

· ( Y )

|                                              | <b>9</b> ष्ठ-संख्या |                            | पृष्ठ-संख्या               |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| ५७-तैत्तिरीयोपनिषद् "                        | *** 383             | (३) तृतीय सध्याय           | ३७६                        |
| (१) शिक्षावछी ""                             | *** 383             | (४) चतुर्ध अध्याय          | ··· · · · 3/3              |
| १. प्रथम अनुवाक                              | ••• -383            | (५) पञ्चम अध्याय           | \$88                       |
| २. द्वितीन अनुवाक ***                        | ···                 | (६) षष्ठ अध्याय            | ••• स्१७                   |
| ३ तृतीय अनुवाक 👓                             | ··· ३१ <b>५</b> -   | ५९-छान्दोग्योपनिपद्        | ··· • ४०६                  |
| ४. चतुर्य अनुवाक 👓                           | ٠٠٠ €٢              | (१) प्रथम अध्याप           | •• ४०६                     |
| ५. पञ्चम अनुवाक                              | *** \$58            | १. ऑनारकी न्याख्या         | ४०६                        |
| ६ पष्ठ अनुवाक •••                            | *** \$5\$           | २. ओंकारकी आध्याति         | क उपासना ४०७               |
| ७ सतम अनुवाक 👓                               | •• ३२५              | ३. ओंकारकी आधिदैनि         | क उपासना ४०८               |
| ८. अष्टम अनुवाक 👓                            | • ३२६               | ४. ओं नारके आश्रयसे र      | •                          |
| ९ नवम अनुवाक ***                             | • ३२७               | ५. मूर्न एव प्राणके        |                            |
| १०. दशम अनुवाक 😁                             | •• ३२८              | उपासना                     | *** %09                    |
| ११. एकादश अनुवाक                             | ••• ३२९             | ६. विविध रूपोंम उद्दी      | थोपासना ••• ४१०            |
| १२. द्वादश अनुवाक                            | *** \$58            | ७. शरीरकी दृष्टिसे उ       | द् <u>री</u> योगसना •• ४११ |
| (२) ब्रह्मानन्द्वह्री                        | . \$\$\$            | ८ उद्गीयके सम्बन्धमें      |                            |
| १. प्रथम अनुवाक 👓                            | \$\$\$              | दाल्यका सवाद               | ४११                        |
| २. द्वितीय अनुवाक ""                         | · \$\$8°            | ९. उद्गीधके सम्बन्धम       |                            |
| ३ तृतीय अनुवाक ***                           | ••• ३३६             | प्रवाहणना सवाद             |                            |
| ४. चतुर्य अनुवाक 👓                           | ••• ३३७             | १०. उपस्तिका आख्यान        |                            |
| ५ पञ्चम अनुवाक •••                           | \$\$6               | ११. प्रस्ताव आदि क         |                            |
| ६. षष्ठ अनुवाक •••                           | *** 480             | देवताओंका वर्णन            |                            |
| ७. सप्तम अनुवाक ***                          | \$85                | १२. शौव उद्गीयका वर्णन     | ••• <b>४</b> १४            |
| ८ अष्टम अनुवाक 😬                             | ∮&&                 | १३ तेरह प्रकारके स्तोम     | ोका वर्णन • ४१४            |
| ९. नवम अनुवाक                                | . 38C               | (२) द्वितीय अध्याय         | ··· ४१५                    |
| (३) मृगुवल्ली                                | ••• ३५०             | १. साध-दृष्टिसे समस्त सा   | मकी उपासना *** ४१५         |
| १ प्रयम अनुत्राक •••                         | ••• ३६०             | २. पञ्चविध सामोपासना       | ४१५                        |
| २ द्वितीय अनुवाक                             | • ३५०               | ३ वृष्टिमं सामोपासना       | ···                        |
| ३ तृतीय अनुवाक                               | •• ३५१              | ४. जलमें सामोपासना         | ···                        |
| ४ चतुर्थ अनुवाक •••                          | •• ३५२              | ५. ऋतुओंमें सामोपासना      | ••• <b>४१</b> ५            |
| ५ पञ्चम अनुवाक                               | ••• ३५३             | ६. पशुओंमे सामोपामना       | 88£                        |
| ६ पर अनुवाक                                  | . ३५४               | ७ प्राणींमें सामोपासना     | 888                        |
| ७ सतम अनुवाक                                 | •• ३५५              | ८. वाणीमे सप्तविध सामो     | पासना *** ४१६              |
| ८ अप्रम अनुवाक •••                           | ••• ३५५             | ९. आदित्य दृष्टिसे सप्तिवा | न सामोपासना · · · ४१६      |
| ९. नवम अनुवाक ••                             | • ३५६               | १०. मृत्युसे अतीत सप्तविध  | सामोपासना • ४१७            |
| १०. दद्यम अनुवाक   •<br>५८–स्वेताइवतरोपनिपद् | ३५७                 |                            | 840                        |
| (१) प्रथम अध्याय                             | ••• ३६३             | 0.7                        | ***                        |
| (२) द्वितीय अध्याय •••                       | \$6\$               | १३. वामदेव्य-सामोपासना     |                            |
| 1 . North aladid                             | ••• ३७०             | १४. वृहत्सामोपासना •       | 845<br>840                 |
|                                              |                     |                            |                            |

| पृष्ठ-सर्ल्या                                | ' पृष्ठ-संख्या                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| १५. वैरूप-सामोपासना ••• •• ४१८               | ( ४ ) चतुर्थं अध्याय ४२७                     |
| १६. वैराज-सामोपासना 😬 😬 ४१८                  | १. राजा जानश्रुति और रैकका उपाख्यान ४२७      |
| १७. दाकरी-सामोपायना ••• ४१८                  | २. जानश्रुतिका रैकके पास उपदेशके             |
| १८. रेवती-सामोपासना 😬 🝈 🕶 ४१८                | लिये जाना                                    |
| १९. यजायजीय-सामोपासना                        | ३. वायु और प्राणकी उपासना 💛 ४२७              |
| २०. राजन-सामोपासना ••• ४१९                   | ४. जवालापुत्र सत्यकामद्वारा गुरुकी           |
| २१. सवर्मे अनुस्यूत सामकी उपासना 💘 ४१९       | आजाका पालन 😬 ४२८                             |
| २२. अग्नि-सम्बन्धी उद्गीय                    | ५. सत्यकामको वृपभदारा ब्रह्मके एक            |
| २३. धर्मके तीन स्कन्ध, ओंकारकी सर्वरूपता ४२० | पादका उपदेश " ४२८                            |
| २४. तीनों कालका सवन " ४२०                    | ६. अग्निद्वारा द्वितीय पादका उपदेश 👓 ४२९     |
| (३) तृतीय अध्याय ४२१                         | ७. इसद्वारा तृतीय पादका उपदेश 💛 ४२९          |
| १ आदित्यकी मधुरूपमें कल्पना ••• ४२१          | ८. महुद्वारां चतुर्थं पादका उपदेश 💛 ४२९      |
| २. आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोंमे             | ९. सत्यकामका आचार्यसे पुनः                   |
| मधुनाडी दृष्टि ••• •• ४२१                    | उपदेश ग्रहण ••• ४२९                          |
| ३. पश्चिम ओरकी किरणोंमें मधुनाडी-इप्टि ४२१   | १०. उपकोसलको अग्नियोद्दारा ब्रह्मविद्याका    |
| ४. उत्तर दिशाकी किरणोंसे मधुनाडी-दृष्टि ४२१  | उपदेश " ४३०                                  |
| ५. अर्ध्व-रिसम्योमें मधुनाडी दृष्टि ••• ४२१  | ११. अकेले गाईपत्याभिद्वारा शिक्षा " ४३०      |
| ६. वसुओंके जीवनाधार प्रथम अमृतकी             | १२. अन्याहार्यपचन नामक दूसरे अग्निद्वारा     |
| उपासना ••• ४२२                               | दिक्षा " ४३०                                 |
| ७. रुद्रोंके जीवनाधार द्वितीय अमृत-          | १३. आहवनीय-अग्रिद्धारा शिक्षा                |
| की उपासना " ४२२                              | १४. आचार्य और उपकोसलका सवाद ' ४३१            |
| ८. आदित्योंके जीवनाधार तृतीय                 | १५. आचार्यद्वारा उपदेश, ब्रह्मवेत्ताकी       |
| अमृतकी उपासना ••• ४२२                        | गतिका वर्णन                                  |
| ९. मरुतोंके जीवनाधार चतुर्थ अमृत-            | १६. पवनकी यज्ञरूपमें उपासना                  |
| की उपासना •• ४२२                             |                                              |
| १०. साध्योंके जीवनाधार पञ्चम् अमृत- '        | ( ५ ) पद्मम अध्याय                           |
| की उपासना *** ४२३                            | २. महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्थोपासना         |
| ११. मधुविजान तथा ब्रह्मविज्ञानके             | २. व्येतकेतु और प्रवाहणका सवादः व्येतकेतु-   |
| अधिकारी ••• ४२३                              | के पिताका राजासे उपदेश माँगना *** ४३४        |
| १२. गायत्रीकी सर्वरूपता 🕡 👓 ४२३              | ४. द्युलोककी अभिके रूपमें उपासना " ४३५       |
| १३. पञ्च प्राणींकी उपासना 😬 ४२४              | ५. पर्जन्यकी ३३ ३५ ३५ ' ४३५                  |
| १४. जगत्की एव आत्माकी ब्रह्मरूपमें           | ६. पृथिवीकी ,, ,, ,, * ४३५                   |
| उपासना . •• ४२४                              | ७. पुरुपकी ,, ,, ,, ' ४३५-                   |
| १५. विराट्रूप कोशकी उपासना 😬 ४२४             | ८: स्त्रीकी गुगुगुगु भ                       |
| १६. पुरुपकी यज्ञरूपमें उपासना 😬 ४२५          | ९. पॉचवी आहुतिसे पुर्वत्रकी उत्पत्ति *** ४३५ |
| १७. आत्मयुशके अन्य अङ्ग " ४२५                | १०. जीवोकी त्रिविध गति ४३५                   |
| १८ मन और आकाराकी ब्रह्मरूपमें उपासना ४२६     | ११. प्राचीनशाल आदिका राजा अक्ष्पतिसे         |
| १९. आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना 😬 ४२६       | वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें प्रश्न ••• ४३६   |

| ( * /                                        | <b>ृष्ठ-सं</b> स्य                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>गृष्ठ-</b> संख्या                         |                                                                                  |
|                                              | ३. मनकी ब्रह्मरूपमें उपासना " ४४।                                                |
| १२. अश्वपति और औपमन्यवका संवाद " ४३७         | ४. सङ्ख्पती ११ भ                                                                 |
| १३. अञ्चपति और सत्ययज्ञका सवाद *** ४३७       | ७ चित्तकी ११ ११                                                                  |
| १४. अश्वपति और इन्द्रसुम्नका सवाद *** ४३७    | ६. ध्यानकी ११ ११                                                                 |
| १५. अश्वपति और जनुका सवाद ४३७                | ७. विज्ञानकी "" " ४४८                                                            |
| १६. अश्वपति और बुडिलका सवाद *** ४३८          | ८. वलकी " " ४४८                                                                  |
| १७ अश्वपति और उदालमका सवाद • ४३८             | ९. অন্নর্নী » " " ४४८                                                            |
| १८. अश्वपतिका वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमे     | १०. जलकी >> >> *** ४४९                                                           |
| उपदेश · · · ४३८                              | ११. तेजकी >> > *** ४४९                                                           |
| १९. 'प्राणाय स्वाहा' से पहली आहुति 😬 ४३८     | १२. आकाशकी » » "४४९                                                              |
| २०. 'व्यानाय स्वाहा' से दूसरी आहुति 😁 ४३८    | १३ सारणकी " " ४४९                                                                |
| २१. 'अपानाय स्वाहा' से तीसरी आहुति ४३९       | १४ आगाकी ब्रह्मरूपे उपासना *** ४५०                                               |
| २२ 'समानाय स्वाहा' से चौथी आहुति ४३९         | १५ प्राणकी 33 33                                                                 |
| २३. 'उदानाय स्वाहा'से पाँचवीं आहुति ४३९      | १६. सत्य ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है *** ४५०                                      |
| २४. मोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये इस     | 14. and 61 144144 10 1-1414                                                      |
| प्रकार हवन करनेका फल ••• ४३९                 | (0. 14211-1 (1 ))                                                                |
| (६) पष्ट अध्याय • "४४०                       | १८, नात हा अ                                                                     |
| १. आरुणिका अपने पुत्र स्वेतकेतुसे प्रव्न ४४० | 131 2181 61 11 11                                                                |
| २. सत्रूप परमात्मासे जगत् भी उत्पत्ति ' ४४०  | / · i i i si Çi                                                                  |
| ३. आण्डन, जीवन और उद्गिनल्पमें               | २१. कृति ही ,, ,, *** ४५१                                                        |
| त्रिविध सृष्टि ••• ••• ४४०                   | २२. सुख ही " " ४५१                                                               |
| ४. त्रिवृत्करण ४४१                           | २३. भृमा ही " " " ४५१                                                            |
| ५ मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाक्              | २४. भूमा ही अमृत है ४५१                                                          |
| तेजोमय है *** ' ४४१                          | २५. भूमा ही सर्वत्र सत्र कुछ और                                                  |
| ६. मथे जाते हुए दहीका दृशन्त '' ४४१          | आत्मा है " ४५२                                                                   |
| ७. मनकी अन्नमयताका निश्चय ४४२                | २६. आत्मदर्शनसे सबकी प्राप्ति, आहारखद्धि-                                        |
| ८. सत्—आत्मा ही सबका मूल है 😗 ४४२            | से क्रमशः अविद्यारी निवृत्ति 💛 ४५२                                               |
| ९. मधुका दृष्टान्त ••• ••• ४४३               | (८) अष्टम अध्याय • " ४५३                                                         |
| १० नदियोंका दृष्टान्त *** *** ४४३            | १. आत्मा ही सत्य है ः " ४५३                                                      |
| ११. बृक्षका दृष्यन्त ••• ४४३                 | २ आत्मजानीकी सङ्कल्पनिद्धि • ४५३                                                 |
| १२. वट बीजका दृष्टान्त ••• ४४३               | ३. ब्रह्मकी प्राप्तिसे सम्की प्राप्ति, ब्रह्म                                    |
| १३. नमकका दृष्टान्त *** ४४४                  | हृदयमें ही है ४५४                                                                |
| १४. ऑख् बॅथे हुए पुरुषका दृष्टान्त '४४४      | ४. आत्माकी महिमा और ब्रह्मचर्यसे                                                 |
| १५. मुमूर्पुका दृष्टान्त ४४४                 | ब्रह्मलोककी प्राप्ति ' ४५४                                                       |
| १६. मिथ्या जानी और सच्चे ज्ञानीकी            | ५ ब्रह्मचर्यकी महिमा *** ४५४                                                     |
| पहचान ••• ••• ४४५                            | ६ हृदयगत नाडियाँ ही उत्क्रमणका मार्ग हैं ४५५<br>७. इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिका |
| (७) सप्तम अध्याय • ••• ४४६                   | उपदेश                                                                            |
| १. नामकी ब्रह्मरूपमे उपासना *** ४४६          | ८ विरोचनका भ्रमपूर्ण सिद्धान्त लेकर                                              |
| २. वाक्की ,, ,, ' ४४६                        | होट जाना ··· ४५६                                                                 |
|                                              |                                                                                  |

| पृष्ठ-सख्य                                                      | १ १९-संख्या                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ९. इन्द्रका प्रजाप तिके पास पुनः आगमन                           | ४. याजवल्नय और चाकायण उपस्तका             |
| और प्रव्न                                                       | सवाद · · · ४७८                            |
| १० स्वप्ने दृष्टान्तसे आत्माके खरूपका                           | ५. याज्ञवल्क्य और कहोलका सवाद, ब्रह्म     |
| कथन ••• ••• ४५६                                                 | •                                         |
| ११. इन्द्र एक सौ एक वर्षके ब्रह्मचर्यके वाद                     | ६. याजवल्क्य और गार्गीका संवाद ••• ४७९    |
| उपदेशके अधिकारी हुए 💛 ४५७                                       | ७. याज्ञवल्क्य तथा आविण उद्दालकका         |
| १२. इन्द्रके प्रति प्रजापनिका उपदेश 😬 ४५७                       |                                           |
| १३. न्याम ब्रह्मसे गयल ब्रह्मकी प्राप्तिका                      | ८. याजवल्क्य-गार्गीका सवाद; अक्षरके नाम-  |
| उपदेश ••• ••• ४५८                                               | से आत्मस्वरूपका वर्णन ' ' ४८१             |
| १४. आकाशनामक ब्रह्मका उपदेश 💛 ४५८                               | ९- याजवल्क्य-गाकल्यका संवाद और            |
| १५. आत्मजानकी परम्परा, नियम और                                  | याजवल्क्यकी विजय •• •• ४८२                |
| उसका फल 😁 😶 ४५८                                                 | ( ४ ) चतुर्थ अध्याय • • • ४८६             |
| ६०-बृहदारण्यकोपनिषद् · · · * ४५९                                | १. जनक-याजवल्क्य-मवाद " ४८६               |
| (१) प्रथम अध्याय े ४५९                                          | २. याजवल्क्यका जनकको उपदेश 💛 ४८८          |
| १. यजकी अञ्चके रूपमें कल्पना " ४५९                              | ३. याजवल्क्यके द्वारा आत्माके खरूपका      |
| २ प्रलयके अनन्तर सृष्टिकी उत्पत्ति " ४५९                        | कथन · · · ४८८                             |
| ३. प्राण-महिमा ••• ४६०                                          | ४. कामना-नादासे ब्रह्म-प्राप्ति "" ४९१    |
| ४. ब्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्वर्ण्यकी                         | ५. याजवल्क्य-मैत्रेयी-सवाद '४९४           |
| <b>€</b> [g , , , , , , , , , , , , , , ,                       | ६. याजवल्कीय काण्डकी परम्परा " ४९५        |
| ५ अन्नकी उत्पत्ति और उपासना; मन,                                | (५) पञ्चम अध्याय ४९७                      |
| वाणी और प्राणके रूपमे सृष्टिका विभाग ४६५                        | १. आकाराकी ब्रह्मरूपमे उपासना 😬 ४९७       |
| ६. नाम-रूप और कर्म "' ४६८                                       |                                           |
| (२) हितीय अध्याय '' ४६९                                         | उपदेश *** ४९७                             |
| १ गार्ग्य और अजातरात्रुका सवाद; अजात-                           | ३. हृदयकी ब्रह्मरूपसे उपासना 😬 ४९७        |
| दात्रुका गार्थको आत्माका खरूप समझाना ४६९                        | ४ सत्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना •• ४९७        |
| २ दिश्च नामसे मध्यम प्राणकी उपासना 😬 ४७०                        |                                           |
| ३. ब्रह्मके दो रूप · · · ४७१                                    | ६. मनोमय पुरुपकी उपासना ••• ४९८           |
| ४. याजवल्क्य-मैत्रेयी-सवादः याजवल्क्यका                         | ७. विद्युत् भी ब्रह्मरूपमें उपासना "४९८   |
| मैत्रेयीको अमृतत्वके साधनरूपमे परमात्म-                         | ८. वाक्की धेनुरूपमे उपासना *** ४९८        |
| तत्त्वका उपवेदा ••• ४७१                                         |                                           |
| ५. मधु विद्याका उपटेदा, आत्माका विविध<br>रूपोंमें वर्णन ••• ४७३ | १०. मरणोत्तर ऊर्ध्वगतिका वर्णन "" ४९९     |
| रूपोंमें वर्णन                                                  |                                           |
| (३) तृतीय अध्याय '' ४७६                                         |                                           |
| १. जनकके यज्ञमें याजवल्क्य और अश्वल-                            | १३. प्राणकी विविध रूपोंमें उपासना *** ४९९ |
| का सवाद •• •• ४७६                                               | १४. गायत्री-उपासना 😁 🔭 ५००                |
| २. याजवल्क्य और आर्तभागका सवाद 😬 ४७७                            |                                           |
| ३. याजवल्क्य और लाह्यायनि भुज्युका                              | (६) षष्ठ अध्याय ५०२                       |
| सवाद ••• ४७८                                                    | १. प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 😬 😬 ५०२          |

| पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १ पृष्ठ-सल्या                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| २. पश्चामिबिद्या और उसे ,जाननेका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६३-श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिपद् " ५४२                                     |
| पल, त्रिविध गतिका वर्णन ••• ५०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | काशी एव तारक मन्त्रकी महिमा, ब्रन्कार-                                 |
| ३. मन्य विद्या और उसकी परम्परा ' ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रूप पुरुषोत्तम रामके चार पाट " ५४२                                     |
| ४. सन्तानोत्पत्ति-विज्ञान *** ५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६४-गोपालपूर्वतापनीयोपनिपद्                                             |
| ५. समस्त प्रवन्त्रकी परम्पराका वर्णन '५०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १ श्रीकृष्णका परव्रहात्व, इनका ध्यान करने-                             |
| ६१-कौषीतिकब्रह्मणोपनिषद् ''५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | योग्य रूप तथा अप्टादशाक्षर मन्त्र • ५५१                                |
| , (१) प्रथम अध्याय ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २. श्रीकृष्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र-                                  |
| पर्यद्भ-विद्या ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निर्माणका प्रकार                                                       |
| (२) द्वितीय अध्याय ' ५१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३. अष्टादशाक्षरका अर्थे ५५५                                            |
| प्राणीपासना ••• • ५१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ध. गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उसमे गो-                                 |
| <b>आध्यात्मिक अमिहोत्र</b> ••• ५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | होक-धामकी प्राप्ति . ५५६                                               |
| विविध उपासनाओंका वर्णन • ' ५१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५. श्रीकृष्णका स्वरूप एवं उनका स्तरन ' ५५६                             |
| दैवपरिमररूपमें प्राणकी उपासना •• ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५-गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद् '५५९                                        |
| ् 💉 मोक्षके लिने सर्वश्रेष्ठ प्राणकी उपासना ५२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राधा आदि गोपियोका दुवीसासे सवाद,                                       |
| प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दुर्वासाके द्वारा श्रीकृणके म्बरूपका वर्णन 🕚 ५५९                       |
| ् (३) तृतीय मध्याय ५२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६६-वृत्तिहपूर्वतापनीयोपनिपद् " ५६७                                     |
| ६न्द्र-पतर्दन-संवाद, प्रज्ञाखरूप प्राणकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १. नरसिंह-मन्त्रराजकी महिमा तथा उसके                                   |
| महिमा • • ५२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अहोंका वर्णन •• ५६७                                                    |
| ( ४ ) चतुर्य अध्याय • ५२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २ मन्त्रराजकी शरण छेनेका फळ, उसके अङ्गोका                              |
| अजातराञ्ज और गार्ग्यका सवाद 🕚 ५२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विशद वर्णन, न्यासभी विधि तथा मन्त्रके                                  |
| ६२-श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद् ' ५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रत्येक पदकी न्याख्या ५६९                                             |
| १ राम-नामके विविध अर्थ, भगवान्के साकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३ मन्त्रराज भानुष्टुभकी शक्ति तथा वीज 👓 ५७३                            |
| तस्वकी व्याख्याः मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्म्य ५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४. सन्त्रराज आनुष्टुभके अङ्गमृत सन्त्र, प्रणत-                         |
| २ श्रीरामके स्वरूपका कथन, राम-बीजकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वाच्यरूप भगवान् नृसिंहदेवके चार पाट,                                   |
| च्याख्या ५३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्तुतिके मन्त्र • ५७३                                                  |
| ३ राम-मन्त्रकी ज्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५. आनुषुभ मन्त्रराजके सुदर्शनतामक महाचकका                              |
| ध्यान ५३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वर्णन, मन्त्रराजके जपका फल ५७७                                         |
| ४ षडक्षर-मन्त्रका स्वरूप, मगवान् श्रीरामका<br>स्तवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६७-नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिपद् ५८०                                        |
| ५३३<br>५ खरके वधसे छेकर वाळी-त्रधतकका संक्षिप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १. 'ॐ' नामसे परणतम् तत्त्वका तथा उसके                                  |
| स्वयित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चार पाटोका वर्णन, चौथे पाटके चार भेड ५८०                               |
| ६. शेप चरित्रका सिक्षप्त वर्णनः आवरण-पूजाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २. परमात्माके चार पार्टोकी ऑकारकी मात्राकोके                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | साथ एकता, मन्त्रराज शानुष्टभके द्वारा<br>तुरीय परमात्माका ज्ञान ५/२    |
| 15. PROPER PROPERTY DE LA CONTRACTOR DE | त्राय परमात्माका ज्ञान ५८२<br>३ अनुष्टुप्मन्त्रराजके पादाके अलग-अलग जप |
| ८. पना-यन्त्रके समझे अन्ति अन्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trees among C.C.                                                       |
| ९. पूजा-यन्त्रके शेषभागका वर्णन तथा श्रीरामके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४ अपने आत्माका पहले तरीय-तरीयक्वमे और                                  |
| माला-मनत्रका स्वरूप एवं माहातस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाछ भगवान् नृतिहको रूपमें ध्यान काके                                   |
| १०. पूजाकी सविस्तर विधि ५३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बहाक साथ अपने-आपको एकीभत करनेकी                                        |
| 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विधि ५९१                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |

|             | 7 <b>%</b> -                                    | त्तरवा     |               |            |                     |                         |            | 48              | -नस्वा      |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------|
| ч,          | अनुपुप्-मन्त्रका ऑकारमें अन्तर्भाव करके         |            | के            | सम्बन्ध    | वसे ब्रह्म          | की जगत्-स्व             | रूपता स    | भीर             |             |
|             | उसीके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि           | ५९२        |               | ाधिका      |                     | •                       |            |                 | ६४२         |
| ξ.          | अपने-आपको प्रणवके वाच्यार्थ परब्रह्ममें         |            | ६-देवर        | युपनिष     | ाद्                 | ••                      |            |                 | ६४६         |
|             | विलीन करनेकी विधि                               | ५९४        | देवी          | की ब्रह्म  | स्त्ररूपता,         | देवताओंद्वारा           | देवीकी स   | तुति            | ,           |
| 9           | परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव               | •          |               |            |                     | के पाठका फा             |            |                 | ६४६         |
|             | एवं चिन्तन करनेका प्रकार                        | ५९५ ७७     | 9-वह          | चोपि       | नेपद्               | ••                      |            |                 | EXS         |
| ۵,          | भयरहित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि "               | ५९७        | •             |            | •                   | त और देवीकं             | ी ब्रह्मरू | पता             | <b>6</b> 86 |
| ۹,          | प्रणवके द्वारा आत्माको जानकर साक्षिरूपसे        | 96         | •             |            | <b>ऽक्ष्म्युपनि</b> |                         | 16.4       | •               | <b>६५</b> 0 |
|             | स्थित होनेकी विधि                               | 499        |               |            |                     | श्रीसूक्तके व           | अनुसार     |                 | • • •       |
| <b>६८</b> - | -महोपनिपद्                                      | ६०३        |               |            |                     | न और यन्त्रव            |            | •               | ६५०         |
|             | सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन                       | ६०३        |               |            | बन्धी उप            |                         |            |                 | ६५२         |
| ₹.          | ग्रुकदेवजीको आत्माके सम्बन्धमें जनकका           |            |               |            | -विवेक              | •                       |            |                 | ६५३         |
|             | उपदेश, जीवन्युक्ति और विदेहसुक्तिका म्बरूप      | ६०४        |               | श्रीसूत्त  |                     |                         |            |                 | ६५५         |
| ₹.          | निदाघके वैराग्यपूर्णं उद्गार                    |            |               | तोपनि      |                     | •••                     |            | •               | ६५७         |
| 8.          | निटाघके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश             | ६०९        |               |            |                     | का तास्विक व            | र्णन       |                 | ६५७         |
| ų           | <b>प्रा</b> भुका उपदेश चालू, अज्ञान एवं ज्ञानकी | ሪዕ         |               |            |                     | योपनिपद्                |            | ••              | ६६०         |
|             | सात भूमिकाएँ                                    | ६१४        | श्रुति        | व्योद्वारा | । श्रीराधि          | ाकाजीकी <sup>े</sup> डप | गसना ३     | मौर             |             |
| Ę           | ऋभुका उपदेश चाल्र                               | ६२०        | स्तु          |            |                     |                         |            |                 | ६६०         |
| દ્દ્વ.      | -मुक्तिकोपनिषद् ःः                              | ६२३ ८१     | ∖−श्री        | राघोप      | निषद्               | •••                     |            | ••              | ६६२         |
|             | श्रीराम और ह्नुमान्का संवाद, वेदान्तकी          |            | श्रीर         | ((धाजी     | के स्वरूप           | तथा नामोंका             | वर्णन      |                 | ६६२         |
|             | महिमा, मुक्तिके भेद, १०८ उपनिषदोकी              | <b>८</b> २ | र−ब्रह        | विन्दुप    | पनिषद्              |                         |            | ••              | ६६४         |
|             | नामावली तथा वेदोंके अनुसार विभाग,               |            | मन            | के लय      | का साधेन            | , आत्माका               | स्वरूप त   |                 |             |
|             | उपनिपदोंके पाठका माहात्म्य तथा उनके             |            |               |            | प्तका उपार          |                         |            |                 | ६६४         |
| •           | ्र श्रवणके अधिकारी                              | ६२३ ८३     |               |            | रूपनिषद्            |                         |            | •               | ६६६         |
| ₹.          | जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्तिका स्वरूप, उनके      |            |               |            |                     | तथा स्त्ररूप            |            |                 | ६६६         |
|             | होनेमें प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा          | 28         | 3−तेज         | ोविन्दू    | पनिपद्              | •                       |            | •               | ६६८         |
|             | 'प्रयोजन ''                                     | ६२६        |               |            |                     | विन्दुके ध्यान          |            | मा              |             |
| 90          | –गर्भोपनिषद् ''                                 | ६३०        |               |            |                     | पुवं अनधिः              | कारी       |                 | ६६८         |
|             | ग्रमंकी उत्पत्ति एव वृद्धिके प्रकार             | ६३० ८५     | <b>१</b> –नाद | (विन्दू    | पनिपद्              | •                       |            | ••              | ६६९         |
| <b>ভ</b> ষু | –कैवल्योपनिपद्                                  | ६३२        | ( 3           | १) प्रथ    | म अध्याय            |                         |            |                 | ६६९         |
| ı           | आत्माका स्वरूप तथा उसे जाननेका उपाय 🔭           | ६३२        |               |            |                     | सरूपमें उपास            |            |                 | ६६९         |
| ও২          |                                                 | ६३४        |               | २ उ        | <b>ं</b> कारकी व    | गरह मात्राऍ             | और उन      | <del>ग</del> मे |             |
|             | संन्यासकी विधि और आत्मतस्वका वर्णन '            | ६३४        |               |            | ाणवियोगः            | _                       |            | •               | ६६९         |
| હરૂ         |                                                 | ६३७        |               |            |                     | यतिका वर्णन             |            |                 | ६७०         |
|             | भगवान् रुद्रकी सर्वश्रेष्ठता, सर्वस्वरूपता और   |            | ( २           | ≀ ) द्वि   | तीय अध्य            | ाय                      |            |                 | ६७०         |
|             | ब्रह्मस्वरूपता                                  | ६३७        |               |            |                     | प्रारब्ध नहीं र         | रह् जाता   |                 |             |
| 98          |                                                 | ६४०        |               |            | ादके अने            |                         |            |                 | ६७१         |
|             | भगवान् नीलरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी         |            | ,             |            | ादानुसन्धा          |                         |            | ••              | ६७१         |
|             | एकता                                            | ६४०        | ( :           | -          | तीय अध्या           |                         |            | 4               | ६७१         |
| GC          | -सरस्वतीरहस्योपनिषद्                            | ६४२        |               |            |                     | मन कैसे वर्श            | भूत होत    |                 |             |
|             | दस बीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्त्रोंसे      |            |               |            | ाद्मे मनव           |                         |            |                 | ६७२         |
|             | सरस्वती देवीकी स्तुति, उसका फल, नाम-रूप-        |            |               | ३ म        | नके अमन             | हो जानेकी स्थि          | पतिका वर   | र्गन            | ६७२         |

|                                         | <b>९</b> ४ संख्या |                                                            | प्रश्न-मर्गा    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| १०औपनिषद-सिद्धान्त                      | • १३०             | १३-जैन उपनिषदोका सार (श्रीसूर                              | <b>गच</b> न्दजी |  |  |  |  |
| ११-जाऊँ कैंचे १( श्रीप्रवोध, बी० ए० ( व |                   | सत्यप्रेमी 'डॉगीजी' )                                      | ••              |  |  |  |  |
| साहित्यरकः, साहित्यालद्वार )            | *** १३१           | १४-अध्यात्मवाद (प० श्रीरघुनाथप्रसादर्ज                     |                 |  |  |  |  |
| १२-उपनिषत्सार (श्रीमवदेवजी झा)          | १४०               | 'साघक')                                                    | ٠٠٠ ويرن        |  |  |  |  |
| 11 0 11 11011 ( 311-11 11 11 )          |                   | )                                                          |                 |  |  |  |  |
|                                         | चित्र-            | सूची                                                       |                 |  |  |  |  |
|                                         | पृष्ठ सख्या       |                                                            | पृष्ठ-सख्या     |  |  |  |  |
| रंगीन                                   |                   | इकरंगे                                                     |                 |  |  |  |  |
| १-उपनिपद्-अङ्कका टाइटल                  | 'मुखपृप्र         | १५-देवताओंके सामने यक्षका प्राफट्य                         | . १७८           |  |  |  |  |
| २-दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण                 | ą                 | १६—अग्रिकी असमर्थता                                        | • १७८           |  |  |  |  |
| 3-प्रार्थना                             | ·· १६१            | १७-भगवती उमा और इन्द्र                                     | १८१             |  |  |  |  |
| ४-पिप्पलादके आश्रममें मुकेशादि मुनि     |                   | १८-निचकेताको मृत्युके अर्पण करना                           | 866             |  |  |  |  |
| ५-अङ्गरस और श्रीनक                      | २६०               | १९-यमराज और निचकेता                                        | . 866           |  |  |  |  |
| ६—यश्यालामें उषस्ति ••                  | ै २६०             | २०-वरुण और भृगु                                            | \$£\$           |  |  |  |  |
| ७—रैक्व और जानभूति                      | ४२७               | २१-जगत्कारण-मीमासा                                         | ३६३             |  |  |  |  |
| •                                       | ४२७               | २२-सत्यकाम और उपकोशल ••                                    | . ४३६           |  |  |  |  |
| ८-भगवान् श्रीरामचन्द्र                  | ५३३               | २३—राजा अश्वपतिके भवनमें उद्दालक<br>२४—सनत्कुमार-नारट-सवाद | Aźź             |  |  |  |  |
| ९-भगवान् श्रीगोविन्द                    | •• ५६३            | २५-मैत्रेयीको उपदेश                                        | . 886           |  |  |  |  |
| १०सिन्चिदानन्द नारायण<br>११श्रीसरस्वती  | ५६३               | २६-ब्रह्मचारियोंको याजवल्क्यका आदेश                        | 888             |  |  |  |  |
|                                         | <b>E</b> 88       | २७-जनक-याज्ञवल्क्य                                         | ४७६             |  |  |  |  |
| १२-सचिदानन्दमयी देवी                    | ·· {¥6            | २८-श्रीराम-यन्त्र ••                                       | ** ४८८<br>* ५३६ |  |  |  |  |
| १३-श्रीश्रीमहालक्सी "                   | ६५१               | २९गोपाल-यन्त्र                                             | • <b>५५</b> २   |  |  |  |  |
| १४-श्रीगणपति -                          | • ६९२             | ३०-सुदर्शनमहाचक                                            | ** <b>*</b> ५७६ |  |  |  |  |
| कल्याणके पराने प्राप्य अङ               |                   |                                                            |                 |  |  |  |  |

#### कल्याणकं पुराने प्राप्य अङ्क

(इनमें ग्राहकोंको कमीशन नहीं दिया जायगा। डाकखर्च हमारा लगेगा।)

## संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्क

पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या ९७८, रङ्गीन चित्र २१, लाइन चित्र २४१, सूल्य ४⊜)

# पुराने वर्षोंके साधारण अङ्क आधे मूल्यमें

२१ वें वर्षके साधारण अङ्क २,३,४,५,९,१०,११,१२ कुल आठ अङ्क एक साथ मूल्य १।),रजिस्ट्री-बर्च ।) कुछ १॥)

२२ वें वर्षके साधारण अङ्क ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० कुछ आठ अङ्क एक साथ मूल्य १।), रजिस्ट्री-सर्च ।) कुछ १॥)

उपर्युक्त दोनों वर्षोंके कुल १६ अङ्क एक साथ रजिस्ट्री खर्चसहित मूल्य २॥।)

व्यवस्थापक---'कल्याण', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

🕉 पूर्णमद पूर्णमिट पूर्णात् पूर्णमुटच्यते । पूर्णस्य पूर्णमाटाय पूर्णमेवाविशयते ॥



वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे ॥ वछवीनयनाम्मोजमालिने नृत्यशालिने । नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥

वर्ष २३

गोरखपुर, सौर माघ २००५, जनवरी १९४९

संख्या १ पूर्ण संख्या २६६

## शरणागति

यो त्रक्षाणं निद्धाति पूर्वं यो वै वेदा ५ श्व प्रहिणोति तस्मै । त ६ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं ग्रमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ (श्वेताश्वतर० ६ ॥ १८)

जिन परमेश्वरने ब्रह्माको सर्वप्रयम उत्पन्न किया। जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेढ दिया॥ आत्मवुद्धिके विमल विकाशक अखिल विश्वमे रहे विराज। मैं मुमुक्षु उन परम देवकी शरण ब्रह्ण करता हूँ आज॥

## औपनिषद-ब्रह्मका सर्वातीत और सर्वकारण-स्वरूप तथा उसके जाननेका फल

प्रेमिन्धितिष्ठत्येको

यसिनिद्दं सं च वि चेति सर्वम् ।

तमीज्ञानं वरदं देवमीड्यं

तिचाय्येमां ज्ञान्तिमत्यन्तमेति ॥

योनि-योनि—कारण-कारणके जो है एक अधिष्ठाता,
जिनमें सब विकीन होता जग, जिनसे यह उद्भव पाता ।
वे आराध्य वरद ईश्वर है, वे ही देव—अलोकिक कान्ति,
उन्हे तत्त्वमे जान यहाँ मानव पाता है शाश्वन ज्ञान्ति ॥

दक्षमातिदक्षमं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥
परम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, हृदयकी गहन गुफाम छिप जाने,
अति महान् वे, घेर विश्वको एकमात्र हे छिव पाते ॥
वे ही एक जगत्-त्रष्टा हैं, विविध कृपमे वे आने,
जान उन्हीं मङ्गळमय प्रभुको शान्ति सनातन नर पाते ॥

(३) स एव काले भ्रवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभृतेषु गृढः।

यसिन् युक्ता त्रह्मपया देवताश्र

**贸压形型压力压力压力压力压力压力压力压力压力压力压力压力压力的压力的压力的压力的压力的阻力** 

तमेत्रं ज्ञात्वा मृत्युपाशांक्छिनति ॥
वे ही स्थितिके समन्न भुवनके सरक्षक, जगके स्वामी,
सन्न भ्तोम छिपे हुए हैं, वे ही वन अन्तर्यामी ।
उनका ही व्रहार्षि, देवगण एक चित्त हो बरते च्यान,
जान उन्हें यों मनुज मृत्युके तोड़ डाल्टना पाश महान ॥
( ४ )

घृतात्परं मण्डमिवातिस्हमं ज्ञात्वा क्षित्रं सर्वभृतेषु गृहम् विश्वम्यैकं परिवेष्टितारं

ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सर्वपार्शः ॥ माखनमें स्थित सारमाग-से परम सूक्म जो अनिशय सार, एकमात्र सव शोर व्याप्त जो घेरे हुए सकट ससार । एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। हृदा मनीपा मनसाभिक्षृप्तो

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ।।

ये ही देव विश्वकर्मा हैं परमात्मा सबके खामी,
सब मनुजोंके सदा हृदयमें बसे हुए अन्तर्यामी।
हृदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्कार,
इस रहस्यको जान गये जो जन्म-मृत्युसे होते पार।।

( & ) महेश्वरं परमं तमीश्वराणां देवतानां परमं च दैवतम्। तं प्रमं परस्ता-पतीनां भुवनेशमीड्यम् ॥ देवं द्विदाम इन्द्र आदि छोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव है मान रहे। पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान्, प्रकाशमय प्रमदेवको समझा हमने सर्वप्रधान॥ उन

(७)
न तस्य कार्य करणं च विद्यते
न तत्समश्राम्यधिकश्र दृश्यते।
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते

परास्य शाक्तावाववय हुए।
स्वामाविकी ज्ञानवरुक्रिया च।।
देह और इन्द्रियसे उनका है सम्जन्व नहीं कोई,
अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रहा न कहीं कोई।
ज्ञानरूप, वरुरूप, क्रियामय, उनकी परा शक्ति भारी,
ज्ञानरूप, वरुरूप, क्रियामय, इनकी परा शक्ति भारी,
विविध रूपमे सुनी गर्या है, खाभाविक उनमें सारी॥
(८)

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिइम्। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः॥ वे ही पित, इस जगमें कोई उनका अधिपित शेप नहीं, शासक भी न, कहींपर उनका कोई चिह्न-विशेष नहीं। वे ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-देवोके अधिनाय, जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे ही सब विश्व सनाथ।

(९) एको देवः सर्वभूतेषु गृदः सर्वच्यापी सर्वभृतान्तरात्मा।

कर्माध्यक्षः सर्वभृताधिवासः

साक्षी चेता केंबलो निर्गुणश्र ।।
सन भूतोंमें छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा,
सवमे व्यापक, सन जीवोंके वे अन्तर्यामी आत्मा।
कर्मोंके अधिपति, फल्टाता, सनके ही आश्रय-आनास,
साक्षी हैं, केंबल, निर्गुण हैं, चेतन है—चेंतन्य-प्रकाश।।
(१०)

एको वशी निष्क्रियाणां बहूना-

मेकं वीजं वहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽजुपक्यन्ति धीरा-

स्तेपां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम्।। जो असख्य निष्क्रिय जीवोके शासक और नियन्ता एक, एकमात्र इस प्रकृति वीजको देते हैं जो रूप अनेक। उन प्रभुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते थीर प्रवीन, उन्हें सनातन सुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन॥

(११) नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-

मेको वहूनां यो विद्धाति कामान्। तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं

ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सर्वपाशैः ॥+ चेतन परम चेतनोमें, नित्योंमे भी जो नित्य महान्, करते एक अनेक जीवके कर्मफलोका भोग-विधान । वे सबके कारण हैं, होता साख्ययोगसे उनका ज्ञान, पाता मोक्ष सभी वन्धनसे नर उन परमदेवको जान ॥

<sup>#</sup> ये समी मन्त्र व्वेताश्वतर-उपनिपद्के है, इनमें पहले मन्त्रकी सख्या ४ ।११, दूसरेसे पाचर्वे-तककी ४ । १४ से ४ ।१७, छठेसे आठवेंतककी ६ । ७ से ६ । ९ और नवेंसे ग्यारहवेंतककी मन्त्रसख्या ६ ।११ से ६ ।१३ है ।

#### उपनिषदु

( पूच्य-श्रीमज्जगद्वुर श्रीशृद्धराचार्य अनन्तश्रीविभूषित श्रीमञ्ज्योतिप्पीठाधीश्वर स्वामी श्रीव्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज )

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शर ह्युपासानिशित सन्दर्धीत। आयम्य तद्भावगतेन चेतसा छक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि॥

उपनिषद् अध्यातमिद्या अथवा ब्रह्मविद्याको कहते हैं। वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा जाता है और वेदान्तसम्बन्धी श्रुति-सग्रह-ग्रन्थोंके लिये भी उपनिपच्छव्दका प्रयोग होता है।

उपनिपद् वेदका ज्ञानकाण्ड है। यह चिरप्रदीप्त वह ज्ञानदीपके है जो सृष्टिके आदिसे प्रकाश देता चला आ रहा है और लयपर्यन्त पूर्ववत् प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाशमें वह अमरत्व है, जिसने सनातनधर्मके मूलका सिञ्चन किया है। यह जगत्कल्याणकारी भारतकी अपनी निधि है, जिसके सम्मुख विश्वका प्रत्येक स्वाभिमानी सम्य राष्ट्र श्रद्धासे नतमस्तक रहा है और सदा रहेगा। अपौक्षेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप यह उपनिपद्, ज्ञानका आदिस्रोत और विद्याका अक्षस्य मण्डार है। वेद-विद्याके चरम सिद्धान्त—

'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन।' (त्रिपादिभृतिमहाना० ३।३)

—का प्रतिपादन कर उपनिषद् जीवको अल्पनानसे अन्तत शानकी ओर, अल्पसत्ता और सीमित सामर्थ्यसे अनन्त सत्ता और अनन्त गक्तिकी ओर, जगहुःखींसे अनन्तानन्दकी ओर और जन्म-मृत्यु-वन्धनसे अनन्त स्वातन्त्र्यमय गाश्वती गान्ति-की ओर ले जाती है।

उपनिपद् सद्गुरुओं से प्राप्त करनेकी वस्तु है। वैसे तो अधिकारानिधकारपर विचार न करके स्वेच्छ्या ग्रन्थरूपमें उपनिपदोंका कोई भी अध्ययन कर सकता है, किंतु इस प्रकारसे किसीको ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अनिधकारीके साधनसम्पत्तिहीन वासनावासित अन्तःकरणमे ब्रह्मविद्याका प्रकार नहीं होता। जिस प्रकार मिलन वस्त्रपर रग ठीक नहीं चढता और जिस प्रकार वजर भूमिमे, जहाँ लवी-खवी जड़ोंवाली घास पहलेसे जमी हुई है, धान्यवीज अद्भुरित नहीं होता और कुछ अद्भुरित हो भी जाय तो वृद्धिङ्गत होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अन्धिकारीके वासनापूर्ण अन्तःकरणमें ब्रह्मविद्याका उपदेशवीज अद्भुरित

नहीं होता और यदि कुछ अङ्कुरित हो भी जाय तो उसमें आत्मनिष्ठारूपी दृद्धि और जीवनमुक्तिरूपी फलकी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिये शास्त्रोंमें सर्वेत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र-की सम्यक् परीक्षाका विधान है। श्रुतिका आदेश है—

नापुत्राय टातन्यं नाशिष्याय टातन्यम्। सम्यक् परीक्य टातन्यं मास षाण्मासवत्सरम्॥

जिस प्रकार गुरुके लिये शिप्यकी परीक्षाका विधान है, उसी प्रकार शिप्यके लिये भी गुरुके लक्षणोका स्पष्ट निर्देश करते हुए उपनिषद्का उपटेश है—

'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मिन्छम्॥' (मुण्डक०१।२।१२)

भगवद्गीता भी विधान करती है—
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्रनेन सेवया।
उपटेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनसत्त्वदर्शिन ॥

श्रोत्रिय अर्थात् वेदवेदार्थके जाता और ब्रह्मनिष्ठ अपरोक्षज्ञानी तत्त्वदर्शी गुरुको प्रसन्न करके उनसे उपनिपद्का उपदेश श्रवण करनेका विवान है।

> श्रवण तु गुरोः पूर्वं मनन तदनन्तरम् । निविध्यासनिमत्येतत्पूर्णवोधस्य कारणम् ॥ (शुकरहस्य०३।

साधनचतुष्टयसम्पन्न जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सहुरुके द्वारा उपनिपत्तत्त्वका उपवेदा श्रवण कर तार्किक युक्तियोद्वारा उसपर प्रगाढ मनन करते हुए गुरूपदिष्ट ध्यानादिके अभ्यास-द्वारा निदिध्यासनपूर्वक 'अह ब्रह्मास्मि' आदिका निरन्तर विचार करते हुए उसपर निप्ठारूढ होकर सम्यक् तत्त्वज्ञान-विज्ञानस्वरूप परब्रह्ममत्तामे प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है—

'ब्रह्म वेड ब्रह्मैव भवति'

- उपनिषद्का यह उपदेश जीवके लिये परमसौमाग्यास्पद अमूल्य निवि है।

उपनिपत्तत्त्वोपदेशके निष्कर्पमे जीव-ब्रह्मैवयप्रतिपादन करते हुए पूर्वाचायाने सक्षेपमे कह दिया है---

'जीवो ब्रह्मैव नापर '

जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्मसे पृथक् नहीं है। उपनिपद्का उपदेश है—

'सर्व राल्विटं ब्रह्म' 'तस्वमसि'

यह समस्त ( भासमान देतप्रपञ्च ) वास्तवमें ब्रह्म ही है। वही ( ब्रह्म ) तू है।

यह उपनिपद्के तत्त्वज्ञानोपदेशका साराश है। इसमें निप्रा न होना ही अज्ञान है। जीव ब्रह्ममें अभिन्न होते हुए भी अविद्याने कारण अपने वास्तविक, अजन्मा, अविनाशी, शुद्ध बुद्ध मुक्त सिचदानन्द्रमय आत्मस्वरूपको विस्मृत कर अपनेको जन्म मरणधर्मा, कर्ता, भोक्ता, सुखदुःखवान् मान वेठा है और मिथ्या जगत्में सत्यबुद्धि करके स्वनिर्मित कर्मपाशमें स्वय वंवकर जन्म मरण सस्तिमें फँसा हुआ अनन्त दुःरा भोग रहा है। जीवके सकल दुःखोंके कारण— इस अविद्याकी निवृत्तिके लिये उपनिपदोंमें जीव-ब्रह्मकी एक्ताके प्रतिपादनके साथ साथ जगत्के मिथ्यात्वका उपदेश भी हुआ है। जिमे पूर्वाचायोंने—

'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या'

-इन सरल शन्दोंमें स्पष्ट कर दिया है।

ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है । जिस प्रकार मन्दान्धकारमं रज्जु ही सर्परूप दिखलायी देती है, उसी प्रकार अविद्यामे निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता ही सगुण साकार जगद्वप दिखलायी देती है। निस प्रकार मन्दान्धकारके कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलायी पड़ती। प्रत्युत वास्तविक सत्तादीन सर्प ही प्रतिभाषित होता है, उसी प्रकार अविद्याके कारण वास्तविक (पारमार्थिक) सत्तामय ब्रहा नहीं प्रतीत होता और वास्तविक सत्ताहीन व्यावहारिक जगत् ही प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। वस्तु एक ही है—जो रज्जु है, वही ( भ्रमावस्थामे ) सर्परूप है। उसी प्रकार ( जानावस्थामें ) जो बहा है वही (भ्रमावस्था, अज्ञानकी अवस्थामें) जगद्रप है। जगत्की सत्य-प्रतीति और ब्रह्मकी अप्रतीति तनतक होती रत्ती है, जनतक अनियान्धकारकी निवृत्ति नहीं होनी । नियान्यी प्रकाशद्वारा अविद्यानका निश्चय होते ही स्वष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्टान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) सत्य है और ग्जुमं अपनान मर्पके नमान ब्रह्ममं अध्यस्त जगत् मिथ्या है।

इस प्रकार सहुम्त्रोमे दृष्टान्तादिके द्वारा औपनिपद-जान भलीप्रकार अवण कर निजास उमपर मनन करते हुए वैराग्यादि साधन सम्पत्तिके सहगोगमे जगत्के मिथ्यात्वकी पुद्धि और निदिध्यासनादि अन्तरङ्ग साधनोके सहगोगसे जीवब्रह्मेक्यनिष्ठा-सम्पादनद्वारा स्वात्मानुम्तिमय ज्ञानदीपक प्रदीप्त कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निवृत्तिद्वारा निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अदितीय स्वगत-सजातीय-विजातीय भेदशून्य त्रिकालावाधित ब्रह्मसत्ता ही सत्य है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। इस प्रकार हद बोधवान् ज्ञानीके लिये अन्य कुछ जातत्व्य एव प्राप्तत्व्य शेप नहीं रह जाता। कृतकृत्य होकर वह नित्य-बोधमय निजस्वरूपमे प्रतिष्ठित हो सिच्चदानन्दका सर्वत्र अनुभव करता हुआ जीवनमुक्तिका परमानन्द लाभ कर ब्रह्मकी अद्वितीय चिन्मय सत्तामें प्रवेश कर जाता है। ऐसे ब्रह्मस्वरूप विज्ञानीके लिये उपनिषदका निश्चय है कि—

'न तस्य प्राणा उत्कामन्ति' 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति।' (बृहदा० ४।४।६)

जीव-ब्रह्मेक्य-जान-निष्ठाकी यह चरम सीमा ही ओपनिपद-ज्ञानकी पराकाष्ठा है।

उपनिषत्तत्व, निर्गुण निराकार ब्रह्म अवाद्यनसगोचर है। श्रुति उसके लिये कहती है—

'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' इसी अवाब्यनसगोचर परमाद्वितीय निर्गुण परम तत्त्वका बोध करानेके लिये उपनिपच्छुतियाँ—

'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते---

—इत्यादिके द्वारा इस नानागुणधर्मवान् इन्द्रियग्राह्य (शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदिमय) जगत्मपञ्चका ब्रह्ममें अध्यारोप करती हैं और फिर इन्हीं इन्द्रियग्राह्य (एव इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित) गुणधर्मोंके निपेधरूपमें उस निर्गुण निर्व्यपदेश्य निर्विशेष ब्रह्म-सत्ताका परिचय कराती हैं। उदाहरणार्थ कठशृति उसे अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अब्यय, अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है—

'अशब्दमस्पर्शमरूपमन्ययं

तथारस नित्यमगन्धवन्न यत् \* \* - • •

इसी प्रकार माण्ड्वय श्रुति उसके सम्यन्धमे कहती है— 'नान्त प्रज्ञ न बहि.प्रज्ञ नीभयत'प्रज्ञ न प्रज्ञानघन न प्रज्ञ नाप्रज्ञम् ।'

'अदृष्टमन्यवहार्यम्याह्यमछक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्म-प्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम शान्त शिवमद्दैत चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेम ।'

इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिषदोंमे निपेधरूपमें ही उर

निर्गुण निरञ्जनके सम्बन्धमे उपदेश हुआ है ओर अन्तमे श्रुति 'नेति-नेति' (यह नहीं, यह नहीं) कहकर उसके सम्बन्धमे समस्त उक्तियोंका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण निर्विशेष अवाब्धनमगोचर प्रतिपादन करती है। इम प्रकार अध्यागेषके सहारे ब्रहाका परिचय कराती हुई श्रुतियों अध्यागेषित ममन्न जगतकी वास्तविक सत्तांक निरासार्थ ही वार-वार उपदेश करती है कि—

'आत्मेवेटं मर्वम्' 'ब्रह्मेवेटं सर्वम्' 'ऐतदात्म्यमिटं मर्वम्' 'नेह नानान्ति किञ्चन' 'मृत्यो स मृत्युमामोति य इह नानेव पर्यति'—इत्यादि ।

इस प्रकार अन्यारोपित जगत्का सर्वथा अपवाद करती हुई श्रुतिमा एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्ममत्ताका प्रतिपादन करती है। इससे यह स्पष्ट ही है कि उपनिपदोमे यत्र तत्र जगत्की सृष्टि, स्थिति, लय आदि-सम्बन्धी जो द्वेतबोधक श्रुतियाँ पायी जाती है, उनका प्रयोजन द्वेतप्रश्चके प्रतिपादनमें नहीं है, कितु शुद्ध ब्रह्ममं जगत्का अध्यारोप करके उसके अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निर्गुण ब्रह्मसत्ताकी सिद्धि ही उनका लक्ष्य है।

उपनिपद्के उपदेशकममे— 'अध्यारोपापवादाम्या निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते।'

यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ है। इसके अतिरिक्त तत्त्वोपदेशका और कोई प्रकार नहीं है कि जिसके द्वारा (परमार्थदृष्ट्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डम्बरूपमें अनादि काल्से चला आता हुआ यह) जगद्भ्रम निवृत्त हो सके और जीव अपने वाम्तविक अद्वितीय, अखण्डस्बरूपमें प्रतिष्ठित होकर शास्त्रत शान्ति प्राप्त कर सके।

ज्ञानम्बरुप नित्यवोधमय निजरूप आत्माम प्रतिष्ठित होकर ज्ञान्त ज्ञान्तिमय हो जाना ही जीवका परम पुरुपार्थ है। इस परम पुरुपार्थकी प्राप्ति औपनिपद-ज्ञाननिष्ठाहारा ही होती है। विना तत्त्वनिष्ठ हुए कैवल्यकी प्राप्ति नहीं होती, यही उपनिपद्का सिद्धानत है—

'ऋते ज्ञानात मुक्ति।'

उपनिपत्तत्त्वज्ञानकी महिमा वर्णन करते हुए मुण्टक-भुति कहती है—

> वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्दासयोगाचतयः श्चन्द्वसर्वाः ।

ते बहालोकेषु पगन्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ • (३।२।६)

टमी प्रकार कठ-श्रुतियाँ अपरोक्ष आत्मजानीके लिये ही ज्ञान्वत मुख-ग्रान्तिकी प्राप्तिका निर्दण करती है और अन्यके लिये उमका मर्वथा निपेव करती हुई कहती ह—

> 'तमात्मस्थ येऽनुपद्यन्ति र्धाग-स्तेपां सुग्न शाश्वन नेत्रेपाम्' ' ' 'तेपां शान्ति शाश्वनी नेतरेपाम् ।'

इम प्रकार उपनिपद्का स्पष्ट उपदेश है कि यदि जीव स्थायी मुख शान्तिकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे आत्मानुभृतिके लिये प्रयत्नशील होना पड़ेगा, अध्यात्मजी ओर बढे विना स्थायी मुख शान्तिकी प्राप्ति असम्भव है।

इमीलियं सर्वकरयाणकारी वेट जीवको कर्म, उपासना और ज्ञानके उपदेशद्वारा अभ्यात्म पथपर आंग बढाता है। जो जिस अवस्थामे हैं, उसे उसी अवस्थामे अभ्यातमकी ओर नियोजित करना ही वंदका लध्य है। वेदके कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्डका चरम उद्देग्य है कि जीव अधिकारानुसार कर्मोपासनामे प्रवृत्त होकर अन्तःकरणकी ग्रुद्धिद्वारा तत्त्व-ज्ञानका अधिकारी वने और परभात्मनिष्ठावान् होकर शास्वत सुख-गान्ति प्राप्त करे । इस सर्वकस्याणकारी वेदिक उद्देश्यकी पृतिके लिये ही वेदमूलक वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्णाश्रम-व्यवस्थामे वेदिक मिद्वान्तोरा सक्रिय व्यावहारिक रूप निष्पन्न हुआ है। जगनीतलार समाज व्यवस्थाका उज्जाल आदर्श-रूप भारतीय वर्णात्रम वर्म-व्यवस्था, मामाजिक व्यवहारको उत्तमताके उन्क्रप्ट शिलारपर रखती हुई उस ही परमार्थका साधन बनाकर जीवको मतनान्नतिके प्रापर प्रतिष्टित रखकर उसे पूर्णताकी जार छ जाती है। वेदमूलक धर्मशास्त्र वर्णाश्रम-वमाका इस प्रकारमे विवान करता है कि जो जिस श्रेणीमे, जिस अवस्थामे, जहाँ है, वहीं अपना वर्म पालन करता हुआ खाभाविक रूपस अन्यात्मकी ओर बढता जाय । इसीछिये उपनिपन्गुलक भगवद्गीताका उपदेश है कि धर्मशास्त्रके अनुसार---

> 'न्वे म्वे कर्मण्यभिरत समिद्धि क्रमते नर ॥' (१८।४५)

धोर--

य शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारत । न स सिद्धिमवामोति न सुख न परा गतिम्॥ तसाच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यन्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥

( 86 1 23-28 )

इस प्रकार कर्मक्षेत्रमे, शास्त्रोक्त स्वधर्म-पालन ही समस्त वेदोक्त जानका सार और सर्वोन्नतिका मूल है। इसीलिये सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद्धर्म आदिका स्पष्ट वर्णन करता हुआ वेदमूलक सनातन वर्मशास्त्र प्रत्येक जीवको व्यप्टि-रूपमें और समस्त विश्वको समष्टिरूपमें वेदका यह सनातन सन्देश दे रहा है कि यदि सुख गान्ति चाहते हो तो

अध्यातमपथपर आगे वढो हुए स्वधर्म-पालन करते भगवती श्रुति प्रत्येक जीवको प्रत्येक अवस्थाम अपने पवित्र अङ्कमे उठाकर अध्यात्ममं प्रतिष्ठित करनेको तत्पर है। भारतीयो । जागो, श्रुति भगवती तुम्हे जगा गही है-

'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नियोधत।' पवित्र भूराण्ड भारतमे तुम्हारा जन्म हुआ हे, अध्यात्म विद्या-त्रहाविद्या--तुम्हारे घरकी वस्तु हे, उसका समुनित लाभ उठाकर म्वय गाश्वत सुख-गान्ति प्राप्त क्रो ओर हु.स-पङ्कनिमग्न विश्वको सुख गान्तिका परमोज्यक पथ प्रदर्शित करो, अन्यथा तुम्हारे हाथमे उपनिपद्की यह जानराशि कलिंद्धत हो रही है।

**ほんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんないか** 

#### उपनिपन्महत्ता

( रचयिता—विद्याभूपण, कविवर, श्रीओंकार मिश्र 'प्रणव', व्या० सा० योगगास्त्री, सिद्धान्तगास्त्री )

उपनिपद्की साधना श्रुतिगान मङ्गल-माधुरी है॥ शुचि सत्यताका स्रोत निर्मल मन्द मञ्जुल वह रहा है। कर पान अमृत ज्ञान अविरल, विश्व प्रमुदित हो रहा है॥ परिपूर्ण पुण्य पवित्रताकी सित्कयाका फल कहा है। जो मौन मुनि-मण्डल महत्ताकी चमत्कृत चातुरी है॥ १॥ यह ध्यानियोंके ध्येय धृतिकी है धवल ध्रव-धारणा। पारदर्शी परम पुरुषोंकी अटल वत-पारणा ॥ 'वद केन रचित' प्रश्नकी उत्तरभरी सुख-सारणा । ईशके कैवल्य-गृहकी वीथि दुर्गम सॉकुरी है॥२॥ अनेक है। इसकी विचारणार्मे पकताका सिद्धान्त वैदिक 'तत्त्वमिस' का दर्शनीय अनूप है।। चितिचिन्तनाका लक्ष्य केवल जग-अचिन्तय स्वरूप है। दुर्छभ्य परमानन्दको यह कर रही अति आतुरी है॥३॥ सौन्दर्यमय जो श्रेय-प्रेय वितान है। सत्यं शिवं उद्गीथकी है गूँज गुरु-गम्भीर विधान है॥ व्रह्म ऋषि याशवल्क्य, उपस्ति, वाजश्रवसके आख्यान है। नृप-अङ्वपतिकी कीर्ति-स्वरमें वज रही वर वॉसुरी हैं॥४॥ महत्तापर कि दारा, मुग्ब शोपनहार है। मन मूल मानी मूलशंकर हो रहे वलिहार हैं॥ प्रतिक्षण प्रशंसामें 'प्रणव' हृद्वीण-नादित तार है। वह मुक्ति-नम-आरोहणाको जीव-खगकी पॉखुरी है॥५॥

#### उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ है

( लेखक-श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीनिभूपित श्रीमञ्जगद्दुरु श्रीशङ्कराचार्यजी महाराज )

प्राणियोंके वाह्य अथोंका प्रकाश करनेवाली तथा नाना प्रकारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्याएँ हैं; परतु परम पुरुपार्थको प्रकाशित करनेवाली, परमार्थको दिखलानेवाली तथा परम उपकारिणी विद्या उपनिपद् है। जिससे तन्त्र-जिजासु पुरुपोंको परम गान्ति प्राप्त होती है, वह परमार्थ कहलाता है। क्लेशत्रस्त जीवोंके समस्त क्लेगोंका निवारण जिससे हो, वह परम उपकार कहलाता है।

'तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यतः ।' यह ईंगावास्योपनिपद्माक्य एकत्वके साक्षात्काररूपी उपनिपद्विद्यासे युक्त पुरुषके समूल गोकनागको उद्घोषित करता है।

> 'मायामात्रमिद द्वेतमद्वेत परमार्थतः ।' (गौड० आग० १७)

तथा--

'तत् सत्यं स आत्मा तस्त्रमसि ।' ( छान्टोग्य०६।८।७)

—इत्यादि श्रुतियाँ उस उपनियदित्राकी परमार्थताको घोषित करती हैं।

फिर यह उपनिपद्धिद्या क्लेशोंके पात्र सासारिक प्राणियोंको हठात् प्राप्त होनेवाले क्लेशोंका उन्मूलन किस प्रकार करती है! इसका उत्तर व्वेताश्वतर उपनिषद् देती है— 'ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानि क्षीणे. क्लेशोर्जन्ममृत्युप्रहाणि।' (१।११)

'परमात्मदेवको जानकर सारे वन्धन कट जाते हैं, बल्लेगोंके श्वीण होनेपर जन्म और मृत्युसे छुटकारा मिल जाता है।'

दु खोंके मूलका नाग हुए विना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश नहीं वनता । यद्यपि कर्म-उपासना आदि धर्म अथवा खेत-घर आदि विषय तत्काल प्राप्त होनेवाले कुछ न-कुछ दुःखोंकी निवृत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुन. उत्पत्ति न हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति तो त्रिविध दुःखोंके मूलकी निवृत्ति हुए विना समव नहीं।

दुःखका मूल वया है १ विचारक लोग कहते हैं कि दुःखका मूल जन्म है।

'न ह वै सशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति ।' -- ( छान्दोग्य० ९ । १२ । १`) 'निश्चयपूर्वक जवतक यह शरीर वना हुआ है तवतक सुख और दुःखका निवारण नहीं हो सकता ।'

इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दुःखका मूळ कारण प्रतिपादन करती है।

तय फिर जन्मका मूल कारण क्या है १ वे ही तत्त्व-परीक्षक उत्तर देते हैं कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुप्य कर्मसे विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निवृत्ति हस्तामलकवत् हो जाय। अतः मुमुक्षुजनोको दूसरे उपायोंके अनुमरणमें सलग्न नहीं होना चाहिये, परतु इसमें यह सदेह उठ मकता है कि पूर्वजन्मोंमें और इस जन्ममें अवतक किये जानेवाले कमोंका जो मूल है उसका नाश किये विना कर्मविरामका मङ्कल्प केवल कथनमात्र ही रह जायगा।

तव सामान्यत कर्मका मूळ क्या है १ इसके उत्तरमें रागका नाम लिया जाता है । राग और उससे उपलक्षित देख, भय आदिको भी दोप गब्दसे ग्रहण करते हैं । जिस किसी वस्तुमें जवतक राग या देव होता है, तवतक उस वस्तुकी प्राप्ति या परित्यागके लिये प्रयक्षरूप कर्म करते हुए ही लोग देखे जाते है, जिस प्रकार जवतक भय रहता है, तवतक मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रयत्न करता ही है ।

इस दोपका मूल क्या है ! अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका मान होना ही दोषका मूल है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिपद्का वाक्य हैं—

'द्वितीयाद्वे भयं भवति।' (१।४।२)

'निश्चय ही दूसरेसे भय होता है ।' यदि दूसरी वस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय, द्वेष अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका प्रसङ्ग ही नहीं प्राप्त होगा ।

'यत्र त्वस्य सर्वभात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्, तत्केन क जिन्नेत्, तत्केन क म्हणुयात्, तत्केन क विजानीयात्।' (२।४।१४)

'जिस अवस्थामें इसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उस समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सूचे, किसके द्वारा किसको सुने तथा किसके द्वारा किसको जाने'—यह बात भी वही (बृहदारण्यक) उपनिषद् कहती है।

तव द्वैतके भानका हेतु क्या है ! तत्त्वपरीक्षक कहते हैं कि द्वैतभानका हेतु मिथ्या ज्ञान है और वह मिथ्या ज्ञान ही समस्त ससारका बीज है, ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योंने निश्चय किया है । इसका निवारण एकत्वदर्शनरूपी औपनिपद ज्ञानके द्वारा ही होता है, इसिल्ये यह उपनिपद्-विद्या प्राणियोंका परम उपकार करती है । ज्ञान ही अज्ञानका विरोधी है । द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अज्ञानको दूर करनेवाला एक्त्वसाक्षात्काररूप ज्ञान ही है । मनोनिग्रह और भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही श्वास्त्रप्रसिद्ध साधन एक्त्वसाक्षात्कारकी उत्पत्तिमें ही प्रयोजक होनेके कारण पहली सीटीमें आते हैं ।

'त त्वौपनिषद पुरुष पृच्छामि।'

—इस श्रुतिवाक्यमें जिसकी जिज्ञासा की गयी हैं वह उपनिपद्वर्णित ब्रह्मतत्त्व—

'सर्वं खिल्वद ब्रह्म ।' ( छान्दोग्य० ३ । १४ । १ ) 'आनन्दो ब्रह्मोति ब्यजानात्।' (तैत्तिरीय० ३ । ६ । १) तथा—

'विज्ञानमानन्द ब्रह्म।' (गृहदारण्यक० ३।९।२८)

— इत्यादि श्रुतियोंद्वारा वारवार गाया जानेवाला परम आनन्दघन ही है, अत. यह प्राणियोंके लिये परम पुरुपार्थ-स्वरूप है। इसका ज्ञान करानेवाली उपनिपद् भी प्राणियोंके लिये सहस्तों माता-पिताओं की अपेक्षा भी परम प्रिय है, अतएव परम उपकार करनेवाली है।

सहस्रों माता पिताकी अपेक्षा भी मनुष्यका परम हित चाहनेवाली उपनिपद् विद्या स्वय ही औपनिषद ब्रह्मतस्वकी नित्यता एव यथार्थतामें इस प्रकार उपपत्ति (युक्ति) प्रदिश्ति करती है। कारणसे कार्यमें जो भेद जान पड़ता है, वह केवल नाम और रूपको लेकर ही है। 'घट' यह नाम-भेद है और 'मोटी पेंदी एव पेटवाला' यह आकारभेद है। यही नाम और रूप श्रुतियोंमें भिन्न-भिन्न स्थलोंपर त्याग देने योग्य वताये गये ई—सर्वत्र इनको त्यागनेके लिये ही सूचित किया गया है।

'आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्बहा।' (छान्दोग्य० ८। १४ । १)

'निश्चयपूर्वक आकाश ही नाम और रूपका निर्वाह

करनेवाला अर्थात् उनका आधार है, वे दोनो जिसके भीतर है, वह ब्रह्म है।'

'नामरूपे च्याकरवाणि।' (द्यान्दोग्य०६।३।२)

भी नामरूपको विशेषरूपसे न्यक्त करूँ।' तथा— सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते।

'बुद्धि-प्रेरक परमेश्वर सब रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखकर उन नामोंके द्वारा स्वय ही व्यवहार करता हुआ स्थित है।'

मृत्तिका ही घट है, कारण ही कार्य है। नाम भेद अथवा आकार-भेद के क काल्पनिक है। अतएव श्रुति कहती है—

'वाचारम्भणं विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्।' ( छान्दोग्य० ६ । १।४ )

'विकार (कार्य) वाणीका विलासमात्र है, वह नाम मात-के लिये है। वास्तवमे वह घटरूप विकार नहीं, केवल मृत्तिका ही है—ऐसा मानना ही सत्य है।'

'मृत्तिकेत्येव' इस पदमें 'एव' शब्दसे समस्त विकारोका मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार कारण-परम्पराका विचार करते करते सबका परम कारण ब्रह्म ही है, यह निश्चित होता है। एकमात्र ब्रह्म ही विना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है तथा ब्रह्मके अतिरिक्त समस्त पदार्थ मिथ्या एव किस्पत है। यह बात श्रुतिके द्वारा तात्पर्यनिर्णय करनेवाली युक्तियोंके प्रदर्शनपूर्वक स्पष्टरूपसे कह दी गयी है। परमार्थका ज्ञान और पुरुपार्थका अनुभव करानेके कारण हमपर उपनिषदीका परम उपकार सिद्ध होता है। सारी विद्याओंके जाता देविंच नारदजी भी जन्मजात महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये गये—इस छान्दोग्योपनिपद्की आख्यायिकासे तथा—

'स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाम ।'

—इस मुण्डकोपनिपद्के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि परमार्थरूप परम पुरुषार्थका अनुभव करानेके कारण उपनिषद्-विद्या परम उपकारिणी है।

बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने ब्रह्मसूत्रमें कहा है— 'शास्त्रदृष्टचा तुपदेशो वासदेववत् ।'

पूर्वजन्मके शासाभ्याससे स्वतः प्राप्त हुई ज्ञान-दृष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है, जैसे वामदेव सुनिने उपदेश किया था । गास्त्रदृष्टिका अर्थ है 'तत्त्वमसि' 'सोऽहमस्मि' आदि महावाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बृद्धि । वेदोंके पूर्व भागमे अर्थात् कर्मकाण्डमें ज्ञानसे भिन्न कर्ममात्र-का वर्णन है । वे समस्त कर्म कियामात्र हैं, उन्हें 'हिए' नहीं कह सकते । सब प्रकारकी उपासनाएँ भी कियामात्र ही हैं, 'दृष्टि' नहीं। कर्मकाण्डोक्त क्रियाओंसे ध्यानादि उपासनाओ-में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक कियाएँ है, इन्हें श्रेष्ठ महात्मा पुरुषोंने दृष्टान्तपूर्वक सिद्ध किया है। वे कियाएँ की जा सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं, और नहीं भी की जा सकती हैं। उनका अनुष्ठान विकल्पयुक्त है, परत दृष्टि वस्तुके अधीन होती है, अतएव उसमें विकल्प सम्भव नहीं है । उपर्युक्त ब्रह्मसूत्रमें गास्त्रदृष्टिके दृष्टान्तरूपमें वामदेवका नाम आया है । यजुर्नेदीय उपनिपद् ( वृहदारण्यक० १ । ४ । १० ) में वामदेवको ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेका वर्णन मिलता है, जो उनके लिये सूर्य और मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद सूचित करनेवाली थी । जिस प्रकार देह-देहीका सम्बन्ध होता है, तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । वामदेव मुनि सूर्य और मनुके शरीर हैं, ऐसा मानना यहाँ अभिप्रेत नहीं है और न यही अभीष्ट है कि वामदेवके ही ये दोनों शरीर थे । गास्त्ररूप उपनिपद्के यथार्थ जानसे प्राप्त होनेवाली जो परमार्थदृष्टि है, वह सबमें आत्मदर्शनको लेकर है, यही मानना अभीष्ट है। उस दृष्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमें ही वोघ होता है। वामदेवके सर्वात्मा होनेपर ही उनकी मन और सूर्यसे अभिन्नता होनी सम्भव है। 'गास्नदृष्ट्या तु' कहनेसे लोकदृष्टिका वाध हो जाता है। देह और देही ( आत्मा ) में अभेद-प्रतीतिकी रीतिसे जो कहीं-कहीं ब्रह्म और आत्मामे विशिष्ट-अद्वैतभावका उल्लेख किया जाता है, उस प्रकारके अभेदरूप अर्थका भान तो लोकदृष्टिसे ही सम्मव होता है। इस विषयमें यह दृशान्त दिया जाता है-'जैसे में मोटा हूँ, मैं क्याम हूँ' इत्यादि । ऐसे खळोंमें गरीर-में ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका भ्रम होता है, जो सर्वथा हेय है, यह बन्धनका ही हेतु है। यह वात लोक-दृष्टिसे भी सिद्ध ही वतायी गयी है। देह-देहीमें अभिन्नताका बोध त्याज्य है, क्योंकि यह मोक्षके लिये उपयोगी नहीं है। शास्त्र शब्दका मुख्य अर्थ साक्षात् उपनिपद् ही है, ऐसा उक्त ब्रह्मसूत्रसे अभिव्यक्त होता है। उससे भिन्न जो शास्त्र है, वह तत्त्व-साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं है। जिस प्रकार 'अह वै त्वमित ( मैं ही तुम हो ) यह महावाक्य है, उसी प्रकार

'त्व वा अहमिस' यह भी है। ऐसी ही 'भगवो देवता' इत्यादि श्रुति भी है। यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे अर्थात् आत्माके स्थानपर ब्रह्मको और ब्रह्मके स्थानपर आल्माको रखनेसे दोनोंकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पनाका विरोध करती है, क्योंकि उस देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अवन्य ही ईश्वर भी गरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस ईश्वरमय गरीरका गरीरी (आत्मा) माना जाने लगेगा। इस तरहकी अनेकों असङ्गत आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी । यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य मार्गपर खड़ा होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, उसी प्रकार पहले कर्ममार्गपर चलनेवाला साधक कर्मद्वारा अन्तः ग्रुद्धिका सम्पादन करके फिर सत्यखरूप ज्ञानका आश्रय ले उपनिषद-गति (वेदान्तवेद्य ब्रह्म) को प्राप्त कर छेता है। सारी श्रतियोंका एक ही तात्पर्य है, यह वात कठोपनिपद्ने यमराज-के मुखरो कहलायी है। यथा---

'सर्वे वेटा यत्पद्मामनन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीमि, ओमित्येतत्।'

'सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार प्रतिपादन करते हैं उस पदको सक्षेपसे तुम्हें वतलाता हूं । वह ओम् है'—इस वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोंकी एकार्यताका स्पष्टतः प्रतिपादन किया गया है । माण्ड्रक्योपनिषद्का उद्देश्य एकमात्र ॐकारके अर्थका विवेचन करना ही है । उसमें अ, उ और म—इन तीन मात्राओंके विवेचनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है—'वह ब्रह्म परम शान्त, परम कल्याणमय तथा अद्देत (मेद-शून्य) है । वही आत्मा है ।' क्योंकि वह आत्मा सैकड़ों उपनिषदोंके द्वारा भी एक रूपसे ही जानने योग्य है । जो ब्रह्मको जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है ।

सारे वेदोंका एक ही तात्पर्य है, जैसा कि 'सर्वे वेदा यत्पदमामनित्त' इस कठोपनिषद्की श्रुतिसे सिद्ध होता है । कहाँतक कहा जाय, श्रुतिके शीर्ष-स्थानमें अवस्थित समस्त उपनिपदोंका तात्पर्य एक तत्त्वमें ही है । यदि पूछो, वह तात्पर्य कहाँ है ! तो इसका उत्तर यह है कि 'प्रणवमे ही है'—यही माव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता है । जैसे—

'तत्ते पदं संप्रहेण ववीमि, ओमित्येतत्।'

और उस प्रणवका तात्मर्य किसमें है १ अद्वैत शिव-तत्त्वमे । क्वोंकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली माण्ड्रक्योपनिषद् प्रणवके चतुर्य पादके अर्थका उपसहार करती हुई कहती है-

'शान्त शिवमहैतं चतुर्यं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ।' ·जो शान्तः, शिवः, अद्वैत ब्रह्म है, उमीको **जानीजन** प्रणवस्वरूप परमात्माका चतुर्य पाद मानते हैं। वह आत्मा है। और वही जानने योग्य है।

इसलिये--

'त खाँ औपनिषदं पुरुष पुरछामि ।'

-इस चाक्यद्वारा बृहदारण्यक उपनिपद्मे जिसके लिये प्रस्ताव किया गया है।

— इस श्लोकद्वारा महाकवि कालिडासने जिसका अनुवाद किया है।

'स तिसन्नेवाकारो ख्रियमाजगाम उमा हमवर्ता तां होवाच किमेतद् यक्षमिति । या ब्रह्मेति होवाच ।'

इस केनोपनिपट्के प्रसङ्गमे जिसका 'ब्रह्म' के नामसे उपदेश किया गया है तथा उपर्युक्त माण्ट्रवयोपनिपद्भें जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसहार किया गया है, उस परम कल्याणमय अद्वैत ब्रह्ममें ही सम्पूर्ण उपनिपदी का परम तात्पर्य है।

**囚我还还还还还还还还还还还还还还还是这么是这么是是这么。** 

west Bream

#### ज्योति-पुंज वह पाया मैंने

( रचयिता-श्रीभागवतप्रसादिमहिजी )

रक्त, मांस, हड्डीसे निर्मित काया जिसको दुलराया था, समझ रहा था जिसको अपना जीवन तक आश्रय पाया था। था मेरा संसार मनोरम, लघुतम थे जव जीवनके क्षण, कण-कणको चूमा था मैने, उलझा था कुन्तलमे यौवन। कितने वार चला छुप-छुपकर, जब थी तितली रानी मेरी। नेह लगाया निर्मम मिट्टीसे जव थी नादानी मेरी। आज खुळीं आँखें, पाता हूं दिग-दिगन्तमें अन्धकार वन. समझ सका हूँ याज, नहीं कुछ भी अपना, वे थे स्वशिल क्षण। दूर हुआ ज्यों ही, भूला वह, जिसको मैंने प्यार किया था. उसे टेबता नहीं कहीं अव, जिसपर सव कुछ वार दिया था। आज दूर मैं उस मिट्टीसे एकाकी पथपर जाता हूं, शून्य मार्ग, आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हूँ। मेरे पद-तलमें आलोकित हैं ये सारे रिव, शिश, उडुगण, दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी वॅघे पाते हैं जीवन। होर पकड़ ली मैंने भी वह, अपना मार्ग वनाया मैने, खोज रहा था जिसे तिमिरमे, ज्योति-पुंज वह पाया मैने।

~ 1988 Color-

र आपसे उस उपनिषद्मितिपाद्य परम पुरुषके विषयमें प्रश्न करता हूँ।

२ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में जिन्हें एकमात्र अद्वितीय 'पुरुष' कहा गया है।

३ वे इन्द्र उसी आकाशमें, जहाँ यक्ष अन्तर्धान हुआ था, एक स्त्रीके पास आ पहुँचे । वह स्त्री साक्षात् हिम**वान्-कुमारी उमा औ**, उनसे इन्द्रने पूछा—प्यह यक्ष कौन था ?' उन्होंने कहा—प्वे परप्रक्ष हैं।'

#### उपनिषदोंकी श्रेष्ठता

( श्रीमत्परमहस्वपरिवाजकाचार्य श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूपित श्रीमज्जगद्वुरु श्रीशङ्कराचार्य स्वामी श्रीअभिनव सिन्चिदानन्दतीर्थेजी महाराज )

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार प्रकारके पुरुषार्थों परम निःश्रेयसरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम रूक्ष्य है—यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिंडान्त है। चौरासी लाख योनियों में वारवार जन्म-मरणकी प्राप्तिरूप घोर ससारसे पार होनेके लिये मनुष्यको परम शान्तिस्वरूप मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त सतत प्रयत्न करना चाहिये। मोक्ष अमृतत्वरूप है। उसकी प्राप्तिके- लिये मानव-जन्म स्वर्ण-सुयोग है, क्योंकि मनुष्यके सिवा और किसी प्राणीको उस योनिमें रहते हुए कैवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिये शास्त्रोमें मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लम वताया गया है—

'जन्त्ना नरजन्म दुर्छभतरम्' -

—इत्यादि। अत प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपने जन्मके प्रधानतम छक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन रात प्रयत्न करे। यदि वह ऐसा यत्न नहीं करता, विपय-भोगोंमें फॅसकर राग-द्वेपके बशीभूत हो उन विपयमोगोंकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पैरोंका पश्च कहना चाहिये।

छञ्जा कथचिन्नरजनम दुर्छभ
- तत्रापि पुस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् ।
यस्त्वात्ममुक्तौ न यतेत मृद्धी
स ह्यात्महा स्व विनिहन्त्यसद्ग्रहात्॥

'यदि किसी प्रकार (पुण्यविशेषसे) परम दुर्लभ मानव-जन्म पाकर उसमें भी सम्पूर्ण श्रुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन करनेवाले पुरुष-शरीरको पा लेनेपर भी जो मृद्धचित्त मानव अपनी मुक्तिके लिये प्रयत नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। वह अनित्य भोगोंमें फॅसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाशके गर्तमें गिरा रहा है।'

—इत्यादि वचनोंके अनुसार मनुष्य अज्ञानके द्वारा अपनी हत्या ही करता है। अतः अपना कल्याण चाहनेवाले प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले अनित्य सासारिक विषय-भोगमें न फँसकर आध्यात्मिक साधनमें सलग्र हो सदा आत्मतत्त्वके बोधके लिये ही प्रयत्व-श्रील बना रहे।

'श्रोतम्यो मन्तम्यो निद्धिनासितम्यः'

—इस श्रुतिके द्वारा आत्मज्ञानके लिये श्रवण, मनन और निदिध्यासन—ये तीन साधन वताये गये हैं।

पहले-

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिएम्॥

'कर्मतः प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा करके (अर्थात् उनकी अनित्यताको मलीमॉित समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो जाय, क्योंकि कृत (अनित्य कर्म) से अकृत (नित्य आत्म-तत्त्व) की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह आत्मज्ञानके लिये हायमें समिधा लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही गरणमें जाय।

— इत्यादि शास्त्रवचनों के अनुसार ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्वका, जो दम्म-अहङ्कार आदि विकारों से रहित है, श्रवण करे। वेदके चार माग वताये जाते हैं—सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। सहिता आदि मागों कर्म, उपासना आदि मागों का उल्लेख हुआ है। उपनिषद्में केवल ज्ञानका ही प्रतिपादन है। अतएव उपनिषद्-विद्या अन्य विद्यार्भों की अपेक्षा प्रधानतम एव गौरवमयी है। इसी विद्याकों लक्ष्य करके कहा जाता है कि 'सा विद्या था विमुक्तये' (वही वास्तविक विद्या है, जो मोक्ष दिलानेमें सहायक हो)।

अध्यात्मविद्या विद्यानाम् । (गीता १०। १२) भगवान् कहते हैं—'मैं विद्याओं में अध्यात्मविद्या हूँ।'

अथ परा यया तदक्षरमिश्वगम्यते। (मुण्डकः)
'परा विद्या वह है, जिससे उस अविनाशी ब्रह्मका
ज्ञान होता है।' इत्यादि सब श्रुतियोंद्वारा इसीको 'मोक्षदायिनी विद्या' 'अध्यात्मविद्या' तथा 'परा विद्या' आदि नाम
दिये गयं हैं तथा यही विद्या सब अनयोंके मूलभूत
ससारकी निवृत्ति करती हुई परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका
मुख्य कारण बतायी गयी है। इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा
गया है।

दार्शनिक विद्वान् 'उपनिपद्' शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार वतलाते हैं—'उप + नि' इन दो उपसगाके साथ 'सद्' धातुरे 'किप्' प्रत्यय करनेपर 'उपनिपद्' इस रूपकी सिद्धि होती है। सद् धातुके तीन अर्थ हैं—विदारण (विनाश), गति (ज्ञान और प्राप्ति) तथा अवसादन (शिथिल करना)। इन अर्थों के अनुसार—

उपनिषादयित सर्वोनर्थंकरससारं विनाशयित, ससार-कारणभूतामविद्या च शिथिलयित, ब्रह्म च गमयित इति उपनिषद् ।

ध्सो समस्त अनथाको उत्पन्न करनेवाले ससारका नादा करती, ससारकी कारणभूत अविद्या-को शिथिल करती तथा ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है, वह उपनिपद है। ' इस प्रकार ब्रह्मविद्याको ही 'उपनिषद्' नामसे कहा गया है तथा इसका यह 'उपनिपद्' नाम सर्वथा सार्थक है। 'उपनिषद्' का दूसरा नाम 'वेदान्त' भी है। यह वेदके भन्तमें है, इसलिये वेदान्त है अथवा वेदवा सिद्धान्त—चरम तात्पर्य उपनिपद्में ही वर्णित हुआ है, इस कारण इसे 'वेदान्त' नाम दिया गया है । रहस्यके अर्थमें भी 'उपनिपद्' शब्दका प्रयोग हुआ है। जैसे 'इत्युपनिपत्' (तै॰) अर्थात् यह उपनिपद् है-परम रहस्यभूत आत्मतत्त्वका बोध करानेवाली विद्या है। यह आत्मतत्त्व अन्य सव रहस्योंसे अधिक रहस्य-भूत है, क्योंकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निकट है। तथापि मनुष्य मायासे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता । इसके सिवा इस आत्मतत्त्वरूपी रहस्यका ज्ञान हो जानेपर ससारमें दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती। जैसा कि व्वेताश्वतर-उपनिपद्में कहा है-

> 'एतज्ज्ञेय नित्यमेवात्मसस्थ नात पर वेदितच्य हि किञ्चिन्।'

छान्दोग्यमें भी कहा है—एक आत्माको मलीमॉति जान लेनेपर यहाँ सब कुछ जात हो जाता है। अ ऐसा ही अन्य श्रुतियाँ भी कहती है।

चारों वेदोंकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक एक उपनिपद् है। वेद स्वय अनन्त हैं, अतः उनकी शाखाएँ मी अनन्त ही होंगी। शाखाओंकी अनन्तताके कारण उपनिपदोकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है। वेदोंकी अनेक शाखाएँ इस समय विछप्त हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली

बहुत सी उपनिपदे भी आज उपलब्ध नहीं है। इस समय एक सौ आठ उपनिपदं प्रकाशित है क। उनमे ईंग, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डक्य, तस्तिगय, ऐतरेय, छान्दोग्य और वृहदारण्यक—ये दस उपनिपदें ही गम्भीरतर अर्थका प्रतिपादन करनेवाली है तथा इन्हींको सब आचार्योंने ब्रहा-विद्याके लिये प्रमाणभृत माना है । इन दसोम माण्ड्रक्य उपनिपद् सवमे छोटी और बृहदारण्य होपनिपद् सबमे बड़ी है। सभी उपनिपर्दे सरल और रोचक ह तथा मभी प्रायः अध्यात्म तत्त्वका ही योध कराती है। बृहदारण्यक ओर छान्डोग्य उपनिपद्मे यद्यपि कुछ अन्य उपामनाओं का भी उल्लेख है, तथापि ब्रह्म और आत्माके एकत्वका बोध टी प्रधान रूपसे उनका भी विषय है। सबसे अधिक रहस्यभृत आत्मतत्त्वका वोध करानेके कारण ही उपनिपदोका स्थान सब बाम्बोंमे अधिक ऊँचा है। उमनिपदांमं मितपादित जान ही सबसे उत्कृष्ट हे । उपनिपदोंमे जिम तस्य जानका विवेचन हुआ है, उससे आगे एक पग भी अवतक कोई तत्त्वजानी नहीं वढ सका है। ऐसी उपनिपदोंके अपार जानकी निधिसे परिपूर्ण होनेके कारण ही 'यह भारतपर्प आज मत देशोंगे परम श्रेष्ठ हैं इस बातको निष्पन्न बुद्धि रसनेनाले पाश्चात्त्य विद्वान् भी पूर्णतः स्वीनार करते ह ।

इस समय मसारमे भोतिकवाद ओर नास्तिकताके माव वढ गये हे। इससे शान्तिका महां दर्शन नहीं होता। यदि वर्तमान समयमे तथा आगे भी जगत्मे पूर्णरूपमे वास्तिवक जान्ति अपेक्षित हे तो उसके लिये उपनिपदोक्षी ही शरण लेनी चाहिये। उनमे वताये हुए साधनोको ही अपनाना उचित है। जवतक उपनिपदोके अवण, मनन और निविध्यासन होते थे, तयतक देशमें सर्वत्र सुख-शान्तिमयी सपदा सुशोभित होती थी। जबसे भारतवर्ष उपनिपदोके उपदेशपर ध्यान न देकर पाश्चात्त्य राष्ट्रोंकी भाँति भौतिकवाद और नास्तिकताका अन्धानुकरण करनेमे तत्पर हुआ, तभीसे यहाँ दरिव्रता, राग हेप आदि दोप, अशान्ति तथा हु रामय कोलाहल बढने लगे हैं। यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे काम लेकर अपने पूर्वज महर्षियोंके वताये हुए मार्गका आश्रय लें और उपनिपदोंकी शरण ग्रहण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी उन्नति और परम शान्ति उन्हें प्राप्त हो सकती है।

उपनिपदोंमें ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-

पकसिन् विशाते सर्विमद विशात भवति ।

<sup>#</sup> अडियारसे लगभग १७९ चपनिपदोंका प्रकाशन अक्तक हो चुका है—सम्पादक

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।'

(तैत्तिरीय०)

'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यट्ययन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व ।'

(तैत्तिरीय० ३।१।१)

'ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं अनन्त हैं।' 'जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म छेते, जन्म छेकर जिनसे जीवन भारण करते तथा प्रलयके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते हैं, वे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी इच्छा करो।'

'यत्तदद्देश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्रं तद्पाणिपादम्। नित्यं विभुं सर्वगतं सुस्क्षमं तदन्ययं पिरपश्यन्ति धीराः॥' (मुण्डक०१।१।६)

'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि॥' (केन०१।५)

'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणत-स्रोत्तरेण।' (मुण्डक०२।२।११)

'जिसका नेत्रोंद्वारा दर्शन तथा हार्थोद्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, जिसमें कोई रूप-रग नहीं है, जो ऑख-कान और हाथ-पैर आदिसे रिहत है, उस नित्य, विमु, सर्वगत, अत्यन्त स्क्ष्म एव अविनाशी ब्रह्मतत्त्वको धीर पुरुष ही सब ओर देखते हैं।' 'जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता, जिसकी शक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमें समर्थ होता है, उसी-को तुम ब्रह्म जानो।' 'यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है। आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा दायें और वार्ये भी ब्रह्म है।'

उपनिपदोंमें जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार बताया गया है—

यथा सुदीसात् पावकाद् विस्फुलिङ्गा.
सहस्रश प्रभवन्ते सरूपा ।
तथाक्षराद् विविधाः सोम्य भावा
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥
(सुण्डक २ । १ । १ )

'सन्मूछा. सोम्येमा. सर्वा. प्रजा. सदायतना सत्प्रतिष्ठा. ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि'

( छान्दोग्य० )

'जैसे जलती हुई आगसे उसीके समान रूपवाली सहसों चिनगारियाँ निकलती रहती हैं, उसी प्रकार हे सोम्य! अविनाशी ब्रह्मसे नाना प्रकारके माव (जीव) उत्पन्न होते

और उन्हींमें लीन होते हैं। ''हे सोम्य! ये सारी प्रजा 'सत्' रूपी कारणसे ही उत्पन्न हुई हैं, 'सत्'में ही निवास करती हैं और अन्तमें भी 'सत्'में ही प्रतिष्ठित होती हैं।" 'यह सब कुछ ब्रह्मरूप ही है। वह ब्रह्म ही सत्य है, वही आत्मा है। वह ब्रह्म तू है।"

जीव और जगत्के सम्बन्धको लेकर उपनिषदोका कथन इस प्रकार है—'जैसे मकड़ी अपने स्वरूपसे ही जालेको बनाती और पुनः उसे निगल लेती है, जैसे पृथ्वीसे अन्न आदि ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुपसे ही केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर-ब्रह्मसे यहाँ सम्पूर्ण जगत् प्रकट होता है।' (मुण्डक०) 'यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म ही है।' (मुण्डक०) 'यह सब कुछ एतदात्मक (ब्रह्मस्वरूप) है।' (छान्दोग्य०)

उपनिषदों में 'अक्षि' ब्रह्म और 'आकाश' ब्रह्मकी उपासना आदि साधनों का भी वर्णन हुआ है। आत्मतत्त्वका सुगमतापूर्वक वोध हो, इसके लिये परम सुन्दर, वोधसुलम आख्यायिकाओं और दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सर्वोद्ध-परिपूर्ण, सर्वसुलम और सबके लिये हितकर इन उपनिषदों का आश्रय लेना सबका कर्तव्य है। उपनिपदों के अर्थका निर्णय करने के लिये महर्षि वादरायण (व्यास्) ने ब्रह्मसूत्रोका निर्माण किया है तथा श्रीशङ्कर भगवत्पाद आचार्यने इन उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं। इन्हीं उपनिषदों के सारभूत अर्थका भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको गीतामें उपदेश दिया है। उपनिपदों का अभिप्राय सब लोग सुगमता-पूर्वक समझ सक्षें—इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि प्रन्थोंका प्राकट्य हुआ है।

' उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, गीता—ये वेदान्त-दर्शनके तीन प्रस्थान हैं। इन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिपद् श्रवणात्मक, ब्रह्मसूत्र मननात्मक और गीता निदिध्यास-नात्मक है।

उपनिपदोंमें मुख्यतः आत्मज्ञानका निरूपण होनेपर मी द्विजके लिये उनमे जिन कर्तव्योका उपदेश दिया गया है, वे निश्चय ही सबके लिये परम हितकर हैं । तैत्तिरीय उपनिषद्-में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है । इस लेखके अन्तमे उन उपदेशोंका स्मरण कराया जाता है—

वेदका मलीमॉित अध्ययन कराकर आचार्य अपने शिष्यको उपदेश देते हैं—१.सत्य वोलो । २. धर्मका आचरण करो । ३ खाध्यायसे कभी न चूको । ४ आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित घन लाकर दो, फिर उनकी आशा-से गृहस्य-आश्रममें प्रवेश करके सतानपरम्पराको चालू रक्लो। उसका उच्छेद न करना । ५ सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये । ६ धर्मसे नहीं हिगना चाहिये । ७. ग्रुभ कर्मीसे कभी नहीं चूकना चाहिये । ८. उन्नतिके साधनींसे कभी नहीं चुकना चाहिये। ९ वेदोंके पढने और पढानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये। १० देवकार्य और पितृकार्यकी ओरसे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । ११. तम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । १२. पिताको देवरूप समझनेवाले बनो । १३. आचार्यमें देव-बुद्धि रखनेवाले बनो । १४. अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले वनो । १५ जो-जो निर्दोप कर्म हे । १६ उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये। १७ दूसरीका नही। १८ जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये। १९. उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये। २०. श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये। २१. विना अद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये। २३. लबा (सकोच) पूर्वक देना चाहिये। २४. भयसे देना चाहिये। २५. विवेकपूर्वक देना चाहिये। २६ इसके बाद यदि तुमको कर्तव्यका निर्णय करनेमे किसी प्रकारकी शङ्का हो अथवा सदाचारके विषयमें कोई शङ्का हो। २७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों। २८ जो कि परामर्श देनेमें कुशल हों, कर्म और सदाचारमे पूर्णतया सलग्न हों। २९ स्निग्ध स्वभाववाले तथा एकमात्र धर्मके अभिलाषी हों । ३०. वे जिस प्रकार उन कमों और आचरणों-में वर्ताव करें। ३१ वैसा ही उनमे तुमको भी वर्ताव करना चाहिये । ३२ तथा यदि किसी दोषसे लाञ्छित मनुप्योंके साथ वर्ताव करनेमे सन्देह उत्पन्न हो जाय तो भी। ३३. जो वह उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों। ३४. जो कि परामर्श देनेमे कुशल हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया मलग्न हों। ३५ रूप्तेपनसे रहित और वर्मके अमिलापी हों। ३६. वे उनके साथ जैसा वर्ताव करते हों। ३७. तुम भी उनके माथ वैमा ही वर्ताव करो। ३८. यह शास्त्रकी आजा है। ३९. यही गुरु-जर्नोका शिष्योंके प्रति उपवेश है। ४०. यह वेदोका रहस्य है। ४१. यह परम्परागत जिक्षा है। ४२. इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान करना चाहिये।

इस वर्ष कल्याणका विशेषाः 'उपनिपद्-अः,' रूपसे प्रकाशित हो रहा है, यह वड़ा ही उत्तम और योग्य कार्य है। जिजासु पुरुषोंको चाहिये कि वे उपनिपदोंके तत्त्वको समझ-कर परम कल्याण प्राप्त करें।

प्रज्ञानाशुप्रताने स्थिरचरनिकर-व्यापि भिव्योप्य लोकान सुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि धिपणो-द्गामितान् कामजन्यान् । पीत्वा सर्यान् विशेपान् स्वपिति मधुरभुट् मायया भोजयन्नो मायासख्यातुरीय परमम्तमर्ज यत्तन्नतोऽस्मि ॥ व्रह्म अजमिप जिनयोग प्रापदैयर्ययोगा-दगित च गतिमत्तां प्रापदेक खनेकम्। विविधविपयधर्मप्राहि मुग्धेक्षणाना प्रणतभयविहन्तृ ब्रह्म यत्तन्ततोऽस्मि ॥

## शिव और शक्ति

(रचियता—श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा 'मुकुर')

अग्नि व्याप्त ज्यों शमी, अर्णि में, ज्योतिर्मय चित्-स्वरूप में, त्यों परिव्याप्त विश्व-तरणि में। शिव होती ज्यों अग्नि है, उद्भूत उत्तर-अधरार्णि-वर्षण होती **थाद्याशकि** विकीरण, त्यों है शिव-तप के मंथन से । किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है,

पक तत्त्व के महा रूप दो,
शिव चिति है, चेतन्य अन्य है।
शिक और शिव-तत्त्व-रूप चिति,
सकल और निष्कल सरूप में,
निरुपाधिक चिति भासित होती,
सोपाधिक चेतन्य रूप में।
जगन्मात्र चिनमय, चितिमय है,
चितिका प्रकटित रूप, तन्य है,
गुप्त, तन्य का रूप अन्य है।

#### उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सची शान्ति

( श्रीमत्परमहसपरिवानकाचार्य श्रीमदसालपुरवराधीश्वर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीपुरुपोत्तमनरसिंह मारतीजी महाराज )

इस समय चारों ओर अनेको राजनीतिक और आर्थिक वादोंका ऐसा मयद्भर जाल फैल गया है निसके कारण जिन महान् दार्शनिक वादोंने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको चिन्तनशील एव विचारशील बनाकर आध्यात्मिक उत्कृष्टताकी ओर प्रवृत्त कर रक्खा था, उनकी चर्चा ही वद हो गयी है। इसीके परिणामस्वरूप आज चारों ओर राग-द्रेप और हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रवल प्रवाह वह रहा है एवं समाजकी भयानक दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है।

वाह्य विज्ञानसे मनुप्यको सची शान्ति कभी नहीं मिल सकती । उपनिपदुक्त आत्मस्वरूपके सम्यक् ज्ञानसे ही मनुप्य शोक-मोहसे निवृत्त होकर शाश्वती शान्तिको प्राप्त होता है।

'तरित शोकमात्मवित्', 'तत्र को मोह. क शोक एकत्वमनुपञ्यत ', 'ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति'

—इत्यादि अनेकों उपनिपद्-वाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिको प्राप्त करनेवाले महापुरुपोंके पवित्र जीवन इसके प्रमाण है।

उपनिपद्का अर्थ है—अध्यात्मिवद्या । 'उप तथा 'नि' उपसर्गपूर्वक सद् धातुमे क्षिप् प्रत्यय जोडनेपर 'उपनिपद्' शब्द निप्पन्न होता है । जिसके परिशीलनसे ससारकी कारणभूता अविद्याका नाग हो जाता है, गर्भवासादि दुःखोंसे सर्वथा छुटकारा मिल जाता है और परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है, उमीका नाम उपनिपद् है ।

हमें बड़ा स्तोप है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर 'कल्याण' का यह 'उपनिपद्-अङ्क' प्रकाशित हो रहा है। आगा है, इस अङ्को पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोंको अत्यधिक लाम होगा।

अन्तमे हमारी अपने उपास्प्रदेवत श्रीराजराजेंश्वरी, चन्द्रचूड, लक्ष्मी-वृसिंहके चरणारिवन्टोंमे यही प्रार्थना है कि मुमुक्षुजर्नोंके उपनिपद्-चिन्तनमें आनेवाले समस्त विध्नोंको दूर करके उन्हें अपने सिच्चानन्द-स्वरूपका साक्षात्कार करा हैं, जिससे पृथिवीपर सची श्रान्तिके साम्राज्यकी शुभ स्थापना हो । जय सिच्चानन्द भगवान् ।

#### उपनिषद् -

( रचियता—पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी )

निर्गुण है या सगुण रूप क्या परमात्माका। क्या है कारण, सुक्ष्म, स्थूल तन इस आत्माका॥ क्या लीला है लिलत, मोहिनी क्या माया है। किन तस्वींसे वनी हुई सवकी काया है॥

पंचभूत हैं कौनसे, क्या, क्या इनका काम है। सत्य-चेतनानन्दका कहाँ और क्या घाम है॥ १॥

ऐसे-ऐसे गृढ़ प्रश्न समझाने वाले। प्रकृति पुरुप सम्वन्ध, भेद वतलाने वाले॥ वैदिक ब्रह्मग्रान सु-मनमें भरने वाले। मुक्तिमार्गको सरल, सुगमतम करने वाले॥

> सभी उपनिषद् धन्य हैं, ऐसे कहीं न अन्य है। इनके कर्ता धन्य हैं, बक्ता श्रोता धन्य हैं॥२॥



7



#### उपनिषद्का तात्पर्य

( श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज )

प्रत्यक्-चैतन्याभिन्न परब्रहाको प्राप्त अथवा व्यक्त कराने-वाली, नि.सन्धिवनधनात्मिका चिजडग्रन्थिखरूपा अविद्याको शिथिल करनेवाली अविचारितरमणीय नामरूप क्रियात्मक मायामय विश्वप्रपञ्चको सम्लोन्म्लन करके जीवकी ब्रह्मात्मताको वोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिपद् है। उसके उत्पादक एव व्यञ्जक होनेसे ईशावास्य, केन, कठ आदि मन्त्र ब्राह्मण वेदशीर्प ग्रन्थ भी उपनिपत्पदवाच्य होते हैं । अतएव मन्त्र एव ब्राह्मण उभयस्वरूप वेदगीर्घ उपनिपद है और वे सव-के-सव ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्राप्त तथा असमर्यमाणकर्तृक होनेसे अपौरुपेय वेदस्वरूप ही है। ( 'तुस्य साम्प्रदायिकम्' जै॰ स्॰ ) अतएव प्रमाणान्तरींसे अर्थोपलम्मपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्वानुपूर्वीनिरपेक्षोचरि-तत्वरूप पौरुपेयुत्व न होनेसे पुरुपाश्रित भ्रम-प्रमाद-विप्र-लिप्सा-करणापाटवादि दोयोंमे असस्पृष्ट अपास्तसमस्तपुदोप-गङ्काकलङ्क उपनिपदोंका प्रत्यक्चैतन्याभिन्न परव्रह्ममें परम प्रामाण्य है। यद्यपि उपनिपर्दे वेदशीर्प या वेदसार हं तथापि वे वेदसे पृथक् नहीं हैं। अतएव वे भी परमेश्वरके नि श्वासभूत तथा अनादि ही है। अतएव वेदकाल, उपनिपत्काल आदि आधुनिक काल्मेद-कल्पनाऍ व्यर्थ एव निराधार है। पौरुपेय वस्तुओंमें ही जान, क्रिया, शक्तिके विकासकी कल्पना सम्भव है। उपनिपदोंका सार होनेसे ही गीतामें भी गीतोपनिपद्का व्यवहार होता है। गीताका भी मूल होनेसे उपनिपदों की महिमा अत्यन्त प्रख्यात है, यद्यपि जैसे इक्षुदण्डकी अपेक्षा भी उसके सारभृत शर्करा सिता आदिकी मधुरताके समान उपनिपदोरे भी अधिक मधुरता गीतामे है । अतएव उपनिपद्रूप गौओंका अमृतमय दुग्ध गीताको कहा है—

सर्वोपनिपदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन । पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्॥

—तथापि कारण होनेसे उपनिपदोंका महत्त्व अत्यन्त अनुपेक्षणीय है। जैसे गी न होनेसे दुग्ध एव इक्षुदण्ड न होनेसे सिता शर्करा दुर्लभ हैं, वैसे ही उपनिपदोंके न होनेपर गीता भी दुर्लभ ही होती। यद्यपि कहा जाता है कि उपनिपद् तो भगवान्के नि'श्वास हैं जो कि सावधान-असावधान, सुप्त- प्रबुद्ध किमी भी अवस्थामें प्रकट होते रहते हैं, परत गीता पद्मनाम भगवान्के मुखपद्मसे प्रकट हुई है। तत्रापि योगयुक्त

परम सावधान भगवान्के मुखपद्मसे गीताका प्रादुर्भाव है। इसलिये गीताकी महिमा अधिक है, तथापि भगवान्का निःश्वाम होनेसे ही उपनिपदींकी विशेषता है। मुप्त प्रबुद्ध, सावधान-अमावधान प्रत्येक अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते ई, इसलिये ही उसमे बुढि और प्रयनकी निरपेक्षता और सहन अकृत्रिमता सिंढ होती है। इसीलिये पुरुपात्रित भ्रम प्रमादादि दूषणों का असस्पर्ध होनेसे उपनिपदों का म्वतः प्रामाण्य सिद्ध होता है। जीवकी कौन कहे, परमेश्वरके भी प्राप्त और बुद्धि-का उपयोग उपनिपदोके निर्माणमं नहीं हुआ, र्नितु यह अकृत्रिम अपीवपेय नि श्वासवत् सहज प्रस्ट होते हैं। हॉ, सर्वेत्र परमेश्वरकी बुद्धि और प्रयत्नका उपयोग उपनिपदोंका अर्थ निर्णय करनेम ही होता है । अतएव उपनिपदोक्ते महज एव अकृत्रिम हानेसे उनका स्वतःप्रामाण्य हे, परतु गीताका प्रामाण्य उपनिपद्-मूलक होनेसे ही है। भगवान् श्रीकृष्ण परमेश्वर ही ह, तथापि तन्मुराविनि सन गीनाका ईश्वरोक्तत्वात् मामाण्य नहीं, किंतु वेदमूलक होनेसे ही है। अन्यथा बुद्-देवकी उक्तिको भी ईश्वरोक्तत्वात् प्रमाण मानना पड़ता, परतु आस्तिकोने वेदविषद्धत्यात् उनकी उक्तिको प्रमाण नहीं माना । वेदसार होनेसे उपनिपदामं भी कर्म, उपासना एव जानका वर्णन है। तत्मारभृत होनेसे गीताम भी ये ही तीनो विपय वर्णित है। वेद, उपनिपद्, गीता—इन सभीका अवान्तर तात्पर्य कर्म और उपासनामें होते हुए भी महातात्पर्य स्वप्रकाश प्रत्यक्त्वैतन्याभिन्न परात्पर परव्रहामे ही है। जन्मना ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैन्य एव अनादि अविच्छित्र उपनीत पितृ पितामहादि-परम्परामें उत्पन्न एव विविचदुपनीत ही वेदो और उपनिपटोंके अध्ययनका अधिकारी होता है । यह पूर्वात्तर-मीमासामें स्पष्ट है। उपनिपदोमें कर्मका दिख्यात्र प्रदर्शन किया गया है। उपासना और विशेपतः ज्ञानका ही प्रतिपादन किया गया है। अतएव नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रार्य फल-भोग-वैराग्य, शान्ति, दान्ति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा तीव मुमुक्षाके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिपदोंके विचारात्मक श्रवणका अधिकारी होता है। जैसे आलोकादिसहकारिसहकृत मनःसयुक्त निर्दोप चक्षुसे ही रूपका बोध होता है, अन्यथा नहीं, और ताहक् चक्षुसे रूपका वोध अवस्य ही होता है, इसी प्रकार साधनचतुष्ट्यसम्पन्न अधिकारीको ही उपक्रमोपसहारादि

षड्विध छिङ्गोंद्वारा ब्रह्ममें तात्पर्य-निर्धारणरूप उपनिपत्-श्रवणसे ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है, अन्य किसी साधनसे नहीं । पूर्वोक्त कारणकलापसहित उपनिपत्-श्रवणसे अवश्य ही अहससाक्षात्कार होता है। जैसे व्मगान भी अग्नि और गाईपत्य अग्निमे पवित्रता-अपवित्रताका महान् अन्तर होता है, वैसे ही मनमानी रेडियो सुनकर या अखवार आदि पढकर उत्पन्न जान और ब्रह्मचर्य-त्रत गुरुग्रश्रूपादि ग्राम्बोक्त नियमोंके साथ उत्पन्न जानमें पवित्रता-अपवित्रता, निर्वार्यता-वीर्यवत्तरता ओदिका महान् अन्तर रहता है। इमीलिये सदाचार खधर्मनिष्ठा, तपस्या, उपामना, ब्रह्मचर्य, गुरु-ग्रश्रूपादि नियमोंके साथ अधिकारीको ही उपनिपदोक्त विचार लाभदायक होता है, अन्यथा नहीं। अनिधकारीको तो हानि भी हो सकती है। अन अर्धबुद्धको उपनिपदोक्त महावाक्योंका उपदेश अनर्थकारक होता है—

अज्ञस्याल्पप्रबुद्धस्य सर्वे ब्रह्मेति यो वदेत्। महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः॥

उपनिपदोंके महातात्पर्यका विषय अदृश्य अग्राह्य अलक्षण अचिन्त्य अल्यपदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिन्त्य अनिर्वाच्य लीलाशक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगणनेल्य, सगुण एव सौन्दर्य-माधुर्य सौरस्य-सौगन्ध्य-सुधाजलनिधि, अनन्तकोटिकन्दर्प-दर्पदमनपटीथान् साकार भी होता है। सदाशिव, श्रीमन्नारायण, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, उमा, तमा, सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परब्रह्मके हैं। इसील्ये उपनिपदर्थनिर्णायक ब्रह्मसूत्रोद्वारा विभिन्न आचार्योंने विभिन्न सक्त्योसे उसी ब्रह्मका प्रतिपादन किया है। गुरु एवं इप्की तथा श्रद्धा, ध्यान, परामिक्तकी तत्त्वसाक्षात्कारमें अत्यन्त आवश्यकता होती है।

'यस्य देवे परा भक्ति' 'श्रद्धामक्तिज्ञानग्रोगाटवेहि'

जिससे अनन्त मेटिब्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति
एव प्रलय होता है, वही उपनिपदर्थ ब्रह्म है। आकाशका
कारण अहम, अहका भी कारण महान्, महान्का भी कारण
अव्यक्त है। अव्यक्त उपनिपदर्थ ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमे ही
अध्यक्त होता है। 'तदैश्वत', 'एकोऽहम्' इत्यादिक ईक्षण और
अह ही 'महान्' और 'अह' है। अह, महान्, ईक्षण, निव्रा और
अव्यक्त—इन सबका साक्षी, भासक, निर्दृश्यमान ही उपनिपदर्थ
ब्रह्म है। उस अखण्डबोधस्वरूप भानकी अत्यन्त अवाध्यता ही
ब्रह्मपता, सद्रूप उसी तत्वकी अवेदात्वे सित अपरोक्षता ही
व्रह्मपता और सिच्चद्रूप उसी परमात्मतत्त्वकी सर्वोपप्रव-

विवर्जितता ही आनन्दरूपता है। सम्पूर्ण पुरुषार्थोंका चरम लक्ष्य अनर्थवर्जन एव आनन्दप्राप्ति है। निरुपष्ठव निरविष, निःसीम, आनन्द ही ब्रह्म है। सर्ववाधाविध अत्यन्तावाध्यता ही उसकी अमृतता एव सत्यता है। अमि, चन्द्र, विद्युत् सूर्यसे भी सूक्ष्म अन्तरङ्ग प्रकाश चक्षुरादि इन्द्रियाँ हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन, बुद्धि एव अहमर्थ हैं, परत उन सवका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान ज्ञानस्वरूप आत्मा है। जैसे दर्पणमानके अनन्तर तत्स्य प्रतिविम्व भासित होता है, अथवा सौरादि आलोकके भानके अनन्तर नील पीत आदि रूप भासित होते हैं, वैसे ही शुद्ध भानस्वरूप प्रत्यम् ब्रह्म-भानके अनन्तर ही अहमर्थ, ईक्षण, अन्यक्त आदि भासित होते हैं।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वंभिदं विभाति॥

घटादिकी अपरोक्षता मनश्रक्ष आलोकादिसापेक्ष है, परंतु प्रत्यक्की अपरोक्षता सर्वनिरपेक्ष स्वतः है। 'यत्साक्षाद-परोक्षाइस्य' सर्वकारण सर्वाधिष्ठानस्वरूप प्रत्यक् चैतन्याभिन्न परब्रह्मसे भिन्न सम्पूर्ण जगत् उसी प्रकार मिण्या है, जैसे रज्जुमें कल्पित सर्पादि रज्ज्से भिन्न होकर सर्वथा मिथ्या है। जैसे मृत्तिका ही घट-गरावादिरूपेण, सुवर्ण ही कटक मुकुट-कुण्डलाटिरूपेण, जल ही तरङ्गादिरूपेण प्रतीत होते है, वैसे ही भगवान् भी प्रपञ्चरूपेण प्रतीत होते हैं। आरम्भवादः परिणामवाद भी तत्त्वनिश्चयके लिये किसी कक्षामें मान्य होते हैं; परतु क्षपितकल्मप विद्वान् तो विवर्त ही समझता है। जगदाकारेण परिणममाना मायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही दृष्टिमेदसे मायाके कारण ही अतास्विक अतएव असमसत्ताक अन्ययाभावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्ठान कहलाता है। रूपान्तर-से चित्तचाञ्चल्यके कारण भी उसमें मिध्या द्वैत-प्रतिभास होता है। वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिलप्रपञ्च-विभ्रम, अज, अनिद्र, अखप्र, खप्रकाग, अपार, अनन्त सद्घन चिद्घन आनन्दघन ब्रह्म ही सब कुछ है। जैसे विम्व-प्रति-विम्बका भेद प्रतीत होते हुए भी वास्तवमें वह भेद मिथ्या है। विम्वसे अतिरिक्त प्रतिबिम्य कोई वस्त नहीं है। विम्व ही प्रतिविम्वात्मना प्रतीत होता है, वैसे ही जीवात्मा-परमात्माका भेद भी मिथ्या है। वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा जीवात्मखरूपचे प्रतीत होता है। इसी तरह अहङ्कारादि उपाधिके कारण ही आत्मामे मिथ्या-कर्तृत्व उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे जपाकुसुमादिके ससर्गसे खच्छ स्फटिकमें छौहित्य प्रतीत होता है । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधिमें रहता हुआ भी आकाश वस्तुतः सर्वथा असङ्ग ही रहता है, तद्गत गुणों और दूषणोंसे वह लिस नहीं होता, उसी प्रकार देहादि उपाधियोंमें रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंके तत्तदुणों और दूषणोंसे भूषित और दूषित नहीं होता। उत्पत्तिविपरीत-क्रमेण सम्पूर्ण प्रपञ्चको अधिष्ठानखरूप प्रत्यम् ब्रह्ममें लय कर देनेसे ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है, अथवा वागुपलक्षित वाह्मेन्द्रियोंको मनमे, मनको ज्ञानात्मा अहमर्थमें, उसे अस्मिता-मात्रमें, उसे शान्तशुद्ध चिद्घनमें प्रतिसद्धत कर लेनेपर पित शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म ही स्फ्रित होता है।

यन्छेद्राद्यानसी प्राज्ञ तद्यच्छेऽज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मिन महति तद्यच्छेच्छान्त आत्मिन ॥

इसी वस्तुस्थितिको एकमेवके 'एव' से दृढ किया गया है। इसीको 'नेह नानास्ति किञ्चन', 'नात्र काचन भिटा' के 'किञ्चन' एव 'काचन' से स्पष्ट किया गया है। अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके कारण सकल वाद्यनस्वयपदेगभाक् प्रत्यक् चिति ही सकल-मनोवचनप्रपञ्चातिगता है। यही उपनिपदोक्त सार है। फिर मी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, धर्मानुष्ठान एव परा भगवद्धिक-के विना उपनिषदर्थवीध एव तिष्ठिष्ठा अत्यन्त दुर्लभ है। इसीलिये— तमेतमात्मान बाह्मणा यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन विविदिचन्ति।

--- इत्यादि वचनों द्वारा वेदनेन्छा या इप्यमाण वेदनमें यज तप दानादिका उपयोग वतलाया गया है। ब्रहाचर्य, मदुपासना, सटाचार आदिका पद पटपर उपनिपदींम ममर्थन मिलता है। पञ्चामि विद्याः, वेश्वानर विद्याः, दहर-विद्या आदि अनेक उपासनाओका प्रतिपादन भो व्रशमाञ्चात्वारकी सुविधाके लिरे ही फिया गया है। लय एव विक्षेप दोनों ही अवस्थाओं मे तरवसाक्षात्कारमे कठिनाई पडनी है। सुपुरिकी निटा एव जाग्रत-स्वप्ना द्वेतदर्शन अवरुद्ध हो। तव निश्चल अनिद्र प्रवृद्ध अविक्षिप्त चित्तपर प्रत्यग्रहाका साक्षात्वार होता है। यहातिदायमाभ्य निर्विक्ल्य समाधान अथवा नुपुप्ति-प्रयोध सन्धिः, वृत्तिभन्धि तथा दण्डायमान दीर्घनिर्दिपयवृत्तिपर युक्तिसे प्रहानुभव दिया जा सरता है। फिर भी उपनिपन्माना पनोय ब्रह्माश्रय ब्रह्मविषयर मूलागानके नाशार्थ उपनिपद्विचार अत्यन्त अपेक्षित ह । परम्परामे जो विधिवत् उपनीत नहीं ई या उपनयनके अधिकारी नहीं है, उन्हें गीता, वाशिष्ठ, भागवत, विष्णुपुराणादिके श्रवणद्वारा भी तत्त्ववीध प्राप्त हो सकता है।

石和石本石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石

#### रस-ब्रह्म

( रचयिता—पाण्डेत्र प॰ श्रीरामनारायणदत्तजी ज्ञास्ती 'राम' ) कोई शम-दममें नियममें निरत जप-तप वत-उपवासनामें रत आसन विछाये पद्मासन लगाये दढ कोई श्वास-वायुकी ही शासनामें रत है। होके यज्ञ-यागमें प्रवृत्त सानुराग कोई स्वर्गके निवासकी ही वासनामे रत है। कोई शब्द-ब्रह्म कोई अर्थ-ब्रह्म ढूँढ़ा करें हम रस-ब्रह्मकी उपासनामें रत है॥ वतला रही है नित्य-मुक्त वेदवानी जिसे देखो नन्दरानीने उल्रूखलमे वॉधा है। पूरन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव प्याती जिसे प्रणयसुधाका रस राघा है॥ जगको नचाता वही नाचता निकु अ-वीच गोप-गोपियोंने इस भाँति उसे साधा है। वेदोंमें न हूँढ़, उपनिषद्-निगृढ रस व्रज-सरबस वस एक वही कॉधा है॥

**如**还是还是还是你是你是你是你是我们的一

#### अपौरुपेयताका अभिप्राय

( छेखक--न्यामीजी श्रीअखग्डानन्टजी सरन्वती महाराज)

वेट शब्दका अर्थ जान है। वेट-पुरुपके शिरोभागको उपनिपद् कहते हैं। उप (व्यवधानरहित) नि (सम्पूर्ण) पद् (जान) ही उसके अवयवार्य है। अर्थान् वह मर्वोत्तम ज्ञान जो जेयसे अभिन्न एवं देश, काल, वस्तुके परिच्छेदसे रहित परिपूर्ण बहा है, 'उपनिपद्' पदका अभिप्रेत अर्थ । इसल्ये जबतक जानके स्वस्तका टीक-ठीक विचार न कर लिया जायगा, तवतक उपनिपद् क्या है, यह बात स्वष्ट नहीं हो सकेगी।

पहली चात—जान स्वत प्रमाण है, परत प्रमाण नहीं । इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी पदार्थका यथार्थ निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक होगा । मम्पूर्ण व्यवहार अपने ज्ञानके आवार र ही चलता है । किसी भी विपयके होने एव न होनेका निर्णय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम क्वारण होगा । उदाहरणार्थ—विपयकी सत्ता इन्डियों से मनसे, मनकी बुद्धिसे और बुडिकी ज्ञानस्वरूप आत्मासे निश्चित होती है । अज्ञानका अनुमव भी ज्ञान ही है, परत्त ज्ञानको प्रमाणित करनेके लिये क्या ज्ञानसे मिन्न पदार्थकी आवश्यकता होगी ? कदापि नहीं ।

प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयकी त्रिपुटी ज्ञानके दारा ही प्रकाशित होती है। इसल्ये ज्ञानकी सिद्धिके ल्यि उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। यों भी कह सकते हैं कि इस त्रिपुटीके मान और अमानका प्रकाशक ज्ञान ही है। वे रहें तन भी ज्ञान है और न रहें तन भी ज्ञान है। ज्ञानके निना उन्हें अनुभव ही कौन करेगा। त्रिपुटीमें ज्ञानका अन्वय है और ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है। इसल्ये ज्ञानकी सत्ता अखण्ड है। प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानकी निद्धि नहीं होती। ज्ञानसे ही समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध होते है। तात्वर्य यह कि ज्ञानका प्रमाण्य स्तत है, परत नहीं।

दूसरी वात—ज्ञान स्वयप्रकाश है। यह कर्ता, करण, किया एवं फलके अधीन नहीं है। कर्ता करोड़ प्रयत्न करके भी स्थाणु ज्ञानको पुरुप-ज्ञान नहीं बना सकता। मान्यता कर्ताके अधीन होती है। यह अपनी मानी हुई वस्तुको गणेश माने, सूर्य माने, वादमें फेरफार कर दे या विल्कुल ही छोड़

टे-इन सब बातोंमं स्वतन्त्र होता है। परंतु यह जान नहीं है, यह तो कर्नाकी कृति है, जिसको वह स्वय गढता है और बादमं स्वतन्त्र मान छेता है। ये मान्यताएँ प्रत्येक कर्ताकी, सम्प्रदायकी, जातिकी और राष्ट्रकी अल्पा-अलग हो सक्ती है और होती है परतु जान सबका एक होता है। स्याणुकी भिन्न भिन्न मनुष्य चोर, सिगाही अथवा भृतके रूपमे मान सकते है। परतु ज्ञान सवका एक ही होगा कि यह स्थाणु है। पुरुप-भेडसे जानमें भेद नहीं हो सकता। क्योंकि किसी मी पुरुपके द्वारा अथवा पुरुपविशेषद्वारा ज्ञानका निर्माण अथवा रचना नहीं होती। यहाँतक कि ईश्वर भी जानका क्रती नहीं होता । वह तो स्वयं ज्ञानस्वरूप है । यदि ईश्वर ज्ञानका कर्ता हो तो ज्ञानरूप कर्मके पूर्व ईश्वरमे ज्ञानका अमाव स्वीकार करना पहेगा। परत ज्ञानका रूमाव किसी मी प्रमाण अथवा अनुभवसे सिद्ध नहीं हो सकता। वह प्रमाण या अनुभव भी तो जानरूप ही होगा । अभिप्राय यह है कि जान मायन-साध्य नहीं है, सिद्ध है। उसके कारण-के रूपमें अज्ञानकी अथवा ज्ञानान्तरकी कल्पना नितान्त असगत है । इमलिये ज्ञान स्वयंप्रकाश है ।

तीसरी वात-ज्ञान काल-परिच्छिन्न नहीं है। जब हम यह मोचने लगते ह कि यह जान भूत है और यह जान मविष्य है। तव हम मानो यह स्वीकार कर छेते हें कि कालकी घारामे ज्ञानका उदय एव विलय हुआ करता है अर्थात् ज्ञान क्षणिक है। परतु यह धण ही क्या है जिसकी पृथक्ताका आरोप जानपर किया जाता है। प्रश्न यह है कि काल सावयव है अथवा निरवयव १ यदि निरवयव है तो उसमे भृत-भविष्य एवं क्ला-काष्टा आदिके भेद ही सम्भव नहीं है, वह ब्रह्म ही है । यदि सावयव है तो ज्ञान उसके मिन्न-भिन्न अवयवींका प्रकाशक मात्र होगा और प्रकान्यगत भेद प्रकाशकपर आरोपित नहीं किया जा सकेगा। जैसे घट-पटादिके मिन्न-मिन्न होने-पर भी उनको प्रकाशित करनेवाछे प्रकाशमें भेद-कल्पनाका कोई प्रसग नहीं है। ऐसे ही कळा-नाष्टा आदिरूप कालके अवयवींमें भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक जानमें भेद-कल्यनाका अवसर नहीं है। सची वात तो यह है कि काल-भेदकी कल्पना ही निर्मूछ है। कल्पना करें कि क्या कभी कालका अभाव था या कालका अभाव होगा, जिस कालमे हम कालके अमावकी कल्पना करेंगे, वह भी काल ही होगा और कालके अमावकी कल्पनाको निवृत्त कर देगा। अभाव-रहित वस्तु निरंग होती है। गुणन अथवा विमाजन केवल साग वस्तुमें हो सकता है, निरंगमें नहीं। इसल्प्ये अभाव-रहित कालमें कला-काष्टादिरूप अवयवके आधारपर भृत-भविष्यकी कल्पना करना निरसार है। तब ये जो भृत भविष्य मालूम पड़ते है, वे हे क्या १ सविन्मात्र है। कोई भी सवि-न्मात्र वस्तु सवित्को परिन्छिन्न नहीं बना सकती। इमल्यि जान कालपरिन्छिन्न नहीं है।

चौथी वात—जानमे देश-परिच्छेद भी नहीं है। जानमें काळपरिच्छेदका निषेध करते समय यह यात स्पष्ट हो चुकी है कि यह जो धारा अथवा क्रमकी सित् है, यह काळिनिष्ठ नहीं है, सिवन्मात्र ही है। जैसे स्वक्षके पचासों वर्ष काळके अवयव नहीं हैं, सिवदूप ही है, उनमे भूतकी स्मृति, मिवण्यत्की कल्पना और जानके द्वितीयत्व सिद्वतीयत्व की प्रतीति सिवन्मात्र ही है, वैसे ही यह जो देर्घ्य विस्तार की कल्पना हो रही है, सो भी सिवत्मे भिन्न नहीं है।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर आदिके रूपमें प्रतीयमान देशमेद देशनिष्ठ हैं अथवा पृथ्वी, सूर्य, श्रुन आदि ग्रहनक्षत्रनिष्ठ हैं १ यह स्पष्ट है कि इस मेद-कल्पनामा कारण श्रुवादि ग्रहनक्षत्र हैं, देश नहीं । तन क्या अन्यगत मेदका अन्यगर आरोपित करना न्यायोचित है १ कदापि नहीं । मालके समान ही कहीं भी देशका अभाव नहीं है । जिस देशमे देशके अभाव की कल्पना की जायगी, वह भी देश ही होगा । अभावरहित देश ब्रह्म है । पूर्व, पश्चिम आदि एव दैर्घ्य विस्तार आदिकी कल्पना वस्तुनिष्ठ नहीं, सविन्मात्र है, ठीम वैसी ही जैसी सम-देशमी लवाई-चौड़ाई । स्वयप्रमाश शानमे द्वारा प्रमाशित देशमेद जानका भेदक नहीं हो सकता । इसलिये जान देश परिच्छेदसे रहित है ।

पॉचर्वी वात—विपयपरिच्छेद भी जानका परिच्छेदक नहीं है, सबसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है कि विपय देश काल परिच्छेदके आश्रित हैं या नहीं ? जब भी कोई विपय प्रकाशित होगा, अपनेको किसी-न किसी काल और देशमें ही प्रकाशित करेगा । देश और कालभेदकी कल्पनाके विना विषयकी प्रतीति ही नहीं हो सकती । ठीक इसी प्रकार विपयभेदके विना देश और कालकी भी प्रतीति नहीं हो सकती । जब देश और कालके भेद ही कल्पित हैं, तब उनके आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकल्पित कैसे हो सकते हैं ?

ये पृथक् पृथक् प्रतीयमान विषय सन्मात्र ही हे या और कुछ <sup>१</sup> यदि ये मन्मात्र ही है तो उनमें भेदकी कल्पनारा क्या आधार है, फिर तो इन्हें त्रिकालाबाध्य सत्तारी भिन्न समझा ही नहीं जा मकता। और यदि ये सन्मात्रसे भिन्न है तो इन्हें नितान्त अमत् ऋहे नेम क्या आपत्ति है ! सत् और असत् भाव और अभावका मिश्रग तो कभी हो ही नहीं सकता । अब यह कलाना करें कि ये भिन्न भिन्न विषय सत्तावें विशेष विशेष रूप है, परतु यह बात भी निराधार है। बिन देश कालका भेद सिङ हुए सत्ताम भेट सिद्ध करने की कोई युक्ति नहीं है। मत्ताका परिगाम म्वीकार करनेवर भी परिणाम की पूर्वा नस्था, उत्तरावस्था, कम आदि अवेक्षित होगे । इस प्रकार तो मत्ताका त्रिकालावाध्यत्व ही कट जायगा और शून्य-वाद, क्षणिकविज्ञानवाद अथवा मर्वाच्छेदवादका प्रसद्ध होगा। यदि यह कल्पना कर कि मत्ताका एक अग तो स्थिर है और दूररे अशमे वह विपयोक्त आरम्भ कर रही है या उनके रूपमे परिणत हो रही है तो यह अशमेदनी नरूपना मर्वधा उपहासास्तव होगी । जो वस्तु एक अगमे निवीर्ण हो रही है। वह दूसरे अशमे नित्य नहा हो मकती । अशमेद तो असिद्ध है ही । इमलिये सत्तामे निगंत भी उपत्रन्न नहीं होता । विषयौ-की उत्पत्ति सत्से, असत्से, सदमत्मे अयवा उनमे भिन्नसे किमी भी प्रकार सगत नहीं है। जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ही अमिद्ध है, जिनका स्वय अपने अधिष्ठानम ही अत्यन्ताभाव है, जान के विना निन की कलाना ही नहीं हो सक्ती, ऐसे निपयों के द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता।

छडी वात—जानमे जातृत्व और जेयत्वका मेद मी औपाधिक ही है। देश काल और वस्तुभेदका निपेध हो जाने-पर जानसे पृथक् जेयकी उपस्थिति अपने आप ही कट जाती है। जेयके विना जातृत्के व्यवहारकी सिद्धि नहीं हो सकती। जेय और जाता दोनों ही एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं, परतु ज्ञान दोनोंकी, दोनोंमेसे किमी एककी अथवा और किमी अन्यकी अपेक्षा रक्दो विना स्वत सिद्ध है। यदि जेयह्प विषय भी जानसे पूर्व सिद्ध है, ऐमा माना जाय तो अननुभूत होनेके कारण वह केवल कल्पना होगी। अनुभवके विना पदार्थकी सिद्ध नहीं हो सकती। यह जो भिन्न भिन्न विषय और इनकी समिष्ठ जेयह्पसे पृथक् प्रतीत होती है, वह क्या जानसे वहिर्देश-में है अथवा ज्ञानके अन्तर्देशकी कल्पना नितान्त असगत है। दूसरी यह कि जेय विषयको वहिर्देशमें माननेपर उसके साथ

शान का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि अन्तर्देशमे ही माने तो ज्ञानके साथ व्यापक व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार क्रना पड़ेगा । यह सम्बन्ध भी जानको विप्रयका उपादान कारण माने विना सम्भव नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणामको प्राप्त होकर विपयका रूप ग्रहण करता है ? ऐसी स्थितिम परिणामकी एक धारा अथवा कम म्वीकार करना पड़ेगा। यह वात तभी स्वीकार की जा सकती है, जब कालकी क्षणिकताका आरोप उसके प्रकाशक ज्ञानपर किया जाय; परतु अध्यम्तके गुण-दोप अधिष्ठानका स्पर्भ भी नहीं कर सकते। आदिरहित, अन्तरिहत ज्ञानमे विषयकी उपस्थितिके लिये एक क्षण अथवा भिन्न-भिन्न क्षण ह ही नहीं । यह भी एक प्रश्न है कि थियय सम्पूर्ण जानमे हे अथवा जानके एक अशमे । जानमे अशताः पूर्णता आदि तो कल्पित हैं। फिर यदि जानका परिणाम माने भी तो क्या उसका कोई आकार है जो दूधसे दहीके समान रूपान्तरित होगा और क्या वह रूपान्तर भी जानस्वरूप नहीं होगा ! ऐमी स्थितिम प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीनों-के द्वारा कल्थित एव केवल विवर्तमात्र होगा । जेय विपयका निराकरण हो जानेपर जातृत्वकी कल्पनाका कोई कारण ही नहीं है।

सातवीं वात--जान हेतुफलात्मक नहीं है । जानकी उत्पत्ति स्वीकार करनेपर उसके प्रागभावकी अर्थात उसकी उत्पत्तिके पहलेकी स्थिति बतानी पड़ेगी। परत ज्ञानके विना उमर्जी भी स्थिति नहीं बतलायी जा सकती। अभिप्राय यह है कि जानका जन्म नहीं होता। अन्तःकरणकी शद्ध स्थिति अथवा निर्त्रिपयता भी जानकी जननी नहीं है, विचारकी जननी है। विचारके द्वारा वृत्त्यात्मक ज्ञान परिष्ट होता है और दढ होनेपर वह अजानका नहीं, अजान-भ्रान्तिका निवर्तक होता है। प्रिक्तिया प्रन्थोंके अनुसार यह वृत्त्यात्मक ज्ञान भी दूसरे क्षणमें नहीं रहता है। यह धणसहित वृत्तिको और अपने व्यक्तित्वको भी वाधित कर देता है। जब यह स्वय बाधित होता हे तब कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो और वह जान-प्रतिकी निवृत्तिके अनन्तर रहे, तय तो द्वैत यना ही रहा। इमलिये हेतुता और फलनाकी कल्पना ही मिटती है। हेतु और फल तो कुछ है ही नहीं, जिनकी जानसे निवृत्ति होती हो । अजान घटके उपादानकारण मृत्तिकाके समान जगत्का उपादान नहीं है। वह तो जगत्की व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये कल्पित है। अज्ञान है—यह कल्पना भी जानका विवर्त ही है। इसलिये शानवृत्तिसे अज्ञानका ध्वस नहीं होता, प्रत्युत कल्पना ही

बाधित होती है। यह निवर्त्य-निवर्तक भावकी कल्पना अविचार दशामें ही है। जानदृष्टिसे हेतुफलात्मक मेद सर्वथा ही असिद्ध है।

आठवी वात-जानमे यथार्थ-अयथार्थ और परोक्ष-अपरोक्षका भेद भी नहीं है। व्यवहारमे जो जानमे यथार्थता आदि भेद किये जाते है, यदि वास्तवमें विचार करके देखें तो कल्यित विपयगत भेद ही जानपर आरोपित होते है। स्वमका हाथी झूठा है। परतु स्वममे हाथीका देखना झूठा नहीं है। 'हाथी नहीं था' हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही स्वरूप है। हाथी देखा ही नहीं था, यह नहीं। हाथीकी असत्ता जानकी अमत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती। अविचार दशामें हाथीकी अयथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता है। इसी प्रकार जानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष-अपरोक्षका भेद घटादि पदार्थामे होता है या उनके जानमे ? क्या जान भी कभी अपनेसे दूर होता है। यदि ऐसा मान लें 'पृथ्वीपर घट है और अन्तः करणमे जान' तब भी तो घट-ज्ञान अपने अन्तः करणमे ही रहा। उसकी परोक्षता कहाँ हुई। घटगत परोक्षताका ही आरोप जानपर हुआ। यह तो छोटी वात है। आश्रयत्य, विपयत्व आदि विभागसे रहित अद्वितीय चित्खरूप जानमें अयथार्थता और परोक्षताकी कथा-का कोई प्रमग ही नहीं है।

नवीं वात-जान सर्वथा अवाध्य है। जानका कोई भी
प्रतियोगी या विरोधी नहीं है। स्वय अजान भी जानके द्वारा
ही प्रकाशित होता है। 'में अज हूँ' यह भाव भी एक
प्रकारका जान ही है। जानमें यह प्रकारमेद भी विचार न
करनेसे जान पड़ता है। कहनेका ताल्पर्य यह है कि सन्धिहीन
होनेके कारण जान और अजानका भेद कल्पित है। इसिल्थे
अजान जानका वाध नहीं कर सकता। ज्ञानके वाधकी कल्पना
करनेपर यह प्रश्न होता है कि ज्ञानका वाध जात होगा या
अजात, वह ससाक्षिक होगा अथवा निःसाक्षिक। अजात और
असाक्षिक होनेपर जानका वाध होनेमें कोई प्रमाण नहीं है।
जात और ससाक्षिक स्वीकार करनेपर जानकी सत्ता—जानस्वरूप सत्, अक्षणण एव अखण्ड सिद्ध हो जाता है।

दसवी चात-शानका खरूप अनिर्वचनीय है। जब हम किसी पदार्थका निर्वचन करने लगते हैं, तव उसमें दृश्यता, अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते है। कोई मी निर्वचनाई वस्तु इदन्तासे आकान्त ही होगी। इसलिये मन-वाणीका विषय भी अवश्य होगी। ऐसी स्थितिमें विषय-विषयिभाव भी अनिवार्य होगा। यही कारण है कि जानको उत्पाद्य अथवा आत्माका ममवायी माननेवालोने उसके जो-जो निर्वचन किये है, उन्होंकी रीतिसे वेदान्तीलोग उनका निपेध करते हे। अनिर्वचनीयता भी परमत रीतिसे है। अनिर्वचनीयताका अभिप्राय केवल इतना ही है कि यह जानस्वरूपसे भिन्न नहीं है। अवाध्यता, न्वयप्रकाशता, अपिन्छिन्नता आदि जो लक्षण हैं, वे अन्य पदार्थमे, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों न रक्कें, पूरे नहीं उतर सकते। एक पर-रूप अपिरिच्छन्न स्वप्रकाश एव अवाध्य हो तथा दूमरा स्वस्वरूप, वह भी हो और में भी होर्कें, यह वात अनुभृतिका विष्लेपण करनेपर मिद्र नहीं होती। अश्रेय और अनिर्वचनीय गब्द पर्यायवाची नहीं है। विदित्त और अविदित्तसे विल्वण अन्य नहीं हो मकता। इसलिये अनिर्वचनीय पद ममस्त निर्वचनोंका निर्येश करके अनिरुक्त स्वारमामें ही विश्वान्ति लाभ करता है।

ग्यारहवीं वात-सत्यः अहिंसाः ध्यानः उपासनाः परत्व, कारणत्व आदि जानके ही उपलक्षण हैं । मुमुक्ष और मुक्तके व्यावहारिक भेदको सामने रखकर यदि सत्य, अहिंमा आदि सदुर्गोंके स्वरूपपर विचार किया जाय तो विसी भी गुणमें सत् होनेका निर्देश सचित्स्वरूप आत्माके सामीप्यके कारण ही ररते हे। जितना जितना आत्म सामीप्य जिस जिस वृत्तिमें है, वह-वह वृत्ति उतना ही उतना अधिक शोधनदारा आत्मसाक्षात्कारका अथवा अज्ञान निवृत्तिका उपाय है । उदाहरणार्थ—सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणरूप वृत्तियों हो ही छे छीजिये। असत्य रूप दुर्गुण अनेकरूप होगा। उसके आचरण-भाषण आदिकी वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न विपयोके एव चिन्ताके मारसे ग्रस्त होंगी । इसके विपरीत सत्य वृत्तिके लिये किमी चिन्ता-वनावट या विषय चिन्तनकी आवश्य रता नहीं होगी। मुमुक्षुपुरुप सरल खभावसे विपयरहित नत्य वृत्तिमें खित रह सकेगा और वास्तवमें वह आत्मस्थिति ही होगी । अज्ञान निवृत्ति होनेपर स्थितिके छिये उसे फिसी प्रयास-की आवरतकता नहीं पड़ेगी । इसी प्रकार काम, क्रोध, लोम आदि दुर्गुणकी वृत्तियाँ भी सगर्भ एव सविपय ही होती है । किसके प्रति काम है, क्सिपर क्रोध है, क्या चाहिये-यह निश्चय करके तदाकार हुए विना इन दुर्गुणोकी स्थिति नहीं हो सकती । इसके विपरीत निष्कामताः अकोध एव निर्लाभता आदि वृत्तियाँ यह अपेक्षा नहीं रखतीं कि हम किसके प्रति हैं । विपयहीन वृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मासे अपनेको प्रयक् नहीं दिखाती है—इसिलये आत्मविषयक अज्ञान-

निवृत्तिकी प्रतिन्थकतासे रहित होती है। स्विपय स्थिति ही
मुमुक्षको सत्से भिन्न प्रतीत होती है। निर्विपय वृत्ति तो
सद्द् ही प्रतीत होती है—यही जात्म सामीप्य जानस्वरूप
आत्माका उपर्जण है। अभिप्राय यह है कि ये वृत्तियों भी
असत्य, हिंसा आदिके अभाजरूप होनेके कारण स्वतः भावरूप
नहीं, जानरूप है, अनेक नहीं, अदितीय है। ध्यान, उपायना
आदि भी अनेकविषयक वृत्तियोको व्यानृत करनेके लिए
ही है, क्योंकि एक वस्तुमे एक्सानना ही उनका स्वरूप है।

ज्ञानन्वरूप परमात्मामे रार्थ-कारणकी रूपना अववा भोक्तृ भोग्य भेदभारकी करपना असगत है। जीतने—

'न तस्य कश्चिजनिता' 'न तस्य कार्यम्' 'न तद्वशाति कश्चन' 'न तद्वशाति रिज्ञन'

—आदि वास्यों के द्वारा तमी अर्थना प्रतिवादन नियारी इस वातमा ध्यानमे रखमर जब मार्य-मारण भाव वर्णन करनेवाली 'पुतियों में पटने है, तब स्पष्ट रूपमे उनमा अन्य अभिपाय जात नेता है। यथा—

१-दृष्य प्रपञ्चमे नित्यतारी आनि निराएण कर्नेके लिये उमरी उत्पत्ति प्रस्यका वर्णन <sup>५</sup>।

२-परमाणु, प्रकृति आदि अन्यकारणतारा निरेष करनेके लिये जानम्बरूप परमात्माम कारणत्वरा अन्यागर किया गया है।

2-निमित्तराग्ण और उपादानरारणरा भेद मिटानेके लिने कर्णनाभि, विस्फुलिज आदिके द्यान्त हैं एव एक विज्ञानसे सर्व निज्ञानकी उपपत्ति दिज्ञायी गयी है। 'न्हीं सब हो गया', 'म एकसे बहुत होकेंं' इत्यादि वचनोका असिमाय उपादान और निमित्त कारणके भेदकी निश्चतिमान ही है, परिणाम नर्ता।

४-परिणामना निर्मेध करने के लिये ही परमातमा के अदितीय अजन्तकराना वर्णन करते हुए 'स वाह्याभ्यन्तरो हानः' अर्थात् जो उन्छ वाह्यत्वेन अथवा आभ्यन्तरत्वेन प्रतीत हो रहा है वह अज टी है, ऐसा कहा गया है और दृश्य प्रपञ्चकी उपपत्तिके लिये परमात्माम मायाका अध्यारोप निया गया है।

५-'न तु तद्द्वितीयमित' 'विकटपो न हि वस्तु' इन शृतियों से अध्यारोपित मायाका भी अपवाद कर देते हैं। 'सद्धीर सर्वम्' 'चिद्धीद सर्वम्' 'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मासे भिन्न और कुछ नहीं है—यह प्रतिपादन करती हैं। यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमुक्षुओंके हितार्थ अज्ञान-निवृत्तिके लिये ही किया गया है। इसलिये इन सबका अन्तिम पर्यवसान ज्ञानमें ही है।

परत्व, आन्तरतमत्व आदिका अभिप्राय भी जानखरूप आत्मामं ही पर्यविषत होता है। इन्द्रियोंचे परे पञ्चतन्मात्रा, तन्मात्राचे परे मन, मनचे परे बुढि—इस प्रकार एककी अपेश्रा दूसरा आन्तर है। वाह्य-वाह्यका परित्याग करते-करते आन्तर-आन्तरके जानकी ओर अग्रसर होना ही इसका लक्ष्य है। बुढिसे परे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त और अव्यक्तसे परे पुरुप—यही परत्व अथवा आन्तरतमत्त्वकी विश्वान्ति है, यही पराकाष्ट्रा और परागति है। इस पुरुपसे परे कुछ भी नहीं है। यह आत्माके एकत्वका एक उज्ज्वल उदाहरण है। उपनिपद्गत लयप्रक्रिया भी शान्त आत्माको ही लयकी अवधि वतलाती है।

चारहर्ची चात—अपरिच्छेद-रूप लक्षणके एकरूप होनेके कारण 'ज्ञान', 'आत्मा', 'ब्रह्म' और 'विश्व' आदि शब्द पर्यायवाची है और एक ही अर्थके बोधक हैं। यथा—

१-'प्रज्ञानं ब्रह्म' प्रजान अपरिन्छिन्न ब्रह्म है ।

२-'अयमातमा ब्रह्म' यह आत्मा अपरिच्छिन ब्रह्म है ।

२-'ब्रह्मेंवेरं विश्वमिरं वरिष्डम्' यह सम्पूर्ण विश्व अपरिच्छित्र ब्रह्म ही है।

४-'सर्वं यदयमात्मा' यह सद जो कुछ है, आत्मा ही है ।

५-(अहमेवेटं सर्वम्' में ही यह सव हूँ।

६—'प्रतिबोधविदितं मतम्' प्रत्येक ज्ञान ही उसका जान है।

७-'क़त्स्न प्रज्ञानवन एव' सम्पूर्ण प्रजान वन ही है।

८--'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' विज्ञान और आनन्द ब्रह्म ही है।

गीतामे 'ज्ञान ज्ञेयम्', श्रीमद्रागवतमें 'विज्ञानमेकमुरुधेव विमाति', विष्णुपुराणमें 'ज्ञानखरूपमेवाहुर्जगढेतत्' इत्यादि वचनोंसे उपर्युक्त अर्थकी पृष्टि होती है।

न गाउँ उन्हर्भ अवना द्वार होता है।

इस प्रकार उपनिपद्का प्रतिपाद्य अर्थ 'अहम्', 'इस्म्',

'प्रत्यगातमा' एवं 'विश्वम्' की ब्रह्मरूपता है। अब यह ब्रह्म क्या है, इसको उपनिपद्के मुखसे ही सुन लीजिये—

'तदेतद्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाह्मम् । अयमात्मा ब्रह्म । सर्वानुभूरित्यनुशासनम् ।'

इसका अभिपाय है कि जो देश, काल, वस्तु-परिच्छेदसे रहित सर्शानुभवस्वरूर अपना आत्मा है वही ब्रह्म है।

'यत् साक्षाउपरोक्षाद्रहा' 'तत्त्वमिस' 'अहं ब्रह्मास्सि'

—इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य-द्रशः तुमः, में, वह आदिके रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं पदार्थ-जानको अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही निरूपण करते हैं। परिच्छेद सामान्यामावोपलक्षित ब्रह्मतत्त्वमें दृश्यताः अनेकताः, परिणामिताः, अन्यता आदिका कथा-प्रसङ्ग स्वयं ही अनुत्थान-पराहत है। यह तत्त्वका जान नहीं है, तत्त्वरूप ज्ञान है। इसका वेत्ता ब्रह्मका वेत्ता नहीं, ब्रह्मरूप वेत्ता है।

जानके इस स्वरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिपद्की अपौरुपेयताका अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान ज्ञान ही है, वह किसी पुरुपकी अनुभृति, भावना, स्मृति अथवा कल्पना नहीं है। ज्ञान स्वयप्रकाद्या, सर्वानुमवस्वरूप, सृष्टि-प्रल्य, समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारींका प्रकाराक, अखण्ड, अजन्मा एव स्वतः प्रमाण है। इसका सम्बन्ध भूत, भविष्य, वर्तमान, देज, वस्तु आदि किसीके साथ नहीं है और सव कुछ यही है। यह ज्ञान है, यह जानना है। कुछ भी जानना यही है, 'कुछ' नहीं जानना है, 'कुछ' भी यही है।

ऐसे जानका प्रतिपादक, अस्पर्यमाण-कर्तृक, अनादि सम्प्रदायाविच्छेदसे प्राप्त नियतानुपूर्वीक जो प्रन्थविशेप है उसे भी अपीरुपेय कहते हैं। वह एकार्थक है, एकात्मक है, एक वाक्य है, उसके अवान्तर तात्पर्यमें मले ही भेद जान पड़ते हों परतु परम तात्पर्यमें कोई भेद नहीं है। वेद-पुरुपका शिरोभाग अर्थात् मस्तिष्क उपनिषद् है। वह शाखा-मेदसे पृथक् पृथक् प्रतीयमान होनेपर भी एक ही है। जान अद्वितीय है—यही अपीरुपेयताका अभिप्राय है।

मुक्तिके द्वार

वेदोंके सुअंग प्रतिमूर्ति है परमात्माकी, -उपासनाके उत्तम अगार है। भरे हैं वेदान्तके सिद्धान्त भी इन्हींमें सव, पातक-विनाशनको भागीरथी-घार हैं। मानवीय त्रयताप हरनेके हेतु तात! विश्वमें ये स्वतः 'रमा' प्रणव-ऑकार है। पठन-भननसे है होता आत्मज्ञान सदा, अखिल उपनिपद मुक्तिके ही द्वार है। —लक्ष्मीप्रसाद मिस्नी 'रमा'

还无法亦



#### उपनिपद्का अमर उपदेश

( माननीय वायसराय चकवर्ती श्रीगजगोपालाचारी महोदय )

उपनिष्ठिक सार-तत्त्वको वेदान्त कहते हैं। ज्ञान, मिक और अपने सम्पूर्ण कमों भगव न्छरणागित-का भाव—यही उपनिपदोंका मिथतार्थ है। ज्ञानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, अपितु अनुभव तथा गुरुजनोंके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यग् दृष्टि है। सत् क्या है और असत् क्या है, महान् क्या है और श्रुष्ट क्या है, हमें क्या स्मरण रगना चाहिये और क्या भूल जाना चाहिये—इस वातको जानना आवश्यक है। इसीका नाम धान है और यह धान हमारी समस्त क्रियाओंका स्त्रधार होना चाहिये। इससे कर्ममें अनासिकका भाव धाता है। एम कर्नव्यसे मुँह न मोड़ें, अपितु समस्त प्राप्त कर्म अनासक्त होकर तथा इस वातपर दृष्टि रहते हुए फि, किस वातमें जगत्का हित है और किसमें अहित है—करते रहे। हमारी क्रिया सार्थके लियं—अपने लामके लियं न हो।

भक्ति संकल्पकी दृढ़ता, विनयशीलता तथा श्रद्धाका यह समन्वित रूप है, जिसके द्वारा हमारा कर्म और हमारी उपासना दूसरोंके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते हैं। भक्ति-शून्य कर्म अहङ्कारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है।

भगवान्के शरण हुए विना शोक एवं विफलनासे छुटकारा नहीं मिल सकता और न चित्तकी शान्ति ही सम्भव है। आनन्दकी प्राप्ति करानेवाला वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश हैं।

## दार्शनिक ज्ञानका मूल स्रोत

( माननीय प० श्रीगोविन्दवल्लभजी पतः प्रधानमन्त्री युक्तपदेश )

उपनिपद् सनातन दार्शनिक शानके मूल स्रोत हैं। वे केवल प्रयातम वुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं अपितु प्राचीन ऋषियोंकी अनुभूतिके फल हैं। उपनिपदोक्ता जनतामें प्रचार करनेका आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी सफलता सब प्रकारसे वाञ्छनीय हैं।

# उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव

(विहारके गवर्नर माननीय श्री एम्० एस्० अणे महोदय)

पाठकोंको अनुवाद एवं व्याख्यासिहत भेंट देनेवाले उपनिपत्सम्बन्धी 'कल्याण'के विदेशपाद्धका समस्त हिंदी पढ़नेवाली जनता खागत करेगी। उपनिषद् शान्ति और विश्वप्रेमका जो महान् सदेश देना वाहते हैं, उसे प्रस्तुत अङ्क गरीवोंकी झोंपिड़्योंतक पहुँचा देगा। शोपनहर-जैसे दार्शानिकको भी उपनिपदों- से शान्ति एवं आश्वासन प्राप्त हुआ है। जिनका चित्त अशान्त हैं, उन्हें चित्तकी सान्त्वनाके लिये उपनिपदोंसे वढ़कर कोई दूसरा प्रन्थ नहीं मिल सकता। इनके अध्ययनसे मनुष्यके विचार एवं हद्दत भाव संयत होते हैं और सामान्यतः उनका मनुष्यपर महान् आध्यात्मिक प्रभाव पढ़ता है। अतः आए एवं आपके सहयोगी इस विशेषाङ्को निकालनेके लिये जो प्रयक्ष कर रहे हैं, उसका में अत्यन्त आदर करता हूं।

#### गीतोपनिषद्की श्रेष्ठता और उसके कारण

(लेखक-माननीय डा० श्रीकैलसनाथजी काटजू, गवर्नर, वगप्रान्त)

गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले 'उपनिषद्-अङ्क'मे बहुतसे विद्वान् एव गम्भीर चिन्तनामें लगे हुए लोगोंके निवन्व रहेंगे। ये परम विज लेखक निश्चय ही इन महान् उपनिपदोंके सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करेंगे। हिंदुओंके विचारका सर्वोच कर हमें उपनिपदोंमें प्राप्त होता है । उपनिपद् इमारे उत्कृष्ट भारतीय ज्ञानकी परिणति है। उन्होंने सभी देशोंके विद्वान् दार्शनिकोंका आदर एवं सम्मान सहज ही प्राप्त किया है, और गत दो हजार वर्षोमें उपनिपदींपर सैकड़ों टीकाएँ लिखी गयी हैं। अतीतकालमें हमारी जातिके जितने भी दार्शनिकों एव आचार्योंने प्राचीन सिंडान्तको विश्वद्वरूपमें पनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है, उन सभीने एक या अधिक उपनिपदींका आश्रय छेकर अपना तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है। उपनिषदींमें हिंदूधर्मका निचोड़ है; हमारे धर्मकी ऊँची-से-ऊँची और उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमें है । बहुधा इनकी भापा सूत्री-जैसी और इनकी वर्णनशैली गहन है। इसीलिये टीकाओंका लिखा जाना आवश्यक या और इसीलिये उनपर इतनी अधिक टीकाएँ लिखी गर्यी।

मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा संस्कृतसे अनिमन्न है और जिसकी रुचि दर्शनशास्त्रकी अपेक्षा इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही है, उपनिपद कभी-कमी गृढ एवं दुरूह प्रतीत होते हैं। मेरे लिये उपनिपदोंके िखान्तोंको समझानेकी वात मनमें भी लाना अथवा उनके उच विचारोंके औदात्त्यकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे भृष्टता ही होगी । यह कार्य ऐसा है। जिसे विभुत एव विश विदान् ही कर सकते हैं। मेरी जीवन-यात्राका बहुत बढ़ा माग वीत चुका है और हमारे उपनिपत्कालीन प्राचीन ऋपियोंने जिन विविध मार्गोंसे एक ही लक्ष्यको प्राप्त किया है, उन सबको बोधगम्य करनेमे दाक्तिको व्यव करनेकी अपेक्षा मेरी चेष्टा उस लक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेकी रही है। भगवद्गीताको सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिपदींका सार कहकर उसका बखान किया है और मेरी चेष्टा यथादािक गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिको जमाये रखने एव उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है। मनुष्मके जीवनमें--यदि वह ज्ञान-प्राप्तिका सञ्चा मार्ग पकड़े रहे—एक समय ऐसा आता है, जब कि केवल शास्त्र-जानके अर्जनकी ओरसे उसकी प्रवृत्ति हट जाती है। यह सिद्धान्त मुझे बहुत सत्य जॅचा है। विभिन्न मतवादोंसे और कभी-कभी एक ही सिद्धान्तको अलग-अलग भापामें व्यक्त करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तमे सद्यय और भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिये सार-वस्तुपर अपनी हिए स्थिर रखना और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनको कसना अधिक निरापद मार्ग है। इसी भावसे उपनिषदोंके साररूपमें मैं अपने करोड़ों हिंदू भाई बहिनोंके साथ गीताकी पूजा करता हूं। उन्हींकी मॉति मेरी हिएमें भी गीता अकेली ही हमारी जीवनयात्रामें प्रशस्त पथ दिखलानेके लिये पर्याप्त है।

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भे ही गीताको इस प्रकार उपनिपदींके साररूपमें स्वीकार किया गया है । विगत दो सहसाब्दियोंमें उसपर सचमच सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा चुकी है। दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकाश इस समय सर्वथा छप्त हो गयी हैं। उपलब्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदीर्घ-कालकी सीमाको पार करके आयी हैं और उनमें इस महान उपदेशकी जिस पद्रता एव कौशलके साथ विभिन्न प्रकारसे व्याख्या की गयी है, उसे देखकर हमारे मनमें सान्विक ईर्ध्या एव श्रद्धा होती है । प्रत्येक मरजीवेने ज्ञानके इस महान् सागरमें गोता लगाया है और वह एक या एकसे अधिक अमूल्य रत्न निकालकर लाया है। अवतक मगवद्गीता विज्ञ पण्डितोंकी ही सम्पत्ति थी, परतु पिछले साठ वपोंमें इसके चमत्कारपूर्ण प्रचारका विस्तार हुआ है और आज भगवद्गीता प्रत्येक आस्तिक हिंदूकी बहुमूल्य निधि वन गयी है। राजप्रासादसे लेकर कृषककी कुटीरतकमें उसका प्रवेश हो गया है, और करोड़ों हिंदुओंके दैनिक जीवनका यह मूलमन्त्र वन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिपद् जो प्राच्य जगत्के पुरातन ज्ञान-भण्डारकी कुञ्जी है, आज भगवान्की कुपासे केवल भारतके ही नहीं, अपितु बाहरके भी अगणित नर-नारियोंके जीवनकी वागडोर वन गयी है।

इस बीसवीं शताब्दीमें विचार-जगत्के अदर जो यह चमत्कार हुआ है, उसका क्या कारण है ? छोटे छोटे अटारह अध्यायोंके इस क्यु-कलेवर अन्यमें, जिसकी अवतारणा युज्ञक्षेत्रकी अनोखी रद्गभूमिमें हुई, ऐसी फ़ौन-सी वात है, जिसे अखिलं विश्वके नर-नारी इस संसाररूप पहेलीकी कुड़ीके रूपमें उत्तरोत्तर अधिक सख्यामे स्वीकार कर रहे हैं ! सर्वेसाधारणकी बुद्धि सूहम विचारों को ग्रहण नहीं कर सकती । यह केवल मुख्य वार्तोको पकड़ती है और उनसे दृढतापूर्वक चिपट जाती है। कभी कभी थोड़े समयके लिये उन्हें छभावने एव भ्रामक वाक्योंद्वारा वहकाया जा सकता है। परत अन्ततोगत्वा वह सदा सत्य वस्तुओंपर और सम्पूर्ण सिन्यद्वान्तोंके सार-तत्त्वपर ही खिर हो जाती है । उपनिपदोंके भी महान् उपनिघद् इस गीतामें ऐसी क्या वस्तु है, जिसे हमारे इस भारतवर्पमें तथा उत्तरोत्तर बढती सख्यामें भारतवर्पके बाहर भी सर्वसाधारणकी बुद्धिने जीवनके तत्त्वरूपमे आग्रहपूर्वक ग्रहण क्या है ! मेरा विनीत मत यह है कि साधारण हिंदू जनता, जिसमें मै भी अन्तर्भूत हूँ, गीतासे दो सिद्धान्तोको उत्तरोत्तर अधिक सख्यामें प्रहण कर रही है। पहला सिद्रान्त मत्यसे अभय हो जाना है। मृत्य अनिवार्य है, जिसने भी जन्म लिया है उसका अवसान मृत्यु ही है। रारीर नश्वर है परत आत्मा अमर है, अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसिक्त और मृत्युका सारा भय ऐसी भूल है जिससे सदा बचे रहना चाहिये। एक महान् शिक्षा तो यह है। दूसरी शिक्षा यह है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक द्यान्ति—वह द्यान्ति जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्पद्यों एव वाह्य सुख दु रतोंसे अिंक रहता है, अवस्य मिल सकती है, परत सर्वश्रेष्ठ मार्ग सर्वभृतिहतके लिये निरन्तर निष्काममावसे कर्ममें लगे रहना है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस कर्मके मार्गपर चलना कभी कभी जलमें रहते हुए उससे अलग रहनेके समान कठिन हो जाता है। यह मार्ग सङ्कीर्ण अवस्य है, परतु साथ ही श्रेष्ठ भी है । यही शिक्षा आज हिंदुओंके मनपर अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके कल्याणके लिये कर्मफलकी आसक्तिको त्यागकर कर्म करना सर्वोत्तम योग है। मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि हम भारतीयोंको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी नितान्त आवश्यकता है । इस उपदेशको मुला देनेसे ही इमने अपनी खाधीनता और खतन्त्रता खो दी थी । हिंदुओंकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्तरे, जो देखनेमें शाश्वत प्रतीत होता है, छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । इमलोग इस चक्रको भेदकर उससे मुक्त होना चाहते हैं,

और वृद्ध काल पूर्ततक सर्वसाधारण हिंदू जनता इस अममे थी कि यह छुटमाग गमारसे अलग हो जानेपर ही सम्मव है। चाहे आप ध्यानयोगमा आश्रय लेकर अथवा ईश्वरकी उपासनाम लगकर और उन्हें अपने ह्वयके आमनपर विठाकर अलग हों, आप अलग तो होते ही हैं और इस मुक्तिकी खोजमें समारकी मत्येक वस्तु नगण्य हो जाती है। और इस हिंकोणमों महण करनेम भय यह है कि देशकी पराधीनता अथवा खाधीनतामा मश्र भी बहुत कुछ गीण हो जा सकता है, परतु इस ममन भगवड़ीताने सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिको पाचिकर सर्वना एक दूसरे हो नवीन मार्गमें लगा दिया है। ध्येय वहीं ना वही है—मुक्तिकी प्राप्ति, जन्म-मृत्युके उस बाशत प्रतीत होनेमार चारमें वने रहकर अनवरत निष्काम कर्ममें लगे रहमर प्राप्त वर सकते हैं।

मुझे गीताके अन्य महान् मिहान्तों मा विवेचन फरने ही आवस्यकता नहीं है। गीतम बुद्धने पता लगाया कि जीवनकी वासना, जीनेशी रामना ही दु तथा मूळ है। 'शामनाओंशे जीत लो, और तुम दुःसपर निजय पा लोगे। यह बुद्धका कहना है। उसी महान् सत्यरो गीताके दृढतापूर्ण दिंतु स्त्रसदृश राव्दोमे वार-वार नहा गया है । भगवान्का भक्त वही है जो आसक्ति एवं कामनागे मुक्त है और जिसका अहद्भार सर्वथा नष्ट हो गया है। साथ ही भगवान् एक और अराण्ड ई तथा समन रूपे। एव आकृतियोंने प्रकट है। इस वातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषाम व्यक्त किया है। सच पृछिये तो गीताम जीवनके एक सर्वाद्मपूर्ण दार्शनिक िखान्तका समावेश हुआ है, परंतु गीताके उपदेशका मूल मन्त्र है-कर्म और अविराम कर्म।आलस्य एवं दीर्घसूत्रताना पापकी भॉति परित्याग कर टेना चाहिये। कर्मयोग ही इमारे सामने आदर्शके रूपमे रक्ता गया है, और मैं फिर कहता हूँ कि कर्मका ही अन्तः करणकी शुद्धि एव परमपुरुपार्यकी प्राप्तिके साधनरूपमे विधान किया गया है, उस पुरुपार्थको हम मुक्ति कहें, कल्याण कहे अथवा निर्वाण । गीता न होती तो हिंदुओंकी प्रवृत्ति कर्ममात्रको प्रलोभनका कारण, सासारिक वन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा विघ्न कहकर उससे घृणा करनेकी होती । विश्वके समस्त धर्मग्रन्थोंमें, जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही इस प्रश्नपर यथार्थ दृष्टिसे विचार किया है और हमें वतलाया है

कि कर्म बुरा नहीं है, कर्ममें और कर्मफलमें आसक्ति तथा फलकी कामना ही—जिस फलको प्राप्त करनेके लिये मनुष्यमात्र लालायित रहता है, दोपका कारण है। कर्मको कर्मफलसे अलग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म खरूपतः व्यक्तिको ही नहीं, अपितु समाजको भी ऊपर उठाता है। कहा जाता है कि सभी मगवत्याप्त पुरुप जन्म-मृत्युका उल्लाइन करनेके पश्चात् भी, मनुष्यमात्रको ससाररूप इस महान् बन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए बड़े-से-बड़े क्लेडोंको सहन करना स्वीकार करते हैं। गीता ही कर्मको आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर उसकी प्रधास करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय मारतवर्षका मविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त

सुदृढ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमें व्यापकरूपसे प्रवेश कर रहा है । जिस किसी परिस्थितिमें हम हों, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं, यहाँतक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कर्तव्यका पालन करना ही चाहिये । यह सिद्धान्त निश्चय ही हमारे लिये सबसे बड़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा । ध्यान रहे कि यह कर्मयोग सप्राममें जूझनेवाले सैनिकके लिये ही नहीं है अपितु प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थितिमें वह हो, जीवनमर साधन करनेका है । निष्कामकर्म हमारे राष्ट्रका प्राण वन जाना चाहिये और जबतक हमारे शरीरमें यह प्राण रहेगा तबतक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती ।



## उपनिषदोंमें सनातन सत्य

( माननीय पं॰ श्रीरिवशङ्करजी ग्रुङ्ग, प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-वरार )

'कल्याण'की सेवाओंसे प्रत्येक भारतीय कृतार्थ हुआ है। 'कल्याण'के विशेपाङ्क भारतीय साहित्य और विचार-जगत्की एक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं। उपनिपद् हमारे युग-युगोंकी सबसे मूल्यवान् घरोहर हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'उपनिपद्-अङ्क' प्रत्येक घरमें एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थमें कल्याणदायी सिद्ध होगा।

# चित्त ही संसार है

चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। यिच्चत्तस्तन्मयो भवित गुह्यमेतत् सनातनम् ॥ चित्तस्य हि प्रसादेन हिन्तं कर्म ग्रुभाग्रुभम्। प्रसन्नात्माऽऽत्मिनि स्थित्वा सुखमक्षयमञ्जते ॥ समासक्तं यदा चित्तं जन्तोर्विपयगोचरम्। यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत वन्धनात्॥ ( मैन्नेयी० ५-७ )

चित्त ही संसार है, अतः प्रयत्नपूर्वक उसको ग्रुद्ध करना चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, वैसा ही वह वन जाता है। यह सनातन रहस्य है। चित्तके प्रशान्त हो जानेपर ग्रुमाग्रुम कर्म नष्ट हो जाते हैं, और प्रशान्त मनवाला पुरुष जब आत्मामें स्थितिलाम करता है, तब उसे अक्षय आनन्दकी प्राप्ति होती है। मनुष्यका चित्त जितना इन्द्रियोंके विषयों में समासक होता है, उनना यदि परब्रह्ममें हो जाय तो बन्धनसे कौन न मुक्त हो जाय।

# उपनिपद् और कर्तव्याकर्तव्य-विवेक

( हेख्त-माननीय वाव् श्रीसम्पूर्णनन्दजी, शिक्षा-सचिव, युक्तआन्त )

भारतीय दर्शनके पाश्चात्त्य आलोचर्जीने इस वातकी ओर बराबर ध्यान आकृष्ट किया है कि उन विचार-शास्त्रोंमे, जो वेदमूलक हैं। कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है। इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए भी बौद्धदर्शनकी परम्परा भिन्न है। उसमें जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, वह यूरोपीय विचारकों को स्वभावतः अपनी ओर खींचता है। उनको उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-सन्यूहनका वह वीजक मिलता है, जिसके सहारे आजके परितप्त जगत्को शान्ति दी ना सकती है। जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगत्में अवतरित हुए थे, उन दिनों सद्दर्मका एक प्रकारसे लोप हो गया था। . सहस्र-सख्यक निरीह पशुओंके आलमन और तामस तपसे समाजका आत्मा क्षुव्य हो उठा था। इसकी ही प्रतिक्रियाके खरूपमें मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा लोकसम्मत हुई । उस प्रारम्भिक कालमें न तो ऐसे मन्दिर थे, न किन्हीं देव देवियों की पूजा होती थी । इसलिये भी मध्यम मार्गके उपदेशकों को प्रश्रय मिला । बादमें तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया, क्योकि . महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगत्मे इतने बुद्धों, बोधि-सत्त्वों, देवों और देवियोंको ला विठाया था कि किसीको मध्यम मार्गपर चलनेका कप्ट करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी।

इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक विचारधारामें चरित्रशुद्धि और कृत्याकृत्यविवेकको कभी भी महत्त्वका स्थान नहीं दिया गया। पूर्वमीमासा कर्मशास्त्र तो है, परतु उसको भी पाक्षात्य ईथिक्स विपयक प्रन्थोंकी भाँति कर्तव्यशास्त्र नहीं कह सकते। 'कर्तव्य' और 'धर्म' शब्दोंको समानार्थक मान छेनेपर भी काम नहीं चलता। जैमिनिके अनुसार 'चोदनालक्षणोऽर्थः धर्मः' इसके आगे वह कहते हे, 'तद्वचनादाम्नायस्थप्रामाण्यम्' इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसकी चोदना, घोपणा, विधि वेदमे की गयी हो, वह धर्म है। इसीमें वेदकी प्रामाणिकता है। यह परिमापा चाहे व्यवहारदृष्टिसे उपयोगी भी हो परतु दार्शनिक दृष्टिसे सन्तोपजनक नहीं है। जिन कामोंको वेदने वैध ठहराया है, उनके सम्बन्धमें यह प्रश्न वरावर हो सकता है कि उनको क्यों किया जाय। मले ही वेद अपौरुपेय हों, ईश्वरकृत हों, परतु ईश्वरकी आशा क्यों मानी जाय श्वह हो सकता है कि

ईश्वरमें निम्रहानुम्रह्की शक्ति हो, परतु पुरस्कारकी आशा का दण्डके भयसे किया गया काम वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं होता। लोकमें भी ऐसे काम प्रगस्त नहीं माने जाते। कर्मित्रशेषकी करणीयता या अकरणीयताका निर्णय उसके स्वरूपके आधारण होना चाहिये न कि कर्ताके अतिरिक्त किसी शक्तिशाली व्यक्तिकी इच्छापर। कणादने इससे अच्छी परिभाषा की है। वे कहते हैं—

### 'यतोऽभ्युटयनि श्रेयमसिद्धिः म धर्मः।

'जिस कर्मसे अभ्युदय—उहलोक और परलेकमें क्ल्याण और मोधकी सिद्धि हो, वह धर्म है।' इससे धर्माचरण के परिणामका परिचय नो मिलना है, परंतु पररानेरी कसोटी नहीं दी गयी। गदके विज्ञानंने तो इतना भी विचार नहीं किया है। जगत् सम्बन्धी अनेक सहम और स्थूल प्रश्नोंकी समीक्षा की गयी, परतु कर्मके सम्बन्धमें केवल इतना ही कह दिया जाता था कि जो आचरण वेदिवहित है, वह करणीय है और जो निपिद्ध दे वह अकरणीय है। यदि विसी विद्वान्कों किमी ऐसे कृत्यके विपयम व्यवस्था देनी होती थी जिसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतिम नहीं मिलता तो वह इसी बातका प्रयक्त करता था कि उसने स्वरूप-साम्यके आधारपर वेदमें दी हुई किसी न किसी कर्मस्चीमं विटा है। इसने स्वतन्त्र विचार नहीं कह सकते।

ऐसी आलोचनाका प्रभाव भारतीयोंपर पड़ना स्वामाविक है। आलोचनाका उत्तर देनेकी सामग्री भी उसके पास नहीं थी। विदेशी जासनके प्रभावने उनके आत्मविश्वासको छतप्राय कर दिया था। अतः जिस किसी वस्तुकी शिकायत विदेशी करते थे, वह उनकी आँरोंमे भी खटकने लगती थी।

यह विल्कुल ठीक हे कि भारतीय दर्शनमे सर्त्रमं-मीमासाको वह स्थान नहीं दिया गया है जो उसे पश्चिममें प्राप्त है, परत इसमें लिजत होनेकी कोई बात नहीं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी ही नहीं, प्रत्युत एकोपास्प्रवादी है। ईश्वर जगत्का स्वष्टा, पालक और सहती है। जगत् उसकी इच्लाकी अभिव्यक्ति, उसकी लीला है। वह सर्वथा 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्' समर्थ है। किसी और-की उपासना उसके लिये असहा है। उसने मूसासे स्वय कहा था कि 'मैं तेरा ईश्वर ईन्ब्यांल हूँ।' वह और सब अपराधोंको श्वमा कर सकता है पग्तु विक और इनकार, उसके सिवा किसी और उपास्प्रकी सत्ताको मानना या खयं उसकी सत्ताको न मानना अक्षम्य अपराध है। यह तो इन धमोंका मूलरूप है। इंसाई-धमंपर उसके शैशव-कालमें ही यूनानी दर्शनका प्रमाव पड़ा। इस समन्वयके कारण उसकी कहरता बहुत कुछ कम हो गयी। वाद्विलका वह माग जिनमें ईसा और उनके शिप्य जॉन तथा सेट पालके उपदेश अद्भित है, उदार आत्मजानमूलक वाक्योंसे पिग्णूर्ण है। जो ईसाई 'मैं आल्फा श्वीर ओमेगा—वर्णमालाका प्रथम और अन्तिम अक्षर हूं' तथा 'में अपने पितासे अभिन्न हूं'-जैसे वाक्योंके अर्थपर मनन करेगा वह विशिष्टाईत अनुभृतिका निश्चय ही अधिकारी वन सकेगा।

इस्लामपर भी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर नारतीय दर्शनका प्रभाव पड़ा। इसीके फल्स्वरूप स्फी उम्प्रदायका जन्म हुआ। योई स्फी कहता है 'हमः अजोस्त' उब कुछ उससे निक्लाहै। उपनिष्द्के शब्दों में 'यथोर्णनाभिः इजते यहते च', जैसे मकड़ी अपने अरीरसे तन्तु निकालती है और फिर अपनेमें खींच लेती है। कोई स्फी इससे मी आगे जाता है। वह 'हमः ओस्त' सब कुछ वही है—कहता है। वह ऐसा मानता है कि 'हम बन्दः हम मीलास्तम'— 'में सेवक भी हूँ और सेव्य भी हूँ।' परतु ईसाई और स्फी छाधक इस बातको नहीं भूल सकता कि—

सत्यिप मेदापगमे नाथ तवाहं न मामगीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरङ्ग द्वचन समुद्रो न तारङ्गः॥

'हे नाथ ! सचमुच भेद दूर होनेपर भी मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं । तरद्ग समुद्रसे निकली है, कभी समुद्र तरङ्गसे नहीं निकलता ।' वह उस पदकी यात नहीं करता, जहाँ सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी किसी 'तत्' में विलीन हो जाती है ।

जिन विचारधाराओं में प्रतीयमान जगत्का मूल कोई एवंग्र एवंग्राकिमान् ईश्वर माना जाता है, उनमें स्वभावतः इस बातपर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुप्यको ईश्वरकी आजाका आँख वद करके पालन करना चाहिये। कविके लिये असहा है कि कोई व्यक्ति उसकी कृतिको विकृत कर दे। अनन्त ज्ञानसम्पन्न ईश्वरने ऐसे नियम बनाये हे, जिनके अनुसार मनुप्य अपना कल्याण कर सकता है। यदि वह इन नियमों का पालन नहीं करता, तो वह ईश्वरके काममें याथा डालता है और दण्डका भागी बनता है। उसमे इतनी शक्ति नहीं है कि इन नियमों को अपनी बुद्धिके वलसे ढूँढ निकाले । यह हो सकता है कि यदि वह प्रान्न होकर ईश्वरकी शरण जाय तो उसकी बुद्धिमें ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अवतरित हो और ईश्वरकी इच्छाकी झलक मिलती रहे; परन यह सब तभी हो सकता है, जब कि वह ईश्वरचोदित विधि-निपेधकी परिधिके बाहर जानेका अग मरके लिये भी दु:साहम न करे । सत्कर्मका अर्थ ईश्वराजाका पालनमात्र रह जाता है।

ईसाने कहा है--रूमरोंके साथ बैमा वर्ताव करो, जैसा वर्ताव तुम अपने लिये पमढ करोगे। इस आदेशमें बुद्धिके कपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, 'दूसरा' शब्दका क्या अर्थ है ? में अरने साथ कैमा वर्ताव पखद करता हूं-का विशद रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ कैसा वर्ताव पसद करना चाहिये। ऐसे प्रश्नका यथार्थ उत्तर देनेके लिये वर्तावकी कोई-न-कोई कसीटी होनी चाहिये। यही कर्नव्यपीमासाका उद्गम स्थान है । पाश्चारय दर्शनगास्त्री बाइविलकी व्याख्या भले ही न करते हो। परत उनके ऊपर उस वातावरणका प्रभाव तो पडता ही है, जिसमे उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके सिवा उनके सामने यह प्रश्न तो बरावर ही रहता था और है कि समाजका सञ्चालन मुचाररूपसे तभी हो नकता है, जब समाजके सब अद्ग एक-दूसरेके साथ यथोचित आचरण करें । यथोचित आचरण क्या है, जाननेके लिये उनको सदाचरणकी कसौटी ढूंढनी पड़ी है। इस कसौटी-की खोजमें उनको जगत्के खरूपको पहचाननेका भी यत करना पड़ता है। इसीलिये वह 'The good' के बाद 'The true' 'शिव'के बाद 'सत्यम्'का नाम छेते हैं।

मारतीय दर्शनका खोत इससे सर्वटा मिश्न और विपरीत है। भारतीय विचारक ऐसा मानता है कि मनुष्यकी सारी विपत्तियों, सारी कठिनाइयोंका मूळ अविद्या—अज्ञान है। जहाँ विद्या है, वहां शक्ति है। अतः वह जानकी खोज करता है। जानका क्षेत्र अनन्त है। जिस किसी पदार्थकी सत्ता है, वह ज्ञानका विपय है। यदि ईश्वरका अस्तित्व है तो वह भी ज्ञेय है। ज्ञेयत्वकी दृष्टिसे छोटे से-छोटे कीड़े-मकोड़ेका वही स्थान है, जो ईश्वरका है। विभिन्न विद्वानोंने अविद्या और जाता तथा ज्ञेयके स्वरूपका विभिन्न प्रकारसे वर्णन किया है। इन सवकी पराकाश गाइ, अद्वेतवाद अर्थात् मायावाद है। इसके अनुसार जगत् मिथ्या है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत् असत् है। यदि किसीको पृथ्वीपर पड़ी रस्सी सर्प प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान

र्या तो मिथ्या है, पर रस्ती सत्य है। जगत्ने मिथ्यावना यही अर्थ है। जगत् जगत्-रूपसे असत्य है, नहारूपसे सत्य है। नहा दंशर नहीं है। वह चेतन नहीं चित् है। न उसमे ह्व्हा है, न सद्स्य है। न उसमें नोई परिवर्तन होता है। न उसमें निया करनेकी सम्भावना है। जिस अज्ञानके नारण उसमें ज्यात्की प्रतीति होती है, उसका दूर हो जाना मोध है।

भारतीय दर्शनमें 'पुनर्जन्म' सिद्धान्तका बहुत यहा स्थान है। अपने कर्म-तस्कारोंके कारण प्राणी एकके वाद दसरे शरीरको धारम करता है। उसके सुख दुःखका कारम किनी ईधरकी इच्छा नहीं, वर खय उत्तरा कर्म है। जर जीवनका सबसे बड़ा उद्देख, परन प्रक्यार्थ नोक्ष है तो पिर किसी चर्वशक्तिमान् व्यक्तिकी खुशानद करनेशी किसी ईश्वरनी आँख बदकर आजा माननेकी आवरतकता नहीं रह जाती। वेदादि जन्य निश्चय ही विधि निरेधकी घोरण करते हैं। परतु उनके आदेश उसी प्रकारके हैं। जैसे कि वहा भाई होटे भाईनो देता है। देवगण और ऋगिगा भी जीव हैं। वे भी नीचेंते ऊपर उठे हैं। जो जीव आज उनकी आज्ञाओंका पाल्न करता है। वह ज्ञानकी वृद्धिके साध-साय उन आहाओंके औचित्यना खय अनुभव करने हमेगा और एक दिन उस पदनीको प्राप्त कर हेना, इन उसकी किसी उपदेष्टाकी आवश्यकता न रह जायगी। वह स्वय परमर्पि महादेव हो जायेगा । उछके मन और शरीरवे चत्कर्म उसी भक्तर होंगे, लिस प्रकार कि चादलते अनायात जलकी वृष्टि होती है। इसील्यि इस अवस्थाको धर्ममेष कहते हैं। जिस परमात्माकी ओर इन शास्त्रोंने संदेत है, वह अल्लाहरी बहुत भिन्न है। वह सर्वज्ञ, चर्वद्यक्तिनान् और सर्वन्यापक होते हुए भी कर्नके अटल विदालको किमी भी अशमे बदल नहीं सकता । उसका दूसरा नाम मायासकल बहा है ! अर्थात् वह ब्रह्मका वह रूप है जिमको अनुभृति मापाके सीने परदेके मीतरचे होती है।

यह सा है कि इत विचार शैलीमें प्रधान खान जान— विचाना ही हो उनता है, क्योंकि अविचाने दूर होनेते ही भोज हो उनता है अर्थात् जीव इस प्रतीयमान जगत्में अपने जीवत्वके जीवेश्वर-भेदके ऊपर उठकर आत्मत्वरूप अर्थात् अखण्ड, अद्वय, सत्, चिन्मान, अनिर्वचनीय ब्रह्म-पदमे खिर हो उक्ता है। अविचाना विनाश विचासे हो तक्ता है, कर्मने नहीं। क्में उत्कृष्ट-ने-उत्कृष्ट क्यों न हो, वह दैतनी उत्ताको लीकार करके ही किया जा उनता है भीर इस इिंमे जीव और मोधके यीचकी दीवारको इट् रखा है। ध्याला मले ही चे.नेजी हो। परंतु कोई बुद्धिमान् उससे बॅधना पसद न करेगा। ह्नीलिये हमारे दर्शनोमं कर्जव्यगानको प्राधान्य नहीं दिया जा सकता। हम कियम् का नान लेते भी है तो पस्यम् के बाद।

मोज्ञानुभूति अर्थान् माज्ञात्मार समाधि होना रे और समाधिक लिये अभ्यास एव वैरान्यनी आवन्यनता है। विज्ञित चित्र प्रनिज्ञण हथा-उधर भटका णिरना है। सिर सल्यका अनुभव नहीं कर सन्ता। ऐसे अनुभवके लिये चित्रको वामनाविरहित करना होगा । क्रोनियद्के सन्दोने—

'यहा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्विताः ।

अध सन्योऽस्तो भवति ।' (२।३।१४)

इनका तत्वर्ष पर हुना कि रुमं रिये तो नाय परतु निष्मम

होसर, जाननाओं नी तृतिके लिये नहीं। यर उनके उपश्मके

लिये । भारतीय दर्शनमं पदी स्वर र्नोब्यशालका उद्गमस्थान है। ईरायास-उपनिष्द विनेष्ठरूपके विचारणीय है—

ईता वास्तिन्द सर्व चितिन्न जगत्या जगत्। तेन त्यन्तेन भुक्षीया मा गृधः क्सास्ति द्वनम्॥ वृद्यन्तेनेट कर्माणे जिजीविषेरएतः समा। एव त्विय नान्यथेतोऽन्ति न कर्मे लिप्यते नरे॥ १-२॥ पह्छे दितीन मन्त्रते लंकिये। इस प्रमार कर्म करते हुए वह अर्थात् उनके नुरा दुः जः आज्ञा भय आदिके मस्त्रार उसके लिप्त न नर सर्ने। मनुष्य सी वर्ष अर्थात् पूर्णायु जीवे। शुक्र यञ्जवेरिके एक्तिनवें अध्यापना चीवीसवाँ मन्त्र इस नौ वर्षकी पूर्ण आयुना रूप दतलाता है—

'पर्येम रारद' रातं जीवेम शरद. शत्र ऋणुयाम शरद शत प्रमयाम शरद शतमदीना स्थाम शरद: शतम्।'

'हम सी वर्षतक जीते रहे. हमारी शानेन्द्रियाँ और वर्मेन्द्रियाँ सी वर्गतक काम करती रहे। (वैदिक वास्त्रवर्में च होने चर शानेन्द्रियों का और वाणीरो सब कर्मेन्द्रियों का उपलक्षण मानते हैं।) सी वर्षतक शानका सञ्चय करते रहें (वेदको पुति कहते हं इसिट्ये 'हम सुनते रहें' का अर्थ है हमनो शानकी प्राप्ति होती रहे) और हम सी वर्षतक अदीन रहें।' पहला मन्त्र यह वतलाता है कि निस्त प्रकारका साचरण करनेते मनुष्य कर्म फल्से अलिस रह सकता है। समस्त ज्यात्को ईश्वरसे आच्छादित करना चाहिये। ऐसा मानना चाहिये कि समस्त ज्यात्मे ईश्वर भीतर और याहर व्याप्त है। समस्त जगत् उसकी अभिन्यक्ति है। ऐसी अवस्थामें एक वस्तुको पसद करने और दूमरीको नापसद करनेका प्रभ ही नहीं उठ सकता। इसिल्ये जो कुछ यहच्छ्या प्राप्त हो जाय, उसका त्यागके द्वारा असङ्क भावसे उपभोग करना चाहिये। त्याग सिक्तय भाव है। हम उसकी व्याख्या आगे चलकर करेंगे। अन्तमें मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात् दूसरोंके धनकी लालच मत करो। यह सुननेमें बड़ी स्थूल सी बात प्रतीत होती है, परतु इसका वास्तविक आगय यह है कि मनुष्यको चाहिये कि विपयोंकी, जो दूसरों अर्थात् इन्द्रियोंके धन हैं, कामना न करे। यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता इन दोनों मन्त्रोंकी व्याख्यामात्र है।

कठोपनिषद्की दूसरी वल्लीने परम पुरुपार्थ और सदान्वारके सम्बन्धमें एक बहुत ही महत्त्रपूर्ण बात कही है। जिसके बारेमे पाश्चात्त्य विद्वानोंको भी बराबर विन्वार करते रहना पड़ता है। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष५ सिनीतः। तयोः श्रेय आढदानम्य साधुर्भवित हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते॥ (कठ०१।२।१)

श्रेय प्रेयसे भिन्न है । इन दोनोंके अर्थ अर्थात् विषय भिन्न हैं और ये मानो जीवको अलग-अलग प्रकारसे बॉधते हैं । जो श्रेयको चुनता है, उसका कल्याण होता है, परतु जो प्रेयको चुनता है, वह पुरुषार्थसे दूर हो जाता है । इसके आगे चलकर कहा गया है—

### 'तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मन ।'

(कठ०१।२।२०)

जो व्यक्ति फलकी कामनाको छोड़कर कर्म करता है, जो ञोकका अतिक्रमण कर गया है, वह घातुके प्रसादसे आत्माकी महिमाका अनुभव करता है। यहाँ 'घातु'का तात्पर्य अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात् इन्द्रियोंसे है। अन्तःकरणके प्रसादकी प्राप्तिका उपाय पातक्षलयोग-दर्शनमें इस प्रकार बताया गया है—

#### 'मैत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेषु मावनार्ताश्चेत्तप्रसादनम् ।'

चित्तका प्रसाद प्राप्त करनेके लिये सुखके प्रति मैत्रीका अर्थात् ससारमें सुखकी मात्राको बढानेका, दुःखके प्रति करुणाका, अर्थात् ससारमें दुःखकी मात्रा घटानेका, पुण्यके प्रति मुदिताका अर्थात् ससारमें पुण्यकी मात्रा बढानेका और अपुण्यके प्रति उपेक्षाका, अर्थात् दुराचारीसे द्वेष न करते हुए दुराचारको दूर करनेका, सतत अभ्यास करना होगा। अपनी भारीरिक और वौद्धिक विभूतियोंको इस प्रयासमें लगाना ही स्याग है। इस वल्लोका एक और मन्त्र कहता है—

### नाविरतो दुश्चिरतासाशान्तो नासमाहित । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्॥ (कठ० १ । २ । २४)

'जो दुश्चरितसे विरत नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, जिसका चित्त समाधिमे स्थिर नहीं है, उसको इस सत् पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता। केनोपनिपद्में कर्मको विद्याके आधारों—चर्तनोंमें परिगणित किया है।

तस्यै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्य-मायतनम्। (केन० खण्ड ४ मन्त्र ८)

भारतीय आचार्योंने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक सीमित नहीं किया। इस जगत्में ब्रह्मदेवसे लेकर कीटाणुतक जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका हमारे ऊपर ऋण है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे ही हमारा कल्याण हो रहा है। अतः उन सबके प्रति हमारा कुछ-न-कुछ कर्तव्य है। न तो हम उन सबको पहचानते हैं, जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे है और न उन सबकी किसी प्रकारकी सेवा ही कर सकते हैं, परतु इस बातका अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों-के ऋणी हैं।

वृहदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चौथे बाह्मणका सोलहवॉ मन्त्र कहता है—

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोक स यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां छोकोऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणामथ यत्पितृम्यो निपृणाति यद्यजामिच्छते तेन पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पश्चनां यदस्य गृहेषु श्वापदा वया स्यापिपी छिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा छोको यथा ह वै स्वाय छोकायारि धिमिच्छेदेव स् हैवं विदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि-मिच्छन्ति।

'कर्ममें लगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियोंका लोक अर्थात् आश्रय है। अपने यज्ञ और पूजनसे वह देवोंका लोक होता है। अपने अध्ययन और अनुशिक्षणसे ऋषियोंका, पितरोके लिये विल देने और सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा करनेसे पितरोंका, मनुष्योंको भोजनादि देनेसे मनुष्योंका, तृणोदक देनेसे पशुओका तथा उन कुत्तो, चिड़ियो और चाटी आदि छोटे पाणिकोंका लोक हो जाता है, जो उसके घरमें रहते हे और उसके महारे जीते हे । जिम प्रकार सब लोग अपने गरीरका भला चाहते हैं, इसी प्रकार मब प्राणी उसका मला चाहते हैं, जिमका जान और कर्म इस प्रकारका होता है।

जो मनुप्य जगत्में जलसे अलिप्त नमलके पत्तेके समान रहना चाइता है, उसके लिये पाँचर्व अध्यायके दूसरे ब्राह्मणमे दी हुई कथा रोचक होनेके साथ ही बहुत ही उपदेशपूर्ण भी है। एक बार प्रजापतिके तीना प्रकारके पुत्र अर्थात् देव, अनुर और मनुष्य उनकी सेवाम उपस्थित हुए । उनरी दीर्घनालीन अर्चांखे प्रजापति प्रसन्न हुए । उपासकोंको आकागमें गम्भीर नाटके रूपमें 'द' अक्षर सुन पड़ा । 'द' का अर्थ देवोके लिये टाम्यत 'दमन करों', मनुष्यके लिये दत्त 'दो' और अनुरोके लिये दयन्त्रम् 'दया करो या। देन और असुर सौतेले माई दोनो ही प्रजापतिकी सन्तान है, बलवान है, तप कर सक्ते हैं अर्थात विश्लेषको छोडकर किमी एक काममे अपनी सारी जिक्त लगा सकते हैं और जिस काममें लग जाते है। उसमें पाय सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते है। दोनोंमें बरावर सवर्ष होता रहता है। बहुधा ऐसा भी होता है कि असरगण देवगणको जीत छेते हैं। यरत पराशक्ति फिर देवो-को विजय प्रदान करती है। कभी कभी देवोंको ऐसी विजय-पर गर्व भी हो जाता है, परत जैसा कि केनोपनिपद्का 'यक्षोपाख्यान' दिखलाता है, यह अभिमान नीचे गिरानेवाला है। ऐसा नम्रतापूर्वक समझ छेनेमें कि उनको पराशक्तिसे ही स्फूर्ति मिलती है, उनका कल्याण है। सप्तशतीमें इस वातकी ओर सङ्केत है कि अमुरगण देवीके हाथो मारे तो जाते ह परत इस प्रक्रियासे पवित्र होकर उनको देवलोकनी प्राप्ति होती है। यह तो स्पष्ट ही है कि ऐतिहासिक दृष्टिमे देव और असुर कोई भी रहे हों, परतु ऐसे दार्शनिक प्रसङ्कोंमें ये दोनो गब्द परार्थम्लक और खार्थमूलक प्रवृत्तियो और वासनाओं-के लिने प्रयुक्त होते है । परार्थमूलक प्रवृत्तियाँ अच्छी है परंतु उनके ऊपर बुद्धिका अङ्कृश रहना चाहिये । अन्यया भलाईके स्थानमें ससारका अहित हो सकता है। इसीलिये देवों को 'दाम्यत' का उपदेश दिना गया। अपने स्वार्थकी सिद्धिमें कभी-कभी सैकड़ों और हजारों व्यक्तियोको घोर हानि पहुँचायी जाती है। उतने दामोंमें जो सुख मिलता है। उसका न मिलना ही अच्छा है । और फिर विपय मुख तो उस फ़हुनी वस्तुके समान होते हैं। जिसके ऊपर घोखा देनेके लिये

चीनी लगी होती है। मुँहार रखते ही मीठा म्वाद रइवेपनमं वहल जाता है, इसील्पि असुरोके प्रति 'दयध्यम्' करा गया है। प्रवृत्त होनेके पहले यह मोच लो कि तुम्रारे द्वारा कर्ता तथा दूमरोका किनना बड़ा अनिष्ट होगा। मनुरयके लिये तो 'दत्त' से अन्छा उपदेश हो ही क्या समना है। तुम्हारा जो कुछ है, सब लोक मग्रहमे—परार्थ-सेवनमें अर्पित कर दो।

देव-विजेता असुर देवीके हायसे मारे जाकर देवलोकको प्राप्त हुए। इसका तालर्य यह है कि जो प्रवृत्तियाँ मनुष्यको नीचे गिराती है, यदि उनका दमन किया जाय तो वही पित्रत होकर मनुष्यको पावन बननेमं सदावता देती है। कामवासना खत. ब्री चीज हो सम्ती ह परत उन्नमित काम कविकी लेखनीमें चमत्वार ला देता है और मीग वैधे भन और गिरधरनागरके बीचमें सम्बन्धमृत्र बनता है। इमीलिये शृद्धार-को 'ब्रह्मानन्दनहोदर कहा जाता है। रसी वानको सामने रखकर बार-बार यह उपदेश हिना जाता है कि ध्वजभावसे कर्म करना चाहिये।' यजम यलिपद्यम देवना अवतरित होती है और बलिकर्मके वाद उनकी वक्ति यनमानमे प्रदेश कर जाती है । लोकमत्रह भावसे, ईशावास्य-उपनिपद्के शब्दोंम ईशसे आच्छादित रखे कर्म रखेम, अपनी रुपरित्रों रा सहार हो जाता है और जो शक्ति उनको तृप्त करनेमं लगती थी। वह जीवको ऊपर उठानेमं लग जाती है। जो अन्तः प्ररण इन्डियोके पीछे विहर्मुग्न दाइता था, वही अन्तर्भुत होक्र आत्ममाक्षात्कारका साधन वन जाता है।

उपनिपदाने मत्त्रमों भी सूची देने का प्रयत्न नहीं किया है, फिर भी उन्होंने उन एक दो वातोपर वाग्वार जोर दिया है, जिनको हम मदाचारका मूल या प्रधान अझ नह सकते ह। 'सत्य और 'ब्रह्मचर्य' की प्रश्नमार्मे सेकड़ो वावय मिलते है। जन्दोग्य उपनिपद्के शब्दों में 'यद यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्य-मेव तत्' जिसको यज कहते हैं, यह ब्रह्मचर्य ही है। इसी प्रकार सुण्डकोपनिपद्मे अपृषि सत्यकी इस प्रकार महिमागाता है—

सत्येन रुभ्यस्तपसा होप आतमा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।
अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुश्रो
य पश्यिन्त यतयः क्षीणदोषाः॥
सत्यमेव जयित नानृत
सत्येन पन्था विततो देवयान।
येनाक्रमन्त्यृषयो हासकामा
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥
(३।१।५-६)

'इस गुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको, जिसको श्रीणदोष यतिलोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यके
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्यकी ही विजय होती है,
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्यकी ही विजय होती है,
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्यकी ही विजय होती है,
द्वारा नहीं। वह देवयान-मार्ग, जिससे आप्तकाम ऋषिगण
सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही
खुलता है। बार-बार यह कहा गया है—'सत्यप्रिया हि देवा.'
देवोंको सत्य ही प्रिय है। किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बातपर निर्भर करती है कि उसके करनेमें कितनी सचाईसे काम
लिया जाता है। सचाईके अभावमें अच्छा-से-अच्छा काम
तामस-कर्म हो जाता है। इसीलिये ऋषियोंका आदेश था कि
यज्ञात्मक कामोंके आरम्भमें यह सङ्कल्प किया जाय।
'इदमहमनृतात्सत्यमुपैंमि' 'यह मै झूठको छोड़कर सत्यको
ग्रहण करता हैं।'

इस प्रकारके वाक्योंके अर्थपर मनन करनेसे यह बात समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्शनमें कर्मका क्या स्थान है और किस प्रकारके आचरणको सदाचरण कहा जा सकता है, परतु अभीतक मैंने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया कि भारतीय विचारधाराके अनुसार सत्कर्मकी कसौटी क्या हो सकती है। वह कौन-सा लक्षण होना चाहिये, जिसके अभावमें किसी कर्म-विशेषको सत्कर्म नहीं कहा जा सकता। अजानके कारण आत्मा अपने स्वरूपको मुलाकर जीव यन रहा है। जिस प्रकार पानीमें गिरे हुए व्यक्तिको किनारेपर पहुँचनेके लिये पानीका उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानसे छुटकारा पानेके लिये इस अज्ञानमूलक जगत्से काम लेना पड़ता है। कर्मसे तो नितान्त छुटकारा नहीं मिल सकता, परतु इस प्रकार कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अज्ञानका बन्धन क्षीण हो। जबतक अज्ञान है, तबतक नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी। उपनिषद् पुकार-पुकारकर कहते हैं—

### 'नेह नानास्ति किञ्चन, द्वितीयाद्वै भय भवति'

'यहाँ जरा भी नानात्व नहीं है। द्वैतसे निश्चय ही भय होता है। 'परतु केवल वाक्योंकी आदृत्ति करने या तर्क करनेसे अखण्ड एकरस अद्वय ब्रह्म सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती। उसके लिये चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है। परतु थोड़ी देरतक पद्मादि आसन लगाकर बैठ जाने और प्राणायाम-मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उसके लिये तो जायत अवस्थामें भी प्रयक्तगील रहना चाहिये । दूसरे प्राणियों से अभेद स्थापित करना ही इस दिशामें यथार्थ प्रयत्न है। जिस हदतक कोई मनुष्य दूसरेके दुःख-मुखको अपना दुःख-मुख बना सकता है-उसके साथ सह-अनुभूति प्राप्त कर सकता है, उस हदतक वह अजानकी निवृत्तिके पथपर अग्रधर होता है। माताको अपनी सन्तानके साथ और दम्पतिको एक दूसरेके साथ भी ऐसी सह-अनुभृति, ऐसी अमेद-भावना हो सकती है, परत इस अमेद-भावनाके साथ एक प्रबल भेद-भावना भी लगी रहती है। जितना ही एकके साथ अभेद होता है, उतना ही दूसरोंके साथ भेद होता है। इसिलये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये जाते हैं, वे अज्ञानको दूर करनेमे सहायक नहीं हो सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी इवतेको या आगमें जलते हुएको बचानेके लिये कूद पड़ता है, उस समय उसको उसके साथ तादातम्यका अनुभव तो होता है, परतु किसी औरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता । उस क्षणमें उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है और उसको उस आनन्द-की झलक मिलती है, जिसको योगी समाधिकी अवस्थामें प्राप्त करता है, समाधिका अभ्यास ऐसे कार्मोकी ओर प्रवृत्ति होने-की प्रेरणा देता है और ऐसे कामोंमें लगना समाधिके लिये अधिकार प्रदान करता है। इसका फलितार्थ यह निकला कि जो काम अभेद भावनाकी ओर ले जाता है, वह सत्कर्म है, कर्तव्य है, करणीय है। जो काम भेद-भावनापर अवलिम्बत है और भेद भावनाको पुष्ट करता है, वह अकरणीय है, दुष्कर्म है। पाश्चात्त्य विद्वानोंने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं, वे सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

वेदको प्रमाण माननेवाले भारतीय दर्शनशास्त्रोंने उपनिषदोंको ही अपना आधार माना है। इसीलिये मैंने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि यद्यपि भारतीय दर्शनमें कर्मको ज्ञानकी अपेक्षा गौण स्थान ही दिया जा सकता है, परत उपनिषदोंमें वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं, जिनके आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कर्तन्यका निश्चय कर सकता है। इस पथपर चलनेवाला अपने लिये तो निःश्रेयसका द्वार खोल ही लेगा, उसके तपः पूत व्यक्तित्वके प्रकाशमें मानव-समाज भी अभ्युदयके पथपर आरूढ़ हो सकेगा।

## उपनिषदुकी दिव्य शिक्षा

( लेखक-आचार्न श्रीअक्षमकुमार वन्योपाध्याय, एन्० ए० )

मानव-चेतना स्वभावत टन्टिय और मनके अनुगत होकर निश्व जगत्मे परिचय प्राप्त करनेके लिये प्रमन करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमशः विकाशशील जानके सामने यह निश्व-जगत् देशकालाधीन शब्द-स्पर्ग रूप-रस-गन्ध विशिष्ट नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदार्थोंके ममप्रिरूपमें ही प्रनीत होता है। किंतु मानव-चेतनाकी अन्त प्रवृत्तिमे, जाने क्या एक प्रेरणा है, जिसके कारण विश्व-जगत्के इस वाहरी परिचामे वह तृत नहीं हो सकती। इन्द्रियसमूह और मन इस जगत्का जो परिचय मानव-चैतन्यके सामने उपस्थित करते हैं, वह मानो उसका सचा परिचय नहीं है, उसके यथार्थ स्वरूपका जान नहीं है-इस प्रकारकी एक अनुभृति मानव-चेतनाको सदा-सर्वदा इस जगत्का और भी निग्ट, निगृहतुर और निगृहतम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उद्दीस करती रहती है। जगत्के इस बाह्य खण्ड-यरिचयपर निर्मर करके मनुष्य कर्म और मोगमें प्रवृत्त होता है। पर इस प्रकारके कर्म और भोगसे उसे शान्ति नहीं मिलती । इसमें उसनी अवाध स्वायीनताकी अनुभृति नहीं है। पूर्णताका आस्वादन नहीं है। इस प्रकारके ज्ञान, कर्म और भोगम वह अपनेको पूर्णरूपसे उपलब्ध नहीं कर पाता उसकी चेतनामें सभी अवस्थाओं मे ँ अमाववोध, दु खबोध और अग्रान्तिकी ज्वान्य बनी रहती है। इस अभाव, दु ख और अग्रान्तिको दृर करनेके छिने वह उचतर ज्ञानभृमि, कर्मभृमि और भोगभृमिका अनुसन्वान करता है, विश्व-जगन्के साथ निविटतर परिचयके छिने आग्रह-चील होता है।

इन्डिय और मनका अनुवर्तन करके मानव-चंतन्य जिनना ही अग्रमर होता है, उतना ही उस अनुमन होता है कि इस मार्गम जानती, कर्मती और आनन्दकी पूर्णता नहीं है। परतु इसी प्रयत्नके द्वारा चेननाता कम विकास होता रहता है। मानद-चेतना जब पूर्णन्यसे विकसित हो जाती है, सम्यक्ष्य-से जातन् और प्रवुद्ध हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म और मोगको इन्डिय और मनकी अधीननासे मुक्त करनेके लिये प्रयास करती है, अपने सक्ष्यभूत चिन्-ज्ञोतिके प्रकाससे इस विश्व-ज्ञान्के यथार्थ स्वरूपका साक्षात् परिचय प्राप्त नरने-में अपनेको सल्या कर देती है। इन्डिय-मनोनिरपेश्च सम्यक् प्रकारने सम्बद्ध मानव चेतनाके अपरोंश्च ज्ञानमें विश्व-ज्ञानुका जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, वही इस विश्व-जगन्ता पारमार्थिक स्वरूप है। ऐसा उसे अनुभव होता है। इस जानमें मानग-चेतना और विश्व-जगन्ते सारे भेट, व्यवधान और विश्वेवट मिट जाते है। मानव-चेतनाकी अपूर्णनाकी अनुभृति भी मिट जाती है, अपने साथ जगन्ती एकात्मताका अनुभव करके वह अपने खण्ड, अपूर्ण और निगनन्टमावसे मुक्त हो जाती है एव कमसे खाथीन तथा सम्भोगमे आनन्टमय वन जाती है।

यह जो इन्द्रिय-मनर्का अधीननामे मुक्त सम्प्रकृ प्रवुद्ध मानव-चेतना है इमीका नाम 'ऋषिचेतना है। इस ऋषि-चेतनाके द्वारा विश्व-जगतके अन्तर्निष्टित तत्त्वके सम्बन्धमे जो अपरोक्ष अनुभति होनी है उसीका नाम उपनिपद्-जान है। ऋषि चेतनाम जो सस्य प्रमाभित होता है, यही सम्पूर्ण जीव और अगत्मा मूल-तत्त्व ओर यथार्थ म्बरूप है । वह ऋषिचेतना समस्त जीवों ( चेतन ) ना और जटका अवाघ मिलनक्षेत्र है । उस ऋषिचेतनाकी पानि होनेपर मनुष्यके ज्ञानकी, खायीनता-की, आनन्दकी और कल्याणरी पूर्णना हो जाती है। मनुष्य-नी चेतना उस समा देश-कालकी सीमाका अतिक्रमण कर, नार्य-कारण शृङ्खलाके बन्धनसे छुटकर राग-द्वेप मन-माबनासे ऊरर उठरर, सर प्रनारके आवरण और विश्वेषमे मुक्ति पानर विश्व-जगन्त्रे यगार्थ खम्पको देखनी है और अपने यथार्यस्वरूपमे प्रतिष्ठित होनी है । ऋषिगण जब इस अनुभृति-की वार्ने वताते हैं, उस समन इन्द्रिय मनकी शृङ्खलांम वॅघे हुए ज्ञानिपानु व्यक्ति बड़े आश्चर्यने उन्हें नुनते हैं, परंतु वे सम्यक्ष्पसे उनरी घारणा नहीं कर सक्ते । इन वार्तोको वे अस्पष्ट भावसे जानके आदर्शरूपमं अनुभव करते है और इस खितिको प्राप्त करनेके लिये इन्द्रिय-मनकी अधीननासे छूटनेकी साधना करते हैं।

प्राचीन भारतमं तिन असाधारण महामानव पुरुपोंने ऋृपिचेतना प्राप्त करके अतीन्द्रिय और अतिमानस ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण जीव-जगत्के पारमार्थिक स्वरूपने प्रत्यक्ष देखा या जिनकी सम्यक्-सम्बुद्ध चेतनाके सामने परम सत्यने अनावृत और अविश्वित रूपसे अपने म्वरूपको प्रक्षट कर दिया था, उनकी दिव्य वाणियाँ ही सकल्ति और सप्रियत होकर उपनिपद्-प्रन्यके रूपमें मानव-समाजमे प्रचारित है। गुरु-शिप्य-परम्पराके कमसे उन वाणियोंका तत्व-ज्ञानके पिपासु साधक-

सम्प्रदायमें प्रसार हुआ है। इन्हीं सब वाणियोंका आश्रय केकर ज्ञान-पिपास, आनन्द-पिपास और मुक्ति-पिपास अगणित सावकाने अपनी स्वामाविक जानशक्ति, कर्मशक्ति और चित्तवृत्तियोंका मलीमॉति नियन्त्रण करके अपनी चेतनाको इन्ट्रिय मनकी अधीनतामे मुक्त किया है। और उस मुक्त चेतनाके द्वारा उन सब दिव्य वाणियों के अनुसार अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करके वे कृतकृत्य हुए है। उन माधकोंके जीवनकी कतार्थताको देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर-नारियोको उन वाणियोकी सत्यताके सम्बन्धमे सदेहरहित दृढ विश्वास हो गया। टार्शनिक आचार्योंने इन्द्रिय-मनकी अधीनता-शृङ्खलामें येथे हुए प्रत्यक्षादि सव प्रकारके लौकिक प्रमाणों और तदनुगत समन्त युक्ति तहींको परम तस्वके प्रकाशनमें असमर्थ पाकर, जीव जगत्को पारमार्थिक परिचय प्रदान करने-के लिये उपनिर्पद्-वाणीको ही मर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना, और इन्ही सत्र वाणियोंका तात्पर्य हूँढ निकालनेमें उन्होंने प्रधानतया अपनी मनीपा और विचारमिक्तका वड़ी निपुणताके साथ प्रयोग किया। सम्बुड चेतन तत्त्रदर्शी ऋृषियों की अपरोक्षानु भृति-से उत्पन्न दिव्य वाणियोंको श्रद्धापूर्वक सुनकर ही जीव-जगत्-के यथार्थ खरूपका मचा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मनुष्यकी स्वामाविक जानशक्तिको नियोजित करना पहेगा-इसी हेत्से इसको 'श्रतिप्रमाण' कहा जाता है । भारतके सर्वश्रेष्ट मनीपियोंके द्वाग रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति, पुराण, दर्शन, तन्त्र और महाकाव्य आदि है, सभी इम 'श्रुति'के द्वारा ही अनुपाणित हैं और वे समाजके सभी स्तरोंम उस 'श्रुति' की भाववाराको ही वहन कर रहे हैं।

कहना नहीं होगा कि इस प्रकार ऋषिचेतनाकी प्राप्ति और अतीन्त्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार केवल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यमाधारण महापुरुपोंको हुआ था, ऐसी वात नहीं है। सभी युगों और सभी देशों में सभी प्रकारकी पारिपार्श्विक अवस्थाम अनन्य सत्यिपामु पुरुपोंके द्वारा सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार सम्भव है। भारतमें युग-युगान्तरते ऐसे असल्य ऋषियोंका आविर्माव होता रहा है। उन सभीने अपनी-अपनी सत्यानु मृतिके द्वारा उपनिपद्वाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है और उसे विभिन्न भावोंते विभिन्न भाषामें मानव-समाजमें प्रचारित किया है। सभी देशोंके अपरोक्षानुभृति सम्पन्न महापुरुपोंने ऐसा ही किया है। भारतीय संस्कृतिकी यह विशेषता है कि इस विशाल देशकी बहुमुखी साधना और संस्वता उस ऋषिचेतना लब्ब तत्त्वानु-

भृतिके ऊपर प्रतिष्ठित है। भारतका साहित्य और शिल्प, विज्ञान और दर्शन, कुल-धर्म, जाति-धर्म और समाज-धर्म, राष्ट्र-नीति, अर्थ-नीति, स्वास्थ्य नीति और व्यवहार-नीति— इन सभीका निर्माण और प्रसार उपनिपद्-जानको मानव-जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है। उपनिपद् ही भारतीय सस्कृतिके प्राणस्वरूप है। इसीसे भारतीय सस्कृतिको 'आर्थ-सस्कृति' कहा जाता है। समस्त वेदोंका अर्थात् समस्त जानका जो चरम सत्य है, वही उपनिपदोंमें समुज्ज्यल रूपमे प्रकट है, इसीसे उपनिपद्का प्रसिष्ट नाम वेटान्त (वेद या जानका अन्त अथवा शिरोमाग) है, एव वेटान्त ही सत्र प्रकारकी भारतीय साधनाओकी मित्ति है। इसीसे जगत्म भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं।

राग द्वेपशून्य, हिंमा-गुणा-भय विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त, जात्यभिमान-सम्प्रदायाभिमान मङ्कीर्णताओंसे अतीत, शुद्रहृदय, शुद्रबुद्धि, समाहितचित्त भूपियों की भ्रम प्रमादादिशून्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र वनाकर ही भारतीय संस्कृति और सम्यता युग-युगान्तरोंमें निर्मित हुई है। यही भारतीय संस्कृति और सम्यताका प्रधान गौरव है। सहस्रों वर्षांसे लगातार यह औपनिपद ज्ञान भारतीय माधनाक्षेत्रमं समस्त नर नारियोंके अभेप विचित्रता-मय जीवनमें सब प्रकारके जागतिक ज्ञान, लौकिक कर्म और हृदयगत भावप्रवाहको आश्चर्यजनक रूपसे अनुप्राणित करता आ रहा है। सभीपर इसका अक्षुण्ण शासन है। यहाँतक कि, इस देशके राग द्वेपादियुक्त देहेन्द्रिय मन बुद्धि-हृदयपर औपनिपद आदर्शका असीम प्रभाव है। भारतीय जीवनके सभी विभागोंमि उपनिपद् चिरझीवी है। जान या अनजानमें प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव है। भारतका मम्पूर्ण वातावरण ही उपनिपद्के जानादर्शके द्वारा सजीवित है।

सभी युगोंकी सम्यक् प्रबुद्ध ऋपि-चेतनामें विश्व-जगत्का यथार्थं खरूप प्रतिभात होता है और इन कतिपय उपनिपद्-ग्रन्थोंम वाणीरूपमें वही खरूप प्रकट हुआ है, इस सम्बन्धमें किञ्चित् आभास इस लेखके द्वारा मिल सकता है।

प्रथमतः हमारे इन्द्रिय मनके द्वारा उपलब्ध ज्ञानने इस विश्व-जगत्को अनन्त विपमताओं से पूर्ण देख पाया है। उसने समझा है कि विभिन्न स्वभावयुक्त असख्य पढार्थों के सघर्ष और समन्वयसे ही इस जगत्का सगठन हुआ है; इसमें

इतने भेद हैं, इतने द्वन्द्व हैं, इतने कार्यकारण-सम्बन्ध और इतनी नियम शृद्धलाएँ हैं कि जिनका कहीं भी कोई अन्त नहीं मिलता, परतु ऋषियोंकी अतीन्द्रिय और अतिमानस विश्वद्व चेतनाको दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत् मूल्दाः या तत्वतः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओंके रूपमें इन्द्रिय मनके सम्पुरा प्रतीत होती है--इन्द्रिय-मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं, सब एक अद्वितीय नित्य सत्य निर्विकार तत्त्वके ही विभिन्न रूपों और विभिन्न नामोंमें आत्मप्रकाश हैं, एकहींसे सबका प्राकट्य है, एकके ही आश्रयसे सबकी स्थिति है, एककी सत्तासे ही सब नियन्त्रित हैं और परिणाममें सव एकमें ही विलीन हो जाते हैं, एकके अतिरिक्त दूसरा कोई स्वतन्त्र पदार्थ है ही नहीं। इस प्रकार वे स्थावर-जङ्गम सभी पदार्थोंमें नित्य सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत्त्वको देखते हैं। उनकी चेतनासे भेदजान सर्वथा दूर हो जाता है। एक ही बहुका-अनन्तका यथार्थ खरूप है—यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है।

द्वितीयतः हमारे ज्ञानमें जीव और जडका-चेतन और अचेतनका भेट है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर समते। पर ऋषियोंका अनुमव है कि यह विश्व-जगत तत्त्वत चैतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सद्वस्तुकी सत्तासे विश्व-जगत् सत्तावान् है, वही सद्वस्तु चित्-खरूप है-स्वयप्रकाश है। दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्रकाश हो, दूसरेके सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमें प्रति-भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको 'जड' कहते हैं। चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जडका प्रकाश और सत्ता है। समस्त विश्व-जगत्के मूलमें जो एक वस्तु है, जिसका दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है, अपनी सत्तासे ही जिसकी सत्ता है, अपने प्रकाशसे ही जिसका प्रकाश है, जो अपने को ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जगत्के रूपमें परिचय दे रहा है, --वह अद्वितीय तत्त्व निश्चय ही स्वप्रकाश चैतन्यमय है । ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमें उस एक चैतन्यखरूपको ही देखती है। ऋषिगण, एक अद्वितीय नित्य चैतन्यमय सद्वस्तुको ही इन्द्रिय-मनके सम्मुख विभिन्न जीवों और जड पदायोंके रूपमें—चेतनाचेतन अनन्त विचित्र वस्तुओंके रूपमें लीला करते देखते हैं। चेतन ही ज्डका यथार्थ खरूप है, यही उपनिपद्का द्वितीय सत्य है।

तृतीयत. हमारे साधारण ज्ञानमें सभी विषय ससीम, सादि (आदिवान्) और सान्त (अन्तवान् ) हैं। इन्द्रिय-

मनकी अधीनताके पागमें वॅधी हुई इमारी चेननाके सम्मुख असीम, अनादि और अनन्त कभी वास्तविक सत्यके रूपमें प्रतीत होता ही नहीं । अपनी जानलब्ध संसीमताः सादित्व और सान्तत्वका निषेध करके इम असीमत्व, अनादित्व और अनन्तत्वकी एक अभावात्मक कल्पना किया करते है। इस किल्पत असीम, अनादि और अनन्तमे और वास्तविक ससीम, सादि और सान्तमे एक भारी भेद है, इस कल्पना-का भी इम अतिक्रमण नहीं कर पाते । अगणित देशकाल-परिच्छित्र ससीम, साँदि और सान्त पदार्थोंकी समप्टि कल्पना करनेपर हमारे लिये देश कालातीत असीम अनादि और अनन्तर्भी धारणा करना सम्भव नहीं होता । ऋषि-चेतनार्भी अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभृतिमे साधारण जानकी यह असमर्थता नहीं रहती । इस चेतनामे देशकालातीत असीम अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्त्व समुज्ज्वल-रूपसे प्रकट रहता है-अभानरूपमें नहीं, भावरूपमें-शानगोचर वास्तवको निपेध करके नहीं, वास्तवसमृहको कल्पनासे समष्टियद करके भी नहीं, सर्वव्यापी, सबमें अनुस्यृत, सभी भावोंमे लीलायमान, सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड स्वप्रकाश वास्तवतम मत्यके रूपमे । असीम ही समस्त ससीमका पारमार्थिक तत्त्व है, अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण चादि चान्तका तारिक स्वरूप है, देश कालातीत अपरिणामी निर्विकार एक अराण्ड चैतन्यमय परमात्मा ही देश कालाधीन परिणामी उत्पत्ति स्थिति विनागगील प्रत्येक खण्डपदार्थ-मात्रके अदर विभिन्न विचित्र रूपोंमें लीला कर रहा है-इस अपरोक्ष अनुभृति—प्रत्यक्ष दर्शनसे ऋपि-चेतना भरपूर हो जाती है । उन्हें ससीममात्रमें एक असीम, सादिमात्रमे एक अनादि, सान्तमात्रमे एक अनन्त, परिणाम और विकार-मात्रमे एक नित्य सत्य, अपूर्णमात्रमे एक नित्य पूर्ण सर्वत्र सदा चमकता हुआ दिखलायी पडता है। ससीम और असीमका भेद, सादि और अनादिका भेद, सान्त और अनन्तका भेद, इस दिव्यजानमे--- औपनिपद जानमे---मानो मिथ्या हो जाता है, --वह ज्ञानके निम्नस्तरमे--इन्द्रिय और मनके स्तरमें ही पड़ा रह जाता है। देशकालातीत और देश कालाधीन असीम अनन्त एव ससीम सान्त—नित्य और अनित्यका यह पारमार्थिक ऐक्य दर्भन ही उपनिषद्का वृतीय सत्य है।

चतुर्थतः हमारा इन्द्रिय मनोगोचर साधारण ज्ञान आत्मा और अनात्माके भेदको—मैं और अन्यके भेदको—व्यक्ति और विश्वके भेटको-जाता और भोक्ता एवं ज्ञेय और भोग्य जगनके भेदको तथा विभिन्न व्यक्तियोंके पारस्परिक भेदको कमी अतिक्रमण नहीं करता, परंतु ऋषि-चेतना अपने आत्मांमें और अन्य समस्त मनुग्य तथा प्राणीमात्रके आत्मामें एव समग्र विश्व-जगत्के आत्मामे पारमार्थिक एकत्वकी उपलब्धि करती है। वह अपनेको समी मनुष्य, सभी प्राणी और समस्त विश्व-प्रपञ्चमें, और सब मनुष्यों, सव प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्चको अपनेमें देखती है। एक आत्मा ही विभिन्न स्थावर-जङ्गम शरीरोंमें विभिन्न नाम-रूपोंमें, विभिन्न आकृति प्रकृतिमे प्रतिभात हो रहा है। प्रबुद्ध ऋृपि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। अतएव इस चेतनामें अभिमान और ममता, राग और द्वेष, शत्रु-मित्रका मेदबोध, अपने-परायेका मेदमाव, हिंसा-घुणा-भय और विषय-विशेषके प्रति कामना प्रभृति कुछ भी नहीं रह सकते । इस अनुभृतिके फलखरूप सबके प्रति अहैतुक प्रेम और सनके प्रति आत्मनोघ स्वभावसिद्ध हो जाता है। यह विश्वारमभाव और सर्वात्मभाव उपनिषद्का चतुर्थ सत्य है।

जिस किसी देशमें, जिस किसी कालमें, जिस किसी पारिपार्श्विक अवस्थामें, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसस्कारादि-से रहित होकर उपयुक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे अपनेको छुड़ा लेता है, उसीकी विशुद्ध चेतनाके सम्मुख विश्व-जगत्का और अपना यह पारमार्थिक सत्यस्वरूप प्रकट हो जाता है। यह सत्य ही सनातन सत्य है और इस सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करनेके लिये मनुष्यके व्यष्टि-जीवन और समष्टि-जीवनको भीतर तथा बाहरसे जिस प्रगालीके अनुसार सुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणालीका नाम ही सनातन धर्म है । सनातन धर्म विश्वजनीन है, विश्वमानवका धर्म है, विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारिवोको सत्यदृष्टिमें प्रतिष्ठित करानेवाला धर्म है। यह विश्वजनीन सनातन सत्य और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक् सम्बुद्ध ऋपियोंके मुखोंसे विभिन्न छन्दों — विचित्र कवित्वपूर्ण गम्भीरार्थव्यञ्जक माषाके द्वारा उपनिपद्-प्रन्थोंमें प्रकाशित है। इन्द्रिय-मन-शृङ्खिलत बुद्धिके ऊर्ध्व स्तरमें विशुद्ध चेतनाकी तत्त्वानु-भृतिको इन्द्रिय मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें व्यक्त किया गया है। जो सत्यपिपासु लोग इन उपनिषद्-वाणियोंके गूढ तात्पर्यके अनुसन्धान पथपर चलना चाहते है, उन्हें अपनी चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर है जानेकी चेष्टा करनी पहेगी और ऊपर छे जाकर ही इन वाणियोंके यथार्थ तात्पर्यको समझना होगा -। केवल शाब्दिक अर्थ एव युक्ति-तकोंके वलपर उपनिषद्की वाणियोके तात्पर्यको कमी दृदयङ्गम नहीं किया जा सकता।

सम्यक्-प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें प्रतिभात चरम सत्यको ही उपनिषदोके ऋषियोंने 'ब्रह्म' कहा है। 'ब्रह्म' शब्दका शाब्दिक अर्थ है-- 'बृहत्तम' ( बहुत बड़ा ), जिससे वृहत्तरकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। देशगत, काल-गत, गुणगत, शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत किसी भी प्रकारकी सीमा, परिधि या शेवकी, जिसके सम्बन्धमें कोई कल्पना नहीं की जा सकती, पाश्चात्त्य दर्शनमें जिसको Infinite Eternal Absolute कहा जाता है,---उसीका नाम 'ब्रह्म' है । 'ब्रह्म' मानवकी बौद्ध-चेतना (Intellectual Conciousness) का चरम आदर्श है। समस्त दार्शनिक जान (Philosophical Knowledge) का चरम अनुसन्धेय है। जबतक इम ब्रह्मको जानगोचर नहीं कर लिया जाता, तवतक बुद्धि कभी तृप्त नहीं हो सकती, दार्शनिक-विद्याका अनुशीलन कभी चरम सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता । अथ च, बुद्धि ( Intellect ) स्वभावतः ही ब्रह्मका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती, दार्शनिक युक्तितर्क नि.सन्दिग्धरूपसे कभी भी इस ब्रह्मको ज्ञानमे प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, परतु मानव-चेतनामें सामर्थ्य है-वह युक्तितर्कके अतीत-बुद्धिके अतीत-पारमार्थिक ज्ञानभूमिकामें उपनीत होकर ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है। उस इन्द्रिय मन-बुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी अनुभृतिका, उस ब्रह्मोपलव्धिकी भाषामयी मूर्तिका ही उपनिपदोंकी वाणीमें सग्रह किया गया है।

उपनिषदोंके ऋिपयोंने यह उपलब्ध किया कि 'ब्रह्म' केवल बुद्धिका एक अनिधाम्य चरम आदर्श नहीं है, एक अवाद्धानसगोचर अश्रेय, किंतु आकाङ्क्षणीय तत्त्रमात्र ही नहीं है;—ब्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इन्द्रिय मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत् और तदङ्गीभूत समस्त चेतनाचेतन पदार्थोंका ('यत् किंद्ध जगत्यां जगत्') एक-मात्र यथार्थ स्वरूप ही है—ब्रह्म। ऋिपयोंने प्रत्यक्ष अनुभवक्ष वलवान् होकर ही दृढताके साथ यह घोपणा की—'सर्वं खिल्बर्ढं ब्रह्म'। विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊँचे स्वरसे पुकारकर उपनिपद्के ऋिपयोंने कहा—'श्रण्वन्तु स्वरसे पुकारकर उपनिपद्के ऋिपयोंने कहा—'श्रण्वन्तु

विश्वे अमृतस्य पुत्रा ' देखो, तुम जिस जगत्मे निनाम करते हो, उसका यथार्थ सक्स देखो—

ब्रह्मेवेडममृत पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चीत्तरेण । अधश्चोर्ध्व च प्रसृत ब्रह्मेवेद विश्वमिट वरिष्टम् ॥ (मुण्डक०२।२।११)

अमृतखरूप (मृत्युरिहत, विकाररिहत, दु.खदैन्यरिहत, नित्यसत्य परमानन्दधन) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें लीला करता हुआ हमारे सामने, पीछे, दाहिने, वायें, ऊतर नीचे सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इम विश्वका यथार्थ खरूप है और ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय (जीवनका आराध्यतम आकाह्मणीयतम सत्य) है। समस्त विश्वमे ब्रह्मस्वरूपकी साक्षात् उपलिध करनेसे ही मानव जीवन परम कल्याणमें प्रतिष्ठित होता है।

ऋषि जब अपनी ओर देखते हैं तब अनुभव करते हैं—'अहं ब्रह्मास्मि' (में ब्रह्म हूँ।) अर्थात् में क्षुद्र देह-विशिष्ट, दुर्बलमनोविशिष्ट, सुख-दु खसमन्वित, देश काला-वस्थापिरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हूँ, में तत्वत ब्रह्म हूँ, मेरी चित् सत्ता विश्वव्यापी है, सभी मनुष्यों, सभी जीवों और सभी जड पदार्थोंकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ नित्य एकीभृत है। मेरा भागीदार कोई नहीं है, सुझसे बड़ा या छोटा कोई नहीं है, सभी मेरी सत्ताकी कुक्षिमें हैं, कोई सुख-दु ख, जय-पराजय और अभाव अभियोग मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। में नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव हूँ। सम्यक् सम्बुद्धचेतन उपनिपदनुभृतिसम्पन्न महामानव समस्त विश्व-जगत्के साथ अपनी चैतन्यभयी एकताका अनुमव करके आत्माके परम गौरवकी प्रतिष्ठा करता है। उपनिपद्ने मानवात्माकी इस गौरव वाणीका समस्त विश्वके मानवोंमें प्रचार किया है।

ऋषियोंने जैसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप अनुभव किया, वैसे ही सभी मनुष्यों और सभी जीवोमें ब्रह्मका दर्शन करके प्रत्येकको प्रकटरूपसे उन्होंने यही कहा—'तत्त्वमसि' ( तुम बही ब्रह्म हो )। उन्होंने मानवमात्रके चित्तमे ब्रह्म चेतना- को जाप्रत् करनेका प्रयाम किया । ब्रह्म-चेननाके जाप्रत् होनेपर मनुग्योमें परस्पर भेद विसंवाद नहीं रह सकता । सभी गरीरामे एक ही आत्माकी अनुभृति होनेपर मन बुद्धि-हृदा अभेदजान एव प्रेमसे भर जाते हैं। जाति भेद, सम्प्रदाय-भेद, उच्च-नीच-भेद, हेयोपादेय-भेद सभी मनसे मिट जाते हैं। समस्त विश्व ब्रह्मधाम, सच्चिदानन्दधाम, सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु वनकर आस्वाद्य हो जाता है। उपनिपद् विश्वके सभी नर नारियोंको ब्रह्मभावसे भावित होकर प्रेमानन्दमा ब्रह्मधामके निवासी होनेके लिये आह्वान कर रहे है।

प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ और भूत-भविष्य वर्तमानके समस्त मनुष्य, सभी प्राणी और सभी पदाथाके समष्टिभूत विश्व-जगत्के यथार्थ तास्विक स्वरूपको उपनिपदोंने जैसे 'सत्य ज्ञानमनन्तम्' ( सत्यः ज्ञान और अनन्त ) वतलाया है, वैमे ही उसे पममय' मान कर आम्बादन किया है,—'रसो वें स ।' ब्रह्म रसखम्य है, परमास्वाद्य-स्वरूप है, परम मौन्दर्य-माधुर्य-निकेतन है, परम प्रेमास्पद है। यह रसखरूप ब्रह्म ही वैचिन्यमय जगत्मे विभिन्न रूपोंमें प्रकट होकर अनादि-अनन्तकाल आत्मरमण, आत्मविलास, आत्म-रमाखादन कर रहा है। विश्व जगत्मे सर्वत्र ही रसका विन्नम है, सर्वत्र ही आनन्दकी कीड़ा है। विश्वम जिनने भी सघर्प, जीवन सम्राम, धान प्रतिवात और आपात-बीभत्सतामय युद्ध विग्रह प्रसृति होते हें, उन मनमें भी एक अनन्त चैतन्य वन रसखरूप ब्रह्ममा ही निचित्र रसविलास चलता है— उसीका रस-प्रवाह वहता है। उपनिपद्की दृष्टिमे सभी रस-मय हैं, सभी सुन्दर है, सभी आखाद्य है। आनन्दरूपमें, विज्ञानरूपमे, मनरूपमे, प्राणरूपमे, अन्न या भोग्य जड पदार्थरूपमे भी एक रसामृतसिन्धु ब्रह्मकी ही आत्माभिन्यक्ति और आत्मास्वादन हो रहा है ( 'आनन्द ब्रह्म' 'विज्ञान ब्रह्म,' 'मनो ब्रह्म,' 'प्राणो ब्रह्म,' 'अन्न ब्रह्म' ) सम्बुद्ध मानव चेतनाकी अनुभृतिमें समस्त विश्व-जगत् ही प्रेम और आनन्द के सहित आखाद्य है।

# संसारमें ऐसे दो प्रकारके पुरुप विरले ही होते हैं

१—जिसने जो मॉगा, उसको वही दे देनेवाले। २—खर्यं कभी किसीसे कुछ भी न मॉगनेवाले।

## उपनिपद्-रहस्य

( लेखक-आचार्य श्रीक्षेत्रलाल साहा, पम्० प० )

इमलोग पाश्चात्त्य विज्ञानकी वार्ते सोच-सोचकर आश्चर्यमें ह्व जाते हैं । इसीसे आज पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंके गौरव-गानसे मारतका गगनमण्डल मुखरित है । सैकड़ों सहस्रों परीक्षालय और सैकड़ों-सहस्रों लेबोरेटरियाँ बनी हैं, अपूर्व अगणित यन्त्रसम्ह, मुन्दर-मुन्दर एपारेटस स्थान-स्थानपर सजे रक्खे हैं, विचित्र विद्युदाधार, विपुल रासायनिक सामग्रियाँ, प्रकाण्ड दूरवीक्षणयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र—साराश यह कि चारों और विशाल विज्ञान-समारोह है । महान आयोजन है ।

इस विज्ञानयजने धूमसे, धूमर छायासे और इसके अकल्याणमय आलोकसे ससार परिपूर्ण है, और साथ ही भारतवर्ष भी । इम अमङ्गल-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक महान् व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्ष मे था और अब भी है । यह भी एक सुमहान् विज्ञान-आयोजन है । ज्ञान-विज्ञानकी अति महती सामग्री-सज्जा है । महान् गभीर विज्ञान-विद्यानुशीलन—विग्दिगन्तव्यापी विज्ञानाभियान है । जल-स्थल, जड-चेतन, चर-अचर, अनिल-अनल, सरित्-सागर, ग्रह-नक्षत्र, विद्युत्-नीहारिका, तर-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, प्राण-मन, मस्तिप्क-हृदय, यहाँतक कि शरीरके प्रत्येक स्नायुमें यह विश्वाल विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित था, अब भी समामू नहीं हुआ है—इस भारतवर्षमें ।

इस अनुसन्धानके और इस अनुसन्धानसे उपलब्ध जान-विज्ञान और प्रज्ञानराज्यके जीवन्त, ज्वलन्त, अनन्त इतिहाम, आख्यान, व्याख्यान, वितर्क-विचार, विवरण-विश्ठेपण है— मारतके वेढ, उपनिपद्, पुराण, तन्त्र और दर्शनाढि बास्त्र । पाश्चात्य विज्ञान है—जडविज्ञान, प्रपञ्च-विज्ञान और वाह्य जगत्का विज्ञान । तथाकथित मनोविज्ञान, प्राणविज्ञान आदि जो कुछ है, सभी वह वाह्य विज्ञान—जडविज्ञान है, जिसका निश्चित पल है—अन्धकारमें प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत-आलोकका निर्वाण एव नित्य मृत्युके दासत्वकी प्राप्ति । वही बाइविल-कथित ज्ञानवृक्षका पल है । जो खायेगा, उसीको मृत्युका किद्धर वनना पड़ेगा ।

्र परंतु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रवाहमयी विज्ञानविद्या है, यह जडविज्ञान नहीं हैं; वह है चिद्धिज्ञान, बाह्य वस्तु-विज्ञान नहीं है, वह है—आध्यात्मिक विज्ञान, नित्य तत्त्व-

विजान, सिचदानन्द-विजान, अमृत-विजान, आत्म-विजान) ब्रह्म-विज्ञान और भगवद्-विज्ञान । वह है—सृष्टि-स्थितिः प्रलय, भूर्मुयःस्वरादि लोक, देव-दानव-गन्धर्यादि जीव-जाति, जन्म जरा-मृत्यु, सुख-दु:ख, पाप-पुण्य और भगवत्त्वरूप-धाम लीला-परिकर आदिका परमाश्चर्य-विज्ञान, एव वह है इन उपनिपद-पुराणादि जास्त्रोंमें ! यहाँ जो 'विज्ञान' शब्दका व्यवहार किया गया है, सो यह जव्दमात्र नहीं है। फिजिक्स, केमिस्टी आदि जिस अर्थमें. विज्ञान हैं, उपनिपद्-पुराण-तन्त्रादि भी उसी अर्थमें विजान हैं। यह कल्पना नहीं है। स्वप्न नहीं है । यह सत्य है, अभ्रान्त सत्य है। यह परीक्षित वस्तुसत्ताकी अव्यभिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है, न व्यतिक्रम है। जिसकी नीति-प्रणालीमें भी अन्यथा नहीं है। नियमित नित्यतावद्ध विषय है। यही विज्ञानका अर्थ है। गभीर भावने विचार करनेपर भारतीय अध्यातम-विज्ञान इसी अर्थसे यक्त है। श्रीमङ्गागवतमें वेदको 'प्रपञ्चनिर्माणविधि' वतलाया गया है। अर्थात् वेदमे प्रकृतिके नियमोंका विचार-विवेचन भरा है । अतएव वेदादि गास्त्र विज्ञानशास्त्र हैं।

पश्चात्य-विज्ञान-परीक्षागार 'यन्त्रयोग'को अर्थात् एक्सपेरिमेटको लेकर चलता है और यह भारतीय विज्ञान
विज्ञोधित चित्तागार 'योगयन्त्र'को अर्थात् यम-नियम-आमनप्राणायाम प्रत्याहार-न्यान-घारणा-समाधिके उस आश्चर्यमय
अव्यर्थ एक्सपेरिमेटको लेकर चलता है, जो अपने निर्मल
आलोकसे दसों दिशाओंको उन्ह्रासित करके अचिन्तितपूर्व
सत्यसमृहको प्रकाशित करता है—समस्त भ्रान्तियोंको दूर
करता है। पाश्चात्त्य विज्ञान प्रपञ्च-सर्वस्त है अर्थात् इस दृश्यमान
जगत्के अतिरिक्त अन्य किसीके अस्तित्वको स्वीकार नहीं
करता। कठोपनिपद्की भापामे यह—

'अयं लोको नास्ति पर इति मानी' (१। २। ६)

—है। भारतीय विज्ञान इस विव्य-जगत्को तामसिक सत्य मानता है, तम समझता है, प्रकाश होनेपर भी यह अनाद्यनन्त ज्योतिकी तुल्क्रनाम तमोवत् है। यथार्थ सत्य और ज्योतिर्मय जगत् इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है।—

ु 'आहित्यवर्णं रामस परस्तात् ।' (३वेताश्वतर० ३ । ८ )

—उस सहस्रो सूर्यमहण ज्योतिकी एक किरणमात्र भी दीख जाती है तो मर्त्य जीव अमृत हो जाता है। 'तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति ।' ( श्रेनाशतर० ३। ८ )

—भारतीय विजान इस अमृत प्योतिर्जगत्को छेकर चलता है। कम से कम दस सहस्र वर्ष हो गये—दात सहस्र कहें तो भी धति नहीं है। पाश्चात्त्य इतिहासकी दृष्टि तो अत्यन्त हस्त है।

इस उपनिपद्-निवन्घके लिये यह यत्किञ्चित् भूमिका है। हाँ उपनिपद्के काल निर्णयकी नोई चेटा नहीं की जायगी, क्योंकि यह बहुत बडा विषय है। एक बृहत् ग्रन्थमें भी उसकी यत्किञ्चित् ही आलोचना हो उमती है। उपनिगर्दे इतनी प्राचीन हैं कि दे ऐतिहासिक भावनाके अतीत है। चपळचित्त पण्डित जो कुछ भी कहे। समग्रतः उपनिपदोंके पन्ने उल्डनेपर उनमें एक सुदीर्घ विकास-विवर्त्तघारा दृष्टिगोचर होती है। एक महान् एवोल्यूगन है। विशाल विज्ञानपट है। एक विचित्र चिद्विद्या चित्रपट धीरे धीरे खुल रहा है । इसका आरम्भ होता है छान्दोग्योपनिपद्से । छान्दोग्योपनिपद् ही समस्त उपनिपद्-गाम्त्रजी मित्तिभूमि है । उपनिपद्का नया उद्देश्य है, औपनिपदिक अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाली-पद्धति है, उपनिपद्-विज्ञानसे उपलब्ध अर्थनियम किस प्रकारके हैं, और उपनिपद्की अन्वेपणविधि किसे प्रकार आगे चलती है--छान्दोग्योपनिपद्के अध्ययनसे हम इन ममस्त विपयोकी प्रत्यक्ष घारणा कर सकते हैं। छान्दोग्यकी प्रणाली विशेषरूपसे प्रतिलोम-प्रणाली है । यह ग्रन्थ एक उत्कृष्ट Inductive Spiritual Science है।

एषा भूताना पृथिवी रस । पृथिव्या आपो रस । अपामोषधयो रस । (छान्दोग्य०१।१।२)

इस प्रकार अनुसन्धान आरम्भ होता है और यह अनुसन्धान समाप्त होता है—

श्यामाच्छवल प्रपचे शवलाच्छवाम प्रपचे— ( छान्दोग्य० ८ । १३ , १ )

—इत्यादिमें जाकर । पृथिवीके जल-वायु तर लताको हॅं द हॅं दकर, वार-वार निरीक्षण कर, चित्रपटकी लेबोरेटरीमें पुन. पुन. एक्सपेरिमेंट कर, आकाश वायु-मेघ विद्युत्-चन्द्र-सूर्य-मह नक्षत्र, जीवके देह इन्द्रिय-मन प्राणके कोने-कोनेमें वूम चूमकर अन्तरके अन्तरतल्ये स्थामवर्ण परब्रह्म परमात्माके दर्शन किये थे छान्दोग्यके शृपि-वैज्ञानिकने।

उनका क्या उद्देश्य था, वे क्या आविष्कार करना चाहते थे, इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा है— अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म दहरोऽस्मि-जन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासित-च्यमिति। ( प्रान्दोग्य० ८। १। १)

'यह मानव-जारीर ब्रह्मपुर है। इसके भीतर एक छुद्र कमलकुसुमाकार गृह है। उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश है। उसके अदर एक निगृद रहस्य है, उसीको जानना होगा। उसीका अन्वेपण करना होगा। 'यह अनुसन्धान उपनिपद्में सर्वत्र है। यह है सत्यानुसन्धान, तत्त्वानुसन्धान, ब्रह्मानुसन्धान या आत्मानुसन्धान। छान्दोग्यकी प्रगाली केवल प्रतिलोम—इडिन्टव ही है। इसके पश्चान् सर्वत्र प्रतिलोम अनुलोम, इडिन्टव डिडिन्टिव मिश्रित है, किंतु अनुलोम प्रधान है।

छान्दोग्यके पश्चात् छान्दोग्यके समीपवर्ती राज्यमे बृहदारण्यक है।

आत्मैवेदमय आसीत् पुरुपविधः XXX (१।४।१) म वै नैव रेमे XXस द्वितोयसैन्द्रत् XX (१।४।३) द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं चXXX (२।३।१)

'तस्य हैतस्य पुरुपत्य रूपम् । यथा माहारजनं वासो यथा पाण्डवाविक यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यर्चिर्यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विशुत् ।' (२।३।६)

'सृष्टिसे पूर्व यह विश्व पुरुषरूपमे था। पुरुष विल्कुल अकेला था। अकेलेमे उसे कोई आनन्द नहीं था, उसने दूसरेके सगकी कामना की। परव्रक्षके दो रूप हें—मूर्त और अमृर्त । अर्थात् हन्य और अहत्य। परव्रक्ष पुरुषका रूप है जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका परिधान है पाण्डुवर्ण, कभी वह इन्द्रगोप (लाल रगका एक कीट) कीटके सहक लाल वर्णका प्रतीत होता है। कभी अग्रिकी ज्वालाके वर्णका, कभी कमल वर्णका और फिर कभी अच्छल विजलिके समान चमकदार ।

दीर्घकालन्यापी अनुसन्धानके वाद जो सन्धान प्राप्त कर जुके हैं, देख जुके हैं, वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर सकते हैं। छान्दोग्यके परवर्ती बृहदारण्यककी ब्रह्मोपलिय का यह परिचय है। अन्वेपणके तीन स्तर हैं—अनुसन्धान, अनुभव और उपलब्धि। जानाजाङ्का, ज्ञान और विज्ञान। कभी-कभी तीनों वृत्तियाँ एक साथ ही चलती हैं—

१ ऋषिको क्या श्रीराधारुण्यके रूपका दूरामास हो रहा था। विल्वमहरू कहते हैं---'मार स्वय नु म्युरचुतिमण्डल नु माधुर्यमें नु मनोनयनामृत नु।' अयं वायु सर्वेषां भृतानां मञ्जा अख वायो सर्वाणि भृतानि मधु । यक्षायं अस्मिन् वायो तेनोमयोऽमृतमयः पुरपो यक्षायमध्यातमं प्राणस्तेनोमयोऽमृतमय पुरुप । अयमेव म योऽयमात्मा । इटममृतम् । इट्ट ब्रह्मेट्टं सर्वम् ॥ ( २ । ५ । ४ )

'वायु समस्त भ्तोंका मञ्जू है। समस्त भूत इस वायुके मञ्जू है। इस वायुके अटर एक तेजोमय पुरुप विराजित है, उनके अन्तरतग्में एक तेजोमय अमृतमय पुरुप विद्यमान है। उनके मी प्राणस्वरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुप है, वे ही आत्मा हैं, वे ही अमृत है, वे ही ब्रह्म है, वे ही सब है।'

ऐसी वात नहीं है कि छान्दोग्यमें स्पष्ट प्रकाश नहीं है। परत साधारणतः छान्दोग्यकी किरणें कुछ छायासे ढकी है। किञ्चित् परोक्ष-मावापन्न है। ऋषि और परत्रहा परमात्माके बीचमें जगत्-प्रपञ्चकी यवनिका है। यवनिकाका आवरण सूक्ष्म और स्वच्छ हो गया है। ब्रह्मज्योतिकी रिव्मराशि यवनिकाका मेद करके ऋषिके नेत्रोंमें घन-घन प्रकाशित होती है। यवनिका उठी तो है ही नहीं, कहीं तिनक सी फटी मी नहीं है। इसी-से ब्रह्मका कोई मी वैमन साक्षात् रूपमें नहीं दिखायी देता है। केवल प्रकाश, अस्फुट स्फिटकीकृत जगत्से विकीण आमाससमूह ही चारों ओर चमक रहा है।

ऋपि देख रहे हैं कि सूर्य देवताओं का मधुमाण्ड है। किरणें मञ्जकोप ( छत्ते ) है जो पूर्व दिशासे विच्छुरित हो रही ई। ऋक्के मन्त्र मधुमक्षिका है। ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुण है। यज्ञसे उत्पन्न शक्ति, यद्या, तेज, वीर्य आदिकी उज्ज्वल छटाको ऋपियोने देखा सूर्यके लोहितरू में । दक्षिण दिशाकी किरणराशि दक्षिणका मधुकोप है। यनुःके मन्त्र मधुमिधका है। यजुर्वदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुष्प है। सूर्यकी शुक्क ज्योतिगांश ऋपियोंके देह-मन-प्राणकी दीप्ति है। यज सम्पादनजनित ब्रह्मवर्चस है। पश्चिम दिशामें सूर्य-किरणोंकी कृष्ण प्रमा है। उत्तरमें और मी धनतर कृष्ण वर्ण है। ( छान्डोग्य० ३ । १ । ४ ) । सूर्य-ज्याति अमृतमय है । वसु-गण सूर्यका लोहित वर्ण अमृत-रस पान करते हैं। देवगण अमृतको देखकर ही तृप्त होते हैं। आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण-वर्ण किरणोंमें परिष्छत अमृतका पान करते हैं । महरण धन-कुण्णप्योति अमृत पान करते हैं। इस प्रकार विभिन्न रूपसे नाना प्रकारसे प्रतिविम्त्रित, विकीर्ण, विच्छुरित और विक्षिप्त हुई ब्रह्म योति ऋषियोंके देह-मन-प्राण और अन्तर्हदयमें अविरत झाँकी दे रही है। यह कल्पना नहीं है, कवित्व नहीं है। ज्ञानघन विज्ञानदीस अनुभव है। दिव्य उपलव्धि है। ऋषियोंने ब्रह्मप्रतिविम्ब-प्रभाको, सुरम्य अतीन्द्रियग्राह्य इन्द्र-धनुप्रकी वर्णच्छटाको जैसा-जसा देखा है, वैमा-वैसा ही छिखा है। यह सब तत्त्व प्राकृत इन्द्रियगोचर नहीं होता। ध्यान-धारणा और समाधिके मार्गमे प्राप्त होना है—

> ते ध्यानयोगानुगता अपज्यन् देवात्मदास्ति म्बगुणैर्निगूदाम् ॥ ( इवेताश्वनर० १ । ३ )

दिव्यशक्ति आत्मशक्ति ब्रह्मशक्ति त्रिगुणमय भूतसमुदाय-के द्वारा आच्छादित हो रही है । उसीकी विच्छुरित विभाको ध्यानदृष्टिके द्वारा ऋृषियोने देखा था ।

हम उपनिपत्-साहित्यिवज्ञानके कम-विकासकी वात कहते हैं। छान्दोग्यके वाद बृहदारण्यक है। वीचमें 'ऐतरेय' और 'प्रम्म' हैं। छान्दोग्यकी दृष्टि सम्प्रि-दृष्टि है, विश्व-दृष्टि है, अखण्ड ज्ञानसम्पत्, अविभक्त भाव वैभव है। उन्नीयोपासना, सामोपासना, प्राणोपासना, मधुविद्या, गायत्रीविद्या, पञ्चाहुतिविद्या, दृहरविद्या—इस प्रकार छान्दोग्यके ऋषिने जिस किसी भी विज्ञान-विपयका अवलम्बन किया है, उसीमें समग्रता ला दी है। उसीको विश्वाही बना दिया है। मातृ-गर्भसे जो सन्तानकी उत्पत्ति होती है, उसके पीछे जो ब्रह्ममाव है, उसके अनुमवके लिये महर्पिने एक विराट् मावश्रङ्खलाका आविष्कार किया है।

निगृद सम्बन्धयुक्त पाँच वन है, पाँच आहुति हैं। नक्षत्रलोक अमि है, सूर्य उसमा समिध् है। देवगण श्रद्धापृत्वंक स्क्ष्माहुति रसपूर्ण किग्ध अमृतके द्वारा यज्ञसम्पादन करते हैं। सोमराज चन्द्रका अर्थात् रसाविदेवताका जन्म होता है। पर्जन्य अर्थात् सिल्ल गोपणशक्ति अमि है, वायु उसका सिम्य्—यज्ञकाप्र है। देवतागण उसमें राजा सोमकी—जो चन्द्रशक्ति है उसीकी आहुति देते हैं, वही दृष्टिका कारण होता है। पृथिवी अमि है, सबत्सर अर्थात् पद्भृतु सिम्ध् है। देवता वर्पाकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं। उससे अक्षमी उत्पक्ति होती है। पुरुष अमि है। वाक् सिम्ध् है, देवतागण अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं। की अमि है। पुरुष सिम्ध् है। देवतागण अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं। की अमि है। पुरुष सिम्ध् है। देवतागण अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं। की अमि है। पुरुष सिम्ध् है। देवतागण अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं। की अमि है। पुरुष सिम्ध् है। देवतागण अन्नकिश्वनरूप आहुति देकर यज्ञ करते हैं, उससे शिश्वकी उत्पक्ति होती है। (५। ५—८) यह दर्शन, विज्ञान और कवित्व है।

ऐतरेय उपनिपद्का ब्रह्मज्ञान असीम आकाशसे उत्तरकर नीचे नहीं आता । यहाँ दृष्टिका दिद्मण्डल सीमावद् हो गया है। ऋषि परमपुरुषके सृष्टिलीला-तत्त्वको देख गहे हैं। विराट पुरुपके आविर्मावको देख रहे हैं।

> 'सोऽद्भ्य एव पुरुष समुद्धत्यामूर्छयत।' ( ऐतरेय० १। १)

परम पुरुषकी इच्छाके प्रभावसे अखिल वेद-विद्या विभावित अखिल सृष्टि शक्तिसमन्वित विराट् पुरुष अनन्त विस्तारवाले कारण-सिललसे आविर्भृत होकर मूर्तिमान् हो गया है। यह अन्वेषणकी बात नहीं है, आविष्कारकी वात है । जानकी वात है। अनुमानकी बात नहीं है। प्रत्यक्षकी बात है। भृतेन्द्रिय देवतामयी त्रिविध सृष्टिहै। अग्नि वाकु मुख, वायु-प्राण-नासिका, आदित्य दृष्टिशक्ति-चक्ष इत्यादि क्रमसे समि पुरुपके अङ्ग-प्रत्यङ्गर्भी उत्पत्ति होती है। विश्वमे चक्षशक्ति एक है। वही शक्ति सभी चक्षओकी-सभी आँखों की छृष्टि करती है। इसी प्रकार अवणशक्ति, ब्राणशक्ति, वाक्यक्ति प्रभृति एक-एक शक्ति समप्टि-रूपिणी है। शक्तिमात्र ही व्यक्ति और देवता है। समप्रिशक्ति, व्यष्टिशक्तिः इन्द्रियादिको उन्द्रावित करती है। ऋपिने धीरे-घीरे मन-बुद्धि हृदयमा प्राकट्य देखा । तदनन्तर हृदय और मनसे आत्माका आमास प्राप्त किया । पश्चात् आत्मज्योतिने जिन-जिन भावों-रूपोंमे आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा । बस, अज्ञान दूर हो गया। अव संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, पृति, मति, मनीषा, स्मृति, सङ्कल्प, ऋतु और काम आदि आत्माकी रिमयाँ दृष्टिगोचर होने लगीं।

छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दर्शनदृष्टिसे नक्षत्र नभोमण्डलमें शिशुका जन्म देखा था, ऐतरेयके वैज्ञानिकने पृथिवोके घर घरमें शिशुका जन्म देखा । केवल गर्भ नहीं, माताकी गोदमें कुमार-का इसता हुआ सुख देखा। दम्मतिकी प्रीति देखी।

'सा भावियत्री भावियतच्या भविति।' (ऐतरेय०४।३)

परतु उनकी ब्रह्मदृष्टि वैसी ही बनी है। ब्रह्मसूत्रके रचियता श्रीबादरायण कहते हैं—

'ब्रह्मदिष्टक्कपीत्।' (४।१।५)

—इस ऋषिके अन्तरमें भी यही बात है—

'यत्किञ्चेद प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच स्थावर सर्वे तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं · · · · प्रज्ञानं ब्रह्म ।'

( ऐतरेय० ५ । ३ )

प्रश्नोपनिषद्में मिलती है एक ओर जिज्ञासा और दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान | दोनोंका समिमलन है | प्रश्नके वाद प्रश्न, उत्तरके वाद उत्तर है | जीवगण कहाँसे आते हैं ! प्रजापतिने सर्वप्रथम रिय और प्राणकी सृष्टि की । प्राण आदित्य है या आदित्यम है । रिय चन्द्रमा हे या चन्द्रमाम है । उत्पत्तिकी वात सक्षेपसे कहकर ऋषिने उत्क्रमणकी अर्थात् जीवनान्तमें जीवगितिकी वात कही । दूसरा प्रश्न हे—प्रजाकी रक्षा कीन करता है ! जीवनी शक्ति कीन देता है ! इन्द्रियाधिपति देवता है । प्राणाधिपति सबमें श्रेष्ठ है । सभी प्राणके अधीन हैं । आदित्य, वायु, अग्नि, इन्द्र, वरुणादि देवता जीव-जीवनकी रक्षा करते हं। प्राण कहाँसे आता है ! जीव देहमें किस प्रकारमें रहता है ! प्राणमें कौन-कौन-सी क्रियाएँ हैं ! प्राण अपान समान-उदान व्यान कौन क्या करता है ! नाड़ी जालके साथ प्राणका घनिष्ठ सम्बन्ध है । तदनन्तर जागरण, स्वप्न, सुपुतिका प्रसग है । ऋषिकी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी है ।

मनो ह वाव यजमान इप्टफलमेवोदान स एन यजमानमहरहर्वहा गमयति। (प्रश्न०४।४)

इसके पश्चात् ऑफारका प्रसङ्ग है और तद्भावनाके द्वारा किस प्रकार कीन कीनसे लोक जय किये जाते हैं।

माण्ड्रक्योपनिपद्मं विज्ञान और भी अन्तरतर और अन्तर्मुखी है। ॐकार एव आत्माकी वात है।

'सर्वमोद्गार एव।' 'सर्व होतद्रह्म । अयमात्मा प्रद्य । सोऽयमात्मा चतुष्पात् ।' 'जागरितस्थानो वहिःप्रज्ञ.।' 'स्वप्त-स्थानोऽन्त.प्रज्ञ ।' 'सुपुप्तस्थान' एकीभूत प्रज्ञानवन ।' 'नान्त.प्रज्ञं न बहि प्रज्ञं न प्रज्ञानवनम् ।' 'एकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम शान्तं शिवमहेत चतुर्थम् ।'

आत्माभी यह तुरीयावस्था है। छान्दोग्यके उद्दालम स्वेतकेतु-सवाद और नारद सनत्कुमार-सवादमे जिस आत्म तत्वपर विचार किया गया है वह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेटका प्रवाह चल रहा है। अम्युपगम सिद्धान्तमे ग्रहण करके महर्पिगण सुदूरगामी अनुमान प्रमाणके पथपर चल रहे हें। वहिर्जगत्, अन्तर्जगत् और तदन्तर्गत जो कुछ भी है, सबभी पूरी पूरी खोज की है और तत्तद्रूपसे आत्मतत्त्व—ब्रह्मतत्त्वको समझा है। उन-उन सिद्धान्तोंके साथ माण्डूक्यादिके सिद्धान्तमे बढा भेद है। छान्दोग्यके—

स य एषोऽणिमा ऐतदात्म्यमिद सर्वम् । तत् सर्वं स आत्मा तत्त्वमिस इवेतकेतो । (छान्दोग्य० ६ । ८ । ७)

'वह जो यह अणिमा है, एतदूप ही यह सब है। यह सत्य है, आत्मा है और इवेतकेतो ! वही तू है।'

इस सिद्धान्तकी प्रकृति माण्ड्नयके इस सिद्धान्तकी प्रकृतिसे भिन्न है— सुपुप्तस्थानः " प्रज्ञानवन पुवानन्द्रमयो द्यानन्द्रभुक चेतोसुग्तः। (माण्ड्क्य०५)

'सुपुप्तस्थान प्रज्ञानवन है, एकमात्र आनन्दमय ही है, प्रकाशमुग्व है और आनन्दका मोक्ता है।'

और प्रश्लोपनिपद्मं तो है-

एप हि इष्टा स्त्रष्टा श्रोना ब्राता रमयिता मन्ना योद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अअरे आत्मिन संप्रतिष्टते । ( प्रथ्न० ४ । ९ )

'यह देग्वनेवाला, स्पर्ध करनेवाला, सुननेवाला, स्यानेवाला, स्वाट चग्वनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला, कर्म करनेवाला विज्ञानात्मा पुरुष है। वह अविनाशी परमान्मामें प्रतिष्ठित है।'

विज्ञानामियान अनुमान उपमान-शन्द-प्रमाणादिके पर्यम् खोज-खोजकर—देख-देखकर बहुन दूर अग्रमर हो आया है, तब भी अनुसन्धान चल रहा है ममीपम, अन्तर्देशम। तैत्तिरीयोपनिपद्मं इमका अनुमय प्राप्त होता है। पहले ही देखनेंम आता है कि ऋषि अपनी उपलब्धि-लब्ध सम्पदाओं को सज्ञा-सज्जाकर विशेषरूपसे समझ ले रहे है। Realization हो चुका है। Recapitulation हो रहा है। शिक्षावलीके शेतमें ऋषि सहसा दिव्यज्ञानके व्योमयानपर चलकर असीम आकाशमें एक चक्कर लगाने हैं। अपूर्व मुन्दर है।

'आकाशशरीर ब्रह्म । सन्यात्मा प्राणागमं मन-आनन्द्रम्।शान्तिसमृद्धिरसृतम्।' (नित्तिरीय० १।६।३)

हितीय वर्छीमं ऐसी ही और भी मनोरम वात कहते है---

'मत्त्रं ज्ञानमनन्त ब्रह्म। यो वेट निहित गुहाया परमें व्योमन् । सोऽइनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता।' (तैत्तर्गय० २ । १ । १ )

छान्दोग्योपनिपद्में वंदान्त-विद्याका ग्रुम आरम्म है। श्रीमद्भागवतमें उसकी परम पवित्र परिसमाप्ति है। इस बातको जिन्होंने नहीं समझा है, उनका वेदान्त-अब्ययन अपूर्ण ही रह गया है। वेदान्तवर्त्म सहस्रयोजनब्यापी है। काल-क्रमानुसार विज्ञान-विकाध-विवर्तकी आनुमानिक अप्रगतिके प्रसङ्गमे यहाँ पाँच उपनिपदोंकी यत्किञ्चित् आलोचना की गयी है। नैत्तिरीयकी बान चल रही है। इसके बाद है कर्न, फिर केन, तदनन्तर ईंग, तत्पश्चान् क्रमग्र. मुण्डक, व्वेताश्वतर और कीपीतिक। काल तथा तत्वापलिब्यक्ति क्रमसे ये बारह है। खूब सम्मय है ये सबसे प्राचीन है।

क्रमञः वे नाना मार्गोमं श्रीमद्भागवतके राज्यकी - ओर अग्रसर हुए हैं।

इनके अतिरिक्त जो रामताण्नी, गोपाउनापनी, नागयणोपनिपद्, रामग्रहस्योपनिपद्, कालाभिक्टोपनिपद्, पञ्च प्रसोपनिपद्,
कृप्णोपनिपद्, स्वांपनिपद्, कलानेयोपनिपद्, बृहजावालोपनिपद्, मुक्तिकोपनिपद्, गर्भापनिपद् आदि उपनिपद् है, उनके
कालकम या क्रमविकासधाराका निरूपण करना बहुत कठिन है।
छान्टोग्य, ऐतंग्य और गर्भ—इन नीन उपनिपदाम गर्भविपयक ज्ञानका क्रमविकास स्पष्ट है। इन सब उपनिपदाको
साम्प्रवायिक समझकर जो लाग इनकी अवज्ञा करते है
उनके अतिपाण्डिन्यकी प्रशासा हम नहीं करते। सभी
उपनिपद् स्वामाविक विकासकी बागको पकड़कर चले है।
ये उपनिपद् नाना प्रकारस विज्ञाल पुराण साहित्यकी उपक्रमणिका और भूमिका बने हुए हैं। पुराण और उपनिपद्का
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा।

तेत्तिरीय-उपनिपद्मं मिलना है—'मोऽङ्कुते मर्वान् कामान मह ब्रह्मणा विपश्चिता।'
(२।१।१)

उपनिपद्मं यह नयी वात है। थात्मवित् निर्गुण निर्विकार निर्विक्त आत्मा हो जाता है। 'मद्मवित् ब्रह्मंव मवति।' 'शान्त शिवमहैतम्' तत्त्व हो जाता है। 'निरञ्जन परम साम्य-सुपैति।' परन श्रुति यहाँ इसकी ही वात कह रही है। परब्रहा-के साथ मिलकर व समन्त कामनाअंकि काम्यका उपभोग करते हैं, जिन्होंने इसी जीवनमें परब्रह्मको इत्रयङ्गम किया है। किंतु क्षण-कालके लिये कीन जानता है कि शुभ्र ब्रह्म-च्योतिके राज्यम वैठकर भृषिने म्पब्रह्मके रमराज्यकी एक झलकको किस शुम्बणमें देख पाया था। मुण्डकोपनिपद-में है—

'तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति धीरा सानन्डरूपमसृतं यद्विभाति ।' (२।२।७)

जिसके अमृत आनन्दरूपका दर्शन ऋषि कर रहे हैं वह अवाड्मनसगोचर अवर्ण ब्रह्म नहीं है, रूपवर्ण-रसमय मगवान् है। तैस्तिगय श्रुतिने इस रसब्रह्मके आभासको और मी स्पष्ट कर दिया है।

'स्सो वै मः । स्म द्वोवायं स्टब्घाऽऽनन्दी भवति ।'

(219)

परव्रह्म रसव्रह्म है। रसव्रह्म रूपव्रह्म है। जिस व्रह्मम रूप-रस हैं। वह अनन्तकालतक श्रानन्द-प्रेममय जीवनयावन करता है। उसका सीमाहीन धाम है। चिदानन्दमय सुख-दु ख है अर्थात् लीला है। वह लीला पुरुषोत्तम है।

किंतु भृषिका चित्त 'सर्वे खिल्वर बहा' भावनामय है। अत वे विश्वयवनिकाको छित्र नहीं कर पाते हैं। मिल्लदान्त्रसम्बद्धी म्वरूप शक्तिके तरङ्गविल्यु वैचिन्यकी वर्णच्छटा देखकर भी वे उसे हृदयमे धारण नहीं कर पाते हैं, किंतु पूर्ण दर्शन या नित्य दर्शनकी आशाका भी त्याग नहीं करते है। कठोपनियद्मे कहा है—

यमेचैप वृणुते तेन क्रम्यस्तस्यैप आत्मा विवृणुते तन् ५ स्वाम् ॥ (१।२।२०)

भेरी अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। वे छपा करके यदि मुझे वरण कर छेते हैं, यदि छपा करके उम सफल सुन्दर सिज़वेश अमृतोज्ज्वल तनुको मेरे नेत्रोंमे प्रकाशित कर देते है तो मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। ऋपिका यही मनोभाव है। कठोपनिपद्के शेपमें (२।२।१३) एक गूढार्थ-पूर्ण वात है—

नित्योऽनित्याना चेतनश्रेतनाना-मेको बहुना यो विद्धाति कामान्।

इसे देखकर रासपञ्चाध्यायीका एक क्लोक स्मरण हो आता है---

कृत्वा तावन्तमात्मान यावतीर्गोपयोपित । रेमे स भगवास्ताभिरात्मारामोऽपि छीछया ॥

(१०।३३।२०)

ब्रह्मज्ञानानुशीलनरे ऋषियों का चित्त जितना ही खच्छ होता चला जा रहा है, उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे रस रिक्मियाँ आ आकर उनके नेत्रोंमे झलक दिखा जा रही हैं।

केवल जानसे उस रागरिखत आकाशका आभास नहीं मिलता। अनुरागका स्पर्श आवश्यक है। ऋपियोंके दृदय कभी भी अनुरागकृत्य नहीं हैं। केनोपनिपद्के ब्रह्मातु-सन्धानमें अनुरागका रग लग गया है।

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्

वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः।

(१।१)
यह अनुरागकी भागा है। केनोपनिषद्का ज्ञान 'विश्वख केवल जानम्' नहीं है। ज्ञानकी शुभ्र वाष्प्पर प्रेमकी रवि-रिस पड़ जानेके कारण यहाँ इन्द्रभनुपका वर्ण प्रस्फुटित हो उठा है। ब्रह्म अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस

नहीं है । ब्रह्म यहाँ ब्रह्मवादी देवताओं के नयनगोचर होता है । इतनेपर भी वह अपूर्व, अभेय है ।

तद्देषां विजजी तेभ्यो ह प्रादुर्यभृव। तस व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति। (केन०३ (२)

यह लीलाकी प्रभात किरण है। उपनिपद् पुराणके उस स्वर्गकी ओर अन्याहत गतिने चढा चला जा रहा है जहाँ शुष्क ज्ञान शोभा-दुपमामय दिन्य जीवन तरङ्गोंम उछलता रहता है।

ब्रह्म आभास देकर देवताओं को मुग्ध करके अन्तर्धान हो जाता है। परतु ब्रह्मकी योगमायाशक्ति अपनी रूप-लावण्यमयी मूर्तिको प्रकट करके देवताओं के अशानान्यकारको दूर कर देती है। इन्द्र देखते है—

तिसन्नेवाकाशे×× वहुशोभमानाम् उमा हैमवतीम् ।

दुर्गासप्तरातीमे चण्ड-मुण्ड अभ्यिकाके सुमनोहर रूपको देखते हैं—

> ततोऽस्थिका पर रूप विश्राणा सुमनोहरम्। ददर्भ चण्डो मुण्डश्च '' ॥ (५।८९)

पुराण उपनिपद्का ही यिकसित क्य है। उपनिपद् सतेज तरुण सुन्दर ब्रह्मजान महीरुह हे और पुराण विवृद्ध स्यामगाखायतान पछिविन पुष्पित पालित प्रेममिक्ति-कस्पतर है। उसमें भारतका जान विज्ञान-दर्शन मिक्कि, प्रेम-साधना अराण्ड और अव्याहत है। जो लोग पुराणको अधःपतित सुगक्ता साहित्य समझते हैं वे वस्तृत. जानहीन और कुर्तस्काराच्छक है। इस कुसस्कारका तत्त्व और इतिहांस हम जानते हैं।

छान्दोग्य-उपनिपद् गायत्री नामक कार्य ब्रह्मके प्रसङ्गमें कहता है---

> तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुपः [ पादोऽस्य सर्वा मूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥

(\$18218)

उपनिषद् और पुराणका सम्बन्ध-रहस्य इस मन्त्रमें छिपा है। परब्रक्षका एक पाद यह विश्वमुत्रन है और शेप तीन पाद उसके स्वरूपान्तर्गत है, उसकी त्रिपाद्विभृति हैं। एकपाद्-विभृति त्रिपाद्विभृतिके आकाशमें सूक्ष्म वाप्पकी मांति छहरा रही है। उपनिषद् एकपाद्विभृतिभृत विश्वमण्डलमें त्रिपाद्विभृतिके छिटके हुए किरण-कणोके अनुसन्धानमें सल्पन है । उपनिपद्में त्रिपादिभृतिका पाकव्य नहीं है । उपनिपद्में त्रिपाद्दिभृतिके किसी भी भावना आविष्कार नहीं हुआ है। धाम, लीला, परिकर आदि कुछ भी स्पष्टतया उपनिपद्में नहीं है । कौपीतिक-उपनिपदमे ब्रह्मलोकना अर्थात् हिरण्यगर्भछोकका अपूर्व मुन्दर वर्णन है, किंनु वह मी एकपादिभृतिके अन्तर्गत है। वह अतीन्द्रिय विश्वकी सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्विभृति नहीं है । खयं लीला-पुरुपोत्तम गीताके वका है, पर गीता भी एकपाद-विभृतिकी सीमाके अन्तर्गत ही है। कारण, गीता उपनिपद् है। भगवान म्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अमृताश्वर इर हो गये हैं। इस रहस्यको गोपन नहीं रक्खा गया है। वे कहते हैं-- 'कालोऽस्मि लोकक्षयकृत' अतएव श्रीकृष्ण नहीं हैं । विश्वव्यापारमे और जीव-हृदयके अन्तरतम प्रदेशमें ब्रह्मका अन्वेपण करनेमें उपनिपद् नित्य संलग्न है । पुराणका प्रतिपाद्य है त्रिपाद्विभृति । एकपाद्विभृति अर्थात् विश्व-ब्यापार भी पुराणमें है, किंतु पुराणका लक्ष्य है—लीला, धाम, परिकर अर्थात् त्रिपाद्मिभृति, भक्तानुग्रह, नीति-धर्म, जीव-जीवनका कर्तव्य, भक्तितत्त्व और मोस्रदिजान ।

उपनिपद्में जिसका आभास प्राप्त होता है, पुराणमे वह विस्तारित और विकसित हो गया है। उपनिपद्मे—

य एकोऽवर्णो वहुघा शक्तियोगा-

हर्णाननेकान्निहितार्थी दधाति।

( इवेनाइबतर० ४ । १ )

उपनिपद्में वह प्रधानतः अवर्ग है । उसने जो विश्वमें और परव्योममें द्यत-सहस्र वर्णविलसित व्यापारका विधान किया है, उसका इतिहास और विवरण समस्त पुराणोमें है ।

'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।' ( व्वेताश्वतर० ४ । १० )

और--

अजामेकां छोहितजुक्ककृष्णाम्' ( इवेताश्वतर० ४ । ५ )

— अभृति आमासमात्र उपनिपद्मे है । मार्कण्डेय-चण्डी आदिमें हम पाते हैं इस विपयका विद्याल विस्तार और विज्ञान-विभावना । ऐत्रेय उपनिपद्ने स्रिष्टितस्वकी जो संक्षिप्त व्यञ्जना दी है, श्रीमद्भागवतके तृतीय स्वन्धके पञ्चमप्प आदि अध्यायों में उसीका सुविस्तृत वैज्ञानिक वर्णन है । पाश्चास्य वैज्ञानिकोंको इघर ध्यान देना चाहिये । पुगण माइथोलॉनी (Mythology) नहीं है । पुराण उपनिपद्का उच्चतर विकासस्तर है ।

कुमस्तार सर्वत्र छाया है। जान, विज्ञान और दर्जनके राज्यमें भी सर्वत्र ही कुमस्कार है—वहाँ भी भ्रान्ति-भृतका भय है। 'उपनिपद्की दृष्टिमे ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत् मिथ्या है।' ऐसी जो एक धारणा है यह एक बुरा कुमस्तार है। वृहत् मिथ्या है। जगत् मिथ्या है—यह बान उपनिपद्के भृपिने कभी भ्रमसे भी नहीं छिखी। परमेश्वर परब्रह्मने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका स्वजन किया है। इसके अतिरिक्त कोई दृमरी बात श्रुति देवियोंने कभी नहीं सुनी। उपनिपद्से ऑखें मूंदकर इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं—

'तसाद्वा प्तसादात्मन आकादा संभूत'XX ।'

'स तपस्तप्त्वा इद्र ्सर्वमग् जत यदि कि छ । तत्स्य द्वा तदेवानुप्राविशत् । ××सत्यमभवत् । यदि दं कि छ ।' (तैतिरीय० २ । ६ । १)

'मर्वं खिल्वदं ब्रह्म'। 'तज्जलानिति शान्त उपासीत।' ( छान्दोन्य० ३ । १४ । १ )

'तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुन्तदु चन्द्रमा ।' ( ज्वेताश्वतर० ४ । २ )

इस प्रकार सैकड़ों महलों श्रुति-वचन जगत्की सत्यताकी साक्षी दे रहे हैं। जगत् मिथ्या है, यह वान श्रुति नहीं कहती।

महान् आचार्य श्रीशङ्कराचार्यके मायावादकी आलोचना-का यहाँ स्थान नहीं है । आचार्यकी अपनी वाक्यावलीमें ही मायावाद-खण्डनके अस्त्र मरे पड़े हे । पण्डितोका दूमरा यह कुसस्कार है कि 'केवल जगत् ही मिथ्या नहीं है, जीवात्मा भी मिथ्या है' । यह एक उत्कट मिथ्या है । 'तत्त्वमित'—एव

'नामरूपे विहाय×××परात्परं पुरुपसुपैति विज्यम् ।' ( मुण्डकोपनिपर् ४ । ८ )

—इत्यादि श्रुति-वाक्योंके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते हे किंतु जीव और ब्रह्मका पार्थक्य अर्थात् द्वैतः उपनिपट्मे सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुनः-पुनः उपिष्ट है।

'पृथगात्मानं प्रेरितार च मत्वा जुप्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥' (१।६)

भोत्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा

सर्व प्रोक्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्।' (१। १२)

( स्वेताश्वतर० )

भोग्य जगत्, भोक्ता जीव और प्रेरणकर्ता परमात्मा परव्रह्म—ये तीन विभाव ब्रह्मके ही है।

श्रीवादरायणने वेदान्तसूत्रमं सनिर्वन्वरूपसे पुन.-पुनः घोषणा की है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं। 'भेद्व्यपदेशाच' (१।१।१८) 'अधिक तु भेद्निर्देशात्।' (२।१।२१)

जीव और ब्रह्म तस्तत. एक होकर भी, अग्राग्नी होकर भी वस्तुत. विभिन्न है. भावत. विभिन्न हें । आत्मज, नैगुण्य निर्मुक्त जीव, सर्वभृतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म नहीं हो जाता । श्रीवादरायणने ब्रह्मसूत्रमे इस तस्वपर स्पष्टरूपसे विचार किया है । मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता है, इत्यादि वातोका उल्लेखमात्र भी न करके उन्होंने इस वातपर विचार किया है कि 'मुक्त जीवके देह रहती है या नहीं'—

#### 'तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते। ।' (४।४। १३)

—मुक्त जीवका जीवन कभी स्वमवत् होता है। कभी आग्रदत् । जब स्वप्तवत् होता है तब स्वरूपदेह अप्रकट रहता है और जब जाग्रदत् होता है तब प्रकट रहता है।

'भावे जाग्रद्वत्' (४।४। १४)।

— गृतिके तात्पर्यको ब्रह्मसूत्रमं निश्चितरूपसे स्पप्टाक्षरों में लिपिवड किया गया है। ब्रह्मसूत्रमे नगन्मिथ्यावादका खण्डन किया गया है—

'आत्मकृते परिणामात्।' (१।४।२६) 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिम्य'(२।१।१४)

— इत्यादि सूत्र देखें । मृत्तिका जैसे घटना कारण है, सुवर्ण जैसे अलद्भारका कारण है, वैसे ही ब्रह्म जगत्का कारण है। जब कारण मत्य है, नव कार्य भी सन्य है। ब्रह्म सत्य है। जगत् सत्य है। ब्रह्म स्थ समझा था, इसील्यिये उनका जगत् भी असत्य— सून्यमय हो। गया।

'श्रून्य तस्वम् । भावो विन्यति ।'

—उपनिपद्-दर्शन विशुद्धाद्वैतवर्शन है, इस वातको आचार्य श्रीशङ्करके अनुयायियोंके अतिरिक्त अन्य किसीने भी नहीं माना। आचार्य श्रीरामानुज्ञ विशिष्टाद्वैतवादी है। परमेश्वर जीव और जड—परब्रहा इन तीन वैभवोंसे सम्पन्न हैं।

'त्रय यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्।' 'त्रिविधं ब्रह्ममेतत्।'

—यही श्रुतिप्रतिपादित है। निम्बार्क द्वैनाद्वैतवादी हैं।
यह अति निर्मल नि मगय मतवाद है। श्रीमध्याचार्य और गौड़ीय
वैप्णवोंने अचिन्त्यभेदाभेदवादकी स्थापना की। ब्रह्म, माया,
जीव, कर्म और काल—ये पॉच तत्त्व भिन्न होकर भी अभिन्न
हैं, अभिन्न होकर भी भिन्न हैं। यह चिन्तातीत विश्वरहस्य है।
केनोपनिषद्म भी अनुसन्धान है। एक्सपेरिमेंट है।

यह पहले ही कहा जा चुका है। ईंगोपनिपद् और स्वेता अतरोपनिपद् सम्पूर्ण भिद्धान्तके गैलशिखरपर समारूढ हैं। यहाँ समस्त समीक्षाओं का अन्वीक्षण आदि समाप्त हो गया है। ऋपिगण यहाँ जान-विज्ञानमन्छित्रसगय होकर तस्विमानपर विचरण करते हैं। ये तस्वज्ञानके सीमागेपपर आ पहुँचे हैं। जो कुछ जाना जाता है, मब जान चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, देग्य चुके हैं। गानाभियानकी ममाप्ति कहाँ है, यह भी जान चुके हैं—

'अचिन्त्या रालु ये भावा न तास्तर्केण योजयेन्' यह समझ चुके हे---

'यस्यामत तस्य मत मतं यस्य न वेद सः' (केन०२।११)

जो कहते हैं कि हम ब्रह्मतत्त्वको ठीक नहीं समझ सके हैं, वे ठीक नमझ गो ह, और जो कहते हैं कि हमने ठीक नमझ लिया है, वे कुछ भी नहीं नमझे हैं। यह जानीकी बात है। भगवद्विपय कुछ भी नहीं समझा जाता—यह मुर्खकी बात है। उसने भगवत्कृत्याका स्पर्ध नहीं पाया है। भगवद्विपय सारा समझा जा नक्ता है यह भी मिथ्या कथन है।

'अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आण्तुवन् पूर्वमर्पत्' ( ईशोपनिगद ४ )

एव-एको देव सर्वभूतेषु गृढ सर्वत्र्यापी सर्वभृतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्ष सर्वभृताधिवास माक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥
( स्वेताश्वतर ० ६ । ११)

— इत्यादि वचन इंगोपनिपद् और दोताश्वतरोपनिपद्में सर्वत्र है। उपनिपद्का ज्ञानाभियान यहाँ अन्वेपण समाप्त करके तत्त्वदर्शन और सिद्धान्तकी भूमिपर आरोहण कर चुका है। छान्दोग्यका—

'अस्य कोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच' ( छान्दोग्य० १।९।१)

इत्यादि काल और भाव दोनोके ही दूरत्वसे बहुत दूर रह गये है।

श्वेताश्वतरोपनिपद् अतुलनीय है। इसके अनेक कारण हैं। विशुद्ध अद्वेतवाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद, जीव ब्रह्मवाद आदि समस्त कल्पनावाद व्वेताश्वतरके सुदृष् विज्ञानगात्रसे आहत होकर चूरमूर हो गये हैं। 'या ते छह शिवा तन् ' प्रभृति वाक्य उपनिपद्की ज्ञान-तरणीको पुराणके तटपर पहुँचा देते हैं। श्वेताश्वतरका ब्रह्म छद्र, हर, गिरीश,

शिव हो गया है । गीता-उपनिषद्का भी श्वेताश्वतरसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । गीताके भाव, तत्त्व, विन्यासविधि, 'सर्वेन्द्रिय-गुणाभासम्' आदि वाक्य एव तत्त्वदर्शन अधिकागमें श्वेताश्वतर-से अभिन्न हैं । श्वेताश्वतरमें सर्वप्रथम साख्यदर्शनकी भूमिका है । 'तमेकनेमिम्' श्लोक और—

'स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति।' ( श्वेताश्वतर० ५। १२ )

, —इत्यादि साख्यतत्त्व है । श्वेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें पातञ्जलयोग-दर्शन एव गीताके ध्यानयोगका आमास है । मिक्तिके बिना कोई मी ज्ञान अन्तरमें उद्घासित नही होता, यह महावाक्य श्वेताश्वतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है ।

कौषीतिक-उपनिपद्के उज्ज्वल राज्यमें प्रवेश करनेपर प्रतीत होता है कि पुराणका शोमा-सौन्दर्यसमिन्वत असीम देश अब अधिक दूर नहीं है। गोपाल्तापनी और कृष्णोप-निषद् श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल देते हैं। रामतापनी उपनिपद्का उद्देश्य जान नहीं है, भिक्त है । यह श्रीरामोपासनाका ग्रन्थ है । साधन-भजनके उपदेशसे पूर्ण है । मन्त्रमयी उपनिपद् है । इसका पथनिर्देश तन्त्रकी ओर है ।

वैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है। सकाम याग-यज्ञ कियामयी है। औपनिषदिक साधना विश्वप्रपञ्चमें सगुण-निर्गुण-देतादेत-ब्रह्मानुसन्धानात्मिका है। पौराणिक साधना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना है, अमृतरूप रसकी साधना है। वह चिन्मयी सक्ताके, परमानन्दवस्तु-सक्ताके, नित्य-प्रेम-सुखमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका अनुसन्धान करनेमें सलग्रहै। तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामयी विद्या है। तन्त्रमे अध्यातम, योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सुक्ति सभी कुछ हैं। तन्त्र सिद्धिकामी है। तान्त्रिक शक्तिसाधक है—मन्त्रतत्त्वविद् है। हिंदू-शास्त्र—हिंदू-धर्म आश्चर्य अपरिमय है, इसका आदि-अन्त नहीं है। यह अगाध अपार ज्ञान-विज्ञान-दर्शन-प्रेम मिक्त पारावार है। यदि पुण्य-मरण प्राप्त करना चाहते हो तो आओ, कुद पड़ो इस दिव्य सुधा-सिल्ल-स्वागरमें। यही अमृत-मरण है!

## उपनिषद्में ज्ञानकी पराकाष्ठा

(लेखक--महामहोपाध्याय शास्त्ररलाकर प० श्रीम० चिन्नस्वामी शास्त्री)

जगत्स्थितिल्योद्भृतिहेतवे निखिलारमने।
सिचदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः॥
'ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण तथा सबके आत्मा सिचदानन्दस्वरूप परब्रह्मको नमस्कार है।'

इस जगत्में सभी सुख चाहते हैं, दुःखके त्यागकी इच्छा करते है। उसमें भी निरित्रगय सुखमें सवका अविक प्रेम होता है। यद्यपि आधुनिक समयमें जिस किसी प्रकारते भी की हुई इन्द्रिय-तृप्तिको ही वर्तमान जन्मकी परम सफलता माननेवाले तथा इस इन्द्रिय तृप्तिके साधनभूत विपयोंके उपभोगमें ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विपयोंकी प्राप्ति करानेवाली अति महान् धनराशिका किसी भी उपायसे अर्जन करना ही आत्यन्तिक पुरुपार्थ समझते हैं और उससे बढकर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं। धनी तथा अधिकारी पुरुष ही समाजमें गिना जाता है, वही सब जगह अगुआ हो जाता है। उसकी कही हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं। उसकी कही हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं। उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है—ऐसा लोग मानते हैं। परतु प्राचीन कालमें हमारे महर्पिगण विपय-मोगको अति चुच्छ समझते थे तथा उसके साधनभतधन-अधिकारादिको तृणके

समान मानकर आत्मज्ञानको ही सर्वोत्कृष्ट जान उसकी प्राप्ति-के लिये ही निरन्तर यत करते रहते थे।

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी उसी वेदादि शास्त्रानुमोदित महर्षियों के द्वारा ससेवित प्राचीन-तम मार्गका विशेषरूपसे समादर करते हैं। महर्षिलोग लौकिक विषयों के विज्ञानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थक साधनरूप पारमार्थिक आत्मज्ञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे। इसीके द्वारा उन्होंने सम्पूर्ण स्वर्गादि लोकोंपर विजय प्राप्त की यी और परम श्रेय अर्थात् मुक्तिको प्राप्त किया था। अपनी उत्प्रेक्षा गक्ति (अत्यन्त विवेकशील बुद्धि) के द्वारा प्राप्त तेजसे परम कल्याणके पथपर, जहाँतक वे पहुँच सके थे, दूसरे लोग उसकी कल्पना करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते। इस बातको पाश्चात्त्य देशों-के विद्वानोंने भी आश्चर्यचितित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो स्वीकार किया है। इस प्रकारका आत्मज्ञानजनित गौरव, जो इम भारतीयोंको प्राप्त हो सका था, इमारे उपनिषद्-ग्रन्थोंके अनुशीलनसे ही उपलब्ध हुआ था।

यद्यपि वेदोंके पूर्वकाण्ड (कर्मकाण्ड) में तथा वेदोंका ही आश्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्याओं में भी आत्मस्वरूप और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन किया गया है तथा कर्म-काण्डकी जो कुछ और जितनी भी प्रवृत्ति है, वह सत्र आत्मा और उसकी नित्यताका अवलम्बन लेकर ही है, तथापि वैदिफ कर्मजाण्ड आदिके द्वारा आत्माकी नित्यः निरितंशयः आनन्द-मय, प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका ज्ञान नही हो सऊता । केवल आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेमात्रसे कर्मकाण्डका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मता और एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध भी पड़ता है। अतएव आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदको औपाधिक वतलाना, जीवात्मा और परमात्मामें भी वास्तविक भेदका अमाव वतलाना, आत्माकी अखण्ड चिदानन्दैक-रसरूपताका अनुमव कराना-आदि सव कुछ उपनिपदींका कार्य है। इसीमें सारी उपनिपदोंका, विशेषत. 'ईशाबास्य'से लेकर 'कैंबल्य' पर्यन्त द्वादश उपनिषदोंका परम तात्पर्य है। आचार्य शङ्कर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमें इसी अभिप्रायको अभिव्यक्त किया है---

सैन्धवधनवद् अनन्तरमवाद्यमेकरसं ब्रह्मेति विज्ञानं सर्वस्यामुप्रानचित् प्रतिपिपादिषिषितौऽर्थ । '' 'तथा सर्व-शाखोपनिषत्सु च ब्रह्मैकत्वविज्ञानं निश्चितोऽर्थः।

( बृह्दार्ण्यक १ । ४ । १०)

तथां—
इच्यते च सर्वीपनिषदा सर्वास्मैक्यप्रतिपादकत्वम् ।
(माण्डूक्य० १।३)

'ब्रह्म नमकके ढलेके समान अन्तररहित ( व्यवधानग्रून्य अविन्छित्र ) है, वह बाह्मभेदसे रहित है अर्थात् बाहरसे कुछ और मीतरसे कुछ—ऐसा नहीं है तथा सर्वदा एकरस है । सम्पूर्ण उपनिपद्भे इसी विज्ञानका प्रतिपादन करना अभीष्ट है ।

'इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंकी उपनिषदोंसें भी 'ब्रह्मकी एकताका विज्ञान' ही सिद्धान्तभूत अर्थ है ।'

सारी उपनिपर्दे सबके आत्माकी एकताका ही प्रतिपादन करनेवाली हैं, यही मानना अभीष्ट है ।

इस भाप्यपर विवृति लिखते हुए आनन्दगिरि कहते हैं— खपक्रमोपसंहारेकरूप्यादिना सर्वासाग्रुपनिषदा सर्वेषु देहेषु आत्मैक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टम् ।

'उपक्रम और उपसहारकी एकरूपता आदि तात्पर्य-निर्णयके छ. हेतुओको दृष्टिमें रखते हुए यही मानना इष्ट है कि सम्पूर्ण उपनिपदें सब देहींमें स्थित आत्माकी एकताका ही प्रतिपादन करनेमें तत्पर हैं।' इस विषयमें अर्थात् जीवात्मा

और परमात्माकी एकता तथा सब जीवोक्की परस्पर एकताके प्रित्यादनमें और आत्मा अखण्डानन्दरूप, चिन्मय एव एकरस है— इस तथ्यके वर्णनमें इन सभी उपनिपदोंका कण्ठस्वर एक है। इस विपयको लेकर उनमें तिनक भी मतभेद नहीं है। यह बात नीचे उद्भृत किये हुए वचनोंसे स्पष्टतः जानी जा सकती है—

यस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ (ईश० ६)

'जो सब भूतों को आत्माम ही देराता है तथा सब भूतों-में आत्माको ही देखता है, वह इस सर्वात्मभावके दर्शनके कारण किसीसे भी वृणा नहीं करता।'

यद्वाचानम्युदित येन वागभ्युचते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते॥ (केन०१।४)

'जो वाणीके द्वारा अभिन्यक्त नहीं होता । जिसके द्वारा वाणी अभिन्यक्त होती है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो । अञ्चानी-जन जिस देश कालादिसे परिन्छित्र वस्तुकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म नहीं है।'

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एक रूपं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्थ येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेपां सुद्धं शाश्वत नेतरेपाम्॥

(कठ०२।२।१२)

'जो एक, सबको अपने वगम रखनेवाला और सब प्राणियोंका अन्तरातमा है तथा जो अपने एक रूपको ही नाना रूपोमे व्यक्त करता है—अपनी बुद्धिमे स्थित उस आत्मदेव को जो धीर (बिवेकी) पुरुप देखते हैं, उन्हींको शाक्षत सुखकी प्राप्ति होती है, दूसरोंको नहीं।'

अद्वुष्टमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः। ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ ग्र.॥ (कठ०२।१।११)

'वह पुरुप अङ्गुष्ठमात्र तथा धूमविहीन ज्योतिके समान है। वह जो कुछ हुआ है तथा होनेवाला है, सबका शासक है। वही आज है और वही कल भी रहेगा।'

परमेवाक्षर प्रतिगद्यते स यो ह वै तवच्छायमशरीरम-छोहितं शुक्रमक्षर वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वेश सर्वे भवति । (प्रश्न० ४ । १०) 'हे सोम्य । वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविहीन, गरीर-रिहत, छोहितादि गुणोंसे शून्य, शुद्ध एव अविनाशी पुरुष (आत्मा) को जानता है, वह उस परम अक्षरब्रह्मको ही प्राप्त होता है। वह सर्वज और सर्वरूप हो जाता है।'

> हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । यच्छुञ्ज ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ . (मुण्डक २ । २ । ९ )

'वह निर्मेख तथा निष्कल (अवयवरहित) ब्रह्म हिरण्मय (ज्योतिर्मय) परम कोशमे स्थित है। वह शुद्ध तथा समस्त ज्योतिर्मय पदार्थोंका भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व है, जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं।

नान्त प्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञ नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघन न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमञ्चवहार्यमग्राह्यमरुक्षणमिन्त्यमञ्चप-देश्यमेकात्मग्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थे मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय । (माण्ड्स्य० ७)

'वह अन्तःप्रज अर्थात् तैजस्वरूप नहीं है, विहःप्रज्ञ अर्थात् विश्वरूप भी नहीं है। अन्तर्विहःप्रज्ञ अर्थात् जाग्रत् और स्वमकी अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है, प्रज्ञानघन अर्थात् सुपुप्तावस्थारूप नहीं है। प्रज्ञ अर्थात् एक साथ सब विपयोंका प्रज्ञाता, निरा चेतनरूप नहीं है। अप्रज्ञ अर्थात् अचेतनरूप नहीं है। वह दृष्टिका विपय नहीं, व्यवहारका विपय नहीं, उसे ह्राथोंद्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। वह अचिन्त्य है, अनिर्वचनीय है, जाग्रदादि सभी अवस्थाओं एकात्म-प्रत्ययरूप है, प्रपञ्च-कृत धर्मोका वहाँ अभाव है, वह ज्ञान्त है, शिव है, अद्देत है—ऐसे उस परम तत्त्वको ज्ञानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद मानते हैं। वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है।'

स यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक.। (तैत्तिरीय०२।८।५)

'वह जो यह पुरुपमें (पञ्चकोगात्मक देहमें) है, और वह जो आदित्यमें है—वह एक है।'

यिकञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो स्टोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म। (ऐतरिय० ३ । ३)

'जो कुछ यह जङ्गम जीवसमुदाय है, जो पक्षी हैं, जो यह स्थावर जगत् है, वह प्रजानेत्र है अर्थात् प्रज्ञामे दृष्ट होता है। प्रजानमं ही प्रतिष्ठित है। लोक प्रज्ञानेत्र है, प्रज्ञा ही उसकी प्रतिष्ठा है। प्रजान ही बहा है।

ऐतदात्म्यिमदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस भ्वेतकेतो। (छान्दोग्य०६।८।७)

'हे स्वेतकेतु ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यह सत्य है, यह आत्मा है, वह तुम हो ।'

यसिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। तमेव मन्य आत्मान विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम्॥ (वृहदारण्यकः ४।४।१७)

तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाह्मसयमात्मा ब्रह्म सर्वोनुमूः। (वृहदारण्यकः २।५।१९)

'जिसमें पाँच पञ्चजन (गन्धर्व, पितर, देवता, असुर और राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद) तथा अव्याकृत प्रकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मै अमृत ब्रह्म मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेवाला मैं अमृत ही हूँ ।' 'वह यह ब्रह्म पूर्व और अपर—कारण और कार्यंसे रहित है, अन्तर-विजातीय ब्रव्यसे शून्य है और अवाह्म है (बाह्म आदिके मेदसे रहित है), यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है।'

> निष्कछं निष्क्रिय५ शान्तं निरवधं निरक्षनम् । अमृतस्य पर५ सेतुं दग्धेन्धनमिवानसम् ॥ ( ३नेताश्वतर० ६ । १९ )

> तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-स्तेपां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम्॥ ( इनेताश्वतर० ६ । १२ )

'जो कला अर्थात् अवयवरित है, निष्किय है, शान्तः, निर्दोष और निर्लेष है, जो अमृतका सर्वोत्तम सेतु है और जिसका ईंधन जल चुका है, उस धूमादिश्चन्य अग्निके समान दीतिमान् है।' 'उसको जो धीर अपने आत्मा (अन्तःकरण) में स्थित देखते हैं उन्हीको शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है, दसरोंको नहीं।'

यत्पर ब्रह्म सर्वोत्मा विश्वस्थायतन महत्। सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरं नित्य स त्वमेव त्वमेव तत्॥ (कैवल्य० १।१६)

'जो परब्रह्म सवका आत्मा, विश्वका महान् आयतन, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और नित्य है, वह तुम्ही हो, तुम्ही वह हो।'

यहाँ इन थोडे-से वचनों द्वारा दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। इन उपनिपदों में इस प्रकारके अर्थवाले सैकड़ों वचन है, जिनका परम तात्पर्यस्वरूप एक ही अर्थ है—'एकरस अखण्ड सानन्दस्वरूप बद्ध और आत्माकी एकताका निरूपण करना।' उनमें ध्यानयोग उपामनादि तथा सृष्टिमें अनुप्रवेशादि अन्य विषय भी प्रतिपादित हुए हैं, परतु उनका मुख्यतः प्रतिपादन नहीं हुआ है, पक्त अर्थको अभिव्यक्षित करनेके लिये ही उनका प्रतिपादन हुआ है। इनका मुख्य प्रयोजन है—भेद- बुद्धिका निवारण करना।

यद्यपि लोकमे एक सौ आठ उपनिपदें प्रचलित हे और सुक्ति होपनिषद्मे भी वे नाम छे छेहर गिनी गयी है तथापि उनम उपर्युक्त बारह उपनिपदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वापादेयता है। इनमें बतलाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिपदे अनुवाद करती है। दूसरी कुछ उपनिपदें ऐसी भी हैं जो देवता-विशेषका नाम लेकर उसके स्वरूप-माहारम्यादिका निरूपण करती हं, परतु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) अन्योंकी कोटिमें आकर सर्वत्र तथा सर्वजनोंमें आदर नही प्राप्त करतीं, परतु ये द्वाददा उपनिषदें साम्प्रदायिक विषयोमे तिक भी न पड़कर सबके लिये उपादेय बनती है। केवल अखण्डैकरस, निर्गुण, क्रियाकारकसे शून्य, पर, एक, सर्वात्मा, सिबदानन्दघनमें परम तात्पर्य रखना ही इनकी सर्वोत्तमता और सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है। वस्तुतः अखण्ड-आनन्दैकरसखरूप ब्रह्म ही उपनिपद्-प्रतिपादित तत्त्व है, ऐसा श्रुतिने ही कहा है। वृहदारण्यक-उपनिपद्में कथा है कि महाराज जनकने 'कौन सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है' यह जाननेके लिये एक सहस्र गोदानकी शर्त की । उस समय मगवान् याजवल्वयने उन सहस्रों गौओंको अपने अधिकारमें कर लिया, इसपर राजसमामें बैठे हुए विद्वान् कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके प्रश्न करने लगे। उममे एक शाकल्य मी था। उसके अनेक प्रश्नोंका उत्तर देनेके पश्चात् अन्तमें महर्षि याजवल्वयने भी उससे पूछा-

'तं त्वौपनिषदं पुरुष प्रन्छामि, त चेन्मे न विवस्यसि मूर्घो ते विपतिष्यतीति।' (बृहदारण्यकः ३।९।२६)

'शाकल्य । मैं तुमसे उस उपनिषद् प्रतिपादित पुरुषको पूछता हूँ, यदि मुझसे उसको नहीं वतलाओगे तो तुम्हारा सिर गिर जायगा।'

शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता या, अतः उससे उत्तर न बन पड़ा, इस कारण उसका सिर गिर गया। इस आख्यायिका-को कहकर अन्तमे औपनिपद पदके अर्थको श्रुतिने स्वय ही खोला है।

'विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातिर्दातुः परायणस् ।' ( ब्रह्दारण्यक० ३ । ९ । २८ ) 'ब्रह्म विजानानन्दस्वरूप है, वह धन देनेवाले यजमानग्री परम गति है।' यहाँ भगतान् शद्धराचार्यजी अपने भाष्यमें कहते हे—

''अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृदयाचात्मस्य स्त्रेनीवात्मना न्यवस्थितो य ओपनिषद पुर्प. अञ्चनायादिवर्जितः उपनिपत्स्वेय विज्ञेयो नान्यप्रमाणगम्य तं स्वां विद्याभिमानिनं पुरुष पृष्ठामि इति ।''

''विज्ञान विज्ञ'िसः विज्ञानं तश्चानन्द न विषयविज्ञानवद् दु खानुविद्धम् । किं तर्हि प्रसन्त शिवमतुल्मनायासं नित्यनुसमेकरसमित्यर्थ ।''

'हृदयादिको ही आत्मा माननारूप जो उपाधि-धर्म है, उसको अतिकान्त करनेवाला अपने आत्मरूपने ही व्यवस्थित, श्रुधा-पिपासा आदि धर्म.से वर्जित, उपनिपदोमें ही जाननेयोग्य तथा दूसरे प्रमाणोंके द्वारा जाननेमें नहीं आ सक्तेवाला जो औपनिपद पुरुष है, उस पुरुषके विषयमें में विद्याका अभिमान रखनेवाले तुमसे पृद्यता हैं।'

'विजाति ( वोघ ) का ही नाम विजान है, यही आनन्द भी है। बहा विजान विषय विजानकी माँति दुःरामे व्यास नहीं है। तो फिर कैंसा है १ प्रसन्न, कल्याणमय, अनुषम, आयास रहित, नित्यतृप्त और एकरस है। ऐसा इमका तात्पर्य है।'

इस सन्दर्भने द्वारा यह स्पष्टन्यसे जात होता है कि पूर्वनिर्दिष्ट आत्मत्वरूप एकमात्र उपनिपर्दोंके द्वारक ही प्राप्त होने योग्य है। अतएव उसको औपनिपट पुरुप कहते हैं।

यहाँ 'शिय' शब्द सगुणब्रह्मका वाचक नहीं है, विकि माण्ड्रक्योपनिपद्में उिछिरित 'शान्त शिवमद्देत चतुर्य मन्यन्ते' इस वाक्यगत शिकका ही पुनः निर्देश यहाँ भाष्य कारने किया है। वहाँ माण्ड्रक्योपनिपद्में 'शिवम्' पदके द्वारा सगुणब्रह्मके उपादानकी लेगमात्र भी गन्ध नहीं है। क्योंकि 'वह अद्वेत है' यह वात आगे स्पष्टरूपसे कही गयी है। इसका विवरणभाष्य करते हुए कहा गना है—'शिंग परिशुद्धं परमानन्द्योधम्' अर्थात् 'शिव'का अभिप्राय 'परिशुद्धं परम आनन्दमय वोध।'

इस प्रकार इन मुख्य मुख्य उपनिपदोका स्वतः प्रतिति होनेवाला अभिप्राय नित्य, ग्रुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्गुण, एकरण, निरितिशय अखण्ड-आनन्दस्वरूप, अद्देत आत्माका बोषे कराना ही है। कहीं कहीं द्वीत—सगुण आदि तथा अन्यत्र भी जो इनकी प्रश्वित दीग्व पडती है, वह भी अद्देततत्त्वके साध्य रूपमें ही ह, न कि परम तात्पर्यरूपमें। अतएव किश्वे अप्रगण्य विद्वान्ने कहा है—

'तसाद् वहून पर्यन्या बहुभिर्मापमाणाया अपि पति-वताया हृज्यं स्वपतावित्र बहुभिर्मचनेरितस्त्रतो नीयमाना-नामिष भगवतीनामुपिनपदां नित्यनिरितश्याखण्डानन्द-चिद्धनरूपारमैक्च एव हृज्यमवनिष्ठते' इति ।

'जिस प्रकार बहुतसे पुरुपोंकी ओर देखती और बहुतोसे वार्तें करती रहनेपर भी पितव्रना स्त्रीका हृदय अपने पिनमें ही टीन रहता है, उसी प्रकार अनेकों वाक्योंद्वारा इघर-उघर ट्यायी जानेगर भी मगवती उपनिपद्-विद्याका हृदय नित्य, निरितिश्चय अखण्ड-आनन्ड-चिद्यनरूप आत्मेकत्वमें ही स्थित रहता है।' उस प्रकारकी एकात्मरूपमें जो अवस्थिति है, वही मोश्च है। उसीको ब्रह्मसाखात्कार कहते हैं। और वही अपुनरावृत्तिरूप परम पुरुपार्थ है। उसी स्थितिको ह्य्य करके मगवान् वासुदेवने भी कहा है—

सर्वमूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चारमि । इंक्षते बोगयुक्तत्मा सर्वत्र समदर्शन ॥

(गीता ६। २९)

'सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाला योगयुक्त पुरुप सव भ्तोंमं आत्माको और आत्मामं सव भ्तोंको देखता है।' और उसी सर्वात्ममावमं स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेको सर्वरूप देखते हैं—'अहं मनुरमवं स्व्य्व्य' में मनु हो गया और स्वर्थ हो गया। न केवल एक महर्षि वामदेवको ही ऐसा ज्ञान हुआ, बिक्त अन्य महर्षियों तथा साधारण मनुष्योंमं भी जिसको ऐसा ज्ञान हुआ है, उसने भी अपनी सर्वात्मताका ही दर्शन किया है। आज भी वैसा ज्ञानी पुरुप वैसी ही स्थितिमें आ सकता है। यह बात मगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही है—

तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं

ब्रह्मासीति स इटप् सर्वे भवति। (ब्रह्मारण्यक० १।४।१०)

"इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात् 'में ही ब्रह्म हूँ' ऐसा जो अनुभव करता है वह यह सर्वरूप हो जाताहै। 'गीताके आचार्य भगवान् श्रीकृणा भी कहते हैं—

वहवी ज्ञानतपसा प्ता मद्रावमागता ॥

(गीता ४। १०)

'ञान और तपस्याचे पित्रज्ञ हुए यहुतेरे महात्माजन मेरे खरूपको प्राप्त हो चुके हैं।' इस प्रकारके व्यत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिसे ही पूर्वकालमें महर्षिलोग सन प्रकारकी आसक्तिनोंका त्याग करके सन्यास ग्रहण करते थे। यह श्रुति ही कहती है— पूर्व नै तमात्मानं विदित्बंग माहाणा प्रत्रेपणायाश्च विक्षै-

्रव व तमारमान विद्यालया ब्राह्मणा पुत्रपणायाश्च विद्यालया विद्याल

(बृहदारण्यक् ३।५।१)

तमेतं वै आस्मानं स्वं तस्वं विदित्वा झान्वा अयमहमस्मि परं ब्रह्म सदा सर्वससारविनिर्मुक्त नित्यनृहस् ( इति । ( शाहरमास्य )

"शोक-मोह-जरा-मृत्यु-भृख-प्यास आदिसे रहित उस इस आत्माको ही जानकर ब्राह्मणखेग पुत्रेपणा, वित्तेपणा तथा छोकैपणासे ऊपर उठकर मिन्नाचर्यासे विचरते है—मिन्नाजीवी संन्यासी हो जाते हे उस इस आत्माको—अपने तात्विक स्वरूपको सदा सपूर्ण संसार-धमोंसे रहित नित्यतृप्त परत्रहाके रूपमें जानकर 'यह मं हूँ'—ऐसा समझकर—ऐसा 'तमाव्मानं विदित्वा' पर श्रीशङ्कर मगवत्पादका भाष्य है । भगवान् याज्ञवल्वयने इसी आत्मतत्त्वका उपदेश अपनी पन्नी मैत्रेयीसे किया था—

स एप नेति नेत्यात्मा, अगृद्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यते। असङ्गो न हि सज्यते।

तया--

यत्र सर्वमात्मैवाभृत् तत् केन कं पञ्येत्-इत्यादि । ( बृहदारण्यक ४ १ ५ । १५ )

'वह यह 'नेति-नेति' इस प्रकार निर्देश किया जानेत्राखा आत्मा अग्रह्म है—प्रहण नहीं किया जा सकता । अविनाकी है—विनष्ट नहीं हो सकता । असङ्ग है—आसक्तिमे नहीं पड़ सकता ।' तथा 'जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया, बहाँ किससे किसको देखे ।'

इसी आत्मतत्त्वका उपवेदा भगवान् वैवस्वत धर्मेराजने अपने प्रिय शिप्य निचकेताको साग्रह आत्मतत्त्वकी जिज्ञासाके उत्तरमें दिया है—

सर्वे वेटा यत्पटमामनित तपार्सि मर्वाणि च यद्दरन्ति। यटिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्तेपदर् संब्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। (कठ०१।२।१५)

'सम्पूर्ण वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैं, सारी तपश्चर्यां ओंको जिसकी प्राप्तिका साधन वताया जाता है, जिसकी इच्छा करते हुए मुमुझुजन ब्रह्मचर्यका आचरण करते हे, उस पदको मै तुमसे सक्षेपमें कहता हूँ, 'ओम्' यही वह पद है।'

अत्यन्त गहन, अत्यन्त दुर्छम, अतिनिगृह आत्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिपदोंको रहस्यात्मक माना गया है तया उन-उन प्रन्योंमें वैसा कहा भी गया है । तात्पर्य यह है कि रहस्यके अर्थमें 'उपनिपद्' राव्दका प्रयोग प्राय-मिन्न-भिन्न उपनिपद्-ग्रन्थोंमें देखा गया है । उपनिपदोंमें नाना प्रकारकी जो अनेकों आख्यायिकाएँ गुरु-शिप्य-संवादरूप- में, विद्वानोंके पारस्परिक प्रश्नोत्तरके रूपमे तथा उपदेशरूपमें प्राप्त होती हैं, उन सबका उद्देश्य है ब्रह्मविद्याकी सर्व- श्रेष्ठता तथा सर्वापेक्षा अधिक उपादेयताका प्रतिपादन करना । अनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोंमें वैराग्य उत्पादन कर ब्रह्मविद्याकी ओर स्वत उन्हें उन्मुख करना उनका छक्ष्य है । अतएव वे आख्यायिकाएँ सत्य है या असल्य—इस बातका अधिक आग्रह नहीं करना चाहिये । इसीछिये मिन मिन स्थलोंपर कहते हैं—

आख्यायिका तु विद्याग्रहणविधिप्रदर्शनार्या विधिस्तुत्यर्था च राजसेवितं पानीयमितिवत् ।

तथा---

विद्याप्राप्युपायप्रदर्शनाथैवाख्यायिका ।

आख्यायिका तो विन्याग्रहणकी विधि प्रदर्शित करनेके लिये तथा विधिकी प्रशसा करनेके लिये है। जैसे किसी जलको श्रेष्ठ वतानेके लिये यह कह दिया जाय कि यहाँका पानी तो राजा भी प्रहण कर चुके हैं। इसके सिवा, विद्याकी प्राप्तिका उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये भी आख्यायिका दी जाती है। इसी प्रकार उन उपनिपदोंमं पञ्चामि-विद्या, दहर-विद्या, सवर्ग विद्या, प्राणाग्रिहोत्र विद्या आदि विद्याओमें तथा मनप्य-से लेकर ब्रह्मातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी श्रेष्ठता और कनिष्ठताका कथन, जीवकी विश्व तैजस प्राप्त इन तीन अवस्थाओंका निरूपण करना और गुरु-शिप्याके वश-वर्णन आदि विपर्योमे भी वही दृष्टि रखनी चाहिये। सर्वदा अनादि अविद्याके विलासमें विकसित तथा किया, कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले इस मिथ्या प्रपञ्चको विद्याके द्वारा तिरोहित करके नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सिचदानन्दैकरत अद्वेत ब्रह्मके रूपमे अवस्थित होना ही परम पुरुपार्थ है, उसभी प्राप्तिमे ही पुरुपभी छत्तकृत्यना है-इसके प्रतिपादनके लिये ही उपनिपदें प्रवृत्त होती है, यही निगृद रहस्य—तत्त्व उपनिपदोंमं वर्णित है। इस प्रकार उनमे सब कुछ उत्तम ही-उत्तम है।

## ब्रह्मविद्या

( छे० — श्रीमञगहुरु श्रीरामानुजसम्प्रदायाचार्य आचार्यपोठाधिपति श्रीराघवाचार्यजो स्वामी महाराज )

अनन्त अपौरुपेय वेदवाङ्मयका ज्ञानकाण्ड है वह उपनिपत्साहित्य, जिसके बलपर अध्यात्मवादियोंने घोपणा की थी—

तत्कर्म यन्न वन्धाय सा विद्या या विमुक्तये।

कर्म वह है जो वन्धनके लिये न हो और विद्या वह है जो वन्धनसे मुक्त कर दे। ऋपियोने इसी विद्याके प्रकाशमें अनन्त सचिदानन्द परब्रह्मका साक्षात्कार किया; कराया और इस निद्याको ब्रह्मनिद्या कहकर परमतत्त्व (ब्रह्म) के साथ रहनेवाले उसके सम्बन्धको भी स्पष्ट कर दिया। प्रतिपादनपद्धति, विशेष ज्ञातन्य, परम्परा, आदिके भेदसे उसके अनेक रूप स्वामाविक थे, जो विविध उपनिषदोंमें तथा एक ही उपनिषद्के विविध भागोंमे परिगृहीत होकर **वाषुकोंके लिये प्रत्यक्ष भी हुए, तथापि ब्रह्मविद्याके इन विविध** रूपोंके अन्तस्तलमें रहनेवाली खरूपगत एकता मिट न सकी। प्रत्युत सुस्थिर वनी रही । इसका श्रेय था मीमासाकी उस पद्धतिके लिये, जिसने इन सभी ब्रह्मविद्याओंका—ब्रह्मविद्याके विविध रूपोंका समन्वय किया था। इसी पद्धतिका आश्रय छेकर ब्रह्मसूत्रकारने प्रमुख मानी जाने गली वत्तीसों ब्रह्मविद्याओं-की चर्चां की और उनके सामरस्यका विवेचन किया। अवलोकन करनेपर १<del>—य</del>द्विदा

छा॰ ), २—आनन्दविद्या ( तै॰ ), ३-अन्तरादित्यविद्या ( छा॰ ), ४-आकागविद्या ( छा॰ ), ५—प्राणविद्या (छा॰ ), ६-गायत्री-ज्योतिर्विद्या (छा॰ ), ७-इन्द्रप्राण-विद्या ( छा॰ की॰ ), ८-ग्नाण्डिल्यिनेया ( छा॰, वृ॰ अमिन रहस्य ), ९-नाचिकेनसिवद्या (कड०), १०-उपकोसल-विद्या ( छा॰ ), ११-अन्तर्यामिविद्या ( वृ॰ ), १२-अक्षरविद्या (मु०), १३—वैश्वानरविद्या (छा•), १४—भूमिवद्या ( छा० ), १५—गार्गक्षरविद्या ( दृ• ), १६-प्रणवोपास्य परमपुरुपविद्या ( प्र० ), १७-दहरविद्या ( छा॰, वृ॰, तै॰ ), १८—अङ्गुष्ठप्रमित विद्या ( क॰, स्वे॰ ), १९-देवोपास्यच्योतिर्विद्या ( वृ० ), २०-मधुविद्या (ग्र•), २१-सवर्गविद्या (छा०), २२-अजाशरीरकविद्या ( व्वे , तै० ), २३-त्रालाकिविद्या (कौ०, वृ० ), २४-मैत्रेयीवि ( वृ० ), २५-दुहिणकद्रादिशरीरकविद्या, २६-पञ्चाग्निवि**ष** ( छा॰, वृ॰ ), २७-आदित्यस्याहर्नामक विद्या ( वृ॰ ), २८-अक्षिस्थाहन्नामक विद्या (वृ०), २९-पुरुपविष ( छा॰, तै॰ ), ३०-ईशावास्त्रविद्या (ई॰ ), ३१-उपित कहोलिविद्या ( वृ० ) और ३२-व्याहृतिशरीरकविद्या-वत्तीस विद्याएँ हैं।

ये विद्याएँ कमशः वताती है कि (१) परब्रह्म अपने

सङ्कल्पानुसार सबके कारण हैं, (२) वे कल्याणगुणाकर वैभवसम्पन्न आनन्दमय हैं, (३) उनका रूप दिव्य है, ﴿ ४ ) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं, (५) वे चराचरके प्राण हैं, (६) वे प्रकाशमान हैं, (७) वे इन्द्र, प्राण आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं, (८) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता, स्थिति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं, ( ९ ) समस्त ससारको स्रीन कर लेनेकी सामर्थ्य उनमें है, (१०) उनकी नित्य स्थिति नेत्रमें है, ( ११ ) जगत् उनका गरीर है, ( १२ ) उनके विराट रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अङ्ग बनकर रहते हैं, ( २३ ) खर्लोक, आदित्य आदिके अङ्गी वने हुए वे चैश्वानर हैं। (१४) वे अनन्त ऐञ्वर्यसम्पन्न हैं। (१५) वे नियन्ता है, (१६) वे मुक्त पुरुषोंके भोग्य है, (१७) चे सबके आधार हैं, (१८) वे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदय-में विराजमान हैं, (१९) वे समी देवताओं के उपास्य हैं, ( २० ) वे वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत् और साध्योंके आत्माके रूपमें उपास्य हैं। (२१) अधिकारानुसार वे सभीके उपासनीय हैं, ( २२ ) वे प्रकृतितत्त्वके नियन्ता हैं, ( २३ ) समस्त जगत् उनका कार्य है, (२४) उनका साक्षात्कार कर लेना मोक्षका साधन है, ( २५ ) ब्रह्मा, रुद्र आदि-आदि देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओंकी उपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते हैं, ( २६ ) ससारके वन्धन-से मुक्ति उनके अधीन है। ( २७ ) वे आदित्यमण्डलस्य हैं। (२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैं, (२९) वे परम पुरुष (पुरुषोत्तम) हैं, (३०) वे कर्मसहित उपासनात्मक ज्ञानके द्वारा प्राप्त होनेवाले हैं, (३१) उनके प्राप्त करनेमें अनिवार्य होते है अन्य मोजनादिविषयक नियम भी और (३२) न्याद्वतियोंकी आत्मा वनकर वे मन्त्रमय हैं।

यह दृदयङ्गम कर लेनेपर परब्रह्मके स्वरूप, रूप, गुण, विभव आदिके सम्बन्धमें उठ सकनेवाली सभी शङ्काओंका समाधान हो जाता है। सगुण-निर्गुण, भेद-अभेद, द्वैत-अद्वैत, विन्यविभृति-लीलाविभृतिकी उल्झनें भी सुलझ जाती हैं, किंतु पृथक्-पृथक् ब्रह्मविद्याओंमें परब्रह्मके पृथक् पृथक् नाम-करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मौलिक स्वरूप सदेहके कारण वन सकते थे, इसके लिये शेपावंतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रह्मस्त्रके लिङ्गभृयस्त्वाधिकरणमें तैत्तिरीयोपनिषद्के नारायणानुवाकको उपस्थित करते हुए लिखा है—

परिवद्यासु अक्षरिशवशम्भुपरब्रह्मपरञ्चोतिपरतस्व-परमात्मादिशब्दनिर्दिष्टम् उपास्यं वस्तु इह ते एव शब्दे अनुद्य तस्य नारायणस्वं विधीयते । (श्रीमाध्य) ब्रह्मविद्याओं में जो अक्षर, शिव, शम्मु, परब्रह्म, परज्योति, परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्ही शब्दों में यहाँ (नारायणानुवाकमें) उपास्य परमतत्त्वका निर्देश करते हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है। साथ ही—

अतो वाक्यार्थज्ञानाद्म्यदेव ध्यानोपासनादिशब्द्-वाच्यं ज्ञानं वेदान्तवाक्यैर्विधित्सितम् ।

--- लिखकर ब्रह्मविद्यासे होनेवाले ज्ञानको वाक्यार्थज्ञान-तक सीमित न कर उसे ध्यान, उपासना आदि गर्ब्डोका वाच्य ठहराया है। इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीभाष्यकारको पाञ्च-रात्र आगम और भगवद्गीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन, टङ्क, द्रमिडाचार्यकी परम्पराका वल भी प्राप्त हुआ था। कहना न होगा कि जहाँ पाञ्चरात्र आगमने ज्ञानकाण्डको आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक वताकर मगवदाराधनमें सम्पूर्ण वेदवाब्ययका विनियोग किया तथा गीता-चार्यने जान-कर्मानुग्रहीत भक्तियोगका उपटेश देकर जानकाण्डके उपासनात्मक स्वरूपको जाग्रत् किया, वहाँ महर्पि बोधायनकी परम्पराने कर्ममीमासा, दैवतमीमासा और ब्रह्ममीमासाका सम्मेलन कर सर्वकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परब्रह्मकी उपासनाको परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके ब्रह्ममीमासाकी प्रधानता स्थापित की । इस प्रकार ब्रह्मविद्याओंका जो मौलिक उपासनात्मक स्वरूप सामने आता है, उसको साध्यमक्ति समझ लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओं के मौलिक खरूपके अन्तर्भृत सिद्धभक्तिका सदेश भी श्रीरामानुज-मुनीन्द्रने दिया है। शरण्य-परमतत्त्वके माहातम्यके रूपमें यद्यपि प्रत्येक ब्रह्मविद्यामे इस सिद्ध-भक्तिकी झॉकी दिखायी देती है, तथापि पृथक न्यासिवद्या (तै॰ श्वे॰) के रूपमें उसे वह स्वतन्त्र स्थान भी मिला है, जो वत्तीसों ब्रह्मविद्याओंसे समानता ही नहीं करता, अपित विशेषता भी ग्रहण करता है। यही 'न्यास-विद्या है। परमगुद्यतम वह गरणागति-मार्ग, जिसमें परमपुरुष-की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ और कृतकृत्य हो जाता है। अन्य विद्याओंके रूपमें ब्रह्मविद्या ब्रह्मको प्राप्त करानेवाली विद्या है, परत न्यासविद्याके रूपमें वह परब्रह्मकी अपनी दयामयी विद्या है, जो साधनकी सारी कठिनाइयोंको दूरकर और सारी वाधाओंको मिटाकर अकिञ्चन अनन्यगति साधक-को स्वय परब्रह्मतक पहुँचा देती है। उपनिपद्-अङ्क के लिये मङ्गलागासन करते हुए हम शुरुष परमपुरुषसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी करुणा-दृष्टिसे शरुण देकर समस्त प्राणियोंका परम कल्याण करें।

### उपनिषत्तस्व

( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवकद्वारा लिखित )

सम्पूर्ण वेद तीन भागों में विभक्त हैं। यथा—उपनिषद्-भाग, मन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग। उपनिषद्भाग वेदके ज्ञानकाण्डका प्रकाशक है। इस मन्वन्तरमें वेदकी ११८० शाखाएँ आविर्भूत हुई। इतनी ही सख्यामें उपनिषद्, ब्राह्मण और मन्त्रभाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उप-निषदों में वेदकी यह सख्या पायी जाती है। किलकालके प्रभावसे इस संख्यामेंसे सहस्राश भी इस समय नहीं मिलता है। उपनिषदों के तुल्य ब्रन्थ पुराणों में भी मिलते हैं। जैसे कि महाभारतमें श्रीमद्भगवद्गीता, जो कि उपनिषदों का सार कही जाती है।

वेद अनादि है । सृष्टिके पारम्भमें हमारे ब्रह्माण्डमें जितना वेद प्रकट हुआ है, उसकी स्थिति सदा हमारे ब्राह्म-सर्गमें बनी रहती है । हमारे मृत्युलोकरूपी भारतवर्षमें वेदोंका आविर्माव और तिरोभाव हुआ करता है । सृष्टिकी पारिभक दशामे महर्षियोंके अन्तः करणोंमें वेद ज्यों का त्यों सुनायी देता है, जैसे रेडियो-यन्त्रद्वारा हजारों कोसोंके शब्द ज्यों-के त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियोंके अन्तः-करणोंमें श्रुतियां अपने स्वरूपमें यथावत् प्रकट होती हैं । जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके हृदयोंमे वेद आविर्मृत होते हैं, वे ही महर्षि कहलाते हें । कितना ही बड़ा शानी पुरुष क्यों न हो, वह मन्त्रद्वारा न होनेसे महर्षि नहीं कहला सकता । वेद-मन्त्रोंके ग्रप्टा ही श्रुषि अथवा महर्षिपद-वाच्य हो सकते हैं ।

शालोंमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रत्येक सत्ययुगमें सम्पूर्ण वेदोंका आविर्माव मोक्षमूमिरूप मारतखण्डमें हुआ करता है और प्रत्येक किलयुगमें वेदोंका हास होते होते इस मृत्यु-लोकसे वेद ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। यही वेदके आविर्माव और तिरोभावका रहस्य है। वेदका स्वरूप समझनेके लिये समसे पहले देश-कालका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। वेदके साथ अनादि-अनन्तकाल और ब्रह्माण्डरूपी देश तथा ब्रह्मके सहस सत्, चित् और आनन्दभावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसके समझमें नहीं आता। ब्रह्मका स्व-स्वरूप त्रिभावात्मक है। इस कारण मीमासाशास्त्र कहता है कि वेद भी तीन मावोंसे पूर्ण हैं और ब्रह्मकी स्वभावरूपिणी प्रकृति जब त्रिगुणमयी हैं तो शब्द-ब्रह्मक्पी वेद भी तीन गुणोंसे पूर्ण हैं। वेद त्रिभावात्मक

वेदका मन्त्रभाग, बाहाणभाग और होनेक कारण उपनिषद्भाग भी प्रत्येक त्रिभावात्मक है और उनकी प्रत्येक श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित है। इसी कारण स्मृतिशास्त्र कहता है कि जैसे चावल, दुग्ध और शर्करा—तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिए परमान बनता है। वैसे ही प्रत्येक शृति त्रिभावात्मक होकर सन प्रकारके कल्याणका कारण होती है। अतः जनतक निभाव-रहस्य और त्रिगुण रहस्यका ज्ञान साधकको नहीं होता और जवतक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निकक्त, छन्द और ज्योतिप-ये छः वेदाङ्ग तथा न्यायदर्शन और वैशेषिक-दर्शन-ये दोनों पदार्घवाददर्शन, योगदर्शन और साख्यदर्शन-ये दोनी साख्यप्रवचनदर्शन और वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और शानकाण्डके तीन मीमासादर्शन—इस प्रकारके सात वैदिक दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं करता और साय-ही-साय भगवद्-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्तर्भुखदृत्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तवतक वेदार्य समझनेमें साधक समर्थ नहीं होता।

उपनिपद-शान प्राप्त करनेके लिये सृष्टिशान और देश-कालका ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है । सृष्टिके साथ जो कालका सम्बन्ध है, उसके विपयमे जैसा सुन्दर, विस्तृत और अलैकिक वर्णन वेद और शास्त्रोमें पाया जाता है, वैसा और कहीं देखने अथवा सुननेमे नहीं आता । हमारे इस मृत्युलोक भारतवर्षकी आयुक्ते निर्णय करनेमें अनेक पदार्थ विद्यासेवी ( साइटिस्ट ) विद्वानीने अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ की हैं। उन्होंने सृष्टिकी उत्पत्तिके विषयमें, मनुष्य सृष्टिके विषयमें, वेदके आविर्मावके विपयमे और इसी प्रकारसे नाना देश और नाना पर्वत आदिकी सृष्टिके स्तरोके विपयमें नाना कल्पनाएँ भी की हैं। किसीने इसकी दो-चार इजार वपोंकी ही गणना की है। अब वह गणना कुछ आगे अवस्य बढी है; किंतु उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तींको मिलानेपर एक कौतुक-सा माल्म होता है। सनातन धर्मके प्राचीन ग्रन्थोंमें एक ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय करनेमें इस प्रकारकी गणना पायी जाती है कि १०० त्रुटिका एक पर, ३० परका एक निमेष, १८ निमेषोंकी एक काष्टा, २०काष्टाओंकी एक कला, २० कलाओंकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण, ३० क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात् मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है। इसी सख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है। इस हिसावसे १७२८००० मानववर्षोंका सत्ययुग, १२९६००० मानववर्षोंका नेतायुग, ८६४००० वर्षोंका द्वापरयुग और ४३२००० वर्षोंका कलियुग है और ४३२०००० मानववर्षोंका महायुग होता है। ७१ महायुगोंका अर्थात् ३०६७२०००० वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है और ८६४०००००० वर्षोंका व्रह्मा-का एक दिन रात अर्थात् एक कल्प होता है।

३११०४०००००००० मानववर्योंमें एक ब्रह्मापदधारी बदल जाते हैं। १८६६२४०००००००००००० मानव-वर्षोंमें एक विष्णुपदधारी बदल जाते हैं । इसी प्रकार ४४७८९७६०००००००००००००००० मानववर्षीकी भगवान हिावकी आयु समझी जाती है, जो ब्रह्माण्डका प्रलय करके ब्रह्ममें लय हो जाते हैं। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-भाण्डोदरी ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक त्रुटिके शिवजीके पाँच करोड़ निमेष होते है। इससे एक ब्रह्माण्डके लय होनेका समय निर्धारित किया जा सकता है। इससे यह तात्पर्य है कि जगदम्बाकी एक त्रटिमे एक ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्रलय हो जाता है। जैसे ब्रह्मा-विष्णु महेशरूपी त्रिमृर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक सृष्टि होती है और उसमें ब्रह्माण्डके उपादानरूरी परमाणु-पुर्खीको एकत्र करनेमे समय लगता है, उसी प्रकार भगवान गिव जीवोंका प्रलय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं। उसके वाद भी परमाणुपुर्झोंके विखरनेमें समय लगता है। सृष्टिके और प्रलयके सब कार्य जिस समयमें हों, उस समयको ब्रह्माण्डकी आयु कह सकते हैं और वह ब्रह्माण्डकी आयुका काल श्रीजगदम्याकी एक त्रुटि समझी जा सकती है। 🛭

श्रीमार्कण्डेय आदि पुराणोंमें १४ मन्वन्तरों का सक्षिप्त वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंका एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें देवराज इन्द्रपदधारी देवता भी कालराज मनुके साथ ही वदल जाते हैं। उस तमय भूलोक, भुवलोंक और खलोंक—तीनोंके बड़े-बड़े पदधारी

सव देवता वदल जाते हैं । कर्मके चालक देवता, जानके चालक ऋषि और स्थूल गरीर आदिके सञ्चालक पितृगण, जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हैं, इनके जितने बड़े-बड़े पदधारी हैं, वे सब प्रत्येक मन्यन्तरमे बदल जाया करते हैं। इस कारण भूः, धुवः, स्वः-इन तीनों लोकों की शृङ्खला और सम्यता आदिमें वड़ा अन्तर पड़ जाता है । प्रत्येक मन्वन्तरमे जो परिवर्तन होता है, वह भूः, भुवः, स्व.रूपी त्रिलोकमें होता है। मन्वन्तरमें कभी पूरा प्रलय नहीं होता, खण्ड-प्रलय होता है और देवपदधारी तो अवस्य ही वदल जाते हैं । ये सब वार्ते प्राचीन आयंकि वेद और शास्त्रोंसे मलीमॉित प्रमाणित हैं। इन सब कालके विभागोंकी सख्याके देखनेपर दैवीजगत्के माननेवाले विद्वान् तो आनिन्दित होते ही हें, किंतु जो दैवीजगत्पर आस्था न भी रखते हों, वे विद्वान भी प्राचीन आयोंके कालके सम्बन्धके इन हिसावोंको देखकर चिकत हुए बिना न रहेगे । उपनिपदों के देश-काल-जान प्राप्त करनेके लिये शास्त्रोक्त दो मर्तोका जानना परमावश्यक है। एक 'योगी-मत' और दूसरा 'वैण्णव-मत ।' योगी-मतमें—एक अद्वितीय ब्रह्मसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है और पुनः उसीमे ब्रह्माण्डका लय हो जाता है । यह मत अद्वैतवादका पोपक है । दुसरा मत वैष्णव-मत कहलाता है। उसके अनुसार सृष्टि प्रवाह-रूपसे अनादि अनन्तरूप है । व्रह्माण्ड कितने हैं, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता । ऐसे अगणित ब्रह्माण्डोंके वीचमे एक गोलोक-धामका होना यह मत मानता है। उस गोलोकधाममें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णचन्द्र विराजते हैं और वहाँ रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना जाता है । वे यह भी मानते हैं कि पूर्णावतार श्रीकृष्णने भक्तीके ऊपर कृपा करके इस महागस-महोत्सवका नमूना व्रजगोपिकाओं को दिखाया था । ऐसे दूसरे मतवाले जव अनादि अनन्त सृष्टि प्रवाहको मानते हैं तो खत. ही अद्वेत-वादियोंकी तरह वे मक्ति नहीं मानते हैं। उपनिपदों में अधिकतर

जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है, तब उस ब्रह्माण्डके परमाणुपुज्ज प्रकृति माताकी आकर्षणशक्तिके अनुसार एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या स्कृम लोकोंको उत्पन्न करते हैं। उस समय एक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान् ब्रह्मा, भगवान् विष्णु और भगनान् भिवका आविर्माव नहीं रहता है। उस समय चाहे देवलोकसमूह हों अथवा हमारा मृत्यु-लोक हो, इन सवका केवल गोलक वनता है। इसी दशाको प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं। क्योंकि ये सन ब्रह्ममकृति त्रिगुण-मयी जगदम्बाके स्वामाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोलक

पहले मतका और कहीं-कहीं दूसरे मतका आमाम मिलता है।

<sup>\*(</sup>१) चतुर्युगसहस्राणि दिन पैतामह भवेत्। पितामहसहस्राणि विष्णोश्च घटिका मता।। विष्णोर्द्वादशलक्षाणि कलार्षे रीद्रमुच्यते। (देवीमीमासा भाष्य, उत्पत्तिपादसूत्र ४)

<sup>(</sup>२) चतुर्युगसहस्राणि महाणो दिनमुच्यते । पितामहसहस्राणि विष्णोरेका घटी मता ॥ विष्णोद्धांदशलक्षाणि निमेपार्थं महेशितु । दश्च कोटयो महेशानां श्रीमातुस्त्रुटिरूपका ॥ (शक्तिरहस्य)

वन जाते हैं। उस समय उनमे जीवोंका वाम नई। रहता। इस विपयमें पृच्यपाद प्राचीन ऋपिगण और आजकलके यदार्थविद्या (साइस) के विद्वजन दोनो एकमत है। पदार्थ विद्यासेवी ( साइटिस्ट ) भी साधारणतः यही कहते हैं कि हमारी पृथिवी पहले जीववासोपयोगी नहीं थी। इसी जीववासोपयोगी वननेसे पहलेकी अवस्थाका नाम 'प्राकृतिक सृष्टि है। उसके अनन्तर सर्वशक्तिमान् भगवान्की इच्छासे जव ब्रह्मा विष्णु महेगरूपी त्रिमृर्तिका आविर्माव होता है और भगवान् ब्रह्मा अपनी इच्छागक्तिसे जीव-सृष्टिका प्रारम्भ करते हैं और देवसृष्टि प्रारम्भ हो जाती है, उसीको 'ब्राह्मी सृष्टि' कहते है। उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत सृष्टि-को केवल अपनी मानसशक्तिसे उत्पन्न करते हु, वही 'मानस-अप्रिं कहाती है। यह सृष्टि भी देवताओं की ओरसे ही होती है । उसके अनन्तर स्त्री पुरुपके सयोगसे जो सृष्टि होती है, वह 'वैजी-सृष्टि' है। यही चार मकारका सृष्टिपकरण है, जो प्राचीन वेद और शास्त्रोमे पाया जाता है।

वेदके मन्त्रमाग और ब्राह्मणभागके सब मन्त्रोंमे यद्यपि त्रिभावात्मक तीन प्रकारके प्रयोग हो सकते हैं, परतु उपनिपदों- में, लो वेदके जानकाण्डके प्रकाशक हे, इन तीन भावींका अद्भुत रहस्य प्रकाशित है। बृहदारण्यक आदि उपनिपदींके पाठक इसको अच्छी तरह समझ सकते ह । यदापि इस समय केवल १०८ के लगभग उपनिपद्-मन्थ मिलते हैं । शेप सहसाधिक छप्त हो गये हैं तो भी जो उपनिपद-प्रन्य मिलते हैं, वे परमानन्दप्रद हैं । पञ्चम वेदरूपी महाभारतकी श्रीमद्भगवद्-गीताके पाठ करनेसे भाइफ भक्त यह समझ सकते हैं कि वह जिन उपनिपदीका सार कही जाती है, उनकी जान-गरिमा कैमी है। उपनिपदोंके द्वारा काल जान, चतुर्दशभुवन-रूपी देश-नान, दैवी जगत्का विस्तृत नान, देवपदधारियोका शान, सब वैदिक दर्शनाका जान और कर्मका जान, जो कर्म ब्रह्मके सचिदानन्द्रभावके त्यागका कारण हाता है। उसका रहस्य तथा अन्तिम वैदिक मीमासाका सिद्धान्त, यथा---जगत् ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत् है, जीय ही ब्रह्म हे इत्यादि आप्यात्मिक रहस्यपूर्ण मभी सिद्धान्त मिलते र और बंदिक उपनिपदोमे सब प्रमारके मानका बीज कैने पाया जाना है। इमका दिग्दर्शन श्रीमद्भगवद्गीता कराती है, जिसके महत्त्व-के विपयम साग ससार एकमत है। यही उपनिषत्तत्व है।

ではなる

## औपनिषद-सिद्धान्त

( श्रीश्रीखाँमीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिवाजक)

विश्वके समस्त मानव समाजको नव चेतना देकर आत्यन्तिक ग्रान्ति प्रदान करनेका श्रेय हमारे औपनिपद-सिद्धान्तको है। उपनिपदें साक्षात् कामधेनु हैं। ब्रह्मसूत्रोंकी रचना इन्हींके आधारपर हुई है तथा श्रीमद्भगवद्गीता मी गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्हींका परममधुर दुग्धान्मत है। मारतवर्षके जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय है, सबके आधार ये ही तीन ग्रन्थरन है, जो 'प्रस्थानत्रयी'के नामसे प्रख्यात हैं। सभी सम्प्रदायाँ—अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वेत, द्वैताहैत, द्वैत और शिवाहैतादिकी आधारम्ता प्रस्थानत्रयी है। इस प्रस्थानत्रयी आधारपर ही सभी सम्प्रदायाचायाँने अपने अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके परम सत्यका अन्वेपण किया है।

उपनिपदों ना प्राहुर्भाव वेदके अत्युच नीर्पस्थानीय माग-से हुआ है, जिन्हें प्रायः वेदान्तः, ब्रह्मविद्या या आम्नाय-मस्तक कहते हैं। वस्तुतः उपनिपद् ही ब्रह्मविद्याके आदि-स्रोत हैं। उनसे निक्लकर ही विविध बाड्मवके रूपमें विकसित हुई ज्ञान-गङ्गा जीर्गों प्रे पाप तापको ज्ञामन करती है। जिनके मन्त्रीं के पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व मस्तीका अनुमव करने लगता है, उन उपनिपदां की महिमा पर्णन करना सूर्यको दीपक दिए ताने के समान है। हमारा उपनिपत्-सिद्धान्त ब्रह्मविद्यां कि जिज्ञासुओं को आत्मज होने का आदेश देता है, न कि अशेपविद्या-महार्णवसम्पन्न केवल शास्त्र होने का। क्यों कि केवल शास्त्र होने से सस्ति चकरू शास्त्र होने का। क्यों कि केवल शास्त्र होने सस्ति चकरू शास्त्र होने का। क्यों कि केवल शास्त्र होने सस्ति चकरू को अनुमव-सुक्त आत्मवेत्ता होने की ही आवश्यकता है। इसीलिये उपनिषदों में अने क आल्यायिकाओं हारा स्थिर प्रपञ्चका निरसन करके जिज्ञासुओं की बुद्धि अभेद-जान स्थिर करने के लिये 'एकमेबाहितीयम्' 'इन सर्व यदयमात्मा' 'उदरमन्तरं क्रस्ते, अथ तस्य भय भवति' आदि अनेक श्रुतियों से अभेदक्शीं की मर्सना की गयी है।

अद्देत वेदान्त प्रक्रियानुसार जीव अविद्यामी तीन शक्तियों 'मल, विक्षेप और आवरण' से आहत है। इनमें मल- अन्त.करणके मिलन सहकारजनित दोगोंकी निद्यत्ति निष्कामकर्मसे होती है, विश्लेप (चित्तचाञ्चल्य) का नाग उपासनासे
होता है और आवरण (खरूप-विस्मृति) का नाग तत्त्वजानसे होता है, अर्थान् चित्तके इन त्रिविध दोगोंके लिये
उपनिपदोंमें अलग-अलग ओपिध्याँ वतायी गयी है, जिनसे
न्तीन ही प्रमारकी गितयाँ होती है। सकामकमां लोग धूममार्गसे खर्गांदि लोनोंको प्राप्त होतर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः
जन्म लेते हैं और निष्कामकमीं उपासक अर्चिरादिमार्गसे अपने उपास्यदेवके लोकमें जाकर अविकारानुसार 'सालोक्य,
सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य' मुक्तिविशेष प्राप्त करते हैं।
इन दोनों सकाम और निष्कामकर्मियोंसे भिन जो तत्त्वजानी
होते हैं, उनके प्राणोंका उत्क्रमण—लोकान्तरगमन नहीं होता
अर्थात् उनके ग्रारोर अपने-अपने तत्त्वोंमें लीन हो जानेसे
उन्हें कैवल्यपट प्राप्त हो जाता है।

अस्तु, इस प्रकार हमारे अनादि उपनिपद् उस परब्रहाके स्वरूपका विद्यद और स्कुट निरूपण कर हमारी हृदयभूमिको इस योग्न बनाते हैं कि निससे उसमें तत्त्वज्ञानरूप
अड्कुर द्यीघ ही प्रस्कृटित हो जाग एवं किसी भी कल्याणकारिणी विद्याको प्रहण करने के लिये मनुष्य को किसी भी कल्याणकारिणी विद्याको प्रहण करने के लिये मनुष्य को किसी भी कल्याणकारिणी विद्याको प्रहण करने के लिये मनुष्य को किसी मत्य, तप,
-सेवा, त्याग, श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है—
यह बात उपनिपदोक्ती कई आख्नाित्रकाओं द्वारा प्रदर्शित
की गयी है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मिग्रक्ती अभय-प्राप्ति
किस्पणके साथ-माथ ब्रह्मके सर्गन्त्यांमित्व और सर्ग्यामकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवैत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता
श्रनेक स्थलोंमें दिखलायी गयी है। तात्वर्य यह है कि
अप्रधानतया उपनिपदोक्ता लक्ष्य ब्रह्मिद्या-उपलिधकी ही
ओर है, इमीढिये तत्त्वज्ञान एव तदुपयोगी कर्म और
उपासनाओंका विद्यद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है।

ब्रह्मिचाके प्रमादसे समत्वदर्गन होता है। अज्ञानकी श्रॉन्थियोंका भेदन होकर समस्त सदायंका विघात हो जाता है एव कर्मचाद्धत्य मुसयत होकर चित्त अन्तर्मुखी हो जाता है। ब्रह्मिचासे ही मिथ्यानुभृतिका नाग होकर स्वयमकाण अवाह्मनसगोचर चेतनानन्दर्मक्यन विज्ञानम्बरूप परब्रह्मका साक्षात्कार होता है। ब्रह्मिचारूप अमृतपानका अकथनीय महत्त्व है, जिसने इस अमृततत्त्वका पान किया, वह निहाल हो गया; एसे फिर न कुछ कर्तव्य है, न प्राप्तव्य । ब्रह्मवेत्ता-

की दृष्टिमें सारे प्राञ्च प्रसारका विलय होकर सिचदानन्द-खम्प हो जाता है। उसे असर् जड और दुःखरूप प्रतीत नहीं होता । उमकी दृष्टिमें तो द्रष्टा, दृश्य और दर्शन-रूप त्रिप्रटीका भी विलय हो जाता है, वह एक निश्चल, निर्वाध, निष्कल और चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है। उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते हैं, वे अन्य लोगोंकी हारिसे ही होते हैं। ब्रह्मवेत्ताकी दृष्टिमे तो न कोई कार्य है और न कोई करनेवाला ही । क्योंकि तत्त्वदर्शी लोगोको जल और वीचिमे अन्तर नहीं दीखता। वह भिन्नत्व तो बाह्यदशीं लोगों-की दृष्टिमें ही प्रतीत होता है, जिससे प्रेरित होकर वे कहते इ कि जलमे तरड़ें उठती हैं, किंतु जलने उन तरड़-वीचियोंको कव देखकर उनकी गणना की है ? कहनेका तालर्य यह है कि 'एक अखण्ड चिद्धन वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, वद्ध, साधक, मुमुक्ष और मुक्त आदि किसी भी प्रकारका व्यवहार ही नहीं है ।' ब्रह्मतत्त्र अत्यन्त ही दुर्दर्श है, क्योंकि निरन्तर व्यवहारमें ही रत रहनेवाले विपयो जी यो की हिए इस व्यवहारातीत छज्यतक पहॅचनी अत्यन्त कठिन है। जिन वेदके पारगामी मुनिजनोके राग, द्वेप, छोभ, भर और क्रोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुकी कृतासे सर्वया निवत्त हो गये हैं, उन्होंको इस प्राञ्चातीत अद्वयपदका बोध होता है। इस विशुद्ध तत्त्वका योग हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निर्द्धन्द्व और निर्भय हो जाता है एव स्तृति, नमस्कार और स्वधाकारादि कर्मश्रेणीसे ऊपर उठकर यहच्छा-लाभ-सन्त्रप्रहो जाता है । फिर वाहर-भीतर--- सर्वत्र एक आत्म-तत्त्वको ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कमी तत्त्व-च्युत नहीं होता । यही योघस्थिति है। इसीके लिये जिजासओं-का सारा प्रयत्न होता है और इमी स्थितिको प्राप्त होनेपर प्राणी कतकत्य होता है । कहनेका तात्पर्य यह है कि औपनिपद दर्शन ही सम्यग्दर्शन है। जिसके प्रसादसे भव-भयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती है। इस विशुद्ध दृष्टिको प्राप्त कर छेना ही मनुष्य जीवनका परम उद्देश्य है। एव गहनतामे अनुप्रविष्ट हुए इस औपनिषद-सिद्धान्त-को प्राप्त किये विना जीवन न्यर्थ है। इसे प्राप्त न करना ही सबसे वड़ी हानि है। अत' इस प्रस्तुत उपनिपद्-अङ्क्षे इब दृष्टिको पानेके लिये प्रत्येक कल्याणकामी पाठकको प्राणपणसे प्रयत करना चाहिये, जिमसे वह उपनिषद्के महान् और गृढतम सिद्धान्तको धारण करनेकी क्षमता प्राप्त कर सके।

### उपनिपत्तत्व

( लेखक-प० श्रीजानकीनाथजी गमा )

सर्ववेदान्तप्रतिपाय परब्रह्म ही उपनिपर्धोका चरम तत्त्व है, किंतु इम तत्त्वको हृदयङ्गम करना अत्यन्त दुरूह है। विना अधिकारीके तत्त्वका साक्षात्कार भी नहीं होता। इसीलिये उपनिपदोंमे सर्वत्र ही अधिकारकी चर्चा आयी है।

यस्य देवे परा भक्तिर्यया देवे तथा गुरो।
तस्येते कथिता द्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन॥
'आचार्यवान् पुरुपो वेद', 'नावेदविन्मनुते त बृहन्तम्',
'तिहिज्ञानार्थं स गुस्मेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रिय
ब्रह्मनिष्टम्'

तिद्वेद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्तेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तस्वटर्शिनः॥

—आदि उपनिपन्मन्त्रों एव गीताके शब्दोंमें तत्त्वज्ञानप्राप्तिके लिये अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि दुछ विशिष्ट
नियम भी वतल्ये गये हैं। श्रीमद्भागवतमे बतल्या गया
है कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवान्के गुणोके
वार-वार श्रवण करनेसे भगवद्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोपोंका शीघ्र ही उपशमन होता है। इस तरह इन अमङ्गलजनक वस्तुओंके नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुपोंकी नित्य
सङ्गति प्राप्त करनेसे भगवान्में नैष्टिकी मिक्त उत्पन्न होती
है। ऐसी परिस्थितिमें कामादि दोपोंके शान्त पड़ जानेपर
निर्विध्न चित्तमे केवल सत्त्वगुणकी स्थिति होती है, और
चित्त प्रसन्नताको प्राप्त होता है। इस तरह मुक्तात्मा प्रसन्नमन
पुरुपके द्वदयमें भगवन्द्रिकके योगसे भगवत्त्त्वका विज्ञान
उदय होता है—

श्य्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन । ह्रचन्त स्थो ह्रमद्राणि विधुनोति सुह्त्सताम् ॥ नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्य भागवतसेवया । भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिभैवति नैष्टिकी ॥ तदा रजस्तमोभावा कामलोभादयश्च थे । चेत एतैरनाविद्ध स्थित सस्वे प्रसीदिति ॥ एव प्रसन्नमनसो भगज्जकियोगत । भगवत्तस्वविज्ञान सुक्तसङ्गस्य जायते ॥

(श्रीमद्भा० १।२।१७-२०)

तत्त्वज्ञानकी फलश्रुतिमें कहा गया है कि आत्मामें ही

ईश्वरके दर्शन होनेपर हृदयकी ग्रन्थि कट जाती है, सारे महाया विलीन हो जाते हैं और सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं—

> भिराते हृत्यग्रिन्थिईरुणन्ते सर्वसगया । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट प्वात्मनीखरे ॥ (श्रीमद्भा० १ । २ । २ १ )

यही बात कुछ अन्तरम मुण्डकोपनिपटके द्वितीय ग्रण्डमें कही गयी है।

'तस्वं किम्'—तस्य क्या है-इम जिजासामे यदि उपनिपदी-का आलोडन या अवण मनन किया जाय तो 'यहाँ ब्रध्नके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं 'यथार्थतः वह ब्रह्म ही सत्य है' और 'एउमात्र वहीं हैं यहीं तत्त्व उपटब्ध होता है।

'ईशावास्त्रिमद्र मर्वं यत्किञ् जगत्या जगत्', 'यिस-न्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभृद्विजानत । तत्र को मोइ क. शोक-एकत्वमनुपञ्यत ', 'ऐतदारम्यिमद्र मर्वम् 'म आरमा तत्त्वमिस इवेतकेतो', 'ओमिस्येतदक्षरिमद्र सर्वं तस्योपन्या-ख्यानम्', 'सर्वं रोतद्रह्य अयमारमा ब्रह्म' 'सर्वं खिन्त्रद् ब्रह्म' 'नेह नानाम्ति किञ्चन', 'गृत्यो. म मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पञ्चित', 'एको देव सर्वभृतेषु गृढ् ', 'द्वितीयाद्वे भय भवति'

—आदि श्रुतियाँ इम तस्त्रको स्पष्टत प्रतिपादित करती हैं। और—

'वासुदेव सर्वमिदम्', 'समं पश्यिन्ह सर्वत्र', 'यो मां पश्यित सर्वत्र' 'सकलमिदमह च वासुदेव', 'एक स्र आस्मा पुरुप पुराण', 'सरित्समुद्राश्च हरे शरीरम्'

सर्वभृतेषु य पश्येद्मगवद्भावमारमन । भूतानि भगत्रत्यारमन्येष भागवतोत्तमः ॥

—आदि वचर्नोसे अन्यत्र भी यही महा गया है । कुछ लोग—

'ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशों' 'क्षर प्रधानममृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एक', 'अजामेकां लोहितगुक्कृत्णा वह्वी प्रजा जनयन्ती संस्थाम् ।'

—आदि श्रुतियोको सिद्धान्त मान बैठते हे, कितु यों सिद्धान्ततः तत्त्वनिरूपणकी वात नहीं है। ऐसे तो उपनिषदोंमें नचिकेता, यमराज, जनक, याज्ञवल्क्य आदि कितनोंके नामः आये हैं, पर किसीका नाम आ जानेसे किन्ही शब्दोंकी पुनरुक्तियाँ मिल जानेसे उन्हें ही तत्त्व नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि विशिग्राद्देतमम्प्रशयायणी भगवान् श्रीरामानन्दान्तार्थने भी श्रीमुरसुरानन्दजीके 'तत्त्व किम्' इम अश्रके उत्तरमें —

विञ्चं जात यतोऽद्धा यदितमिखिल लीनमप्यस्ति यस्मिन्
सूर्यो यत्तेजसेन्दु सफलमिवरत भागयत्येतदेप।
यद्गीत्या वाति वातोऽविनरिप सुतल याति नैवेश्वरो ज्ञ साक्षी कृदस्य एको यहुशुभगुणवानन्ययो विश्वभर्ता॥

इस प्रकार ही तत्त्वका निरूपण किया है। इस ब्लोकमें स्पष्ट है कि—

यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। न्यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्य। तद्वहोति। (तैत्ति०३।१।१)

न्तमेव भानतमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिटं विभाति। ( ३वेता ० ६ । १४ )

> यदादित्यगत तेजो जगद्गासयतेऽखिलम्। यचन्द्रमसि यचाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्॥ (गीना १५।१२)

तथा—

भीषासाद्वात पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषासा-दक्षिश्चेन्द्रश्च मृत्युर्घावति पञ्चमः । (तैत्ति ० । ८ । १)

'एवं य. सर्वज्ञ स सर्ववित्'

---आदि मन्त्रोका ही भाव व्यक्त किया गया है।

इसपर आजकलके कुछ उपनि मिन्तन करनेवाले नेदान्तियोंका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोंने तो इन लक्षणोंको श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है, किंतु वह ब्रह्म तो अवतार नहीं लेता, क्योंकि वह आकाशकी मीति सर्वत्र न्यास है, सर्वदेशीय है—

'ईश्वरो नावतरित व्यापकत्वाद् आकाशवत्'

इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार वाधित होता है, किंद्र न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृष्टान्त ही, क्योंकि आकाश भी वायुक्तपमे अवतीर्ण होता है एव पुनर्रिप उसका तेज, जल और पृथ्वीरूपमें अवतरण होता है। सर्वोपनिपदृषी गौओंके दोग्धा श्रीगोपालनन्दनका कथन है कि 'मै अज, अव्ययात्मा एव सभी भूतोंका ईश्वर होता हुआ भी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूं?—

अजोऽपि सन्नब्ययात्मा भूतानामी धरोऽपि सन् । प्रकृति स्नामधिष्टाय सभवाम्यात्ममायया ॥ (गीता ४ । ६ )

यह बात अवस्य है कि भगत्रान्का आत्ममायामय

शरीर तथा जन्म-कर्म सावारण देहधारियोकी मॉति नहीं होता। श्रीमद्भागवतमे तभी तो भगवान्के सभी खरूपोंको मायातीत, अनन्य सिचदानन्दरूप, अतुल माहात्म्ययुक्त तथा सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है—

सत्यज्ञानानन्तानन्द्रमात्रैकरसमूर्तय । अस्पृष्टमूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्द्शाम् ॥ (श्रीमद्रा० १० । १३ । ५४ )

तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान् श्रीरामचन्द्रके स्वरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मजान एवं वैराग्य हवा हो गया—

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गोवा । उसय वेर घरि की सोइ आवा ॥ सहज विरागरूप मनु गोरा । थिकत होत जिमि चद चकोरा ॥ ताते प्रमु पूर्ठे सि भाऊ । वहहु नाय जिन करहु दुराऊ ॥ इन्हिह विकोक्त अर्ति अनुरागा । वरवस ब्रह्मसुसहि मन त्यागा ॥

—इत्यादि उद्गार उनके मुखसे हठात् निकल पड़े । यह दशा उनकी कई वार हुई । वनवासके समय भगवान् श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी दशा देखते ही वनती थी । गोस्वामीजी विभोर होकर लिखते हैं—

जासु ग्यान गिव भव निश्चि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह वहाई ॥
विपई साधक सिद्ध समाने । त्रिविय जीव जग वेद वसाने ॥
राम सनेह सास मन जासू ॥ साधु समाँ वह आदर तासू ॥
सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनधार विनु जिमि जरुजानू ॥

यही वात भागवतमें भी-

नैकर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित

न शोभते ज्ञानमछ निरक्षनम्। (श्रीमद्रा० १।५। १२

—आदि च्लोकोंमे दर्शायी गयी है।

इसपर कुछ लोग-

मायाख्याचा कामधेनोर्जीवेशो वत्सकावुमौ। यथेच्छ पिवता द्वैत तस्व त्वद्वैतमेव हि॥

( माया नामकी कामधेनुके जीव, ईश्वर दोनो बछड़े हैं। यथेच्छ द्वैतको दोनों ही पी छें, पर तत्त्व तो अद्वैत ही है।) इत्यादि बचनोंको पढकर मगवान्के सगुण स्वरूपसे घृणा करने छग जाते है, पर उन्हे समझ रखना चाहिये कि द्वेत त्मीतक मोहजनक होता है, जबतक ज्ञान नहीं होता। जब विचारद्वारा बोधकी प्राप्ति हो जाती है, उस समय मिकके छिये कल्पना किया गया द्वेत तो अद्वैतकी अपेक्षा भी सुन्दर

है। यदि पारमार्थिक अद्दैत-बुद्धि रहते हुए भजनके लिये दैत-बुद्धि रक्ली जाय तो ऐसी मिक्त सैकड़ो मुक्तियोंसे भी बढकर है—

हैतं मोहाय योधान्त्राग् जाते वोधे मनीपया। भक्त्यर्थं कल्पित हेतमहैतादिप सुन्दरम्॥ अहेत परमार्थी हि हैत भजनहेतवे। तादशी यटि मिक्तिश्चेत्सा तु सुक्तिशताधिका॥

द्वार लोगोंका कहना है कि मधुस्दन स्वामीने माना है कि अवतार नहीं होता, किंतु भक्तकी भावनासे विधुर-परिमावित कामिनी-साधारकारके समान श्रीकृष्ण आदिका स्वरूप दिखलायी पडता है, किंतु यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि गीता (४।६) की टीकामें उन्होंने भगवदवतारको बहुत प्रयक्तसे सिद्ध किया है और—

कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्। जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवामाति मायया॥ अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपव्रजीकसाम्। यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं व्रह्म सनातनम्॥

—आदि भागवतके स्लेकोंको सादर प्रमाणरूपसे उपन्यस्त किया है। इतना ही वयों १ तत्त्वविपयक प्रश्नपर तो वे स्पष्ट कहते हैं कि में श्रीकृष्णसे बढकर और किसी तत्त्वको नहीं जानता—

वशीविभूपितकराश्वनीरदाभात्

पीताग्वरादस्मविम्बपःखाधरोष्टात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्

कृष्णात्परं किमपि तस्वमह न जाने ॥

अधिक वया, अद्देतसम्प्रदायाग्रगण्य भगवान् शङ्कर भी कहते हैं कि जिसने ब्रह्माको अद्भुत, अनन्त ब्रह्माण्ड दिखलाये, वरसींसाहित सभी गोपोंको विष्णुरूपमें दिखलाया, भगवान् शङ्कर जिनके चरणावनेजन-जलको अपने मस्तकपर घारण करते हैं, वे श्रीकृष्ण तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव—इन तीनोसे परे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही है—

वह्याण्डानि वहूनि पङ्कजभवान् प्रत्यण्डमत्यञ्जुतान् गोपान्वत्तयुतानदर्शयदज विष्णूनशेपाश्च य । शम्भुर्यच्चरणोद्दक न्वशिरसा धत्ते च मृतित्रयात्-कृष्णोऽय पृथगस्ति कोऽप्यविकृत सिचन्मयो नीलिमा॥

आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती है कि 'ऐ सखि ! सुन, मेने श्रीनन्दके ऑगनमें एक विचित्र कौतुक देखा है।' सखी पूछती है कि 'वह क्या !' भगवदर्शनके आनन्दसे आहादित हुई गोपिका उत्तर देती है कि—'सकलं-वेदान्तप्रतिगद्य ब्रह्म वहाँ गोध्यूलिसे सना हुआ नृत्य कर रहा है—

श्रणु सिव काँतुक्रमेक नन्दिनकेताइने मया दृष्टम् । गोधिलिधसराइो नृत्यित वैदान्तिसद्धान्त ॥ दृमो प्रकार एक अन्य प्रेममग्न भक्तके हृदयोहार है । वह कहता है—

वृन्टारण्यनिविष्ट विलुठितमाभीरघीरनारीभि । सत्यचिदानन्डघन ब्रह्म नराकारमालम्बे ॥

में चुन्दावनमे प्रिविष्ट परम बुद्धिमती आमीर-नारियोंके सङ्गमे लुठित नराकार सिचदानन्दघन ब्रह्मका अवलम्बन नेता हूँ—हारण ग्रहण करता हूँ । जब ऐसी बात है तभी तो श्रीब्रह्माजी भी कहते हैं कि ब्रज्ञमें कीटादि होकर भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाग्यकी बात है, क्योंकि उस श्रीचरणक्मलकी गज, जिसे सर्वदा श्रुतियां हूँ दती है, यहाँ सहज ही उपलब्ध होती है—

तद्भरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटच्या यहोकुलेऽपि कतमाह् विरजोऽभिषेकम् । यज्ञीवितं तु निखिलं भगवान्मुकुन्द-

स्त्वचापि यत्पटरज श्रुतिमृख्यमेव ॥ (श्रीमङ्गा० १० । १४ । ३४ )

यहाँ 'अद्यापि सत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव' यह पद ध्यान देने योग्य है। ब्रह्माजीका तात्यर्थ है यहाँ श्रुतिरूपा गोपियोंसे। वे अव इस वातको समझ चुके हे कि श्रुतिप्रतिपाद्य यह ब्रह्म ही यहाँ ब्रजमे अवतीर्ण हुआ है, और इसकी प्रतियादिका श्रुतियाँ मी यहाँ गोपिकारूपमे अवतिरत हुई हैं। 'सर्वे वै देवताप्राया' यह प्रसिद्ध है। इस विषयमे उपनिपदोंका ही प्रमाण देखनेयोग्य है।

उपनिपदं कहती है कि 'एक बार श्रीरामचन्द्रजी ऋृपि-मुनियोंके दर्शनार्ध जङ्गळमें गये । महाविष्णु, सिचदानन्द- — लक्षण सर्वाङ्गमुन्दर भगवान् श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी बनवासी मुनि विस्मित हो गये । उन ऋृपियोने उनके शरीर-स्पर्शकी कामना प्रकट की । भगवान्ने अन्यावतारमे उनकी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया—

श्रीमहाविष्णु सिचडानन्दछक्षण रामचन्द्र दृष्ट्वा सर्वोङ्गसुन्दर मुनयो वनवासिनो विस्मिता यभूवुः । तं होचुनोंऽवद्यमवतारान्वै गण्यन्ते आलिङ्गामो भवन्तमिति ॥

उन सभी देवताओं तथा ऋषियों की प्रार्थना स्वीकृतः

हुई । वे सभी कृतकृत्य हो गये । कालान्तरमे भगवान्का प्राकट्य हुआ । भगवान्का स्वरूपभृत परमानन्द ही नन्द हुआ, ब्रह्मविद्या यशोदा हुई । ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुई, स्वयं निगम ही वमुदेव हुए, वेदकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा गौओंके रूपमे अवतीर्ण हुई । भगवान्के मनोहर सत्पर्शके निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यि हुए, भगवान् इद्र सत्तस्वरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयश्रद्ध होकर श्रीहस्तमें सुगोभित हुए और पाप ही असुर हुए—

यो नन्दः परमानन्दः यशोटा मुक्तिगेहिनी । गोप्पो गाव भटचस्तस्य यष्टिका कमलासनः ॥ वंशस्तु भगवान् रुद्दो श्दङ्गमिन्द्रस्त्वघोऽसुरः ।

इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ गोकुलवनके रूपमे अवतरित हुआ, तपम्वीगण वृक्षोंके रूपमे अवतीर्ण हुए, क्रोध लोभादि देत्य हुए तथा मायासे विग्रह धारण करनेवाले साक्षात् श्रीहरि ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए । श्रीगेपनाग बलराम हुए और शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ । सोलह हजार एक सौ आठ पित्रयोंके रूपमे ब्रह्मरूपा वेदोंकी श्रृचाएँ तथा उपनिपदें प्रकट हुई—

> गोकुछ वनवैकुण्ठं तापसास्तत्र ते द्रुमाः । लोभक्रोधादयो दैरयाः किलकालतिरस्कृतः ॥ गोपरूपो हरिः साक्षान्मायावित्रहधारणः । शोपनागोऽभवद्रामः कृष्णो प्रद्येव शाश्वतम् ॥ अष्टावष्टसहस्रे हे शताधिक्यः स्त्रियस्तथा । ऋचोपनिपदस्ता वै ब्रह्मरूपा ऋच स्त्रियः ॥

यहाँतक कि द्वेप ही चाणृर महरूपमें अवतीर्ण हुआ, मत्सर ही अजेय मुष्टिक हुआ, दर्प कुवलयापीड़ हाथी तथा गर्व वकासुर राक्षम हुआ। दया रोहिणी माताके रूपमे अवतीर्ण हुई, घरा सत्यभामा हुई, महाव्याधि अघासुर वना तथा कलि कसरूपमे अवतीर्ण हुआ। जम मित्र सुदामा हुए, सत्य अकृर हुआ, तथा दम उद्धव हुआ एव सर्वदा सस्पर्श पानेके लिये साक्षात् भगवान् विष्णु ही श्रञ्जरूपमें अवतीर्ण हुए—

हेपश्चाण्रमहोऽय मत्सरो मुप्टिकोऽजयः। दर्पः कुन्रलयापीडो गर्वो रक्षः रागो वक ॥ दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वै। अवासुरो महान्याधि कल्डिः कसः स भूपतिः॥ शमो मित्र सुदामा च सत्याकृरोद्धवो दमः। यःशङ्कः स स्वयं विष्णुर्लक्ष्मीरूपो न्यवस्थितः॥ इसी प्रकार आगे चलकर कहा गया है कि जिस प्रकार भगवान् पहले आनन्दपूर्वक क्षीरसमुद्रमें क्रीडन फरते थे, वैसा ही आनन्द लेनेके लिये उन्होंने क्षीरसमुद्रको दिध-दुग्धके भाण्डोंमें स्थापित किया एव शकटमञ्जन आदि लीलाएँ रची। गणेशजी चकरूपमें अवतीर्ण हुए, स्वय वायु ही चमर हुए एव अग्निके समान प्रकाशवाले तलवाररूपमें स्वय भगवान् महेश्वर आविर्भूत हुए। श्रीकश्यपजी उल्लल हुए, देवमाता अदिति रज्जु हुई। इस प्रकार भगवान्के समस्त परिकरके रूपमें वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर नित्य नमस्कार करते है, इसमें किसी प्रकार भी सशय नहीं करना चाहिये। सर्वश्र्तुनिबर्हिणी साक्षात् कालिका गदारूपमें अवतीर्ण हुई और भगवान्की वैष्णवी माया शार्द्व-श्रुत्त भगवान्के सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रकट हुआ। श्रीगरुद्दजी भगवान्के सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रकट हुआ। श्रीगरुद्दजी भाण्डीरवट हुए तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचर गोपाल हुए। भिक्त वृन्दा हुई।

दुग्धोद्धिः कृतस्तेन सम्भाण्डो द्धिग्रहे ।
क्रीडते वालको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोद्धो ॥
सहारार्थं च शत्रूणा रक्षणाय च संस्थितः ।
यत्त्रप्टुमीश्वरेणासीत्त्रचक्रं व्रह्मरूपप्टक् ।
जयन्तीसम्भवो वायुश्रमरो धर्मसंज्ञितः ॥
यसासौ ज्वलनाभास खन्नरूपो महेश्वरः ।
कन्न्यपोल्ह्रखलः ख्यातो रज्जुर्मातादितिस्तथा ॥
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विवुधा जनाः ।
नमन्ति देवरूपेम्य एवमादि न संशयः ॥
गदा च कालिका साक्षात्सर्वशत्रुनिवर्षिणी ।
धनुः शार्नुं स्वमाया च शरकालः सुभोजनः ॥
गरुडो वटभाण्डीर श्रीदामा नारदो मुनिः ।
वन्त्वी भक्ति क्रिया वुद्धिः सर्वजननुप्रकाशिनी ॥

इस तरह—

'नन्दाचा ये वजे गोपा. याश्चामीपा च योपित. । वृष्णयो वसुदेवाचा देवक्याचा यदुस्त्रिय ॥ सर्वे वे देवताप्रायाः'

यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई-

अपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुप ही, जो उपनिपदोका चरमतत्त्व है, श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि रूपोंसे विवक्षित है। वेदोंमें भी—

'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्', 'त्रीणि पदानि विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाम्यः । अतो धर्माणि धारयन्, 'प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते,'
'नीलग्रीवा शितिकण्डा'

—आदि बहुतसे मन्त्र भगवान्के सगुण खरूपको सिद्ध करते है। श्रीनीलकण्ड स्रिने तो श्रीहरिक्यार्वके विष्णुपर्वके कई अध्यायोंकी टीकामे वेटोंमे बजलीलाको दर्शाया है एव सर्वत्र यह स्पष्ट लिखा है कि यह लीला वेदके अमुक मन्त्रका उपवृहण करती है। 'कल्वाग' के गत वर्षके ४-५ अङ्कोंमें बहुत कुछ लिखा भी गया है। सची वात तो यह है कि वेदोंका यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुराणोंके अध्ययनसे ही लगाया जा सकता है—अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनभिज पुरुप तो उनका अनर्थ ही कर डाल्ता है—

विभेत्यस्पश्रुताहेदो मामय प्रहित्यिति। इस तग्ह स्पष्ट है कि जो उपनिपदींका तत्त्व है, यही पुराणेतिहामां तथा मभी सजनां का भी परमारान्य तत्त्व है । सभी योगी मुनि उमकी ही वन्द्रना करते हैं। ब्रह्मादि सभी देवतागण सर्वदा उमीका भ्यान करते हैं। श्रुनियाँ 'नेतिनिति' कहकर सर्वदा उमीका यशोगान करती हैं। उमने ससारमें कोई भी वस्तु न तो भिन्न ही है और न अभिन्न ही ।

तसाद्धिन्त न चाभिन्नमाभिभन्त न वै विशु ।

और यदि व्यानमे देखा जाय तो उपनिपरंगं ही नहीं, प्रयुत सम्पूर्ण मन्त्रतादाणात्मक वेद, सम्पूर्ण पुराण तथा रामायण एवं महाभारतके आदि, मन्य और अवमानमे सर्वत्र ही वह गीयमान है—यह मभोका चरम तत्त्र है—

वेदे रामायणे पुण्ये पुराणे भारते तथा । आदी मध्ये तथा चान्ते हरि मर्वत्र गीयते ॥

## तैत्तिरीयोपनिषद् और ब्रह्मसूत्र

(लेखन-प्रो० प० श्रीजोवनशङ्करजी याधिक, धम्० ए०, एल्-प्रत्० वी०)

पूज्यपाद भगवान् आद्य शङ्कराचार्यने सन्यास-आश्रमके दस सम्प्रदाय स्थापित किये प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एक विशेष उपनिषद् कहा जाता है, जिसके अध्ययन और विचारसे ब्रह्मजानपाप्तिकी चेष्टा अनुयायी करते हैं । भगवान् वेदव्यास-ने ब्रह्मसूत्रमें यावत् उपनिपदोकी मीमासा की है, ऐसा माना जाता है । इसीसे उपनिषद् और गीताके साथ ब्रह्मसूत्रकी गणना प्रस्थानत्रयीमें होती है, सभी उपनिपदोंका पठन तथा मनन कदाचित् सम्भा न हो, इसीलिये सम्प्रदायोके लिये विशेष विशेष उपनिषदोंकी प्रधानता स्वीकार की गयी है। परत ब्रह्मसूत्रको समझनेके लिये समी उपनिपटें का यथावत् जान होना आवन्यक माना जाय तो वेदन्यासजीकी अमर-कृति बहुत अगमे अगम्य हो जाय । किंतु वात ऐमी नह पूर्वक देखनेसे पता चछता है कि वेदन्यासजीने एक ही उपनिपद्को आधाररूप स्त्रीकार कर उसीपर अपने सूत्रोंकी रचना की है। वह आधार है कृष्णयजुर्देदीय तैत्तिरीयोपनिगद्, जिसमें वेदान्तसिद्धान्तों का पूर्णरूपेण समावेग है । वेदन्यासजी-की दृष्टिमे इस उपनिपद्का कितना महत्त्व या, इसी वातसे कि उसको केवल आधार वनाकर ही सूत्रीं-की रचना नहीं की, विलेक आदिसे अन्ततक प्रत्येक सूत्रको इसी उपनिपद्पर अवलम्त्रित रक्खा ।

इस उपनिपद्में तीन वल्लियां है जो शीक्षा, ब्रह्मानन्द

और भृगु नामसे प्रसिद्ध है। प्रथम वल्लीम उपासना और शिष्टाचारकी शिक्षा शिष्यमे दी गयी है और अन्य दोनोंमें ब्रह्मविद्यामा निरूपण और ब्रह्मप्राप्तिके उपाय वरुण और उनमे जिनासु पुत्र भृगुके सवादरूपसे ब्रताये गये हैं।

भृगु अपने पिता वरुणसे विद्या प्राप्त कर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं । गृहस्थोचित धर्मका पालनकर देव-ऋणा, भृष्टि-ऋण और पितृ ऋगसे मनुष्य उऋणा होता है और समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है । अन्य धर्मकार्यों के साथ शम-दमादिका साधन और स्वाध्याय प्रवचनादिरूपी तप घरमें रहकर होते हैं। अन्तमे ये ही ब्रह्मको जाननेके साधन होंगे। प्रथम वल्लीके अन्तमे समावर्तनके समय शिष्यको गुरु जो उपदेश देकर विदा करते हैं, उमसे बढकर उपदेश गृहस्थन के लिये हो नहीं सकता। भारतीय सम्यता और उसके आदर्शकी अपूर्व झाँकी उसमें मिलती है—

सत्य वट । धम वर । स्वाध्यायानमा प्रमट । आवार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी । सत्याव प्रमदितन्यम् । धमीव प्रमदितन्यम् । कुशलास प्रमदितन्यम् । भूत्यै न प्रमदितन्यम् । स्वाध्यायप्रभवनाभ्या न प्रमदितन्यम् ।

देविषितृकार्याभ्या न प्रमिदितव्यम् । मातृदेवी भव । षितृदेवो भव । आवार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भय \*\*\*\*\*। (तैत्ति० १ । ११ । १-२ त्यौर अन्तमे कहते है कि यह उपटेश है, वेटका रहस्य है और आज्ञा है । इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये । ऐसा ही आचरण करना चाहिये ।

वेदाध्ययन गुरुकुछमे समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत करनेवाले गृहस्थाश्रमीके लिये तो घर ही साधन-धाम और तरीभूमि वन जाता है । वंशार्में छिप्त होकर और उसीमे यावत् सुख माननेवालेकी गति दूसरी होती है । आदर्श ग्रहस्थ-के लिये ऐसी शङ्का नहीं रहती और यह मी एक भ्रामक कल्पना है कि हिंदू-वर्म अधिकारभेदका विचार किये विना मनुष्यको सासारिक कर्तव्यसे विमुख करता है। धर्मपरायण आदर्श गृहस्थको सुख अनित्य और दु.ख अनिवार्यको मावना बराबर हढ होती जाती है। जो ससारमे निमन्न हैं, उनकी तो सतत यह निष्फल चेष्टा रहती है कि दुःखसे निष्टिति हो तया मुख खायी हो, और नच्चे ब्राह्मणको मुख-दुःखसे अनीत अवस्थाकी जिजासा होती है। निर्नेद हुए बिना अक्षय सुख या आनन्दकी खोज आरम्म नहाँ होती। तीनों एपणाओका त्याग और कर्म-संन्यानसे अव्यात्म-जगत्मे प्रवेश होता है । संन्यासकी श्रान्तिका वही अधिकारी वनता है, जिसकी विनेक-बृद्धि जागती है ! क्योंकि 'अनित्यम् अतुःखं लोकम्'की मावना तमी दृढ़ होती है। इस प्रकार ससार-सुखसे अतृप्त रहकर एक अमावका अनुभव कर मृगु अपने पिताके पास जगलमे जाता है और जिस ब्रह्मकी केवल चर्चामात्र वेदाध्ययनके समय सुनी थी, उसको मली प्रकार जाननेके लिये प्रवन करता है। जनतक पूर्णरूपमे जिज्ञासा शान्त नहीं होती, भृगु वार-वार अरण्यको जाकर प्रस्न करते हैं । ब्रह्मनिरूपणके वाद घर **छौटकर उनका जाना सूचित नहीं किया गया । इदारा है कि** वे मी ब्रह्मप्राप्टिके पञ्चात् अरण्यवासी गृहत्यागी हो गये। सूत्रकारने पहले ही सूत्रमें वड़ा चमत्कार दिखाया है। तीनो विल्ल्योंना च्यान रखकर, भूगुके निर्वेदकी ओर सङ्केत कर अन्तिम ध्येयतककी वात कह डाली है और एक सूत्रमे रचना-चातुर्यसे अनुबन्धचतुष्ट्य मी दर्शा दिया है । केवल चार शर्व्दोंक छोटे सूत्रमे इतनी वातोंको समाविष्ट कर मानो गागरमें 'सागर भर दिया है। सत्र है—

#### 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

| वल्ली                | चूत्रके पद | अनुबन्धचतुष्ट्य |  |
|----------------------|------------|-----------------|--|
| १ ग्रीश्चावल्ली      | अथ         | अधिकारी         |  |
| २ ब्रह्मानन्दवर्ल्डा | अत         | प्रयोजन         |  |
| ₹ ∫                  | ब्रह्म     | विषय            |  |
| ४ भृगुवल्ली          | निजासा     | सम्बन्ध         |  |

ब्रह्मिवद्याका अधिकारी कौन होता है ? जो भृगुजीकी तरह वेटाध्ययनके पञ्चान् गृहस्थाश्रमके बर्मोका यथावत् पालन कर, घरमे ही रहकर स्वाध्याय-प्रवचनरूपी तप और द्यम-दमादि साधन-सम्पत्तिसे युक्त होकर सासारिक सुर्खोकी अनित्यताका अनुभव कर लेता है और किमी अक्षय वस्तुकी खोजमे घरसे निज्लकर रूणगी ब्रह्मजानीके पास जाता है और 'परिप्रदनेन सेन्या' ब्रह्मप्राप्ति करता है । सुत्रमे 'अथ' शब्द जिसका अर्थ 'अनन्तर' भी है । इन सद अवस्थाओंको और जिज्ञासुके बाधिकारको सुचित करता है । प्रथम वस्ली 'अथ' में समा गयी ।

त्रह्मानन्दवल्लीमें प्रयोजनकी वात कही गयी है। भृगुको अरण्यमें जानेका प्रमोजन है अक्षय वस्तुकी खोज। जो पदार्थ सुख-दु.खसे भी परे है या विलक्षण है। 'श्रह्माविद्मामित परम्'। यदि ससारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे दृप्ति हो जाती तो फिर घरसे बाहर जाकर किसी अन्य वरतुकी खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता। समावके अनुभवने 'परम् की जिज्ञासा जाग्रत् की और उसकी उपलब्धिके लिये सचेष्ट किया। 'अतः' शब्द इन्हीं मावोका सूचक होकर ब्रह्मानन्दवल्लीका सारस्प है।

वहा 'विषय' है जिसका निरूपण किया गया है—
मृगुर्वे वारुणि। वरुण पितरमुपससार। अधीहि भगवो
वहाति। (तैत्वि॰ ३।१।१)

इस प्रकार भृगु अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मका बांध करानेकी प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासका विषय स्पष्ट ही ब्रह्म है। ब्रह्मको पूछा क्यों १ वेदाध्ययनके समय कुछ चर्चा सुन चुके हैं। शिध्यभावसे पिताके पास जाकर पूछना उचित ही है साथ ही दो बार्ते भी लक्षित हैं कि केवल स्वाध्याय और प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्राप्त नहीं हो सकी । स्वाध्याय और प्रवचन सहायक अवस्य हैं और साधनरूपसे वरावर स्वीकार करने पड़े। भृगुको पिताके उपदेशसे वार-वार तपस्या करनी पड़ी। परतु यह 'उपनिपद्'की बात है। गुरुके समीप जाकर प्रत्यन्न लपदेशसे प्राप्त होती है, केवल तप और स्वाध्यायसे नहीं।

'सम्बन्ध' भी भृगुवल्लीमें स्पष्टतः दिया हुआ है और वह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-निष्यका । उपदेश तीन भावींसे दिया जाता है—कान्तभावः सिखमाव और प्रमुमावसे । यहाँ प्रमुभावका उपदेश ग्राह्म है । सूत्रकारने 'जिज्ञासा' शब्द दिया है, क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है । कर्मका फल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थकी प्राप्तिकी जात है। ब्रह्मके विपयमे चिकांर्णको स्थान नहीं केवल जिजामा चाहिये। श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिप्रभ और श्रवण-मनन निदि-व्यासनकी ही आवश्यकता है। कमें क्षेत्रमे—गृहस्थाश्रममे ही समाप्त हो चुका और ब्रह्म तो सुख-दु.ख—अर्थात् कमें-फलसे अतीत या परे हैं, जीवन्मुकावस्थामें सुख-दु.ख तमान हो जाते हैं और विदेहमें दोनो नहीं रहते।

प्रथम सूत्रकी वाक्यपूर्तिमें 'मवति' गळ जोड़ना चाहिये। माव यह है कि जिजासा उत्पन्न नहीं की जाती, खतः होती है यदि विधिवत् ग्रहस्थाश्रमका निर्वाह हो तो।

जिजासा होनेपर प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या है ? उपनिषद्-का उत्तर है—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यद्ययन्त्यभिसनिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्त । तद्रह्मोति । (तैत्ति ३ । १ । १)

इसपर वेद व्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया—'जन्माचस्य यत ।' इसकी वाक्यपूर्ति करनेपर सूत्रका रूप होगा—

'यत जन्मादि अस्य भवति तद्वह्म सत्य भवति'।

सृष्टि, स्थिति, प्रलय और मोक्ष जिससे होते हे वह ब्रह्म है, 'जन्मादि' का यह अर्थ हुआ। जगत्के साथ देहधारी या जीवका भी विचार इसमें प्राह्म होना उचित है, क्वोंकि यदि केवल 'यद्मयन्ति' हो कहा होता तो लय हो अर्थ होता। जगत् ब्रह्ममें लीन होकर पुनः प्रकट होता रहता है और जीवोका भी यही हाल है कि प्रलयके बाद फिर सृष्टिमें आते हैं। माथमे 'अभिसविक्षान्ति' गन्द भी दिया गया है। उपनिपद् इस शन्दको देकर मोक्षकी सूचना देता है। मुक्त जीव पूर्णरूपसे ब्रह्ममें सदाके लिये लीन हो जाते हैं, ब्रह्मबिह्मसैव भवति'। केवल लीन होना परम वस्तु नहीं है और चाहिये 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने इसी वातको कहा है—

ततो मा तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥

( 2 < 1 44 )

और समुद्रमें निदयोंके समा जानेकी उपमा देकर 'प्रविशन्ति' पट दिया है।

'अस्य' शब्दका अर्थ सूत्रकारके अनुसार है प्रत्यक्ष जगत्, जो इन्द्रियोद्वारा अनुभवमें आता है अर्थात् जो अप्रत्यक्ष ब्रह्मसे विलक्षण है । सूचित यह कर दिया कि ब्रह्मके अस्तित्वमें इन्द्रियों साक्षी नहीं हो सकतीं।

'यत ' का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगत्का निर्मिन और उपादान कारण है। वहीं सब कुछ वन गया है और वह भी अपने ही लिये । आप ही करनेवाला, आप ही बनने-वाला, अपने ही लिये और अपनेसे ही-- मे मान 'यतः' शब्दांग् व्याकरणकी दृष्टिसे भी आ जाते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय प्रकृतिम निरन्तर होते रहते हैं, अतएव सत्य हैं। परत ये विकारी सत्य है और ब्रह्म अविकारी सत्य है। वास्तवमें सत्य तो वही है जो अविकारी हो और सदा-सर्वदा एकरस हो। वैचित्र्य यही है कि ब्रह्म मदा अविकारी होते हुए और रहते हुए भी इस विकारी जगत्का अधिष्ठान है; अतएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्मका तटस्य लक्षण बताया सृष्टि आदि । उसका सम्बन्ध कहकर उपनिपद्ने स्वरूपलक्षण कहा है—'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'। इस प्रकार व्यासजीने दूसरे सूत्रमे तटस्य लक्षण और तीन स्वरूपलक्षणोंमेरो 'सत्यम्' को कह दिया। अब रह गये दो स्वरूपलक्षण 'ज्ञानम्' और 'अनन्तम्'। उनको अगले दो सूत्रोमें कमसे कहते है।

तोसरा सूत्र है—'शास्त्रयोनित्वात्' जिस जा रूप वाक्यपूर्ति पर होता है—

'शास्त्रयोनित्वात् तद्वहा ज्ञान भवति ।' इस स्त्रका आधार उपनिषद्वाक्य है—

भीपासाद्वात पवते । भीषोडेति सूर्य । भीपासादग्नि-श्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पद्मम इति ।

(तैत्ति० २।८।१)

'उस ब्रह्मके भयसे वायु चलता है। इसीके भयसे सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पॉच्वॉ मृत्यु दौढ़ता है अर्थात् ब्रह्म ही समस्त स्रष्टिमा जासनकर्ता है। वह सब तन्त्र और उनके देवताओं में जानता है। वह जानस्वरूप है, मनुष्य ज्ञानी है, परतु वह ज्ञानस्वरूप या ज्ञान है। मनुष्यको तामस ज्ञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता है। इस प्रकार अज्ञानीको भी जान तो रहता ही है; परतु ब्रह्म जानी नहीं, ज्ञानस्वरूप है। सृष्टिका कार्य उसके शासनसे होता है, वह स्वय नहीं करता। सृष्टिमे जो नियमका पालन हो रहा है, उन सबका मूल कारण ब्रह्म ही है।

स्वरूपलक्षण 'अनन्तम्' भी उपनिषद्ने वताया है । उनके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र वनाया—'तत्तु समन्व-यात्।' जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर स्वरूप वना—

'समन्वयात् तत्तु ब्रह्म अनन्त भवति' अर्थात् वह ब्रह्म अनन्त है, क्योंकि सभी सृष्ट पदार्थोंमें वह निश्चय ही मली प्रकार अनुस्यूत है। इस स्त्रका आधार उपनिपद्का निम्नाङ्कित वचन है—

तसाद्वा प्रतसादात्मन आकाशः सभूत । आकाशा-द्वायु । वायोरिप्त । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिवया ओपधय । ओपधीभ्योऽन्नस् । अन्नात्पुरुपः । स वा एप पुरुपो-ऽन्नरसमयः । तस्येटमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयसु-त्तार पक्षः । अयमातमा । इद पुच्छ प्रतिष्ठा ।

(तैत्ति० २।१।१)

ब्रह्मसे आकागादि सब क्रमसे निकले और सृष्टि हुई। और सृष्टि होनेके साथ ही ब्रह्म भी सृष्ट पदार्थों में प्रितृष्ट होता गया। 'तत्सृष्ट्वा तटेवानुप्राविकात्'। और अन्तमें ब्रह्मसे ब्रह्ममें ही पहुँच गया। अर्थात् चकवत् व्यापार चला और जैसे चक्रका अन्त नहीं वैसे ही सृष्टिमें अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र पूरा कर प्रतिष्ठित रहा। अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है। और आत्मा ही ब्रह्म है, यह भी उपनिपद्ने वता दिया। सूत्रमं

'सम्' पट आया है, वह भली प्रकार या अच्छी तरहका भाव दर्शाता है। अर्थात् सृष्टिके अङ्ग प्रत्यङ्गमें ब्रह्म समाया हुआ है। कणमें अल्प और पर्वतमें विशेष नहीं। सर्वत्र समान रूपसे। और वही ब्रह्म आत्मा है। भृगुवल्लीकी शिक्षा दो सूत्रोंमें आ गयी।

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिपद्की तीनों विल्लयोंको प्रथम चार सूत्रोंमें वॉधकर वेदव्यासजीने रख दिया । ब्रह्मजिजासा क्यों और किसको होती है, उसका कौन अविकार है और ब्रह्मका तटस्य और म्वरूपलक्षण वताकर उसका निरूपण कर दिया । जैसे उपनिपद्ने ब्रह्मप्राप्तिकी युक्ति वतायी है, उसीके आधारपर आगे भी सूत्र है ।

केवल चतुःस्त्री ही नहीं, समस्त ब्रह्मस्त्रकी रचना तैत्तिरीयोपनिपद्पर अवलिम्बत हे और इस उपनिपद्में ब्रह्म जानसम्बन्धी ममन्त सिद्धान्तोंका समावेश होनेसे वेदन्यास भगवान्ने इसको इतना महत्त्व दिया है।

# उपनिषदोंका सारसर्वस्व ब्रह्मसूत्र

( लेखक-प० श्रीकृष्णदत्तजी भारहाज एम्० ए०, आचार्य )

'उपनिपद्' शब्दका मुख्य अर्थ है उपासना । इम विश्वके उदय, विभव और लयकी लीलोमें लीन परमात्माके निरितशय ऐश्वर्ये विमुग्ध प्राचीन ऋृिप मुनियोंकी भिक्तमाव-भरित भावनाओंके शब्दिचत्रोंके समुदायका नाम ही उपनिपद् है । प्रसद्भाः अन्यान्य विपयोंका भी समावेश यद्यि उपनिपद्-प्रन्थोंमे है, तथापि मुख्य प्रतिपाध विपय उपासना ही है । ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मियोंने उस परमतत्त्व-का प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन करना चाहा तो अपने उस अलोकिक देवताकी वाड्मण्ड आराधनामे वे लोकिक पदावलीका ही प्रयोग कर सके । परमेश्वरकी ऐकान्तिक और आन्यन्तिक दिव्यताको प्रकट करनेके खिये उन्हें अपने कोपम प्राणं, ज्योति और आर्काण जैसे शब्दोंसे बढकर शब्द न मिल सके, अतपन्य उन्हीं पदोंके प्रयोगसे उन्हें सन्तोप करना पढ़ा, किंतु सावारण जनताने

प्राणादि शक्दोका लौकिक अर्थ करना प्रारम्भ किया तो आवश्यकता इस वातकी हुई कि इम प्रकारके विरोधका परिहार किया जाय। ऐसे-ऐसे सश्यास्पद स्थलोका परमात्म-परक अर्थ दिखानेके लिये एव ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक शङ्काओंके निरामके साथ-साथ सिलद्धान्तके निरूपणके लिये कृष्णद्धेपायन वेदक्यासजीने एक स्त्रमयी रचना की। उसी-का नाम ब्रह्मसूत्र है। वेदान्तसूत्र और भिशुसूत्र भी इसके पर्याय हैं। गीतोकी रचनासे पूर्व ही इन सन्नोंका निर्माण हो चुका था। इन मन्नोंको उपनिपटोंका सार कहना युक्तियुक्त है। विमिन्न आचार्योंने अपने अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूत्र-पर भाष्य किये हैं नो सभी अपने-अपने इप्रकोणोंसे उपादेय हैं। पुराणिशरोमणि शीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र-प्रतिपादित अर्थका ही समर्थक है, जैमी कि सुक्ति है—

क्योंऽय ब्रह्मसूत्राणाम् ।

<sup>🤋 .</sup> लोकवत्तु कीलार्कवल्यम् । ( ब्रह्मसूत्र २ । १ । ३३ )

२ सत एवं प्राण। (ब्रह्मस्त्र गारी २०)

३ ज्योतिस्चरणाभिधानात्। (ब्रह्मसूत्र १। २००५)

४. आकाशस्तिङङ्गात्। (बह्मस्त्र १।१।२३)

५. ब्रह्मस्त्रपर्टंश्चैव हेतुमद्भिविनिश्चिते । (गीता १३।४)

## उपनिषदोंमें भेद और अभेद-उपासना

( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

ॐ पूर्णमट पूर्णमिटं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

( बृहदारण्यकः ५।१।१)

'वह सिचदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण हे, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण (ससार) प्रकट हुआ है, पूर्ण (ससार) के पूर्ण (पूरक परमात्मा) को स्वीकार करके उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है।'

हिंदु-शास्त्रोंका मूल वेद है, वेद अनन्त जानके भण्डार हैं, वेदोंका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही उपनिषद या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोंमें ब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी प्राप्तिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोंके लिये विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है। उनमें जो प्रतीकोपासनाका वर्णन है, उसे भी एकदेशीय और सर्व-देशीय-दोनों ही प्रकारसे करनेको कहा गया है। ऐसी उपासना स्त्री, पुत्र, धन, अन्न, पश्च आदि इस लोकके भोगोंकी तथा नन्दनवन, अप्सराएँ और अमृतपान आदि खर्गीय मोर्गोकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन अनेक प्रकारकी उपासनाएँ बतलायी गयी हैं। उनमेंसे इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे की जानेवाली उगसनाओंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखनेका अवसर नहीं है । उपनिपर्दोमें परमाल्णकी प्राप्तिविषयक उपामनाओंके जो विस्तृत विवेचन हैं, उन्हींका यहाँ बहुत सक्षेपमें कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है ।

उपनिषदों में परमात्माकी प्राप्तिके लिये दृष्टान्त, उदाहरण, रूपक, सकेत तथा विधि निषेषात्मक विविध वाक्योंके द्वारा विविध युक्तियोंसे विभिन्न माधन वतलाये गये हैं, उनमेंसे किसी भी एक साधनके अनुसार सलम होकर अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। उपनिषदुक्त सभी साधन १ भेदोपासना, और २ अभेदोपासना—इन की उपासनाओंक अन्तर्गत आ जाते है। भेदोपासनाके भी दो प्रकार है। एक तो वह, जिसमे साधनमें भेदभावना रहती है और फलमें भी मेटरूप ही रहता है, और दूसरी वह, जिसमे साधनकालमें तो भेद रहता है, परतु फलमे अभेद होता है। पहले कमन हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं।

### भेदोपासना

मेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं— १ माया (प्रकृति), २ जीव और ३. मायापित परमेश्वर। इनका वर्णन उपनिपदोंमें कई जगह आता है। प्रकृति जड है और उसका कार्यरूप हश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान् और परिणामी है। जीवात्मा और परमेश्वर—दोनों ही नित्य चेतन और आनन्दस्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा अल्पश्च है और परमेश्वर सर्वश्च हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, जीव अश है और परमेश्वर अशी हैं, जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी हैं एव जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके लिये उपदेश मी देते हैं।

इस विषयमे केनोपनिषद्में एक इतिहास आता है। एक समय परमेश्वरके प्रतापसे स्वर्गके देवताओंने असुरींपर विजय प्राप्त की । पर देवता अज्ञानसे अभिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई है। देवताओंके इस अज्ञानपूर्ण अभिमानको दूर कर उनका हित करनेके लिये खय सिचदानन्दघन परमात्मा उन देवताओंके निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए । यक्षका परिचय ज्ञाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अग्निको भेजा। यक्षने अभिसे पूछा--- 'टुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामध्ये है ११ उन्होंने उत्तर दिया कि भी जातवेदा अग्नि हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डको जला सकता हूं। यक्षने एक तिनका रक्ला और उस जलानेको कहा, किंतु अग्नि उसको नहीं जला सके एवं लोटकर देवताओंसे बोले-भी यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तदनन्तर देवताओं के मेजे हुए वायुदेव गये । उनसे भी यक्षने यही पूछा कि 'तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है ११ उन्होंने कहा—'मैं मातरिश्वा दायु हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डको उड़ा सकता हूँ।

तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्खा किंतु वे उसे उड़ा नहीं सके और लौटकर उन्होंने भी देवताओंसे यही कहा कि 'मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ' तत्पश्चात् स्वय इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाशमें हैमवती उमादेवीको देखकर उनसे यक्षका परिचय पूछा। उमादेवीने बतलाया कि 'वह ब्रह्म या और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय मानने लगे थे।' इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 'यह ब्रह्म है।' फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको जान गये। इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, इसलिये इन्द्र, अग्नि और वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये।

इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियों में जो कुछ भी बल, बुढि, तेज एव विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है। गीतामे भी श्रीभगवान्ने कहा है—

> यद्यद्विभूतिमत्सर्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजींऽशसम्भवम्॥ (१०।४१)

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त् मेरे तेजके अशकी ही अभिव्यक्ति जान ।'

इस प्रकार उपनिषदोंमें कहीं साकाररूपसे और कहीं निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं निर्गुणरूपसे मेद-उपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी वतलाया है कि उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता है, उसके उद्देक्यके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। कठोपनिषद्में सगुण-निर्गुणरूप ऑकारकी उपासनाका मेद रूपसे वर्णन करते हुए यमराज निवकेताके प्रति कहते हैं—

एतद्धश्वेवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् । एतद्ध्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ एतदालम्बन्धः श्रेष्ठमेतदालम्बन परम् । एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ (१।२।१६-१७)

'यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परब्रह्म है, इसी अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता है, उसको वही मिल जाता है। यही उत्तम आलम्बन है, यही सबका अन्तिम आश्रय है। इस आलम्बनको मलीमॉति जानकर साधक ब्रह्म-लोकमें महिमान्त्रित होता है।

इसलिये कल्याणकामी मनुष्योंको इस दुःखरूप संसार-

सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सासारिक पदार्थोंके लिये नहीं। वे परमेश्वर इस शरीरके अदर सबके हृदयमें निराकार-रूपसे सदा सर्वदा विराजमान हैं, परतु उनको न जाननेके कारण ही लोग दुःखित हो रहे हैं। जो उन परमेश्वरकी उपासना करता है, वह उन्हें जान लेता है और इसलिये सम्पूर्ण दुःखों और शोकसमूहोंसे निवृत्त होकर परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। मुण्डकोपनिषद्में भी बतलाया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया परिषस्वजाते । समानं वक्षं तयोरन्य. पिप्पलं स्वाद्वस्य-अभिचाकशीति॥ नश्चनयो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नी-ऽनीशया शोचति मुह्ममानः। पञ्यत्यन्यमीश-जुष्टं मस्य महिमानमिति वीतशोक ॥ पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। तदा विद्वान् पुण्यपापे विध्य निरक्षनः परमं साम्यमुपैति॥ (31818-3)

'एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर तखामाव रखनेवाले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उस वृक्षके कर्मरूप फलोंका स्वाद छे-लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस शरीररूपी समान बुधपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें हुवा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर गोक करता रहता है, किंतु जब कभी भगवान्की अहैतुकी दयासे मक्तोद्वारा नित्यसेवित तथा अपनेसे मिन्न परमेश्वरको और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकरहित हो जाता है तथा जब यह द्रष्टा (जीवात्मा) सबके गासक, ब्रह्माके भी आदिकारण, सम्पूर्ण जगत्के रचिता, दिव्यप्रकागस्वरूप परमपुरुषको प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप-दोनोंसे रहित होकर मिर्मल हुआ वह जानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर लेता है।

वह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंने रहित होकर भी इन्द्रियोंके विपयोंको जाननेवाला है। वह सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही है। उस सर्वश्च, सर्वव्यापी, अकारण दयाल और परम प्रेमी दृदयस्थित निराकार परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। उस भजनेयोग्य परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःख, क्लेश, पाप और विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिस्वरूप मुक्तिओं प्राप्त करता है। इसल्ये सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले, सर्वश्वरात्ति, सर्वाम्यो, स्क्ष्म-से-स्क्ष्म भीर महान् से महान् उस सर्वम्रदृद् परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी गरण लेनी चाहिये।

क्वेताश्वतरोपनिषद्में परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना-का वर्णन विस्तारसहित आता है, उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं—

> सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। सर्वेस्य प्रभुमीशानं सर्वेस्य शरण बृहत्॥ (३।१७)

'जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियों से रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है तथा सवका सामी, सवका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिये।

अणोरणीयान्महतो महीया-नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तो । तमकतु पश्यित ' वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥ (३।२०)

'वह सूक्ष्मिं भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेंसे भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपा हुआ है, सब-की रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जो मनुष्य उस सकस्प-रहित परमेश्वरको और उसकी महिमाको देख लेता है, वह सब प्रकारके दु,खोंसे रहित होकर आनन्दस्वरूप प्रमेश्वरको प्राप्त कर लेता है।'

और भी कहा है- -

माया तु प्रकृतिं विधानमायिन तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतैस्तु न्याप्त सर्वमिटं जगत्॥ योयोनिं योनिमधिति ध्रत्येको यसिन्निट स च वि चैति सर्वम् । तमीशानं वरदं देवमीक्यं निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति॥ (४।१०-११)

'माया तो प्रकृतिको समझना चाहिये और महे-बरको

मायापित समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभृत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है। जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है। जोता केला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है। जिसमें यह समस्त जगत् प्रलयक्तलमें विलीन हो जाता है, और सृष्टिकालमे विविध रूपोंमे प्रकट भी हो जाता है, उस सर्वनियन्ता, वरदायक, स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर मनुष्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्नष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा ज्ञाव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ (४।१४)

'जो स्क्ष्मसे भी अत्यन्त स्क्ष्म, हृदयगुहारूप गुह्यस्थानके भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे रखने-वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सद। रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है।'

एको देव सर्वभूतेषु गृहः सर्वन्यापी सर्वभूतान्तरारमा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ एको वशी निष्क्रियाणा वहू नामेक वीजं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुरा शाश्वत नेतरेषाम्॥

( 4 1 2 2 - 2 2 )

'वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वन्यापी और समस्त प्राणियों मा अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतों मा निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है तथा जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपों में परिणत कर देता है, उत्त दृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर पुरुप निरन्तर अनुभव करते हैं, उन्हों मो सदा रहनेवाला परनानन्द प्राप्त होता है, दूसरों मो नहीं ।'

यो प्रह्माण विरुधाति पूर्व यो वे वेटाश्च प्रहिणोति तस्मै । तप्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश सुसुक्षुचैं शरणमह प्रपद्ये॥ (६।१८)

'जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माको समस्त वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्मविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मैं मोक्षकी इच्छावाला साधक शरण लेता हूँ।' जिसमें मायनमें भी भेद हो और फलमें भी भेद हो, ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर किया गया, अब साधनमें तो भेद हो, किंतु फलमें अभेद ऐसी उपासनापर विचार किया जाता है।

द्यार्लोमें भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी मुक्ति बतलायी गयी है-१. सालोक्य, २. सामीप्यः ३. सारूप्य और ४. सायुज्य । इनमेसे पहली तीन तो साधनमे भी भेद भीर फलमे भी भेदवाली है, किंतु सायुज्य-मुक्तिमे साधनमे तो भेद है, पर फलमें भेद नहीं रहता। भगवानके परम धाममें जाकर वहाँ निवास करनेको 'सालोक्य' मुक्ति कहते हैं। जो वात्मस्य आदि भावसे भगवानुकी उपासना करते हं,वे 'सालोक्य' मुक्तिको पाते हैं। भगवानके परम धाममें जाकर उनके समीप निवास करने को 'सामीप्य' मुक्ति कहते हैं। जो दासभावसे या माधुर्यभगवते भगवान्की उपासना करते हे, वे 'सामीप्य' मुक्तिको प्राप्त होतं है। भगवानके परम धामम जाकर भगवान्के जैसे म्वरूपवाले होकर निवास करनेको 'सारूप्य' मुक्ति कहते हे, जो सखाभावसे भगवान्की उपासना करते हैं, वे 'सारूप्य' मुक्ति पाते हैं । इन नव भक्तोंमे सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और पालनरूप भगवत्मामध्येके सिवा भगवान्के सव गुण आ जाते ह । भगवान्के स्वरूपमे अभेदरूपसे विलीन हो जानेको 'सायुप्य' मुक्ति कहते हैं। जो शान्तभावसे (जानमिश्रित भक्तिसे ) भगवान् भी उपासना करते हु, वे 'सायुज्य' मुक्तिको प्राप्त होते हैं तथा जो वैरसे, द्वेपसे अथवा भयसे भगवान्को भजते हैं, वे भी 'सायुज्य' मुक्तिको पाते हैं। जिस प्रकार नदियोंका जल अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें मिलकर समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे साधक भगवान्में लीन होकर भगवत्वरूप ही हो जाते ह। इसके लिये उपनिपदोंमें तया अन्य शास्त्रींमें जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते हैं। कठोपनिपदमें यमराज निचकेतासे कहते है-

यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक ताइगेव भवति। एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम॥ (२।१।१५)

'जिस प्रकार निर्मल जलमें मेघोंद्वारा सब ओरसे बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार है गौतमवंद्यीय निचकेता! एकमात्र परब्रह्म पुरुपोत्तम ही सब कुछ है—इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको पाप हो जाता है अर्थान परमेश्वरमें मिलकर तद्गुप हो जाता है।' मुण्डकोपनिपद्मे भी कहा है— स वेदैतत्परम ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति ग्रुश्रम्। उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते ग्रुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा.॥ (३।२।१)

'वह निष्काम-भाववाला पुरुप इस परम विशुद्ध (प्रकाशमान) ब्रह्मधामको जान लेता है, जिसमे सम्पूर्ण जगत् स्थित हुआ प्रतीत होता हैं, जो भी कोई निष्काम राधक परम पुरुपकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान् रजोवीर्यमय इस जगतको अतिक्रमण कर जाते हैं।'

यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विद्दाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्भिमुक्तः परात्परं पुरुषसुपैति दिन्यम् ॥

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैय भवति नास्याब्रह्म-वित्कुले भवति । तरित शोक तरित पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति । (३।०।८-९)

'जिस प्रकार बहती हुई निदयाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमे विलीन हो जाती हैं, वैसे ही जानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-ट्त्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुलमे ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होगा, वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, दृदयकी गाँठोंसे सर्वथा छूटकर अमृत हो जाता है अर्थात् जन्म मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।

जो मनुष्य माया ( प्रकृति ), जीव और परमेश्वरको मिन्न-भिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है, क्योंकि शक्ति शिक्तमान्से अभिन्न होती है एव जीव भिन्न होते हुए भी ईश्वरका अग होनेके कारण अभिन्न ही हैं, इसलिये प्रकृति और जीव—दोनोंसे परमात्मा भिन्न होते हुए भी अभिन्न ही हैं। वह पुरुष भेदरूपसे साधन करता हुआ भी अन्तमें अमेदरूपसे ही परमात्मानो प्राप्त हो जाता है। यह बात भी गास्त्रोमें तथा उपनिपदोंमें अनेक स्थानोंमें मिलती है। जैसे—

ज्ञाज्ञों द्वावजावीशनीशा-वजा होका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता । अनन्तश्रातमा विश्वरूपो हाकर्ता त्रय यदा विन्दते ब्रह्ममेतेत् ॥ क्षर प्रधानममृताक्षर हर श्वरात्मानावीशते देव एक । तस्माभिष्यानाचोजनात्तस्वभावा-

> द्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति ॥ ( क्षेताश्वतर० १ । ९-१० )

भन्नें और अल्पन, सर्नसमयं और असमर्य—ये दोनों परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हे तथा भोगनेवाले जीवात्मा के लिने उपयुक्त भोग्य-सामनींसे युक्त और अनादि प्रकृति एक तीसरी जिक्त है (इन तीनोंमें जो ईश्वर-तत्त्व है) वह शेन दोसे विलक्षण है) क्योंकि वह परमात्मा अनन्त, सन्पूर्ण क्योंवाला और कर्तापनके अभिमानसे रहित है। जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति—इन तीनोंको ब्रह्मरूपनें प्राप्त कर लेना है (तब वह सब प्रकारके बन्धनोसे सुक्त हो जाता है)। तथा प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगनेवाला नीवात्मा अमृतम्बरूप अविनाशी है, इन विनाशशील ज्वन्तत्त्व और चेनन आत्मा—दोनोंको एक ईश्वर अपने शासनमे रखता है, इस प्रकार जानकर उनका निरन्तर ध्यान करनेसे, ननको उसमें लगाने रहनेसे तथा तन्मन हो जानेसे अन्तमे उसीको प्राप्त हो जाता है, फिर समस्य मायानी निवृत्ति हो जाती है।

यहॉतक भेटोगासनाके दोनों प्रकारोको उपनिषद्के अनुसार नक्षेपमे वतलाकर अव अमेदोगासनागर विचार करते है—

### अभेदोपासना

अभेद-उपालनाके भी प्रधान चार भेद हैं। उनमें छे पहले दो भेद 'तन्' पदको और वादके दो भेद 'त्वम्' पद-को लक्ष्य करके सबोपमे नीचे वतलाने जाते हे—

- इस चराचर जगत्में जो कुछ प्रतीत होता है, सब ब्रह्म ही है, कोई मी बस्तु एक सिंबदानन्दघन परमात्मासे मित्र नहीं है। इस प्रकार उपासना करे।
- २ वह निर्गुण निगकार निष्किय निर्विकार परमात्मा इस क्षणभङ्कुर नारावान् जड दृश्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत है—इस प्रकार उपासना करे।
- अड-चेननः स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण चराचर जगत् एक ब्रह्म है और वह ब्रह्म में हूँ । इमल्चिये सब मेग ही स्वरूप है—इस प्रकार उपासना करे ।
- ४. जो नाशवान् क्षणभद्भुर मायामय दृश्यवर्गसे अतीतः निराकारः, निर्विकारः, नित्य विज्ञानानन्द्यन निर्विशेष परव्रहा

परमान्मा है, वह मेरा ही आतम है अर्थात् मेरा हो खरूप है—इन प्रकार उपासना करे।

अन इनको अच्छी प्रकार समझनेके लिये उपनिपदीके प्रमाण देकर कुछ विस्तारमे विचार किया जाता है ।

(१) सर्गके आदिमे एक सम्चिदानन्दयम ब्रह्म ही ये। उन्होंने विचार किया कि 'में प्रस्ट होऊँ और अनेक नाम-रूप घारण नरके बहुत हो जाऊँ' 'सोऽनामयत। बहु स्या अजायेयेति' (तैचिरीयोपनिपद् २।६) इस प्रकार वह ब्रह्म एक ही बहुत रूपोमें हो गये। इसिलये यह जो कुछ भी जड चेतन, स्यावर-जङ्गम नगत् है, वह एरमात्माका ही स्वरूप है। श्रुति कहती है—

ब्रह्मैवेद्ममृतं पुरन्ताद्वस्य पश्चाद्वस्य टक्षिणतश्चोत्तरेणः । सधश्चोद्धं च प्रसृत श्रह्मै-वेट विश्वमिट वरिष्टम् ॥ ( सुण्डकः २ । २ । ११ )

'यह अमृतलरूप परव्रद्य ही मामने है, व्रद्य ही पीछे है, व्रह्म ही दायी ओर नया प्रायी ओर, नीचेकी ओर तथा अपरको ओर भी फैला हुआ है, यह जो सम्पूर्ण जगत् है, यह सर्वश्रेष्ठ व्रद्य ही है।

सप्राप्येनमृषयो ज्ञानतृक्षा कृतातमानो वीतरागा प्रशान्ता । ते सर्वग मर्वत प्राप्य धीरा युक्ततमान मर्वमेवाविशन्ति ॥ (मुण्डक०३।२।५)

'मर्वया आसक्तिरहित और विशुद्ध अन्तःकरणवाले ऋषिलोग इस परमात्माको पूर्णतया प्राप्त होकर जानसे तृत एव परम शान्त हो जाते हैं, अपने-आपरो परमात्मामे सयुक्त कर देनेवाले वे जानीजन सर्वन्यापी परनात्मारो सब ओरसं प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हैं।

सर्वेष् होतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म मोऽयमात्मा चतुष्पात्। ( माण्ड्च्य० २ )

'नयोकि यह सब-का-सब जगत् परब्रह्म परमात्मा है तथा जो यह चार चरणोवाला आत्मा है; यह आत्मा भी परब्रह्म परमात्मा है।

सर्वं खिल्वद् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । ( छान्दो योपनिषद् ३ । १४ । १ ) ध्यह समत्त जगत् निश्चय ही ब्रह्म है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय—उस ब्रह्मसे ही है—इस प्रकार समझकर शान्तचित्त हुआ उपासना करे।

(२) 'तत्' पदके छ्क्ष्य ब्रह्मके स्वरूपका, जो कुछ जड-चेतन, स्यावर-जङ्गम चराचर संसार है। वह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार निरूपण किया गया । अव उसी 'तत्' पदके छ्क्ष्यार्थ ब्रह्मके निर्विशेष स्वरूपका वर्णन किया जाता है। वह निर्गुण-निराकार अकिय निर्विकार परमातमा इस क्षणभङ्गर नाशवान् जड हञ्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत है। जो कुछ यह हस्यवर्ग प्रतीत होता है, वह सब अज्ञानमूलक है। वास्तवमें एक विज्ञानानन्दधन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके अतिरक्त और कुछ मी नहीं है। इस प्रकारके अनुभवसे वह इस जन्म-मृत्युरूप ससारसे मुक्त होकर अनन्त विज्ञान आनन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रोंन्य तथा उपनिपदोंमें अनेक जगह बतलायी गर्या है।

कठोपनिषद्में परब्रह्मके खरूपका वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं---

**अशब्दमस्पर्शमरूपमन्यय** 

तयारसं नित्यमगन्धवच यत्। अनाचनन्तं महतः पर ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखाद्ममुच्यते॥ (१।३।१५)

'नो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्धरहित है तथा ंनो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनन्त (असीमं) महक्त्त्वसे परे एव सर्वथा सत्य तत्त्व है, उस परमांत्माको नानकर मनुष्य मृत्युके मुखसे सदाके द्विये स्टूट नाता है।

मनसैवेदमासन्यं नेह नानास्ति किंचन । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य हृह नानेव पस्यति ॥ (२।१।११)

'यह परमात्मतत्त्व शुद्ध मनसे ही प्राप्त किये जानेयोग्य है, इस नगत्में एक परमात्माके अतिरिक्त नाना—मिन्न-भिन्न मान कुछ भी नहीं है, इसिल्ये जो इस नगत्में नानाकी माँति देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् बार-बार जन्मता-मरता रहता है।

मुण्डकोपनिषद्में भी कहा है— न चधुवा गृद्धते नापि वाचा नान्यैदेवेंस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विद्युद्धसम्ब-स्ततस्तु तं पश्यते निष्क्रळं घ्यायमानः॥ (३।१।८)

'वह निर्जुण निराकार परब्रह्म परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणींसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ब्रह्ण करनेमें आता है तथा तपसे अथवा कमोंसे भी वह ब्रह्ण नहीं किया जा सकता, उस अवयवरहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्त-करणवाला सावक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका च्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मल्यासे देख पाता है।

तैत्तिरीयोपनिपद्में भी कहा है-

त्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेपाम्युक्तः । सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म । (२।१।१)

'ब्रह्मज्ञानी परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है, उसी भावको व्यक्त करनेवाली यह श्रुति कही गयी है—ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है।'

(३) 'तत्' पदकी उपासनाक प्रकारका वर्णन करके अब 'त्वम्' पदकी उपासनाका प्रकार वतल्या जाता है। जो कुछ जड-चेतन स्थावर-जङ्गम प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्म है और जो ब्रह्म है, वह में हूँ। इसिल्ये मनुष्यको सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्माको अर्थात् अपने-आपको और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको ओतप्रोत देखना चाहिये। अमिप्राय यह है कि 'जो भी कुछ है, सब मेरा ही स्वरूप है' इस प्रकारका अम्यास करनेवाला सावक शोक और मोहसे पार होकर विश्वान-आनन्दसन ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रोंमें तथा उपनिपदोंमें जगह-जगह मिलती है। गीतामें कहा है—

सर्वभृतस्यमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥ (६।२९)

'सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाळा तया सदमें सममावसे देखनेवाळा योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कस्पित देखता है।'

ईशावास्योपनिपद्में भी कहा है—

यस्तु सर्वाणि मृतान्यातमन्येवानुपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्रगुप्सते ॥ यस्मिन् सर्वाणि मृतान्यात्मैवाभृद्विजानतः । तत्र को मोद्दः कः क्रोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

(49)

परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्मामें ही देखता है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता है अर्थात् सम्पूर्ण भूतों-को अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसीसे घृणा नहीं करता—सबको अपना आत्मा समझनेवाला किससे कैसे घृणा करे ?

इस प्रकारसे जब आत्मतत्त्वको जाननेवाले महात्माके लिये सब आत्मा ही हो जाता है, तब फिर एकत्वका अर्थात् सबमें एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मतुष्यको कहाँ मोह है और कहाँ शोक है अर्थात् सबमें एक विशान आनन्दमय परब्रह्म परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुपके शोक-मोह आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है।

इस विपयका रहस्य समझानेके लिये छान्दोग्य-उपनिषद्में एक इतिहास आता है। अरुणका पौत्र और उद्दालकका पुत्र श्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामे गुरुके पास विद्यालामके लिये गया और वहाँसे वह विद्या पढकर चौत्रीस वर्षकी अवस्था होनेपर घर लौटा। वह अपनेको बुद्धिमान् और व्याख्यानदाता मानता हुआ अनम्रभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुद्धिके अभिमानवश पिताको प्रणाम नहीं किया। इसपर उसके पिताने उससे पूछा—

श्वेतकेतो यन्तु सोम्येद महामना अन्चानमानी खन्धो-ऽस्युत तमादेशमग्राक्ष्यः। येनाश्चतः श्रुत भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । (६ | १ | २—३)

'हे क्वेतकेता ! हे सोम्य ! त् जो अपनेको ऐसा महामना और पण्डित मानकर अविनीत हो रहा है, सो क्या त्ने वह आदेश आचार्यसे पूछा है, जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत हो जाता है, बिना विचारा हुआ विचारमें आ जाता है अर्थात् विना निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता है और विना जाना हआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है ।'

इसपर श्वेतकेतुने कहा कि 'भगवन् ! वह आदेश कीसा है। 'तब उदालक वोळे---

यथा सोम्येकेन मृत्यिण्डेन सर्वं मृन्मय विज्ञात एसा-द्वाचारम्भण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।

(41818)

'सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त मृत्तिकामय पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आअयभूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका दी है।' यथा सोम्यैकेन छोहमणिना सर्व छोहमयं विश्वातर स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेयं छोहमित्येव सत्यम् ।

(81814)

'सोम्य । जिस प्रकार एक लोहमणि (सुवर्ण) का शान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्वित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है।

यथा सोम्येकेन नखनिकृत्तनेन सर्वं कार्णायस विज्ञातर् साद्वाचारम्भण विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेवर् सोम्य स आदेशो भवतीति। (६।१।६)

'सोम्य ! जिस प्रकार एक नखनिकृत्तन (नहन्ना) अर्थात् लोहेके जानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही है, हे सोम्य! ऐसा ही वह आदेश है।'

यह सुनकर क्वेतकेतु बोला—

न वै नून भगवन्तस एतद्वेदिपुर्यं येतद्वेदिप्यन् कथ मे नावक्ष्यन्तिति भगवा इस्वेव मे तद्ववीत्विति तथा सोम्येति होवाच। (६।१।७)

'निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते ये । यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते । अव आप ही मुझे अच्छी तरह बतलाइये ।' तव पिताने कहा—'अच्छा सोम्य! बतलाता हूँ।'

सदेव सोम्येदमम् आसीदेकमेपाद्वितीयम्।

(६1२1१)

'हे सोम्य ! आरम्भमं यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था।'

इसपर क्वेतकेतुने कहा—'हे पिताजी! मुझको यह विषय और स्पष्ट करके समझाइये।' उदालक आरुणि बोले—''हे सोम्य। जैसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्मसार तत्त्व नवनीत ऊपर तैर आता है, इसी प्रकार जो अन खाया जाता है, उसका सूक्ष्म सार अश्च मन बनता है। जलका सूक्ष्म अश्च प्राण और तेजका सूक्ष्म अश्च वाक् बनता है। असलमें ये मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलमें एक ही सत् वस्तु ठहरते हैं। सबका मूल कारण सत् है, वहीं परम आश्य और अधिष्ठान है। सत्के कार्य नाना प्रकारकी आकृतियाँ सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं। यह सत् अणुकी भाँति सूक्ष्म है, समस्त जगत्का आत्मारूप है। हे क्वेतकेतु। वह 'सत्' वस्तु त् ही है—'तत्त्वमिंस्।''

व्वेतकेतुने कहा-'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' पिता आरुणिने कहा--'अच्छा, एक वट-बृक्षका फल तोड़कर ला ! फिर तुझे समझाऊँगा । वितकेतु फल ले आया । पिताने कहा-'इसे तोड़कर टेख, इसमें क्या है !' द्वेतकेतुने फल तोड़कर कहा--- 'भगवन् । इसमें छोटे-छोटे बीज हैं।' भृषि उदालक वोले- 'अच्छा। एक वीजको तोडकर देख, उसमें क्या है !' खेतकेतुने बीजको तोड़कर कहा—'इसमें - तो कुछ भी नहीं दीखता। वत्र पिता आरुणि बोले-''हे सोम्य । तू इस वट-वीजके सूश्म तत्त्वको नहीं देखता, इस अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वसे ही महान् वटका वृक्ष निकलता है। वस, जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-वीज बड़े भारी वटके बृक्षका आघार है, इसी प्रकार सूक्ष्म मत् आत्मा इस समस्त स्थूल जगत्का आधार है। हे सोम्य ! मैं सत्य कहता हूँ, तू मेरे वचनमें श्रद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है, वह सत् है और यही आत्मा है । हे स्वेतकेतु । वह 'सत्' तू ही है—'तत्त्वमसि'' (६। १-२।३)।

इस प्रकार उदालकने अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंसे इस तत्त्वको विस्तारसे समझाया है, किंतु यहाँ उसका कुछ दिग्दर्शनमात्र कराया गया है । पूरा वर्णन देखना हो तो छान्टोग्य-उपनिपद्मे देखना चाहिये।

उपर्युक्त विषयके सम्बन्धमे बृहदारण्यक-उपनिपद्में भी इस प्रकार कहा है—

वहा वा इटमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत् । अह ब्रह्मास्मीति। तस्मात्तसर्वमभवत्तचो यो देवाना प्रत्यवुध्यत स प्रवतदभवत् तथर्पीणा तथा मनुष्याणा तद्धेतत्पश्यन्नृषिर्वामदेव प्रतिपेदेऽह मनुरभव स्पूर्वश्चेति । तदिदमप्येतिर्हि य एव वेदाई ब्रह्मास्मीति स इद सर्व भवति तस्य ह न देवाश्च नामृत्या ईशते। आत्मा द्योषा स भवति। (१।४।४०)

''पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेको ही जाना कि 'मैं ब्रह्म हूँ'। अतः वह सर्व हो गया। उसे देवों मेंसे जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋपियों और मनुष्यों मेंसे भी जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया। उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना—'मैं मनु हुआ और सूर्व भी'। उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ', वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभवमें देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है।"

इपर्युक्त विषयका रहस्य समझानेके क्रिये बृहदारण्यक

उपनिषद्में भी एक इतिहास मिलता है । महर्षि याज्ञवल्क्यके दो स्त्रियों थीं-एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । महर्षि याज्ञवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीसे कहा-'में इस ग्रहस्थाश्रमसे ऊपर सन्यास-आश्रममें जानेवाला हूँ, अतः सम्पत्तिका बॅटवारा करके तुमको और कात्यायनीको दे हूँ तो ठीक है। भैत्रेयीने कहा- भगवन। यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या.म उससे किसी प्रकार अमृतस्वरूप हो नकती हूँ ११ याजवल्क्यने कहा--- 'नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुप्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा । घनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं । मैत्रेयीने कहा-'जिससे में अमृतखरूप नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी १ श्रीमान् । जो कुछ अमृतत्वका साधन हो, वही मुझे वतलायें । इसपर याजवल्क्यने कहा- 'घन्य है ! अरी मैत्रेयी ! तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी त् प्रिय बात कह रही है। अच्छा, मैं तुझे उसकी व्याख्या करके समझाऊँगा। तू मेरे वाक्योंके अभिप्रायका चिन्तन करना।

याजवल्क्यने फिर कहा--

'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासितन्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्वं विदितम् ।' (२।४।५)

'अरी मैत्रेयी। सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है। हे मैत्रेयी। इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एव विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है।

तथा---

'इदं ब्रह्मेद क्षत्रिममे छोका इमे देवा इमानि भूतानीद्र सर्वे यदयमात्मा ।' (२।४।६)

'हे मैत्रेयी। यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और यह सब जो कुछ भी है, सब आत्मा ही है।

एव-

'यत्र हि द्वैतिमिव भवति तदितर इतर जिन्नति तदितर इतर पश्यित तदितर इतर श्रणोति तदितर इतरमभिवदित तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमारमैवाभूत्तकेन कं जिन्नेत् तत्केन क पश्येशत्केन कर श्रृणुयात्तत्केन कमिनवदेत्तत्केन क मन्वीत तत्केन कं विज्ञानीयात्। येनेद्र सर्वं विज्ञानाति तं केन विज्ञानीया-द्विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादिति।' (२।४।१४)

'जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यको अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है, किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने है जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसको किसके द्वारा जाने है सैन्नेथी। विज्ञाता को किसके द्वारा जाने हैं

इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चौथे अध्यायमें यह प्रसङ्ग विस्तारसे आया है, यहाँ तो उसका कुछ अद्या ही दिया गया है।

(४) जो नाशवान्, क्षणभङ्कर, मायामय दृश्यवर्गसे रहित निराकार, निर्विकार, नित्य, विशानानन्दघन निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है अर्थात् मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार उस निराकार निर्विशेष विजानानन्दघन परमात्माको एकीभावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता है। श्रुति कहती है—

योऽकामो निष्काम भाष्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उच्कामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ।

( बृहदारण्यकः ४।४।६)

को अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणींका उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है।

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये-

बृहदारण्यक उपनिषद्में एक इतिहास मिलता है।
एक वार राजा जनकने एक वड़ी दक्षिणावाला यह किया।
उसमें कुर और पाञ्चाल देशोंके बहुत-से ब्राह्मण एकत्रित
हुए। उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि
इन ब्राह्मणोंमें कौन सबसे बढकर प्रवचन करनेवाला है, अपनी
गोशालामें ऐसी दस इजार गौएँ दान देनेके लिये रोक लीं,
जिनमेंसे प्रत्येकके सींगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण बंधा था और
उन ब्राह्मणोंसे कहा—'पूजनीय ब्राह्मणों! आपमें जो ब्रह्मिष्ठ
हों, वे इन गौओंको के लागाँ। ब्राह्मणोंने राजाकी बात सन

ली; किंतु उनमें किसीका साहस नहीं हुआ । तय याश्चवस्वयने अपने ब्रह्मचारीसे उन गौओं को ले जानेके लिये कहा । वह उन्हें ले चला । इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये और जनकके होता अश्वलने याजवस्वयसे पूछा—'याशवस्वय ! हम सबमें क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो !' याश्चवस्वयने कहा—'ब्रह्मिष्ठको तो हम नमस्कार करते हें, हम तो गौओं की ही इच्छावाले हें ।' यह सुनकर कमशा अश्वल, आर्तभाग और भुज्युने उनसे अनेकों प्रश्न किये और महपिं याजवस्वयने उनक मलीमांति समाधान किया ।

फिर चाकायण उपस्तने याजान्त्रयसे पूछा—'हे याजवन्त्रय । जो साक्षात् अपरोक्ष वदा और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति न्याख्या करो ।' याशवन्त्रयने कहा—

पुष त भारमा सर्वान्तर कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो य प्राणेन प्राणिति स त भारमा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स त भारमा सर्वान्तरो यो न्यानेन न्यानिति स त भारमा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त भारमा सर्वान्तर पुष त भारमा सर्वान्तरः। (१।४।१)

'यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है।' उपस्तने पूछा— 'वह सर्वान्तर कौन-सा है ?' याजवल्यने कहा—'जो प्राणसे प्राणिकया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान-से अपानिकया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो व्यानसे व्यानिकया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो उदानसे उदानिकया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है।'

उपस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर कौन-सा है। तव याजवल्क्य पुनः वोले—

' ''सर्वान्तर । न दृष्टेर्द्रधार पृत्रयेनं श्रुतेः श्रोतारः श्रुणुया न मतेर्मन्तार मन्त्रीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीया । एप त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तं ततो होपस्त-श्राक्षायण द्रपरतम ।' (३।४।२)

'यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है। तू उस दृष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकता, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकता, मितके मन्ताका मनन नहीं कर सकता, विशातिके विशाताको नहीं जान सकता। तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे मिन्न आर्त (नाशवान्) है।' यह सुनकर चाकायण उपस्त चुप हो गया।

अथ हैन कहोल कौषीतकेय. पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होबाच यदेव साक्षाद्परोक्षाह्मा य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे भ्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य मर्वा-न्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति ।

( 1418)

'इसके पश्चात् कीषीतकेय कहोलने 'हे याज्ञवल्क्य!' (इस प्रकार सम्नोधित करके) कहा—'जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो।' इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—'यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है।' कहोलने पूछा—'याज्ञवल्क्य! वह सर्वान्तर कौन-सा है।' तब याज्ञवल्क्यने कहा—'जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है (वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है)।'

फिर आहणि उद्दालकने याजनस्क्यसे कहा—'यदि तुम उस सूत्र और अन्तर्यामीको नहीं जानते हो और फिर भी ब्रह्मवेत्ताकी स्वभूत गौओंको छे जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा।' याजनस्क्यने उत्तरमें कहा—'में उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानती हूँ।

हे गौतम । वायु ही वह सूत्र है, इस वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और समन्त भूतसमुदाय गुँथे हुए हैं। तब इसका समर्थन करते हुए उद्दालकने अन्तर्यामी-का वर्णन करनेको कहा ।

याज्ञवल्क्यने कहा---

'य. पृथिन्यां तिष्ठन् पृथिन्या अन्तरो य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयस्येप त आत्मान्त-र्याम्यमृतः । । (३।७।३)

'जो पृथ्वीमें रहनेवाला पृथ्वीके भीतर है; जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

तथा--

'अद्दृष्टो द्रप्टाध्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदातं ततो होद्दालक आरुणिरुपरराम ।' (३।७।२३)

'वह दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला किंतु सुननेवाला है, मननका विषय न होनेवाला किंतु मननं करनेवाला है और विशेषतया शात न होने-वाला किंतु विशेषरूपे जाननेवाला है। यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। इससे भिन्न एव नाशवान है। यह सुनकर अरुणपुत्र उदालक प्रश्न करनेसे निवृत्त हो गया।

तदनन्तर वाचकवी गार्गीने तथा शाकल्य विदम्बने अनेकों प्रश्न किये, जिनके उत्तर याशवल्यजीने तुरत दे दिये। अन्तमें उन्होंने शाकल्यसे कहा—'अब मैं तुमसे उस औपनिषद पुरुपको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे स्पष्टतया नहीं वतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा।' किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया।

फिर याज्ञवल्क्यने कहा—'पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे अथवा आपसे मैं प्रश्न करूँ ।' किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ।

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक-उपनिषद्मे और भी कहा है—

स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयः हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद। (४।४।२५)

'वह यह महान् अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय एव ब्रह्म है, निश्चय ही ब्रह्म अभय है, जो इस प्रकार जानता है, वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है।'

यह 'त्वम्' पदके लक्ष्यार्थ समस्त दृश्यवर्गसे अतीत आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रह्मकी उपासनापर सक्षिप्त विचार हुआ।

ऊपर वतलायी हुई इन उपासनाओं में किसीका भी भली भोंति अनुष्ठान करनेपर मनुष्य को परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। पहले साधक भेद या अभेद—जिस भावसे उपासना करता है, वह अपनी रुचि, समझ तथा किसीके द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है, परन्तु यदि उसका लक्ष्य सचमुच भगवान्को प्राप्त करना है; तो वह चाहे जिस भावसे उपासना करे, अन्तमें उसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम एक ही है। गीतामें भी भगवान्ने बतलाया है—

यत्साख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

(414)

श्वानयोगियोंके द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्सयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसकिये जो पुरुष जानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है।

भीर भी कहा है—
ध्यानेनात्मिन पश्यिनत केचित्रात्मानमात्मना।
अन्ये साक्ष्येन योगेन दर्मयोगेन चापरे॥
(१३।२४)

'उस परमाल्माको कितने ही मनुष्य तो छुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा द्वदयमें देखते हैं। अन्य कितने ही जानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात् प्राप्त करते हैं।'

गीता, उपनिषद् आदि शास्त्रोंमें जितने साधन बतलाने

हैं, उन सबका फल-अन्तिम परिणाम एक ही है और वह अनिर्वन्वनीय है, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं सकता । जो कुछ भी बतलाया जाता है, उससे वह अत्यन्त विकक्षण है।

इस प्रकार यहाँ सगुण-निर्गुणरूप सिंद्रानन्द्धन परमात्माकी मेदोपासना एव अमेदोपासनापर बहुत ही सस्रेपसे विचार किया गया है । उपनिषदुक्त उपासनाका विषय बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन है । स्थान-सङ्कोचसे यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है । सुकचि-सम्पन्न जिजासु पाठक इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाई तो वे उपनिषदोंमें ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मनन एवं धारण कर जीवनको सफल करें।

# ईशोपनिषदुमें 'शक्तिकारणवाद'

( लेखक---श्री १०८ स्वामीजी महाराज )

सृष्टिके आदिकालसे ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति-की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहा है। उसीका परिणाम घार्मिक जगत्में विस्तृत भिन्न-भिन्न सिद्धान्त एव पन्यमेद हैं। प्रारम्भ-कालमें प्रत्येक पन्थमें अनेकता देखनेमे आती है। पर जब सतत अम्याससे राग होष, आप्रह-अहङ्कार आदि अज्ञानजन्य दोप निश्च हो जाते हैं तथा वास्तविकता झलकने लगती है, तब मेदभावका मूल्य जाता रहता है और सर्वत्र एक तत्त्वका ही अनुगम होने लगता है। इस प्रसङ्गको वैदिक साहित्यके मूर्यन्य उपनिपद् ग्रन्थोंमे जिम प्रकारसे उपस्थित किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं भी मिलना अत्यन्त दुर्लम है।

सनातन कालसे ही तत्वज्ञानियोने परमतत्वको मिन्न-मिन्न नाम रूपींसे अनुभव किया है एव उसीके अनुसार चलकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, क्योंकि चरम लक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम तत्त्वकी उपलिध्यमें है और उसीमें अक्षय सुख एव शान्ति है। पिता, वन्सु, सरा। आदि मार्वोके आलम्बनसे जिस प्रकार सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते हैं, वैसे ही मातृभाव-से भी उसे प्राप्त करते हैं, इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना है जो कि सनातन कालसे ही इमारे देशमें प्रचलित है और कृषा, दया, करणा, स्नेह आदि भावोंकी अभिन्यक्तिके लिये उपामनामार्गमें अपना श्रेष्ट स्थान रराती है। स्वामी श्रीराम-तोर्गजीने अपने अमेरिकाके एक न्याम्ब्यानमें इसे बढ़े श्री सुन्दर शन्दोंने में। कहा है— "In this country you worship God as the Father—'My Father which art in Heaven' But in India God is worshipped not only as the Father but as the Mother also The Mother is the dearest word in the Indian language (Mātājī), the blessed God the dearest God."

('इस देशमें आप सब ईश्वरकी उपासना पिताके रूपमें करते हैं, जो कि स्वर्गमें रहता है, पर हिंदुस्थानमें पितान के ही रूपमें उसकी उपासना नहीं होती है, बर्टिक उसे माता- के रूपमें भी पूजते हैं। भागतीय भाषामें 'माताजी' यह अत्यन्त प्रिय शब्द है। यह परम कल्याणका करनेवाला परम प्रिय ईश्वरतत्त्व है।"

### शक्तितच

नाम-रूपसे व्यक्त समी पदार्थों में शक्तितस्व धर्म या गुण-रूपसे व्यक्त हो रहा है, इसीसे पदार्थका परिचय होता है और उसका व्यवहार किया जाता है। यह तस्व परम सत्ता—ब्रह्म अपृथक रूपसे विद्यमान है। उपनिषद्के ऋषियोंने बतलाया है—'देवात्मशक्ति स्वगुणैनिंग्द्राम्' वास्तवमें यह तस्व देवकी स्वरूपशक्ति है। देवको अचलरूपसे अपनी सत्तामं धारण किये हुए है। यह पदार्थ शक्तिके सिवा मिन्न नहीं हो सकता। इसीलिये आचार्यप्रवर श्रीशङ्करस्वामीने कहा है—
बिता शक्त्या यक्तो गदि भवति बक्तः प्रभवित

न चेदेवं देवो न सञ्ज कुकाकः स्पन्दितुमपि। (सौ॰ क॰)

शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करनेमें समर्थ होता है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रह्मवाद निरीह, निष्क्रिय, निरक्षन आदि लक्षणोंवाले परम तत्त्वको वतलाता है, परत ऐसे लक्षणोंवाले तत्त्वसे सृष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे सृष्टिका सकत्य ही बन सकता है, न उसमे आविर्माव-तिरोभाव ही हो सकते हैं। अतएव शक्ति-पदार्थको ही जगत्का कारण मानना पड़ता है। इस मतमें ब्रह्म जीवको भी अन्ततोगत्वा धर्मी शक्तिके रूपमें अङ्गीकार कर लिया गया है। इस प्रकार सारा विश्व शक्तिमयके रूपमें ही हिएगोचर होता है—

'सर्वं शाक्तमजीजनत्' (वद्वृच०)

इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है। 'ईगावास्य-मिदम्' इसी अभिप्रायका द्योतक है। इसिलये श्रक्तिकारणवाद ही युक्तिसङ्गत सिद्धान्त है। 'तदेजित तन्नेजित' इत्यादि मन्त्रका अर्थ ब्रह्मवादसे ठीक सङ्गत नहीं लग सकता, क्योंकि 'एजू कम्पने'का अर्थ कियापरक ही है। निष्क्रिय ब्रह्मवाद-में यह असम्भव है। इसकी यथार्थ सङ्गति शक्तिकारणवादसे ही लग सकती है। इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका अर्थ भी समझना चाहिये। द्वैत-विशिष्टाद्वैतवादोंमे तो शक्तिपदार्थ माना ही जाता है। शक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमे भी इसे मानना ही पड़ा है। स्वामी श्रीविद्यारण्यने कहा है—

> वस्तुधर्मा नियुम्येरन् शक्त्या नैव यदा तदा । अन्योन्यधर्मसाङ्कर्यादविष्कवेत् जगत्खलु ॥ ( प० द० ३ । ३९ )

'वस्तुधर्मको नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो परस्पर अन्योन्य धर्मका सकर होकर जगत् नष्ट हो जायगा।' शक्तिपदार्थ स्वसत्ताश्चन्य मिथ्या होकर जगत्का नियामक कैसे हो सकता है, यह एक विचारणीय बात इस मतमें है। शाक्तिसदान्तमें शक्तिपदार्थ स्वतन्त्र सिचदानन्दस्वरूप माना गया है। इसीके अनुसार ईशोपनिषद्का अर्थ कैसे सगत होता है, इसे यहाँ बताते हैं।

### उपनिषदर्थ-संगति

काण्व-माध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस उपनिषद्में एक ही तत्वका प्रतिपादन हुआ है । यद्यपि दोनों-के पाठोंमें शब्दकृत अनेक मेद हैं तथापि मौळिक अर्थमें मेद नहीं है। उपक्रमोपस्हारन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरम्भ करके उसीमें उपसंहार किया गया है। 'ईशावास्यिमदं सर्वमः' इस मन्त्रमें 'ईशाया आवास्यमः' ऐसा अ े लेनेसे 'ईशा' पराश्चिकत्प परब्रह्मका अभिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता है। इसे पराशक्तिका यह सारा ससार वासस्थान है। इसमे त्यागरूप अर्थात् उसीका सब कुछ है, उसके प्रसादरूपसे ही भोग्य-वस्तुओंका प्रहण कर मुमुक्षुको अपना निर्वाह करना चाहिये। 'ददाति प्रतियद्धाति'के अनुसार ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसहारमें 'योऽसावसी पुरुषः सोऽहमस्मि' (१६) इस मन्त्राशके द्वारा पराशक्तिमें ही उपसहार किया गया है। 'सोऽहम् यह पराशक्तिका वाचक है।

सकार. शक्तिरूप. स्याद्धकारः शिवरूपक । उभयोरैक्यमादाय पराशक्तिरुदीर्यते ॥

इस तन्त्रवचनसे यह स्कुट होता है। प्रथम मन्त्रमें जो तत्त्व कहा गया है उसे जान छेनेपर ससारमें कर्म करते हुए भी साघक निर्छित रहता है, यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है। तीसरे मन्त्रमें आत्मज्ञानकी आवश्यकता बतायी गयी है। चौथे-पाँचवें मन्त्रोंमें परमात्माका स्वरूपलक्षण बताया गया है, छठे-सातवेंमें आत्मज्ञानका फल शोक-मोहकी निवृत्तिरूप कहा गया है। आठवेंमें जगत्के सञ्चालक सगुण रूपको बताया गया है। इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्त्रोंका है। शक्तिका निदेश प्रायः खीलिङ्ग शब्दोंसे ही होता है; परत्र यह नियम नहीं है कि पुँलिङ्ग, नपुसकलिङ्गका प्रयोग उसके विषयमें वर्जित हो। किव कालिदासने कहा है—

न स्वमम्ब पुरुषो न चाङ्गना चित्स्वरूपिणि न षण्डतापि ते । नापि अर्तुरापे ते त्रिलिङ्गिता त्वां विना न तदपि स्फुरेदयम् ॥

इसलिये इन उक्त आठों मन्त्रोंमें पुँछिङ्ग, नपुर्सकलिङ्ग शन्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिद्धिमें विरुद्धताका आपादक नहीं हो सकता।

दूसरे वर्णकर्मे विद्या-अविद्या, सम्मूति-असम्मूतिके रहस्य-का वर्णन छः मन्त्रोंमें किया गया है। निर्देश तथा अर्थके अनुसार यह अर्थ शक्तिपरक ही है। श्रेष तीन मन्त्रोंमें उक्त अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्त्वमें पर्यवसान किया गया है; एवं अद्भेतकी सिद्धिके छिये जीव-तत्त्वका अमेद 'अस्मि' क्रियापदसे बताया गया है। अन्तिम मन्त्रमें क्रममुक्तिके प्रापक मार्ग (देवयान) को बताया है, जो मन्यमाधिकारियोंके छिये कहा गया है। ईशा, विद्या, अविद्या, सम्मूति, असम्भूति, सोडहम् आदि शक्तिवाचक अनेकी पदीका प्रयोग उक्त अर्थको नि:सन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता है, जिससे ईशोपनिपद्का तात्पर्य 'शक्ति-कारणवादमं' स्पष्ट हो जाता है।

## विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति

्विद्या-अविद्यां आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रोंके अर्थ उपनिपद्के भाष्यकारोंने भिन्न भिन्न रीतिसे परस्पर विलक्षण रूपसे किये हैं। कोई समुचयवादके अनुसार, कोई कमममुचयके अनुसार, तो कोई कुछ तो कोई कुछ । सम्भूति-असम्भृतिका भी अर्थ ऐसे ही फिया गया है—कोई विज्ञानवादके खण्टनमें करते हं, तो कोई प्रतिमा पूजनके निपेधमे। इन अथांपर दृष्टि डालते हं तो इनका अभिप्राय समझना एक दुरूह कार्य प्रतीत होता है। 'लिलतासहस्रनाम'के 'सौमाग्य-भास्कर' भाष्य करनेवाले स्वनामधन्य आचार्य मास्कररायने 'विद्याविद्यास्वरूपिणी' इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की है उसे यहाँ देते हे, जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा सकता है—

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय९ सह। भविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जूते॥

इति श्रुतो प्रसिद्धे विद्याविद्ये, विद्या स्वात्मरूप ज्ञानम् अविद्या चरमवृत्तिरूपं ज्ञान तदुभय स्वरूपमस्याः । उक्त च वृहद्वारदीये—

> तस्य शक्ति परा विष्णोर्जगस्कार्यपरिक्षमा। भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्यति गीयते॥

इति देवीभागवतेऽपि ब्रह्मीव सातिषुप्पापा विद्या-विद्यास्वरूपिणीति । तम्नैव स्थलान्तरे 'विद्याविद्येति देव्या हे रूपे जानीहि पाथिव । एकया मुच्यते जन्तुरन्यया बध्यते पुनरिति । यहा विद्येव चरमवृत्तिरूपं ज्ञानम्, अविद्या भेदश्रान्तिरूप ज्ञान स्वपरवद्यारमकं ज्ञानम् । स्वपदस्यारम-याचिस्वात् स्वं ज्ञातावारमनीति कोशात्, एतस्त्रयं रूपमस्या.। उक्तं च छेड़े—

> आन्तिर्विद्या पर चेति शिवरूपमिद प्रयम् । भार्येषु भिष्मरूपेषु विज्ञानं आन्तिरूच्यते ॥ भारमाकारेण संवित्तिर्रुधैविशेति कृष्यते । विकल्परहित तरवं परमित्यभिधीयते ॥ इति ।

अर्थात् 'विया चाविद्या च' इस मन्त्रमें विद्याविद्या

प्रसिद्ध है। विद्या स्वात्मरूप ज्ञान और अविद्या चरमबृचिरूप 'अहं ब्रह्मासि' का ज्ञान—ये दोनों जिसके खरूप हैं, उसे विद्याविद्या कहते हैं । परोक्षापरोक्ष ज्ञान भी वेदान्तमें इसकी सजा है। बृहन्नारदीयमे कहा है—'उस परमात्माकी पराशक्ति जगत्कार्य करनेमें समर्थ है। वह भाव-अभाव रूपवाली विद्या-विद्या शब्दसे कही जाती है। देवीमागवतमें भी कहा है-- वह दुप्पाप्य पराशक्ति ब्रह्म ही है। वह विद्याविद्यास्वरूपवाली है। वहीं दसरे खलपर कहा है- 'हे राजन् ! विद्याविद्या दो रूप देवी-के हैं, एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूसरेसे बँघता है। अथवा विद्या ही चरमवृत्तिरूप ज्ञान है। भेद-भ्रान्तिरूप ज्ञान अविद्या है। **'ख' परब्रह्म ज्ञान—ये तीनों जिसके खरूप हैं 'ख'पद आत्मा-**का वाचक है। १ लिक्कपुराणमें कहा है- 'भ्रान्ति, विद्या और पर-ये तीन रूप शिवके हैं । पदार्थीमे भेदबुद्धिरूप जो ज्ञान है, वह 'भ्रान्ति' है। आत्माकार अनुभव 'विद्या' है, विकल्परहित तत्त्व 'पर' है।' इन पुराण-वचनोंसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो जाता है, जिसे महर्षि व्यासने मिन्न-मिन्न प्रसङ्गीपर पुराणींमे व्याख्यान किया है-

सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके द्योतक हैं। उत्तरगीतामें इसी रूपमे माना गया है। जिस तरह परोक्षापरोक्ष ज्ञानका साहचर्य है, ऐसा ही सम्भूति-असम्भूति-का भी साहचर्य अभिप्रेत है। ऐसा अर्थ माननेपर स्वाभाविक अर्थसंगति लग जाती है। लिङ्गपुराणमें ज्ञानके जो तीन मेद कहे गये हैं, उनकी सगति इस उपनुषद्में बैठ जाती है। आठ मन्त्रतक तत्त्व-ज्ञान, छः मन्त्रोंमें विद्याविद्याका ज्ञान और शेष अविद्यामे ही पर्यवसित हैं।

### उपसंहार

सिक्षत रूपमें पराशक्तिका ईशोपनिषत्मितपादित जो क्रम यहाँ वताया गया है, उसका समन्वय वेदान्तवाक्योंमें भी है, जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-मन्थ एवं तन्त्रोंमें माना गया है। उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे मलीमाँति परिचित हैं। इस सकेतमात्रसे यद्यपि सर्वथा समाधान होना अशक्य है, तथापि विचारकोंके लिये एक मार्ग अवश्य निर्दिष्ट हो जाता है, जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा। ॐ शम्। प्रेपक—प० श्रीरेवाशंकरजी त्रिपाठी, श्रीपीतान्वरापीठ



# ब्रह्म और ईश्वरसम्बन्धी औपनिषदिक विचार

( डेखक-श्रीवानवहादुर श्री के॰ एस्॰ रामस्वामी शास्त्री )

आज टो ऐसी घारणाओं ना अस्तित्व देखनेंग आ रहा है, जिनसे हिंदुत्वके अन्त.प्रासाटमें भी टरारें पड़ गयी है । उनसे हिंदुत्वकी अखण्डता संत्रमा हो रही है। वहाँ उन्हींकी समीक्षा करनेका विचार है। पहली घारणा यह है कि श्रीगङ्कराचार्यके अद्दैत-वेदान्तने हिंदूधर्ममे एक नये सम्प्रदाय-को जन्म दिया और यह प्रस्थानत्रयके तीनो अङ्ग उपनिपद, ब्रह्मसूत्र और गीतामेसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नई। है। दूसरी वारणा यह है कि हिंदू-दर्शनके अदैतः विशिष्टादैत और द्वैत-ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हैं, और हिंदूधर्मका कोई अविकल रूप नहीं है वर कई वेमेल मान्यताओंका यह एक अदृढ समुदायमात्र है । शक्तिहीन और अव अस्तित्वहीन राष्ट्रसङ्घ (League of Nations) के ही समरूप यह एक दुर्वछ घर्मसङ्घ है। पर यथार्थ तो कुछ और ही है । ये दोनों धारणाएँ विस्कुल झूठी हे । सम्प्रदाय और श्रुति दोनों अद्दैत-वेटान्तका पूर्णरूपसे अनुमोटन करते हैं और अद्वेत, विशिष्टाहैत एव द्वैत-ये तीनों ही किसी अखण्ड और एक ही वर्मके विभिन्न अङ्ग है, ठीक उसी तरह, जैसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा—ये त्रिमूर्तियाँ वास्तवमें तीन रूपोंवाली एक ही मृर्ति है (कालिटास कुमारसम्मवमे कहते है- 'एकेंव मृर्तिविंभिदे त्रिधा सा' )। इस एक मृर्तिकी सवसे सन्दर अभिव्यक्षना गायद मगवान् दत्तात्रेयके सम्मिलित रूपमें हुई है।

पहले पहली बारणाको कसौटीपर रखते हैं। बास्तविक बात तो यह है कि श्रीग्रङ्कराचार्यजीने स्वय सम्प्रदायके अनुगमनमें विशेष गौरव माना है। वे कहते हैं—

असम्प्रटायवित् सर्वशास्त्रविदिष मूर्खेवदुपेक्षणीय ।

'सम्प्रदायको न जाननेवाला सत्र शास्त्रोका पण्डित भी मृर्खके समान उपेक्षणीय है।' अपने तैत्तिरीयोपनिपद्के भाष्यारम्भमे वे कहते ई---

यैरिमे गुरुमि पूर्व पत्रवाक्यप्रमाणत । च्याख्याता सर्ववेदान्तान्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥

पूर्वकालमे जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमाणोंके विवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों (उपनिपदीं) की व्याख्या की है, उन्हें में सर्वदा नमस्कार करता हूँ। उनके

कथनानुसार सूत्रोंमे श्रुतिका सार है और उनके भाष्यमें प्रस्थानत्रयकी मम्प्रदायगत न्त्राख्याको ही प्रकट किया गया है।

'बेटान्तवाक्यकुसुमग्रयनार्थत्वात् सूत्राणाम् ।' ( स्त्रमाध्य )

'तिटिट गीताशास्त्र समस्तवेटार्थसारमंत्रहमूते दुर्विज्ञेयार्थम्' (गीतामाध्य)

फिर श्रीशङ्कराचार्यने वार-वार इस वातको आग्रह-पूर्वक कहा है कि ई-धरविपयक जानका एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ साधन शित है। इसका अनुकूल तर्कसे समर्थन प्राप्त होना चाहिये तथा जिजासुको अनुमन, अवगति अयवा साधात्कार आदि नामोंसे वाच्य स्थितिको प्राप्त करा देनेकी इसमे शक्ति होनी चाहिये। वे वेदोंको स्वतः प्रकाश और स्वत प्रमाण मानते थे और इसकी घोषणा भी करते थे।

'वेडस्य हि निरपेक्ष स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये ।'

गङ्करके मतमें निर्गुण बहा और सगुण बहा एक ही वस्तु-के दो रूप हैं। स्वरूप-दृष्टिसे वे निर्गुण है और जगत्के सम्बन्धसे वे सगुण है। अपने स्वरूपलक्षण तथा तटस्थलक्षणके मिद्धान्तद्वारा वे एक अनन्त, सनातन आनन्दतरमें द्वैतकी उन्द्रावना किये बिना मी विभेदकी स्थापना करनेमें समर्थ हुए हैं। निम्नलिखित श्रुतिवाक्योंसे इस विपयका यथार्थ निर्णय हो जाता है। विशिष्टाद्वैती अथवा द्वैती इनकी किमी और प्रकारसे व्याख्या नहीं कर सकते।

यत्र त्वस्य सर्वभात्मैवाभूत् तत् केन क पश्येत्

• • केन कं विज्ञानीयात् ।

( ब्रह्टारण्यक ४ । ५ । १५ )

'जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे ' और किसके द्वारा किसे जाने।'

वाचारम्मण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम् । ( छान्दोग्य० ६ । १ । ४ )

'विकार केवल वाणीके आश्रयमृत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है।'

यत्र नान्यत्पर्श्यति नान्यच्छृणोति नान्यद् विजानाति

स भूमाथ यन्नान्यत्वस्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद् विजानाति तदस्य यो वे भूमा तदमृतमथ यदस्य तन्मर्त्यम् ।

(छान्दोग्य० ७। २४।१)

'जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता—वह भूमा है, किंतु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एव कुछ और जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है, वहीं अमृत है और जो अल्प है, वहीं मत्यें है।'

इद्द सर्वं यदयमातमा ।

(ब्रह्दार्ण्यकः० २।४।६,४।५।७)

'यह सब आत्मा ही है।'

आत्मैवेद सर्वम् । (छान्दोग्य० ७। २५।२)

'आत्मा ही यह सब है।'

ब्रह्मैवेद्र सर्वम्। (नृसिंह० ७ । ३ )

'ब्रह्म ही यह सब है।'

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्।

(छान्दोग्य०६।२।१)

'हे सोम्य । आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था।'

तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं अदिद्युपासते।

(क्नेन०१।५।८)

'उसीको तू ब्रह्म जान । जिसकी लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है ।'

प्रज्ञान वहा ।

(शु०र०२।१)

'प्रज्ञान ही ब्रह्म है।'

तस्वमसि।

(छान्दोग्य०६।८।७,६।०।४,६।१४।३)

'वही तू है।'

अयमात्मा ब्रह्म। (बृहदारण्यकः २।५।१९)

'यह आत्मा ही ब्रह्म है।'

अह ब्रह्मास्मि। (ब्रह्दारण्यकः १।४।१०)

'में ब्रह्म हूँ।'

इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि वादरायणके ब्रह्मसूत्र इस बातपर जोर देते हैं कि परमात्मा ही जगत्का ख्रष्टा, पालक और सहारकर्ता है और जीवात्मा परमात्मासे प्रेरित एव नियन्त्रित हुआ गतागतके चक्रमें तबतक घूमा करता है जबतक कि ब्रह्मलोकमें पहुँचकर अनाद्यत्तिको नहीं प्राप्त हो जाता । पर वे आत्मा एव परमात्माकी आत्यन्तिक, वास्तिक, आन्तरिक एव नैसर्गिक एकतापर भी जोर देते हैं और इम बातकी घोपणा करते हैं कि जगत्की प्रातिमासिक सत्ता ब्रह्मकी पारमार्थिक सत्तापर अवलिम्बत है तथा मूलतः दोनों एक ही हैं।

तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः। (मस० २।१।१४)

--सूत्रकी व्याख्या करते हुए अपने भाष्यमें श्रीगद्धरान्वार्य-जी कहते हे---

तस्माद् यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वम्, यथा च मृगमृष्णिकोटकादीनाम्परादिभ्योऽनन्यत्व दृष्टस्त्ररूपत्वात् स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्,
एवमस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपञ्चजातस्य व्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इति दृष्टव्यम् । . . . सृत्रकारोऽपि
परमार्थाभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह् । . . . . अप्रत्याख्यायेव कार्यप्रपञ्च परिणामप्रक्रिया चाष्ठयति ।

इसिलये जैमे घटाकाग, करकाकाग आदि महाकागसे अभिन्न हैं, जैसे जल-सी मासनेवाली मृगतृष्णा ऊपरसे अभिन्न है, क्योंकि उनका स्वरूप दृष्टिगोचर ट्रोकर नए ट्रो जाता है और वे सत्तारहित है, उसी प्रकार यह भोकृ, भोग्ये आदि प्रपञ्च ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। ••• स्त्रकार भी परमार्थके अभिप्रायसे 'तदनन्यत्वम्०' (कार्य-कारणका अनन्यत्व—अभेद है) ऐसा स्त्रमें कहते हैं। •• और कार्य प्रपञ्चका प्रत्याख्यान किये विना परिणाम प्रक्रियाका आश्रयण करते हैं।

श्रीमगवद्गीनामें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। (१३।२)

'हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज अर्थात् जीवात्मा भी मुझे ही जान ।'

अहमारमा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित । (१०।२०)

'हे अर्जुन । मै सब भूतों के हृदयमे स्थित सबका आत्मा हूँ ।'

अनादिमत्तर ब्रह्म न सत्तत्तासदुच्यते ॥ (१३।१२)

'वह अनादिवाल परमब्रहा न सत् ही कहा जाता है। न असत् ही ।'

अनादित्वाशिर्गुणत्वात्परमात्मायमञ्ययः । (१३।३१)

'हे अर्जुन । अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा गरीरमे स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है।'

इस प्रकार निर्शेण ब्रह्मकी सत्ताको स्वीकार करते हुए भी जिसकी स्वीकृति हमें काट, हेगेल, गोपेनहर, ब्रैडले, बोसैन्के प्रभृति पश्चिमी विचारकोंके दर्शनोंमे भी मिलती है। श्रीगद्भरको सगुण ब्रह्मकी मक्तिकी परम महिमाको स्वीकार करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। वास्तवमे वे भगवान्के सबसे बड़े भक्त हैं। 'भज गोविन्दम्, हरिमीडे' आदि अपने भक्तिपूर्ण स्तोत्रोंमे ही नहीं, वर अपने प्रकरण प्रन्थोंमें भी उन्होंने इस सत्यको निर्भान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है। उनके प्रवोध सुधाकरमें श्रीकृष्णका परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन और स्तवन है। उसी ग्रन्थमें वे आगे चलकर जानमार्ग और भक्तिमार्गका अन्तर बतलाते हुए कहते है कि दूसरेकी अपेक्षा पहला मार्ग दुर्गम और जिटल है, पर दोनोंसे जिस जिस आनन्दकी प्राप्ति होती है वे दो प्रकारके होते हुए भी अनन्त, मेदरहित, परम और सनातन हैं। श्रीकृष्ण ही मूर्तब्रह्म भी हैं और अमूर्तब्रह्म भी । इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके अनुरूप वे हमें या तो सायुज्य प्रदान करते हे, या कैवल्य ।

> मूर्तं चैवामूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे ॥१६९॥ इत्युपनिपत्तयोवां द्वो भक्तो भगवदुपिटण्टो । क्लेशाटक्लेशाद्वा मुक्ति स्यादेतयोर्मध्ये ॥१७०॥

> श्रुतिभिर्महापुराणे. सगुणगुणातीतयोरेक्यम् । यत्प्रोक्तं गृहतया तदहं वक्ष्येऽतिविश्वदार्थम् ॥१९४॥ भृतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमय सिचटानन्द । प्रकृते. पर. परात्मा यहुकुलतिलक स एवायम् ॥१९५॥

यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ.।
सर्वगत. सर्वातमा तथाप्ययं सिच्चदानन्द.॥२००॥
'मूर्त (साकार) और अमूर्त (निराकार) दोनों ही
ब्रह्मके रूप हैं—ऐसा उपनिपद् कहते हैं, और भगवान्ने भी
उन दोनों रूपोंके (ब्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासकमेदसे)
दो प्रकारके भक्त बताये हैं। इनमेंसे एक अव्यक्तोपासकको
क्लेंगसे और दूसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे मुक्ति मिलती है।'

'श्रुतियों और महापुराणोंने जो सगुण और निर्गुणकी एकता गृदभावसे कही है, उसीको में स्पष्ट करके बतलाता हूँ । जो ज्ञानस्वरूप, सिचदानन्द, प्रकृतिमे परे परमात्मा सब भूतोमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित है, ये यदुकुलभूपण श्रीकृष्ण वही तो हैं।'

'यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से

दिखायी देते हैं, तथापि सर्वन्यापी, सर्वात्मा और सिचदानन्द-स्वरूप ही हैं।

इसको मैं गीताके इन दो प्रसिद्ध व्लोकोंकी सर्वोत्तम व्याख्या समझता हूँ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते स्ताः॥
क्षेशोऽधिकतरस्तेपामन्यक्तासक्तचेतसाम् ।
(१२।४-५)

'वे सम्पूर्ण भूतोके हितमे रत योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सिचदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्तचित्त-वाले पुरुपोके साधनमें परिश्रम विशेष है।'

> ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमसृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुष्यस्यैकान्तिकस्य च ॥ (१४।२७)

'उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मै (श्रीकृष्ण) हुँ।'

इस छोटे से लेखमे दूसरी भ्रामक धारणाका भी थोड़ेमे ही निराकरण करके सन्तोप करना है। जैसे त्रिमूर्तियाँ एक-दूसरेके प्रति विरुद्ध और सघर्पशील नहीं है, उसी प्रकार अद्वेत, विशिष्टाद्वेत एव द्वेत भी परस्पर विरोधी अथवा एक-दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्प्रदाय नहीं है। त्रिमूर्तियोंके पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोंमे वर्णित कुछ कथाओका प्रयोजन अन्धानुगमन और कहरताको प्रोत्साहन देना नहीं। वर एक ही सिचदानन्दघन भगवानुके विभिन्न रूपोंमेसे अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए रूपविशेषमें भक्तिको घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन कयाओं को इसलिये नहीं लिखा है कि लोग उन्हें पढकर आपसमें सरफोड़ी करें, या एक दूसरेको बुरा-भला कहे और ललकारते फिरें । उन्होंने तो केवल उसी विचार-बीजको विभिन्न रूपोंमे विस्तारके साथ पछन्नित किया है, जिससे प्रेरित होकर उपनिपदोंके द्रप्रा ऋपियोंने केनोपनिपद्में यह कहा या कि इन्द्र तथा अन्य देवताओंको परब्रह्मका ज्ञान उमाने कराया था। ब्रह्मकी एकताको ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित कर चुका था-'एकं सद् विप्रा बहुधा बदन्ति' ( एक ही सत्यको विद्वान् लोग अल्गा-अलग पुकारते हैं )। त्रिमूर्तियों-मे ज्यवहारको लेकर जो मेद है, वह उनकी तारिवक एकता-का वाध नहीं करता। यह बात वैसी ही है, जैसे वायसराय और गवर्नर-जनरलके कार्य अलग-अलग होते हुए भी वे इन

पदोके अधिकारीकी एकताको नहीं मिटाते या जैसे जिला-न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अलग-अलग होते हुए भी इन पदींपर आसीन एक ही अधिकारीकी एकताको नहीं नष्ट करते।

मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्वैत, विभिष्टाद्वैत एव दैत सिद्धान्तों की एकता भी अक्षुण्ण है। यहाँ भी श्रीकृष्णकी वाणी सदाकी भाँति हमे समन्वयकी कुन्जी प्रदान करती है—

> ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुराम्॥ (गीता ९।१५)

'द्सरे जानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मका जानयज-के द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित मुझ विराट्रूप परमेश्वरकी पृथग्भावसे उपासना करते हे । सायुज्य और कैवस्यके स्वरूपमें कोई भेद नहीं है। विशिष्टाइतीकी विदेह-मुक्ति अद्वैतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नहीं करती। द्वैती तय भूल करता है, जब वह नित्यवद्ध और नित्य ससारी जीवों नी वात कहता है। मोक्षके अधिकारी सभी है, परतु इतना तो हम समझ सकते हैं कि जबतक प्राकृत गरीरका अभ्यास बना है, तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही और शुद्ध सास्विक अप्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन नहीं रहेगा, अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी ( निरज्जनः परम साम्यमुपैति ) । किंतु इन अवस्थाओंका अनुभव असप्रज्ञात समाधिमें निष्पन्न होनेवाली परमात्माके साथ आत्मा-की अविकल एका कारताके अनुभवका निराकरण नहीं करता। श्रीरामकृष्ण परमइसके शर्व्दोमें तालावमें छोड़ देनेपर विल्कुल भीग जानेपर भी कपड़ेकी गुड़िया अपनी आरुतिको बनाये रक्लेगी, परतु चीनी अथवा नमककी गुड़िया अपने भिन्न आकारको तो खो ही देगी, वह तड़ागमें घुल मिलकर उमीमे विलीन भी हो जायगी।

मेरी समझसे निम्नाङ्कित दो प्रसिद्ध क्लोक हमें उस धरातलपर पहुँचा देते हैं जहाँसे हम, जिन्हें आजकल लोग परस्पर प्रतिकूल, विरोधी और विनाशी समझते हैं, उनमें सामञ्जस्य, समता और एकताका अवलोकन कर सकते हैं।

दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पत्र्येद् ब्रह्ममयं जगत् । देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशक. । आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहिमति मे निश्चिता मति ॥ 'ऑसोंमे जानाञ्जन लगाकर मसारको ब्रह्ममय देखना चाहिये।'

'देहबुद्धिसे तो में दास हूँ, जीवबुद्धिसे आपका अग ही हूँ और आत्म बुद्धिसे में वही हूँ जो आप हैं। यही मेरी निश्चित मित है।'

इसीलिये तो ब्रह्मसूत्रके अध्याय दो, पाट तीनमे आत्मा-की परमात्मासे पृथक्ता और उसपर निर्भरता बताकर सूत्रकार कहते हैं—

'आत्मेति तूपगच्छिन्ति ब्राहयन्ति च ।' ( ४ । १ । ३ ) इस सूत्रपर भाष्य करते हुए श्रीशद्भराचार्यजी अन्तमें कहते हैं—

'तसावात्मेर्वेचेक्वरे मनो दधीत।'

इम कारण यह मेरा आत्मा ही है, इम प्रकार ईश्वरमें मन लगाना चाहिये।

इस दृष्टिकोगके द्वारा सूत्रकारने वादितकी इस मान्यता-का कि, मोक्षकी अवस्थाम जीवातमाका मन और इन्द्रियोंसे सम्यन्ध छूट जाता है, जैमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्यन्ध उस अवस्थामें भी बना रह सकता है, समन्वय किया है। बादरायण कहते हैं कि परमानन्द दो प्रकारका अर्थात् उभय-विध होता है।

अभावं वादरिराह् होवम् ॥ ४ । ४ । १ ० ॥
भावं जैमिनिर्विकलपामनात् ॥ ४ । ४ । १ १ ॥
हादशाहबदुभयविध वादरायणोऽत ॥ ४ । ४ । १ २ ॥
श्रीशङ्कराचार्यजी इसपर अपने भाष्यमे स्पष्ट कहते हं—
'वादरायण पुनराचार्योऽत एवोभयलिङ्गश्रुतिदर्शनादुभयविधत्वं साधु मन्यते यदा सशरीरता संकल्पयति, तदा
सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरता तदाऽशरीर इति । मत्यसंकल्पत्वात्, संकल्पत्रैचिन्याच ।'

'परतु वादरायण आचार्य इसीसे उभयलिङ्ग की 'नुति देरानेसे उभय प्रकारको साधु—उचित मानते हे । जव-सशरीरताका सङ्कल्प करता है, तत्र सशरीर होता हे और जव अशरीरताका सङ्कल्प करता है तव अशरीर होता है, क्योंकि उसका सङ्कल्प सत्य है और सङ्कल्पका वैचिन्न है।'

हि। ऐसे प्रकरणोके रहते हुए हमारे मध्यकालीन एव अर्वाचीन सभी विवादोंका अन्त हो जाना चाहिये। हमे वास्तविक, अखण्ड, समग्र, प्रगतिशील महान् हिंदूधर्मका शान प्राप्त कर उसीका अनुगमन करना चाहिये।

## पाश्चात्त्य विद्वानोंपरं उपनिषदोंका प्रभाव

( लेखक-श्रीयुत वमन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्० ए० )

उपनिपदोंके निडान्त इतने गृढ और मार्त्रभौम हैं कि उनका विद्वानीपर, चाहे वे किसी देशके निवासी और किसी भी धर्मके अनुयायी क्यों न हो, गहरा प्रभाव पड़ा है। किसी रुसरे धर्मग्रन्थको इतर धर्मावलिम्वयाँमे ऐसा हार्दिक और अकृत्रिम आदर नहीं प्राप्त हुआ है । हम यह स्मरण रखना चाहिये कि उपनिपद् हिंदुअंकि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक बन्थ ह । प्रन्येक हिंदू, चाहे यह वैणाव, शैव, शाक्त आदि किसी सम्प्रदायका क्यों न हो। उपनिपदातो सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ-के रूपमें अवस्य स्वीकार करता है। प्रत्येक हिंदू के धार्मिक विश्वासमा आधार वेद है। वे अपीक्येय है, अतएव उनमे भ्रम एव प्रमादवी तनिक भी सम्मावना नहीं की जा सकती। और उपनिपद् देदोंके मारभाग है। वेटोंके 'सहिता' एव 'ब्राह्मण' भागों में अधिक्तर छोटे-मोटे देवताओका और बहुत थोड़े खलोंमे परत्रहारा उल्हेरा है, परतु उपनियद् तो परव्रहा, उनके स्वरूप, जीवात्माके स्वरूप, ब्रह्मसाकारके उपाय तया ब्रह्मसाक्षात्मारके बाद जीवात्माकी स्थिति आदिके वर्णन-से भरे पढ़े हैं। विदेशी विद्वान् उपनिपदाम बहुत-मे ऐसे प्रओं-का समाधान पाकर चित्रत रह गये हैं। जिनका उत्तर अन्य धमों तथा दर्शनोंमें या तो उन्हें मिला ही न था और यदि मिला भी तो बहुत असंतोपजनक रूपमे । उदाहरणार्थ--- ब्रह्म अथवा ईश्वरका स्वरूप क्या है ? जीवात्मा किम तत्त्वरे बना है ! ससारकी रन्दना किस तत्त्रसे हुई है ! जीवकी खर्ग या नरकमे स्थिति क्तिने कालतक रहती है ! उसके बाद स्था होता है <sup>१</sup> देहकी रचनाके पूर्व भी देहीका अस्तित्व था क्या १ कुछ लोग जन्मसे ही मुखी और कुछ जन्मसे ही दुखी क्यों होते हैं ! ने तथा इसी ढगके कई अन्य प्रश्न ऐसे हैं जो सूध्म-दृष्टिसे दर्शनशास्त्रका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन-में अवन्य उठते हैं, । वेदान्तदर्शनमें इनका इतना पूर्ण वैज्ञानिक एव सतोपप्रद उत्तर हे कि जिसका प्रत्येक जिजासु-के मनपर प्रभाव पड़े विना रह नहीं सकता।

वेदान्तदर्शनकी महिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों-मं सबसे पहले थे—अरवदेशीय विद्वान् अल्येरूनी । ये ग्यारहर्ना शताव्दीमं भारतमें आये थे । यहाँ आकर इन्होंने सस्कृत भागका अभ्ययन किया और उपनिपदोंकी सारखरूपा गीतापर ये छट्टू हो गये । यह ज्ञात नहीं कि इन्होंने उपनिपदोका अभ्ययन किया था या नहीं, पर गीताकी जी प्रशमा इन्होंने की है, उसे उपनिपदोंकी ही तो प्रशसा समझनी चाहिये।

मुगल सम्राट् गाहजहाँका प्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह अपने भाई औरगजेवके समान कट्टर मुसल्मान नहीं था । उपनिपर्दी-की कीर्ति सुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई उपनिपदौंका फारसीमें अनुवाद करा डाला। इस फारसी अनुवाद का कामीसी भाषामे पुन. अनुवाद हुआ । इस कासीसी अनुवादकी एक प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान गोपेनहरके हाय लगी । समस्त विदेशी विद्वानोंमे इन्होंने इन प्रन्थोकी सनमे अधिक प्रशसा की है। वे कहते हैं- 'सम्पूर्ण विश्वमें उपनिपदोंके ममान जीवनको ऊँचा उठानेवाला कोई दुसरा अध्ययनमा विषय नहीं है। उनसे मेरे जीवनको गान्ति मिली है। उन्होंने मुझे मृत्युमें भी शान्ति मिलेगी । शोपेनहरके इन्हीं शब्दों को उद्धृत करते हुए मैक्समूलरने कहा है- शोपेनहर-के इन जैंटोंके लिये बदि किसी समर्थनकी आवश्यकता है। तो अपने जीवनभरके अभ्ययनके आधारपर में उनका प्रसन्नता-पूर्वक समर्थन कल्या । उपनिपदीमे पाये जानेवाले अद्भुत मिद्धान्तामा उल्लेख करते हुए गोपेनहरने फिर कहा है-वै मिद्धान्त ऐसे हं जो एक प्रकारसे अपोरुपेय ही है। ये जिनके मस्तिप्ककी उपज हैं, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन है । वेद मनुप्यरचित नहीं हे-अपित अपौरुपेय हैं-इस मान्यता-का कैमा अनुठा अनुमोदन है। पाल डायमन (Paul Deussen) नामक जर्मनीके एक अन्य विद्वान्ने उपनिपदींका मृल सस्कृतमे अध्ययन करके उपनिपद दर्शन ( Philosophy of the Upanisads) नामक अपनी प्रसिद्ध प्रस्तक-का निर्माण किया । उन्होंने लिखा है कि उपनिपदोंके भीतर, जो दार्शनिक कल्पना है, वह भारतमें तो अद्वितीय है ही.

l "In the whole world, there is no study so elevating as that of the Upanisads It has been the solace of my life. It will be the solace of my death."

<sup>2 &</sup>quot;If these words of Schopenhauer required any confirmation I would willingly give it as a result of my life long study"

<sup>3 &</sup>quot;Almost superhuman conceptions whose originators can hardly be said to be mere men"

सम्भवतः सम्पूर्ण विश्वमें अतुलनीय है। बायसनने यह भी कहा कि काट और शोपेनहरके विचारोंकी उपनिपदोने बहत पहले ही कल्पना कर ली थी तथा सनातन दार्शनिक सत्यकी अभिन्यञ्जना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तींसे बढकर निश्चयात्मक और प्रभावपूर्ण रूपमे कदाचित ही कही हुई हारे।—( उपनिषद् दर्शन Philosophy of the Upanısads ) मैक्डानेलने लिखा है—'मानवीय चिन्तनाके इतिहासमें पहले पहल वृहदारण्यक उपनिपदमें ही ब्रह्म अथवा पूर्ण तत्त्वको ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यक्तना हुई है । फासीसी दार्शनिक विकटर कजिन्स लिखते हैं, जब हम पूर्वकी और उनमें भी शिरोमणिखरूपा भारतीय साहित्यिक एव दार्शनिक महान कृतियोका अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गम्मीर सत्योका पता चलता है, जिनकी उन निप्कपों-से तुलना करनेपर, जहाँ पहॅचकर यूरोपीय प्रतिमा कमी-कमी क्क गयी है, हमे पूर्वके तत्त्रज्ञानके आगे घुटना टेक देना पहता है ।

जर्मनीके एक दूसरे लेखक और विद्वान् फ्रेडरिक क्लेगेल लिखते हैं—'पूर्वीय आदर्शवादके प्रचुर प्रकाशपुज्जकी तुलनामें यूरोपवासियोंका उच्चतम तत्त्वज्ञान ऐसा ही लगता है, जैसे मध्याह्न-सूर्यके व्योमव्यापी प्रतापकी पूर्ण प्रखरतामे टिमटिमाती हुई अनलिशिखाकी कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब ।'' उपनिषदोंके उदात्त विचारांसे प्रमावित होनेवाले यूरोपके अत्यन्त अर्वाचीन लेखकों ऐल्ह्र्ज़ हक्स्लेका नाम उल्लेखनीय है। उनका जाखत दर्शन (Perennial Philosophy) उनकी स्वीय अवगतिके अनुसार सनातन धर्मकी ही एक व्याख्या है। उपनिषदोंके 'तत्त्वमिन'—इन अव्दाने उन्हें अत्यन्त प्रमावित किया है। इनमें उन्हें जो विचार और जो आदर्श मिला है, वह किमी अन्य दर्शनगान्तमं नहीं प्राप्त हुआ।

पाश्चात्त्य विद्वानोद्वारा उपनिनदांकी प्रभगके विषयमे इस एक बातको समझ लेना आवश्यक है। यद्यपि उन्होंने आत्माकी सार्वमीम सत्ता आदि सत्य मिद्रान्तोंकी सराहना की है पर क़छ विद्वानोने उपनिपदोंके कई अग तथा उपनिपदों-के अङ्गी वेदोंके भी फितने भागोको नहीं समझ पाया है। इसमे कोई आश्चर्यकी वात नहीं है, क्योंकि वेदेंकि सम्यक् जानके लिये केवल बुद्धि और विद्वत्ताकी (जो यूरोपीय विद्वानी-को पास है ) ही आवश्यकता नहीं है, वर आध्यात्मिक साधना एव वेदाध्ययनकी परम्परा भी (जिनका यूरोपीय विद्वानींके पाम अभाव है ) अवेक्षित है । उन्हें येदिक मस्कृतिकी परम्परा-का परिचय नहीं है, और उनके अपने कुछ ऐसे प्राव्हित विचार है, जिनके बन्धनमें ने मुक्त नहीं हो पाते । कुछनी तो कर्मकाण्डोंके प्रति वड़ी अपधारणा है तया प्रजीके प्रति तो ओर भी । वैदिक देवताओं भी सत्तामें उन्हें स्वाभाविक ही विश्वास नहीं हो सकता। वैदिक देवताओ एव यजाके प्रति अपनी अपधारणाका आरोप उन्होने उरनिपदांके द्रष्टा ऋपियोम भी कर डाला है। यद्यपि उपनिपदोंमें वैदिक देवताओं का उल्लेख भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट लिखा है कि यजीके अनुष्ठानसे खर्गकी पाप्ति हो मकती है और उनका निष्काम आचरण करके मनको शुद्ध एव भगवल्माक्षात्कारके योग्य भी वनायाजा सकता है। फिर भी, अनेक यूरोपीय विद्वानोका कथन है कि उपनिपदोके ऋषियों को वैदिक देवताओं की सत्ता अथवा वैदिक यजोंकी फलवत्तामे कोई विश्वास नहीं या। ऐमी उक्तियोंसे वेदों की निर्मान्त सत्यताके सिद्धान्तको धक्का लगता है, जहाँसे वैदिक तत्त्वजान और हिंदू धर्मका प्रारम्भ होता है। शोक इस वातका है कि आधुनिक मारतीय विद्वानोंने मी, पाश्चारयों-के इन विचारों भी बिना यथार्थता की उचित परीक्षा किये ही युनरावृत्ति की है। अतएव अपने उपनि रदोका जान प्राप्त

<sup>1 &</sup>quot;Philosophical conceptions unequalled in India, or perhaps anywhere elso in the world"

<sup>2 &</sup>quot;Eternal Philosophical truth has soldom found more decisive and striking expression than in the doctrine of the emancipating knowledge of the Atma"

<sup>3 &</sup>quot;Brahman or Absolute is grasped and definitely expressed for the first time in the history of huwan thought in the Brhadaranyaka Upamşad"

<sup>4 &</sup>quot;When we read the poetical and philosophical monuments of the East, above all those of India, we discover there many truths so profound and which make such a contrast with the results at which the European genius has sometimes stopped that we are constrained to bend the knee before the Philosophy of the East"

<sup>5 &</sup>quot;Even the loftiest philosophy of the Europeans appears in comparison with the abundant light of toxental idealism like a feeble Promethean spark

in the full flood of the heavenly glory of the noonday sun-faltering and feeble and ever ready to be extinguished"

करनेके लिये हमें पाश्चात्त्य विद्वानोंके पास नहीं जाना चाहिये। इस कामके लिये हमे श्रीशकर एव श्रीरामानुज आदि महान् आचार्योके ग्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे गुरुकी सहायता छेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित विश्वविद्यालयोंमें नहीं, वर प्राचीन परिपाटीके अनुसार जिक्षा देनेवाली मारतीय सस्थाओंमे उपनिपदोंका ज्ञान प्राप्त किया हो।



# उपनिषदोंमें औदार्य

( हेखक-महामहोपाध्याय डा० पी० के० आचार्य एम्० ए० ( कलकत्ता ), पी-एच्० डी० ( लीडेन ), डी-लिट्० ( लदन ))

'ब्राह्मण' नामक कर्मकाण्डविषयक धार्मिक ग्रन्थ है। कर्मकाण्डकी पवित्रता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उनमे यजोंके अनुष्ठानकी विधियाँ तथा वस्तुतत्त्वकी शास्त्रीय, पौराणिक धार्मिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। इनमेसे ब्राह्मणोंका पहला विपय कर्मकाण्ड है और दूसरा गान गण्ड । पिछला भाग ब्राह्मणोंके अन्तमें आरण्यक नामसे जोडा गया है। आरण्यकींका अध्ययन वानप्रस्थाश्रममें वनमें जाकर करनेका है, गॉवोंमें नहीं—जहाँ ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा आरम्म करता है तथा गृहस्य अपने सासारिक कर्तव्योका पालन करता है । वास्तविक ब्राह्मणप्रन्योंके प्रतिपाद्य विषयसे इन आरण्यकोंका मुख्य विषय भिन्न है। आरण्यकों-में यजानुष्टानकी विधि और कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है। इनमे तो यजों और उनके करानेवाले ऋपियोंके दार्शनिक सिद्धान्तका आधिदेविक एव आध्यात्मिक निरूपण है। प्राचीनतम उपनिपदोंमंसे कुछ तो इन्हीं आरण्यकोंके अन्तर्गत हैं और कुछ उनके परिभिष्ट खरूप हैं। और बहुधा आरण्यकों और उपनिपदोंके वीचकी सीमा निर्धारित करना वड़ा कठिन है।

ये ही ग्रन्थ वेदान्त अर्थात् वेदों के अन्तिम भागके नामने प्रानिङ हुए। यह नाम पड़नेका एक कारण यह है कि इनमेसे अधिकाशकी रचना पीछेकी है और समयकी दृष्टिन उनका खान वैदिक कालके अन्तमें पड़ता है। दूसरे, जिन गृदतम रहस्यों तथा आधिदेविक एव दार्शनिक सिद्धान्तोका आरण्यकों और उपनिपदों में प्रतिपादन हुआ है, उनका अध्ययन-अध्यापन स्वामाविक ही शिक्षा-कालके अन्तिम भागमें होता था। तीसरे, वेदपाठके अन्तमें इनके पाठको एक पवित्र और धार्मिक कर्तव्य माना गया है। चौथे, पीछेके दार्शनिकोंको उपनिपदोंके सिद्धान्तों में वेदोंका अन्त नहीं, वर उनका चरम तात्पर्य दिखायी दिया।

-आरण्यकों और उपनिपदोकी भाषा प्राचीन लैकिक

सस्कृतसे बहुत मिलती-जुलती है। वेदों और ब्राह्मणोंकी मॉित इन्हे स्वरसहित पढनेका विधान नहीं है। भागाकी दृष्टिसे प्राचीनतम उपनिपदोंका स्थान ब्राह्मणो एव सूत्रग्रन्थोंके मध्यमें आता है।

कालकी दृष्टिसे उपनिपदौंको चार वर्गोंमे विभक्त किया गया है। जो इनमे सबसे पुराने हैं, उनको तो ईस्वी सन्-से ६०० वर्ष पहलेका माना जाता है, क्योंकि वौद्धधर्मने उनके कुछ मुख्य सिद्धान्तोंको आधाररूपमे मान लिया है। कालकी दृष्टिसे सबसे प्राचीन वर्गमें आनेवाछे उपनिपद् हैं,--बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौपीतिक---ये गद्यमें है, जिसकी शैली ब्राह्मणोकी शैलीकी भाँति ही अपरिष्कृत है । दूसरी श्रेणीमें कठ, ईश, व्वेताश्वतर, मुण्डक और महानारायणको गिना जाता है। ये सब पद्ममय हैं। केन-जिसका कुछ अञ गद्यमय है और कुछ पद्यमय-इन दोनों श्रेणियांके बीचका है। इनमें उपनिपदोंका सिद्धान्त विकासोन्मुख अवस्थामे नहीं है वर विकसित होकर स्थिर हो गया है। तीमरी श्रेणीके प्रश्न, मेत्रायणीय और माण्डक्य उपनिपदों की भाषा फिर गद्यमय हो गयी है, पर पहली श्रेणी-के उपनिपदों जैसी अपरिष्कृत नहीं है और प्राचीन लौकिक सस्कृतके अधिक निकट है । चौथी श्रेणीमें परकालीन अयर्ववेदीय उपनिपदोकी गणना है। इनमेंसे कुछ गद्यमें है और कुछ पद्यमे ।

सवसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी सख्या दो सौसे अधिक है, वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार किया गया है—(१) सामान्य वेदान्त-उपनिपद्, जिनमे वेदान्तके सिद्धान्तोंका वर्णन है, (२) योगकी शिक्षा देनेवाले योग उपनिपद्, (३) सन्यासकी प्रशसा करनेवाले सन्यास उपनिपद्, (४) विष्णुके महत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले वैष्णव-उपनिपद्, (५) विवके महत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले वैष्णव-उपनिपद्, (६) शाक्तोंके शाक्त-उपनिषद् तथा

इतर सम्प्रदायोंके अन्यान्य उपनिषद्, इनमें सर्वसमन्त्रयता है। योग तथा अन्य उपायोंसे ये सभी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश करते हैं, इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान है ही। इन उपनिषदोंमेंसे कुछ गद्यमय हैं, कुछमें गद्य पद्य दोनोंका मिश्रण है और कुछमे पुराणोंकी गैलीके ग्लोक है।

प्रथम श्रेणीक ऐतरेयोपनिषद्में तीन छोटे छोटे अध्यायों में उपनिषदोंकी शिक्षाका साराश दिया गया है। पहले अध्यायमें ससारकी उत्पत्ति आत्मासे (जिसे ब्रह्म मी कहा है) मानी गयी है। और मनुष्योंको आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति वताया है। यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषस्क्तके आधारपर है, पर उपनिपद्में विराट् पुरुषका जन्म उस जल्से होना बताया गया है, जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है। मानव शरीरमें आत्माके तीन आवसथ अर्थात् निवासस्थल बताये गये हे—इन्द्रिय, मन और हृदय, जिनमें वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्, खप्न और सुर्प्रसनामक अवस्थाओं वर्तमान रहता है। दूसरे अध्यायमें आत्माके त्रिविध जन्मका वर्णन है। आवाग्मनका अन्त मोक्षमें होता है। परमधाममें शाश्वत निवासका नाम मोक्ष है। आत्मस्वरूपका निरूपण करनेवाले अन्तिम अध्यायमें प्रज्ञान' को ब्रह्म कहा है।

उपनिषदोंके सिद्धान्तोंमें जो नये से-नया विकास हुआ हैं। प्रायः उस सबका साराश गौड़पादकी कारिकाने अपने चार प्रकरणोंमें प्रस्तुत कर दिया है।

'जैसे यूनानी दार्शनिक प्लेटोने पामेनिडीजकी शिक्षाओं-को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसी प्रकार गौड़पादके सिद्धान्तोंको एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय यदि किसीको दिया जा सकता है तो श्रीशङ्कराचार्यको । श्रीशङ्कराचार्य (८०० ई०), जिन्होंने वेदान्तपर प्रसिद्ध माष्यकी रचना की है, गोविन्दभगवत्पादके शिष्य थे, जिनके आचार्य ये ही गौड़पाद प्रतीत होते हैं । शङ्करका मत मुख्य रूपसे वही है, जो गौड़पादका है और वहुतसे विचार तथा रूपक, जिनकी झलक गौड़पादके ग्रन्थमें मिलती है, शङ्करके माष्योंमें वार-वार आये हैं।

गोइपादकी कारिकाके चारों प्रकरण उपनिपदोकी चारों श्रेणियोंके रूपमें गिने जाते हैं। पहला प्रकरण तो एक प्रकार-से माण्ड्रस्योपनिनद्का ही छन्दोबद्ध अनुवाद है। उसमें जो बिलक्षण वात कही गयी है, यह है कि जगत् न तो माया है, न किसी प्रकारका परिणाम ही है, अपितु यह ब्रह्मका स्वमाव ही है—टीक उसी प्रकार, जैसे प्योति म्वरूप सूर्यकी किरणें सूर्यसे मिन्न नहीं होता। दूसरे प्रकरणका नाम वैतथ्य-

प्रकरण है, उसमें जगत्को सत्य माननेवाले सिद्धान्तके मिध्यात्वका प्रतिपादन है। जैसे अन्धकार रहनेपर रज्जुमे सर्पेका भ्रम होता है, उमी प्रकार अज्ञानरूप अन्यकारसे आदृत आत्माको भ्रममे जगत मान लिया जाता है । तीसरा अद्देत प्रकरण है। घटाकाग और महाकाशके दृशन्तसे जीवात्मा-के साथ परमात्माकी एकताको समझाया गया है। प्रन्थकारने सृष्टिमी उत्पत्ति और नानात्मवादके सिद्धान्तमा खण्डन किया है। 'सतो जनम' सम्भव नहीं, क्यों कि ऐसा होनेसे जो पहलेसे वर्तमान है उमीका जन्म मानना पड़ेगा, और 'असनो जन्म' भी सम्भव नहीं, वर्यों कि जो वन्त्यापुत्रकी भाँति है ही नहीं, उमका जन्म कहाँसे होगा। अन्तिम प्रकरणका नाम 'अलातगान्ति' हे । इसमे सृष्टिमी उत्पत्ति और नानात्व-की ससारमें कैसे मतीति होती है, इसको समझानेके लिये एक नये दगकी उपमाका प्रयोग किया गया है, यदि एक छड़ीकी, जिसका एक छोर जल रहा हो, इधर-उधर घुमाया जाय तो उस जलते हुए छोरमे विना किमी वस्तुका सयोग किये अथवा उसमेसे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए विना री अनलरेखा अथवा अनल-वृत्त वन जायगा । उस अनलरेखा या वृत्त-का अस्तित्व केवल विज्ञानमें है। इसी प्रकार जगत्के असख्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमात्र हे और वह विज्ञान एक हे।

आत्माके स्वरूपका निरूपण ही उपनिपदोंका मुख्य विषय है। ऋग्वेदके पुरुपसे आत्मातक तथा स्रष्टा पुरुप प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगत्के निर्विदोप कारणतक जो विकासकी परम्परा दृष्टिगोचर होती है, उपनिपदोक्का आत्मा उसकी अन्तिम सीमा है।

उपिनाण्दोंके सिंद्वान्तों का उपदेश करने का अधिकारी किन्हें समझा गया, इसार विचार करने से भी उनकी उदारता- का सक्केत मिलता है। कितपय अपवादों को छोड़ कर यहाँ कि ऋतिक तथा वैदिक मन्त्रों के ऋतिया जाहाग ही होते थे, किंतु उपिनपदों के अने क खलासे यह सिंद्व होता है कि वैदिक कालके वौद्धिक जीवन एव साहित्यिक क्षेत्रसे क्षत्रिय जातिका घनिष्ठ सम्बन्ध था। कौपीतिक जाहाण (२६।५) में प्रतर्दन नामके राजाका वहां के विपयम ऋतिवजा साथ प्रश्लोत्तर होता है। जातप यहां को विपयम ऋतिवजों के साथ प्रश्लोत्तर होता है। जातप यहां को साथ प्रश्लोत्तर होता है। जातप यहां काल ऋतिवज्ञ वार बार बार उल्लेख आया है, ये अपने जास्त्रीय ज्ञानसे सारे ऋतिवज्ञ वने हुए इवेत केतु, सोमग्राज्य एव याज्ञ वल्क्य अग्रिहोत्र विधिके विपयम प्रश्ल करते हैं, सुप्रसिद्ध एव उपदेश पूर्ण है। तीनों मेसे कोई मतोप-जनक उत्तर नहीं दे पाता। फिर भी याज्ञ वल्क्यको जनक स्रे

सी गौर्ष प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने यजके अर्थपर सबसे गहरा विचार किया है, यद्यपि जनकके कथनानुसार अग्निहोत्रका वास्तविक अर्थ अभी याजवल्बयको भी नहीं खुळ पाया था।

उपनिपद्के अनुसार राजा ही नहीं, वर स्त्रियाँ भी, यहाँ-तक कि सन्दिग्ध वर्णके लोग भी साहित्यिक एव दार्शनिक प्रतिद्वित्वाओंमे भाग छेते थे और बहुधा ज्ञानकी पराकाष्ठा-को पहुँचे रहते थे । उदाहरणार्थ-बृहदारण्यकोपनिपद्मे गार्गा विस्तारपूर्वक याजवल्वयसे समस्त जगत्के कारणके विपय-में प्रश्न करती है। यहाँतक कि याज्ञवल्क्यको कहना पड़ता है—'गार्गी । अतिप्रश्न मत करो, प्रश्नकी सीमाको मत लॉघो, कही ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय। सचमुच परमात्म-त्वके विपयमें किसीको अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये। गलाके पुत्र सत्यकामकी कथा और मी तत्त्वपूर्ण है। उसने ।पनी मासे पूछा-भी एक ब्राह्मण आचार्यके यहाँ ब्रह्मचारी ाक्र रहना चाहता हूँ, परतु वे निम्न जातिके शिप्योको ग्रहण हीं करते । मा । मैं किस गोत्रका हूँ ?' माताने उत्तर दिया-ात्स ! मुझे तो गोत्रका पता नहीं । युवावस्थामे जब मै रिचारिकावृत्तिका अवलम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, मी तुम मेरे गर्भमे आ गये थे। अपने गुरुसे कहो कि तुम सत्यकाम जात्राल (जत्रालाके पुत्र) हो ।' आचार्य गौतम हारिद्धमत अपने भावी शिष्यकी इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न हुए और वोले—एक सन्चे ब्राह्मणके सिना कोई दूसरा इस प्रकार नहीं कह सकता । सोम्य । जाओ, सिमधा ले आओ । मै तुम्हें दीक्षा हूँगा । तुम सत्यसे विचल्ति नहीं हुए हो ।' उपनिपदोंमें यह वार-वार आया है कि पराविद्याकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मणलोग क्षत्रियोंके उपसन्न हुए हैं । उदाहरणार्थ— स्वेतकेनुके पिता गौतम ब्राह्मण परतत्त्विपयक उपदेशके लिये राजा प्रवाहणके समीप जाते हैं ।

इस प्रकार जब कि, ब्राह्मणलोग अन्वश्रद्वासे प्रेरित होकर यक्तके अनुष्ठानमें लगे थे, इतरवर्गों के लोग उन महत्तम प्रकींपर विचार करने लगे थे, जिनका उपनिपदों में जाकर वड़ी सुन्दरतासे समाधान हुआ है। मानव-चिन्तनाके इतिहासमें उपनिपदोंका वड़ा महत्त्व है। उपनिपदोंके गृढ सिद्धान्तोंसे लेकर ईरानके सूफी मततक, नवप्लैटानिकों तथा अलैक्जेंड्रियन किश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकल 'लोगोस'के सिद्धान्तनक और ईसाई रहस्यवादी एरवार्ट एव टालरके उपदेशोंतक और अन्ततोगत्वा १९वीं शताब्दीके महान् रहस्यवादी जर्मन विचारक शोपेनहरके दर्शनतक चिन्तनकी एक ही धारा अनुस्यूत है।

# उपनिषद् और अद्वैतवाद

( लेखक--प० श्रीरामगोविन्दजो त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री )

'वेदान्तसार'में सदानन्द योगीन्द्रने लिखा है-— वेदान्तो नाम उपनिषद्ममाणं तद्वपकारीणि शारीरक-गुत्रादीनि च।

अर्थात् मुख्य और गौणके मेदसे 'वेदान्त' शब्दके हो अर्थ है—'वेदका अन्त वेदान्त है', इस व्युत्पत्तिके अनुसार वेदान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिपद् है और उपनिपद्के अर्थवोधके अनुकूल अथवा उसमे सहायक गारीरकस्त्र आदि तथा उपनिषदर्थ-सम्राहक भागवत-गीता आदि गौण अर्थ है। अतः प्रमुख वेदान्त उपनिपद्को ही जानना चाहिये।

वेद-भाष्यमें आपस्तम्य ऋपिका यह वन्त्रन उद्भृत है—

'मन्त्रबाह्मणयोर्वेदनामधेयम् ।'

अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण—इन दो भागोंमें वेद दिभक्त है। इन दोनोंका अन्त उपनिपद् है। कोई उपनिपद् मन्त्र-भागके अन्तर्गत है और कोई ब्राह्मणभागके। ग्रुह्म यजुर्वेदीय मध्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अश्च ईंगावास्प्रोपनिपद् है और कृष्ण यजुर्वेदीय व्वेताश्वतर-सहिता (जो अप्राप्य है) का शेष भाग व्वेताश्वतरोपनिषद् है। सामवेदीय कौथुम शाखाके ताण्ड्य वा पञ्चविंदा ब्राह्मणके अन्तिम आठ भाग छान्दोग्योपनिषद् हैं और शुक्ल यजुर्वेदीय काण्यसहिताके शत-पथब्राह्मणके शेष छः अध्याय वृहदारण्यकोपनिषद् है। इसी प्रकार सभी उपनिषदें वेदके अन्तिम भाग हैं। यहाँ अब यह भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिषदें वेद है। वस्तुतः उपनिषदें वेद और वेदान्त दोनों हैं। इसीसे उपनिषदोंका इतना महत्त्व है।

मन्त्रभागीय उपनिपदोंमें मन्त्रस्वर और ब्राह्मणभागीय उपनिपदोंमें ब्राह्मण-स्वर रहते हैं और इसीके अनुसार इनका अध्ययन भी किया जाता है। स्वर-विशेषके अनुसार ही अर्थ-विशेष किया जाता है। आचार्य शङ्करने ऐसा ही किया है। यही शिए-प्रणाली भी है। प्रायः सारे वैदिक-साहित्यका अर्थ स्वराधीन ही होता है। स्वरमुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय भी है। वेदान्ताचार्योंने आगे चलकर वेदान्तशास्त्रको तीन प्रस्थानोमें विभक्त किया है—श्रुति, स्मृति और न्याय । उपनिषद्भाग श्रुति प्रस्थान है, भागवत, गीता, सनत्मुजात-सिहता आदि स्मृति प्रस्थान हैं और ब्रह्मसूत्र आदि न्याय-प्रस्थान हैं।

वेदका जानकाण्ड होनेसे उपनिपद्को ब्रह्मविद्या कहा जाता है। ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा श्रेप्रविद्या है। उपनिपदों-मे जो ब्रह्मविपयक विज्ञान प्रतिपादित किया गया है, वही पराविद्या है। गेप कर्मविपयक विज्ञान अपराविद्या है। इसे कर्म-विद्या भी कहते है। कर्मविद्या तत्काल फल नहीं देती, कालान्तरमें उसका फल मिलता है। कर्मफल विनाशी भी होता है। इसके विपरीत ब्रह्मविद्या तत्काल फल देती है और यह फल अविनाशी होता है। इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है। यही ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है। कर्मविद्या मुक्तिका कारण नहीं है, हों, ब्रह्मविद्या भातिमें हेतु अवस्य है। इसीलिये कहा गया है कि, 'जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञान नहीं जानता, वह परमात्माको नहीं जान सकता'—

### 'नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्।'

'जो वेदका शाता नहीं है, वह उस ब्रह्मको नहीं समझ सकता।' उपनिपद् वेद है, यह पहले ही कहा गया है।

श्रीराद्धराचार्यके मतसे अद्वेतवाद ही सारी उपनिपदोका तात्पर्य है। एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। दश्यमान जगत् परमार्थ सत्य नहीं है, सपनेमे देखे गये पदार्थकी तरह मिथ्या है, जीवात्मा और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं। यही उपनिप्रत्मिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तको एक क्ष्रोकार्द्धमें कहा गया है—

### श्लोकार्द्धेन प्रवस्थामि यदुक्त ग्रन्थकोटिभि । वहा सत्य जगन्मिण्या जीवो ब्रह्मेव नापर.॥

परतु शङ्कराचार्यसे विरुद्ध मत रखनेवाले वैण्णवाचार्य कहते हैं कि 'दैतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है, अदैतवाद तो नवीन सिद्धान्त है, जिसके जन्मदाता शङ्कराचार्य हैं। इनके पहले अदैतवाद या ही नहीं।' परतु बात ऐसी नहीं है। अदैतवाद प्राचीन ही नहीं, प्राचीनतम वाद है। अपृग्वेदके प्रसिद्ध 'नासदीय सक्त'मे अदैतवाद मा ही उल्लेख है, वहाँ द्वे तवाद मा तो कहीं नाम लेश भी नहीं है। छान्दोग्योपनिपद् (६।२।१) और बृहदारण्यकोगनिषद् (४।४।११) में स्पष्ट ही अदैतवादका वर्णन है। साल्यस्त्रों (१।२१-२४ और १।२।८ और १९) में अदैतवाद ही वेदान्तमत

माना गया है । 'न्यायस्त्र'के 'तदत्यन्तिवमोक्षोऽपवर्ग' । स्त्रके भाष्यमें भी अद्वेतवाद ही वेदान्त सिद्धान्त न्वीकृत हुआ है । कविवर भन्भृतिकी भी—

'एको रस करुण एव विवर्तभेदात ।' तथा---

'ब्रह्मणीव विवर्ताना कापि विप्रलयः कृत ॥'

—अनेक उक्तियों में अहैतवादका मिडान्त ही उपलब्ध होता है। पुराणों में तो जहाँ कहीं भी वेदान्तका उल्लेख हैं, वहाँ अहैतवादके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है। 'स्त-सिहता' और 'योगवासिष्ठ'—जैसे प्राचीन प्रन्थों में अहैतवाद भग पड़ा है। 'नैपधचिरित' (२१।८८) में तो बुडकों भी 'अह्रयगदी' कहा गया है। शान्तरिक्षतके 'तन्त्य-सप्रह' (३२८।१२९) में अहैतवादका उल्लेख है। दिगम्यराचार्य सामन्तभड़ने 'आप्तमीमामा' (२४ क्लोक) में अहैतवादकी चर्चा की है। स्थानसकोचके कारण इस प्रकारकी उक्तियोका यहाँ अधिक उल्लेख नहीं किया जा नकता। मुख्य वात यह ममित्रये कि अहैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है।

परतु अद्देतचादके विरोधी अपने पक्षके नमर्थनमं कठोपनिपदका यह मन्त्र उपिश्वत करते हे—

ऋत पियन्ती सुकृतस्य छोके
गुहा प्रविष्टी परमे पराद्धे।
छायातपा बहाविदो बदन्ति
पञ्चामयो ये च त्रिणाचिकेता ॥

'इस दारीरम एक अपने कर्मका फल भोग करता है और दूसरा भोग कराता है। दोनां ही हृदयाकाडा और बुद्धिमे प्रविष्ट है। इनमे एक (जीवात्मा) ससारी है, दूसरा (परमात्मा) अससारी है। इसोलिये ब्रह्मजाता और ग्रहस्थ इन दोनोंको छाया और आतप (धूप) के समान विलक्षण कहते है।'

अद्वेतचादके खण्डनमं दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समानं वृक्षं परिपस्वजाते।

तयोरन्यः पिष्पळ स्वाद्वस्य
नश्चनत्यो अभिचाकशीति ॥

( मुण्डक ३ । १ । १ )
अर्थात् 'सहचर और ससा दो पश्ची एक वृक्षका आश्चय

क्रके रहते हैं । इनमेंसे एक नानाविध फलका मझण करता है और दूमरा कुछ नहीं खाता, केवल देखता है ।'

इस मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता है कि यह शरीर वृक्ष है और जीवात्मा तथा परमात्मा पत्नी है। मुख दुःख-भोग ही फल भक्षण है।

द्वैतवादी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं हैं, परस्पर भिन्न हैं—इम विपयम उक्त दोनों मन्त्र अमध्य अमाण है। द्वैतवादके समर्थनमें इन मन्त्रोंने वदकर उत्कृष्ट अमाण नहीं मिल सकता—किसी भी उपनिपद्में इन मन्त्रोंके समान द्वैतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं है। अवव्य ही जपरसे देखने सुननेम ऐसा ही विदित हाता है, परतु जरा गहराईमें उत्तरकर विदार करनेपर जात होना ह कि इन मन्त्रोंमें न तो द्वैतवादका समर्थन ही है, न अर्द्धनवादका खण्डन ही है। क्यों और कैमे १ नीचेकी पड्कियाँ पढकर पाठक ही निर्णय करें।

अदैतवादी भी द्वेत प्रश्वका सर्वागत. अपलाप नहीं करते । वे भी जास्त्र मानते हैं, गुरु दिएयरूपमे आत्मिवियान्का अनुशीलन करते हैं, सच्च शुद्धिके लिये कर्म करते हैं और विक्ति एकाप्रताके लिये उपासना करते हैं । वे उपास्य-उपासकरूपसे जीव ब्रह्मका आंगिधिक भेद स्वीकार करते हैं और आत्ममाक्षात्कारके लिये योगमार्गका आश्रय प्रहण करते हैं । वे केवल ईन-प्रश्वकी मत्यता और पारमार्थिकताको स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं—'यह देत प्रपञ्च व्यावहारिक और मायामय है तथा अद्वन ही पारमार्थिक सत्य हे ।' इसलिये अद्वेतवादियांके मतमे भी उपनिपदाम देत-प्रश्वका उल्लेख हो सकता है, परनु 'द्वेत-प्रश्वक मत्य है' ऐसा उपदेश किसी भी उपनिपद्का नहीं ह । हों, द्वेत प्रश्वका मायामयत्य उपनिपदोंम ही अवश्य ही उपदिष्ट ह । उपनिपद्का स्पष्ट ही आदेश हैं-—'मायाद्वाग परमेश्वर अनेक रूपोंम हप्ट होते ई—

### 'इन्ह्रो मायाभि पुरुरूप ईयते।'

कठोपनिपद्के 'ऋत पिवन्ती' मन्त्रमं आत्माका, उपाधि-भेदमे, जीवात्मा और परमात्माके रूपमें, भेद प्रतिपादित किया गया है—जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः मिन्न ह, यह नहीं कहा गर्ना है। इस मन्त्रमं भेदका सत्यतावोधक कोई भी शन्द नहीं है। इस मन्त्रका प्रसद्ग देखनसे वात स्पष्ट हो जायगी।

मृत्युने निचकेताको तीन वर देनेका वचन दिया था।

इसके अनुसार निचकेताने प्रथम वरमे पिताकी अनुकूलता मॉगी और द्वितीय वरमे अग्निविद्याके लिये प्रार्थना की। दोनों वरोंके मिल जानेपर निचकेताने पुनः प्रार्थना की, 'कृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा टेहेन्द्रियोंसे भिन्न है कि नहीं।' मृत्युने अनेक प्रलोभन दिखाकर निचकेताको इस वर-प्रार्थनामे निवृत्त होनेका अनुरोध किया, परनु निचकेता किमी भी प्रलोभनमें नहीं आये—उन्होंने एक भी नहीं मुनी। निचकेताकी निःस्पृहता देखकर मृत्युने उनकी यड़ी प्रशमा की और 'आत्मजान होनेपर परमपुक्पार्थ सिद्ध हो जाता है', यह भी कहा। निचकेताने कहा—'आत्माका यथार्थ स्वरूप क्या है ?' इसके उत्तरमे मृत्युने आत्माकी देहेन्द्रियभिन्नता बनायी और आत्माके यथार्थ स्वरूपकी व्याख्या की। 'आत्मा क्योकर अपने यथार्थ स्वरूपकी जान सक्ता है', यह भी मृत्युने बताया। निचकेताके प्रश्नके उत्तर-में 'मृत पिवन्तों' मन्त्र मृत्युकी उक्ति है।

निकेताने पृष्टा या जीवात्माका विषय। तव मृत्यु परमात्माका विषय केसे कहने छगते ? यह तो अप्रामिङ्किक होता। जीवात्माका यथार्थ स्वरूप परमात्माके यथार्थ म्वरूपसे भिन्न नर्टा हे, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, केवछ उपाविभेदमे, घटाकाटा, मटाकाटा आदिकी तरह टोनोंका भेद माछ्म पड़ता है। जीवात्माका ससारीपन अविद्याकृत है, अविद्याके अभावके कारण परमात्मामें मसारीपन नहीं है— हर्न्टा अभिप्रायोंसे निचकेताके जीवात्मविषयक प्रश्नके उत्तरमें मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी वात कही। निचकेताका प्रश्न यह है—

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽम्तीत्येके नायमस्तीति चैके।
प्तिद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं
वराणामेप वरम्तृतीय॥
(कठ०१।१।२०)

'कोई कहता है, मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व रहता है और कोई कहता है, नई। । यह भारी समय है। तुम्हारे उपदेशसे में इसे जानना चाहता हूँ। यह मेरा तीसरा वर है।

इसका उत्तर पानेके पहले ही निचकेता परमात्मविपयक एक और असद्भत प्रश्न कैसे कर बैठते १ मृत्यु तो इमी प्रश्न-को जटिल समझते थे। इसी बीच परमात्ममम्बन्धी एक अन्य महान् विकट प्रश्न कैसे किया जा सकता था १ मृत्युने उक्त प्रथमों ही सुनमर उत्तर देनेमें बड़ी आनामानी की।
मृत्युने स्पष्ट ही कहा—'यह दुर्विजेय है, देवोमों भी इस
विपयमें सन्देह हो जाता है। इसिल्ये इसके उत्तरके लिये
आग्रह मत करो—दूसरा वर मांगो।' इस तरह मृत्युने
उत्तर देनेमें बड़ी आपित की, प्रलोमनतम दिरामार अन्य
वर मांगनेमा बहुत तरहसे अनुरोध किया। परतु निविमेता
जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट ही कहा—'जिस
विपयमें देवता भी सन्दिहान हैं और जो दुर्विभेय है, उम
विषयमें तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न
इसके वरावर कोई दूसरा वर ही होगा। इसिल्ये चाहे यह
वर कितना भी दुर्विजेय हो, इसके सिवा में अन्य वर नहीं
मांग सकता।'

मृत्युने नचिकेताकी दृढता और लोमसून्यता देखकर उनकी, उनके प्रथकी और आत्मतत्त्वज्ञानकी प्रशसा की । अनन्तर निचकेताने आत्माका परमार्थ-खरूप जानना चाहा। आत्माके यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रकारान्तरसे, पूर्व प्रश्नका व्याख्यानमात्र है। वह इस प्रकार कि आत्माके देहादि खरूप होनेपर मृत्युके पश्चात् आत्माका अस्तित्व नहीं रह सकता और देहादिसे मिन्न होनेपर मरणानन्तर भी आत्माका अस्तित्व रह सकता है। परत निकेताकी यथार्थ आत्मखरूपकी जिज्ञासा परमात्मविपयक प्रश्न है। यह कल्पना नितान्त अलीक है। कारण, मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विज्ञेय कहकर उत्तर प्रदान करनेमे ही जब कि आपत्ति करते हैं, तब नचिकेताका एक अन्य दुर्विजेय प्रश्न कर बैठना असम्भव है—यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस प्रकार निचकेताको उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, मिन्न नहीं, मृत्युको यही अभिप्रेत है। आगे दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भमें मृत्युने कहा है-

सर्वे वेटा यत्पदमामनिन्त तपा ५सि सर्वाणि च यद् वदन्ति । यटिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदः सम्रहेण व्योम्योमित्येतत् ( कठ० १ । २ । १५ )

'जिस पदमा प्रतिपादन सारे वेद करते हैं, जिस पट-प्राप्तिका साधन सारी तपस्त्राएँ हैं और जिस स्थानकी प्राप्तिके लिने ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता है, में सक्षेपसे वही पद कहता हूँ। वह है औं कार।'

ओं कार ईश्वरका नाम और प्रतीक है। शृतिका यही मत है। योगी याजवल्क्यने कहा है— 'वाच्यः स ईक्यर प्रोन्हो वाचक प्रणव स्पृत.॥'

'प्रणव वा ऑकार परमात्माक प्रतिपादक है।'टीक ऐसा ही योगदर्शनमें पतज्जिल ऋषिने भी कहा है—'तस्य वाचक प्रणव ।' आगे चलकर मृत्युने जीवात्मा और परमात्माकी अभिवता दिरायी है। यहाँ उचित उत्तरका कम है।

यदि निचकेताने जीवात्मविषयम प्रश्नमा उत्तर पानेके पहले ही परमात्मविषयम अग्रज्ञत प्रश्न किया होता, तो मृत्युने जीवात्मविषयम उत्तर देनेके बाद परमात्मविषयम उत्तर दिया होता। तब यह केसे सम्भव था कि पहले ही परमात्मसम्बन्धी बाते कह दी जाता और पृथक् रूपसे जीवात्माका उल्लेखतक नहीं होता?

आगे चलकर तो इसी उपनिपद्में देत-वादका राण्डन भी है—

मनमैबेटमासन्य नेह नानास्नि किञ्चन । मृत्यो स मृत्युं गच्छति य इह नानेत्र पश्यति ॥ (२।१।११)

'शास्त्र और आचार्यके द्वारा मुसस्कृत मनमे ही ब्रह्म-की प्राप्ति होती है। इस ब्रह्ममें अणुमात्र भी भेद नहीं है। जो ब्रह्ममें भेद या नानापन देखता है, वह बार-बार मृत्युको प्राप्त होता है।'

कठवल्लीको दैतवाद अभीष्ट रहता, तो यहाँ उसका खण्डन क्यों किया जाता १ परस्पर-विरोध कसे उपस्थित होता १ इसलिये यह निष्कर्ष निकला कि कठोपनिपद्का प्रतिपाद्य अद्देतवाद है, दैतवाद नहीं।

सुण्डकोपनिपद्का 'हा सुपर्णा' मनत्र भी द्वेतवादका प्रतिपादक नहीं है। यह भी 'ऋत पियन्ती' की तरह ही है। 'हा सुपर्णा' मनत्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका 'अकाट्य' प्रमाण तो क्या होगा, साधारण प्रमाण-कोटिमे भी नहीं आता। आश्चर्य है कि द्वेतवादी धीर-गम्भीर शैलीसे इसपर विचार नहीं करते।

वस्तुत यह मन्त्र अन्त करण (सत्त्र ) और जीवात्माका प्रतिपादक है। 'पैङ्कि रहस्यत्राह्मण में इसकी न्याख्या इस तरह की गयी है—

'तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वतीति सस्त्रम् अनश्रत्नन्यो-ऽभिचाकशीत्यनश्रत्नन्योऽभिपश्यति क्षेत्रज्ञस्तावेती मस्व-क्षेत्रज्ञाविति।'

अर्थात् 'तयोरन्य पिष्पल स्वाद्वत्ति' से सत्त्व वा अन्त -करणका फल भावतृत्व कहा गया है। 'अनक्ष्मन्नन्योऽभिचाक- श्रीतिं से जीवात्माको द्रष्टा कहा गया है। इसलिये यह मन्त्र जीवात्मा और परमात्माका नही—अन्तः करण और जीवात्माका अतिपादक है।

इसी ब्राह्मणमे आगे चलकर कहा गया है-

'तदेतत्सम्बं येन स्वमं पश्यति । अथ योऽय शारीर उपदृष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सम्बक्षेत्रज्ञाविति ।'

'जिसके 'द्वारा स्वप्न देखा जाता है उसका नाम सत्त्व वा अन्तःकरण है। जो 'गारीर' वा जीवात्मा द्रष्टा है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है।' अचेतन अन्त करणका भोक्तृत्व कैसे सम्मव है। इसका उत्तर शङ्कराचार्यने यों दिया है—

'नेयं श्रुतिरचेतनस्य सस्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्याभीति प्रवृत्ता किन्तिहें ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोक्तृत्वं व्रह्मस्वभावतां च वक्ष्याभीति । तदर्थं सुखादिविक्रियावित सस्वे भोक्नृत्व-मध्यारोपयति ।'

अर्थात् अन्तिन अन्ति करणका मोक्तृत्व यताना मन्त्रका उद्देश नहीं है । नेतन क्षेत्रज्ञका अभोक्तृत्व और ब्रह्मस्वमावत्वका प्रतिपादन करना ही मन्त्रका छश्य है । इसी अभोक्तापन और ब्रह्मकी स्वभावताको समझानेके छिये क्षेत्रज्ञके उपाधिभृत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्ति करण और मोक्तृत्वका आरोप किया गया है, क्योंकि अन्ति करण और क्षेत्रज्ञके अविवेकके कारण क्षेत्रज्ञमे कर्तृत्व और मोक्तृत्वकी कल्पना की जाती है । सुखादि विकारों से युक्त सन्त (अन्तः करण) में चित्रप्रतिविभ्व पतित होनेपर चित्रका मोक्तृत्व माळूम पड़ता है । फलतः वह अविद्याजन्य है, पारमार्थिक नहीं ।

कदाचित् यहाँ यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि वेदमन्त्रोका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये कितनी धीरता, सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और इस दिशामें जरा-सी मी त्रुटि कितना बड़ा अनंर्थ कर सकती है। वेदवेत्ताओंके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रह्ममावका बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके मेदका बोधक मालूम पड़ जाता है—अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालोंने कहा है—

'बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामय प्रहरिज्यति।' अल्पविद्य (नीम हकीम )से वेद इसिल्ये डरता है कि यह मुझे मार डालेगा। वेदज्ञोंने और भी कहा है—

'पौर्वापर्यापरामृष्ट शब्दोऽन्यां कुस्ते मतिम् ।'

'पूर्वापरकी आलोचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ-बोधका कारण होता है।' एक बात और । वन्ध्यापुत्र, कूर्मरोम, गशश्चित्र वा गगन-कमिलनीके समान देत-प्रपञ्चको अद्देतवादी तुच्छ वा अलीक नहीं कहते । वे केवल इतना ही कहते हैं कि 'जैसे मनुष्यके निद्रादोषके कारण स्वप्नमे देखा गया पदार्थ मिथ्या है, वैसे ही अविद्यारूप दोपके कारण जाग्रद-वस्थामें देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है । एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ 'परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ 'परमार्थ सत्य' नहीं है, परतु पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी ससारी पदार्थोंकी व्यावहारिक सत्ता और स्वप्नमें देखे पदार्थोंकी प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है । सपनेमें देखे पदार्थों जैसे स्वप्नकालमें यथार्थ मालूम पहते हैं, वैसे ही जागतिक पदार्थ व्यवहार-दशामें यथार्थ जात होते हैं । ब्रह्मवादियोंने कहा भी है—

देहात्मप्रत्ययो यद्वत प्रमाणत्वेन कल्पित । छौकिकं तद्वदेवेद प्रमाणं स्वात्मनिश्चयात्॥

अर्थात् शरीरमें आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी देह-भिन्न आत्माके जानके पहले सत्य विदित होती है। इसी तरह सारी लौकिक वस्तुओंके मिथ्या होनेपर भी आत्म-निश्चयतक वे सच्ची मालूम पड़ती हैं। 'ज्ञाते द्वैतं न विद्यते'—आत्मतत्त्वज्ञान होनेपर द्वैत नहीं रहता।

निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दशामें अद्वैतवादी भी जीवेश्वर-भेद, द्वैत-प्रपञ्च तथा परमात्मा और जीवात्माका उपास्य-उपासक भाव स्वीकार करते हैं । वेदान्तवेत्ताओंने ठीक ही कहा है—

मायाख्याया. कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुमौ। यथेच्छ पिवता हुत तस्व लहुतमेव हि॥

'माया नामकी कामधेनुके दो बछड़े हैं—जीव और ईक्वर । ये दोनों इच्छानुसार द्वैतरूप दुग्धका पान करें, परन्तु परमार्थ-तत्त्व तो अद्वैत ही है।'

पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोंके उदाहरण ससारमें भी देखे जाते हैं। जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं है, उसके साथ भी लोग बान्य होकर आत्मीयके समान व्यवहार करते हैं। यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता है, पारमार्थिक नहीं। अगले मन्त्रमें इस बातको बड़ी स्पष्टतासे कहा गया है—

यत्र हि द्वैतिमिव भवति तदितर इतर पश्यति । यत्र त्वस्य सर्वमारमैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् ॥

'जबतक द्वैत रहता है, तबतक एक दूसरेको देखता

r

है और जब कि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तब कौन किसको देख सकता है ११

मुख्य बात यह है कि अद्दैतवाद और व्यावहारिक दैतवाद—दोनों ही वेदसम्मत हैं। इसलिये उपनिपदोमें उपास्य उपासक-भावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश रहना कुछ विचित्र वात नहीं है। इससे अद्वैतवादकी कोई हानि भी नहीं है। न्यावहारिक दैतावस्था माननेके कारण उपनिपटों के द्वैतवादी वाक्यों के द्वारा अद्वैतवादका खण्डन नहीं हो सकता । व्यावहारिक द्वैतावस्था अद्वैतावस्थाकी विरोधिनी हो ही नहीं सकती ।

फलतः अद्वेतवाटके मम्बन्धमे द्वेतवादियोकी आपत्तियाँ निर्मूल है और उपनिपदोंके अनुसार अद्देतवाद ही परमार्थ सत्य है। किसी भी उपनिपद्के किमी भी मन्त्रमे ईतिराद परमार्थ सत्य सिद्ध नहीं होता ।

# उपनिषदोंका नवीन वैज्ञानिक तथ्य

( लेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी धर्मा )

वस्तुका तत्त्वतः नाग (Annihilation) नहीं होताः अपितु उसका रूपान्तर होता है—यह एक आधुनिक सत्य है, किंतु वैदिक ऋपियोंको आजसे वहुत पहले इसका पता था। वे इस वातको अच्छी तरह समझते थे कि वस्तुका आविर्माव और तिरोमाव ही होता है, न कि नाश ( Annihilation ) । उनकी भाषाकी 'जनी' और 'णश्' धातुऍ इस सत्यक्ती प्रतिपादक हैं, क्योंकि इनका अर्थ क्रमशः आविर्भाव और तिरोमाव ही है। किंतु इसमे एक विशेष और विलक्षण वात भी है, वह यह कि वैदिक ऋषि न केवल तत्त्वत अपित खरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओंका नादा नहीं मानते थे। न केवल व्यष्टि समूहका प्रत्युत समष्टि समूहका भी। यह सत्य 'नारायण और महानारायण उपनिपद्'के निम्नलिखित प्रवचनसे पूर्णतः स्पष्ट होता है---

> सुर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथी स्व ॥

अर्थात् विधाताने सूर्यं, चन्द्रमा, चुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्षकी रचना पूर्व सृष्टि क्रमके अनुसार ही की है ।

उपनिपत्पाण श्रीमन्द्रगवद्गीता इस सत्यका समिधक स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः सृष्टि नयी नहीं वनती और न नष्ट ही होती है, प्रत्युत अन्यक्तसे न्यक्त होती है और न्यक्तसे अन्यक्त । उसके अपने शब्द इस प्रकार हैं----

अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अन्यक्तनिधनान्येव तत्र परिदेवना ॥ का (गीता २। २८)

छान्दोरं उपनिपद् भी इसी मत्यको प्रकारान्तरमे इम तरह स्पष्ट करता है-

प्राकृतिक राक्तियाँ युलोकस्य अग्निमं परमाणुरूप माहित्यका हवन ररती रहती है, जिससे इस नि.मीम आफादा प्राज्ञणमे नित्य ही आहादजनक विश्व ब्रह्माण्डो और वस्तुओंका प्राम्ख्य होता रहता है। प्रत्येक वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे व्यक्तरूपमे आती रहती है। यह बृहद् यज परमात्माकी ओरसे प्रकृति प्रवाहमें सदेव होता रहता है।

यह स्ष्टि किन किन तत्त्वों और साधनोसे अव्यक्तमे व्यक्त दशामे आती है---इमरी रूपकालद्वार-सम्मत सिक्षप्त उपनिपत्तालिका इस प्रकार है---

#### संक्षिप्त तालिका

| 3 | <b>युलो</b> क   |    | ••• अग्नि कुण्ड    |
|---|-----------------|----|--------------------|
| ? | युलोकस्य शक्ति  |    | • • प्रथमाशि       |
| 3 | आहित्य          | •  | समिधा              |
| 8 | हवनीय द्वव्य    | •• | • परमाणु           |
| 4 | हवन-कर्ना देवता |    | प्राकृतिक शक्तियाँ |
| Ę | अध्वर्यु        |    | ' परमात्म-तत्त्र   |
| ø | वसन्त-ऋतु       |    | • घृत स्थानीय      |
|   | ग्रीप्म-ऋतु     |    | ·· समित्स्थानीय    |
| 8 | शरद्-ऋतु        |    | ••• हवि            |
| 0 | यज्ञ-नाम        |    | ' प्राकृतिक        |
|   |                 |    | 4.6-1 (t) Is       |

यहाँ यह कहते हुए आश्चर्य होता है कि यह उपनिपदात्मक किंतु व्यक्ताव्यक्तविपयक विश्व दुर्लम सत्य इस समय भी भारतीय घर-ऑगनकी वस्तु बना हुआ है। आज भी सन्ध्या-वन्दनके समय कोटि कोटि कण्डोंसे अधमर्पणमें इस प्रकार दुहराया जाता है-

१ पृथिवीजलतेजोवायुगगनरूपेषु गन्धादिविशेषवस्तुपु जन्तुपु प्राणिपु च। श० म०

छा० खण्ड ४। महामहोपाध्याय श्रीआर्यमुनिङ्गत-भाष्य ।

अ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्। विवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व॥

इस तरह हम देखते हैं कि उपलब्ध उपनिपद्धाद्धाय आज भी वैज्ञानिक ससारको यह बता रहा है कि व्यप्टि और समिट विश्व न केवल तत्त्वतः अपितु स्वरूपतः भी नाश-रहित है।

परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके वैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमें यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु यह जानकर थोडा सन्तोप होता है कि इस सत्यके सिकय मर्मको जाननेवाले व्यक्ति अभी सर्वथा नाम-नेप नहीं हुए हैं। आज भी गिरि-गुहाओं में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सत्यके कियात्मक पक्षको स्वय भी समझते और दूसरोको भी समझा सकते हैं, ऐसे ही महात्माओं के एक स्वर्गीय दिाष्य श्रीस्वामी विद्युद्धानन्दजी परमहस भी थे। उनका भी यह विश्वास था कि वस्तु स्वरूपतः भी विनश्वर नहीं है। न केवल विश्वास, अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलको दूसरे प्रकारके फूलों में परिणत कर दिखाया भी करते थे। वैज्ञानिक द्याव्दों में इसी-को इस तरह भी कहा जा सकता है कि—

उनमे एक प्रकारके फूलको तिरोहित कर उसमें से अन्यक्त नवीन फूलको न्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्य था। यही नहीं, प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकारोंकी कमदाः विकासात्मक और लयात्मक प्रक्रियाओंको भी अच्छी तरह समझते थे। साथ ही वे अनुलोमज कियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण-को भी दिखा सकते थे। इस विषयपर उनके अपने राव्द इस प्रकार है—

'वत्म । वस्तुके अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकार-का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ दूबसे दही, दहीसे नवनीत और नवनीतसे घृत उत्पन्न होता है, परतु घृतमे नवनीत, नवनीतमें दही और दहीमें दूधके उपादान अव्यक्त रूपसे रहते हैं । वास्तविक योगी या वैदिक विजान-वेत्ता हन अदृष्ट उपादानोंको विलोम प्रक्रियासे घृतको नवनीत-में, नवनीतको दहीमें और दहीको दूधमें परिणत कर सकता है । हतना ही नहीं, अपितु योगी दुग्धको भी विलोम क्रिया-के द्वारा तृण-राशिमें भी परिवर्तित कर सकता है ।

स्वामीजी ऐसा कहते ही न ये, प्रत्युत वे योग्य अधि-

 श्रीश्रीविशुद्धानन्दप्रसङ्घ । महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराजञ्जत । कारियोंको कभी-कभी इस विलोम प्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा दिया करते थे।

यह सत्य केवल वैदिकृ ही नहीं है, अपित दार्शनिक भी है। इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यको आजसे वहुत पहले हमारे दर्शनकारोंने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोशिश की थी। महर्षि पतज्जलिने भी अपने पातज्जल-दर्शनके कैवल्य-पादमें इस विपयको इस तरह स्पष्ट किया है—

#### 'जात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात् ।'

अर्थात् प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है। किंतु वह क्यों और कैंमे होता है। इस विपयको उन्होंने निम्नलिखित सूत्रद्वारा समझाया है—

### 'निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणमेदस्तु तत क्षेत्रिकवत्।'

तात्पर्य यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान-स्वरूप प्रकृतिको प्रेरित नहीं करते, वे तो केवल प्रकृतिस्थ आवरणको ही दूर कर सकते हैं, परतु प्रकृति आवरणसे उन्मक्त होकर स्वतः अपने विकारों—विभिन्न रूपोंमें परिणत होने लगती है। उदाहरणके लिये रजतमें जो खर्ण-प्रकृति है, वह आवरणसे आवृत है और रजत-प्रकृति आवरणसे मुक्त है; किंतु यदि स्वर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे हटा दिया जाय तो रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी म्वर्ण-प्रकृति-धारामें विकार उत्पन्न इस तरह रजत-प्रकृति अन्यक्त खर्ण प्रकृतिमे न्यक्त हो जायगी अर्थात् रजत स्वर्णमें वदल जायगा । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादि प्रयोजक कारणसे ही ऐसा होता है, अपित प्रकृति स्वय भी अपनी लयोनमुखता और विकासोन्मखताके कारण क्रमशः अनन्त विकारों और वस्तुओं-में विकासोनमुख और लयोनमुख होती रहती है। इसी सत्यको महर्षि व्यासने अपने भाष्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है-

'निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीना वरणभेदस्तु तत क्षेत्रिकवत्। न हि धर्मादिनिमित्तं तत्प्रयोजक भवति प्रकृतीनाम्। न कार्येण कारण प्रावर्त्यंत इति। कथ तर्हि १ वरणभेदस्तु तत क्षेत्रिकवत्। यथा क्षेत्रिक केटाराद्गां पूर्णात्केटारान्तरं पिष्ठाविषपु समं निम्न निम्नतरं वा नाप पाणिनापकर्ष-त्यावरणं त्वासा मिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्वयमेवाप केदारान्तर-माष्ठावयन्ति तथा धर्म प्रकृतीनामावरणधर्म भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने स्वयमेव प्रकृतय स्व स्वं विकारमाष्ठावयन्ति।

महाभारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता

१ म म गो ना द्वारा समर्थित और उदाहत।

'श्रद्धांनादार्गान्ता यस्थाउद्यंतं सन् ।' अर्थान मर्म, ब्रह्म अवर्धन (अव्यक्त) में वर्धन (व्यक्त) थींग दर्भन ( व्यक्त ) ने अदर्भन ( प्रव्यक्त ) व्यक्त क्रीन परिवर्तित होने रहते हैं। अमावने मान और मानने अमाव-की उन्मेंन करादि नहीं होती।

इम उपनिज्ञानम् नन्प्रज्ञ मंखन काळाँने मी नमर्थन होता है। निम्न पत्र-बाट टमके दिग्दर्शन है।

> 'स्यशंतुकृषा अपि सूर्वकानता स्त्रक्षायने जो जिममवाद् उहन्ति।' 'शमप्रधानेपु नपावनेष गृह हि दानात्मक्रमनि नेज ॥"

अर्थात स्प्रशास मणिम अव्यक्त तेत सूर्व विरावि सर्वा-में व्यक्त होता है देम ही ब्रास्ति प्रधान नरोबनमें दाहात्मक तेन अञ्चनः-अपस्थामे महना है।

हमाग पुराग-साहित्य भी इस सत्यक्त नाखी है । उसमे न कंगल प्राकृतिक विकासके व्यक्ताव्यक्त भावींग्र ही प्रमारा डाला गया है, पत्युत यह भी बताया गया है कि योग बल-मप निमित्तको प्राप्तकर वाल्यावस्था, युवावस्था और बृद्धा-वस्था भी एक दूमरीम परिणत हो जाती ह। साथ ही आकार-प्रकार और रूप-रंग भी एक दूसरेम परिणत किये जा सकते है। कटा जाता है, चीनके लामा लोग इस समय भी ऐसे परीक्षण किया करते हैं। श्रीमती नील अपने यात्रा-वृत्तान्तमें लिपती ह---

भं चुपचाप वेटी हुई लामाको देखती रही। उनमें किसी तरहकी इरकत नहीं यी और वह जहवत् प्रतीत होते ये। मंने देखा कि धीरे धीरे उनकी आकृति बदल रही है, उनके चेहरेपर द्यरियाँ पेदा हो रही है और चेहरेपर ऐसा नक प्रकट हो रहा है जो मैंने उनमें कभी नहीं देखा था। इन्होंने अर्जा ऑखें खोलीं और प्रिंस आश्चर्यसे कॉप उठे।'

'हननोग जिम आदमीको देख रहे थे, वह डालिंगके गोनचेन नहीं थे। यह कोई दूसरा ही आदमी था, जिसे हम नहीं जानने थे। यडी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मुँह खोला और डालिंगमे भिन्न वाणीमे बोला ।

·इनके बाद उसने वीरे-धीरे अपनी ऑस्ते बद कर लीं। फिर उनकी आकृति बदलने लगी और डालिंग लामाके करमें आ गवी।

हमारी प्रान्तीय भाषाओं में भी हमें इस सत्यके प्रकारान्तर-ने दर्शन होने हैं, प्राय लोग कहा करते हैं-

- १. ति डे नो ब्रह्माण्डे ।
- २. ब्रह्मा डे नो पिण्डे ।
- ः सवमें नो हममे और हममे सो सवमे ।

इन वाक्योंका यही अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वलुमें मौजुड है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त है किंतु उसीमें अनन्त अन्यक्त वस्तुऍ (प्राकृतिक विकार-भेद ) विद्यमान ह, परतु वे नैमित्तिक ( Incidental ) उपायोंसे म्बप्रकृतिवश व्यक्त हो उठती है, किंतु इसका यह भाव कदापि नहीं है कि नैमित्तिक उपाय म्वय अन्यक्त वस्तुओं का रूप धारण कर लेते है। इसिलये कि वस्तु-प्रकृतिमे स्वत व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है, किंतु है वह पुरुष-साध्य। फिर पुरुप ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक । इसी रहस्यको ऑग्ल-माषामें एक माध्यकारने इस तरह समझाया है-

The creative-causes are not moved into-action by any incidental causes, but that pierces the obstacles from it like the husband man

### साधुका स्वभाव

नान्तर्विचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतीप-माकोपितोऽपि सुजनः पिशुनेन पापम्। अर्कंडिपोऽपि हि मुखे पतितात्रभागा-

स्तारापतेरमृतमेव कराः किरन्ति॥

चुगली रानिवाले दुष्ट मनुष्यके द्वारा कोध दिलानेपर भी साधुपुरु उसके विरुद्ध अमङ्गलमय प्रतिशोधकी बात अपने मनमं नहां लाते। राहु चन्द्रमाका सहज विद्वेशी है, किंतु चन्द्रमाकी सुधामयी किरणें उसके मुखमें पड़कर भी अमृतकी ही

# उपनिषद् और रामानुज-वेदान्तदर्शन-

( लेखक--वेदान्ताचार्य प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्री, वी० ए० )

उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योंकि प्रथम तो ये वेदके सहिता आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं, जैसे माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिषद् है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात् सार हैं, वेदका वास्तविक प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है। वेदके अविष्ट भागमें तो कर्मकाण्ड, यज्ञ, देवप्रशंसा आदिके रूपमें अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मज्ञान कराया गया है।

उपनिपदोंके अर्थको भलीमांति समझानेके लिये और उपनिषदोंके वर्णनीय विषयको एक तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक रीतिसे कमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्रोंका प्रणयन किया। इन ब्रह्मसूत्रोंको वेदान्तदर्शन कहते हैं और वेदके उत्तर भागकी मीमासा होनेके कारण इनको उत्तर-मीमासा भी कहते हैं। साथ ही ब्रह्मकी मीमासा होनेके कारण इन्हें ब्रह्ममीमासा भी कहा जाता है।

ब्रह्मस्त्रीं अर्थको स्पष्ट करनेके लिये और ब्रह्मस्त्रीं तथा उनके विषय उपनिषद् या श्रुतियोंका परस्पर सामझस्य दिखलाने-के लिये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मस्त्रींपर भाण्योंकी रचना की है, जिनके द्वारा उपनिषदोंके प्रतिपाद्य विषयको अवगत कराया गया है और ब्रह्मस्त्र उन अर्थोंके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों-का वास्तविक अर्थ ब्रह्मस्त्रों में निहित है, किंतु सक्षिप्तरूपचे है । उस अर्थको विस्तृत कर देना मात्र भाण्योंका कार्य है । इस परम्परासे भाष्य उपनिषदोंके ही अर्थको दार्शनिक रीतिसे क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं। इन मार्थ्योका निर्माण करनेसे पूर्व आचार्योंने उपनिषद्मितपादित तत्त्वको विभिन्न रूपसे देखा है, जैसे श्रीहाइराचार्यजीने अद्दैतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने विश्वाद्वितरूपसे और श्रीवरूलमाचार्यजीने शुद्धाद्देतरूपसे

उसी तत्त्वको अपने दृष्टिकोणमें रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे अपने-अपने माध्योमें प्रतिपादित किया है और उस तत्त्वका ब्रह्म-सूत्रोंसे सामञ्जस्य दिखलाया है। इस प्रकार श्रुति, सूत्र और माध्य—ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं और भाष्योंके अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं—जैसे शाङ्कर-वेदान्त, रामानुज वेदान्त, माध्य-वेदान्त और वल्लम वेदान्त। इन्हींको क्रमगः अद्दैत-वेदान्त, विशिष्टाद्दैत-वेदान्त, देत-वेदान्त और शुद्धादैत-वेदान्त कहा जाता है। इन्हींमे 'दर्शन' शब्द

जोड़कर इनको शाह्कर वेदान्तदर्शन या शाह्कर-दर्शन आदि कहा जाता है। इन्हीं दर्शनोमेसे एक रामानुज-वेदान्त-दर्शन है।

यहाँपर हमें केवल यह दिखाना है कि उपनिषदों में और रामानुज-वेदान्तदर्शनमें सामझस्य किस प्रकार है अर्थात् उपनिपदों को रामानुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार लगाया गया है।

उपनिषदों में सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियाँ मिलती हैं—निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करने-वाली, अभेदवादिनी तथा भेदवादिनी । निर्गुणप्रतिपादक तथा सगुणप्रतिपादक श्रुतियों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है । इसी प्रकार अभेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियों में भी परस्पर विरोध दीखता है । इनका परस्पर सामञ्जस्य ही रामानुज-वेदान्तदर्शन है ।

नो निर्गुणप्रतिपादक श्रुतियाँ हैं। जैसे---

'निष्कलम्' 'निरक्षनम्' 'निर्गुणम्' 'अप्रतक्यंम्' 'अविज्ञेयम्' 'एष आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु-विंशोकोऽविजिघित्सोऽपिपासः।'

—आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परब्रह्ममें काम, कोध, लोम, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, शोक, ब्रुभुक्षा, पिपासा, जरा, मृत्यु आदि हेय या त्याज्य गुण या विशेषण नहीं हैं, (गुण शब्द विशेषणमात्रका द्योतक है चाहे विशेषण सत् हो या असत्) अतः वह निर्गुण या निर्विशेष है। जो सगुणप्रतिपादक श्रुतियाँ हैं, जैसे—

'परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबङ्क्रिया च।'

'सत्यकामः सत्यसङ्कल्यः' 'कविर्मनीषी' 'सोऽकामयत' 'सर्वगन्धः सर्वरसः'

—आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परब्रह्ममें ज्ञानवलैंदवर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, सौशीस्य, मार्दव, आर्जव, दया, क्षमा, औदार्य, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सर्वलोकशरण्यत्व, सत्य-कामत्व, सत्यसङ्कल्पत्व आदि अमख्येय, अनन्त कल्याण गुण हैं। इस प्रकार परस्पर सामझस्य करनेपर रामानुजदर्शनमें ब्रह्मका स्वरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अनन्त ज्ञानानन्दस्वरूप, समस्त त्याच्य दोर्पोसे सर्वथा श्रून्य एव अनन्त कल्याणमय गुणासे युक्त है ।

जो अद्देत या अभेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ है, जैसे---

'पुक्तीवाद्वितीयम्' 'नेह नानास्ति किञ्चन' 'शान्त शिवमद्वैतम्'

---आदि । उनका तात्पर्य है कि चिदचिद्विदीए ब्रह्मको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। चित् अर्थात् जीव, अचित् अर्थात प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्मके दारीर है और ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन तथा अचेतन नित्य हैं। उनसे ब्रह्म सर्वदा विशिष्ट रहता है, क्योंकि चिदचित्पदार्थांके नित्य होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कर्टी-न-कही रहेगी और जहाँ उनकी सत्ता रहेगी, वहाँ ब्रह्म भी अवश्य रहेगा, क्योंकि वह अनन्त है, सर्वदा सर्वत्र विराजमान है । इसके साथ ब्रह्म उनमें आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता है और चेतन-अचेतनका उसी प्रकार नियन्त्रण करता है। जिस प्रकार जीव अपने दारीरका करता है। जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने शरीरका प्रयोग किसी कालमें न भी कर सके, किंत्र ब्रह्म स्वतन्त्र और अनन्त ज्ञान तथा राक्तिसे युक्त होनेके कारण यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार गरीरविशिष्ट आत्माको देवदत्त आदि नामोसे पुकारते हैं और पुण्यवान देवदत्त म्वर्गको जायगा' आदि-आदि प्रकारसे आत्माका निर्देश करते हैं, और गरीर आत्माका विशेषण होनेके कारण आत्माके साथ ही एकताके व्यवहारमें आता है। उसी प्रकार चेतनाचेतनगरीरक ब्रह्म एक ही हुआ । विशेष्यसे विशेषण पृथक् नहीं गिना जा सरता । यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि गुण ही विशेषण होता है, चेतनाचेतन तो द्रव्य है, वे विशेषण कैंसे हुए, क्योंकि विशेषण उसीको कहते हैं जो विशेष्यसे पृथक् रहनेमे असमर्य हो। न वही शङ्का करनी चाहिये कि शरीर भोगायतन होता है, क्योंकि वस्तुतः दारीर उस द्रव्यका नाम है जो अपने दारीरीसे अपृथक् रहते हुए उसके द्वारा धारित, नियन्त्रित किये जाते हुए शरीरीका सर्वतोमावेन रोप हो।

चेतनाचेतनको ब्रह्मका शरीर श्रुतियाँ ही कहती हैं, जैसे— 'यस्यात्मा शरीरम्' 'यस्य पृथिवी शरीरम्' 'यस्याक्षर शरीरम्'

—आदि । इस प्रकार सक्छ विश्व ब्रह्मना गरीर होनेके कारण ब्रह्म ही कहा जाता है, इसीलिये मगवती श्रृति कहती - है कि 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' अर्थात् सर्वको पृथक् मत समझो, किंतु यह बहा है। यही भाव 'सोऽहमस्मि', 'अह ब्रह्मासि', 'तस्वमित' आदि श्रुतियोंका है कि जिस प्रकार दारीरको बरीरी-के द्वाग निर्दिष्ट होना पड़ता है, उसी प्रकार चेतन या अचेतन ब्रह्मका दारीर होनेके कारण अपनी पृथक् सत्ता स्थापित नहीं रख सकता, किंतु उसे यही कहना पड़ेगा कि मैंब्रह्म हूँ। इस प्रकार अभेदवादिनी श्रुतियोंका अर्थ है कि चिदचिद्विदिष्ट ब्रह्म व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। एकमात्र वही है।

मेदवादिनी श्रुतियाँ, जैसे---

'भोक्ता भोग्यं प्रेरितार च मस्वा' 'नित्योऽनित्याना चेतनश्चेतनानाम्'

—आदि है। वे चेतन, अचेतन और ब्रह्म—इन तीनो तस्त्रों का पृथक् पृथक् निरूपणमात्र कर देती हं, जिससे ब्रह्म और उसका दारीर सुविधासे समझा जा सके। इन तीनोंके सम्बन्धको 'यस्यात्मा दारीरम्' आदि घटक श्रुतियाँ वतलाती हैं और अभेदवादिनी शृतियाँ चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह्मको बतलाती है। अतः तीना प्रशासनी श्रुतियो (—द्वैतपरक, घटक, अद्दैतपरक ) का सामझस्य हो जाता है। और पूर्वेक चारीं प्रकारकी श्रुतियाँ भी इस प्रकार गमानुज दर्शनमे समञ्जस हो जाती है। 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' श्रुति ब्रह्मखरूपको उपस्यापित करती है। सगुण निर्गुण, भेद-अभेद वतलाने-वाली श्रुतियोगा सामझस्य भी वहीं हो जाता है, तब यह निष्कर्प निकलता है कि सत्यः अनन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः अखिलहेयप्रत्यनीकः, मकलकल्याणगुणसागरः, चिदचिन्छरीरक एक परब्रह्म ही वस्तु तत्त्व है। इससे अतिरिक्त सब मिध्या है। पूर्वोक्त गुणविशिष्ट सूरमचिदिचिच्छरीरक ब्रह्म कारण है और पूर्वोक्त गुणविशिष्ट स्थूलिवदिचिन्छरीरक ब्रह्म कार्य है। कारण और कार्यमे अमेद ही इस प्रकार हुआ। अतएव दोनों विशिष्टों—सूरमचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म और स्थूलचिद-चिद्दिशिष्ट ब्रह्ममे अद्देत होनेके कारण ब्रह्मको विदिाष्टादैत और तत्प्रतिपादक सिद्धान्तको विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त कहते हैं।

जो चेतन अपनी इस स्थितिको समझ छेता है, उसे 'ज्ञानी' कहते हैं। जो समझकर अपने अन्तर्यामीकी ओर आइए होता है, उसे 'भक्त' कहते हैं। वही अपना उपाय समझनेवाला 'दारणागत या प्रपन्न' कहलाता है। दारणागित ही प्रभुको समझनेके लिये, उसे प्राप्त करनेके लिये एकमात्र उपाय है। रारणागितिका यह तात्पर्य है कि दारणागितिको भी उपाय न समझकर केवल प्रभुके चरणारिवन्दोंको प्रभुपदकमल-सेवाकी प्राप्तिका उपाय समझना। प्रभुचरणकैंद्वर्य ही प्राप्य

सङ्गत है। गुरुकी स्थिति प्रभुरो, मित्रसे सर्वथा भिन्न है। एक अर्थमें गुरु प्रभुरो भी बड़ा है। कवीरजी तो स्पष्ट कहते हैं—

> गुरु साहब दोनों खंडे, काके लागूँ पाइ। बलिहारी गुरुदेवकी, जिन साहब दियो दिखाइ॥

७—फिर तत्वातत्वदर्शी गुरुकी कृपारे ही तो हम तत्त्वको और अतत्वको देख सकेंगे—जान सकेंगे, अतः गुरुकी कक्षा इस समारमें सबसे ऊँची है। गुरुते ही हमें 'उपनयन' द्वारा माया-विषयक (समारोपयोगी) ज्ञान प्राप्त होता है और गुरुते ही हमें 'उपनिषद्' द्वारा मायातीत ज्ञान प्राप्त होता है। कहा भी है—'बिन गुरु होइ न ज्ञान।' उपनिषद् भी कहती है—'सिमराणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्' इत्यादि। इसीको लक्ष्य करके भगवान् श्रीकृष्ण भी अर्जुनको लोक शिक्षार्य उपदेश करते हैं—

तिहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन्सावदर्शिनः॥

(गीता ४। ३४)

'अर्जुन! त् उस तत्त्वज्ञानको तत्त्वदर्शी जानी गुरुओं के समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नदूरारा तथा उनकी सेवा करते हुए प्राप्त कर ।' इस प्रकार वे अवश्य तुझे तत्त्व-ज्ञानका उपदेश करेंगे। वस्तुतः गुरुं-क्रुपासे सब कुछ मुल्लभ है। प्रमु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरु-कृपा ही है। बिना गुरुकी कृपाके परम प्रमुकी कृपा नहीं होती, और बिना प्रमुकी कृपा तत्त्वज्ञान नहीं मिलता। उपनिषद्का स्पष्ट प्रवचन है—

यमेवैष वृणुते तेन लम्यसस्यैष आत्मा विवृणुते तन्य स्वाम्॥ (कठ०१।२।२३)

अर्थात् यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही इसे प्राप्त कर पाता है। उसीके लिये यह अपने यथार्थस्वरूप-को प्रकाशित कर देता है।

の水水水水水水水水水

८-इस प्रकार हमने देखा कि गुरुकी महिमा अनन्त है। उपनिषद्-वाद्याय अनेक तत्त्वदर्शी गुरुओंके वाक्य ही तो हैं जो कि मिन्न भिन्न कालोंमें मिन्न-भिन्न रीतियोंसे उसी एक तत्त्वज्ञानका उपदेश कर रहे हं। हमे गुरूपदेशके समान श्रद्धापूर्वक औपनिपदिक वाक्योंका अनुशीलन करना चाहिये। इतस्ततः उठी हुई शङ्काओंके उत्तर भी श्रद्धापूर्वक उन्हींमें इतस्ततः खोजने चाहिये। अथवा किमी जानी गुक्से उन शङ्काओंका निवारण करना चाहिये। यदि श्रद्धा है तो अवस्य ही शङ्काओंका समाधान होता जायगा—यह मेरा दढ विश्वास है। भगवान् श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दढ आश्वासन दिया गया है—

श्रद्धावाँ हुभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रियः । ज्ञानं रुज्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ (गीता ४ । ३९)

'शान परायण, जितेन्द्रिय पुरुप, यदि श्रद्धावान् है तो अवस्य तत्त्वशानको प्राप्त करता है। शानको प्राप्त करके वह शीघ ही परम शान्तिको भी पाता है।'

९—साराश यह कि उपनिपद्-वाद्ययसे पाठकोंका सम्बन्ध गुरु शिप्य-सम्बन्ध होना चाहिये। शङ्काऍ उठें, कोई चिन्ता नहीं! धैर्यपूर्वक श्रद्धा-समन्वित होकर उनका समाधान प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा रक्ले, समाधान अवस्य प्राप्त होगा— विद्या ही प्राप्त होगा। श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः उपनिपद् (वेदान्त) के वाक्य साक्षात् गुरुवाक्य हैं। इसीको नि.श्रेयस वाक्य भी कह सकते है। यही परा विद्या है। यह आत्मानुभव प्रमाण है। इसको जानकर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। यही जानना परम प्रयोजनरूप मोक्षका साधन है।

の込法法法法法を表示がある。

त्वमेव सर्वम्

(रचिवता—श्रीमगवतीप्रवादजी त्रिपाठी, विशारद, काव्यतीर्थ, एम्०ए०, एल्-एल्० वी०)
यात्री तुम्हीं भवसागर केवट पोत तुम्हीं पतवार तुम्हीं हो।
दर्शक दश्य तुम्हीं नटनागर नायक नाटककार तुम्हीं हो॥
व्यष्टि समिष्ट अहंकृति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, विचार तुम्हीं हो।
जाअत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अकार उकार मकार तुम्हीं हो॥॥
विष्णु पुकारते कोई तुम्हें शिव कोई हैं शक्ति महा वतलाते।
ईश्वर कोई परंरस कारण ब्रह्म हैं कोई तुम्हें ठहराते॥
शंकर एक ही राम कभी धनश्याम स्वरूप तुम्हीं वन जाते।
वुद्वुद वीचि प्रवाह यथा जल एक अनेक स्वरूपमें पाते॥२॥

# गीतोपनिषद्

( लेखक—स्वामी श्रीराजेश्वरानन्दजी

भगवान् श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण-प्राङ्गणमे अर्जुनको अपनी भगवद्गीता सुनायी और यों अर्जुनको निमित्त बनाकर सारे समारको वह दिव्य उपदेश प्रदान किया।

गीताका मूल स्रोत महाभारत नामक महाकाव्य है, जो एक प्रकारका विश्वकोश है।

गीता महाभारतकी मुकुट मणि है। गीता विश्वसंस्कृतिकी कुजी है, और गीताके प्रकाशक स्वय भगवान् श्रीकृष्ण हैं। यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है। यह एक उपनिषद है। ज्ञानका उज्ज्वल प्रदीप है। यही ब्रह्मविद्या है, योगशास्त्र है एव आध्यात्मिक जीवनका दिव्य सदेश है। यह श्रीकृष्ण और अर्जुन (नारायण और नर) का संवाद है। गीता मनुप्यको भगवान्का साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमे सरसता एव सरलता प्रवाहित करती है। अर्जुनके व्यष्टि चैतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड देनेपर खय श्रीकृष्ण ही सामने उपस्थित हो जाते हैं। समस्त जीवात्माओंके सामान्य केन्द्र भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण पृथिवीके लिये खर्गका द्वार खोल देते है और बिना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, देश या स्त्री-पुरुपके भेदके जीवमात्रको अपने राज्यमें प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं। गीता की सर्वतो मुखी शिक्षा, जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे लोगोंको उन्नतिकी ओर ले जानेवाली ज्योति है । श्रीकृष्ण जगद्गृरु हैं । वे विश्वात्मा हैं, दिव्य प्रेरणा तथा आध्यात्मिक प्रकाशके केन्द्र हैं।

यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कस्याणकी भावनाको लेकर लोकसग्रहका निष्काम सेवाके सिद्धान्तके रूपमें उपदेश देती है, तथापि उसका द्वद्गत ध्येय भगवत्प्राप्ति है। अतएव गीता मानवताको भगवत्तामे ऊपर स्थान नही देती, और न उसे भगवान्के स्थानपर ही विठाती है। गीताकी दृष्टिमें मानव-सेवा माधव-सेवा नहीं है, वर वह माधव सेवामें ही मानव-सेवा मानती है। भगवत्प्राप्त पुरुप ही मनुष्योंकी यथार्थ सेवा कर सकता है। मन, वाणी और कमेंसे दिन्य तत्त्वका अनुभव एव अभिन्यझन ही जीवनका लक्ष्य है, वही जीवात्माका गनतन्य स्थान है।

कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुष्ठान, केवल समाज-सेवा, लोकहितके कार्य, शाब्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य सिद्धान्त गीताकी सावेभोम-शिक्षाको विकृत और सीमाबद्ध कर देते हैं। भगवत्-स्वरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र है, समाज-पूजा नहीं।

व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनको साधनके द्वारा सुव्यवस्थित वनाने और अपने स्वधर्मका जान प्राप्त करनेमें, अपने अधिक- से-अधिक अनुकूल पद्धितके द्वारा अप्रसर होनेमें एव अपने स्वधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें गीताके उपदेशोंसे बड़ी सहायता मिलती है। अपने स्वरूपके अनुकूल होनेके कारण स्वधर्म स्वभावरूप होता है और अपने वास्तिवक स्वरूपका अभिव्यञ्जक होनेके कारण वह सहज होता है। स्वधर्ममे सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता है और उसीमें भगवदीय श्रेष्ठता रहती है। उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान रहती है। वह भगवान्की सुरलीके स्वर में स्वर मिलाकर जीवनके उद्देश्यको पूरा करता है और इस प्रकार मत्यंलोकमें दिव्यताको उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनको भगवान्के एक दिव्य मधुर सङ्गीतमें परिणत कर देता है, क्योंकि वह विश्वात्मा सभी देशों और सभी जातियोंके मनुप्योंमें समान रूपसे व्याप्त है।

गीता मनुष्यकी इन्द्रियोंको उसके अधीन करके उसे उनका खामी बनाती है। उसका यह खामित्व नष्ट न होने पाये, इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवान्के बनाये हुए नियमोंका दढतासे निरन्तर पालन करे। इस प्रकार चलनेवाले मनुप्यमें एक उज्ज्वल सौम्यता एव सौम्य कान्ति झलकती है। उसके कर्मोंमें योगियोंका-सा, उपासनामें देवताओंका सा एव ज्ञानमें ऋपियोंका सा तेज तथा गौरव दिखायी पड़ता है। गीता वाह्य उपरामताको धार्मिकताके रूपमें नहीं सजाती । प्रकृतिमे अचलता नहीं है । मन्ष्य अचानक अथवा एकाएक बादलोंसे नहीं टपक पद्धता । वह यन्त्र भी नहीं है। प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये होता है, जिसके लिये उसे भगवदीय शक्तिका साहाय्य मिलता रहता है। जिन प्रश्लोको हल करनेमें मानवीय बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, उनपर गीता प्रचुर प्रकाश डालती है। वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एव भौतिक नियमींका निर्देश करती है। गीता अपना निराला तेज एव प्रभाव रखनेवाली जीवन-सुधा है।

इस सार्वभीम शास्त्रके विचारपूर्ण अध्ययनसे अहिंसाका मुल तत्त्व प्रकट होता है । श्रीकृष्णाने अर्जुनके अजानजनित मोहका नाग करके उसके सकुचित स्वजन-अभिमानको दूर कर दिया । युद्धारम्भ-जैसे अवसरपर अपनेको भगवदीय न्यायकी प्रतिष्ठामें निमित्त न मानना ही उनका अज्ञान था। श्रीकृष्ण अर्जुनके भय, शोक, अमर्प, द्वेप, कामना और राग आदि उन दोगोंको हर लेते हैं, जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं। बाहरसे देखनेमें हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रख-कर भगवानने अर्जुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा परिवर्तित कर उन्हें अहिंमाकी प्रतिमृति वना दिया। इस प्रकार केवल भगदानके आश्रित होकर, विना किसी पुरस्कारकी आगाके तथा उनके प्रति आत्मसमर्पणकी भावनामे स्थिर हुआ अर्जुन कर्म करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ भी नहीं मारता, क्योंकि गीतामे उसकी कियाएँ अब अहद्वारके विपैले दशसे मुक्त हो गयी है। अहिंसा और अमरता गीताम साय-साथ चलती हैं। कृटस्य साक्षीके रूपमें रहना अर्थात् ससारमें रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे विल्कुल निर्लिप्त रहना ही वह अमर जीवन है। इसी स्थितिमे अन्में कर्म और कर्ममें अकर्मका विज्ञान प्रकट होता है।

श्रीकृष्ण साक्षात् वह आत्मतस्य है, जो ममल जानका केन्द्र एव परिधि दोनों है। जगत्की छोकिकताके मोहक स्वरूपके परे दृष्टि डालना; अपने स्वरूपके, अपनी स्वामाविक चरित्रगत विशेषताओं के, सहज प्रशृत्तियों के सम्बन्धमें विन्तार करना, नैसर्गिक प्रेरणाओं का तथा एकता एव सामझस्य उत्पन्न करनेवाले रचनात्मक गुणोका अध्ययन कर उनपर सार्वभीम दृष्टिचे विन्तार करना, विशाल मानवताके धरातल्पर राहे होकर सुख दु.खका अनुभव करना और अपने अदर मगवत्तत्वको अभिन्यक्त करना सीखो। यही मानव-आतिके प्रति श्रीकृष्णका सनातन सन्देश है। इस प्रकार गीता धर्म और अध्यात्मको हमारे दैनन्दिन जीवनसे वियुक्त नहीं करती।

ससारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। मीतिक-वादपर अवलिम्बन वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोगसे उत्पन्न । हुई कृत्रिम जीवनचर्वाजा अनुगमन धर्मके उच्चतर आदर्शों को पीछे ढकेल देना और सुलकी मृगतृष्णांके पीछे दौड़ना है। धर्म व्यापारकी वस्तु नहीं है। धर्म विनिमयका सिद्धान्त नहीं है, सन्ने वजारमें होनेवाला मानदीय सौटा नहीं है। धर्म तो जीवनको दिव्य बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। धर्म ही वह शक्ति है जो दिनके प्रकाशमें भी तनकर चलती है, जब कि

अन्य समस्त विज्ञान रात्रिके अन्धरारमे भी आँखें वचाते हुए टेढे मेढे मागाँसे छिपकर चलते हैं । धर्मकी अधिदेवता ही मनुष्यभी भगवत्ताका दावेके माथ प्रतिपादन करके मानव-जातिकी समस्याओं का निश्चयात्मक ममाधान करती है। वही अलैकिक जगत्से परेका तत्त्व हे और वही मनुष्यके भीतर रहनेवाली वस्त है। धर्मका बाह्य का केवल छिलका और भृती है। यथार्थ आध्यात्मिक जीवन सनातन तत्वम स्थित और अनन्तमे प्रतिष्ठित है। वह सदा अमर और नित्य वर्तमान है। वह सर्वदा पूर्ण है, जर कि अनित्य एव धणभद्गर प्रानिभाषिक जीवनकी स्थिति इस परिवर्तनशील नगतम है। वह प्रकृति एव मनतर पद्भमें इया हुआ है। अतएय यह जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है। मृत्युमे ही जीना है। धर्म ही सतों का सतपना है, जानियों का जान है और वल्यानों का बल है। यही परात्पर शान्ति है। वही व्यक्तिया एव राष्ट्रोकी पीड़ा यन्त्रणारी महौपध है। यह समारको, मारे राष्ट्री एव समस्त जातियों को मनुष्योंके परस्वर भ्रातृत्व त्या भगवानके पितृत्वसे भी आगे एकमात्र आत्मभावनाकी ओर हे जाता है। सक्षेपमें आजके विच्छित्र एव भ्रान्त जगत्के लिये यही एक प्रय आशा है। ससारके घायों को केवल यही निश्चितरूपसे भर सकता है।

कहा जाता है कि गायत्री-मनत्रके प्राप्ति अक्षरके पीछे एक एकके हिसारते थीकृष्णने चौत्रीय गीताएँ कही हैं; परत उनमें के के कर भगत्रीता तथा उत्तरगीता ही ससारमें प्रसिद्ध हो पायों। भगत्रतीता ना ससारकी प्रायः सभी मापाओं में अनुवाद और व्याख्या हो चुनी है।

गीताके आध्यातिमक अर्थ वाह्यावरणंकि आडम्बरपूर्ण त्याग नहीं है। समारका चरम तत्व मानव है। मनुष्यके चरम तत्व मानव है। मनुष्यके चरम तत्व मगनान् हैं। और भगवान्का चरम तत्व है— भग एव भगा के त्यागद्वारा, सदमदिवेकके द्वारा तथा एक अद्वितीय निर्मुण तत्ताके अपरोक्षानुभवके द्वारा उनकी प्राप्ति। आत्मतत्त्व (ब्रह्मतत्व ) का नान, जिसनी भूरा मनुष्यको सदा बनी रहती है, उमके भुड अहद्धारकी सीमांग नहीं ठहरता। अहद्धारी जीव उनको ग्रहण ही नहीं कर सनता। वह अहद्धारके परे है। सभी साधनों और पलाके अन्तर्गत भी है तथा उन सबका चरम फल भी यही है। इमकी प्रतीति होती है एकत्वकी अनुभृतिमें, उस नैसर्गिक एव दिश्चद्व ज्ञानकी अवस्थामें, जो अन्तरतम एव अपरोक्ष है, जहाँ जाननेका अर्थ है वही वन जाना और वही बन जाना ही जानना है।

प्रतिदिन प्रातः काल एव सायकाल गीताके एक या दो ही श्लोकोंके भावका मनन, चिन्तन एव ध्यान मनुष्यके जीवनमे दिव्य सुधाधाराका मञ्चार करानेमें बहुत बड़ा निमित्त वन जाता है।

यदि इन पक्तियोको पढकर किसीके मनमे भगवान्के

ित्ये तीय लालसा जाग उठे और वह सचाईके साथ विस्तार-पूर्विक भगवद्गीताके गम्भीर अध्ययनमें लग जाय तो इस क्षुद्रं लेखके उद्देश्यकी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी।

भगवान् श्रीकृष्ण सबके सखा, तत्त्वोपदेशक और मार्ग-दर्शक वर्ने ।

# जीवात्मा और परमात्माकी एकता

( लेसक--- प० र्थ.हरिकृष्णजी झा, व्याकरण-नेदान्ताचार्य, चेद-शास्त्री, साहित्यालद्वार )

#### [तत्त्वमसि]

'उपनिपद्' गब्दमा अर्थ है-उप ममीपं निपीदति प्राप्नोति-इति उपनिषद् अर्थात् जिनके द्वारा परम समीप-भृत ब्रह्मका माधात्कार हो, वह हुआ उपनिपद् । 'तत्त्रमसि' इम उपनिपद् महानाक्यमे 'तत्, त्वम्, असि' शब्दत्रयका मिम रण है । 'तत्' अर्थात् वह परवाचक शब्द है, 'त्वम्' (त्) यह म्वयोवार्थक है, 'असि' (हो)— यह शब्द 'तत्' और 'त्वम्' दोनोक्षी एकताका प्रतिपादक है। जहत-अजहत् भागत्यागके भेदसे लक्षणा तीन प्रकारकी होती है। जिसमें कहे हुएको छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरीका ग्रहण किया जाय उमे जहल्लक्षणा कहते हैं। यथा भादाया यजदत्तिपृतिः यहाँपर गद्भाको छोडकर तत्रस्य गृहका बोध होता है। जिसमें कहे हुए और उससे सम्बन्ध रखनेवालेका भी ग्रहण हो, उसे अजहल्लक्षणा कहते हैं। यथा-(काकेम्यो द्धि रख्यताम् '-अर्थात् कौ ओसे दहीकी रक्षा की जिये । यहाँ काकातिरिक्त जीवमात्रका भी बोध होता है। भागत्यागलक्षणा उमे कहते हैं, जिसमे उपाधि छोड़कर सत्यागका ग्रहण हो। यथा 'अय मनुष्य. स एव'--यह मनुष्य वही है। इसमे मनुष्यमात्रका ग्रहण होता है । भृत और वर्तमानकालिक उपाधि त्याप्य है ।

अय 'तत्', 'त्यम्' 'असि'मं 'सोऽय देयदत्तः'के समान भागत्यागलक्षणाकी ही प्राप्ति होती है, -क्योंकि ग्रुद्ध सत्त्यगुण, और मिलन सरगुण, इन्हीं उपाधियोंसे जीवात्मा और परमात्माके भेद किल्पत हैं। अर्थात् ग्रुद्ध सत्त्वगुणमं पड़ा हुआ विम्य मायाको स्वाधीन करनेसे हिरण्यगर्भताको प्राप्त होकर जगत्का उपादान कारण है। इसी निमित्त उपादानात्मकको 'तत् ब्रह्म' कहते है। फिर वही विग्य जो कि मिलन सत्त्वगुणमें पड़ता है, अविद्योके वधीभूत होकर विविध कामनाओं तथा कमोंसे

दूपित होनेसे 'त्यम्' , जीव शब्दसे व्यवहृत होता है । इन परस्परिवगिधिनी शुद्ध सत्त्व और मिलन सत्त्वरूप उपाधियों को छोड़ देनेसे 'त्वम्' (जीव) तथा तत् (ईश्वर) की एकता होती है। पुनः शुद्ध सत्त्वगुण उपाधिरहित ईश्वर और मिलन मत्त्वगुण उपाधिरहित जीवका अदितीय सिश्चदानन्द परव्रह्ममें ही ममावेश होता है। इस प्रकार माया और अविद्यान्त्यी उपाधिको त्याग करके ही अद्यण्ड सिश्चदानन्द 'तत्त्वमिस' इत्यादि वेदान्त-महावाययसे लिलत होता है, इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माकी एकता होती है।

मायाविद्ये विहायैवसुपाधी परजीवयो.। अवण्डं मिचदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते॥

इस एकताकी प्रक्रिया यों है—

आत्मा वा अरे द्रष्टन्य श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्या-सितन्य आत्मसाक्षात्कार. कर्तन्य. ।

अर्थात् अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पाम जाकर उक्त तत्त्व-मस्यादि वाक्योका अर्थाध्ययन कर चित्तमे स्थिर रखना 'श्रवण' शब्दसे कथित है। शृत पदार्थका समुक्तिक पुनः-पुनः विचार करना 'मनन' है। मनन और श्रवणद्वारा निस्सन्देह हुई चित्तकी एकाकार वृत्तिको 'निदिध्यासन' कहते हैं—

ताम्या निर्विचिकित्सेऽथे चेतसः स्थापितस्य यत् ।
प्रकतानत्यमेतिन्धः निर्दिष्यासनमुच्यते ॥
जव पवनरहित दीपक्रके तुल्यध्येयमें ही चित्त हो,ध्याता
और ध्यानका ज्ञान न रह जाय, उसे समाधि कहते हैं।

### समाधिका दूसरा नाम

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येथैकगोचरम् । निवातवीपविचत्तं समाधिरभिधीयते ॥ समाधिका अन्य नाम धर्ममेघ भी है। क्योंकि इससे धर्म- की सैक्ड्रों घाराएँ निक्ली हैं। नमाधिने निष्टित कर्म नष्ट होते हैं तथा निर्मल घर्मकी चृद्धि होती है। प्रयम नमाधिद्वारा परोज्ञ ब्रह्मज्ञान होता है तटनन्तर अस्त्रोज्ञ ब्रह्मजान होता है। सद्युक्तओर्की कृगसे नहावाक्योंद्वारा प्राप्त परोज्ञ ज्ञान अतिनद्द्य सम्पूर्ण पानकांको जलाकर भस्म करता है। आरोध ज्ञान तो जन नंनारते उत्कार अज्ञानकपी अन्यकारको नष्ट करनेवाल सूर्य हो है। जन रातिसे 'नन्त्रमानि' आदि वाक्यों-द्वारा जीवान्येक्यको अपूर्वानुस्रति होती है।

## पाश्चात्त्य पण्डितोंपर उपनिपद्का प्रभाव

( लेखक--श्रीरानमेहन चन्नवर्गी पी-एन्० दावन पुरानररन, विघाविनोड )

वैदिक साहित्यके साथ पाश्चान्य जातिना प्रयम परिचय होता है उनिनानों हारा । समान् नाह न्हों त्येष्ठ पुत्र दाराधिकोह अन्नी धर्मसम्बन्धी उदारताके लिये भारतके इतिहालमे प्रसिद्ध हैं । उन्होंने हिंदू तथा सुलक्तान-धर्नके समन्वयके लिये विशेष चेशा की भी और उसल्ये उन्होंने फारसीने 'मजमा उल-बहरेन क नामन एक जन्यना मी निर्माण किया था । सन् १६४० ईस्तीने जब दारा नाम्नीर-ने ये तब उन्हें सर्वप्रथम उनिपदोक्ती महिमाका पना लगा । उन्होंने काशींसे कुछ पण्डितोको सुलाया और उननी सहायनासे पचास उपनिपदोक्ता प्रस्तीमे अनुवाद किया । १६५७ ईस्त्रीमे यह अनुवाद पूरा हुआ । इतने प्राप्त तीन वर्षके बाद सन् १६५९ ईस्तीन औरगजेबके द्वारा दानशिकोह मारे गो ।

अक्बरके राजचकालमें मी (१५५६—१५८५) दुन्छ उपनिप्रदेशना अनुवाद हुआ था, परन अक्बर अथवा दाराके द्वारा सम्पादित इन अनुवादोंके प्रति सन् १७७५ इंस्क्रीने
पहलेनक किनी भी पाश्चात्य विद्वान्त्री दृष्टि आकर्तित नहीं
हुई। अयोध्याके नवाव सुजाउद्दीलाकी राजसमाने परासी
रेजिडेंट श्री एम॰ गेंटिल (M Gentil) ने सन् १८७५मे
प्रसिद्ध यात्री और जिन्दावस्ताके आविष्कामक एक्वेटिल हुपेर्रन
(Anquetil Duperron) को दाराशियोहिक हुपेर्रन
सम्पादित उक्त फारसी अनुवादकी एक पाण्डुलिपि मेजी।
पंक्वेटिल हुपेर्रनने कहींसे एक दूसरी पाण्डुलिपि प्राप्त की
और दोनोंको मिलकर फेंच तथा लैटिन भागाम उस फारसी
अनुवादका पुनः अनुवाद किया। लैटिन अनुवाद
सन् १८०१-२ में 'औपनेखत' (Oupnekhat) नामसे प्रकाशित हुआ। फेंच अनुवाद नहीं छना।

उक्त लेटिन अनुवादके प्रकाशित होनेपर पाश्चास्य

पण्डितों ने दृष्टि द्धर बुछ आर्रान तो हुई. नितु अनुवाद ना अनुवाद होने के कारण वह उनना अस्तर और दुर्वोध हो गया था नि उनरा मर्न नमझर र म्यान्यादन र ना सहज नहीं था। इसी समय नारन्यत क्षेत्र के अहम्मार्थी एक स्मार्थी दार्शनिक 'औपने पन मी आले चना ने लो और सम्भीन अन्ययमायके साथ दुर्वोद्य भागा में महिन पदें ने पाडकर उन्होंने अन्तर्वाहिनी पी मून्यानमा आविष्मार निता । ये महामाय थे—जर्मनी के सुप्रीनद्ध दार्शनिक श्रीअर्थर गोपेनहर (Aurther Schopenhauer)। (सन् १७८८—१८६०) गोपेनहरने यहुत महिन परिश्रम करके उक्त अनुवाद म अन्यान निया और मुक्त म्यान यह यो गा की नि भेना अपना दार्शनिक मत उपनि पर्दे मुक्त तस्वोके हारा विशेषकपने प्रभादित है। इस प्रस्ते मन्तर्वा शोपेनहरने उपनिपद्ने महत्त्व और प्रमादके सम्बन्धमें जो दुरु कहा है, वह विशेषक्षेत्र न्यान देने योग्य है—

भं समझना हूँ कि उपनिषद्के द्वारा वैदिक साहित्यके साथ परिचय काम हाना वर्तमान शतान्दी (१८१८) का सबसे अधिय परम ल्यम है जो इसके पहले विन्हीं भी शतान्दियों नहीं मिय। मुझे आशा है चौदहवीं शतान्दी में श्रीय-साहित्यके पुनरभ्युदयमें यूरोपीय साहित्यकी जो उन्नित हुई थीं, सस्कृत-साहित्यका प्रभाव उसकी अपेक्षा कम परू उत्तक करनेवाला नहीं होगा। यदि पाठक प्राचीन भारतीय विद्यामें दीक्षित हो सर्वे और गम्मीर उदारताके साथ उसे प्रहण कर सर्वे तो में जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसे वे अच्छीतग्ह समझ सकेगे। उपिनयद्में सर्वेत्र कितनी सुन्दरताके साथ वेटोंके भाव प्रनाशित है। जो कोई मी उक्त पारसी-लेटिन (Persian-Latin) अनुगदका ध्यान देकर अन्यान करके उपिनयद्वी अनुपम भावधारासे परिचित होगा, उसीकी आल्याके गम्भीरताम प्रदेशतकमें एक हलचल मच जायगी। एक एक पिक्त कितना हद, सुनिर्दिष्ट और

<sup>\*</sup> Majma-ni Baiwam - ( प्रसियाधिक मोसायधी बगाल, कठकचाके द्वारा प्रकाशिन १९२९ )

सुसमञ्जस अर्थ प्रकट कर रही है। प्रत्येक वाक्यसे कितना गमीर, मौलिक और गम्भीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो रहा है, सम्पूर्ण ग्रन्थ कैसे उच्च, पित्रत्र और ऐकान्तिक भावोंसे ओतप्रोत है। × × × सारे पृथ्वीमण्डलमे मूल उपनिपद्के समान इतना फलोत्पादक और उच्च भावोद्दीपक ग्रन्थ कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवनमे ग्रान्ति प्रदान की है और मरणमे भी यह ग्रान्ति देगा ।?

जिस देशमें उपनिपद्के गम्मीर सत्यसमूहका प्रचार था।
उस देशमें ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयत्न व्यर्थ होगा और
निकट मिवप्यमें यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के द्वारा
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी—इस सम्बन्धमें शोपेनहरने
कहा था—

'मारतमें हमारे धर्मकी जड़ कमी नहीं गड़ेगी। मानव-जातिकी 'पुराणी प्रमा' गैलिलिकी घटनाओं कभी निराकृत नहीं होगी। वरं मारतीय प्रमाकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी एवं हमारे ज्ञान और विचारमें आमूल परिवर्तन ला देगी?।'

उनकी यह भविष्य-वाणी सफल हुई । स्वामी विवेकानन्द-की अमेरिकन शिष्या 'सारा बुल' (Sarra Bull) ने अपने एक पत्रमें लिखा था कि 'जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय, इग्लैंडके प्राच्य पण्डित और हमारे अपने देशके एमरसन आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्त्य विचार आजकल सचमुच ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं।

सन् १८४४ में वर्लिनमें श्री शेलिंग (Schelling) महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी व्याख्यान-मालाको सुनकर प्रसिद्ध पाश्चात्त्य पण्डित श्रीमैक्समूलर (Max Muller) का

- I From every sentence deep, original and sublime thoughts arise, and the whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit. In the whole world there is no study, except that of the originals, so beneficial and so elevating as that of the Oupnekhat. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death
- 2. In India our religion will now and never strike root. The primitive wisdom of the human race will never be pushed aside by the events of Galilee. On the contrary, Indian wisdom will flow back upon Europe, and produce a thorough change in our knowing and thinking
- 3. The German schools, the English Orientalists and our own Emerson testify the fact that it is literally true that Vedantic thoughts pervade the Western thought of today

ध्यान सबसे पहले सस्कृत साहित्यकी ओर आकृष्ट हुआ। उपनिपदोंके सम्बन्धमें विचार आरम्म करते ही उन्होंने अनुमव किया कि उपनिपदोंका यथार्थ मर्म समझनेके लिये पहले उनसे पूर्वरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणमागपर विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार उपनिषदोंसे उन्होंने वेदच्चांके लिये प्रेरणा प्राप्त की। गोपेनहरके बाद अनेकों पाश्चात्त्य विद्यानोंने उपनिपद्पर विचार करके विभिन्न प्रकारसे उसकी महिमा गायी है। किसी-किसीने तो उपनिषद्कों भानव-चेतनाका सर्वोच्च फल' वतलाया है।

उपनिषत्-प्रतिपादित वैदान्तिक धर्म ही देर सबेर सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्म होगा—बहुतसे मनीषियोंने ऐसी मविष्य-वाणी की है। शोपेनहरने 'उन्नीसवीं शताब्दी'के प्रथम मागर्मे लिखा है—''It is destined sooner or later to become the faith of the people" विश्वकिष रवीन्द्रनाथने कहा है—'चक्षुसम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि मारतका ब्रह्मज्ञान समस्त पृथिवीका धर्म बनने लगा है। प्रातःकालीन स्यंकी अरुण किरणोंसे पूर्विद्या आलोकित होने लगी है, परतु जब वह सूर्य मध्याह्न-गगनमें प्रकाशित होगा, उस समय उसकी दीप्तिसे समप्र भूमण्डल दीप्तिमय हो उठेगा।'

स्वामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमें उपनिषद्-की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है। गत सहस्रों वर्षोंसे हमारे जातीय जीवनमे जो दोष-दौर्वस्य आ गया है, जिसने हमको नितान्त निर्वीर्य बना डाला है, उसको हटाने-में एकमात्र उपनिपद्के महान् वीर्यपद सत्य ही समर्थ हैं। भारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता' नामक व्याख्यान-में स्वामीजीने कहा है—

'वन्धुओ । स्वदेशवासियो ! मै जितना ही उपनिषदोंको पढता हूँ, उतना ही तुमलोगोंके लिये ऑस् बहाता हूँ । हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त तेजस्विताको ही हम अपने जीवनमें विशेषरूपसे परिणत करें। शक्ति,—बस, शक्ति ही हमें चाहिये, हमें शक्तिकी विशेष आवश्यकता आ पड़ी है। हमें कौन शक्ति देगा १। × × ×

उपनिषदें शक्तिकी महान् खानें हैं। उपनिषद् जिस शक्तिका सञ्चार करनेमें समर्थ है, वह ऐसी है कि सम्पूर्ण

Dr Annie Besant

l 'Personally I regard the Upanusads as the highest product of the human mind, the crystallized wisdom of divinely illumined men'

जगत्को पुनर्जीवन, शक्ति और शौर्य-वीर्य प्रदान करनेमें समर्थ है। जगत्की समस्त जातियों, समस्त मतो और सभी सम्प्रदायोंके दीन, दुर्बल, दुखी और पददलित प्राणियोंको पुकार पुकारकर कह रही है कि 'सभी अपने पैरोंपर खड़े होकर मुक्त हो जाओ। ।' मुक्ति या स्वाधीनता—दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता— यही उपनिपद्का मूल मन्त्र है। जगत्मरमे यही एकमात्र शास्त्र है जो उद्घार (Salvation) की बात नहीं कहता, मुक्तिकी बात कहता है। यथार्थ बन्धनसे मुक्त होओ, दुर्बलता-से मुक्त होओ।

# उपनिषदोंमें वाक्का स्वरूप

( लेखक--प० श्रीरामसुरेशजी त्रिपाठी, एम्० ए० )

वाणी चेतनाजी अमर देन है। वाणीके विना जगत् स्ना है, जीवन पक्क है। संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार-पर ही निर्मर हैं। सम्यता और सस्कृति इसकी गोदमें फूलती फलती हैं। वाणी केवल विचारोंके विनिमयका ही माध्यम नहीं, अपितु विश्वमें जो कुछ सत्य है, शिव है, सुन्दर है, उन सबका भी व्यक्षक है। इस वाणीजी दूसरी प्राचीन सजा वाक् है। वाक्के विषयमे उपनिषदोंमें मधुर उद्गार तथा युक्तिपूर्ण विचार मरे पड़े हैं; साथ ही इसके भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खींची गयी है, जिसे देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी भी एक बार चिकत रह जाता है।

उपनिषत्-कालीन वाक्के स्वरूपकी पीठिका वेदोंमे ही तैयार हो गयी थी और उसी समय इसे रहस्यकी कोटिमें हाल दिया गया था। जलमें, थलमें, ओषियोंमें—सवमें दैवी सत्ताको परखनेवाले वैदिक ऋषि वाक्को अनुकरणमूलक (Onomatopoeic) या मनोराग-व्यक्षक (Interjectional) कैसे मान सकते थे। ऋग्वेदके अनुसार वाक्को देवोंने पैदा किया—

'देवीं वाचमजनयन्त देवा.।'

( ऋक्सहिता, निरुक्त ११। २९ में उद्भूत )

इस वाक्के चार विमाग है— 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि ।'

( ऋक्सहिता १। १६४। ४५)

महाभाष्यकार पतञ्जिलेने इन चारसे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातका ग्रहण किया है। वाक्के परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी रूपका सकेत भी इसी मन्त्रमे माना जाता है। ब्राह्मणग्रन्थोमे चार प्रकारके विभागको दूसरे रूपोंमें भी व्यक्त किया है (देखिये निरुक्त १३।९)। श्रुग्वेदके दसर्वे मण्डलके १२५वें स्ककी द्रष्टा 'वाक्' नामकी एक

विदुपी है। वह अम्मृण महर्पिकी पुत्री थी। उसने खर्म अपनी (वाक्की) स्तुति परमात्माके रूपमें की है। इस स्कमें वाक्के अलैकिक रूपकी झलक है। पर साथ ही वैदिक ऋपियोंने वाक्के लैकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की है। वाक्मे निष्णात व्यक्तियोक्ती प्रचुर महिमा गायी गयी है। वाक्मे निष्णात व्यक्तियोक्ती प्रचुर महिमा गायी गयी है। वाक्को कोई देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। पर कुछ लोग वाक्को निकट्से जानते हैं और उन के सामने वाक् अपना रहस्य वैसे ही खोल देती है जैसे कोई सुसिब्त, उत्किण्ठत पत्नी अपने-आपको अपने पतिके सामने बाल देती है। (ऋक्सहिता १०। ६१।४) विद्युद्ध वाक्के व्यवहार करनेवालोंके वारेमें निम्निलिखित मन्त्र प्रसिद्ध है—

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकत। अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि॥ (श्रक्सहिता १०।६१।२)

'जिस तरह चलनीसे सत्त्रों शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो विद्वान् ज्ञानसे वाणीको शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे लोकर्में मित्र होते हैं, मित्रताका सुख़ पाते हैं, उनकी वाणीमें कल्याणमयी रमणीयता रहती है।' ( इस मन्त्रके तृतीय पाद-की व्याख्या पतस्त्रलि, दुर्गाचार्य, सायण और नागेशने भिन्न-मिन्न रूपसे की है, जिसे उनके ग्रन्थोंमें देखना चाहिये।)

वेदोंमें वाक्के जो खरूप मिलते हैं, वे उपनिषदोंमें विकसित रूपमें देख पड़ते हैं । वैदिक किवयोंके हृदयमें जो मावना उठी, वह गब्दोंके रूपमें वाहर आ गयी। वहाँ बनावट नहीं, अतः किसी वस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है। उनकी अधिकाश समस्याएँ हन्द्रमय जीवनके वाह्यरूपसे सम्बन्ध रखती हैं, जीवनसे परेकी केवल उनमे जिजासा है। सत्यकी

ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिभज्ञानके द्वारा है। उपनिषद्के ऋषियोंके सामने बाह्य-जीवनकी समस्याएँ नहीं थीं । उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था । अतः उनकी विचारपरम्परामें तारतम्यका सौष्ठव है। उनकी रहस्यानुभूति-तकमें तर्ककी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनको गति देनेवाले अन्न, प्राण, मन आदि जो कुछ हैं, उन सबके यायार्थ्यकी बारी-बारीसे समीक्षा की है। उपनिषदींमें वाक्के स्वरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फल है। मोटेरूपमें उपनिषत्-कालीन वाक् शब्दकी न्युत्पत्ति वही है, जो वेदोंमें देख पड़ती है अर्थात् वाक् वह है, जो बोली जाय ( वाक् कस्माद्, वचे:--निरुक्त २।२२।२ )। जिस-किसी भी शब्द-को वाक कहते हैं ( यः कश्च शब्दः वागेव सा-वृहदारण्यक उपनिषद् १।५।३)(तैत्तिरीय उपनिषद् १।३।५) के 'वाक् सन्धिः, जिह्ना सन्धानम्' यह वाक्य वाक् और जिह्ना-के सम्बन्धका स्पष्ट सकेत कर रहा है। उपनिषद्के ऋषियों-ने इस जिह्वा-न्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक शक्तिका भी सङ्केत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन बादके उपनिषदों और तान्त्रिक ग्रन्थोंमें वीज, बिन्दु, नाद आदिके रूपमे और व्याकरण-दर्शनमें स्फोटके रूपमें किया गया है।

यह वाक् लोक-यात्रामे अदितीय सहायक है। जनकने याज्ञवल्क्यसे पूछा-- 'जब सूर्य अस्त हो जाता है, चन्द्रमाकी चॉदनी भी नहीं रहती, जब आग भी बुझी रहती है, उस समय मानवको प्रकाश देनेवाली कौन सी वस्त है ११ उत्तर मिला 'वह वाक् है। वाक् ही पुरुषका प्रकाशक है' ( बृहदा-रण्यक उपनिषद् ४।३।५)। ध्यदि वाक्की सृष्टि न होती तो धर्म-अधर्मका ज्ञान न होता, साँच-झूठका पता न चलता, कौन साधु है और कौन असाधु है, कौन सहृदय है और कौन अनुभूति-शून्य है-इसकी जानकारी न होती। वाक् ही इन सबको स्चित करती है। वाक्की उपासना करों ( छान्दोग्य उपनिषद् ७ । २ ) । 'ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका ज्ञान वाक्षे ही होता है। इतिहास, पुराण और अनेक विद्याएँ वाक्से ही जानी जाती हैं। उपनिषद्, स्रोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान वाक्के ही विषय हैं। जो कुछ हवन किया गया, खाया गया, पीया गया—ये सभी वाक्से ही ज्ञात होते हैं। इस लोकका, परलोकका, सम्पूर्ण भूतोंका ज्ञान वाक्से ही होता है। १ ( बृहदारण्यक उपनिषद् ४।१।२)। ज्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाक् है ( सर्वेषा वेदाना वागेवायतनम् — बृहदारण्यक उपनिषद् २।४।११)।

उपनिषदोंमें वाक् और विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी व्यक्षना है। बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं, यह एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविज्ञानके भाषाकी उत्पत्ति-विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही आश्रित हैं । हेस ( Heyse ) और मैक्समूलर ( Max Muller ) इसी मतके समर्थक हैं। प्राचीन आचार्योंमें भर्तृहरिका भी यही मत है । 'ससारमें ऐसा कोई ज्ञान (प्रत्यय) नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सकें (वाक्यपदीय १।१२४) । पतञ्जलिके 'नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे' और कालिदासके 'वागर्याविव सपृक्ती' में भी वाक और विचारके नित्य सम्बन्धकी अभिन्यक्ति है। उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर यदि उपनिषदोंमें हूँढा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी देंगे । पहला यह कि विचार अथवा ज्ञान वाक्की सहायताके बिना भी सम्भव है। ज्ञान इस कोटिका भी हो सकता है जो वाक्से परे हो। जब उपनिपद्के ऋषि यह उद्घोषित करते हैं कि 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' मैं उस परम पुरुपको जानता हूं और दूसरे क्षण यह कहते हैं कि 'नैव वाचा न मनसा' ( कठोपनिषद् ६ । १३ ) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना जा सकता है तो इससे स्पष्ट है कि ज्ञानकी गहराईतक वाणी-की पहुँच नहीं । यह भी कहा गया है-

वाग्वे मनसो हसीयसी । अपिरमिततरिमव हि मन । परिमिततरेव वाक् । ( शतपथनाहाण १ । ३ । ६ )

अर्थात् वाक् विचारसे हलकी है। विचार असीम-सा है, जब कि वाक् सीमित-सी है। समाधानका दूसरा पहलू यह है कि वाक् और विचारका घना सम्बन्ध है। सृष्टिकममें मन और वाक्के, विचार और वाणीके परस्पर सक्रमणका उल्लेख उपनिषदोंमें मिलता है (स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्—बृहदारण्यक उपनिषद् १।२।४)। एक स्थानपर कहा गया है कि वाक् धेनु है, प्राण इसका ऋषभ (सॉइ) है और मन (विचार) इसका वत्स है (बृहदारण्यक उपनिषद् ५।८।१)। वाक् और विचारके परस्पर सहयोगकी अनिवार्यता देखकर ही कहा गया था—

वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् । ( ऐत्रोय उपनिषद्, अन्तिम अश् )

अस्तु, उपनिषद् वाक् और विचारके सम्बन्धको, उनके असम्बन्धको और वाक्के मूलमें स्थित मानसिक क्रियाको अच्छी तरह प्रकट करते हैं। उपनिपदों में वाक्के कलापक्षकी भी अभिन्यक्षना है। वाक् स्वय एक प्रकारकी अभिन्यक्ति है। प्रभावान्त्रित अभिन्यक्तिका नाम कला है। स्वतः जव वाक्की अभिन्यक्ति सवेदनशील हो उठती है, जब वाक् आह्नादकता, माधुर्यभाव या सत्त्वोद्रेकको जगानेमें समर्थ होती है, उसका कलात्मक रूप निखर उठता है, जिसके मीतर रस और वाहर सौन्दर्य लहराता रहता है। वाक्की सौन्दर्य-मीमासामे कहा गया—

वाच ऋग्रसं, ऋच साम रसं, साम्न उद्गीयो रसं। (छान्दोग्य उपनिषद् १।१।२)

वाक्का रस ( सौन्दर्य ) ऋक् ( कियता ) है । ऋक्का रस साम ( लय-नाद-सौन्दर्य या समरसता ) है । सामका रस उद्गीय है । (उद्गीय सामवेदका द्वितीय भाग, छान्दोग्य उपनिषद्में उद्गीयसे प्रणवका ग्रहण किया गया है ।)

भाव यह है कि वाक्का सौन्दर्य छन्दका परिधान पाकर चमक उठता है। तव वाक् श्रुक् छन्द, क्लोक अथवा कविताके नामसे पुकारी जाती है। कविता वाक्का निष्पन्द है। गीतोंमें एक समरसता (एक सतुलन) देख पड़ती है, जिससे उनका सौन्दर्य कविताके क्षेत्रमें वढ जाता है। साम-गानमें केवल स्वरोंका ही सामझस्य नहीं लाना पड़ता, अपितु बाहरके नाद-सौन्दर्यका मीतरकी प्राण-शक्तिके साथ ऐक्य स्थापित करना पड़ता है। कविताके वाह्य और आम्यन्तरिक गुणोंका गीतोंमें स्वमावतः समन्वय हो जाया करता है। गीत कविताके श्रङ्कार हैं। उद्गीय गीतोंका परिपाक है। यह गीत (साम) के आह्रादक स्वरूपका द्योतक है। आह्रादकतामें माधुर्य और माधुर्यमें रस है। रसका ही नाम आनन्द है। अतः वाक्के कला पक्षकी विश्रान्ति आनन्दमें ही होती है।

उपर्युक्त वार्ते वाक्के मौतिक स्वरूपको सामने रखकर कही गयी हैं । उपनिपदोंमें वाक्की अधिदैवत व्याख्या मी मिलती है। वाक् ही यजका होता है, वही अग्नि है, वही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति हैं ( वृहदारण्यक ३ । १ । ३ )। व्यह देवी वाक् है, जिससे जो कहा जाय, हो जाता हैं ( वृहदा रण्यक उपनिपद् १ । ५ । १८)। वाक् ब्रह्मका चतुर्य पाद हैं ( छान्दोग्य-उपनिषद् ३ । १८ )।

इससे कुछ और गहराईमे उतरकर उपनिपद्के ऋषियों-ने वाक्के उस खरूपके भी दर्शन किये हैं, जिसे हम रहस्यात्मक कह सकते हैं। यहाँ वाक्न तो एक साधारण बोळचाळकी वस्तु है और न जानका असाधारण साधन है। वह साधारण असाधारण दोनोसे परे है। वह स्हम है। नित्य है। अनन्त है। सम्पूर्ण विश्वका विकास वाक्से हुआ है। वृहदारण्यक-उपनिषद्मे उल्लेख है कि वाक्के द्वारा सृष्टि की गयी ।

स तया वाचा तेनातमना इदं सर्वमस्जत्। वाक्से स्रिष्ट हुई इसकी पोपक श्रुति भी है—

वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे । आचार्य शहर-जैसे दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन करते हें । 'हम सभी इस वातको जानते हैं कि मनुप्य जो कुछ करता है, उसके वाचक भव्द उसके मनमे पहले आते हैं वादमे वह उस कामको करता है । इसी तरह सुधि रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमे भी वैदिक शब्दोंका आमार हुआ, पीछे उन शब्दोंके अनुरूप वस्तुओंकी उन्होंने रचन की'--( वेदान्तसूत्र १ । ३ । २८ पर शाह्नरभाष्य ) वाक्के रहस्यात्मक खरूपका निर्देशक प्रणव है। प्रणव वाक् का मूल तत्त्व है। वाक्का सम्पूर्ण वैभव प्रणवका विलास है। जो उद्गीय है, वही प्रणव है। जो प्रणव है, वही ओम् है। 'यह ओ३म् अक्षर है। यह सत्र कुछ—भूत, भविष्य और वर्तमान-ऑकार ही है और जो इन तीन कालोंसे परे है वह भी ओम् ही है ( माण्ड्रक्य-उपनिषद् १ । १) । इतनी दूर आ जानेपर उपनिपद्के ऋषियों को यह कहनेमे कोई उलझन न रही कि 'वाक् ही परम ब्रह्म है' ( 'वाग् वै सम्राट् परम ब्रह्म' बृहदारण्यक उपनिपद् ४ । १ । २ ) ।

वाक्का यह रहस्यात्मक रूप अवश्य ही दैनिक व्यवहार-के वाक्से दूरका जान पड़ेगा । परतु विचार करनेपर ऐसा लगता है कि वाक्कों जो यह उच्चतम आसन दिया गया है, वह साधार है। इस गतिशील स्सारमें किसी भी पदार्थका सत्य जगत्के किसी दूसरे पदार्थद्वारा ठीक-ठीक जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वह मापक पदार्थ खयं गतिशील है । अन्तमें हमें वहाँतक जाना पड़ेगा, जहाँसे सभी गतिशील पदार्थोंको--जगत्को गति मिलती है । वह, जहाँसे सभी गति पाते हैं, अवश्य ही जगत्से तटस्य होगा, साथ ही स्थिर भी होगा। पर गति देनेके कारण जगत्से उसका एक सम्बन्ध हो जाता है । और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ उस स्थिर विन्दुचे अपना नाता जोड़ सकता है। जगत्से तटस्थ होनेका अभिप्राय यह नहीं कि जगत्की कोई सीमा है और स्थिर-विन्दु उससे कहीं परे है। गतिशीलता ही जगत् है और उसमें जो तटस्य है, वही स्थिर-विन्दु है। दूसरे शन्दोंमें प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थमें कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तनगील है । यही अपरिवर्तनशीलता उसका स्थिर-विन्दु है। चाहे कोई इसे शक्ति, एनजीं, चिति या ब्रह्म कहे, इससे उसके रूपमें कोई अन्तर नहीं आता। पर बात यहीं समाप्त नहीं होती । हम यह भी देख सकते हैं कि उस परिवर्तनशील वस्तु और उस स्थिर-विन्दुमें कोई तास्विक भेद नहीं है। केवल इतना ही है कि एक अपने गुद्ध रूपमें है और दूसरा विकृत रूपमें । यदि उसकी विकृतिको परिशुद्ध कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है। अभी कलतक इस चिर-प्रतिपादित सिद्धान्तको केवल दार्शनिकोकी कल्पना समझा जाता था । परतु आजका भौतिक-विज्ञान यह सिद्ध कर रहा है कि भौतिक पदार्थ ( मैटर ) को शक्ति ( फोर्स ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है। 'अणु बंम' इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है । साथ ही यह मी ध्यान देनेकी वात है कि वह स्थिर-विन्दु या यो कहिये कि वह राक्ति जो प्रत्येक पदार्थमें अपरिवर्तनीय और अविनाशी है, दो नहीं हो सकती । दो पदायोंकी शक्तियोंमें मात्राका ( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है, पर स्वभावका ( नेचरका ) भेद नहीं हो सकता। अस्तु, 'यह सत्र ब्रह्म है' के पीछे एक दृढ़ सिद्धान्त है और इसी दृष्टिसे वाक् भी ब्रह्म है। वाक् स्स्म ब्रह्मसे मिन्न कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता । स्थूल जगत् ब्रह्मका विवर्त है। स्थूल-जगत् वाकृका विकार है, क्योंकि रूप और नाम एकहींके दो पहलू हैं। उनमें

कोई भेद नहीं । अतः वाक् और ब्रह्ममें भी कोई भेद नहीं।

इस प्रकार हम टेखते हैं कि उपनिषदोंमें जहाँ जीव और जगत्-सम्बन्धी अनेक गूढ़ तथ्योका विवेचन है, वहाँ वाक्पर भी प्रकाश डाला ही गया है। अवन्य ही विचार-शैली भिन्न होनेके कारण और वाक्का मुख्य विषय न होनेके कारण किसी एक स्थानपर वाक्पर क्रम-वद्ध गवेषणा नहीं मिलती। फिर भी जहाँ-तहाँ जो विचार विखरे पड़े हैं, उन्हींके सहारे हम देख रहे है कि उपनिषदोंमे वाक्के प्रायः प्रत्येक अङ्कपर दृष्टि डाली गयी है । लोक-जीवनमें वाक्का जितना महत्त्व उपनिषद्के ऋपियोंने दिखाया है, उससे अधिक कोई क्या कह सकता है। उनके लिये वाक केवल जिह्ना-व्यापार न होकर अन्तरात्माकी पुकार है। वह दैवी है। आजका भौतिक-विज्ञान ध्वनि (साउंड) के अनेकानेक व्यापक रहस्योंका उद्घाटन-कर इमारे जीवनमे प्रतिदिन नया रूप-रङ्ग डाल रहा है। भाषाविज्ञान वाकुके नित्य-नवीन विश्लेषणमें निरत है। पर उपनिषदोंमे जो वाक्का खरूप है, उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यों है। वाक्की उपासना होती आ रही है और होती रहेगी।

'विन्देय देवता वाचममृतामात्मन. कलाम्'। (भवभूति) इम आत्माकी कलाखरूप गाश्वत देवी वाक्को पार्वे।

## वैष्णव-उपनिषदु

( लेखक--प० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य )

मारतीय धर्म तथा दर्शनके विकासका अनुशीलन हमें इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिपदोंमे संकेतरूपसे निहित हैं। वैणाव-धर्मके मूलरूपके अध्ययनकी सामग्री इन उपादेय उपनिषदोंमें ही विखरी हुई है, परंतु कतिपय उपनिषद् तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यस्त दीख पड़ते हैं। इन्हीं-उपनिषदोंका संक्षित परिचय कराना इस छोटे लेखका उद्देश्य है।

वैष्णव-उपनिषद् सख्यामें चौदह हैं और इन सवका एक सम्पुटमें प्रकाशन यियासोफिकल सोसाइटीने अख्यार (मद्रास ) से किया है । अक्षर-क्रमसे इनका सामान्य निर्देश इस प्रकार है—

१. अव्यक्तोपनिषद्— इस उपनिषद्में सात खण्ड हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषको व्यक्तरूपकी प्राप्ति। इसमें 'आनुष्टुमी-विद्या' के खरूप तथा फलका पर्याप्त निर्णय किया गया है। इसीके वलपर परमेष्ठीको नृसिंहका दर्शन होता है और वे जगत्की सृष्टिमें समर्थ तथा सफल होते हैं। २. किसन्तरणोपनिषद्—इस उपनिषद्में नारदबी-के प्रार्थना करनेपर हिरण्यगर्मने किलके प्रपर्झोंको पार करनेवाला उपाय वतलाया है। यह उपाय है भगवान्का षोडश नामवाला मन्त्र—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

इस मन्त्रका एक रहस्य है। जीव षोडश कलाओंसे आइन रहता है। इसीलिये उसकी प्रत्येक कलाको दूर करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थ वतलाया गया है।

इति पोडशकं नाम्ना कल्किस्मधनाशनम्। नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते॥ इति पोडशकलावृतस्य जीवस्यावरणविनाशनम्। ततः प्रकाशते पर ब्रह्म मेघापाये रविरिह्ममण्डलीवेति॥

३. कृष्णोपनिषद्—यह उपनिषद् बहुत ही छोटा है। इसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन किया गया है। मगवान् श्रीकृष्णने भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये ही समग्र वैकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतलपर अवतीर्ण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है। श्रीकृष्णके जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके लिये इस उपनिषद्की महती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो स्वयं शाश्वत ब्रह्म ही हैं और उनकी सेविका गोपिकाएँ तथा सोलह हजार एक सी आठ रानियाँ उपनिपद्की श्रृचाएँ ही हैं—

अष्टावष्टसहस्रे हे शताधिक्य स्त्रियस्तथा। प्रस्चोपनिषदस्ता वे ब्रह्मरूपा ऋचः स्त्रियः॥

**४. गरुडोपनिषद्** इस खल्पकाय उपनिषद्में गारुडी विद्याके रहस्यका उद्घाटन है। गरुडके खरूपका आध्यात्मिक रीतिसे विवेचन इस ग्रन्थकी विशिष्टता है।

५. गोपालतापिनी-उपनिषद् इस ग्रन्थके दो भाग हैं—(क) पूर्व, (ख) उत्तर । पूर्वतापिनीके छः अध्याय हैं जिनमें गोपाल कृष्णके अष्टादश अक्षरवाले मन्त्रके रूप, फल तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है। उत्तर-तापिनीमें अनेक आध्यात्मिक रहस्योका वर्णन है। मथुराके आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस उपनिपद्में गोविन्दकी बड़ी ही सुन्दर स्तुति उपलब्ध होती है—

नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे। कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नम ॥ श्रीकृष्ण क्विमणीकान्त गोपीजनमनोहर। संसारसागरे मग्न मामुद्धर जगद्गुरो॥

दिः तारसारोपनिषद्—इसमें तारक मन्त्रके खरूपका निर्णय किया गया है। भगवान् नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रका विस्तारके साथ उपदेश कथन है।

9. त्रिपाद्धिमृतिमहानारायणोपनिपद् यह उपनिपद् वैष्णय उपनिपदोंमें सबसे बड़ा है। महत्त्व तथा विस्तार दोनोंकी दृष्टिमें इस उपनिपद्को गौरव प्राप्त है। इसमें आठ अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान् नारायणसे ब्रह्मस्वरूपकी जिज्ञासा की और इसी जिज्ञासाकी पूर्तिके छिये इस उपनिषद्का उपदेश है। ब्रह्मके चार पाद बतलाये गये हैं—(क) अविद्यापाद, (ख) विद्यापाद, (ग) आनन्दपाद और (घ) तुर्यपाद। प्रथम पादमें अविद्याका ससर्ग रहता है। अन्तिम पाद इससे नितान्त विश्वद्ध रहते हैं। विद्यापाद तथा आनन्दपादमें अमित तेज:- प्रवाहके रूपमें नित्य वैकुण्ठ विराजता है और यहीं तुरीय

ब्रह्म अपने समग्र तेज तथा वैभवके साथ स्थित रहते हैं। अन्य अध्यायोंमें साकार तथा निराकार शन्दोंकी न्याख्या है। ब्रह्म खतः अपरिच्छिन्न है। अतः वह साकार होते हुए भी निराकार रहता है और इन दोनोंसे भी परे वर्तमान रहता है। महामायाका ही यह जगत् विलास है और अन्तमें यह जगत महाविष्णुमें लीन हो जाता है। पञ्चम अध्यायमें मोक्षके उपायका कथन है। मुक्ति तत्त्वज्ञानके लामसे ही होती है और उस ज्ञानका परिपाक मिक्त तथा वैराग्यके कारण सम्पन्न होता है। पष्ट अध्यायमें ब्रह्माण्डके स्वरूपका परिचय कराया गया है तथा विष्णुके विभिन्न रूपोंकी उपासनासे भिन्न भिन्न लोकेंकि प्राप्तिका निर्देश किया गया है। सप्तम अध्यायमें नारायणके यन्त्रका वर्णन है। अन्तिम अध्यायमें आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट किये गये हैं जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपञ्चका उपराम होता है। इस उपनिपद्के मूल सिद्धान्त पुरुपसूक्तमे उल्लिखित हैं । रामानुजदर्शन तथा अन्य वैष्णवदर्शनोंपर इस उपनिपद्का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार अचित् तत्त्वके तीन प्रकारींमें प्रथम भेद है—शुद्धसत्त्व और शुद्धसत्त्व त्रिपाद्विभृति, परमपद, परमव्योम, अयोध्या आदि शब्दोंके द्वारा व्यवहृत होता है। ( द्रष्टव्य मेरा भारतीय दर्शन पृ० ४७२-४७३ )

८. दत्तात्रेयोपनिषद् इसमें दत्तात्रेयकी उपासनाका वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रोंके वर्णन तथा विधानका कथन है। दत्तात्रेयके मनत्रके बीजकी भी विशिष्ट व्याख्या है। उपनिषद् छोटा ही है।

नारायणोपनियद्—यह उपनिषद् परिमाणमें बहुत
 छोटा है। इसमे चार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अष्टाक्षर
 मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है।

१०. नृसिंहतापिनी-उपनिपद् इस उपनिषद्के -दो खण्ड हैं पूर्व और उत्तर । इसमें नृसिंहके रूप तथा मन्त्रका विस्तृत वर्णन है । नृसिंहकी तान्त्रिकी पूजाका रहस्य इसमें विस्तारसे उद्धाटित किया है । इस प्रकार तान्त्रिक उपनिषदोंमें यह उपनिषद् महत्त्वपूर्ण तथा महनीय है । इसके ऊपर शङ्कराचार्यकी मी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलोचक आद्य शङ्कराचार्यकी रचना माननेमें सकोच करते हैं । नृसिंह-के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पञ्चम उपनिषद्में विस्तारके साथ किया गया है । उत्तरतापिनीमें नव खण्ड हैं जिनमें निर्विशेष ब्रह्मके स्वरूपका प्रामाणिक विवेचन है। अष्टम खण्ड तुर्य ब्रह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमे समाप्त हुआ है। नवम खण्डमें जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका प्रतिपादन है। इस प्रकार यहू ब्रन्थ अद्वैततत्त्वके सिद्धान्तोंकी जानकारीके लिये नितान्त प्रोट तथा उपादेय है।

११- रामतापिनी-उपनिषद्—इसके भी दो खण्ड है जिनमें रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमणः उद्धार तथा लेखनप्रकारका वर्णन है। रामका षडक्षर मन्त्र यन्त्रमें किस प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजन किस विधिसे किया जाता है, इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादन है। योगीलोग जिस परमात्मामें रमण करते है वही 'राम' शब्दके द्वारा अमिहित किया जाता है—

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदास्मिन । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥

राम-मन्त्रका बीज है—रा और इसीके भीतर देवत्रय तथा उनकी शक्तियोंका समुच्चय विद्यमान रहता है। रेफ्से ब्रह्माका, तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका ताल्पर्य माना जाता है और इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी शक्तियाँ—सरस्वती, रूक्मी तथा गौरी इस बीजमे विद्यमान रहती हैं—

> तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्। रेफारूढा मूर्तय स्यु शक्तयस्तिस्र एव च॥

तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके फलका निर्देश है। प्रणवका अर्थ 'राम'में वड़ी युक्तिसे सिद्ध किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोंका भी यहाँ निर्देश मिळता है। राम-मन्त्रके माहात्म्यकां प्रतिपादन कर यह उपनिषद् समाप्त होता है। 'उपनिषद् ब्रह्मयोगी'की व्याख्याके अतिरिक्त 'आनन्दवन' नामक प्रत्यकारने मी वड़ी सुवोध टीका इस ग्रन्थपर लिखी है। यह टीका मूल ग्रन्थके साथ सरस्वती-भवन ग्रन्थमाला (न०२४)में काशीसे १९२७ ई० मे प्रकाशित हुई है।

१२. रामरहस्य-उपनिषद् इस उपनिषद्का विषय है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्त्रों तथा विधानोंका विवेचन । राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्म होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता है। इसका पर्याप्त वर्णन यहाँ मिळता है। इसके अतिरिक्त सीता, ळक्ष्मण, भरत, शतुन्न तथा हनुमान्के मन्त्रोंका भी वर्णन है। राम-मन्त्रके पुरश्चरण-का भी विधान यहाँ किया गया है।

१३ वासुदेवोपनिपद् इसमें वासुदेवकी महिमा वतलाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है। वैष्णवजनोंके मस्तकपर विराजमान त्रिपुण्ड्र, ब्रह्मादि देवतात्रय, तीन व्याह्मति, तीन छन्द, तीन अग्नि, तीन काल, तीन अवस्था, प्रणवके तीनों अक्षरोंका प्रतीक बतलाया गया है। वासुदेव जगत्के आत्मस्वरूप हैं। उनका व्यान प्रत्येक मक्तकों करना चाहिये।

१४. ह्यग्रीचोपनिषद्—ह्यग्रीव भगवान्के नाना मन्त्रोंके उद्धारका प्रकार इस छोटे उपनिषद्में विशेषरूपसे किया गया है।

वैष्णव-उपनिषदोंका यही सक्षिप्त वर्णन है। इसके अनुश्रीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैष्णवमतके नाना सम्प्रदायोमे जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है, उसका मूलरूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है। इन्हीं उपनिषदोंके आधारपर ही पिछले मतोंका विकास सम्पन्न हुआ है। अतः वैष्णवमतके रहस्योंको मलीमांति जाननेके लिये इन ग्रन्थ-रत्नोंका अनुशीलन नितान्त आवश्यक है।



### ब्रह्मका स्मरण करो और आसक्तिका त्याग करो

अहो जु चित्रं यत्सत्य ब्रह्म तद् विस्मृतं नृणाम् । तिष्ठतस्तव कार्येषु मास्तु रागाजुरक्षना ॥

अहो । यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो परब्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैं। उन्हीको मनुष्योंने भुला दिया है।

## औपनिषद आत्मतत्त्व

(लेखक--याशिक प० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, वेदरत्)

(१) वाड्मयः मानवकी विशेषताओं ता (आदर्श) पुञ्ज है। आहार-विहारपर्यन्त ही अपनी चर्याको सीमित न करते हुए, भावीकी ओर अग्रसर रहना, उसके लिये सतत प्रयत्न करना, मानव-जीवनकी एक विशेषता है। यह उसकी जन्म-जात कला है। वाड्मयमें इसी कलाका सङ्कलन रहता है। जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते हैं। वह कला साहित्यिक हो, आल्ङ्कारिक हो, भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, मानवके जीवन-विकासमे पर्यायेण आवञ्यक है। प्रत्येक कलाका अपना वाड्मय अपने विषयमें अवश्य सराहनीय है, तथापि अध्यातमिववेक-कलापूर्ण वाद्मय-का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी रङ्गभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो। दीप-ज्योतिके समान इस अध्यात्मसे ही, आत्मसत्त्व किंवा आत्मप्रकाश प्राप्त करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगत्का कोई भी व्यवहार भैं इस आत्मतत्त्वके बिना नहीं चल सकता। जगत्के किसी मी देश एव कालका उचकोटिका दार्शनिक हो, चाहे 'आत्मानं सतत रक्षेत्' कहनेवाला कोई महास्वार्थी व्यवहारी पुरुष हो, दोनों आत्मसापेक्ष है। इसीलिये अध्यातम—वाब्यय किसी भी देश-कालका हो, प्रशसनीय है, सबके लिये आदरणीय है, सग्राह्य है, जेय है। उपनिषद्-वाद्यय यह एक ऐसा अद्भुत वाद्यय है जो अध्यात्मका प्रकाश देनेवाला है। इस दिशामें विश्वकी यह अद्वितीय वस्तु है। इस वातको सभी विद्वान् मानते हैं। बस, इम यहाँ उपनिषद्के उसी अध्यात्म-तत्त्वका दिग्दर्शन उपिश्वत करना चाहते हैं।

(२) उपनि उद्योक्त क्या विषय है या होना चाहिये, इसमें कोई विवाद नहीं, क्योंकि इस वातको सभी जानते हैं तथा मानते हैं कि उपनिषद्का मुख्य विषय 'ब्रह्म' है। और मुख्य प्रयोजन 'ब्रह्मजान' है, जिससे कि ब्रह्म-प्राप्तिरूप मोक्ष मिलता है। उपनिषद् शब्द—उप-उपनर्गपूर्वक तथा नि उपसर्गपूर्वक 'षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु' धातुसे निप्पन्न है, यही अर्थ वतलाता है। नि शेषतया आत्यतत्त्वके समीप पहुँचा देनेवाली विद्या, इस अर्थमें उपनिषद् शब्द वयार्थ है।

विवाद यदि है तो केवल इस विषयमें ही कि-वह

वहा क्या है। वहा शब्दका अर्थ क्या लिया जाय अथवा उसका लक्षण क्या किया जाय ? इसका कारण यह है कि— 'व्रह्म' शब्द जिस प्रकार उलझी हुई वर्णमालासे बना है। उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्धमें भी गुथा हुआ है।

'ब्रह्म' शब्द निम्नलिखित अर्थोमे व्यवहृत है— परमात्मा, जीव, जगत्कारण, जड-प्रकृति, परमाणु, शब्द और विद्या ।

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य यतः' 'तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः'—

यहाँ 'ब्रह्म' शब्द परमेश्वरवाचक है । सम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्म दधाम्यहम् । (गीता १४ । ३ )

यहाँपर जड प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें 'ब्रह्म' शब्द मतभेदसे माना जाता है। 'ब्रह्म एवेदमप्र आसीत्' यहाँपर जगत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म शब्दार्थ है।

'सर्वेपामेव दानानां बहादान विशिष्यते ।'

यहाँ विद्या, शब्द (वेद ) आदि अर्थ है। उपनिषदींमें 'जगत्कारण' इस अर्थमें ब्रह्म शब्द लेना उचित है (वह वाक्य नेष आदि प्रमाणसे सङ्गत है)।

इसपर मी शङ्का अवश्य है कि 'जगत्-कारण जड प्रकृत्यादि लिये जायँ अथवा चेतन वात्मा १' इसका समाधान भी अति सरल है। उसी ब्रह्मके बारेमें वहीं मिलता है—

'तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय' अर्थात् उस ब्रह्मने इच्छा की कि 'मै सृष्टि करूं' इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड-प्रकृतिमें सम्भव नहीं है, अतः 'ब्रह्म' शब्दसे चेतन आत्मा छेना ही उचित है। 'अयमात्मा ब्रह्म' इन समानाधिकरण शब्दोंका भी यही स्वारस्य है।

्र यही चेतन आत्मा स्वयप्रकाश है । इसे ही ब्रह्म, औपनिषद पुरुष किंवा उपनिषद्मितपाद्य आत्मतत्त्व कहते हैं । इस उपनिषद्मितपाद्य आत्मतत्त्वके स्वरूपके विषयमें उपनिषदीं-के आधारपर ही वादियोंके अनेक मत हैं । उनपर सप्रमाण समालोचना करते हुए हम कुछ लिखना उचित समझते हैं, जिससे उपनिषत्मितपाद्य आत्मतत्त्वका वास्तविक स्वरूप स्कृट हो सके । (३) औपनिषद आत्मतत्त्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी विप्रतिपत्तियाँ उपिखत की जा सकती हैं— ?—औपनिपद आत्मतत्त्व गरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विलक्षण

है या नहीं ?

२- , विभु किंवा अणु <sup>१</sup>

३- , परिणामी सावयव किं वा नहीं १

४- ,, शनादिका आश्रय किं वा तत्त्वरूप ?

५- ,, जगत्का उपादानकारण किं वा निमित्त ?

६-- ,, अद्वितीय ही कारण, किं वा अनेक अन्य मी !

७- ,, का जीवसे मेद किं वा अमेद १

### १. आत्मतत्त्व शरीरादिसे विलक्षण

पूर्वपक्ष---

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्य समा.।'

( ইহা০ > )

कर्म करते हुए ही मैकड़ो वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते हुए यह श्रुति वतलाती है कि 'जीवन ही सब कुछ है और मरनेके वाद कुछ नहीं है।' इसलिये इस प्रकारके कर्म करो जिससे तुम्हारा जीवन, जो कि पृथिन्यादि जड़तन्त्रोंके समुदाय-में 'किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत' है, बहुत समयतक रहे। यदि शरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह विद्यमान हो, तो फिर सैकड़ों वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका क्या महत्त्व १ जब कि बृद्धावस्था भी सन्निकट ही रहती है। शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यों उपाय करें, यदि आत्माका कुछ विगड़ता न हो।

'यदेतद्देतस्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यः तेजः समुद्भृतम्, स्त्रिया सिञ्चति सास्यैतमात्मानम् अत्रगतं भावयति ।' ( ऐतरेय० )

'वीर्यखरूप आत्मा स्त्रीमें सिख्चित होता है और स्त्री उसे (पतिकी) आत्मा मानकर पालती है।'

. 'सस्यमिव मर्त्यं पच्यते' (कठोपनिपद्)
'अय चैन निस्यजातम्' (गीता २। २६)

'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म' (गीता २। २७)

उपर्युक्त वचनोंसे भी यही ज्ञात होता है कि आत्मा भौतिक तत्त्व है, शरीरादिसे विलक्षण नहीं है।

उत्तरपक्ष—'कुर्वन्नेवेह' इस श्रुतिका पूर्वोक्त तात्पर्य नहीं है। आत्मतत्त्वको समझकर पुत्रेषणादिको छोड़कर ससार से परे जो निरितशय मुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मज पुरुष यजादि शुभ कर्म करते हुए ही अपना आयुप्य पूर्ण करे । यही तात्पर्य है । रेत.सिञ्चनको प्रथम जन्म एव उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कहा है, वह आत्माके प्राकट्यके अवच्छेदक शरीरके मम्बन्धमें है, आत्मामें श्रीपचारिक कथन है।

इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने निचकेताके प्रश्नोत्तरमे किया है—

'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीतिचैके ।' ( कठोपनिषद् १ । १ । २० )

'मनुप्य मरनेके बाद रहता है या नहीं १' इस प्रश्नका उत्तर यमराजने यही दिया कि—

तत्ते पदः संप्रहेण व्रवीम्योमित्येतत् ॥'

न जायते म्रियते वा विपश्चि-

बाय कुतश्चित्र बभूव कश्चित्।

अजो निन्य शाश्वतोऽय पुराणो

न हम्यते हन्यमाने शरीरे॥ (कटोपनिषद् १। २। १५, १८)

यहाँ यही आत्माका लक्षण बतलाते हुए सिद्ध कर दिया कि शरीरादि भौतिक तत्त्व सब विनाशी हैं। वे आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर-अमर है। अर्थात् वह 'जायते' आदि पड्भावोसे रहित है।

इन्द्रियेभ्य परा हार्था अर्थेभ्यश्च पर मन । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरातमा महान् परः॥ (कठोपनिषद् १।३।१०)

वह आत्मा इन्द्रिय, पृथिन्यादि विपय, अन्तः करणाटि सबसे मिन्न है। शरीरसे सुतरा विलक्षण है।

#### २. औ० आत्मतत्त्व विभ्र

पूर्वपक्ष—गरीरादि विल्लाण आत्मा अणु है, ऐसा मम्प्रदायाचार्यादि मानते हैं। उनका आशय है कि—

'अणोरणीयान्' (कठोपनिषद् १।२।२०)

यह आत्माका स्वरूप है।

अहुष्टमात्र पुरुषोऽनन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट । ( कठोपनिषद् २ । ३ । १७)

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा तमात्मस्थम् ॥ (कठोपनिपद् २। २। १२)

इन श्रुतियांचे आत्माका परिमाण अङ्गुप्रमात्र ही मालूम होता है। 'वालाग्रज्ञतभागम्य' ( ज्वेताश्वतर ० ५ । ९ ) इस मन्त्रमें आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही वतलाया है, एव अणु परिमाण आत्माका तत्तलोकगमन भी सम्भव है । अतः आत्मा-का परिमाण अणु है—

उत्तरपक्ष—'अणोरणीयान' इम मन्त्रवर्णने जो 'अणुने भी जणु ऐमा आत्माका म्वरूप कहा है, यह उसकी म्नुतिमात्र है, परिमाण निर्णय नहीं ।

आणिमा महिमा चैव गरिमा रुघिमा तथा। प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्व विशित्व चार्षसिद्धय ॥

ये अष्टसिद्धियाँ आत्मामे वतलायाँ गयी है। इमीलिये आगे 'महतो महीयान्' (वड़े से-बड़ा) यह वाक्य-श्रेष भी सगत होगा, अन्यया परस्पर व्याघात उपस्थित होगा। जो अणु है वह महान् कैसे १ यदि माना जाय तो परिमाणभेटसे आत्मामे भी भेद माना जायगा, जिससे कि आत्मामे अनित्य मानना अनिवार्य हो जायगा। अस्तु, अद्भुष्टादिमानम्बरूपका जो कथन है वह लिद्ध शरीरादिके तात्पर्यसे है। आत्मामे औपचारिक है। इस प्रकार विपक्षका वाधन करके स्वपक्ष-(विभुत्व) माधवार्य श्रुतियोंको प्रमाणरूपेण देते है—

'एप सर्वेषु भृतेषु गुढोत्मा' (कठोपनिषद् ८। ३। ८२) यहाँ वतलाया गया है कि प्रच्छन्नतया मर्वभृतोम आत्मा स्थित है। यह वात विना आत्माके विभु माने नहीं घटित हो मकती है। इसलिये आत्मा विभु है।

> हेशा त्रास्प्रमिटप् सर्वे यत्किञ्च जगत्या जगत्। ( ईशोपनियद १ )

माग जगत् परमेन्स्रेण ( ईंगा ) न्याप्त है—आच्छादित है ( वास्त्रम् ) ।

'गुतसादात्मन आकाश मम्भूत।'

अत्मासे विसु आकाश प्रकट हुआ। अणु आत्मासे विसु आकाशका होना सम्मय नहीं है।

'अयमात्मा ब्रह्म' 'एकमेवाद्वितीयम्'

ब्रह्म शब्दका ही अर्थ व्यापक हे । ब्रह्मपदाभिधेय आत्मा अणु कैमा ? अदितीयता तथा एकताके विना विभुताका सम्भव नहीं है ।

'तमाहुरज्य पुरुप महान्तम्' (श्वेताश्वतरोपनिषद्)
उन पुनपको अनादि और महान् कहा है।
'अन्ध्यूरुमनण्वहम्बम्' (पृत्वारण्यकः)

यहाँ अणुताका शब्दशः प्रतिपेध भी मिलता है। अत औपनिपद आत्मा अणु;नहीं, प्रत्युत विभु है, मर्वान्तर्यामी है।

#### ३. आत्मा परिणामी तथा सावयव नही

पूर्वपक्ष—कायाकार परिणामी आतमा है। यह सावयव होनेपर भी कथिवत नित्य ही है। उनका कहना है कि जिम पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हो, उस परिधिमें ही वह पदार्थ मानना उचित है। आत्माके जानादि गुणोकी उपलब्धि यदि बरीरावच्छेदन ही है तो बरीरच्यापी ही आत्मा मानना चाहिये। न अणु और न विभु। अवयवोमें सकोच-विकास होता है, अत. चीटीकी आत्मा हिस्त बरीरमें च्याप्त हो सक्ती हे और हस्तीकी आत्मा चीटीमें भी। ये उपनिपद्को प्रमाण न माननेवाले कुतार्किकोंमेंसे हे। (जैन)

उत्तरपक्ष—यह तिद्वान्त युक्त्या और श्रुत्या दोनोंकं विषद्व है। सक्रांच विकास ये परिमाणमेद एक वस्तुमें सम्भव नहीं। यदि माना जाय तो आत्माको उत्पाद विनाशगाली मानना पढेगा। जिससे कृतहानि और अकृताभ्यागमरूप दोप आ सक्तेंगे।

अवस्थान्तरापित्तको परिणास कहते ह । नित्य आत्माका अवस्थान्तर प्राप्त करना भी सगत नहीं है । उपनिषदोगे कृटस्थता बतायी है ।

'ध्रुत्र तत्' (कठोपनिपट) 'न जायते स्त्रियते वा॰' (कठोपनिपद् (।२। (८) 'अविकार्योऽयमुच्यते' (गीता २।२५)

इस प्रकार औपनिपद आत्मतत्त्व आत्मा परिणामी किवा मावयव भी नहीं है, यही ठीफ है।

#### ४. आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं

पूर्वपक्ष न्यायादि दर्शनों में आत्माका यही मुख्य लक्षण माना गया है कि आत्मा वही है जो ज्ञानाधार है। आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, उसमें ममवायसे ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि चतुर्दश गुण उत्पन्न होते हे और कार्यकारणभावके पौर्वापर्य नियमके (Theory of Causation) अनुमार युक्ति भी सङ्गत है। प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता इनमें भेद आवश्यक है। इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो घटविषयक ज्ञान आत्मा है या पट्विषयक १ यह प्रश्न निरुत्तर रहेगा।

'य सर्वेज्ञ सर्वेवित' इम श्रुतिमे 'सर्वेज शब्दका यही अर्थ है कि 'सर्वेपद्रार्थविषयक ज्ञानवान्' । यहाँ आधारका वाव अनिवार्य है। इसी प्रकार 'असुखम्' इस अनिका . भी 'आत्मा सुखमिन्न है यह अर्थ मानना चाहिये।

उत्तरपक्ष—आत्मा जानखरूप ही है। जानभिन्न मभी पढार्थ जड़ होते है और आत्माको जड़ मानना महामूर्खताका लक्षण है। उपनिपटोंम कहा है—

'अन्नायं पुरुष स्वयंक्योति.' (वृहटारण्यकोपनिषद्)
'मत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' (नैत्तिरायोपनिषट)
'अथमात्मा ब्रह्म मर्वानुभू' (वृहटारण्यकोपनिषद्)
'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' ( )

दन वाक्योमें आत्माको ज्ञानखरूप कहा है। 'विज्ञानम्'
टस वाक्यमें विशेषेण ज्ञान जिसका है इत्यादि रीतिसे व्याख्यान
स्वरद्यास्त्रके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा नकता।
इनिलये औपनिपद आत्मा ज्ञानखरूप है यह मानना उचित
है। घटविपयक विज्ञान आत्मा है किवा पटविपयक ! इन
प्रभ्रका यही उत्तर है कि—'भत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म'
(तेत्तिरीय॰) यहाँपर सभी पद लक्षणवृत्तिने म्वार्थेतरव्यावृत्त वस्तुस्वरूपके वोधक है।

ज्ञान शब्द ज्ञानेतरव्यावृत्त ब्रह्मका वोधक है । अर्थात् ब्रह्म अज्ञानरूप नहीं है अथवा सर्वविपयक ज्ञानको आत्मा कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सर्वज इमिल्ये नहीं हो सकेगा कि वह उपाविपरिच्छिन है। एव ज्ञानके साधन जो कि अन्तः करणवृत्त्यादिक है, व सिनिहित नहीं होते, जिम विपयके लिये मामग्री होती है उस विपयम ज्ञान अवस्य ही होता है।

### ५. आत्मा उपादान-कारण और निमित्त-कारण

पूर्वपक्ष—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यध्ययन्त्यभिसविशन्ति तद ब्रह्म ।'

—हत्यादि श्रुतियों से जगत्का कारण 'ब्रह्मात्मतत्त्व' है, यह अवगत हुआ। यहाँ यह श्रद्धा हो सकती है कि घटकी मृत्तिकाके समान उपादान-कारण है कि वा घटके प्रति कुलालके समान निमित्तकारण है ? उचित यही होगा कि उसे 'निमित्त-कारण' माना जाय। क्योंकि उस ब्रह्मके विषय-में उपनिपद्में कहा गया है कि—'स ऐसत ईक्षाञ्चकें (प्रश्लोपनिपद्) (सृष्टिकी उमने इच्छा की)। इच्छा तथा मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त कारणका ही लक्षण है। आदान कारणके गुणधमेंकि कार्यमें अनुवृत्ति पायी जाती है। यदि चेतन आत्माको जगत्का उपादान कहा जाय तो जगतम कुछ भी जह न होकर सब चेतनम्बरूप ही होना चाहिये।

उत्तरपक्ष—यह ठीक है कि ईश्चण करनेवाला ब्रह्म जगत्-का कारण है, किंतु उपादान भी मानना चाहिये। जो गुणधर्मके अनुवर्तनका प्रश्न है वह विवर्त माननेमे ममाहित हो मकता है। जगत् अविद्याका परिणाम है और ब्रह्मात्मतत्त्वका विवर्त्त है। किसी निश्चयात्मक वस्तुका यदि अन्य मपसे भान होने लगे तो उसे 'विवर्त्त' कहते हैं। जिस प्रकार रज्जुका सर्गकार भान होता है। उपादानके जानमे कार्यका भी जान सरले होता है, यह विषय आत्माके सम्बन्धमें भी उपपन्न है।

उपनिपद्मे प्रश्न किया गया है कि— ' 'किस्सिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमित्रं विज्ञात भवति।' 'किसके जानसे यह मय जाना जा सकता है।' इस प्रभका उत्तर यही है कि—

आत्मिन खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इद्रप् सर्वे विदितं भवनीति ।

आत्मतत्त्वके श्रवण-मननादिमे यह मर्च जगत् जात हा मकता है। यह मान विना आत्मानुवृत्ति (आत्माव्यतिरेकिता) के नहीं हो मकता, और अव्यतिरेकिता आत्माको उपादान माने विना नहीं आ सकती। अतः आत्माको उपादान मानना भी आवश्यक है।

### ६. औपनिपद आत्मा ही केवल जगत्कारण

जो मी यह कार्यजाल दिखायी दे रहा है इस सबका कारण वह एक आत्मा ही है और कोई अन्य उमे अपेक्षित नहीं है। ऐतेरेयोपनिपद्में कहा गया है कि—

्र अत्मा वा इटमेक प्वाप्र आसीत, नान्यत्किञ्चन मिषत्। स ईक्षत लोकान्तु सजा इति।

(81118)

'यह मारा जगत् पूर्वम आत्मा ही था, अन्य कोई और तत्त्व नहीं था, उम आत्माने अपनी इच्छासे लोकका सर्जन किया।'

इससे यह सिंढ है कि सृष्टिके मूलम एक ब्रह्म तत्व ही रहा है। सर्व जगत् उसका जिवर्त्त है, इमलिये उससे विरूप है।

> तमेव भान्तमनुभाति मर्व तस्य भासा मर्वमिट विभाति ॥

> > ( कठोपनिषट )

यह एक कारणवाद युक्तिमङ्गत भी है, दर्शनशास्त्रका उद्देश्य मूलतत्त्वका परिचय कराना ही है, क्यांकि मानव- की यह न्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेकोंमे एकता -देखना चाहता है। अनेक वस्तुआका भी किमी रूपसे एकीकरण चाहता है। उटाहरणके मपमें देखिये—

गम, शिव, यजदत्त, देवदत्त नामक व्यक्ति जब हमारे सम्मुद्ध आते हैं तो हमारे अन्तस्तलमे प्रश्न उपस्थित होता है कि वा किसी रूपसे एक भी है ११ उत्तर मिलेगा—'ये सब पुन्प ह।' इसी प्रकार सीता, मावित्री, गोमती, रम्भा आदिमें भी बङ्का होगी। फलतः स्त्रीरूपले उन्हें एक मान सकते हे। इन स्त्री पुरुपसमुद्दायम भी मनुष्यत्वेन एकता मिलती है। यह मनुष्यसमूह, दूसरी जोर पश्चसमूह, अन्य पक्षिसमूह और कुक्कुरसमूह—इनमें यदि भेद-बङ्का हो तो उसका समाधान है—'ये सब सजीव है', अर्थात् प्राणित्वेन (आत्मत्वेन) सबको एक कहेंगे।

इस ओर आत्मा है, कुछ जड़ पदार्थ भी है, इनमें भेदाभेट विचारमे ही समस्त टार्झनिकोंका मस्तिष्क स्फोट है। बोई भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडोंके लिये एक प्रकृति-तत्त्व पृथक् भी मानते है, किंतु उपनिपद्की विचारधारामें - इसमें सन्तोप करना उचित नहीं माना गया तथा जह और आत्मा—इनमे भी एकताका अनुभव चाहा त्रीर सरस जडकोभी 'आत्मैवेटमग्र आसीत्' कहकर आत्मामें ममाविष्ट किया गया । इस प्रकार जातमा एक ही मूळ कारण सिद्ध टुआ; यह श्रुति सिद्धान्त ही नहीं), बल्कि युक्तियुक्त भी है । जैसा कि पूर्वमें आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका है। लोक-व्यवहारमे भी यह 'न्यूनतम कारणवाद' (Law of parsimony of causes) तथा सृष्टिकी मितव्ययिता (Law of economy of nature) प्रसिद्ध ही है। इम मिसी कार्यभी उत्पत्ति यदि खल्प कारणोसे कर सके तो अधिक एउनित (सामग्री) करना उचित नहीं मानते। प्रत्युत ऐसा करनेवालेको 'अविद्वान्' कहते है।

इस प्रकार आत्मतत्त्व ही केवल जगत्का उपादान माना जायः यह श्रुतिसम्मत ही नहीं। प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है।

### ७. आत्मा और जीवमें अद्वैत

उपनिषत्प्रितिगद्य आत्मतत्त्वका उसके कार्यभृत जगत्से तया जीउमे भेद हे अथवा अभेद १ इस दिशामे उपनिपत्-शिदान्त तो यही है कि आत्मनत्त्व और जीवतत्त्व—इनमें भेद्र नहां है और जगन् भी उसमें वस्तुत भिन्न नहीं है। इस न्यियमें महान मतभेट हैं— पूर्वपक्ष कुछ दार्शनिक प्रत्येक गरीरमे भिन्न-भिन्न आत्मा है और ईश्वर नहीं है, ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामे एक काल में भिन्न-भिन्न विरोधी गुण कैसे आ सकते हैं।

कुछ अन्य दार्शनिक ईश्वरको मानते हुए भी आत्माओं से उसी प्रकार भिन्न मानते हैं, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर भिन्न हैं। मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि—

'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' (३।१।१) यहॉपर ईश्वर और जीवके अभिप्रायसे ही 'द्वि' सब्दका प्रयोग किया गया है।

#### 'निरक्षन परम साम्यमुपैति'

आत्मा निरक्षन होकर परमेश्वरकी समानता प्राप्त करता है। वह समानता दो भिन्न तत्त्वींके ही व्यवहारमें आ सकती है।

> श्वतं पियन्तौ सुकृतस्य छोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। छायातपौ ब्रह्मविदो वटन्ति पद्धाप्तयो ये च त्रिणाचिकेता.॥ (कठोपनिषद् १।३।१)

ससारमे सुकृतके फलका पान करते हुए यद्यपि जीव और ईश्वर—ये दोनों ही फल पान नहीं करते, तथापि जीवसे सम्बन्ध होनेके कारण 'पिबन्तों' कहा है।

छाया तथा आतपके समान विलक्षण अर्थात् जीव ससारी और ईश्वर अससारी है—ऐसा ब्रह्मज्ञन कहते हैं। इस अर्थमें जीवेश्वर-भेद स्फुट वतलाया है।

- १ कर्ता भोक्ता ससारी पुरुष है।
- २ साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है।
- रे 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, नेति नेति'
  आदि वचनोंसे बोध्य अससारी आत्मा । (ऐतरेयोपनिषद्शाङ्करभाष्यके अनुसार)
  ×
- विश्व-जागरितावस्थामें जिसको बाह्यका श्चान होता है।
   (माण्हूक्योपनिषद्)
- तेंजस—स्वप्नावस्थामें जिसको आध्यन्तरका ज्ञान होता है।
   (माण्डूक्योपनिषद्)

- प्राज्ञ-सुपुप्तावस्थामे जिमे कुछ भी भान नहीं होता है ।
   (माण्डक्योपनिषद)
- तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्वज अन्तर्यामी चतुर्थ है ।
   (माण्ड्क्योपनिषद्)

नव कि आत्माके ये भेट उपलब्ध है, तो एकात्मवाद (अद्वैत) कैमे ममझा जाय । यटि कहा जाय कि—

'तत्सत्यम् ' ' स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो'

इस छान्दोग्योपनिषद्मे तत्=ब्रह्मके साथ 'त्वम्' पदार्थ जीवका अमेद वताया है, तो द्वेत कैसे माना जाय ! ठीक है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है। तत् शब्द सत्यका परामर्श करता है और 'तत्त्वमसि'का प्रसङ्गसे यही अर्थ होगा कि—'हे स्वेतकेतो। त् सत्य है, तेरे विना यह गरीर आदि सव शून्य हैं। अब अद्वैत कैसे माना जाय !'

यदि कहा जाय कि—'एकमेवाद्वितीयम्' यहाँ अद्वितीय तत्त्वका उछिख है, तो फिर जीव भिन्न कहाँसे रहेंगे ? यह भी ठीक नहीं । यहाँ 'एक' शब्दसे एक जातीय भी छे सकते हैं, जैसे समस्त घट एकजातीय मृत्तिकासे जायसान हें न कि एक ही मृत्तिकासे समस्त घट बनें । यह अनुचित भी है, क्योंकि एक ही मृत्तिकासे नाना घट कैसे बन सकते हैं ?

उत्तरपक्ष—पूर्वोक्त विषय उपनिपत्-सिद्धान्तके प्रतिक् ल है तथा आपातरमणीय भी है। जो हमें प्रति शरीरमें आत्मभेदका अनुभव होता है वह शरीरके भेदसे ही है, जैसा कि एक ही आकाशके घट, मठ आदि उपाधि-भेदसे भेद ब्यवहारमें आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है।

जो यह कहा गया कि विपरीत गुणोंका समावेश कैंसे १ उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा निर्गुण है। सभी गुण अन्तः करणके ही आत्मामें प्रतिफलित होते हैं। आत्माके लिये कहा गया है कि 'असक्को हि स.' (वह असक्क⇒गुणादि धर्मरहित है।) बृहदारण्यकोपनिषद्में कहा है कि—

'कामो विचिकित्सा द्वीधीरित्येतत्सर्वं मन एव।' इससे यह सिद्ध है कि-आत्मामें ये सब धर्म नहीं हैं, सुख-दु:खादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं।

'द्वा सुपर्णा' आदि वाक्योंमें जो जीवेश्वर-भेदकी कल्पना बतलायी है, वह भी औपचारिक है, वास्तविक नहीं है।

कर्ता, ईश्वर, अससारी, प्राञ, विश्व, तैजस, द्वरीय

आदि एक ही आत्माकी औपाधिक दगाएँ हैं, न कि इन नामवाले कोई भिन्न आत्मा है।

तत्सन्यम् . . . . स आत्मा तत्त्वमसि।

—का जो आधुनिक आर्यजन अर्थ करते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि उससे प्रकरणसङ्गति नहीं बैठती।

तत् सत्यम्=वह ब्रह्म मत्य है (अमत्यव्यावृत्त है)। स आत्मा=वही ब्रह्म आत्मा है। तस्वम्=तुम भी वही ब्रह्म हो, तत् शब्दसे विशेषणवाचक मत्यका परामर्श करना अनुचित है। इससे जीवब्रह्मैक्य सिद्ध है।

'एकमेवाहितीयम्' यहाँ 'एक' गब्दका अर्थ 'कैवस्य' है, जो कि 'मजातीय, विजातीय और म्वगतमेदशून्य' अर्थमें आता है। यदि पूर्वोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि वचन भी असङ्गत होंगे। निम्नलिग्वित वाक्योंसे भी अद्वेत कथित है—

'यथाग्ने क्षुद्रा स्फुलिङ्गा ब्युच्चरन्ति, एवमेवा-स्मादात्मन सर्वे आत्मानो ब्युच्चरन्ति।'

( बृहदारण्यकोपनिषद् )

प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत्त्व है और उसीके समस्त अग्निकणके समान भेद है।

'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्।' ( छान्दोग्योपनिषद् )

'ऐतदातम्यमिदं सर्वम् ।' (,,)

'अह ब्रह्मास्मि।' (,,)

'भयमास्मा ब्रह्म ।' - (,,)

इन वाक्योंसे जीव और ब्रह्मकी वास्तविक एकता स्फट ही है।

#### × × ×

'नेति' 'यतो वाचो निवर्तन्ते' आदि वाक्योंसे भी पूर्वोक्त अद्वितीय आत्मतत्त्व ही प्रतिपाद्य है। जैसे—एक अपराधी सुग्ध-पुरुपसे उसका स्वामी कह दे कि 'तुझे धिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है।' यह सुनकर मुग्ध पुरुप सन्दिग्ध होकर अन्य किसी विश्वके पास जाकर अपने स्वरूपके सम्बन्धमें पूछने-छगे कि 'कृपया मुझे बतलाइये मैं कौन हूँ।' वह विश्व पुरुप उसकी मुग्धतापर मन ही मन हसकर उससे कहेगा कि—'मै क्रमगः तुझे समझा दूँगा।' इतना कहकर वह विश्व पुरुप सुग्ध पुरुपको नमझावेगा कि 'नृ घट, पट, पृथिवी, शरीर आदि नहीं है, न पाराण है, न जल है और

न तेन है अर्थात् तृ अमनुष्य नहीं है। इस प्रकार विज पुम्पद्वारा अमनुष्य प्रतिपेघरूपसे 'त् मनुष्य है' यह समझाया ना मकता है किंतु वह मुख्य पुरुष यदि ममझदार होगा नभी ममझ सकेगा न कि मुख्यावस्थामे।

हमी प्रकार 'नेनि' शास्त्र मसारकी हृज्य सुरुख वस्तुओं-रा प्रतिपेव करते हुए ब्रह्मस्वरूपका परिचा कराते हैं। रिंतु इन वानपोंने आत्माववोध अन्तःशुद्धि होनेपर ही होगा, रा कि उम मुख्य पुरुषकी तरह जिमे 'तृ अमनुष्य नहीं' यह कहनेपर तो क्या, कितु 'तू मनुष्य हैं' यह कहनेपर भी वोध नहीं हो पाता, अपवित्र रहनपर ।

इस प्रकार पूर्व शङ्का-ममाधानोंसे ओपनियद आत्मतत्त्रका मक्षिप्त परिचय कराया जा सकता है। वस्तुत वह अससारी, अनिर्वचनीय अद्वितीय हे। लेखके क्लेवरबृद्धिके भयसे इस विपयको यही समाप्त किया जाता है। यदि इस लेखके द्वारा पाठकोंका किञ्चिन्मात्र भी लाभ होगा तो लेखक अपना परिश्रम सफल समझेगा।

# उपनिषदोंका महत्त्व और उद्देश्य

( लेखक-श्रीताराचन्द्रची पाण्ड्या, वी० ए० )

वेदांके कर्मकाण्ड-भागकी तो गीताने अपरांश-सी ही की है (श्रीमद्भगवद्गीता २ । ४२-४५, ९ । २०-२१), परतु उपनिषदंसि ही तो गीताकी उत्पत्ति हुई है—वह उपनिषद्-रूपी गार्योका दूध है और जैसा कि गीताके प्रत्येक अध्यायको ममाप्त करनेवाले जव्दोसे सूचित है, गीता स्वय भी एक उपनिषद् है। उपनिषदोंके अनेक मन्त्र प्राय॰ ज्यों के त्यों गीनामें गुम्दित है।

अग्राश्वत, जड, परम्बरूप सासारिक पदार्थोंको छोड़कर ग्राश्वन, विज्ञानघन आनन्दमय, निजस्वरूप आत्माको पहचाननेका और उममे तन्मय हो जानेका जो दिव्य और मनातन ज्ञान आदिम कालमे उद्भृत—अवतरित—हुआ था, वह उपनिपदोमे निहित है। उपनिपदोंका लक्ष्य है—'आत्मान विद्धि'—आत्माको—अपने आपको जानो—पहचानो। जो इस आत्माको नहीं जानते और उसके स्वरूपसे विमुख रहते है। य आत्माको है, उनकी अधोगति होती है—

असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसावृता । ना १ मते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ (ईशावास्योपनिषद् ३)

आत्मजानको ही विद्या माना है और शेपको अविद्या। अविद्यामे मोहजनक विनश्चर लौकिक सुख मले ही प्राप्त हो जाय, परतु अनन्त और वास्तविक आनन्द (अमृतत्व) नो विद्यामे ही उपलब्ध हो सकता है। जो विद्यासे रहित है, वह न तो म्वय कल्याण पथपर चल मकता है और न दूसरीका ही मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है—

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धीरा पण्डितम्मन्यमाना । दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मृदा अन्त्रेनैव नीयमाना यथान्धा ॥ (कठोपतिषद् १।२।५)

किंतु विद्या यही सुफल दे सक्ती है जो सची और हार्दिक हो; मिध्या या कपटपूर्ण (Hypocritical) होने-पर तो वह विद्या ( या विद्यामाम ) अविद्यामे भी अधिक अनर्थकारिणी हो जाती है—

> अन्ध तम प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाण्यताः॥ ( ईशावास्योपनिषद् १ )

विद्या श्रेय है और अविद्या प्रेय है। प्रेयसे श्रेय अधिक उपादेय है। जो विद्या और अविद्याकी मिन्न-भिन्न सिद्धियोंको समझता है और अपने उच्चतर एव एकमात्र रूक्ष्य आत्मो-पलिधरे च्युत नहीं होता, वह दोनोंका सदुपयोग करके लाम उठा सकता है अर्थात् अविद्यासे मृत्यु अर्थात् लौकिक कष्टोको दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है—

अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जूते। (ईशावासः १४)

परत यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अमृतत्वकी प्राप्ति ही रखना चाहिये और अन्य मच कामनाओंको हेय ही समझना चाहिये।

पराच कामाननुयन्ति वाला-स्ते सृत्योर्थन्ति विततस्य पादाम् । अथ धीरा असृतत्व विदित्वा श्रृवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ (कठोपनिषद् २ । १ । २ ) यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता । अथ मर्ग्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्जुते ॥ (कठोपनिषट २ । ३ । १ ४ )

आत्मांक लिये गरीर है, न कि शरीरके लिये आत्मा। गरीर तो आत्माकी गति (कर्श्वगति या अवोगति) के लिये एक साधन है। इसका उपयोग वरनेवाला इससे भिन्न है।

आत्मान रिधन विद्धि शरीर रथमेव तु। वृद्धि तु मार्गि विद्धि मन प्रग्रहमेव च॥ निचेतेता, जावाल आदिकी अनेक प्रथाओं में उपनिपदी-की प्रभावनना और भी अधिक वहीं हुई है। ये मुन्दर, मरल और हृदयस्पर्भी कथाएँ जिम मास्त्रिक प्राचीन कालकी घटनाओंका वर्णन करती हैं, उसे माना हजारो और लाखो वर्णके व्यवधानको दूर करती हुई ऑग्वोंके मामन ले आती ह और उमकी पवित्रताकी मुगन्ध हृदयमें भर देती हैं।

उच आन्यात्मिक जानके विषयवाले हानेपर भी उपनिपदोंके अनक वाक्य निम्नस्तरके देनिक जीवनके लिय भी अत्युपयोगी है। 'तेन त्यक्तेन अञ्जीथा मा गृध कस्यस्विद्धनम्' 'मा विद्विपावहें' आदि वचनोंके अनुसरणकी वर्तमान जगत्के हित, सुख तथा रक्षाके लिये कितनी आवश्यकता है, यह सूर्य प्रकाशवत् इतना सुम्पष्ट है कि दमको वतानेकी आवश्यकता नहीं है।

## उपनिपदु-ग्रन्थोंका रचनाकाल

( लेखा-- ज्यो० भृ०प० श्रीइन्द्रनागयणनी दिवेटा )

मस्कृत माहित्यमे उपनिपद ग्रन्थाका म्थान बहुत ऊँचा

१ है । यहाँनक कि चढ़ों के शिरोभागके नाममे उपनिपदोका

परिचय दिया जाता है और अध्यात्मजानके लिये उपनिपद्

ग्रन्थ ही एकमात्र माधन है । वेदान्तस्त्र और श्रीमद्भगबद्गीता

आदि समन्त गीताएँ उपनिपदांके ही जानरलोंसे

परिपूर्ण है । अवस्य ही हमार उपनिपद ग्रन्थोंमे सबस अधिक

मान उन उपनिपदोक्ता है नां महिता अथवा ब्राह्मणरूप बेटाके

अन्तर्गत है, किंतु उन उपनिपदांका भी मान है, विनके

मुख बेट और ब्राह्मणके उपलब्ध भागोंमे हमको वर्तमान

समयम नहीं मिलने और बदानुयायी पौरणिक माहित्यमे

जिनके प्रमाण मिलते हैं । ये सब उपनिपद् ग्रन्थ, मस्कृत
गाहित्यमे हम भारतीबाँके जानकाण्डके भण्डार माने जाते हैं।

हमार उपनिपद् अन्थांका इस प्रकार मान देखकर किसी चाहुकारने अक्रवरके समयमे 'अल्लांपनिपद्' नामकी एक छांटी सी पुन्तिका लिखी थी, जिसमें अवीं और सम्कृतकी मिश्रित भापामें दस गद्य ह और रखल, महम्मद, अक्चर आदि शब्द आये हैं, किंतु इतन स्पष्ट प्रमाणोंके होते हुए भी इस समयके एक इतिहासके विद्वान्के मुखन उसकी गणना वेदिक साहित्यमें कराके मुसन्मानाके पुष्टीकरणकी नीतिसे चाहुकारी दोहरायीं गयी है—यह कितन आश्चर्यकी बात है। इतना ही नहीं, हमारे उपनिपद् अन्याकी ओरसे श्रद्धा हटाने के अभिप्रायस पो० मेक्समृत्य जैसे विद्वान्ने एक भवस्योपनिपद्' नामकी पुष्टिकार ची थी और लोगोंके आपत्ति

करनेपर प्रोफेसर साहवने लिखा था कि हमन मजाक तौरपर हमकी रचना की है। प्रोफेसर साहवका वह पत्र 'सरस्वनी' मासिक पत्रिका (प्रयाग) में छपा था। सम्भवन हमी प्रकार दूसरे चाडुकार, मजाकी अथवा अपने वार्मिक मतके समर्थनमें उपनिपद्नामसे कुछ पुस्तके लिखनेकी चेष्टा करनेवाले और भी हुए हा अथवा भविष्यम हो, जिनकी रचनाम लेगांको उपनिपद् प्रत्येके विपयम सन्देह हो। अतएव कवल उपनिपद् नामपर नहीं—उसके आधार और जानोपट अपर विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये प्रत्य वस्तुत उपनिपद् प्रत्ये के अथवा चाडुकारों और वृताकी क्योलक कल्पना है।

जिन उपनिपद् प्रन्थांका हमारे मम्कृत माहित्यम मर्गाच स्थान है और जिनका अम्तित्व हमारे वैदिक माहित्यमें उपलब्ध है, आज हम उन्हीं उपनिपद् प्रन्थोंके रचना कालपर विचार करना चाहते हैं। मैत्रायणींशाखांमें अपाणिनीय शब्दोंको देखकर कुछ लोगोंका मत है कि वह शाखा पाणिनिक पूर्वकी है। अताएव मेन्युपनिपद् भी पाणिनिक पूर्वकालकी है, किंतु भापातत्त्वके विद्वानांके इस मतसे हम सहमत नहीं कि किसी प्रन्थमें अपाणिनीय शब्दके प्रयोगमें उसको हम पाणिनिसे पूर्वका प्रन्थ मान लें, अथवा उसके आधारपर पाणिनिक समयको हम पीछे हटानेकी चेष्टा करे, क्यांकि सस्कृत-साहित्यमें न जाने कितने आधुनिक प्रन्थ भी ऐसे है, जिनमें अपाणिनीय शब्दोंके प्रयोग अधिकतांने मिलते हैं।

अवस्य ही मैन्युपनिपद् (६।१४) मे प्यौतिप् सम्बन्धी 'मघाद्य श्रविष्ठार्द्रम्'के रूपमें दक्षिणायनका वर्णन आया है, जिममे यह मिद्ध होता है कि उम समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण (मकरका आरम्भ) होता था। म्व० वा० लोकमान्यतिलकने गीतारहस्य (पृ० ५५२) में लिखा है कि 'मेन्युपनिपद् ईमाके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कभी न-कभी बना होगा। क्योंकि लोकमान्यके मतसे वेदाङ्क ज्यौतिष-कालका उदगयन, मैन्युपनिपद् कालीन उदगयनकी अपेक्षा लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था। ज्योतिर्गणितसे यह मिद्ध होता है कि वेदाङ्क ज्यौतिपमे कही गयी उदगयन स्थिति ईमाई सन्के लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहलेकी हैं (गीतारहस्य पृ० ५५२)। साराज यह कि लोकमान्यके मतसे मैन्युपनिपद् प्रन्यका रचनाकाल, ईमासे पूर्व कम से-कम १२०० वर्ष मिद्ध होता है।

मैन्युपनिपद् ग्रन्थमे अने क खलोमे छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तेसिनीय, कठ और ईशावास्य-उपनिपदोके वाक्य तथा कोक प्रमाणार्थ उद्धृत किये गये हें। अतएव यह स्वयमिद्ध है कि छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तेसिरीय, कठ और ईशावास्य उपनिपद्ग्रन्थ ईमाके पूर्व १२००१४०० वर्ष (मैन्युपनिपद् प्रन्य ग्चनाकाल) के भी बहुत पहलेके हैं। अवस्य ही उमैतिपगणितके अनुसार लोकमान्यतिलक्षके जो समय निश्चित किये हैं, वे समय वस्तुत निश्चित ही है—यह कहना ठीक नहीं है, क्यों कि आधुनिक गणितजोंके मतमे ज्यौतिपकी वही स्थित जो मेन्युपनिपद् ग्रन्थमे कही गयी है—आधे धनिष्ठासे उत्तरायगका आरम्भ, ईसासे पूर्व जिस प्रकार १८८० १६८० वप पूर्व हुई होगी, ठीक उमी प्रकारकी स्थित ईमासे २०८८० २७१६८० वर्ष पूर्व मी थी और उसके पूर्व भी २६००० २६००० वर्ष पूर्व होती रही है। अतएव हम इस वातको माननेके लिये वाध्य नहीं कि हमारे वेदिक साहित्यके

गिरोभाग उपनिपद् ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वर्षम ही रचे गये है। अवश्य ही जिन पाश्चात्त्य विद्वानोंके धर्म-ग्रन्थानुसार मानव सृष्टिमा आरम्भ ही ईसासे पूर्व छगमग ४००० वर्षसे माना जाता है, वे उपनिपद्-ग्रन्थोके उत्तरायण-वर्णनसे अन्तिम काल ईसासे पूर्व १८८०-१६८० उपनिपद्-ग्रन्योंका रचनाकाल मानें तो इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है, किंत वैदिकधर्मके माननेवाले भारतवासी हम जिनके स्रिप्टिका आरम्भकाल इस समय विक्रम सवत् २००५ के १९५५८८५०४९ वर्ष पूर्व माना गया है, और जिनके सिद्धान्त ज्यौतिषके गणित सहस्र चतुर्युगीय कल्पके आधारपर किये गये हैं, अपने उपनिपद्-ग्रन्थोका रचनाकाल नहीं, आविर्भावकाल उस समयको मानेंगे जो मघा-नक्षत्रसे दक्षिणायन और आधे विनष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणका समय वर्तमान सृष्टिमें ( जिसके छः मन्वन्तर वीत चुके हैं और सातवें मन्चन्तरके अद्वाईसवें कलियुगके ५०४९ वर्ष भी यीत चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा ।

साराश यह कि हमारे उपनिपद् ग्रन्थोका रचनाकाल, आधुनिक गणितजोंके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होता है और यदि पुरातत्त्वज्ञानके प्रचारसे पाश्चात्य विद्वानोको अपने मानव-सृष्टिकालके आरम्भकालकी तृष्टि विदित हो गयी और विदिक सृष्टिकी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यह वात मान लेंगे कि हमारे वैदिक साहित्यके जिरोभाग-उपनिपद् ग्रन्थों का रचनाकाल शताब्दियोंमे नहीं गिना जा सकता । हम आज्ञा करेंगे कि पक्षपात और धर्मविरोधी भावनाको त्यागकर ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवस्य ध्यान देंगे कि उपनिषद्गन्थोंके समय निरूपणमें सबसे प्रथम धनिष्ठाद्धिके उत्तरायणको न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठाद्धिके उत्तरायणको न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठाद्धिके उत्तरायणको माननेके लिये क्या कोई प्रमाण है १ और यदि नहीं तो, हमारा मत अवस्य सर्वमान्य होना चाहिये।

#### 

### औपनिषद सिद्धान्त

त्रह्म, सगुण, निर्गुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विभु, विश्व, विश्व आधार ॥ प्रणव, यक्ष, यक्षेश, सव प्रकृति, पुरुप, पर, वेद । भेदरिहत, नित भेदमय, संयुत भेदाभेद ॥ सर्वरूप, गुचि, सर्वमय, शाश्वत, सर्वातीत । गुद्ध सत्त्व, पुनि त्रिगुणमय, यद्यपि त्रिगुणातीत ॥ नारायण, नर्रासेह, श्रीकृष्ण, राम, गोपाल । सूर्य, शक्ति, गणनाथ, शिव, रुद्र, स्वयम्भू, काल ॥ नाम-रूप-लीला विविध तत्त्व एक वेदान्त । वाणी-मन-मतिसे परे औपनिषद सिद्धान्त ॥

## वेदों और उपनिषदोंमें मांस-भक्षण और अश्लीलता नहीं है

( लेखक-पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' )

वेद अपौरुपेय हे-परमात्माके निःश्वासरूप हैं। वे **ज्ञानके अक्षय** एव अगाध भण्डार हैं। वेदवेद्य परमात्मा और वेद दोनो ही 'ब्रह्म' नामसे प्रतिपादित होते हैं । वेद ज्ञानमय हैं और ज्ञान ही ब्रह्मका स्वरूप है। अतः वेट ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मके लिये विज्ञान, आनन्द, सत्य एव अनन्त आदि विशेषण प्रयुक्त होते है, ये सभी वेदमे भी गतार्थ हो जाते है। यद्यपि ब्रह्म निर्विशेष है-अनिर्वचनीय है, तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ कहने-को प्रस्तुत होते हैं, तब हम उसे सविशेष कर ही देते हैं। यह ब्रह्मकी न्यूनता नहीं, हमारी अपनी असमर्थता है। जैसे ब्रह्म अनवद्य और अनामय है, वैसे ही वेद भी है; अतः वेदमें कोई ऐसी वात नहीं हो सकती जो मनुष्यके लिये परम कल्याणमयी न हो। जब ब्रह्म ही ज्ञान्त और शिवरूप है तव उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप कैंसे हो सकता है ? वेदका शिरोभाग है उपनिपद्, जो केवल ज्ञानप्रधान होनेसे 'ज्ञानकाण्ड' कहलाती है। वेदों का अन्त अथवा वेदों का चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिपदको वेदान्त गास्त्र भी कहते हे । जीवमात्रके अकारण सुद्धद् परमात्माने अपने स्वरूपभृत वैदिक जानका आलोक इसीलिये प्रकाशित किया कि सव लोग इस तमोमय जगत्से निकलकर प्रकाशमय परमात्मपदकी ओर वर्ढें । असत्से सत्की ओर और मृत्यसे अमृतपदकी ओर प्रगति कर सकें।

इतनेपर भी कुछ लोगोंने वेदोंपर लाञ्छन लगानेकी वेद्याएँ की हैं, उनपर दोपारोपणका दु.साहस किया है। उनकी समझमें वेदोंसे मास-भक्षणकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन मिलता है और वेदोंमें उन्हें अदलीलता भी दिखायी देती है। यह तो निर्विवाद सिंढ है कि प्रकाशमें तम नहीं रह सकता। फिर भी, जब हम प्रकाशमें खड़े होते हैं तो हमें वहाँ अपनी ही छाया टीख पड़ती है। निर्मल जल या खच्छ दर्पणमें निकटसे टेखनेपर हमे अपने ही प्रतिविम्बका दर्शन होता है। यदि हम उस काली छायाको भी प्रकाशका अझ तथा प्रतिविम्बको भी जल और दर्पणका अवयवविशय मान लें तो इससे हमारे ही अज्ञानका परिचय मिलेगा, इससे उन प्रकाशदि वस्तुओंकी निर्मलतामें दोप नहीं आ सकता। यही दशा उपर्वक्त आएंगोंकी भी है। वेदोंमें न मासकी

विधि है, न अक्लिलताका नग्न चित्रण ही। यह सब हमें अपने परिवर्तित दृष्टिकोणके कारण दृष्टिगोचर होता है। जैसे सब प्रकारकी आसक्तियोंके त्यागपूर्वक भगवान्के अनन्यगरण होनेसे ही श्रद्धाछ भक्तको उनके यथार्थ तत्त्वका वोध या साक्षात् उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मत-मतान्तरोंके आग्रहसे रहित हो भिक्तभावसे वेद भगवान्की शरणमें जानेसे ही वेदके यथार्थ तत्त्वकी उपलब्धि हो सकती है। 'यमेवंप वृणुते तेन छभ्य '—'वेद अथवा भगवान् स्वय ही दया करके जिसे अपना ले, उसीको वे प्राप्त होते हैं।' अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शास्त्रोंका अध्ययन कैंद लेनमात्रसे अहङ्कारविक कोई वेदके यथार्थ तत्त्वको पूर्णतया नहीं जान सकता—'न मेधया न बहुना श्रुतेन।'

मनुष्योंमें अनेक प्रकृतिके लोग होते हैं, गीतामे उनको दो भागोंमे विभक्त किया गया है—एक दैवी प्रकृति और दूसरी आसुरी प्रकृति—

हो भूतसर्गी लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च।

भयका अभाव, अन्तःकरणकी स्वच्छता, तत्त्वज्ञानके लिये व्यानयोगम निरन्तर स्थिति, दान, इन्द्रियसयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधका अभाव, त्याग, गान्ति, चुगली न खाना, समस्त प्राणियोपर दया, अलोखपता, मृदुता, लजा, अचञ्चलता, तेज, क्षमा, धृति, गोच, कहा भी वैरभाव न होना तथा अभिमानका अभाव—ये सब देवी प्रकृतिके लोगोंम विकसित होनेवाले सद्गुण हैं।

आसुरी प्रकृतिके लोग इनसे सर्वथा विपरीत होते हैं। कौन-सा काम करना चाहिये और कौन-सा नहीं—हम किसमें लगें और किस कार्यसे अलग रहें—इन सब बातोंको वे विल्कुल नहीं समझते। गौच, सदाचार और सत्य तो उनमें रहता ही नहीं। वे जगत्को विना ईश्वरके ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। इसके मूलमें कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन आधार है—इन सब बातोंको वे नहीं म्वीकार करते। उनकी समझमें केवल काम ही इस जगत्का हेतु है और यह स्त्री-पुरुपांके सयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है। इस मिथ्या ज्ञानका आश्रय लेनेसे उनका सत्स्वरूप आत्मा तिरोहित-सा हो जाता है, वे अल्पबुद्धि होनेके कारण सबका अहित करनेवाले

क्रुरफर्मी वन जाते हैं और जगत्के विनाशमे ही कारण वनते है। वे अपने मनमे ऐसी ऐसी कामनाएँ पालते हे, जो कभी पूर्ण न हो सके । वे दम्भ, मान और मदसे उन्मत्त होते हैं और मोहवज मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके भ्रष्टाचारसे सयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मरण-पर्यन्त अनन्त चिन्ताओं में हूवे रहते हैं। सदा कामोपभोगमे सलग्न होकर—इतना ही सुख है—ऐसा मानते रहते हैं। सैकड़ों आगाके वन्धनोंमे वॅधकर, काम क्रोधपरायण हो, काम भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसचय करना चाहते है। आज यह पा लिया, कलको अमुक मनोरथ सिद्ध करूँगा, इतना धन तो मेरे पास है ही, फिर यह भी मेरा ही हो जायगा । अमुक शत्रुको तो मार डाल्ग और दूसरे जो वचे हैं, उनका भी सफाया करके छोड़िंगा। मेरी गिक्त किसीसे कम नहीं है—में ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध, बलवान् और सुखी हूं। धनी और जनताका नेता हूँ; ससारमे दूसरा कौन है जो मेरी वरावरी कर नके। मैं इच्छानुसार यज्ञ, दान और आनन्दोपभोग करूँगा। ये ही सब उनके मुखसे निकले हुए उद्गार है। वे अपने ही बहप्पनकी हींग मारनेवाले, घमडी तथा धन और मानके मदसे उन्मत्त होते हैं, और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यजीं-द्वारा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहङ्कार, बल, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय ले अपने और दूसरेके गरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरसे द्वेप करते और उनकी नित्य निन्दा करते हैं। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार आसुरी योनि और नरकमें पड़ते हैं। (गीता अध्याय १६)

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्राय. ऐसे आसुरी प्रकृतिके लोग ही मास और अश्लील सेवनकी रुचि रखते हैं और अधिकाशमें ऐसे ही लोगोने अर्थका अनर्थ करके सर्वत्र मद्य, मास और मैथुनकी प्रवृत्तियोको प्रसारित करने-की चेष्टाएँ की है। कहा जाता है, वेदोंमें यज्ञके लिये पशुहिंसाकी विधि है। अतः वेदोंका मान रखनेके लिये कुछ लोग 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ।' वेदविहित हिंसाका नाम हिंसा ही नहीं है, ऐसा कहा करते हैं। परंतु हिंसा हिंसा ही है, फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेदोंकी तो यह स्पष्ट आजा है--'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि ।' (किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे।) फिर वैदिकी हिंसा क्या वस्तु है। जगतके प्राणियोंको कष्ट देनेवाले दस्यओं, आततायियो तथा पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है, वह हिंसा नहीं, दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जाता है, निरपराधको नहीं। 'दस्यता', 'आततायीपन' अपराध है; अत. इनके लिये दण्डका औचित्य है, किंतु उन मेड़-बकरे आदि पशुओंका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया जाय । वह भी यज्ञके नामपर । यज परमेश्वरकी आराधना है। परमेश्वर विश्वके पालक और शिवरूप हैं। अतः विश्वके सरक्षण और कल्याणमे योग देना ही परमेश्वरकी यथार्य पूजा अथवा यज्ञ है। किमी निरपराध पशुके रक्त-माससे परमेश्वरको तृप्त करनेकी कल्पना कितनी बीमत्त है। यह तो---

#### मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ।

—के अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है। यह ईश्वरद्रोह ही जिनकी प्रकृति है, उन असुरोंने ही समय-समयपर वेदोंके अथोंको वदलनेकी चेष्टा की है। बृहदारण्यकीपनिषद्में प्रथम अध्यायके तृतीय ब्राह्मणमें कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ठ पुत्रों—देवताओंने 'वाक्' आदि प्राणोंसे कहा, 'तुम हमारे लिये उद्गान करो ।' उन्होंने वैसा ही किया। तब असुरोंने समझा कि इस प्रकार तो ये देवता हमे पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने उन वाक् आदिको पापसे विद्व कर दिया—'पाप्मना-विध्यन्।' इससे उनमे असत्य-भाषण आदिका दोष आगया। जो असुर हमारी इन्द्रियोपर भी अपने सस्कार डाल सकते है, उन्होंने प्रन्थोंमें कुछ मिलानेकी चेष्टा की हो तो क्या आश्चर्य। इसीलिये कहा जाता है कि मास खानेकी प्रवृत्ति मनुष्यमें खाभाविक नहीं; यह तो निशाचरोंके प्रयत्नमें हुई है—

#### मासाना खादन तहन्निशाचरसमीरितम्।

महाभारत अनुशासनपर्वमे कहा गया है कि प्राचीन कालमें मनुष्योंके यज्ञ-यागादि केवल अन्नसे ही हुआ करते थे। मद्य-मास आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूर्त असुरोंने चला

<sup>\*</sup> यह सत्य ने कि इधरके कुछ परम आदरणीय आचारों और महानुमानोंने भी किन्हीं-किन्हीं शब्दोंका मासपरक अर्थ किया है। इमका प्रधान कारण यह है कि उनमेसे अधिकाश परमार्थनादा महापुरूप है। गूउ आध्यात्मिक एव दार्शनिक विपयींपर विशेष हिए रसकर उनका विशद अर्थ करनेपर उनका जितना ध्यान या, उतना लीकिक विपयोंपर नहीं था। इसीसे उन्होंने ऐसे विपयोंका नहीं नाथ लिख दिया जो देशकी परिम्थितिविशेषके कारण उस समय अधिकाशम प्रचलित था।

दी। वेदमे इन वस्तुओंका विधान नहीं है। अ असुर शब्दका अर्थ है-पाणका पोपण करनेवाला । जो अपने सुखके लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे समी असुर हैं। आसुरी प्रकृतिके मनुष्य पढ-लिखकर विद्वान् हो जानेपर भी देहा-सक्ति और देहाभिमान नहीं छोड़ पाते । वे शास्त्र इसीलिये पढते हैं कि शास्त्रका मनमाना अर्थ करके अपने मतकी पुष्टि कर सकें । अतः शास्त्रसे वे यथार्थ ज्ञानको नहीं ग्रहण कर पाते । केवल शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे जो अर्थ निकाल लेना अपनेको और दुसरोंको भी घोला देना है। वेद ईश्वरीय जान हैं। महर्पियों तथा मेधावी महात्माओंने वेदार्थको समझनेके लिये भी कुछ पढ़ितयाँ निश्चित की हैं, उन्होंके अनुसार चलकर हमे श्रद्वापूर्वक वेदार्थको समझनेका यत करना चाहिये । भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये कि वे अन्तः करणमें स्थित होकर कृपापूर्वक वेदोंके सत्य अर्थको प्रकट कर दें। भगवानुका आश्रय लेकर यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवत्क्रपासे निश्चय ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है।

ऋग्वेदमे लिखा है—'यज्ञेन वाचं पदवीयमानम्' अर्थात् समस्त वेदवाणी यज्ञके द्वारा ही स्थान पाती है। अतः वेदका जो भी अर्थ किया जाय, वह यज्ञमें कहीं-न-कहीं अवश्य उपयुक्त होता हो—यह ध्यान रखना आवश्यक है। वेदार्थके औचित्यकी दूसरी कसोटी यह है—

बुद्धिपूर्वा वाक्प्रकृतिवेटि । (वैशेषिकदर्शन) अर्थात् वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदमन्त्र- का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो—बुद्धिमें वैठने योग्य हो, इस वातपर भी ध्यान रखनेकी आवञ्यकता है। साथ ही यह भी देखना उचित है कि हमने जो अर्थ किया है, वह तर्कसे सिद्ध तो होता है न १ हमारा अर्थ तर्कसे असङ्गत तो नहीं ठहरता १ निरुक्तकार कहते हैं—ऋपियोके उक्तमण करनेपर मनुप्योंने देवताओंसे पूछा—'अव हमारा ऋपि कौन होगा १ कौन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके वतावेगा १ तय देवताओंने उन्हें तर्क नामक ऋपि प्रदान

श्रूयते हि पुरा कल्पे नृणा वीहिमय पशु ।
 थेनायजन्त यज्वान पुण्यलोकपरायणा ॥
 (महा० अतु० ११५। ५६)

सुरा मत्न्यान् मधु मांसमासव कृसरीदनम्। धूर्तं प्रवर्तित द्योतन्नेतद् वेदेषु कल्पितम्॥ (महा० शान्ति० २६५।९) किया। क्ष अतः तर्कसे गवेपणापूर्वक निश्चित किया हुआ अर्थ क्ष्मृषियों के अनुकूछ ही होगा । स्मृतिकार भी कहते हैं— यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नापर ।

'जो तर्कसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है, वही धर्मको जानता है, दूसरा नहीं ।' अतः समुचित तर्कसे समीक्षा करना वेटार्थके परीक्षणका तीसरा मार्ग है । चौथी रीति वह है कि इस वातपर दृष्टि रक्खी जाय कि हमारा किया हुआ अर्थ शब्दके मूलधातुके विपरीत तो नहीं है; क्योंकि निरुक्तकारने धातुज अर्थको ही प्रहण किया है । पतञ्जलिने भी अपने महाभाष्यमे इसकी चर्चा की है—'नाम च धातुजमाह निरुक्ते।' इन चारो हेतुओको सामने रखकरं यदि वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्मावना नहीं रहेगी।

प्रकृति स्वभावतः निम्नगामिनी होती है, अतः प्रकृतिके वश-मे रहनेवाले मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वभावतः विषयमोगकी ओर होती है। गास्त्र ईश्वरीय जान हैं, वे मनुष्यकी उच्छुद्धल प्रवृत्तिको रोकने और उसे धर्म एव सदाचारमे प्रतिष्ठित करनेके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं। वेद तो साक्षात् भगवान्की वाणी हैं, अतः उनमें कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यको अनर्गल विपयमोग एव हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो। वह तो असत्से सत्की ओर जानेकी ही पेरणा देती है। अतः तर्क और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद हिंसात्मक या अनाचारात्मक कार्योंके लिये आदेश नहीं दे सकते । यदि कहीं कोई ऐसी बात मिलती है तो वह अर्थ करनेवालोंकी ही भूल है। प्रायः यजमे पशु-वधकी बात वतायी जाती है। परत यसके ही जो प्राचीन नाम मिलते हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सर्वया अहिंसात्मक होते आये हैं। 'ब्वर' शब्दका अर्थ है हिंसा। जहाँ ध्वर अर्थात हिंसा न हो, उसीका नाम 'अन्वर' है । यह 'अध्वर' गन्द यजका ही पर्याय है। अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ नहीं माना जा सकता । 'यज' बातुमे 'यज' बनता है । इसका अर्थ है—देवपूजा, सद्गतिकरण और टान । इनमेसे किसीके द्वारा भी हिंमाका समर्थन नहीं प्राप्त होता । गो-यजमे गायोंकी पूजा ही होती है, जहाँ असुर सदासे गाय आदि पशुओंको मारकर अपनी रक्त-पिपासा गान्त करते आये हैं, वहीं देवयजमे गौओंको 'अघ्न्या' (न मारने योग्य) वताकर पूज्य ठहराया गया है। आज भी देवताओं के वज्ञज गोपूजक हैं।

मनुष्या वा ऋषिपूत्कामत्सु देवानमुवन् को न ऋषिभैवतीति ।
 तेभ्य एत तर्कभ्रप्रिं प्रायच्छन् (निरुक्त २।१२)

वैदिक यर्जोमें तो मासका इतना विरोध है कि मास जलानेवाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया है। प्रायः चिताग्नि ही मास जलानेवाली होती है। जहाँ अपनी मृत्युसे मरे हुए मनुष्योंके अन्त्येष्टि-सस्कारमे उपयोग की हुई आगका भी बहिष्कार है, वहाँ पावन वेदीपर प्रतिष्ठापित विश्चाद अग्निमें अपने मारे हुए पश्चके होमका विधान कैसे हो सकता है ! आज भी जब वेदीपर अग्निकी खापना होती है, तो उसमेंसे थोड़ी-सी आग निकालकर वाहर कर दी जाती है। इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद (मास-मधी या मास जलानेवाली आग) के परमाणु न मिल गये हों। अतएव 'क्रव्यादाशं त्यक्वा' (क्रव्यादका अश्च निकालकर ही) होमकी विधि है। अग्नुग्वेदका वचन है—

क्रज्यादमिनं प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाह । इहैवायमितरो जातवेदा देवेम्यो हर्ज्यं वहतु प्रजानन् ॥ (ऋ० ७।६।२१।९)

भी मास खाने या जलानेवाली आगको दूर हटाता हूँ, यह पापका भार ढोनेवाली है, अतः यमराजके घरमें जाय । इससे भिन्न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वत्र अग्निदेव हैं, इनको ही यहाँ स्थापित करता हूँ । ये इस हविष्यको देवताओंके समीप पहुँचायें, क्योंकि ये सब देवताओंको जाननेवाले हैं।

यजुर्नेदके अनेक मन्त्रोंमें भगवान्से प्रार्थना की गयी है कि वे हमारे पुत्रों, पशुओं—गाय और घोड़ोको हिंसाजनित मृत्युसे बचार्वे—

'मा नस्तनये मा नो गोषु मा नो अरवेषु रीरिष ।'
कुछ मन्त्रोंके वाक्यादा इस प्रकार हैं—

पश्चन् पाहि, गां मा हिंसी., अजा मा हिंसी, अविं मा हिंसी.। इमें मा हिंसीर्द्विपादं पशुम्, मा हिंसीरेक्शफ पशुम्, मा हिंसात् सर्वो मृतानि।

'पशुओंकी रक्षा करो ।' 'गायको न मारो ।' वकरी-को न मारो ।' 'मेइको न मारो ।' 'इन दो पैरवाले प्राणियो-को न मारो ।' 'एक खुरवाले घोडे गधे आदि पशुओंको न मारो ।' 'किसी भी प्राणीकी हिंसा न करो ।'

ऋग्वेदमें तो यहाँतक कहा गया है कि जो राक्षस मनुष्य, घोड़े और गायका मास खाता हो तथा गायके दूध-को चुरा छेता हो, उसका मन्तक काट डालो—

य पौरुषेयेण क्रविषा समह्क्ते यो अञ्च्येन पञ्चना यातुष्ठान । यो अध्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षाणि हरसापि वृक्ष ॥ (८।४।८।१६)

अव प्रश्न होता है कि वेदमे यदि मासका वाचक या पशुहिंसाका बोधक कोई गब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो कोई भी कैसे उस तरहका अर्थ निकाल सकता था ! इसके उत्तरमें हम महामारतसे एक प्रसङ्ग उद्भृत कर देना चाहते है। एक वार ऋषियों तया दूसरे लोगोमें 'अज' गब्दके अर्थ-पर विवाद हुआ । एक पक्ष कहता था 'अजेन यप्टन्यम्' का अर्थ है ''अन्नसे यज करना चाहिये । अजका अर्थ है— उत्पत्तिरहित, अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे चला आ रहा है, अतः वही 'अज' का मुख्य अर्थ है, इसकी उत्पत्तिका समय किसीको ज्ञात नहीं है, अतः वही अज है।" दूसरा पक्ष अजका अर्थ वकरा करता था। पहला पक्ष ऋषियोंका था। दोनों राजा वसुके पास निर्णय करानेके लिये गये। वसु अनेक यज्ञ कर चुका या। उसके किसी भी यज्ञमे मासका उपयोग नहीं हुआ था। वह सदा अन्नमय यश ही करता था, परतु म्लेच्छोंके ससर्गसे पीछे चलकर वह ऋषियोंका द्वेषी वन गया था । ऋषि उसकी बदली हुई मनोवृत्तिसे परिचित न ये । वे विश्वास करते गये । राजा सहसा निर्णय न दे सका । उसने पूछा 'किसका क्या पक्ष है १' जत्र उसे माद्म हुआ कि भृषिलोग 'अज'का अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा 'छागेनाजेन यष्टन्यम् ।' असुर तो यह चाहते ही थे। वे उसके प्रचारक बन गये; परतु ऋषियोंने उस मतको ग्रहण नहीं किया; क्योंकि वह प्रविक्त चारो हेतुओंसे असङ्गत ठहरता है।

सस्कत-वाद्ययमें अनेकार्यक गव्द बहुत हैं। 'शब्दाः, कामधेनव' यह प्रसिद्ध है। उनसे अनन्त अर्थोंका दोहन होता है। परतु कीन-सा अर्थ कहाँ छेना ठीक है, इसका निश्चय विवेकशील विद्वान् ही कर सकते हैं। कोई यात्रापर जा रहा हो और सवारीके लिये 'सैन्थव' लानेका आदेश दे तो, उस समय नमक लानेवाला मनुष्य मूर्ख समझा जाता है, वहां सिन्धुदेशीय अश्व ही लाना उचित होगा। इसी प्रकार भोजनमे सैन्थव डालनेका आदेश देनेपर नमक ही डाला जायगा, अश्व नहीं। इसी प्रकार वेदके यज-प्रकरणमे आये हुए गव्दका वहाँके सान्विक वातावरणके अनुरूप ही अर्थ ठीक हो सकता है। जहाँ दवा बनानेके लिये 'प्रस्थं कुमारिकामासम्' की आशा है, वहाँ सेरभर घीकुआँरका गूदा ही डाला जायगा। कुमारी-कन्याका एक सेर मास डालनेकी वात तो कोई पिगाच ही सोच सकता है।

यज्ञमें पञ्ज बाँधनेकी बात आती है । प्रदन होता है, वह

पशु क्या है । इसका उत्तर शतपथ-ब्राह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे स्पष्ट हो जाता है—'कतमः प्रजापितः ?' प्रजापित अर्थात् प्रजाका पालन करनेवाला कौन है । उत्तर मिलता है—'पशुरिति'—पशु ही प्रजापालक है । तात्पर्य यह कि जो पदार्थ या शक्तियाँ प्रजाका पोषण करनेवाली हैं; उन्हें पशु कहा गया है । इसीलिये मिन्न-भिन्न प्रकारके पशुओंकी यज्ञमें चर्चा की गयी है । 'नृणां ब्रीहिमय पशुः'—मनुष्योंके यज्ञमें अन्नमय पशुका उपयोग होता आया है । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' देवताओंने यज्ञसे ही यज्ञ किया था, उनका यज्ञमय पशु था । निक्क्तमें इस मन्त्रका अर्थ करते हुए यास्काचार्यने लिखा है—'अग्निः पशुरासीत्तं देवा अलभन्त' 'अग्नि ही पशु था, उसीको देवता प्राप्त हुए ।' इतना ही नहीं, अग्नि, वायु और सूर्यको भी 'पशु' नाम दिया गया है—

अग्निः पश्चरासीत्तेनायजन्त । वायुः पश्चरासीत्तेनाय-जन्त । सूर्यः पश्चरासीत्तेनायजन्त ।

'अबझन् पुरुषं पशुम्' इस मन्त्रमे पुरुषको ही पशु कहा गया है। वहाँ सात परिधि और इझीस समिधाओंकी भी चर्चा है— सप्तास्थासन् परिधयश्चि सप्त समिधा कृता ।

इसके दो अर्थ किये जाते हैं—शरीरगत सात घात ही सात परिधि हैं और पाँच जानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, दस प्राण और एक मन—ये ही इक्कीस समिधाएँ हैं, इनको लेकर 'आत्मा' रूपी पुरुषसे देवताओंने 'शरीर-यज्ञ' किया। इन सबके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक् सृष्टि हुई। दूसरा अर्थ सङ्गीत-यज्ञपरक होता है। उसमें सात स्वर ही सात परिधि और इक्कीस मूर्छनाएँ ही समिधाएँ हैं। नाद ही वहाँ पशु है। इनसे 'सङ्गीत-यज्ञ' सम्पन्न होता है।

इसी प्रकार यदि विवेकको साथ रखते हुए वेदार्थपर विचार किया जायगा तो वेद भगवान् ही ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर देंगे, जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय। जहाँ द्रश्यर्थक शन्दोंके कारण भ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती है, वहाँ बहुतेरे खलोंपर स्वय वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर दिया है—

'घाता घेनुरमवद्, वत्सोऽस्यास्तिल ।' ( अधर्ववेद (८ । ४ । ३२ )

अर्थात् धान ही धेनु है और तिल ही उसका बछड़ा हुआ है। अथर्ववेदके ११। ३। ५ तथा ११। ३। ७ मन्त्र-में कहा है—चावलके कण ही अश्व हैं। चावल ही गौ हैं। भूसी ही मगक है। चावलोंका जो ज्यामभाग है, वह मास है और लालभाग ही रुधिर है # । यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया गया है ।

इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध है कि इवन-प्रकरणमें जहाँ कहीं भी अश्व, गो, अजा, मास, अस्थि और मजा आदि शब्द आते हैं, उनसे अबका ही ग्रहण होता है, पशुओं और उनके अवयवोंका नहीं। 'शतपथ ब्राह्मण' आदिमें भी ऐसे खलोंका स्पष्टीकरण किया गया है—केवल पीसा हुआ स्खा आटा 'लोम' है। पानी मिलानेपर वह 'चर्म' कहलाता है। गूँघनेपर उसकी 'मास' सज्ञा होती है। तपानेपर उसीको 'अस्थि' कहते हैं। घी डालनेपर उसीका 'मजा' नाम होता है। इस प्रकार पककर जो पदार्थ बनता है, उसका नाम 'पाक्तपशु' होता है। अथवंवेदके अनुसार ब्रीहि और यव कमशः प्राण और अपान हैं। 'अनड्वान्' भी प्राणका नाम है। अतः अनड्वान् शब्दसे भी जोको ग्रहण किया जा सकता है। मीमासासूत्रमें तो पशु-हिंसा और मास पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है—

मांसपाकप्रतिषेधश्च तद्वत्। (१२।२।२)

'यश्रमें जैसे पश्चिहिंसाका निषेध है, उसी प्रकार मास-पाकका भी निषेध है।' 'धेनुबच्च अश्वदक्षिणा' (मीमासा॰ १०। ३। ६५) 'गौकी माँति घोड़ा भी यश्रमें दक्षिणाके लिये ही उपयोगमें लाया जाता है।'

अपि वा दानमात्र स्याद् भक्षशब्दानभिसम्बन्धनात्। (मीमासा० १०। ७। १५)

'अथवा वह केवल दानमात्रके लिये ही है, क्योंकि गौकी

अश्वा कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुषा ।
 इयाममयोऽस्य मासानि लोहितम्य लोहितम् ॥

† प्यदा पिष्टान्यय कोमानि भवन्ति । यदाप्र आनयस्यय त्वग् भवति । यदा स यौत्यथ मास भवति । सतत इव हि ति हैं भवति सततिमव हि मासम् । यदा शृतोऽथास्य भवति । दारुण इव ति मंबति । दारुणमित्यस्य । अथ यदुद्धासयन्नमिघारयति तं मब्जान ददाति । एवा सा सपद् यदाहु पाक पशुरिति ।' ऐतरेय श्राह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता है— प्त वा एप पशुरेवाकभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि । ये तुषा सा त्वक् । ये फलीकरणास्तद् असुग् यत्पिष्ट तन्मासम् । एष पशुरोनां मेचेन यजते ।' इस मन्त्रनें पुरोडाशके अन्तर्गत जो अन्नके दाने हैं, उन्हे अन्नमय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, दुकड़ोंको भींग और आटेको मास नाम दिया गया है ।

‡ प्राणापानौ ब्रीहियवौ अनस्वान् प्राण उच्यते। (अथववेट ११।४।८३) ही मॉति अश्वके लिये भी कहीं 'मञ्जण' शब्द नहीं आया है।' (तात्पर्य यह कि मनुप्यके मोजनमें केवल अन्नका ही अपयोग होता है, गौ और अश्व आदिका नहीं।) आश्वलायन- सूत्रमें स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री माससे वर्जित होती है—'होसियं च मांसवर्जम्।' कात्यायनका भी यही मत है—'आहवनीये मांसप्रतिषेध।'

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि यजमें मासका उपयोग कभी शिष्टपुरुषोंद्वारा स्वीकृत नहीं हुआ । कुछ लोग बिले, आलम्भ, मधुपर्क और गोन्न आदि गव्दोंसे पशु-हिंसाका अर्थ निकालते हैं, परत प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन साहित्यमें भी इन शब्दोंका कभी हिंसापरक अर्थ नहीं स्वीकृत किया गया है। विलिवेश्वदेवमे जो बिल दी जाती है, वहाँ किसी भी हिंसा नहीं की जाती, अपित सम्पूर्ण विश्वके प्राणियों-को तृप्त करनेकी भावनासे उन्हें अन्न और जल अर्पण किया जाता है। बलिका अर्थ किरण और कर (टैक्स या लगान) भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमें 'बल्लि' शब्दका प्रयोग तो पीछे हुआ है और वह भी मासमक्षी लोगोंके अपने व्यवहार-से । बलिका अर्थ त्याग ही शिष्टसम्मत है । इसी प्रकार 'आलमन' भन्द भी स्पर्श और प्राप्ति-अर्थमें आता है। मीमासासूत्र (२।३।१७) की सुवोधिनी टीकामें लिखा है 'आलम्म. स्पर्शो भवतिः अर्थात् स्पर्शका नाम आलम्भ है। यग्रोपवीत और विवाह-सस्कारमें 'हृदयमालमते' का प्रयोग आता है। वहाँ गुरु शिप्यके और वर वधूके हृदयका स्पर्शमात्र ही करता है-छातीमें छुरा नहीं मौंकता । 'स्पर्श'गब्द दानके अर्थमे भी आता है। महाकवि कालिदासने 'गा कोटिशः स्पर्शयता घटोधी. इस पद्ममे 'स्पर्शयता'का प्रयोग 'ददता'के अर्थमें ही किया है। महाभारत अनुशासनपर्वमें स्पर्श-यजकी चर्चा देखी जाती है। पहले जब अवर्पण होता या तो लोग पशु-स्पर्श यज करते थे 🛊 । यही पशुका आलम्भन' या 'स्पर्श' कहलाता था। आजकल भी लोग अन्न और पशु आदि छूकर ब्राह्मणोंको देते हैं। यह उसी आलम्भन या स्पर्भयज का एक रूप है। पशुका ही आलम्मन ( छूकर छोड़ देना या दान देना) अधिक प्रचल्लित था, अतः जहाँ अन्नका स्पर्श, दान या हदन होता है, उस यनमें अन्न ही पशु है,

यह रूपक दिया गया है। इनीलिये महामारत अनुशासनपर्व-में कहा गया है—

'श्रूयते हि पुरा कल्पे गृणा बीहिमय पशु ।'

इसी प्रकार मधुपर्क भी सर्वथा हिंसारहित और निर्दोप है। तीन भाग दही, एक भाग शहद और एक भाग धीको कॉरेके पात्रमें रखनेपर उसकी 'मधुपर्क' सजा होती है। 'मध्पर्क' नाम ही मध्र पदार्थोंका सम्पर्क सचित करता है। अब रही 'गोच्नोऽतिथि.' की बात । इसका अर्थ लोग भ्रमका ऐसा मानने लगे हैं कि अतिथिके लिये गाय मारी जाती थी। परत बात ऐसी नहीं है। हन धातका प्रयोग हिंसा और गति अर्थमें होता है। गतिके भी जान, गमन और प्राप्ति आदि अनेक अर्थ हैं। इनमेरे प्राप्ति अर्थको लेकर ही यहाँ 'गोष्न'का प्रयोग होता है। वह अतिथि जिसे गौकी प्राप्ति हो-जिसे गाय दी जाय वह 'गोध्र' कहलाता है । व्याकरणके आदि आचार्य महर्षि पाणिनिने अपने एक स्त्रद्वारा इसी अभिप्रायकी पुष्टि की है। वह सूत्र है—'दाशगोध्नी सम्प्रदाने' (३।४।७३) इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमें 'दाश' और 'गोघ्न' शब्द सिद्ध होते हैं। यदि यहाँ चतुर्थीमात्र ही अभीष्ट होता—अर्थात अतिथिके उद्देश्यसे गायको मारना ही सूचित करना होता तो 'सम्प्रवाने' न कहकर 'तस्मै' इस विभक्तिप्रतिरूपक अव्ययका ही प्रयोग कर देते, परतु ऐसा न करके 'सम्प्रदाने' लिखा है, इससे यहाँ दानार्थकी अभिव्यक्ति स्चित होती है। अतः जिसे गाय दी जाय, उस अतिथिको ही 'गोष्न' कह सकते हैं। पूर्वकालमें अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाटी थी । आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमे घरपर पधारे हुए वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है। आयुर्वेद-में जो मासप्रधान ओपधियाँ हैं, उन्हें भी द्विजोंने कभी नहीं स्वीकृत किया था; अतएव चरकने लिखा है-दिजोंकी पुष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त घी और दूध ही औपध है। मास तो 'यक्षरक्ष पिशाचान्नम्'—( यक्ष, राक्षस और पिशाचीं-का भोजन है )। यजके नामपर की जानेवाली हिंसाको लक्ष्य करके विष्णुअर्माने पञ्चतन्त्रमे लिखा है कि 'यदि यही स्वर्ग-का मार्ग है तो नरकम कौन जायगा १ न अतः यही मानना

विद्यादश्वर्गणि न विष्यति वासव ।
 रपर्श्यश करिष्यामि विधिरेप सनातन ॥

<sup>\*</sup> द्विजानामोपधीसिद्ध घृत मासविवृद्धये । सितायुक्त प्रदातन्य गन्येन पयसा मृशम् ॥ (चरक चि०८।१४९)

<sup>†</sup> वृक्षाइिछत्त्वा पञ्चन् इत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्। यधेव गम्यते स्वर्ग नरके केन गम्यते॥

चाहिये कि वेदों और उपनिषदोंमें यज्ञ अथवा भोजनके प्रसग-मे जहाँ कहीं भी 'पञ्च'वाचक गब्द आये हैं, उन मवका अर्थ अन्न अथवा औपध है।

उदाहरणके लिये बृहदारण्यक उपनिपद्के ु(६।४।१८ वें ) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये । वहाँ सुयोग्य और विद्वान् पत्र उत्पन्न करनेके लिये दम्पतिको औक्ष अथवा आर्पभके साथ पकायी हुई खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है । प्राय: मूँग या उड़दकी दाल मिलाकर ही खिचड़ी वनती है। म्ॅगकी खिचडीको 'मुद्गौदन' और उड़दमिश्रित खिचड़ीको 'मापौदन' कहते हैं। इस 'मापौदन' को समवतः किन्हीं मास-प्रेमियोंने 'मासौदन' कर दिया है । यदि किसीका यही आग्रह हो कि वहाँ 'मासौदन' ही पाठ है, तो भी उसका अर्थ वहाँ औपघ या अन्न ही है। यह वात पहलेके विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। औक्ष या आर्पम-मिश्रित ओदनके लिये 'माषीदन' या 'माषीदन' नाम आया है, यही मानना प्रकरणसङ्गत है। अब औक्ष या आर्पमका तात्पर्य क्या है, यह जान लेना आवश्यक है । 'उक्षा' और 'ऋषम' नामक औपघ ही यहाँ 'औक्ष' और 'आर्पम' नामसे प्रतिपादित हुआ है, उक्षा ऋषमका पर्याय है और सोमको भी उझ कहते हैं। 'ऋषभ' एक प्रकारका कन्द है, इसकी जड़ छह्सुनसे मिलती-जुलती है । सुश्रुत और भावप्रकाश आदिमें इसके नाम, रूप, गुण और पर्यायोंका विशेष विवरण दिया गया है। इस अङ्किके वृहदारण्यकमे, जहाँ वह प्रसङ्ग है, कुछ प्रमाण भी उद्घृत कर दिये गये है। ऋपमके वृपम, वीर, विषाणी, गोपति, वृप, शृङ्की, ककुद्मान् आदि जितने भी नाम आये है, सब चूपम या बैलका अर्थ रखते है। इसी भ्रमसे कुछ लोगोंने वहाँ 'चृपम मास' की वीमत्स कल्पना की है, जो 'प्रस्य कुमारिकामासम्' के अनुसार 'एक सेर कुमारीकन्याके मास' की कल्पनासे ही मेल खाती है। वैद्यक-प्रन्योंमें वहुतसे पशु-पश्चियोंके-से नामवाले औपघ देखे जाते हैं। उदाहरणके लिये वृपम ( ऋपमकन्द ), श्वान ( ग्रन्थिपर्ण या कुत्ता-घास ), माর्जार ( चित्ता ), अश्व ( अश्वगन्या ), अन ( आनमोदा ), सर्प ( सर्पगन्धा ), मयूरक ( अपामार्ग ), मयूरी ( अजमोदा ), कुन्कुटी

ऋपमो गोपतिवारो विषाणा घूर्षरो वृष ।
 ककुदान् पुक्षचो वोढा खड्डी धुर्यश्च भूपति ॥
 (राजनिषण्ड)

(ज्ञाह्मली), मेप (जीवशाक), नकुल (नाकुली वूटी), गौ (गौलोमी), खर (खरपर्णिनी), काक (काकमाची), वाराह (वाराहीकन्द), महिप (गुगुल) आदि शब्द द्रप्टव्य हैं। यह भी सबको जानना चाहिये कि फलेंकि गूदेको भास', छालको 'चर्म', गुठलोको 'अस्थि', मेदाको 'मेद' और रेशाको 'स्नायु' कहते हैं। \*

वेदों और उपनिपदोंपर अञ्लीलताका भी आर.प लगाया जाता है। परत पशुवध और माससम्बन्धी आरोपोनी भाँति यह आरोप भी निराधार है। पहले अञ्लीलता क्या है, यह समझ छेनेकी आवश्यकता है । एक आदमी जव सभ्य-समाजमे कहीं अपने गुप्ताङ्को या इन्द्रियों को दिखाता या निर्लेजतावश कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सब अश्लील समझा जाता है। परतु एक रोगी मनुष्य जब डाक्टरके सामने नगा खड़ा होता है, तो उसकी यह क्रिया अञ्लील नहीं समझी जाती। वैद्यक या डाक्टरीके ग्रन्थोंमे, जहाँ प्रत्येक अवयवका—गुप्त अङ्गका भी स्पष्ट वर्णन होता है, वह अञ्लील नहीं माना जाता । एक व्याख्याता समाज-सुधारके लिये बुराइयोंका नग्न चित्र उपस्थित करता है। उस समय उसकी वह बात अञ्लील नहीं समझी जाती । किया एक ही है, पर कहीं वह दोपरूप है और कहीं गुणरूप। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि खरूपतः अञ्लील कार्य मी माव और दृष्टिकोणकी शुद्धिसे शुद्ध यन जाता है और खरूपसे अच्छा कार्य मी भानदोषसे दूपित हो जाता है। शस्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीको स्त्री तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं, उसके सूक्म-से-सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढना पड़ता है, पर वह कभी अञ्लील नहीं माना जाता । इसी प्रकार वेद इस विषयकी पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी वार्ते पस्तुत करते हैं।

बृहदारण्यक उपनिषद्में छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमें स्त्रियोंके गुप्ताङ्कोंकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है, परत वह गर्माधानका प्रकरण है। मनुष्यकी उत्पत्तिका प्रारम्भिक कृत्य वही है। यदि वही ठीक तरहसे न हो तो अच्छी सन्त्रान कैसे हो सकती है १ प्रकरणके अनुसार वहाँ छिखी हुई सभी बार्तोंका महत्त्व बहुत बढ जाता है। मनुष्य

<sup>#</sup> सुश्रुतमें आमके प्रसङ्गमें आया है—

अपन्ने चृतफले स्नाय्वस्थिमज्जान स्क्ष्मत्वान्नोपलम्यन्ते पन्ने त्वाविर्मूता उपलम्यन्ते ॥

<sup>&#</sup>x27;आमके कच्चे फल्में स्हम होनेके कारण लायु, हड्डी और मजा नहीं दिखायी देतीं, परतु पक्तेपर ये सब प्रकट हो जाती है।'

कामान्य होकर विवंक खो वठते और मर्यादाका त्याग करके पशुवत् आचरण करने लगते हैं। इससे जो सन्तान उत्पन्न होती हैं, उनमें भी वसे ही दुर्गुण भर जाते हैं। अतः वैदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी सस्कारोंको करना चाहिये, इसीसे श्रेष्ठ मानवकी, जो अपने बल, पौरुष, जान और विजानसे स्वय अपने जीवनको सफल करता है और ममारकी बड़ी भारी सेवा करता है, उत्पत्ति हो सकती है। वेदोंम जो कुछ कहा गया है, वह सब जगत्के कस्याणके

लिये ही है। वेदोके तात्पर्यपर विचार करनेवाले विद्वानोंको उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-वेदाङ्कोंके अनुश्रीलनपूर्वक महर्पियोद्वारा निर्धारित शैलीके अनुसार वेदरूपी कामधेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करें। वेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय हैं। वहाँ रसोद्रेकके लिये सरस रूपकोंका आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थलोंपर अञ्जीलताका आरोप न करके यथार्थ मर्मको समझनेका प्रयास करना चाहिये।



## उपनिषद्में युगल स्वरूप

भारतके आर्य-मनातनधर्ममे जितने भी उपासक-सम्प्रदाय है, सभी विभिन्न नाम-रूपो तथा विभिन्न उपासना पद्धतियोंके द्वारा वस्ततः एक ही शक्तिसमन्वित भगवान्की उपासना करते है। अवस्य ही कोई तो शक्तिको स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते । भगवान्के इस शक्तिसमन्वित रूप-को ही युगल-स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक भगवान को सर्वज्ञक्तिमान वताते हैं और साकारवादी मक्त उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि मद्गलमय म्बरूपोमे उनका भजन करते हैं। महाकाली, महा-लक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता, गधा आदि स्वरूप एक ही भगवत्म्वरूपा गक्तिके हैं, जो लीलावैचित्यकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोंमे अपने-अपने धामविशेपमे नित्य विराजित ह । यह शक्ति नित्य शक्तिमान-के माथ है और शक्ति है इसीमे वह शक्तिमान है। और इसिलिये वह नित्य युगलस्वरूप है। पर यह युगलस्वरूप वैसा नहीं है, जैम दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या पदार्थ किमी एक स्थानपर स्थित हों । ये वस्तुत. एक होकर ही पृथक् पृथक् मतीत हाते है। इनमेसे एकका त्याग कर देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता। वस्त और उसनी दाकि, तत्त्व और उसका प्रकाश, विशेष्य और उसके विशेषणसमृह, पद और उसका अर्थ, सूर्य और उमका तेज, अग्नि और उसका दाहकन्य-इनमे जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्ममें भी युगलभाव है। जो नित्य दो होक्र भी नित्य एक है और नित्य एक होनर भी नित्य दो ह, जो नित्य भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न <sup>ई</sup> और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है। जो एक्स ही सदा दो है और दोसे ही खदा एक है।

जो खरूपत, एक होकर भी द्वैधभावके पारस्परिक सम्बन्धके द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तस्व है कि दो अयुतिसिद्ध रूपोंमे ही जिसके खरूपका प्रकाश होता है, जिसका परिचय प्राप्त होता है और जिसकी उपलब्धि होती है।

वेदमूलक उपनिषद्मे ही इस युगल खरूपका प्रथम और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद् जिस परम तत्त्वका वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो स्वरूप हैं-एक 'सर्वातीत' और दूसरा 'सर्वकारणात्मक' । सर्वकारणात्मक स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्राप्त होता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है। सर्वातीत स्वरूपको छोड़ दिया जाय तो जगतुकी कार्य-कारण-शृङ्खला ही टूट जाय, उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष आ जाय। फिर जगत्के किसी मूलका ही पता न लगे। और सर्वकारणात्मक खरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी सत्ता कहीं नहीं मिले। वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोनों खरूपों को लेकर ही है। उपनिषद्के दिन्य-दृष्टिसम्पन्न ऋपियोंने जहाँ विश्वके चरम और परमतत्त्व एक, अद्वितीय, देशकाल अवस्था परिणामसे सर्वया अनवन्छिन्न सिचदानन्द-खरूपको देखा, वहीं उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त विचित्र रूपोंमे प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही ममस्त देशो, समस्त कालों, समस्त अवस्थाओं और समस्त परिणामोके अदर छिपा हुआ अपने स्वतन्त्र सचिदानन्दमय स्वरूपकी, अपनी नित्य सत्ता, चेतना और आनन्दकी मनोहर झॉकी करा रहा है। ऋषियोंने जहाँ देशकाल-अवस्था-परिणामसे परिच्छित्र अपूर्ण पदार्थोंको 'यह वह नहीं है, यह

यह नहीं है' (नेति-नेति) कहकर और उनसे विरागी होकर यह अनुभव किया कि—'वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कभी देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका कोई गोत्र है, न उसका कोई वर्ण है, न उसके चक्षु-कर्ण और हाथ-पैर आदि हैं।' 'वह न मीतर प्रशावाला है, न बाहर प्रशावाला है, न दोनों प्रकारकी प्रशावाला है, न प्रजानम्बन है, न प्रज है, न हम देखनेमें आता है, न उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड़में आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न) है, जिसके सम्बन्ध-में न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीने कुछ कहा ही जा सकता है। जो आत्मप्रत्यका सार है, प्रपञ्चसे रहित है, शान्त, शिव और अहत है'—

यत्तदद्देश्यमग्राह्मगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तद्पाणि-पप्दम्। (मुण्डकः १।१।६)

( माण्डूक्य० ७ )

किसी भी दृश्य, ग्राह्म, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने-योग्य और धारणामें लानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या सादृश्य नहीं है। इसीके साथ, वहीं, उसी क्षण उन्होंने उसी देश-कालातीत, अवस्था-परिणाम-शून्य, इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र सत्तास्वरूप अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें और समस्त देशोंमें नित्य विराजित देखा और कहा कि—'धीर साधक पुरुष उस नित्य पूर्ण, सर्वन्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त भूतों-के कारण परमात्माको देखते हैं'—

नित्य विमु सर्वगत सुसूक्ष्म तद्वयय यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः॥

(सुण्डक०१।१।६)

उन्होंने यह भी अनुभव किया कि 'जब वह द्रष्टा उस सबके ईश्वर, ब्रह्माके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके खष्टा, दिन्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख छेता है, तब वह निर्मल इदय महात्मा पाए•पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो जाता है—

यदा पर्यः पस्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीश पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। तटा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ (मुण्डकः ३।१।३)

यहाँतक कि उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूत शक्तिका भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणोंसे छिपी हुई है। तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक (काल, स्वभाव, नियति, अकस्मात्, पञ्चमहाभूत, योनि और जीवात्मा) सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही है—

> ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगृदाम् । य कारणानि निस्तिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥

> > ( श्रेताश्वतर० १।३)

श्रृषियोने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा ही सर्वकारण-कारण, सर्वगत, सबमें अनुस्यूत और सबका अन्तर्यामी है। वह सहमातिस्क्ष्म, भेदरिहत, परिणामश्र्त्य, अद्वय परमतत्त्व ही चराचर भृतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त विचित्र पदार्थोंका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण है। उन्होंने अपनी निर्श्वान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वकृत् है, वही विश्ववित् है और वही विश्व है। विश्वमें उसीकी अनन्त सत्ताना, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त श्राम और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्व ए जनकी लील करके विश्वके समस्त वैचित्र्यको, विश्वमें विकसित अखिल ऐश्वर्य, जान और शक्तिको आलिङ्गन किये हुए हो वह नित्य विश्वके ऊर्ध्वमें विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्रष्टा श्रृष्टियोने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिन्य दृष्टिसे देखकर कहा—'सोम्य! इस नामरूपात्मक विश्वकी सृष्टिसे पूर्व एक अद्वितीय सत् ही था'—

'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।' (छान्दोग्य०६। २।१)

परत इमीके साथ तुरत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया कि 'उस सत् परमात्माने ईक्षण किया—इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊं'—

'तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय इति' ( छान्दोग्य० ६ । २ । ३ )

यहाँ बहुतोंको यह वात समझमें नहीं आती कि जो 'सबसे अतीत' है, वहीं 'सर्वरूप' कैसे हो सकता है, परतु

औपनिषद-दृष्टिसे इसमे कोई भी विरोध या असामझस्य नहीं है। मगवान्का नित्य एक रहना, नित्य वहुत से रूपोंमे अपने आस्वादनकी कामना करना और नित्य वहुत से रूपोमे अपने-को आप ही प्रकट करना एव सम्भोग करना-यह सव उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तर्गत है। कामना, ईक्षण और आखादन-ये सभी उनकी निरवच्छित्र पूर्ण चेतनाके क्षेत्रमे समान अर्थ ही रखते हैं। भगवान् वस्तुतः न तो एक अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमें जानेकी कामना ही करते हैं और न उनकी सहज नित्य खरूप-स्थितिमें कभी कोई परिवर्तन ही होता है । उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे वहुत्वकी अवस्था-में, अथवा अद्वैत-स्थितिसे द्वैतस्थितिमे चलकर जाते हैं। उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है और इसील्यि विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी अवस्थामें जो मेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता और खरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता । अवस्था भेदकी कल्पना तो जड जगत्में है। स्थिति और गति, अव्यक्त और व्यक्त, निवृत्ति और प्रवृत्ति, विरति और मोग, साधन और सिद्धि, कामना और परिणाम, भूत और भविष्य, दूर और समीप एव एक और बहुत-ये समी भेद वस्तुतः जड-जगत्के सकीर्ण धरातलमें ही हैं। विशुद्ध पूर्ण सिचदानन्द-सत्ता तो सर्वथा भेदशून्य है। वह विशुद्ध अभेद भूमि है। वहाँ स्थिति और गति, अन्यक्त और न्यक्त, निष्क्रयता और सिक्रयतामें अभेद है। इसी प्रकार एक और वहुत, साधना और सिद्धि, कामना और भोग, भूत भविष्य वर्तमान तथा दूर और निकट भी अमेदरूप ही हैं। इस अमेदभूमिमें चैतन्यघन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आलिङ्गन किये नित्य विराजित हैं। वे चलते हैं और नहीं चलते, वे दूर भी है, समीप भी है, वे सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी है-

तदेजित तन्नेजित तद्दूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत ॥ (ईशावास्योपनिषद् ५)

वे अपने विश्वातीत रूपमे स्थित रहते हुए ही अपनी वैचित्र्यप्रस्विनी कर्मशीला अचिन्त्य शक्तिके द्वारा विश्वका स्रजन करके अनादि अनन्तकाल उसीके द्वारा अपने विश्वातीत स्वरूपकी उपलब्धि और उसका सम्मोग करते रहते हैं। उपनिषद्में जो।यह आया है कि वह ब्रह्म पहले अकेला था, वह रमण नहीं करता था। इसी कारण आज भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी इच्छा की उसने अपनेको ही एकसे दो कर दिया वे पति पत्नी हो गये।

'स वै नैव रेमे तसादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छ्य .... स इसमेवात्मान द्वेधापातयत्तत. पतिश्च पत्नी चाभवताम्। ' (वृहदारण्यक १।४।३)

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्व वे अकेले ये और अकेलेपनमे रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे मिथुन ( युगल ) हो गये। क्योंकि कालपरम्पराके क्रमसे अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नहीं है । वे नित्य मिथुन ( युगल ) हे और इस नित्य युगलत्वमे ही उनका पूर्ण एकत्व है। उनका अपने स्वरूपमे ही नित्य अपने ही साथ नित्य रमण—अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त माधुर्यका अनवरत आखादन चल रहा है। उनके इस स्वरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण और आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देशोंमें अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वने सुजन, पालन और महारका लीला प्रवाह चल रहा है। इस युगल रूपमें ही ब्रह्मके अद्वैतस्वरूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता है। अतएव श्रीउमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी नारायण, श्रीसीता-राम, श्रीराघा-कृष्ण, श्रीकाली-कद्र आदि सभी युगल खरूप नित्य सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषत्-प्रतिपादित है। उपनिषद्ने एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमे, स्थितिशील और गतिशीलरूपमें, निष्क्रिय और सिक्रयरूपमे, अन्यक्त और व्यक्तरूपमें एव सिदानन्दधन पुरुप और विश्वजननी नारी-रूपमें इसी युगल स्वरूपका विवरण किया है। परत यह विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुतः अनुभवगम्य रहस्य है। प्रगाढ अनुभृति जब तार्किकी बुद्धिकी द्दन्द्दमयी सीमाका सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है—तभी सिक्रयत्व और निष्क्रियत्व, साकारत्व और निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व एवं बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ वर्गाङ्गीण मिलनका रहस्य खुलता हं - तभी इसका यथार्थ अनुभव प्राप्त होता है।

यद्यपि विशुद्ध तत्त्वमय चैतन्य राज्यमें प्राकृत पुरुष और नारीके सहरा देहेन्द्रियादिगत मेद एव तदनुकूल किसी लौकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्मावना नहीं है, तथापि— जब अप्राकृत तत्त्वकी प्राकृत मन बुद्धि एव इन्द्रियों है द्वारा

उपासना करनी पडती है, तब प्राकृत उपमा और प्राकृत संज्ञा देनी ही पडती है। प्राकृत पुरुप और प्राकृत नारी एन उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके खरूपगत युगल-भावको समझनेका प्रयत्न करना पड़ता है। वस्ततः पुरुपरूपमें ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव है, और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीला वैचित्र्यमयी स्वरूपा शक्तिका सिक्य भाव है। पुरुपमृतिमे मगवान् विश्वातीत है, एक है और सर्वथा निष्क्रिय हैं, एव नारीमूर्तिमे वे ही विश्वजननी, बहुप्रसिवनी, लीलाविलासिनी रूपमे प्रकाशित है। पुरुष विग्रहमें वे सम्बदानन्दस्वरूप है और नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हींके चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र आखादन है। अपने इस नारी-भावंक सयोगसे ही वे परम पुरुष जाता, कर्ता और भोक्ता हैं,—सुजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। नारीमावके सहयोगसे ही उनके खरूपगत, स्वभावगत अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकारा है, इसीमे उनकी भगवत्ताका परिचय है। पुरुपरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अमिन्न नारीरूपका आस्वादन करते हैं और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेको ही आप अनन्त आकार-प्रकारीमे लीलारूपमे प्रकट करके नित्य चिद्रूपमें उसकी उपलिध और सम्मोग करते हैं-इसीलिये ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, षडैश्वर्यपूर्ण भगवान् हैं। सिचदानन्दमयी अनन्त-वैचिन्यप्रसविनी लीला-विलासिनी महाराक्ति ब्रह्मकी खरूपभृता है, ब्रह्मके विश्वातीत, देशकालातीत अपरिणामी सिचदानन्दस्वरूपके साथ नित्य

मिथ्रनीभृता है। ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता और आनन्दको अगणित स्तरोके सत्-पटार्थरूपमे, असख्य प्रकारकी चेतना तथा जानके रूपमे एव असख्य प्रकारके रस-आनन्दके रूपमे विलसित करके उनको आस्वादनके योग्य वना देना इस महाशक्तिका कार्य है। स्वरूपगत महाशक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके खरूपगत चित्की सेवा करती रहती हैं। उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त परिणाम ( लीला ) और कार्य खरूपत. उस चित्तत्त्वसे अभिन है। यह नारीमान उस पुरुपमानसे अभिन्न है। यह परिणामगील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र लीलाविलास उनके करस्य नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उमयभाव अभिन्न होकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिङ्गन किये हुए एक दुसरेका प्रकाश, सेवा और आस्वादन करते हुए एक दूसरेको आनन्द-रसमे आप्नावित करते हुए नित्य-निरन्तर ब्रह्मके पूर्ण स्वरूपका परिचय दे रहे हैं। परम पुरुष और उनकी महागक्ति-मगवान और उनकी प्रियतमा भगवती मिलामिलरूपसे एक ही ब्रह्मस्वरूपमे स्वरूपतः प्रतिष्ठित हैं । इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सिचदानन्द हैं और साथ ही नित्य आखादनमय हैं। यही विचित्र महारास है जो अनादि, अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है। उपनिषदोने ब्रह्मके इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य लीलाका विविध दार्शनिक गर्वोमे परिचय दिया है और इसी खरूपको जानने, समझने, उपलब्ध करने और सम्भोग करनेकी विविध प्रक्रियाएँ, विद्याएँ और साधनाएँ अनुभवी ऋषियोकी दिव्य वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं।#

### जाऊँ कैसे ?

(रचियता—श्रीप्रवोध, बी॰ ए॰ (आनर्स), साहित्यरत, साहित्याल्हार) हंगित पानी दूर क्षितिज से, जाऊँ कैसं ?—हूँ निःसम्बल! पथ में झंझावात, शत-शत विद्युत् के कटु धात क्षुद्र कोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात और अति भीषण कोलाहल! अगणित है इस किन मार्गमें विझ-सरित, गिरि, वन, दल-दल, इन सरिताओं में कूल कहाँ ?—केवल हैं आवर्च और ये निटुर प्रखरतर धार, जो वहती है खल-सल !! किसी भाँति चल गिरूँ उपल-सी छू लूँ प्रिय पद पिघल-पिघल! और छ, जन्म-मरण से परे उसी क्षण हो जाऊँ निश्चल !!

⑩东小布志布小东京小田小

**本的西南京东京东京东京东** 

### उपनिषदोंसे मैंने क्या सीखा ?

( लेखक--प॰ श्रीहरियाकजी उपाध्याय )

उपनिषदोंसे मैंने यह सीखा कि सबमे एक ही आत्मा समाया हुआ है। अतः मुझे सबके साथ समान मावसे बर्तना चाहिये, परतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं। यह आत्म विकासकी अपेक्षा रखती है और मतत माधनासे ही प्राप्त हो सकती है। इसकी पहली सीढीके रूपमें मुझे अपने प्रति कठोर और दूसरोंके प्रति उदार और महनगील रहना आवश्यक मालूम होता है। अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेके प्रति उदार रहना अहिसा है। इस तरह आन्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये तप और अहिंसा अनिवार्य हो जाते हैं।

आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्या हो १ आत्मस्थ कैमा व्यवहार करे १ इसका सही उत्तर आत्मस्य ही दे सकता है। साधक इस चर्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमे पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायगा कि उसे क्या करना चाहिये और कैसे रहना चाहिये। इतना अवश्य है कि वह मनुष्य समाजके बनाये नियमोंसे परे हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियमोंका पालन नहीं करेगा। बिल्क यह कि वह उन्हें अपने लिये बन्धनकारक नहीं समझेगा। वह उसके लिये नियम नहीं रहेगा, स्वभाव हो जायगा। वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज जीवनमें ओतप्रोत रहेगा।

उपनिषदोने जो हमें दिया है वह समारके किसी प्रन्थने शायद उससे पहले नहीं दिया था। उसी आत्मनत्त्वका हम सदैव स्मरण करें, मनन करें, ध्यान करें और उसीकी साधनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें।

# उपनिषद्की न्युत्पत्ति और अर्थ

(लेखक--प० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, वी० ७०)

'धद्ल विगरणगत्यवसादनेषु' धातुके पहले 'उप' और 'नि' ये दो उपसर्ग और अन्तमें 'क्षिप्' प्रत्यय लगानेसे उपनिषद् शब्द बनता है।

### 'उपनिषद्यते—प्राप्यते ब्रह्मात्मभावोऽनया इति उपनिपद् ।'

इसका अर्थ है—जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद् कहाती है। उपनिपदों में ब्रह्मकान अथवा ब्रह्मनियाका ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन किया हुआ है जिससे उपनिषद्कों अध्यात्मविद्या भी कहते हैं। ब्रह्मके प्रतिपादक वेदके शिरोभाग अथवा अन्तमें होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमासा भी कही जाती है। ब्रह्मकान, आत्मकान, तत्त्वकान और ब्रह्मविद्या—ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वेदके अङ्कभूत सहिता, ब्राह्मण, आरण्यकमेसे ही ब्रह्मकानप्रतिपादक भागोंको प्रथक् कर उनको 'उपनिषद्' नाम दिया गया है। अकेले अथववेदमें ५२ उपनिषद् हैं। मुक्तिकोपनिपद्में १०८ उपनिषद् की गणना हुई है।

अमरकोषकार उपनिषद् शब्दका अर्थ--- 'धर्मे रहस्युपनिषत् स्यात्' ळिखते हैं, इसके अनुसार 'उपनिषत्' शब्द गृढ़ धर्म एव रहस्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है।

## कल्याण-मार्ग

( लेखक--श्रीयोगेन्द्रनाथजी वी० एस्-सी० )

कठोपनिपद्में कहा है— अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव प्रेय-स्ते उमे नानार्थे पुरुष एसिनीत । तयो श्रेय आवटानस्य साधु-भ्वति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ (१।२।१)

'प्रेय और श्रेय दो पृथक्-पृथक् मार्ग है, ये दोनों विभिन्न फल देनेवाले साधन मनुष्यको वन्धनमें डालते हैं। प्रेय लोकोन्नतिका मार्ग है और श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है। इनमेसे श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रेयको ग्रहण करनेवाला पतित हो जाता है।

> दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। विद्याभीप्सनं निचकेतसं मन्ये न त्वा कामा वहवोऽलोलुपन्त ॥ वर्तमाना अविद्यायामन्तरे स्वयं धीरा पण्डित मन्यमाना । दनद्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥ न साम्पराय प्रतिभाति बाछं प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम्। अय लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्वशमापद्यते पुन मे ॥

> > (कठ० १। २।४-६)

प्ये दोनों मार्ग एक-दूसरेसे विपरीत, विरुद्धार्थस्चक और दूर हैं। ये अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये हैं। दुम निचकेताको में विद्याका चाहनेवाला मानता हूं। तुमको बहुत-सी कामनाएँ प्रलोमित नहीं करती हैं। अविद्यामे पहे हुए अपनेको धीर और विद्वान् माननेवाले लोग उल्टे रास्तों-पर चलते हैं और वे मूढ अन्धेके द्वारा ले जाये जानेवाले अन्धेकी मॉति मटकते रहते हें। वनके मोहसे मूढ, प्रमादपूर्ण, विवेकरित पुरुपको परलोककी वात पसद नहीं आती। यही लोक है, परलोक कुल नहीं। ऐसा माननेवाला वार-वार मृत्युके वश्में आता है।

ईशोपनिषद्के ११ वें मन्त्रमें कहा है-

विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय५ सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जूते॥

'जो विद्या और अविद्या इन दोनोंको साथ-साथ जानता है, वह अविद्यासे मृत्युको तरकर जानसे अमरताको प्राप्त कर लेता है।

प्रत्येक कल्याणपयके पियकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये, और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय-का साधन वन जाय । जिस मनुष्यको हरद्वार जाना है, उसे अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये, जिससे उसका मार्ग-व्यय आदि सध जाय और यदि वह अपने समस्त धनको साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके उद्देश्यकी पूर्तिका वाधक ही होगा। उसे अपने सारे आराम-के प्रलोमनोंको त्यागकर उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा । इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुसरणमें धन-सग्रह इत्यादि लोकोन्नतिके मार्गको केवल साधन समझना चाहिये। ये प्रेय वस्तुऍ जहाँ साध्य हुई कि मनुष्य अपने मार्गसे च्युत हुआ । अतः धन आदिको केवल अपने आत्मकल्याणका ही साधन बनाना चाहिये। जो लोग विपयभोगकी दृष्टिसे केवल लोकोन्नतिको अपना लक्ष्य बना लेते हैं और श्रेयकी कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिरूप मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं।

इस सम्बन्धमें एक वड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध है। एक युवक भावावेशमें आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे गुरुके पास आया। गुरुने उसको अनिधकारी समझकर उपदेश नहीं दिया, परतु वह आग्रह करता ही रहा। एक दिन उसे साथ ठेकर गुरु घूमने गये। रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गाँव दिखायी दिया। गुरुजीको प्यास लगी। युवक गाँवने पानी लाने गया। कुएँपर एक सुन्दरी युवती पानी मर रही थी। युवकको उसने पानी दे दिया, परतु युवक उसके रूपपर मोहित होकर गुरुके प्यासकी वात भूल गया और उस युवतीके पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा। वह अविवाहिता थी, अतः उसके पिताने युवकको योग्य समझकर उसका विवाह युवकके साथ कर दिया। विवाहके वाद वह ग्रहस्थ वनकर वहीं रहने लगा। कमशः उसके तीन पुत्र हुए। युवतीका पिता मर चुका था। कुछ समय वाद नदीमें वाढ आनेसे ग्राममें

पानी आ गया । चारों ओर तो जल ही जल था । उसने अपनी स्त्री और तीनों वच्चोंको लेकर प्राण बचानेके लिये गॉव- से वाहर निकलनेका प्रयत्न किया । पानीका बेग बढता ही जाता था । वड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक एक करके उसके तीनों पुत्र और स्त्री पानीमें वह गये । वह बड़ा दुखी हुआ और कठिनतासे प्राण बचाकर उस स्थानपर पहुँचा, जहाँसे गुस्जीके लिये जल लेने चला था । वहाँ पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया भी अपने उद्देश्यसे पतित होकर किस प्रकार भेयके मार्गपर चल दिया था ।

प्रेयको साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ ससार-से गया। जीवनभर छ्ट-रासोटसे एकत्रित धनके कोपको मृत्युके समय अपने सामने जमा कराकर छाछसापूर्ण दृष्टि डाछता हुआ वह निराश होकर ससारसे चला गया। मृत्युने वलपूर्वक प्रिय वस्तुओसे उसको अलग कर दिया। इधर कणाद ऋषि कटे हुए खेतसे कण कण अन्न बीनकर जीवन निर्वाह करते थे। जब राजा धनकी भेंट छेकर जाते तो कहते थे कि इसे दरिद्रोंको बॉट दो। प्रेयको त्यागकर श्रेयका इससे अनुपम उदाहरण क्या होगा। यही कणाद ऋषि वैशेषिक-दर्शनके रचियता थे।

यमाचार्यने उपर्युक्त मन्त्रोंमें निचकेताको तपका खरूप बतलाया। तपका जीवन प्रलोभनोंसे बचकर चलनेका है, प्रेय-से लगातार युद्ध करनेका है। प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी गति ऊपरको हो सकती है। निचकेताके तीसरे वरके उत्तर-में यमराजने प्रलोमन देते हुए उसे पुत्र, पौत्र, घोड़े, हाथी, सुवर्ण, चक्रवर्ती राज्य मॉगनेको कहा, ससारमें दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओकी पूर्ति करनेका वचन दिया, परत्न निचकेताने 'भोगोसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और भोग विनाशी है'—यह समझकर तुरत सबको उक्ररा दिया। उस समय यमने मरनेके पश्चात् जीवकी वया गति होती है, इसका उपदेश दिया। परत्न इस उपदेशसे पूर्व यमने निचकेताके तपस्वी— अधिकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर ली।

अनन्त नित्य और पूर्ण सुखकी प्राप्ति ही श्रेय है। प्रत्येक मनुष्यकी स्वाभाविक इच्छा सुराप्राप्तिकी होती है, परतु सुख क्या है । नारदजीने सनत्कुमारसे यही प्रश्न ( छान्दोग्य उपनिपद्में ) किया—

'सुखं भगवो विजिज्ञासे' इति।

(912214)

'भगवन् ! मैं सुखका खरूप जानना चाहता हूँ ।' बहुत ही

टेढा प्रश्न है । बच्चा रिजीना देखकर रोता हे । जय खिलौना मिल जाता है तो समझता है कि में सुरती हो गया। परत कुछ देर खेलनेके पश्चात् उमका जी ऊव जाता है, और वह रिजीनेको फेंककर रोने लगता है। अब उसे उस खिलौनेमें सुख नहीं मिलता। बस्तुतः रिजीनेमें सुरत समझना उमका बालपन ही था। रिजीनेमें असली सुख नहीं था। इसी प्रकार धन आदि ससारके पदार्थोंका हाल है। फिर प्रश्न होता है कि तो फिर 'सुरत क्या है ?' सनत्कुमारने उत्तर दिया—

'यो वे भूमा तत्सुख नाल्पे सुन्वमित । भूमैव सुखं भूमा त्वेच विजिज्ञासितन्य इति ।

(छान्दोग्य० ७। २३।१)

'भूमा ही सुख है, अल्पमें मुख नहीं है। भूमाको ही समझना चाहिये।' नारदने फिर पृछा, 'महाराज! भूमा क्या है।' सनत्कुमारने उत्तर दिया—

यत्र नान्यत्पस्यति नान्यच्छुणोति नान्यद् विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत्पर्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद् विजानाति तदल्पम्। यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यम्। (छान्दोग्य० ७। २४। १)

'भूमा वह है, जिसमे अन्यको नहीं देखता, अन्यको नहीं सुनता, अन्यको नहीं जानता। वह अल्प है जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है। भूमा ही अमृत है। अल्व ही दु.ख है।' ससारमें दो प्रकारकी मनोइत्तियों के मनुष्य है-एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओंम मुख देखते हैं। दूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदार्थोंकी निःमारता और दुःख परिणामताको देखकर नित्य अराण्ड सुराम्प भूमाको चाहते हैं। जो लोग अनित्य पदाथांमे सुख मानते हैं, उनको कभी स्थायी सुरा नहीं मिलता । क्षणिक मुखके बाद दुःख आ जाता है। ससारमे प्राकृतिक पदाथांसे सुख-प्राप्तिकी आशा इसी प्रकार है। इसमे एकके बाद दूसरी, दूसरीके बाद तीसरी-इस तरह सुरत प्राप्त करनेवाली वस्तुओकी खोज होती रहती है। अभी एक पुरुप हजार रुपर्योकी प्राप्तिमे सुख समझता है। उसकी प्राप्तिपर दस हजारमें सुख समझता है। होते होते उसकी लाखीं नरोड़ोकी प्राप्तिके पश्चात् भी सुख नहीं होता । एक मनुप्य सुस्वादु भोजनका आनन्द ले रहा है इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्रकी मृत्युका समाचार मिलता है । अय उसे भोजनमे कोई आनन्द

नहीं रहता। यही अल्प है। भूमामें पहुँचकर सुख क्षणिक नहीं होता। वहाँ किसी भी अन्य वस्तुकी प्राप्तिका मनोरथ सुखका हेतु नहीं रह जाता। वह सुख किसी अन्य वस्तुसे चाधित नहीं होता। भूमामें ही सतत शान्ति है। भूमा ही श्रेय है। अल्प ही प्रेय है।

नारदजीने प्रश्न किया, 'भूमा किमके सहारे है ११ सनत्कुमारने उत्तर दिया, 'भूमा अपनी महिमाम ठहरा हुआ है।' यों भी कह मकते हैं, वह किसीके आश्रय नहीं है। ससारमें गौ, घोड़े, हाथी, सोना, नौकर आदिके अर्थहीमें महिमाको स्रेते हैं, परतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित हैं। यह महिमा कैसी १ भूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित है। भूमा ही अमृत है।

सनत्कुमारजी कहते हैं—भूमा स्वय अपना आधार है। वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है। वही स्वयं-वायं है। वही सब कुछ है। अब यदि इस भूमाको 'मं' कहकर पुकारों तो ऐसा कहंगे कि 'मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे, में ही आगे, मैं ही दायें, में ही बायं हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ।' (छान्दोग्य० ७। २५। १)

अर्थात्—

अथात आत्मादेश एवात्मैवाधम्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद्य सर्वभिति।सवा एप एवं पश्यन्नेवं मन्वान एव विजानज्ञात्म-रितरात्मक्रीड आत्मिमधुन आत्मानन्द स स्वराड् भवति तस्य सर्वेपु छोकेपु कामचारो भवति। अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षग्यछोका भवन्ति तेपाय सर्वेपु छोकेथ्व-कामचारो भवति।

(छान्दोग्य० ७। २५। २)

''अब यदि उमको 'आत्मा' कहकर पुकारें तो कहेगे कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही कार है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है। आत्मा ही दायें है, आत्मा ही वायें है। आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रकार जानता है, वह अपने-हीमें रमण करता है, अपनेहीमें खेळता है, अपने ही साथ आप रहता है। अपनेमें ही आनन्द लेता है। वही स्वराट् है। सब लोकोंमें उसकी कामना पूरी होती है, परतु जो लोग उसके विपरीत भावना रखते हैं, उनका किया-कराया नादाको प्राप्त होता है। उनकी भावनाएँ कही पूरी नहीं होतीं। उनको कही सुख प्राप्त नहीं होता।''

यहाँ भूमा, श्रेय, आत्मा दाव्दोंसे एक ही तात्पर्य है । प्राकृतिक जगत्को अपने कार्यका ध्येय बनाना 'अल्पता' है, प्रेय है और आत्माको ध्येय बनाना भूमापन है। इन दोनोंका समन्वय करते हुए आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज महाराज जनकका जीवन है।

वृहदारण्यक उपनिपद्मे याजवल्क्य ऋषि मैत्रेयीको उपदेश देते हुए कहते हैं—

न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति । आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति । आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ।

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति । आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिश्यासितव्यो मैश्रेयि आत्मनि खळु अरे इष्टे श्रुते मते विज्ञाते इद्द सर्वं विदितम् ।

'अरी मैत्रेयी । पतिके लिये पति प्यारा नहीं होता, आत्मांके लिये पति प्यारा होता है। स्त्रीके लिये स्त्री प्यारी नहीं होती, आत्मांके लिये स्त्री प्यारी होती है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

सबके लिये सब प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यारा होता है। इसलिये हे मेंत्रेयी। आत्माको ही देखने, सुनने, सोचने और जाननेसे सब कुछ समझमें आ जाता है।

मनुष्यको अपने जीवनके सब विभागों मे कार्य करते हुए आत्माको ही भ्येय बनाये रखना चाहिये। परंतु यह ध्येय बने कैसे १ मनकी प्रवृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो कैसे १

( ? )

प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेशोंके होते हुए मी मनुप्यकी आत्मोन्नतिकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती । जिनका इधर ध्यान जाता भी है, वे भी मक्त नहीं होते हैं। माधकको परमपदकी प्राप्तिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहाँसे करना चाहिये। सनत्कुमार यतलाते है—

आहारशुद्धो सम्बशुद्धि सम्बशुद्धौ श्रुवा स्मृति स्मृति-छामे सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्षस्तरमे मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्भायति भगवान् सनस्कुमारसाथस्कन्द इत्याचक्षते तथस्कन्द इत्याचक्षते । (छान्दोग्य० ७। २६। २)

'आहारके ग्रुद्ध होनेपर अन्त करणकी ग्रुद्धि होती है। अन्त करणके ग्रुद्ध होनेपर स्मृति दृढ हो जानी है और स्मृति-प्राप्तिपर दृदयकी समस्त गाँठें खुळ जाती हैं। मगनान् सनत्कुमार-ने (राग द्वेषरूप) दोष मल दिये (विनष्ट कर दिये)। नारद- को अन्धकारका परला फिनारा दिखा दिया । उस सनत्कुमार-को लोग स्कन्द कहते हैं ।'

सनत्कुमारने उपर्युक्त प्रश्नका मूल कारण आहार वताया है। जरीरकी सबसे पहली आवश्यकता 'आहार' अर्थात् मोजन है। जेंसा भोजन मिलेगा, वैसा ही शरीर बनेगा, वैसा ही मन बनेगा, वैसी ही बुद्धि होगी। यदि भोजन ग्रुद्ध होगा तो बुद्धि ग्रुद्ध होगी। बुद्धिके ग्रुद्ध होनेपर शङ्कारूपी गाँठें खुल जाती हैं। सत्यपर विश्वास और श्रद्धा हढ होती है और मोक्ष-की प्राप्ति हो जाती है।

भोजनसे ही मन बनता है। जैसा भोजन होगा वैसा ही मन होगा, वैसा ही स्वभाव होगा। डारविनका कथन है कि 'मुझे किसी भी प्राणीका भोजन वताओ, और में उसका स्वभाव बता दूँगा।' इसी सिद्धान्तको उन्होंने खन्योत (जुगन् ) आदि की हों का उनके भोज्य पदार्थो द्वारा स्वभाव बताकर पुष्ट किया है। यदि हमारा मोजन मनको चञ्चल करनेवाला होगा तो हमारी गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी। मास मद्य तथा अन्य मादक द्रव्योंके सेवनसे तमोगुण बढता है, और विचार भी मिलन होते हैं। मन भी अशान्त रहता है। अनेक प्रकारके गारीरिक और मानसिक रोग पीछे लग जाते हैं। अण्डे, प्याज इत्यादि सेवन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मचर्यका साधन कभी नहीं कर सकता। मास इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोंका सेवन करनेवाला घोर स्वार्थों कामी और कोधी (Passionate) हो जाता है। वास्तवमें जिस भोजनसे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि हो, वही मोजन हितकर है। वेद कहते हैं—

'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युसपाव्रत ।'

'ब्रह्मचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत छेते है।' ब्रह्मचारी-को मरनेके समय कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने कपड़ेको छोड़ देता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने शारीरको छोड़ देता है। परतु साधारण छोगोंकी अवस्था एक बोझसे छदी गाड़ीके समान है जो चूँ चूँ करती हुई बड़े कप्टसे धीरे-धीर बढती है। उनका आत्मा बड़े कप्टसे शारीरसे निकछता है।

भोजन शुद्धिमें ईमानदारीसे कमाये हुए अर्थसे प्राप्त भोजन भी सम्मिलित है। वह भोजन जिसमें एक मनुष्यने केवल अपना ही भाग ग्रहण किया है अर्थात् आजीविका भी शुद्ध हो और अपनी आजीविकामेंसे यथायोग्य भाग अपने परिवारके व्यक्तियों अथवा आश्रितोंको देकर तत्पश्चात् शेप भागको स्वय ग्रहण करें। यही यज्ञिशिष्ठ अमृतभोजन है। गीता- में कहा है कि 'जो केवल अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे तो पाप खाते हैं।' ईशोपनिषद्में कहा है—

'मा गृघ कस्यस्विद्धनम्।'

'किसीके धन और भोगको लोमवदा मत लो।'

किसीके भागको छलसे स्वय ग्रहण कर लेना ही चोरी है। योगदर्शनमें बताया है कि चोरी न करनेवाली प्रवृत्ति—अस्तेय-की प्रवृत्तिको सिद्ध कर लेनेसे सब रत्नोंकी प्राप्ति होती है। अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ और धर्मपूर्वक उपार्जित की हुई वस्तु ही खाओ।

गुद्ध आहारके सेवनसे अन्तः करण गुद्ध होता है। जव अन्तः करण गुद्ध होगा तो भगवत् कथा कहने-सुनने और उसके अनुकूल आचरण करनेमे भी मन लगेगा। चालाक मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चलता हे और जिमका मन विपयों में लगा रहता है, अपने अन्तः करणको विगाइ लेता है। ऐसे मनुष्यको भगवत् चर्चामे कोई आनन्द नहीं आता। परमपदकी प्राप्ति एक कँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढनेके समान है, जो शनैः शनैः सदाचरण करनेसे हो सकती है।

( )

बृहदारण्यक उपनिपद्के पञ्चम अध्यायमे एक सुन्दर कथा आयी है। प्रजापितकी तीन सतान 'देच', 'मनुप्य' और 'असुर' उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये। प्रजापितनेतीनो-को एक अक्षर 'द'का उपदेश दिया और उनसे पूछा कि 'इसका अभिप्राय समझ लिया १' देवताओंने उत्तर दिया 'हमने यह समझा है कि—

> दाम्यत इति न आत्थ इति। (बृहदारण्यकः ५।२।१)

दम—इन्द्रियों को दमन करो ।' प्रजापतिने उत्तर दिया कि 'ठीक समझ गये।' मनु'योंने उत्तर दिया—'हमने समझा है—

दत्त इति न आत्य इति।

( बृहदारण्यक ० ५ । २ । २ )

—दान करो ।' प्रजापतिने कहा 'हॉ, तुम भी-समझ गये।' फिर असुरोंसे पृछनेपर उन्होने उत्तर दिया— 'हमने यह समझा है कि—'ट्यध्वम् इति' दया करो।' प्रजापतिने उनको भी सही वतलाया। इस प्रकार तीन शिक्षाएँ मिलीं। 'दम, दान और दया' अर्थात् इन्द्रियोंका दमन करो, दान करो और टया करो।

ससारमें तीन प्रकारके मनुष्य है। देव, मनुष्य और

असुर । तीनों प्रजापितकी सतान हैं । परत अपने सस्कारोंसे (कमोंके द्वारा स्वभाव बन जानेंसे) देव श्रेष्ठ हैं, मनुष्य साधारण हे, और असुर निकृष्ट हं । जैसे सस्कार पूर्वजन्ममें होते है, वैसा ही स्वभाव इस जन्ममें होता है । परत जो ईश्वर-के उपदेशको मुनते है, उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति हो जाया करती है । असुर इसी उपदेशके प्रभावसे मनुष्य बनता है और मनुष्य देवता बन जाता है ।

असुर वे हैं जो अपने लाभके सामने किसी दूसरेके लाभ-की परवा ही नहीं करते । स्वार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय है। अपने लाभके लिये वे दूसरों को मारने-ऋटने अथवा अन्य प्रकारसे हानि पहुँचानेमे जरा भी सङ्घोच नहीं करते। वे प्रकृतिमेंसे अपने लाभके लिये हिंसक पशुओंके उदाहरण इकट्ठे कर रखते हैं, जो दूमरों की हानि करके अपना पेट भरते हैं। एक कमाई चार पैसेके लिये बकरे या गायको मार टालता है और उसके मासको प्रसन्न होकर वाजारमे वेचता है। यह है कसाईका असुरपन । एक मनुष्य जीभके स्वादके लिये एक पक्षीकी गर्दन मरोइ देता है। यह है उन मनुष्यका असरपन। रावणने सीताहरणके समय कव सीताजीके कप्टोंकी परवा की थी । भरी सभामें द्रौपदीको अपमानित करके दुर्योधनने असुरपनका ही परिचय दिया था । इन क्रूर हृदय प्राणियोंके लिये 'दया'से बढकर उत्तम और कौन उपदेश हो सकता है ! इनका मानसिक रोग ही निर्वयता है । ये दूसरे प्राणीको अपने-जैसा नहीं समझते । इसका उपचार दया है। जब 'दया' का भाव उँदय होगा तो कसाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी। डाकुका पैर दया भाव उदय होनेपर आगे ही न वढ सकेगा। इसके उदाहरण महात्मा बुढ़के जीवनमें मिलते हैं। महान् घातकों और डाकुओंका भगवान् बुद्धसे सम्पर्क हुआ और महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस 'द'का उचारण किया और उनका जीवन शुद्ध हो गया।

साधारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते, परतु वे दूसरेके करोंको दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते । उनका मत है ध्रात्येक मनुष्य अपने लिये है और परमात्मा सबके लिये। उनकी मनोवृत्ति वहुत सकुचित रहती है। यदि उनमे थोड़ा-सा कष्ट उठाकर दूसरोंके कप्ट दूर करनेका स्वभाव आ जाय, तो दयाका माव सार्थक हो जाय। दूसरोंके कप्ट दूर करनेके भावसे हमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हममें विशालताके भाव आ जाते हैं। यही यज है। इसीके प्रभावसे मनुष्य देवता वन जाते हें।

शतपथ ब्राह्मणमें कहा है-

देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे । ततोऽसुरा अतिमानेन एव 'कस्मिन् नु वय जुहुयाम' इति स्वेषु एव आस्येषु जुह्नत चेरु । ते अतिमानेन एव परावभूबुः तस्मात् न अतिमन्येत । पराभवस्य ह एतत् मुखं यत् अति-मान । अथ देवा अन्योन्यस्मिन् एव जुह्नत चेरुः । देवेभ्य प्रजापति आत्मानं प्रदर्शे । यज्ञो ह एपाम् आस, यज्ञो ह देवानामन्नम् ॥

(शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १ । १-२ )

प्रजापितके दोनों पुत्र देव और असुर आपसमे लड पड़े। उनमे असुर अित अभिमानी थे। वे कहने लगे हमें औरोंकी क्या परवा है। इसिलये वे अपने ही मुँहमें आहुतियाँ डालने लगे। इस अभिमानके कारण वे परास्त हो गये। अभिमान नहीं करना चाहिये। यह पराजयका मूल है। देवता अपने मुँहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमें आहुतियाँ डालने लगे। प्रजापित उनसे प्रसन्न हो गये और अपने-आपको उनके मेंट कर दिया। उनका यन हो गया। यन ही देवोका अन्न है। अर्थात् जो यन्न करता है वह देव हो जाता है। अपने स्वार्थकों छोड़कर दूसरेका उपकार करना ही यन है।

दया जव एक कक्षा और आगे वढ जाती है तो वह दान-के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। दान वही है जिससे हम अन्य प्राणियोंके कप्टोंको दूर कर सर्कें। कहीं धनका देना दान है, कहीं विद्याका देना दान है। कही अन्य शारीरिक सहायता देना दान है। रोगीको ओपधि देना दान है। भूखेको अन देना दान है । परत दान वह है जिसमे अन्य लोगोंके कल्याण-की भावना हो । दान इस प्रकारसे दे कि लेनेवाला भी ऊपर उठे, पतित न हो जाय । यही भावना उस दानकी है, जो देवोंने किया । इस दानसे देवोंमें पारस्परिक त्रुटियाँ दूर हुई, होगोंके व्यक्तिगत कप्र और विपत्तियाँ कम हुई। क्रमग. उनका सघटन दृढ हुआ और समाज वलवान् हो गया। असर इस कामको न कर सके । उनमेंसे प्रत्येकने यही चाहा कि 'सारे भोग मैं ही भोगूँ, सबका स्वामी मै ही बनूँ।' वे ऐसा ही करने लगे । प्रत्येक असुर सब भोगोंको स्वय ही भोगकर दूसरोंको विञ्चत करने लगे। असुर परास्त हो गये। असुरोंका यह काण्ड इस समय यूरोपके अदर घटित हो रहा है। प्रत्येक राष्ट्र सारी वस्तुएँ स्वय ही इड्प छेना चाहता है। प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा और वे पराभवको प्राप्त होंगे।

[ सच कहा जाय तो एक यूरोप ही वयों, आजका प्राय॰

सारा मानव-समाज वहे वेगमे इसी असुरभावकी ओर दौड़ रहा है। व्यक्तिगत सकुचित स्वार्थने उसको महान् छक्ष्यसे च्युत कर दिया है। पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। गीताके १६वें अध्यायमे वर्णित अमुर मानवके छक्षणीका मिलान करनेसे आजका मानव समाज उसमें प्रायः पूरा उत्तरता है।]

दया और टानके पश्चात् एक त्रुटि गेप रह जाती है। वह है इन्द्रियनिग्रह। देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके अभावमे गिर जाता है। एक कामी पुरुपका कहीं मान नहीं होना। जब इन्द्रियाँ अपने विषयसे पृथक् होने लगती हे तो उनकी अन्तर्श्वति हो जाती है। गीताके १६ व अध्यायमें कहा है—

त्रिविध नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मन । काम क्रोधसाया लोभसासावेतत्त्रय त्यजेत्॥ (२१)

'काम, क्रोध और लोभ तीनों आत्माके नागक और नरक्ते द्वार हैं। इसलिये इनको त्यागना ही चाहिये।

य शोस्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारत । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम् ॥ (गीता १६। २३)

'जोवेद शास्त्रविहित विधिको छोड़कर (कामनासे प्रेरित होकर ) मनमाना काम करते हैं, उनको न तो फलकी सिद्धि होती है, न मुख मिलता है, न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है।

(8)

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुळवासी तृतीय । अत्यन्तमात्मान-माचार्यकुळेऽवसादयन् । सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । (छान्दोग्य०२।२३।१)

धर्मके तीन भाग हैं। यज, स्वाध्याय और दान मिलकर प्रथम स्कन्ध या माग होता है। तपस्या ही दूसरा भाग है। आचार्यकुलमें रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाता, है यह तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं, परतु इनमेसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है।

यन

यज्ञके सम्बन्धमें मुण्डकोपनिपद्में उपदेश है-यदा छेछायते हार्चि समिद्धे हृज्यवाहने । तटाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेत्॥

'जव अमि मलीमॉति नलायी जा चुके और उसमे ली उठने ल्पो तब उसमें घी, सामग्री आदिकी आहुतियाँ श्रद्धा- पूर्वक देनी चाहिये। क्योंकि हवनको जलानेवाली अग्नि 'हन्यवाहन' है। अर्थात् हिनको ए६म करके वायुमण्डलमें फैला देती है। इससे वायु गुद्ध होकर रोगके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, और स्वास्थ्यको लाम पहुँचता है। यजके रमायनशास्त्र (Chemistry के अनुसार Aldehydes नामक वायु (Gas) पैदा होती है, जो रोगोंको दूर करनेवाली तथा स्वास्थ्यवर्द्धक होती है।

आश्वलायन गृह्यस्त्रमे यजके ये लाभ वतलाये हे— ॐ अर्थत इध्म आत्मा जातवेडस्तेन इध्यम्ब वर्धस्य च इद्ध्य वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्वह्यवर्चमेन अज्ञाद्येन समेघय स्वाहा। (८।१०।१०)

'हे अग्नि। तू प्रच्निति होकर हमकी प्रच्निति कर। तू बढ और हमको भी बढा प्रजया अर्थात् मतानसे, पश्चओसे, आत्मजानसे तथा अन्नमे। यजमे इन चारीं पटायाकी प्राप्ति हो जाती है।'

यजमे हव्य पदार्थ स्दम होकर रोगांको नाश करते हुए, पुष्टिदायक पदार्थों अगिरको पुष्ट करते हें । पहले हल गई कमी भी दुबले नहीं देखे जाते थे। म्योंकि वे कढाईके पाल बैठकर असली घीकी वाष्पको वरावर ग्रहण करते रहनेसे पुष्ट हो जाते थे। यह है घोके, वाष्पका ग्रमाव । जब यह वाष्प अन्य ओपिध्यों तथा सीम्य पदार्थोंके वाष्पसे ग्रक्त होकर अरिएमें प्रवेश करेगी तो उसके लामसे अरीर तथा मिलाक पुष्ट होगा और मन आन्त होगा। इनके शान्त होनेपर उपर्युक्त लाम अर्थात् सन्तान, पशु आदि ऐश्वर्यआली पदार्थोंकी प्राप्ति होती ही है।

मुण्डकोपनियद्मे कहते हैं— यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमास-

यस्याग्नहात्रमदर्शमपणिमास
मचातुर्मास्यमनाग्रयणमितिथिवर्जित च।

अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत
माससमास्तस्य लोकान् हिनस्ति॥

काली कराली च मनोजवा च

सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा।

स्कुलिङ्गिनी विश्वहची च देवी

लेलायमाना इति सप्त जिह्ना॥

एतेषु यश्चरते आजमानेषु

यथाकाल चाहुतयो ह्याददायन्।

त नयन्त्येता. सूर्यस्य रहमयो

यत्र देवानां पितरेकोऽधिवासः॥

पृद्धोहीनि तमाहुतय सुवर्चस
सूर्यस्य रिह्मिभर्यजमानं वहन्ति ।
प्रियां वाचमिभवदन्योऽर्चयन्त्य
एप वः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः॥
(१।२।३-६)

'यज कई प्रकारके हें । अग्निहोत्र जिमका नित्य साय और प्रातः करने का विधान है । दूसरी दर्श-हिंग, जो अमावस्थाको की जानी है, और पौर्णमास-हिंग पूर्णिमाकों की जानी है । तीसरी चातुर्मास्य-इंग्टि जो वर्पाऋतुमें की जाती है । चौथी आग्रयण-टिंग, पॉचवॉ अतिथि-यज, छठा वैक्वदेवयज है। जो गृहस्य इन यजों को नहीं करता, उसके सात छोक नष्ट हो जाते हैं । काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिना, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिद्धिर्ना, विश्वकची—ये ऑग्निकी सात जिह्नाएँ हैं । जो लोग इस प्रमार प्रटीप्त अग्निमें आहुतियों देने हें, उनकी आर्द्रात्यों को स्प्रकी किरणें उस स्थानपर पहुँचा देती है, जहाँ देवों के पति अर्थात् ब्रह्मका निवास है । ये आदुतियों स्प्रकी किरणोंके माथ चळती हुई मानो यजमानको बड़ी मीठी बोलीमें पुण्यलोककी ओर बुलाती हैं । तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धांके साथ यज करनेसे जीवन पवित्र होता है और परलोक बनता है।'

#### अध्ययन

तैत्तिरीय उपनिपद्में शिक्षाका विपय मुख्यतया प्रतिपादित किया है । उममें स्वाव्यायके विपयमे लिखा है—

भ्रतं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। उमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च म्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुपं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा राधीतर। तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टि। स्वाध्याय-प्रवचने पुवेति नाको माँदृल्य। तिष्टि तपस्त्रिद्धि तप॥ (१।९।१)

'ऋत अर्थात् स्रिष्टिके नियमेंको यानी विज्ञान (Science) को पढो-पढ़ाओ । स्वाध्याय कहते हैं म्वय पढनेको एवं प्रवचन कहते हैं दूमरोंके पढानेको । तपके साय पढो-पढाओ । तप कहते हैं सान्त्रिक श्रमको । इन्डियोंको वशमें रखते हुए पढो-पढाओ । ज्ञान्तिपूर्वक पढो-पढाओ । अग्नि (ज्ञान्ति 'Power' अर्थात् भौतिक विज्ञाने एव इजिनियरिंग) को पढा-पढाओ । अग्निहात्रको करते हुए पढो पढाओ । अतिथिकी सेना करते हुए पढ़ो-पढाओ । मनुष्यमात्रके कस्याणपर विचार करते हुए पढ़ो-पढाओ । प्रजा अर्थात् मर्जमाधारणके हितका व्यान करते हुए पढो-पढाओ । प्रजा अर्थात् मर्जमाधारणके हितका व्यान करते हुए पढो-पढाओ । प्रजा अर्थात् सन्तानवृद्धिकी समस्याओंपर विचार करते हुए पढो पढाओ । इसके अन्तर्गत केवल मनुष्यकी नहीं वर पशु-पक्षी तथा वृक्षादिकी उत्पत्ति तथा वृद्धिके नियम भी आ जाते हैं । अपनी जातिके हितकी कामनासे पढ़े । राथीतर आचार्यका मत है कि मत्यमापण सबसे बड़ी चीज है । सत्यभापण कमी न छोड़ना चाहिये । पौरुशिष्टि आचार्यका कथन है कि तप मुख्य हैं, तपपर वल देना चाहिये । मुद्रल आचार्यके शिष्य नाक स्वा-याय और प्रवचनपर बहुत बल देते हैं ।

म्वान्यायमे मिस्तप्कृष्टिके माथ-साथ आस्मिक उन्नित भी होती है। जैसा मन सोचता है, वैसा वोलता है। जैसा वोलता है, वैसा करता है। चूसरे, पुराना अनुभव वरावर प्राप्त होता रहता है और हमें क्षेत्र मिलता है कि उन अनुमवोंमें हम बृद्धि कर सके। जहाँ पठन-पाठन की क्रिया नहीं है, वहाँ पैतृक अनुमन न प्राप्त होनेने कमनः जान-वृद्धि रक जाती है। यही ऋषि-ऋण है, जो तीन ऋणोंमेसे एक है, जिसके पालनार्थ हम यजोपवीन धारण करते हैं। यहिस्वयोंको प्रतिदिन थोड़ा-योड़ा स्वाध्याय करते रहना चाहिये। कभी छोड़ना नहीं चाहिये।

#### दान

धर्मकी तीसरी शाखा दान है । उपनिपदों में कहा है— श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् ।

'श्रद्धासे देना चाहिये। अश्रद्धासे देना चाहिये। सौन्दर्यमे देना चाहिये। लोक लजासे देना चाहिये। मय अर्थात् पाप-पुण्यके विचारसे देना चाहिये। सविदा अर्थात् जानपूर्वक दो। अर्थात् जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्यमात्रके कल्याणको समझकर देना चाहिये। दान पापोकी बृद्धि करनेवाला न हो।

वर्मका दूसरा स्कन्ध तप है । अर्थात् इन्द्रियदमनके साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये घोर परिश्रम करना तप है । तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साथ आचार्यकुळमें नियमित समयके लिये निवास करना । ग्रहस्य अपनी सन्तान तथा अन्य वालकोंको शिक्षा-टान कराकर इस नियमका पालन कर सकते हैं।

आध्यात्मिक मार्गमे अग्रसर होनेके छिये आहारशुद्धिमे चलना चाहिये । और अपने अटर दया, दान और इन्द्रियदमनकी भावनाको वढाना चाहिये । निरन्तर यज करते हुए अध्ययनको भी वरावर करते रहना चाहिये। आहारगुद्धि, यज और टान कर्म हैं, जिनको प्रयन्तु कर सकते हैं। दया स्वय आहारशुद्धिने पैदा होने लगती है । आहारका प्रमाव इन्द्रियदमनपर पड़ता है । दूसरे, अध्ययन मनोविचारों को भी गुद्ध करता है। म्वामी दयानन्दमे जब बगालके प्रसिद्ध नेना अश्विनीकुमार-ने ब्रह्मचर्यके साधनींपर प्रश्न करते हुए पूछा कि 'महाराज । आपने यह ऊँची स्थिति किम साधना और किस उपायमे प्राप्त की है।' तो उन्होंने वडा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 'इसका उपाय वड़ा मरल है। में कभी अपने मनको खाली नहीं रहने देता। में हर समय किमी-न किमी काममें लगा रहता हूँ । कमी बेदमाग्य, कमी वेदाङ्गप्रकाश लिखना, क्मी दर्जकोंके प्रच्नोका समाधान, कभी शास्त्रार्थ और कभी पत्रोत्तर लिखवाता हूँ। जब कोई और काम नहीं होता तो

अंकिरका (भगवन्नामका) जाप कर रहा होता हूँ । काम आता होगा नो मेरे मनकी ड्योढीको बंद पाकर लौट जाता होगा। अतः मनको खाली न रखना मचमे उत्तम विद्याचर्यका साधन है ।

दन माधनों को अपनाने से मनुष्यका कल्याण होता है।
और राष्ट्रका भी कल्याण होता है। एक निद्वान् धर्मातमा
योगी राष्ट्रकी गनिविधिको नदल देना है। ऐसे पुरुप देनता
हो जाते है। जिनमे दिन्य गुण हो, नह देनता है। धन्य है
नह राष्ट्र जहाँ ऐसा देन-ममाज प्रमुख हो। जहाँ असुर अर्थात्
स्वार्था, क्रूरकर्मा तथा दुरान्तारी न्यक्तियों का प्राधान्य है।
वहाँ कष्ट है, दु.ख है और निश्चित पराभन है। हमारे राष्ट्रके
नेता, हमारे गन्यके स्त्रवार दमी उपनियद् धर्मको पालन
करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत द्यामें पहुँचा सकते हैं।
'ब्रह्मचर्येण तपमा राजा राष्ट्र निरक्षति'। वेट कहना है कि
'ब्रह्मचर्ये और तपसे राजा गष्ट्रकी रक्षा करता है।' धर्मके
इन नियमोंपर चलना ही ब्रह्मचर्य है, तप है। ये ही नियम
महाराज जनकरी तरह न्यक्तिको निदेह बना सकते हैं।

Sola de de

## उपनिषत्सार

( रचियता--श्रीभवदेवजी झा )

यही सब उपनिपदौंका सार। सार-रूप केवल ईश्वर है, यह संसार असार ॥ १ ॥ क्षणभङ्गर दुर्छभ मानव तन, विषय सभी निस्सार। वरवस इस मनको वशमें कर, करो आत्म उद्धार ॥ २ ॥ भू-मण्डलके कण-कणमें है, विभुका ही विस्तार। सवमें जीव समान जानकर, करो तुल्य-व्यवहार ॥ ३ ॥ अनासक होकर करना है, निज आहार-विहार। अहंकार-परिहार न जवतक, नहीं कर्म-निस्तार ॥ ४ ॥ सत्य-शोध ही भव-रोगोंका, एक मात्र उपचार। आतम-योध ही पहुँचाता है, जगन्मुिकके द्वार ॥ ५ ॥ देही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार। यही देह-देही-विवेक ही, देता पार उतार॥६॥ है सरूप-विस्मृति ही माया, और व्रह्म ओंकार। निर्गुण-सगुण एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७ ॥ हूँ निर्व्यापार न मेरा, नाम-रूप-आकार। 'मै' भी वहीं ब्रह्म हूँ, सत्-चित्-सुलका पारावार ॥ ८॥

- 238C-



## भगवान् श्रीरामचन्द्र और औपनिषद् ब्रह्म

( लेखक-प॰ श्रीरामिकद्भरजी उपाध्याय )

गिरिराज हिमालयके सर्वोच शिखरका नाम है—कैलास (आनन्दका निवास स्थान)। मचमुच आनन्द यहाँ मूर्तिमान् होकर निवास करता है। यह है भगवान् भृतभावन शिवकी. क्रीडास्वली। इस शिखरके ही एकान्त शान्त प्रदेशमें एक है विशाल वट-वृक्ष, जिसे भगवान् शिवका विश्रामस्थल कहा जाता है। पर यह विश्राम शब्द भी है माकेतिक ही—

मो सुख घान राम अस नामा । >िव्ह होक दायक विष्णमा ॥

—मानकर दाम्भु विश्रामके मिन यहाँ आकर प्रमु-प्रेममे तन्मय हो उनके नामरूपका स्मरण करते रहते हैं।

एक दिन शशाङ्करोखर अपने गणोंने विना कुछ कहे ही वटकी सुशीतल छायामें व्याध्यमं विछा मह्ज ही जा विराजे। गिरिराज-निन्दिनी भगानी सुअवनर देख अनिमन्त्रित होनेपर भी भगवान् शिनके चरणोमें जाकर प्रणत हुई। परम कृपाछ महेदाने उनके मानरहित प्रेमको देखकर उनका सत्कार करते हुए बैठनेको आसन दिया। शंलजाके हृदयमें पूर्वजन्ममें ही एक मदेह गूँज रहा था। उसको पूर्ण रीतिसे निवृत्त कर लेना ही उन्हें उचित जान पड़ा। प्रमथेशकी आजा पाकर उन्होंने प्रश्न किया—'प्रमु! मैंने बेदवक्ता मुनियोंके मुखसे ब्रह्मका जो वर्णन सुना है, उसमें उन्हें व्यापक, विरज, अज, अकल, अनीह और अमेट आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है। क्या ऐसे ब्रह्मका अवतार मम्भव है ११

ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकरू अनीह अभेद । मो कि देह धरि होट नर जाहि न जानन बंद ॥

हों, त्रेलोक्य पालक भगवान् विष्णुका अवतार राम-रूपमें होता है। यह मने ऋषियोंके मुखसे खुना है। परतु ब्रह्मका अवतार तो बुद्धिम न आनेवाली वात है। उपनिपदोंमें भी विशेषरूपसे निर्जुण निर्विशेषका वर्णन आता है, यह भी मैंने खुना है। क्या उपनिपत्-कियत निर्जुण-निर्विशेष ब्रह्म और खुवशिशोमणि राममें कोई भेट नई। आस्तिकोंके लिये तो श्रुति ही परम प्रमाण है। और जब वह निर्जुण ब्रह्मके वर्णनको ही विशेषरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है, तब सगुण-साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय माव कुछ नमझमें नहीं आता। राम ही ब्रह्म है, क्या यह आपका खतन्त्र मत है। आपसे बढकर वेदार्यका शाता और कीन है!

तुम्ह त्रिमुबन गुर वट वलाना। आन जीव पाँबर का जाना॥ अस्तु।

प्रभु जे मुनि परमारथवाडी । क्हिहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ रामु सो अवध नृपनि मुत सोई । की अज अगुन अक़लगिन कोई ॥ जों अनीह क्यापक विमु कोऊ । कहह बुझाड नाथ मोहि सोऊ ॥

अपणां की छलिवेहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रमन्न हुए, क्योंकि इसी मिससे उन्हें प्रमुक्ते गुणानुवाद गानेका एक सुअवसर प्राप्त हो गया। प्रमुक्ते रूप-गुणका स्वरण होते ही गङ्गाधरके नेत्रांमे प्रमाश्र छलक पड़े। हृदयसे मिक्तकी एक नव-मन्दांकिनी निकलकर मगवती भज्ञानीको आहावित और श्रीतल करने लगी—

> मगन ध्यानाम दट जुग पुति मन बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महेम तब हरणित बरनै कीन्ह ॥

उत्तर देते हुए भगवान् शिवने कहा—उमा । प्रभु-विषयक प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी है । पर तुम्हारा यह कहना मुझे किचकर नहीं लगा कि क्या 'वेद-प्रतिपादित ब्रह्म ही राम है ११ ऐसा सदेह तो वेदार्यका ठीक जान न रखनेवाले ही करते हैं।

कहिंह सुनिह अस अधम नर ग्रसेने मोह पिमान्च ।
पापडी हिंर-पद निमुख जानिह झूठ न सॉन्च ॥
शिवे । वास्तवमें 'ब्रह्म-तत्त्व' अचिन्त्य ही है । इसीलिये
वेदोंने भी उसका वर्णन 'नेति, नेति' रूपसे ही किया है ।
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानद निरुपाधि अनूपा॥

तुमने कहा कि 'राम ही ब्रह्म है । क्या यह आपका स्वतन्त्र मत है १' पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं । श्रुति-विरुद्ध तो भगवत्-कथन भी आस्तिकोंको मान्य नहीं । इसीसे तो बुद्ध भगवान्के प्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए भी उनकी वेद विरुद्ध कथित वातोको कोई भी आस्तिक स्वीकार नहीं करता—

> अतुरित महिमा वेड की तुरुसी कीन्ह विचार । ज निन्दत निन्दित मयो विदित वुद्ध अवनार ॥

इसलिये में जो कुछ कहूँगा, वह श्रुति-सम्मत ही कहूँगा। जैसा मैने पूर्वमें ही कहा कि वेद भी उस ब्रह्मके खरूपका यथार्थ निर्देश करनेमें मौन ही रहते हैं। तुम्हारा यह कथन किसी अश्चमें यद्यपि ठीक ही है कि उपनिषदों में निर्शुण अचिन्त्यरूपका

ही विशेषरूपसे निर्देश किया गया है। पर यह तो असमर्थताके कारण ही, क्योंकि निर्गुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना कुछ सरल भी है। पर उसके दिव्य चिटानन्दमय सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा ससुद्र सगुण-साकार मगल विग्रहके असमोर्ध्य अचिन्त्यानन्त कल्याण-गुणगण और उसकी सुनि मन हारिणी कमनीय रूप माधुरीका न तो यथार्थतः वर्णन ही किया जा सकता है, न उसे समझाया ही जा सकता है—

निर्गुन रूप सुरुम अति सगुन न जानइ कोइ। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भम होद॥

निर्गुण रूप तो विचारगम्य है और विचारका उत्पादन साधनोंसे सभव है। पर सगुण स्वरूप तो विना प्रेमके समझा ही नहीं जा सकता। और प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वह तो प्रभु-कृपासे ही सम्भव है। इसिलये जहाँ-तक साधन-वल है, वहाँतकके स्वरूपका निर्देश कर सगुण-स्वरूपका केवल सकेत करते हुए ही उपनिपद् मौन हो जाते हैं। वेद तो स्वय श्रीभगवान्के दर्शन एव उनके प्रेमकी सदा आकाङ्का करते रहते हैं। इसीलिये तो भूपालचूडामणि मर्यादापुरुषोत्तम मगवान् श्रीराघवेन्द्रके राज्याभिषेकके अवसर-पर चारों वेद 'वदी वेष' मे प्रभुके स्वरूपका विशद विवेचन करते हुए अन्तमें कहते है—

> ज ब्रह्म अजमद्दौतमनुभवगम्य मन-पर ध्यावहीं । ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ करनायतन प्रमु सद्भुनाकर देव यह वर मॉगहीं । मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥

वास्तवमे प्राकृतगुणरहित सगुण ब्रह्म वर्ण्य है ही नहीं। वे तो प्रेम ही करनेयोग्य है। वर्णन तो निर्गुणका ही सम्भव है। इसीसे अगस्त्यजीने प्रमुके चिन्मय स्वरूपका विवेचन करते हुए अन्तमें कहा—

जद्यपि ब्रह्म अखड अनता। अनुभवगम्य मजिह जेहि सता॥ अस तव रूप वस्तानर्रे जानर्रे। फिरिफिरिसगुन ब्रह्मरित मान्रे॥

जबतक प्रभु कृपा किंवा सत-कृपासे हृदयमे प्रेमका प्राकट्य न हो जाय, तबतक प्रभुकी मङ्गलमयी लीलाका वर्णन सार्थक नहीं । गिरिजे ! मैं स्वय भी अनिधकारीके प्रति इसका उपदेश नहीं करता । तुम्हे मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूँ । बात उस समयकी है, जब तुम दक्ष तनया सतीके रूपमे मेरे निकट थी, उस समय तुम्हारा चित्त बड़ा ही सगय-प्रस्त या। इसीसे जब मैंने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य लीलाका प्राकट्य करनेके लिये अयोध्यामें अवतरित हो गये है, तब मैंने इस

सुमवादका सुनाना तुमसे उन्तित न समझा । क्योंकि रसका प्रसङ्ग सचा रिसक ही समझ सकता है। हॉ, मैंने परमप्रभु-प्रेमी काकभुशुण्डिको अवश्य ही साथ ले लिया।

औरउ एकु कहर्डे निज चोरी। सुनि गिरिजा अति दढ मित तोरी ॥ कागमुसुडि सग हम दोऊ। मनुज रूप जानः निह कोऊ॥ परमानङ प्रेम सुख फूले। वीथिन्ह फिरहि मगन मन मूरे॥

पर अयोध्याकी बीथियों में विहरण करनेपर भी विना
प्रभु दर्शनके हमारी तृप्ति न हुई । तब हम दोनोंने गुरु-शिष्यरूपसे ज्योतिपीका वाना बनाया और अपने गुणका ख्यापन
करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियोंके पुत्रोंके हाथ
देखने प्रारम्म किये । अन्तम दासियोंने जाकर कौसल्या
अम्बासे इसकी सूचना दी—

अवघ आजु आगि एक आयो । वृद्धो वडो प्रमानिक ब्राह्मन सकर नाम सुद्दायो॥

अन्तमें हम दोनों की मनो कामना पूर्ण हुई और कौसल्या अम्बाने अपने लालका भविष्य जानने की इच्छा से हमें भीतर बुलवा लिया। गिरिजे! शिशु-ब्रह्मके इस नव-नील-नीरद दिल्य वपुपको निहारकर नेत्रों को आनन्द हुआ। वह वर्णनातीत है। वह उपनिषत् कथित न्यापक ब्रह्म कौसल्या अम्बाकी नन्ही सी गोदीमें पड़ा मन्द-मन्द मुसकरा रहा था। सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे मुखसे बरबस ही निकल पड़ा कि—

ब्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन विगत विनोद । सो अज प्रम-मगति-वस कौसल्या को गोद ॥ प्रिये ! दिश्च ब्रह्मकी यह अद्भुत झॉकी, वाणीका नहीं, नेत्रका विषय है ।

रूप समिह निह किह श्रुति सेषा।सो जानइ सपनेहुँ जिह देखा॥ प्रमुसोमासुख जानिह नयना।किहि किमि समिहितिन्हिह निह वयना॥

मङ्गलमय प्रभुके श्रीकरारिवन्दोंको अपने हाथमें ले मैने कालातीत प्रभुका मिविप्य-कथन भी कर डाला । इस सौभाग्य- सुखरे में कुछ कालमें विज्ञत कर दिया गया । क्यों, उन अनीह प्रभु लीला प्रेम-विहारीको बुभुक्षा सता रही थी और वह पूर्णकाम वात्मल्य सुधापिरपूर्ण पिवत्र मातृ-स्तनोंका पान करनेके लिये अत्यन्त लालायित हो रहा था । प्रभुकी इस परम कौत्हलमयी लीलाका वार बार स्मरण करता हुआ में कैलास- शिप्तरपर लीट आया । पर लीटनेपर भी यह रहस्य मैंने उस समय तुम ( सतो )से लिपा ही रक्खा और आज उसे तब व्यक्त कर रहा हूँ, जब तुम्हारे हृदयमे प्रभुको पहचाननेकी सची जिज्ञासा जाग्रत् हो गयी है।

निर्गुण निराकार ब्रह्मकी उपनिषत्-कथित पद्धतिसे उपासनाके पश्चात् ही प्रभुके पुनीत पाद-पद्मोंमे प्रेम उत्पन्न होता है। उपनिषद्-जानकी परिसमाप्तिपर ही प्रभु-प्रेमका पावन प्रारम्म होता है—

जहूँ रूगि साधन वेट बखानी। सब कर फरू हिंग नगति नवानी।। सो रघुनाथ नगति श्रुति गाई। गमकृपा काहृ इक पाई॥ ज्ञान-वैराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्रोको प्राप्त

मान-वराग्यक द्वारा जिन्हान अपन सच्च नत्राका मास कर लिया है, उपनिपद् केवल उन्हींको रघुवनमणिक इस स्वरूपका सकेत करते हैं।

अय में तुम्हारे प्रदनोंकी ओर आता हूँ । तुम्हारा यह कथन 'अगुण सगुण कैसे हो सकता है <sup>१</sup> इसके लिये केवल जलका उदाहरण देना पर्याप्त है । जैसे जल वर्फ रूपमें परिणत होकर भी जल ही रहता है—उसमें कोई विकृति नहीं आती, उसी तर्ह निर्गुणका सगुण रूपमें परिणत होना है—

जो गुनरहित संगुन सोइ कैंस । जरु हिम उपल विलग नहि जैसे ॥

तुम्हारा यह कथन भी सर्वथा आन्त ही है—'न्यापक एकदेशीय हुए विना अवतरित कैंसे हो सकता है ?' वास्तवमें अवतरित होनेपर भी सर्व देश उनमें ही निवास करते हैं। एक देशमें उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिकें कारण ही प्रतीत होता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सर्वव्यापकताकी सची सिद्धि तो प्रमुक्ते प्राकट्यकालमें ही सम्भव है, क्योंकि निर्गुण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र है ही, इसका क्या प्रमाण ! उसका होना तो केवल माना हुआ ही है, क्योंकि वह रूपवान् तो है नहीं। अवतारकालमे एक देशमें प्रतीत होते हुए भी 'सर्वदेश उसमें है और वह सर्व-देशमें हैं। यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है। एक वार परम भक्त कागजीको ऐसा ही सदेह हो गया था।

श्रीदशरथजीके मणिमय प्राङ्गणमें शिशु-त्रहा वाल-कीड़ामें निमन्न था। महामाग काग भी कौसल्यानन्दनकी इस मङ्गलमयीलीलाका आनन्द लेनेके लिये 'लघु वायस वपु' घारण कर उनके निकट ही विचरण कर रहा था। अचानक प्रमुको एक विनोद सुझा। कागको और भी निकट बुलानेके लिये अपने हाथका मालपुआ उसकी ओर वढ़ा दिया। पर ज्यों ही प्रमुने अपने श्रीकरारविन्दोंको खींच लिया। इस प्रकारका विनोद कुछ क्षणोतक चलता रहा। कागके हृदयमें एक नवीन प्रश्न उठ खड़ा हुआ, प्रमुको न पकड़ सकनेकी इस असमर्थता-को देखकर—

प्राकृत मिसु इव लीग देखि मयड मोहि मीह ।

कवन चरित्र करत प्रमु चिदानद-सदोह ॥

फिर क्या था । प्रभुने अपनी भुजाएँ फैला दीं पकड़नेके

लिये और काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड चला ।
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन ग्रव्दोंमें किया है—

सप्तावान मेद करि जहां को गति मोरि। गयठ तहां प्रमु मुज निरिष व्याकुरु भयठ वहोरि॥ छोटकर आना पड़ा प्रमुक्ते उन्हीं अभयट चरणोंमें। पर प्रमुने सोचा सर्वव्यापकताके दर्शनको अधूरा ही क्यों

छोड़ा जाय।

मुसकराकर राचवेन्द्रने मुँह खोला और तुरंत कागको
उदरस्थ कर लिया। तच दिखायी पड़ा कागको वह आश्चर्यमय
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन चार्व्योम किया है—
टटर माझ सुनु अटजराया। देखेठ बहु ब्रह्मांड निकाया।।
अति विचित्र तह लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका।।
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगन रवि रजनीसा।।
अगनित लोकपाल जम काला। अगनित मृघर मूमि विसाला।।
सागर सिर सर विपिन अपारा। नाना मीति सृष्टि विस्तारा।।
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किवर। चारि प्रकार जीव सचराचर।।

जो निह देखा निह सुना जो मनहूँ न समाइ।
सो सब अद्भुत देखेठ वरिन कविन विधि जाइ॥
एक एक ब्रह्माड महुँ रहउँ वरप सन एक।
पिह विधि देखत फिरडँ में अड कटाह अनेक॥
इस प्रकार रामने भक्त कागको अपनी सर्वकारणता और
सर्वाश्रयता दिखला दी।

x x x x

वास्तवमे अवतार-कालमं भी ब्रह्म एक देशमें सीमित नहीं हो जाता। जैसे सूर्यमण्डल उतना लघु नहीं, जितना हमारे लघु नेत्रोंसे दीखता है, वह तो अंकेला ही समग्र ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह ब्रह्मका एक देशमें प्रतीत होनेमे भी अपना भ्रम ही मानना चाहिये। वहाँ भी वह सर्व-देशीय ही है, एकदेशीय नहीं।

रविमडल देखत लघु लागा । उदयं तासु तिमुनन तम मागा ॥

तुम्हारा यह कथन कि वह देह केंसे बारण कर सकता है ! यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक स्वरूप न जाननेके कारण ही है । क्या उसका द्यारिर साधारण प्राणियोंका-सा पञ्चतन्त्रींसे निर्मित है ! वास्तवमें प्रभुमें तो देह-देहीका कोई भेद है ही नहीं । इसीलिये उनके देहको भी सिचदानन्दधन-विग्रह कहा जाता है ।

चिदानदमय देह तुम्हारी । जिगत विकार जान अधिकारी ॥
सचिदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक नेत्रोंसे देखा
भी नहीं जा सकता । प्रभुका स्वरूप इन्द्रियोंका विषय है ही नहीं,
इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्दना करते हुए कहा—

गम सरूप तुम्हार बचन अगोचर वुद्धिपर । अविगत अञ्च अपार नेति नेति नित निगम कह ॥

गिरिजे। सृष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर सर्वमय और सर्वकारण एव साथ ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामका विवेचन बुद्धि या वाणीसे कैसे सम्भव है। प्रकाश्य प्रकाशकको प्रकाशित करे, क्या यह कभी देखा-सुना गया है १ राम तो इन्द्रिय, मन, देवता—सभीके प्रकाशक, जीवके भी परम प्रकाशक हैं। फिर अपनी उस बुद्धिसे हम उनके ठीक म्वरूप समझने या समझानेकी चेष्टा करें, यह कितनी हास्यास्पद बात है १

विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ सव कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ इसीलिये कहना पडता है—

राम अतक्ये दुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनिह सयानी ॥

वे अवतार ही क्यों लेते हैं १ इसका भी ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता १ यह है भी उनके खरूपके अनुरूप ही । यदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी ज्ञात विषयोक्षी श्रेणीमें आ जाते । उनके अवतरित होनेके विषयमे प्रत्येक व्यक्ति अपनी मावनाके अनुरूप ही अर्थ लेता है । देवता समझते है—हमारी रखाके लिये, धार्मिक मुनि समझते है धर्मरक्षाके लिये और राक्षसोंको भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्हें गति देनेके लिये आते हैं । वास्तवमें देखा जाय तो प्रभुके अवतार लेनेसे सभी जीवोंको कुछ-न कुछ प्राप्त होता है । वे तो कारणातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते हैं, पर उनके इस सहज कारण्यसे असख्य जीवोंको सन्मार्ग और कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है ।

अथवा यह भी कहा जा सकता है कि जिन अमलात्मा परमहर्सोने निर्गुणोपासनासे अपने कर्म बन्धनोंका सर्वथा उच्छेद कर डाला है और ज्ञाननिष्ठामें सर्वथा परिनिष्ठित हैं, उनके क्रपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सिचदानन्द-विम्नईका प्रत्यक्ष दर्शन और मिक्तयोगमें प्रवृत्त करानेके लिये ही प्रमु अवतरित होते हैं।

शुभे । सनक, सनन्दन, सनातन और सनकुमारींको तो

तुम जानती ही हो, उनका दिन्य-देह भौतिक नहीं, जिनकी सदा एकही-सी वाल्यावस्था वनी रहती है और नित्य निरन्तर ब्रह्मानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ है, जिन्हें मूर्तिमान् वेद कहना भी अत्युक्ति न होगी—

ब्रह्मानट सदा रुयलीना । देखत बारूक बहुकाकीना ॥ रूप धरे जनु चारिउ वेदा । समदरभी मुनि विगत विभेदा ॥

उन्होने भी जिम समय आनन्दरुन्द प्रभुका श्रीअवध धाममे दर्गन किया, सारी ज्ञाननिष्ठाको वहा दिया । करते भी क्या, प्रभुके कोटि-कन्दर्प कमनीय श्रीअङ्गके दर्गनका प्रभाव ही ऐमा है । उन्होंने मनको निष्ठायुक्त बनाये रखनेकी वड़ी चेष्टा की, पर—

मुनि रघुवर छवि अतुल त्रिकोकी। भए मगन मन सके न रोकी॥

नेन स्थिर हो गये, पलके भी नहीं गिरती, प्रेमसे प्रभुके श्रीचरणोंमे बार बार प्रणाम करते हैं और फिर तो उन्हें इस खरूपमें इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होंने सदा-सर्वदाके लिये प्रभुत्ते प्रेमभक्तिकी ही कामना की।

> परमानद कृपायतन मन परिपृत्न काम । प्रेम मृगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥

क्या ब्रह्मविद्वरिष्ठ मनकादि-जैसे परम तस्वज और वेदार्थके यथार्थ जाता किसी साधारण राजकुमारको किंवा किसी लौकिक रूपको देएकर इस प्रकार विहुल हो सकते हैं १ इससे तुम समझ सकती हो कि मैं ही नहीं, अपित अन्य सभी वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुप रघुवज्ञज्ञिरोमणि सिचदानन्दविग्रह भगवान् श्रीराघवेन्द्रको ब्रह्मसे अभिन्न ही नहीं—उनसे बदकर मानते हैं और ब्रह्मानन्दको मुलाकर उनकी मिक्तमें सलग्न हो जाते हैं।

भेद तो उनने ही जान पड़ता है जो वासनामिलन और ज्ञाननेत्रिविहीन हैं। यदि ऐसे लोग वेदका नाम लेकर भी भेदका प्रतिपादन करें तो उन्हें नास्तिक और वेदजानशून्य ही समझना चाहिये। उनकी वातपर ध्यान न देना ही उचित है।

अग्य अफ्रोविद अध अमागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥ रूपट कपटी कुटिक विसेषी । सपनेहुँ सत सभा नहि देखी ॥ कहि ते वेद असमत वानी । जिन्ह के सूत न लाभु नहि हानी ॥

और तब भगवान् पञ्चमुख शङ्करने अपना दृढ मत व्यक्त करते हुए पाँचों मुखासे कहा कि 'जिन्हें वेद ऐसा कहते हैं, वे ही रचुवश-शिरोमणि राम मेरे खामी हैं?-

- (१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट पगवर नाय । रघुकुरुमनि मम स्वामि सोइ कहि सिवॅ नायउ माथ ॥
- (२) विषय करन सुर जीव समेता । सक्छ एक तें एक सन्वेता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपित सोई ॥
- (३) जों सपने सिर काँटे कोई । विनु जागें न दूरि दुख होई ॥ जासु कुपों अस अम मिटि जाई । गिरिजा सोद कृपाऊ रघु गई ॥
- (४) विनु पद चलइ सुनइ िनु काना । कर विनु करम करट विवि नाना ॥
  आननरित सक्त रस भोगी । विनु वानी वक्ता वड जोगी ॥
  तन विनु परस नयन विनु देखा । ग्रहइ घान विनु वास असेपा ॥
  जिहि इमि गाविहें वेद बुध जाहि घरिह मुनि ध्यान ।
  सोइ दसस्य सुत भगत हित कोम उपित भगवान ॥
- (५) कासी मरत जतु अवकोकी । जासु नाम वक्र करउँ विसोकी ॥ सोइ प्रमु मोर चगचर स्वामी । रघुवर सब ठर अनरजामी ॥ और अन्तम उपसहार करते हुए भगवान् शङ्करने कहा—

अस निज हृदय जिन्तारि तज समय मजु राम पद । सुनु गिरिराज्कुमारि अम-तम रविका बचन मम ॥

कल्याणमय शिवकी भ्रममञ्जक वचनावलीको सुनकर गिरिराजनिदनीका सारा संदेह जाता रहा और राघवेन्द्र श्रीरामके श्रीचरणोंमें उन्हें अनुपम अनुराग हो गया। भगवान् श्रञ्जरके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे वोर्ला—

सिस्तर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सग्दातप मारी ॥ सुम्ह कृपाल सनु समय हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परंऊ ॥ नाथ कृपाँ अन गयउ निपादा । सुसी मयउँ प्रभु चग्न प्रसादा ॥

श्रीपार्वतीजी ही नहीं, भृतभावन भगवान् शिवके इस पित्र भाषणसे वहाँका कृण-कण अपनेको कृतकृत्य अनुभन करने लगा।

उपर्युक्त विवेचनसे अवधेशिहारोमणि भगवान् श्रीरामका औपनिपद ब्रह्मसे अभेद ही नहीं सिद्ध होता, विक्ति उनके विकेपत्वका भी प्रतिपादन होता है। श्रीरामचरितमानसमें ऐसे प्रसम और भी हैं, उनमेंसे एक प्रसमको सक्षेपमें लिखकर लेख समाप्त किया जाता है।

भगवान् श्रीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी महामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हैं । विश्वामित्रजीकी आज्ञासे नगरसे वाहर सभी एक मुन्दर आग्र-

वाटिकामें ठहरते हैं। यह समाचार जब श्रीमिथिलेशको मिलता है तो वे परम प्रमन्न होकर पवित्र मन्त्री, मैनिक, ब्राह्मण, श्रेष्ठ गुरु और जातिके सरदारींको साथ लेकर मुनिराजके दर्शनार्थ पधारते हैं। उस समय श्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण-जीके साथ पुष्पवादिका देखने गये हुए ये। उनके पीछेसे मौभाग्यशाली महागज जनक मुनिराजको साप्राङ्क प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य ब्राह्मणों को सादर नमस्कार करके मुनिकी आजासे वहाँ वैठ जाते हैं । इतनेमें ही मृदु-वयस किशोर, नेत्रानन्द-दाता, विश्वचित्त-चौर स्याम-गौर दोनों भ्राता वहाँ आ पहुँचते हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही इतना सहज प्रमाव पड़ता है कि सभी तेज-जान-चयोवृद्ध, योगीन्द्र, मुनीन्द्र, वीरेन्द्र, विप्रेन्द्र आदिके सहित जीवन्मक्त दिरोमणि तथा सञ्चे जिज्ञासुओंको ब्रह्म-तत्त्वका उपदेश देनेवाले विदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैं और अपने-आप वैठना भूल जाते हैं। मुनि विश्वामित्रके वैठानेपर बैठते हैं । उस समय सबकी क्या दबा होती है और प्रेम-सुधा-सागर-निमय विदेहराज मुनिराजसे क्या पूछते हैं, इसको रामचरितमानसकी भाषामे ही सुनिये-

भए सब सुक्षी देखि दोड भ्राना । बारि विक्रोचन पुलकिन गाता ॥

मृरति मधुर मनोहर देखी । मयड विदेहु विदेहु विसेषी ॥

प्रममगन मनु जानि नृषु करि विवेकु घरि घरि ।

बोलेंड मुनि पड नाइ सिरु गदगद गिरा गमीर ॥
कहहु नाथ सुदर दोड बा कक । मुनिकुरु तिरुक कि नृपकुरु पारुक॥
बहा जो निगम नेनि कि गावा । उनय बेप धरि की सोइ आवा ॥
सहज विरागरूप मनु मोरा । यकित होन जिमि चद-चकोरा ॥
इन्हिह विकोकन अति अनुरागा । बग्वस ब्रह्मसुखिह मन त्यागा ॥

जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्शनमात्रसे सहज वैराग्य-मय चित्तवाले जनक चकोर वनकर श्रीराघवेन्द्रके मुखचन्द्रको निर्निमेप देखते रह जाने हैं, इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द उत्पन्न होना है कि उनका ब्रह्मानन्दमें नित्य-निमन्न मन उसे छोड़ देनेको वाभ्य होना है और ऑखोंसे आँस् ब्रह्मते हुए गद्गद होकर वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सौन्दर्य-सुघा-निधिका सच्चा परिचय जानना चाईते हैं, वे रामचरितमानसके श्रीराघवेन्द्र साक्षात् औपनिषद ब्रह्म हैं या ब्रह्मसे भी बढ़कर कोई परम तत्त्विकोप हैं, इसका विचार विज और रिसक पाठक ही करें।

# जैन उपनिषदोंका सार

( रचियता-श्रीसूरजचदजी सन्यप्रेमी 'डॉगीजी' )

आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पायें। अविचल विमल सुपदमें अविलम्य जा समायें॥धु०॥

कल्याणमय शरण है परमातम-भाव अपना। जगका ममत्व सारा, समझा अनित्य सपना॥

हम है सदा अकेले, क्यों मुग्ध मन वनायें। अविचल विमल सुपदमें अविलम्य जा समायें॥ १॥

अपवित्र देहमें अव आसक्ति छोड़ देंगे। मिथ्यात्व अवर्तोसे निज वृत्ति मोड़ देंगे॥

> सम्यक्त्व धर्म संयम तपमें हृदय रमायें। अविचल विमल सुपदमे अविलम्ब जा समायें॥ २॥

परदेश लोक सारा, निज देश सिद्धि-थल है। लोकाग्र स्थित हमारा प्यारा अनन्त वल है॥

> निर्जन्थ गुरु मिले जव सत्पन्थ क्यों भुलायें। अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें॥ ३॥

अर्हन्त देवका जव रूपस्थ ध्यान ध्याया। पद और पिंडको भी उस रूपमें मिलाया॥

> सव नाम रूप तज कर फिर लोकमें न आये। अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें॥ ४॥

निक्त्य अवाच्य ही है, व्यवहार सव कथन है। पर्य्याय दिएसे ही, यह आगमन गमन है॥

> द्रव्यार्थ नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहायें। अविचल विमल सुपद्में अविलम्ब जा समायें॥ ५॥

जव तक खदेहमें हम, तव तक न ध्येय पूरा। आलस्य भावसे क्यों, कर्तब्य हो अधूरा॥

> पर तुच्छ वासनाका वन्धन नहीं लगायें। अविचल विमल सुपद्में अविलम्ब जा समायें॥ ६॥

क्या सूर्य-चन्द्रने भी कुछ अंधकार जाना। अज्ञान तम हटाया, यह लोक शब्द माना॥

निजमें अकर्म वनकर, भव कर्म भय मिटाये। अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समायें॥ ७॥

आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पायें। अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब,जा समाये॥

=000000000cm

#### भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद ब्रह्म

पद्मयोनि, प्रपञ्चनिर्माता पितामहके नेत्रोंसे अशुके निर्हार कर रहे थे। व्रनेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजलधर श्याम अङ्ग, अङ्गोंमें विद्युत्प्रम पीताम्बर, कर्णयुगलमे गुङ्जानिर्मित अवतस, चूडापर राजित मयूरिपच्छ, वक्षःस्थलपर वनमाला, इस्तपुटमें दिधिमिश्रित ग्रास, कॉखमे दवे हुए वेत्र एव शृङ्ग, किटफेंटमें खोंसी हुई मुरली, सुकोमले चरण-सरोज़—इनकी शोमा, इनके आलोकमें वेद-उपनिषद् ज्ञानके प्रथम अनुभवी उन आदि श्रृपि ब्रह्माका समस्त सिञ्चत ज्ञान इतप्रम हो चुका था। जिनके स्वरूपका साक्षात् वर्णन करनेमें श्रुतियाँ सर्वथा असमर्थ हैं, केवलमात्र स्वरूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निषेध-मात्र करती हैं—

अस्थूलमनण्वहस्त्रमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो-ऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुण्कमश्रोत्रमवागमनो-ऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाह्यम् ।

(बृहदारण्यक० ३।८।८)

'वह न स्थूल है, न अणु है, न क्षुद्र है, न विशाल है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न सङ्ग है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न सुख है, न माप है, उसमें न अन्तर है, न बाहर है।'

—इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे परिसमाप्त हो जाती हैं, जिनमे अपने आपको खो बैठती हैं, जिनमें अपना अस्तित्व विलीन कर सफ्ल हो जाती हैं—

यच्छ्रुतयस्त्विय हि फल्रन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना । (श्रीमद्भागवत वेदस्तुति १०॥ ८७ । ४१)

—वे आज स्वय ब्रह्माके सामने दृष्टिके विषय होकर खड़े थे। इतना ही नहीं, क्षणभर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष नयनोंने देखा था—व्रजेन्द्रतनयके पार्श्ववर्ती वे समस्त गोवत्स, गोपशिशु, नव-नील-नीरद-वर्ण, पीतपट्टाम्बर-षरिशोभित शङ्ख-चक्र गदा पद्म करधारी, मणिमुकुटधारी, मणिकुण्डल मुक्ताहारशोभित, वनमाली चतुर्भुजके रूपमें परिणत हो गये थे। उनमेसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षः खलमें श्रीवत्स, शुजाओं अङ्गद, हाथों में रक्षमय वलय एव कङ्कण, चरणोमे नूपुर एव कड़े, किटदेशमें करधनी, अङ्गुलियों में अङ्गुरीयक (अँगूठी) विराजित थी। अतिशय भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा समर्पित नव-तुलसीकी मालाएँ नख से सिखपर्यन्त समस्त

अङ्गोंमें आभरण बनी थीं, चन्द्रज्योत्स्ना सी मन्द मुसकान अधरोंपर नृत्य कर रही थी। अरुणिम नेत्रोंकी चितवनसे मध् झर रहा था। अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक थे, भक्तोंके अन्तस्तलमें, क्षण क्षणमें नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना ) का खुजन कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानो सत्त्वका प्रतीक था, जो अधरोंपर नाच-नाचकर मर्कोंके मनोरथका पालन कर रहा था । फिर अगणित असख्य ब्रह्मा वहाँ उपस्थित थे, ब्रह्मा ही नहीं, उनसे छेकर तृणपर्यन्त समस्त चराचर जीव मूर्तिमान् होकर उपिखत ये और नृत्य-गीत-सिहत यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उन अनन्त चतुर्मुज मूर्तियोंकी उपासना कर रहे थे। अणिमादि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विविध शक्तियाँ, महत्तत्व आदि चौबीस तत्त्वोंके अधिष्ठातृदेवता—सभी सेवाकी प्रतीक्षामें उन्हें घेरे खड़े थे । प्रकृति क्षोभमें हेतु काल, प्रकृति-परिणाममें हेतु खभाव, वासनाका उद्बोधक सस्कार, काम, कर्म, गुण आदि-इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्रपकी अर्चना कर रहे थे । भगवत्-प्रभावके समक्ष उन देवोंकी सत्ता-महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्रह्माने देखा-वे अगणित भगवत्रूप--ओह । सब के सब त्रिकालावाधित सत्य हैं। ज्ञान-स्वरूप-स्वप्रकाश है। अनन्त हैं। आनन्दस्वरूप हैं। एक-रस हैं। इनके अचिन्त्य, अनन्त, माहात्म्यकी उपलब्धि तो उपनिषद्—आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोंके लिये भी सम्भव नही---

> सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तय । अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्दशाम् ॥ (श्रीमद्रा० १० । १३ । ५४ )

आज ब्रह्मा 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' # परब्रह्म सत्य है, ज्ञानस्वरूप है, अनन्तस्वरूप है, 'विज्ञानमानन्त ब्रह्म' † परब्रह्म विज्ञानस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है, इन श्रुतियोंसे प्रतिपाद्य तत्त्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे। जिन परब्रह्मात्मक गोपेशतनय श्रीकृष्णचन्द्रकी स्वप्रकाद्य-शक्तिसे यह परिदृश्यमान सचराचर विश्व प्रकाशित होता है, उनके नित्य पार्षद—गोपशिशुओं-को, गोवत्सोंको ब्रह्माने आज उपर्युक्त रूपमे एक साथ एक समय देखा था—

- \* तैत्तिरीय० २।१।१
- † बृहदारण्यक० ३ । ९ । २८

#### एवं सक्तइदर्शाज परब्रह्मात्मनोऽखिलान्। यस भासा सर्वमिद् विभाति सचराचरम्॥

(श्रीमझा० १०। १३। ५५)

यह देखकर उनकी क्या दशा हुई थी, यह वे ही जानते थे ।
फिर तो उनकी दशासे करुणाई हुए श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी योगमायाकी यवनिका हटा दी थी और तब उन्होने देखा था—
वही बुन्दावन है, वहाँ ठीक पहलेकी भाँति अद्भय, अनन्त,
जानस्वरूप परब्रह्म अपने प्रिय गोप शिशुओंको, गोवत्सोंको
हुँढता फिर रहा है, लीलारस पानमे प्रमत्त है, दिधिमिश्रित
ग्रास भी कर-कमलोंमें ठीक वैसे ही सुनोभित है—

तत्रोद्दहत्पशुपवंशशिशुत्वनाट्य

ब्रह्माद्वय परमनन्तमगाधबोधम्। वत्सान् सर्वानिव पुरा परितो विचिन्व-

देक सपाणिकवर्लं परमेष्ठयचष्ट ॥ (श्रीमद्वा०१०।१३।६१)

पितामह देखकर विह्नल हो गये । श्रीकृष्णचन्द्रको असख्य प्रणाम कर चुक्तनेपर उन्हें कहीं धेर्य आया था। फिर भी अपेंखोंसे अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा था तथा अश्रुपूरित कण्ठसे वे वजेन्द्रनन्दन—नराकृति परब्रह्मका स्तवन कर रहे थे।

अन्तस्तलमें पश्चात्तापकी ज्वाला जल रही यी—'आह । कहाँ इतना क्षुद्र में, और कहाँ इतने महान् नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र । मैं अपनी क्षुद्र मायासे इतने महान्को मोहित करने चला था। इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी ११ पर नहीं।—आशाकी एक किरण परमेष्टीके अन्तस्तलमें सिक्कित एक शृतिने जगा दी।

'यच्चास्येहासि यच्च नासि सर्वे तदस्मिन्समाहितम्।' क्ष इस परव्रह्मका जो कुछ भी यहाँ है और जो कुछ भी नहीं है, वह सब सम्यक् प्रकारसे इसीमे स्थित है। वेदगर्भ आनन्दण्डत होकर स्तुतिमें पुकार उठे—''अधोक्षज। शिशु अपनी जननीके गर्भमें रहता है, अज्ञानवद्य न जाने कितनी बार चरणोंसे प्रहार करता है, किंतु माता क्या इससे रुष्ट होती है ' फिर तुम्हों बताओ श्रीकृष्णचन्द्र। 'है' और 'नहीं है' इन शब्दोसे छक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी कुक्षि—उदरसे बाहर है क्या । अनन्त ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डगत समस्त जीव-समुदाय, समस्त वस्तुऍ—सब कुछ तो तुम्हारे मीतर अवस्थित है। तुम्हारे किसी एक क्षुद्रतम देशमें अवस्थित प्राणीको तुम्हारी

अनन्त महिमा, अनन्त खरूपका जान हो, यह भी कभी सम्भव है १ तुम्हें न जानकर तुम्हारे प्रति जो कोई भी कुछ सोच लेगा, कर लेगा—वह अनुचित, अयथार्थ होनेपर तुम क्या रुष्ट हो जाओगे १ नहीं, कदापि नहीं । अयोव शिशुकी मॉति ही, तुम्हारी महिमासे अनिमंत्र रहकर मने यह अपराध किया है, तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे??—

> उत्क्षेपण गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरघोक्षजागमे । किमस्तिनास्तिन्यपदेशभूपित

> > तवान्ति कुञ्जे कियदप्यनन्त ॥ (श्रीमद्रा० १०।१४।१२)

विधाताने सारा वेदजान लगा दिया था इस प्रयासमें कि कदाचित् किसी अदामें बजेन्द्रनन्दनकी महिमाके क्षुद्रतम अशकों भी वे स्पर्श कर सकें। कहते कहते वे श्रान्त नहीं होते थे, किंतु सहसा अब उनके चित्तमें बजवासियोंका स्फुरण हो आया। वे बजवासियोंकी महिमाका कीर्तन करने लगे—

अही भाग्यमही भाग्य नन्दगोपद्यजीकसाम् । यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥ (श्रीमङ्का० १०।१४।३२)

'अहो। व्रजराज, व्रजवासी गोपोंका ही भाग्य धन्य है। वस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है। परमानन्दम्बरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म जिनका सुदृद्, मित्र, पुत्र, कलत्र प्रियजन होकर रहे, उनके अनन्त असीम सौभाग्यका क्या कहना ?'

फिर तो पितामहमें एक ही चाह यची थी और उसे पूर्ण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहे थे—

तद् भ्रिभाग्यमिह जन्म किमप्यटब्या यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घिरजोऽभिषेकम्। यङ्जीवित तु निखिल भगवान् मुकुन्द-स्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव॥

(श्रीमद्धा० १०।१४।३४)
भोपेन्द्रतनय । अनादिकालसे अवतक श्रुतियाँ तुम्हारी
चरणधूलिकी खोज कर रही हैं, किंतु पा नहीं रही हैं । फिर साक्षात् तुम्हें कैसे पा सकेंगी १ पर इन वजवासियोने तुम्हें पा लिया । पाकर एकमात्र तुम्हें ही अपना जीवनसर्वस्व बनाया । अतः प्रमो । मेरे लिये परम सीमान्यकी वात एक ही है । वह यह कि मनुष्यलोकमें और फिर वृन्दावनमें, और वहाँ भी नन्दगोकुलमें कीट, पतङ्ग, तृण, गुहम आदिमें-

<sup>\*</sup> छान्दोग्योपनिषद् ८। १। ३

से कुछ भी होकर—किसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा जन्म हो जाब तथा इन बजवामियोंमेने किमी एककी भी चरणधूलि-कणका स्पर्श पाकर में कृतार्थ हो जाऊँ, ब्रह्मपढ मुझे नहीं चाहिये नाथ !'—

करह. मोहि ब्रज-रेनु देहु वृद्धावन वासा ।

मॉर्गा यहे प्रमाद और मेरे निह आमा ॥

जोट मार्चे सांट करह तुम, रुना सिका दुम, गेहु ।

ग्वाक गाह में मृत करी मानि सत्य ब्रत एहु ॥

जो उम्मन नम नाम अमर सुरपितिहुँ न पार्यो ।

ग्वोजन जुम गए वीनि अन मोहूँ न रुम्वायी ॥

दिह ब्रज यह मम नित्य है, में अब समुझ्यों आह ।

वृद्धावन-रज हुँ गहीं ब्रह्म सोक न सुहाइ ॥

जगदविधानाने उन परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा

जगढ़ियानाने उन परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा की और वे अपने वामकी ओर चल पड़े । यह है उपनिपत्-प्रतिपादित परब्रह्मकी एक झॉकी, जो एक वार वेदजानके आदि-आचार्य, आदि-ऋपि ब्रह्माको हुई थी ।

एक वार देवर्षि नारदको भी परब्रह्मकी विचित्र ही झाँकी हुई थी। नन्दपाङ्गणकी धूलिमें परब्रह्म लोट रहा था, एव समीपमे खड़ी यगोदारानी इंस रही थीं। वीणाकी झकार करते, हिरगुण गाते देवर्षि सीभाग्यसे वहीं जा पहुँचे। वहाँ जो कुछ देखा, उमपर न्योद्यावर हो गये। बोल उटे—

किं ब्रूमस्वा यशोदे कित कित सुकृतक्षेत्रवृन्दानि पूर्वं गन्दा कीदग्विधाने कित कित सुकृतान्यिकतानि त्वयैव। नो शको न स्वयम्भूनं च मदनिरपुर्यंस्य छेभे प्रसादं तत पूर्णं ब्रह्म भूमो विक्तुरुति विरुपत् कोदमारोद्धकामम्॥

'यशोदे । ब्रजेश्वरि । तुम्हे क्या कहूं, न जाने तुमने किनकिन पुण्यक्षेत्रोमे जाकर किन-किन विधि-विधानोंसे कितनेकितने पुण्य सञ्चय किये हैं, जिसके फलस्वरूप तुम्हे यह अनुपम मीमाग्य प्राप्त हुआ । सुरेन्द्रने जिमके कृपाकटाक्षके दर्शन नहीं पाये, कमल्योनिने जिसकी कृपा नहीं पायी, मदनारि महादेवने जिसकी अनुभृति नहीं की, वह कृपा, वह प्रमाद तुम्हें मिला । ओह ! वह पूर्णव्रह्म तुम्हारी गोदमे चढनेके लिये रो-रोकर पृथिवीपर लोट रहा है और तुम उसे उठा नहीं गही हो । तुम्हारे सीमाग्यकी यही तो चरम सीमा है ब्रजरानी 19

अस्तु, ब्रह्मको क्रन्टन करते देखकर देवर्पिका रोम-रोम खिल उटा, हरिगुणके स्थानपर वे यशोदारानीका सुयश गाते चल पड़े। लीलाग्रुकको भी एक झॉकी मिली। उन्होंने देखा— आगे-आगे परब्रह्म भागा जा रहा है, पीछे पीछे गोपमहिपी श्रीयगोदा उमे पकड़नेके लिये, हाथमे छड़ी लेकर दौड़ी जा रही है। ग्रुकने एक दृष्टि परब्रह्मकी ओर डाली और फिर परब्रह्मकी जननीकी ओर। परब्रह्म एव जननीकी चालमें अन्तर अवस्य था, वह उस दौड़में आगे वढ ग्हा था, जननी श्रीअद्गोंकी स्थूलताके कारण अस्त व्यस्त होकर पीछे होनी जा रही थी—

जसु पै तैसें जाड न जाड, श्रोनी-भर अरु कोमऊ पाड ।

खसत जु सिर तें सुमन सुदेम, जनु चरनन पर गिश्ने केस ।

आगे पूरु की वरणा करें, निन पर त्रजरानी पर घरें ।

पर इससे क्या हुआ । जननीने परत्रहाके हाथ पकड़ ही
लिये—

जोगीजन-मन जहाँ न जाही, इत सब बेद पर विललाहीं ॥ ताहि जसोमित पत्रति भई, रहपट पक बदन पर दई ॥ तथा फिर १ उसे पकड़कर ऊखळसे बॉध दिया— जद्यपि अस ईश्वर जगदीस, जाके वस विधि, विप्नु, गिरीस । ताहि जसोमिन वॉधिन भई, रसना प्रेममई टिंड नई ॥

× × × × × × जिन बॉध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रयक्त कर्मकी ढोरी । सोड अविच्छिन ब्रह्म जसुमिन हिट वॅथ्यो सकत न छोरी ॥

निगम सार देखी गोकुल हरि। जाकौ दूरि दरस देवनिकीं, सो वॉध्यो जसुमति उन्तल धरि॥ लीलागुक इस झॉकीपर न्योछावर हो गये। पुकार उटे—

परिमम्भुपदेशमाद्भियध्वं निगमवनेषु नितान्तखेदखिद्मा । विचिनुत भवनेषु वह्नवीना-मुपनिपदर्थमुळुखळे निवद्मम् ॥

'अरे, ओ ब्रह्मको हॅंढनेवालो । इधर सुनो, वेदान्त-वन-में परब्रह्मको हॅंढते-हॅंढते तुम उसे न पाकर दुःखसे अतिशय खिन्न हो रहे हो । इधर आ जाओ, में तुम्हें परम उपदेश दे रहा हूँ, उसका आदर करो । सुनो । गोपसुन्दरियोंक भवनोंमें उसे हूँढो । यह देखो—यहाँ उपनिपद्का अर्थ उल्खलमें वधा पड़ा है । इसे हूँढ लो, पा लो ।'

ग्रुकका यह उपदेश अनन्त आकारामें विळीन हो गया। पर नष्ट नहीं हो गया। उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हैं। इसिछये िक्सी श्रान्त पियकने, परब्रह्मके अन्वेषणमे निराश हुए किसी मनीषीने इसे हठात् सुन लिया । इस ओर आया और उसे परब्रह्म मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने लगे—

निगमतरो प्रतिशाखं सृगित

मिलितं न तत्परं ब्रह्म ।

मिलितं मिलितमिदानीं

गोपवधूटीपटाञ्चले नद्धम् ॥

'ओह। कितना परिश्रम किया था, वेदान्त-वृक्षकी प्रत्येक शाखा ढूंढ ली थी, पर वह परव्रहा तो नहीं ही मिला। पर देखों! देखों! मिल गया! मिल गया! अब मिला है, वह रहा, गोपमुन्दरीके अञ्चलमे सनद होकर वह परव्रहा अवस्थित है!

एकने परब्रहाकी अनुभूति ऐसे की थी—वह चित्तरोवरमें निमय हो चुका था। सहसा अनुभूति हुई—में हूँ, मेरी
एक देह भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है। ये
देह आदि तत्त्वतः क्या हैं ? चिदानन्दसरोवरकी लहरें हैं,
इतना ही कहना सम्मान है, वस्तुतः अचिन्त्य हैं, अतर्क्य हैं, अनिर्वचनीय हैं। अस्तु, उसने अनुभव किया—'हैं।
मैं तो एक गोपसुन्दरी हूँ। ठीक, ये कीन हैं ? मेरी सिखयाँ
हैं। और यह क्या है ? उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा।
देखते ही वह दक्य नेत्रोंमे, प्राणोंभें समा गया। विक्षिप्त-सी
हुई वह दौड़ चली। उसकी सिक्याँ उससे पूछ रही थीं,
पर उसे बाह्यज्ञान नहीं था। बड़ी देरके पश्चात् वाह्यचेतनाका सञ्चार हुआ और वह बोली—

श्रणु सिख । कौतुकमेक नन्दिनकेताङ्गने मया दृष्टम् । गोधूलिधूसरिताङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः॥

'री सिख ! सुन ! मेने एक कौतुक देखा है। नन्द-प्रासादके प्राङ्गणमे चली गयी थी। वहाँ देखा—अरे ! यहाँ तो वेदान्तका सिद्धान्त नृत्य कर रहा है। आह वहिन ! और क्या बताऊँ ! नृत्यशील उस परब्रहाके नवमेवश्यामल अङ्ग गोधूल्सि सन रहे थे, समस्त अङ्ग धूलिधूसरित थे। उस छविको कैसे बताऊँ !

एक और भाग्यवान्ने नन्दभवनमें परब्रह्मको देखा था । वह तो लौटा नहीं । उसके प्राकृत शरीरके मन, प्राण, इन्द्रियों-में उस अनुभ्तिकी छाया पढ़ी और वाणी बोल उटी---

श्रुतिमपरे स्पृतिमपरे भारतमपरे मजनतु मवसीता । अहमिह नन्डं वन्डे यस्यालिन्दे पर ब्रह्म॥ 'जो समारके भग्ने हरे हुए हों, वे भले ही कोई तो । कोई स्पृतिका, कोई महाभारतका भजन करें । मैं तो नन्दबाबाका भजन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनके अलिन्ददेश (बाहरके चबूतरे) पर साक्षात् परब्रह्म विराजित हैं।

उसी की चित्तभूमिपर परव्रहाकी एक और अभिनव शाँकी की छाया पड़ी और वह गाने लगा—

कं प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । गोपतितनयाकुञ्जे गोपवधूटीविटं बहा॥

'किससे जाकर कहूँ । और कह देनेपर भी मेरी इस विचित्र अनुभृतिपर विश्वास ही कौन करने लगा; किंतु मत करें, सत्य तो सत्य ही रहेगा। ओह । मैने देखा है— रविनन्दिनी श्रीयमुनाके पुलिनपर एक निकुझमें एक गोप-सुन्दरीके विशुद्ध प्रेमामृतके पानसे मत्त हुआ, रसलम्पट हुआ, परव्रहा कीड़ामें सलग्र है।'

मक्त रसरानने भी परब्रह्मका अनुभव किया। आत्म-विसमृत हो गये । उस अनुभृतिका रस इतना मादक था कि वाणी नियन्त्रणमे न रही। बुद्धि विशुद्ध हो, इन्द्रियाँ सयमित हों, दिनचर्या परम सात्त्विक हो, विपय छूट गये हों, राग-द्देषका अमाव हो गया हो, ब्रहाकी ओर वृत्ति सदा एकतान लगी हो, उत्कट वैराग्य हो, अहहार, बल, दर्प, काम, कोध, परिग्रह, ममतासे मन सर्वथा अलग हो गया हो, नित्य शान्ति-की धारा अन्तःकरणको प्रावित करती हो - उसके सामने यह अनुभृति प्रकाशित करनेमे आपत्ति नहीं, किंतु इससे पूर्व तो इस अनुभूतिको सुनकर कोई समझेगा ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहेगा और कदाचित् सुनकर, दुर्वलतावश दुरुपयोग भी कर लेगा । पर 'रसखान' स्वय तो कहते समय, मन-इन्द्रियोंसे मदाके लिये सम्बन्ध तोड़ चुके थे, अवस्य ही होजह िर्मे ज्यों-के त्यों थे। किसीने पूछा उनसे परब्रह्मका पता और ब्रह्मरस-मे निमग्न रसखानकी वाणी सरलतावश सङ्केत कर वैठी-ब्रह्म मैं हूँढयो पुरानन गानन, वेट रिचा सुनि चौगुने चायन । देख्यो सुन्यो कबहूँ न कित्, वह कैसे सरूप औं कैसे सुनायन ॥ टेरत हेरत हारि पऱ्यो रसखानि, वतायो न रहोग दुगायन । देखों, हुऱ्यो वह कुज-कुटीरमें, बैठो प्लोटत राधिका पायन ॥

<sup>\*</sup> बुद्धशा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विपयांस्त्यक्त्वा रागद्वेपौ ब्युदस्य च ॥ विविक्तसेवी छन्नाशी यत्यपाकायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपाश्चित्त ॥ बहह्मारं वळ दर्प काम क्रोध परिग्रहम् । विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ (गीता १८ । ५१-५३)

मक्त सुरदासकी ज्योतिहीन ऑखोमें भी परब्रह्मकी ज्योति जाग उठी और उन्होंने भी—

> यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे-ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः - परात्परं पुरुषमुपैति दिच्यम्॥

(मुण्डक० ३।२।८)

'जिस प्रकार निरन्तर वहती हुईं निदयाँ अपने नाम-रूप-को त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान् नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुपको प्राप्त हो जाता है।'

—ऐसा ही वर्णन अपने एक गीतमें सुनाया। वे गाने लगे— जैसे सरिता मिली सिघुसों उकटि प्रवाह न आवे हो। तैसे सूर कमक-मुख निरस्तत चित इत उत न डुकावे हो।।

सरिता निकट तडागके हो दीनों कूर विटारि। नाम मिट्यी सरिता मई अब कौन निवेर वारि॥

परब्रह्मका वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहाँ ही है, जहाँ हमारा मन, हमारी इन्द्रियों मरें नहीं, अपितु उम चिटा-नन्द-रसका स्पर्श पाकर अमर हो जायें। परब्रह्म रसखरूप है, उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है—

> रसो वै स । रसप्होवायं छञ्ध्वाऽऽनन्दी भवति। (तित्तिरीय० २ । ७)

> फिर वह किसीको मारे,यह सम्भव नहीं ।यह सत्य है— 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।'क्ष

इन्द्रियोंके सहित मन परब्रह्मको न पाकर छोट आता है, किंतु यदि वह स्वय मन-इन्द्रियोंमें उतर आवे तो उसे कौन सेक सकता है १ क्या उसपर भी कोई वन्धन है १ और वास्तव-में तो वह मिछता ही है उसे, जिसे वह स्वय वरण करता है, सरण करके अपने स्वरूपको उसके प्रति अभिव्यक्त कर देता है—

यमेबैप वृणुते तेन लम्य-स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्द्रप्ताम् ॥ (कठ०१।२।२३)

अत. यह तो वरण करनेवालेकी इच्छा है कि वह अपने किस स्वरूपमे किमका वरण करे । वह तो सर्वतन्त्रस्वतन्त्र है, श्रुतियोंकी, सीमामें नहीं है । इसीलिये कभी-कभी वह मन-इन्द्रियोंमें भी अपना चिदानन्दमय रस भरकर वहाँ कीड़ा करने लग जाता है । नराकृति परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रने तो यही किया । चाहनेवालेके मन-इन्द्रियोंमें भी वे अपना खरूपभूत रस देकर स्वयं उसका रस लेने लगे—

परम रस पायो त्रजिं नारि ।
जो रस त्रह्मादिककों हुर्लम सो रस दियों मुरारि ॥
दरसन सुख नयननको दीनों रसनाको गुन गान ।
बचन सुनन श्रवननको दीनों बदन अधर-रस पान ॥
आहिनान दीनो सब अगन मुजन दियो मुजवध ।
दीनी चरन विविध गति रसकी नासाको सुख गध ॥
दियो काम सुख मोग परमफळ त्वचा रोम आनद ।
हिग विविध स्ति नितवन के ठळग नँदनद ॥
मनको दियो सदा रस-भावन सुख-रममृहकी खान ।
रसिक-चरन-रज व्रज्युवतिनकी श्रित हुर्लम जिय जान ॥

ऐसे रसमय परब्रहा नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे चित्तवृत्ति-का जुड़ जाना ही उपनिपद्के स्वाध्यायका फल है।

यही उपनिपद्-जानका मधुर परिणाम है। सची वात तो यह है कि उपनिपद्की जानसरिताएँ जब प्रेम-समुद्रमें जाकर—उसमें घुळ-मिळकर अपने पृथक् अस्तित्वको सर्वया छिपा छेती है, तभी नित्य नवीन, सौन्दर्य-माधुर्य-सुघा-रस-सिन्धु योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारिवन्द परब्रह्म मदनमोहन ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय स्वरूप-साम्राज्यमें प्रवेद्यका पथ मिळता है। इस रस-साम्राज्यमें किञ्चित् प्रवेद्य पाकर किन्हीं एक परम विद्वान् महात्माने मुक्तकण्ठसे कहा था—

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्कियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । असाकं तु तदेव छोचनचमस्काराय भूयाचिर कालिन्दीपुलिनोठरे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥ वंशीविभूपितकरान्नवनीरदाभात्

पीताम्बराटरूणविम्बफलाधरोष्टात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्

कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

'यदि योगीजन ध्यानके अभ्याससे वशम किये हुए मनके द्वारा उस निर्गुण, निष्क्रिय एव अनिर्वचनीय परम ज्योतिका दर्शन करते हैं तो वे करते रहें, हमारे नेत्रोंमें तो वह एकमात्र स्याममय प्रकाश ही चिरन्तन कालतक चमत्कार उत्पन्न करता

# देखिये गोता मनुस्रनी टीका अध्याय १३ और १५ की टीका

# तैत्तिरीय० २ । ४

रहे, जो कि श्रीयमुनाजीके उभय तटोंके भीतर इधर-उधर दौड़ता फिरता है।

'जिसके दोनों हाय वॉसुरी वजाते हुए शोभा पा रहे हैं, श्रीअङ्गोंकी कान्ति नृतन जलघरके समान स्थाम है, शरीरपर पीताम्वर सुशोभित है, ओष्ठ पके हुए विम्बाफलके समान लाल-लाल हैं, परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक है और नेत्र विकसित कमलकी सी शोभा धारण करते हैं, उस श्रीकृष्णसे वढनर या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्त्वको मैं नहीं जानता।'

यही नहीं, श्रीकृष्णके प्रेम साम्राज्यमे अन्तमे क्या दशा हो जाती है, एक अनुभवीकी वाणी सुनिये—

अद्वैतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिष्टासनल्क्धदीक्षाः। शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन॥

'अद्वेतकी वीथियोंमें विन्वरनेवाले पथिक (साधक) जिन-को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके सिंहासनपर जिनका अभिषेक हो चुका है; ऐसे होते हुए भी हमें गोपाङ्गनाओंसे प्रेम रखनेवाले किसी छलियेने हठपूर्वक अपना दास बना लिया है?——

यह तो वड़ोकी वातें हैं। हमारे-जैसे लोगोंकी तो एक-मात्र यही आकाङ्का होनी चाहिये कि हमारी चित्त चकई भवसागरके तटसे उड़कर अनन्त पारावाररहित श्रीकृष्ण-रस-सिन्धुके तटपर अपना नित्य निवास बना ले, वस—

चकई री चल चरन-सरोवर जह निह प्रेम-बियोग । जह अम-निसा होत निह कवहूँ सो सायर सुख-जोग ॥ सनक-से हस, मीन सिव-मुनिजन, नख रिवप्रभा प्रकास । प्रपुटित कमल निमिप निह सिस उर गुजन निगम सुबास ॥ जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल विमल सुक्त-जरू पीजे । सो सर छोंडि कुवुद्धि विहगम इहाँ रहे कहा कीजे ॥ जह श्री सहस सिहत हरि कीइत सोमित सूरजदास । अब न सुहाय विषय-रस छीठर वह समुद्रकी आस ॥

उपनिषत्

उप-समीप, निषत्-निषीदति-बैठनेवाला । जो उस परमतत्त्वके समीप पहुंचाकर चुपचाप बैठ जाता है, वह उपनिषद् है । परमतत्त्व अवर्णनीय है, नाना प्रकारके वर्णनींका अभिप्राय 'नेति-नेति' में है । वर्णन और बोध-जाता, ज्ञान, श्रेयकी त्रिपुटीसे परे अनुभूति-स्वरूप परमतत्त्व है । उपनिषद्-ज्ञानकी परिसमाप्ति अनुभृतिके क्षेत्रमे होती है ।

भगवान् आद्य शङ्कराचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे हैं-

'ईश्वरानुप्रहादेव पुमानद्वेतवासना'

और---

'कथ त्वत्कटाक्ष विना तस्वबोधः'

अनुभूति—आवरणका विनाश—त्रिपुटीकी परिसमाप्ति तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है।

जहाँ उपनिपद्की समाप्ति होती है, वहींसे अनुग्रहकी प्रतीक्षा—उपासनाका प्रारम्भ होता है । अनुग्रहकी प्रतीक्षारूप उपासना मगवान्को अत्यन्त समीप ला देती है ।

वेदत्रयी कर्मकाण्ड है। कर्मके द्वारा मलकी निवृत्ति होनेपर एकाग्रताकी प्राप्तिके लिये ज्ञानकाण्ड—उपनिषद्का विधान है। यह विक्षेप-चाञ्चल्यकी निवृत्ति करेगा। जहाँ विविधता, अनेकता है ही नहीं, वहाँ चञ्चलता क्यों १ किसलिये १ कहाँ १ स्यैर्यकी प्रतिष्ठा होनेपर मावका उद्रेक होता है। उपासना आरम्भ होती है। उसका रूप है—भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा। कृपाके बिना आवरण निवृत्त जो नहीं होता। यों तो प्रत्येक साधन अपनेमें पूर्ण है निष्ठाका आधार मिलनेपर; किंतु कम भी होता ही है।

उपनिषद्का लक्ष्य १—परिनर्वाणकी प्राप्ति, अभेद ! सायुज्य कहे तो भी बाधा नहीं । अन्तर इतना ही है कि उपनिषद् परिनर्वाणकी प्राप्ति श्रवण-मनन-निदिध्यासनसे कराता है और असुर द्वेपसे सायुज्य प्राप्त करते है—अभेद; दूरी है उसमें । उपासना—नित्य साक्षिध्य—भागवतीय ज्ञान, वह तो उपानिपद्की समाप्तिसे प्रारम्भ होता है । वहाँ तो—

'सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । दीयमान न गृह्णन्ति विना मत्सेवन जनाः ॥' 'मुकुति निरादिर भगति छुभाने' है ।



—-सदर्शन

# उपलब्ध उपनिषद्-ग्रन्थोंकी सूची

उपनिषदोकी वडी महिमा है। ज्ञानकी चरम सीमा ही उपनिपद्के नामसे प्रसिद्ध हुई है। वैदिक वाड्ययका गीर्प-स्थान उपनिषद है-इस कथनमात्रसे ही उपनिपदोंकी लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है। प्राचीन कालमे औपनिषट श्रानका वडा महत्त्व था। ऊँचे-से-ऊँचे अधिकारी ही इस विद्यामें पारक्तत होते थे। वैदिक कालसे ही उपनिपदोंके स्वाध्याय-की परम्परा प्रचलित हुई है। अतः कुछ उपनिपद् तो वेदके ही अशक्तिष है । कुछ ब्राह्मणभाग और आरण्यकोंके अन्तर्गत हैं । कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे वहुत प्राचीन कालके हैं तथा कुछ उपनिपद्-यन्थ ऐसे भी है, जिनपर विशेष देश, काल, परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। उपनिषद्-प्रन्य प्राचीन हों या अर्वाचीन—सभी ज्ञानप्रधान है। सबका आविर्मीव किसी-न-किसी गृढ तत्त्व या रहस्यका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ है। अतः इनके स्वाध्यायसे ज्ञानकी वृद्धि ही होती है-यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है। मुक्तिकोपनिपद्मे एक सी आठ उपनिषदोंके नाम आते हैं। वे सभी 'निर्णयसागर प्रेस' वम्बईसे मूल गुटका-के रूपमे प्रकाशित है। इसके सिवा, 'अडियार लाइबेरी' मद्राससे भी उपनिषदोंका एक सब्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक भागोमें विभक्त है । उस संग्रहमें लगभग १७९ उपनिपदींका प्रकाशन हो गयाहै। इसके अतिरिक्त 'गुजराती प्रिटिंग प्रेस' बम्बईसे मुद्रित उपनिपद्-वाक्य-महाकोपमें २२३ उपनिपदों-की नामावली दी गयी है। इनमें दो उपनिपद्—-१ उपनिप-त्स्तुति तथा २ देव्युपनिपद् न०२ की चर्चा दिश्वरहस्यनामक ग्रन्थमे की गयीहै।ये दोनों अभीतक उपलब्ध न हो सभी हैं। शेष २२१ उपनिपदों के वाक्याग इस महाकोषमे सकलित हुए हैं। इनमे भी माण्ड्रक्यकारिकांके चार प्रकरण चार जगह गिने गये हें, इन सबकी एक सख्या मानें तो २१८ ही सख्या होती है। कई उपनिघदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है, पर वे स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। इस प्रकार सवपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता है कि अवतक लगभग२२० उपनिषदें प्रकाशमें आ चुकी हैं। और भी प्रकाशित हुई होंगी तथा कितनी ही अब भी अप्रकाशित रूपमे उपलब्ध हो सकती है । प्राचीन कालसे ही अद्वितीय ज्ञान-विज्ञानशाली भारतवर्पमें ज्ञान विज्ञानकी अपरिमित ग्रन्थ-राजिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है। भारतपर एक-एक करके अनेक बार विदेशी दस्युओंके आक्रमण हुए और उनके द्वारा हमारी प्राचीन इस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा पुस्तकालयोंको मस्मावशेष कर दिया गया । इतनेपर भी जो

कुछ शेप है, उसका भी यदि भारतीय जन आदरपूर्वक अनुजीलन करें तो पूर्वजोकी जान-ज्योति अब भी इस देशमें प्रकाशित हो सकती है। यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिषदोकी नामावली अकारादि कमसे दी जा रही है—

- १ अक्षमालोपनिपद
- २. अक्षि-उपनिपद्
- ३. अथर्वनिखोपनिषद्
- ४. अथर्विशर उपनिपद्
- ५ अद्भयतारकोपनिषद्
- ६ अद्वैतोपनिषद्
- ७. अद्वैतभावनोपनिपद्
- ८ अध्यात्मोपनिषद्
- ९. अनुभवसारोपनिषद्
- १० अन्नपूर्णोपनिपद्
- ११ अमनस्कोपनिषद्
- १२ अमृतनादोपनिषद्
- १३. अमृतविन्दूपनिषद् ( ब्रह्मविन्दूपनिपद् )
- १४ अरुणोपनिपद
- १५. अल्लोपनिपद्
- १६. अवधूतोपनिपद् (वाक्यात्मक एव षद्यात्मक)
- १७. अवधूतोपनिपद् (पद्यात्मक)
- १८. अव्यक्तोपनिपद्
- १९. आचमनोपनिपद्
- २०. आत्मपूजोपनिषद्
- २१ आत्मप्रवोधोपनिपद् (आत्मवोधोपनिषद्)
- २२ आत्मोपनिपद् (वाक्यात्मक)
- २३. आत्मोपनिपद् (पद्यात्मक)
- २४. आयर्वणद्वितीयोपनिपद् (वाक्यात्मक एव मन्त्रात्मक)
- २५ आयुर्वेदोपनिपद्
- २६. आरुणिकोपनिपद् ( आरुणेरयुपनिषद् )
- २७. आर्पेयोपनिपद्
- २८ आश्रमोपनिपद्
- २९ इतिहासोपनिपद् (वाक्यात्मक एव पद्यात्मक)
- ३० ईंशावास्योपनिषद् उपनिपत्स्तुति (शिवरहस्यान्तर्गत, अभीतक अनु-पलन्ध)
- ३१. ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिपद् (वाक्यात्मक एव पद्यात्मक)
- ३२. एकाक्षरोपनिपद्

```
३३ ऐतरेयोपनिषद् (अध्यायात्मक)
   ३४. ऐतरेयोपनिपद् ( खण्डात्मक )
   ३५ ऐतरेयोपनिषद् (अध्यायात्मक)
   ३६. कठकद्रोपनिपद् ( कण्ठोपनिपद् )
   ३७ कठोपनिपद्
  ३८ कठश्रुत्युपनिपद्
  ३९. कलिसतरणोपनिपद् ( हरिनामोपनिपद् )
  ४० कात्यायनोपनिषद्
  ४१ कामराजकीलितोद्धारोपनिपद्
  ४२. कालाग्निरहोपनिपद्
  ४३. कालिकोपनिपद्
  ४४. कालीमेधादीक्षितोपनिपद्
  ४५ कुण्डिकोपनिपद्
  ४६ कृष्णोपनिपद्
 ४७ केनोपनिपद्
  ४८. कैंबल्योपनिपद्
 ४९. कौलोपनिपद्
 ५० मौपीतिकब्राह्मणोपनिपद्
 ५१ क्षुरिकोपनिपद्
 ५२ गणपत्ययर्वशीर्पापनिपद्
 ५३ गणेगपूर्वतापिन्युपनिपद् (वरदपूर्वतापिन्युपनिपद्)
 ५४. गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद् (वरदोत्तरतापिन्युपनिपद्)
 ५५. गर्भापनिपद्
 ५६. गान्धवीपनिषद्
 ५७. गायन्युपनिपद्
 ५८ गायत्रीग्हस्योपनिपद्
 ५९. गारुडोपनिपद् (वानयात्मक एव मन्त्रात्मक)
६०. गुह्यकाल्युपनिपद्
६१. गुह्मपोदान्यासोपनिपद्
 ६२. गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्
 ६३. गोपालोत्तरतापिन्युपनिपद्
६४. गोपीचन्दनोपनिषद्
 ६५. चतुर्वेदोपनिपद्
६६. चाक्षुपोपनिषद् ( चक्षुरुपनिपद्, चिक्षुरोगोपनिपद्,
     नेत्रोपनिपद् )
६७ चित्युपनिपद्
६८. छागलेयोपनिपद्
६९. छान्दोग्योपनिषद्
७०. जावालदर्शनोपनिपद्
७१. जावालोपनिषद्
७२. जावाल्युपनिपद्
७३ तारसारोपनिपद
```

```
७४. तारोपनिपट्
     ७५. तुरीयातीतोपनियद् (तीतावधूतो०)
     ७६. तुरीयोपनिपद्
     ७७. तुलस्युपनिपट्
     ७८. तेजोविन्दूपनिपद्
    ७९. तैत्तिरीयोपनिपद्
    ८० त्रिपाद्विभृतिमहानारायणोपनिपद्
    ८१. त्रिपुरातापिन्युपनिपद्
    ८२. त्रिपुरोपनिपद्
    ८३. त्रिपुरामहोपनिपद्
    ८४. त्रिजिलिबाह्मणोपनिपद्
    ८५. त्रिसुपणांपनिपद्
    ८६. दक्षिणामृर्ख्यपनिपद्
    ८७. दत्तात्रेयोपनिपद
    ८८. दत्तोपनिपद्
    ८९. दुर्वासोपनिपट्
    ९०. (१) देव्युपनिपद् (पद्यात्मक एव मन्त्रात्मक)
         (२)देन्युपनिपद् (शिवरहस्यान्तर्गत—अनुपलन्ध)
    ९१. इयोपनिपद्
    ९२. ध्यानियन्दूपनिपद्
    ९३. नादिवन्दूपनिपद्
    ९४ नारद्यरिवाजकोपनिपद्
   ९५ नारदोपनिपद्
   ९६. नारायणपूर्वतापिन्युपनिपद्
   ९७ नारायणोत्तरतापिन्युपनिपद्
   °८ नारायणोपनिपद् ( नारायणाथर्वशीर्ष )
   ९९. निरालम्बोपनिपद्
  १००. निस्त्तोपनिपद्
 १०१ निर्वाणोपनिपद्
 १०२. नील्क्ड्रोपनिपद्
 १०३. रृसिहपूर्वतापिन्युपनिपद्
 १०४. वृतिहथट्चकोपनिपद्
 १०५ नृसिहोत्तरतापिन्युपनिपद्
 १०६. पञ्चब्रह्मोपनिपद्
 १०७. परब्रह्मोपनिपद्
 १०८. परमहसपरिवाजकोपनिपद्
१०९ परमहसोपनिपद्
११० पारमात्मिकोपनिपट्
१११. पारायणोपनिपद्
११२ पाद्यपतब्रह्मोपनिपद्
११३. विण्डोपनिपद्
११४ पीताम्बरोपनिपद्
```

| ११५. पुरुपस्कोपनिषद्                              | १५१. याजवल्क्योपनिपद्     |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| ११६. पैङ्गलोपनिपद्                                | १५२. योगकुण्डल्युपनिषद्   |
| ११७. प्रणवोपनिषद् ( पद्यात्मकः)                   | १५३ योगचूडामण्युपनिष      |
| २१८. प्रणवोपनिपद् (वाक्यात्मक )                   | १५४ (१) योगतत्त्वोपनि     |
| २१९ प्रश्नोपनिपद्                                 | १५५. (२) योगतत्त्वोपि     |
| २२०. प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्                       | १५६. योगराजोपनिपद्        |
|                                                   | १५७ ुयोगशिखोपनिषद्        |
| २२१ वद्धकोपनिषद् (वद्धकोपनिषद् )                  | १५८ योगोपनिपद्            |
| <b>२२२.</b> वह्नुचोपनिषद्                         | १५९. राजस्यामलारहस्योप    |
| १२३. वाष्कलमन्त्रोपनिषद्                          | १६०. राधिकोपनिपद् ( व     |
| २२४. विल्वोपनिपद् ( पद्यात्मक )                   | १६१. राघोपनिषद् (प्रपात   |
| २२५. ,, (वाक्यात्मक)                              | १६२. रामपूर्वतापिन्युपनिष |
| <b>१२६. बृह</b> ज्ञावालोपनिपद्                    | १६३. रामरहस्योपनिषद्      |
| <b>३२७. वृहदारण्यकोपनिष</b> द्                    | १६४ रामोत्तरतापिन्युपनि   |
| १२८. ब्रह्मविद्योपनिषद्                           | १६५ रुद्रहृदयोपनिषद्      |
| <b>१२९. ब्रह्मो</b> त्रनिपद्                      | १६६. रुद्राक्षजावालोपनिष  |
| १३० भगवङ्गीतोपनिपद्                               | १६७. रुद्रोपनिपद्         |
| <b>२३१. भ</b> वसतरणोपनिषद्                        | १६८. लक्ष्म्युपनिषद्      |
| - <b>१</b> ३२ भस्म नावालोपनिषद्                   | १६९. लाङ्गुलोपनिपद्       |
| र ३३. भावनो रनिपद् (कांपिलोपनिपद् )               | १७० लिङ्गोपनिपद्          |
| १३४ मिसुकोर्गनिपद्                                | १७१. वज्रपञ्जरोपनिषद्     |
| १३५. मठास्नायोपनिषद्                              | १७२. वज्रस्चिकोपनिषद्     |
| २३६ मण्डलब्राह्मणोपनिपद्                          | १७३ वनदुर्गापनिपद्        |
| <b>१३७. मन्त्रिकोपनिपद् ( चूळिकोपनिपद् )</b>      | १७४. वराहोपनिषद्          |
| १३८. मल्लायुपनिषद्                                | १७५ वासुदेवोपनिपद्        |
| २३९ महानारायणोपनिषद् ( बृहन्नारायणोपनिषद्, उत्तर- | १७६. विश्रामोपनिपद्       |
| नारायणोपनिषद् )                                   | १७७ विष्णुहृदयोपनिषद्     |
| १४० महावाक्योपनिपद्                               | १७८. शरमोपनिषद्           |
| १४१. महोपनिषद्                                    | १७९. शाट्यायनीयोपनिषद     |
| १४२. माण्ड्रक्योपनिपद्                            | १८०. शाण्डिल्योपनिपद्     |
| १४३. माण्डूक्योपनिषत्कारिका                       | १८१. शारीरकोपनिषद्        |
| (क) आगम                                           | १८२ (१) शित्रसङ्कल्पो     |
| ( ख ) अछातद्यान्ति                                | १८३. (२) शिवसङ्कल्पो      |
| (ग) बैदथ्य                                        | १८४ शिवोपनिपद्            |
| (घ) अद्देत                                        | १८५. ग्रुकरहस्योपनिपद्    |
| १४४ मुक्तिकोपनिपद्                                | १८६. श्रीनकोपनिपद्        |
| १४५, मुण्डक्रोपनिपद्                              | १८७ श्यामोपनिपद्          |
| १४६ मुङ्लोपनिपद्                                  | १८८ श्रीकृष्णपुरुपोत्तमसि |
| १४७ मृत्युलाङ्गूलोपनिपद्                          | १८९. श्रीचकोपनिपद्        |
| १४८. मैत्रायण्युपनिपद्                            | १९०. श्रीविद्यातारकोपनिष  |
| १४९ मैत्रेय्युपनिपद्                              | १९१. श्रीस्कम्            |
| <b>.१५० यजोपत्रीतोपनिषद्</b>                      | १९२ व्वेताव्यतरोपनिपद्    |
|                                                   |                           |

योगकुण्डल्युपनिषद् योगचूडामण्युपनिषद् (१) योगतत्त्वोपनिपद् (२) योगतत्त्वोपनिष योगराजोपनिपद् योगशिखोपनिषद् योगोपनिषद् **प्रजक्ष्यामलारहस्योपनिषद्** राधिकोपनिषद् ( वाक्यात्मक ) राघोपनिषद् ( प्रपाठात्मक ) रामपूर्वतापिन्युपनिषद् रामरहस्योपनिषद् रामोत्तरतापिन्युपनिषद् **च्द्रहृदयो**पनिषद् **६द्राक्षजावालोपनिषद् ब्द्रोपनिपद्** उदम्युपनिषद् लाङ्गलोपनिपद् लिङ्गोपनिपद<u>्</u> वज्रपञ्जरोपनिषद् वज्रस्चिकोपनिषद् वनदुर्गापनिपद् वराहोपनिषद् वासुदेबोपनिपद् विश्रामोपनिपद् विष्णुहृदयोपनिषद् शरमोपनिषद् शाट्यायनीयोपनिषद् शाण्डिल्योपनिपद् **ग्रारीरकोपनिषद्** (१) शिवसङ्कल्पोपनिषद् (२) शिवसङ्करपोपनिषद् शिवोपनिपद् ग्रुकरहस्योपनिपद् शौनकोपनिपद् श्यामोपनिपद् श्रीकृष्णपुरुपोत्तमसिद्धान्तोपनिषद् श्रीचक्रोपनिपद् श्रीविद्यातारकोपनिपद् श्रीसूक्तम् **ब्वेताब्यतरोपनिपद्** 

| १९३ पोढोपनिमद्                     | २०७ मिद्धान्तमारोपनिपद्   |
|------------------------------------|---------------------------|
| •                                  | २०८ सीतोपनिपद्            |
| १९४ सद्वर्पणोपनिपद्                | २०९. सुदर्शनोपनिपद्       |
| १९५ सटानन्दोपनिषद्                 | २१०. सुवालोपनिपट          |
| १९६ सन्न्योपनिपद्                  | _                         |
| १९७. सन्यामोपनिपद् ( अध्यायात्मक ) | २११ सुमुख्युपनिपद्        |
| १९८ ,, (वाक्यात्मक)                | २१२ सूर्यतापिन्युपनिपद्   |
| १९९ सरस्वतीरहस्त्रोपनिपद्          | २१३. स्यॉपनिपद्           |
| २०० मर्बमारोपनिपद् ( मर्वाप० )     | २१४ मौभाग्यल्ध्म्युपनिपद् |
| २०१. स ह वै उपनिषद्                | २१५ स्कन्डोपनिपद्         |
| २०२ सहितोपनिपद्                    | २१६. म्वसवेद्योपनिपट      |
| २०३ साम्रहस्योपनियद्               | २१७. हयग्रीवोपनिपद्       |
| २०४ सावित्र्युपनिषद्               | २१८ हमपोढोपनिपद्          |
| २०५. सिद्धान्तविद्दलोपनिपद्        | २१९. हसोपनिपद्            |
| २०६ सिद्धाननशिखोपनिषद्             | २२०. हेर म्बोपनिपद        |
| • •                                |                           |

# उपनिषद् हिंदू-जातिके प्राण हैं

उपनिपद् हिंदू-जातिके प्राण है। यदि हिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिपदीके द्वारा ही रह सकती है। जिस समय भारतकी प्रत्येक सन्तान उपनिपदोंकी इस शिक्षाको कि, आत्मा अमर है—कभी मरता नहीं, याद रखता था और आत्माकी अमरतामें विश्वास रखता था, उम समय वह धर्म, गी, स्वज्ञाति, स्वधर्म और सम्यता-सस्हृतिकी रहाके लिये उद्धासके साथ मृत्युका आलिङ्कन करता था और प्राण देकर उन्हें बचाता था। इस प्रकार वह हिंदूधर्मकी पंताकाको ज्ञानने फहराता था, कभी झुकने नहीं देता था। यबनकालमें हजारों-लाखों क्षत्रियोंने धर्मरक्षा, चोटी जनेककी रक्षाके लिये सिर दे दिये। श्रीगुक्गोविन्दिसहजीके लाल दीवारोंमें हसते हसते जुने गये। मतीराम आरसे चीरे जानेपर भी हँसते रहे। बंदाबीरका माम नोचवाया गया, पर उसने उफ तक नहीं की। यह सब क्या था र यह था उपनिपदोक्ती शिक्षाका चमत्कार, जिससे आत्माकी अमरतामें विश्वास कर भारतीयोंने धर्म-देशके लिये मर-मिटना सीरा। था। जिम दिनसे हमने उपनिपदोसे मुख मोड़ा और गढे साहित्यको अपनाया, तभीसे हमारा घोर पतन हो गया। अत. यदि फिरमे भारतका और हिंदू-जातिका उत्थान करना है तो उपनिपदोकी शरणमें आना होगा और आत्माकी अमरतामें की पक्ष ही परमातमानी व्यापकतापर विश्वाम कर शरीरका मोह दूर करना होगा। महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्यदेवने भी हिंदू-जातिका घोर पतन होते देरा कलि-स्तरणोपनिपद्का सहारा ले उसके बताये हुए महामन्त्र—

#### हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—का जप और इसीका कीर्तन कराकर लोगोंको जगाया । श्रीहारिनामके वलपर हिंदू-जातिक्वा कर विस्ताया । किल्पावनावतार गोखामी श्रीतुल्सीदासजी महाराजने श्रीरामनाम-मिहमाको जान न्वय तो प्रभु श्रीरामका साक्षात्कार किया ही, लाखोंको श्रीरामनाम-मन्त्र देकर सन्मार्गपर लगाया और देश-धर्मकी हुवती नेयाको वचाया । इस प्रकार हिंदू-जाति जिम समय उपनिषदोंके वताये मार्गपर चलती थी, उन्नतिके शिरारपर थी और जिम दिन इमने इनसे मुख मोझा, इसका पतन हो गया। आज भी यदि हिंदू-जाति अपनी भूलको समझ ले और उपनिषदोंके मार्गपर चले तो इममे तिनक भी सन्देह नहीं कि यह पुनः सची उन्नतिके दिखरपर पहुँच जायगी।

#### अध्यात्मवाद

( रचियता—प॰ श्रीरघुनायप्रमादजी शास्त्री 'साधक' )

जागो पुनः अमर भारतमें, ओ अजेय अध्यातमवाद ! देश-जाति-जनता-उर-नभमें, आज धिरे घन-सघन-विपाद ।

अनाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडनकी रणभेरी है। अपना स्वत्व सुरक्षित करने, पर-विनाशकी ढेरी है।

सर्वे स्वत्व संरक्षित करने, हरने आततायी अतिवाद , निर्मय रण-प्रांगणमें आकर, गाओ ब्राह्मी-विजयनिनाद ।

ओ अजेय अध्यातमवाद!

भेद-भाव वहु भाँति भरे हैं, वन्धु-भावना छुप्त हुई। सहयोगिता, सुसेवा, समता, प्रेम-भावना सुप्त हुई।

अन्तर्दाह कलह-कायरता, कलुपित काम-क्रोध दुर्वाद। आकृर शीव्र समाज जातिके, दुर करो सव निय विवाद।

यो अजेय अध्यात्भवाद !

विविध मर्तोके पन्थ-प्रवर्तन, गतिमय वहु विध अग ज्गमें। व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते खयं सिद्ध वन प्रति पगमें।

किन्तु मानवोंको कर पाये वे गत-संशय तनिक न आज। ओ वेदान्तकेसरी ! गर्जन करो, मिटा दो गीदङ्गाज।

ओ अजेय अध्यात्मवाद!

वर्गवाद, श्रमवाद अनेकों, वर्तमान जगतीतलमें। संवर्ष-भूमिका रचते, नित उत्पाती प्रतिपलमें। शान्त, महाप्रमु शंकरके ओ! चिरपरिचित अद्वैतवाद। करो समन्वय सभी वर्गके, करके यावत् शान्त विवाद।

ओ अजेय अध्यातमवाद !

व्यापक आत्म-तत्त्व चेतनका, मानवको दे करके झान। ऐक्य-भावना-निष्ठ, इष्ट हो, 'साधक' विश्व-जगत् उत्थान।

आदिस्रोत कल्याण ! ध्यानमय श्रवण समुत्सुक शुभ संवाद । सरस-सुधा-सम-वरद प्राप्त कर सरसित, सागर-सम आह्वाद । जागो पुनः श्रमर भारतमें—ओ अजेय अध्यात्मवाद !

ओ अजेय अध्यात्मवाद !

# बृहदारण्यकोपनिषद्में ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री

(लेखक-माचार्य वी० आर० श्रीरामचन्द्र दीक्षितार एम्० ए०)

भारतवर्षकी वास्तविक प्रतिमा यहों के प्राचीन ऋषिसुनियों में पायी जाती है। उनकी दृष्टि बढ़ी दूरदर्शिनी थी।
वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूपमे देखते थे। इन्हीं ऋषिसुनियों की कृपासे वह वैदिक एव वैदान्तिक वास्त्रय उपलब्ध
हुआ है, जिसे आज हम बढ़ी कि के साथ एक निधिक रूपमे सँजोते हैं। इस वास्त्रयमें उपनिषद् साहित्यका बहुत ऊँचा
स्थान है और उसका यह गौरव न्याय्य भी है।
उपनिषदों में बृहदारण्यको पनिषद् एक विशेष स्थान रखता है।

उपनिषदोंकी महत्ताका पार पाना दुप्कर है। उनकी गणना उस श्रेणीके साहित्यमें की जा सकती है, जिसका सजन तब होता था, जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति-प्रधानतया राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिज्ञ अपने कठिन कर्मठ जीवनके बाद वन्य आश्रमोंमें चले जाते थे और मोक्षकी आकाह्वासे अपने जीवनके सन्ध्याकालको भजन-ध्यानमें व्यतीत करते थे । उन आश्रमोंमें उन शिष्ट नरेशों एवं विद्वान् ब्राह्मणोंके बीच जो वार्तालाप होता था, उसे माबी सन्ततिके हितार्थ लिपिवद्ध कर लिया जाता था। उपनिषद् शब्दके वाच्यार्थ निकट उपवेशनसे ही उपनिपदोंके उद्भवकी उपर्युक्त सम्भावनाका सङ्केत मिल जाता है। उपनिपदोंके नामोंसे ही उनको जन्म देनेवाले मौगोलिक प्रदेशोंका भी सङ्केत मिलता है और यह भी पता चलता है कि सबका लक्ष्य उसी एक दुरिंगम महान् तत्त्व अर्थात् आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन और निर्णय करना है । उपनिषदोंमे मुख्यतया पुनर्जन्मके सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है । इस सिद्धान्तका धर्म अथवा इतिहासकी अपेक्षा हिंदू-दंशेंनसे अधिक सम्बन्ध है। सक्षेपमे यह सिद्धान्त इमे बतलाता है कि सभी प्राणियोंके हृदयमे एक ही परमात्माका निवास है, जो अमर और अविनाशी है। शरीरके शान्त हो जानेपर उसमे रहने-वाला देही उसको त्यागकर दूसरे शरीरमे प्रदेश कर जाता है। इसिलये वास्तवमे मृत्यु शरीरकी होती है, आत्माकी नहीं। इस तथ्यका अर्थात् आत्माकी अमरताका किसको ज्ञान हो बाता है, वह जीवन-मरणके चक्करसे छूटकर ब्रह्मसे एकत्व माप्त कर लेता है।

बृहदारण्यकका शाब्दिक अर्थ है एक विशाल वनसे सम्बन्धित । ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदर्शना- भिलापी विद्वत्समाजने इस ग्रन्थरका किसी वृहद्दनमें जनम् दिया होगा, जो प्राचीन भारतमें पर्याप्त प्रसिद्ध था । आज यह कहना सम्भव नहीं है कि वह वन कीन मा था तथा किस युगमें यह ग्रन्थ लिसा गया था। यह प्रमाणभूत वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन और काण्य नामक दो शासाओं में प्राप्त है, पर श्रीश्रद्धराचार्यजीने अपनी भाष्यरचनाके लिये काण्य गाखाके पाठकों ही ग्रहण किया है। यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण उपनिपदोंकी कोटिमें आता है। मधु, याजवल्बय और सिल्ह नामसे इसके तीन स्वण्ड है। पर हम इस उपनिपद्में यजन तत्र प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार करेंगे।

#### अश्वमेध

प्रथम अध्यायके आरम्भमें ही अश्वमेध यंका उल्लेख है । वास्तवमें प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम प्रण्डका नाम ही अश्वब्राहाण है । इसमें यंकीय अश्वके कारीरको यज्ञके अधिष्ठातृ देवता प्रजापितका विराट् देह मानकर वर्णन किया गया है । अधिम प्रक वेदिक यंक है । कर्ध्वलोकोंमें सबसे कॅचे ब्रह्मलोककी प्राप्ति ही इसके अनुष्ठानका उद्देय होता है । पर यह स्थिति नित्य नहीं है । यज्ञ करनेवालेको फिर जन्म लेना पड़ता है और आग्राममन्से उसे तबतक मुक्ति नहीं मिलती, जग्रतक कि वह अज्ञानपर विजय पाकर ब्रह्मके साथ एकाकार नहीं हो जाता।

वैदिक सहिताओं में उद्घितित तीन कर्म ऐसे हैं, जिनका स्वरूप राजनीतिक है। इन कमांका राज्याभिषेक-सरकारते घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजस्य यक्तके अनुप्रानसे मनुष्य राजा बनता है। इसल्यि जैसा कि मैंने अपने 'Hindu Administrative Institutions' नामक ग्रन्थम कहा है, यह यज राजाके लिये राज्याधिकार ग्रहण सरकार है। वाजपेय यक्का करनेवाला सम्राट्की पदवी प्राप्त करता है। स्मृतिकार काल्यायनने राजस्यसे वाजपेय यक्की श्रेष्ठता बतायी है। शतपथ ब्राह्मणमें राजस्य यक्का विस्तृत वर्णन मिलता है। वाजपेयकी महत्ता-का वर्णन भी इस ग्रन्थमें पाया जाता है।

ं अश्वमेधका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था। प्रत्येक प्रतापी नरेशसे यह आझा की जाती थी कि वह इस इन्द्रपद

(१)१५११.२,(२)५२,(३)५१.८,

प्रदान करनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यज्ञका खरूप बड़ा जटिल है, फिर भी एगोलिंग (Eggeling) के शब्दोंमें यह एक राजकीय महोत्सव था। इस यज्ञके मूलका हमें कोई पता नहीं है। पर ऋग्वेदमे, यहाँतक कि पहले ही मण्डल (१। १६२-१६३) में इसका उल्लेख मिलता है। अश्वमेधका, जिसका जतपथ्याह्मणके १३ व खण्डमें निरूपण किया गया है, महामारतमें भी रोचक वर्णन मिलता है। वहाँ पाण्डवोंने बड़े समारोहसे इसे किया है। उक्त इतिहास ग्रन्थमें इस प्रसङ्गके अन्तमें लिखा है अश्वमेध यज्ञमानको समस्त पापकमों और दुष्कृतोंसे मुक्त कर देता है। पर प्राय इसका अनुष्ठान विश्व-विजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था। दूसरे शब्दोंमें इसका यह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्णको अपने शासनाधीन म्मण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको अखिल पृथ्वीका अधिपित मानते थे।

उपनिषदींका प्रधान विषय ब्रह्मजान है और इसको प्राप्त करनेके लिये उन विधियों और साधनोंका उल्लेख किया गया है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर ब्रह्मत्व लाभ करें । प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम अग्नि-ब्राह्मण है । इसमें अश्वमेष्ठमं प्रयुक्त होनेवाली अग्निकी उत्पत्ति और स्वरूपका वर्णन है । यहाँ ध्यानपर भी जोर दिया गया है । जैसे यजीय अश्वका प्रजापतिके रूपमे ध्यान किया जाता है, वेसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना चाहिये । बृहदार ध्यकोपनिपद्ने इस वैदिक अनुष्ठानको प्रत्येक सच्चे क्षत्रियके लिये विधेय बताया है । ऐतिहासिक कालमें भी पुष्यमित्र, शुङ्ग और समुद्रगुप्त आदि राजाओंने इस महान् यज्ञको किया था और इस प्रकार विजित प्रदेशोंपर अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी । इसका अनुष्ठान ईम्बी सन्की दसर्वी वाताब्दीके आसपास वट हुआ प्रतीत होता है ।

धर्म

'धर्म' बान्द बड़ा व्यापक और विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त
होता है। इससे सदाचारके विविध स्वरूपोंका बोध होता है।
प्रत्येक मत एव सम्प्रदायका एक विद्याप्ट धर्म होता है।
इसीको हम हिंदू-धर्म, वौद्ध-धर्म या जेन-धर्म आदि नामोंसे
पुकारते हैं। परत एक हिंदूके लिये सभी कुछ धर्म है, क्योंकि
उसका सत्यमं विश्वास है। ससारकी सृष्टिके समय केवल
मात्र एक विराट् था। इस विराट्ने अपनेको एकाकी पाया
और अपने हितक लिये एव परिणामतः जगत्के हितार्थ

उसने न केवल स्त्री-पुरुषों की वर इतर जीवों तथा अन्य पदार्थोंकी सृष्टि की । फिर भी उसको सतीप नहीं हुआ, तब उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की । तत्पश्चात् क्षत्रियोकी उत्पत्ति हुई, जिन्हें रक्षाका भार सीपा गया। क्षत्रियोंको ऐसे विशेष गुणोंसे विभूपित किया गया, जिनकी ब्राह्मण भी प्रशसा करते हैं। राजसूय यज्ञमे ब्राह्मणका आसन सदैव नीचे रहता है, यद्यपि क्षत्रियोंको प्रकट उन्होंने ही किया है। यज्ञके समाप्त हो जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था । ऐसा किये विना वह अपने मूलको ही नप्ट करनेवाला हो जायगा। क्षत्रियकी राजाके रूपमे प्रतिष्ठा होती थी। इस वर्णकी सृष्टिके बाद भी धनका अभाव प्रतीत हुआ। जिसके विना यज्ञादिका सपूर्ण होना असभव था। अतः वैश्योंकी उत्पत्ति हुई। किंतु विराट्को जीवनमे ऐश्वर्यसम्पन्न होनेके लिये एक भृत्यकी भी आवश्यकताका अनुभव हुआ। अतएव शूद्र जातिका आविर्भाव हुआ । इस वर्णके अधिष्ठातृ देवता पूषण हैं। इसका वाच्यार्थ है 'पोपण करनेवाली।'

यह वर्णधर्मका ही वर्णन है। इससे हमें यह मान छेना चाहिये कि समाजका चार वर्णोंमें विभाजन एक वैदिक व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह भी मानना चाहिये कि यह मनुष्यकृत नहीं, भगवत्कृत है। ऋग्वेदके पुरुषस्क्त है। इस वातका प्रमाण मिल जाता है। वैदिक कालके बादके साहित्यमें एतिद्विपयक प्रचुर प्रमाणोंका तो कहना ही क्या है। इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्गीतामें कहते हैं—

#### 'चातुर्वण्यं मया सप्टं गुणकर्मविभागशः।'

आधुनिक विद्वान् 'सुप्टम्' शब्दके वास्तविक तात्पर्यको विना समझे ही इमकी इस प्रकारसे असदालोचना करते हैं—मानो यह व्यवस्था मगवान् की नहीं, विलक्ष भारतीय प्राचीन पूर्वजोंकी वनायी हुई हो। यदि और कुछ नहीं तब भी यह एक दृढ आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमे आधुनिक सम्यताके प्रतियोगिता, योग्यतमावशेप आदि कई निकृष्ट दोपोंका सर्वथा अमाव था। दु.खकी वात है कि यह व्यवस्था धीरे-धीरे मिट रही है और अव्यवस्थाग्रस्त जगत्की दुरवस्था और भी बढती जा रही है। जबतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका, जिसको ससार स्वीकार कर छे, पुनर्निमाण नहीं कर छेंगे तबतक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिक दोपोंका, जो आज हमारे सामने उपस्थित है, सन्तोपजनक परिहार नहीं होगा, चाहे इस कितने ही समा-सम्मेलन कर छें।

<sup>(</sup>१) शतपथनाह्मण १२ ७. १

<sup>( ? ) ? 8. 20. 2.</sup> 

00%000 --

बृहदारण्यकोपनिपद्में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, नैस्य एव शुद्ध आदि चारों वणांकी सृष्टि कर छेनेके बाद भी विराट्को पूर्ण सतोप नहीं प्राप्त हुआ। उसके मनमे यह आश्रद्धां छिपी हुई थी कि क्षत्रिय लोग उच्छृङ्खल हो जायेंगे । उनको नियन्त्रणमे तथा अपने उचित स्थानपर स्थिर -रखनेके लिये धर्मकी उत्पत्ति हुई और सच्चे क्षत्रियको बंताया गया कि धर्म ही राजाओं का भी राजा है। दूसरे शब्दों मे वर्मसे बड़ा और कुछ नहीं था। चाहे कोई राजा कितना भी शक्तिशाली हो, धर्मका अनुशासन मानना उसके लिये अनिवार्य था । दुर्वेल व्यक्ति भी धर्मकी बरणमे लाकर त्राण पा सकते थे। उपनिपदोंके अनुसार वर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। किसी वस्तुके सैद्धान्तिक जानका नाम सत्य है, पर आचरणमे छानेपर वही धर्म कहा जाता है। किसी विशेष धर्मका आचरण करनेके लिये मनुप्यको पहले चारी वर्णोंमेसे किसी एकसे सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये, क्योंकि अत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है।

यह कहा जा चुका है कि धर्मसे वढकर कुछ नहीं है और धर्म ही राजाओंका भी राजा है। इसका यह अर्थ हुआ कि राजाओंका कर्तन्य नयी धाराओंको बनाना नहीं है, वर पूर्वनिश्चित नियमोंको ही जासनन्यवहारमें लाना है। अत. राजाका कर्तन्य धर्मकी न्याख्या करके निर्णय देना है। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदू कालके भारतवर्षमें कोई धारासमा नहीं थी। वास्तवमें उल्लेखके योग्य कोई धारा-निर्माण-विभाग नहीं था। राजाको अनीति मार्गपर जानेसे रोक्तनेक कई उपायोंमेंसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोंक अनुसार ही शासन करनेको वाध्य किया जाता था। इन विधानोंके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोंके (ब्राह्मणोंके) हाथमे था।

### उपनिषद्में आये हुए कुछ नाम

वृहदारण्यकोपनिपद्में आये हुए कई नामों मेंसे याज्ञवस्त्रय एव जनक वैदेहका नाम मुख्यरूपसे उल्लेखनीय है। गर्ग कुलके भी एक वगजका उल्लेख है, जिसने कागीके किन्हीं राजा अजातशत्रुसे मिलकर उन्हें ब्रह्मसम्बन्धी वास्तविक सत्यका उपदेश किया था (अध्याय २-१)। कुछ अन्य व्यक्तियोंके

नाम भी है जैसे विश्वामित्र और जमद्भिः गौतम और भरद्वाजः वसिष्ठ और करवप, अत्रि और मेत्रेयी । यह मेत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषिकी पत्नी थी । उपनिपद्के दूसरे अध्यायके चौथे ब्राह्मणमें जो कथा है, उसका समावेदा आत्म विद्याकी प्राप्तिके लिये त्यागर्की आवश्यकता बतानेके लिये किया गया है, याज्ञवहस्य और मैत्रेयीका सवाद है। इस सलापका निप्कर्प यह है कि केवल आत्मा ही भ्यानीय है। एक इतिहासका विद्यार्थी इससे इस निरचयपर पहुँचता है कि ये न्यक्ति बृहदारण्यकोपनिपद्की रचनाके पूर्वके एक युगर्मे विद्यमान थे। उनमेंसे कुछ प्रमिद्ध वैदिक ऋपि है। मंत्रेयी इस वातके उदाहरणके रूपमे उपस्थित की जा सकती है कि वैदिक कालमे भारतवर्षमें सियाँ न केवल शिक्षित और सस्कृत ही होती थी, परतु वे आत्मजानकी प्राप्तिम भी स्वतन्त्र थीं । यह महना भूल है कि वे अदिक्षित, अन और पराधीन थीं । यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्या याजवल्क्य-स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे ऋषि हैं। जिनका उल्लेख उपनिपद्मे हुआ है। याज्ञवल्क्य स्पृतिको ध्यानसे देखनेपर यह पता चलता है कि इसका आचार, ब्याहार और प्रायश्चित्त नामक तीन राण्डोंमें विभाजन एक ऐसी प्रणाली है जो पीछेकी अपेशा प्राचीन धर्म शास्त्रोंम ही अधिक पायी जाती है। मेरी नम्मतिमे यह स्मृति जिस रूपमे प्राप्त है, वह पर्याप्त पहलेकी रचना है, सम्भवतः कौटिन्यके अर्थशास्त्रसे भी पूर्वेकी । यद्यपि अपने वर्तमान स्वरूपमें यह प्रन्थ आदिसे अन्त-तक ऋषि याजवल्क्यकी ही रचना न भी हो, पर यह विल्कुल सम्मव है कि यह याज्ञवल्क्यके सम्प्रदायकी वस्तु हो और सम्भातः उनके किसी उत्साही गिप्यद्वारा लिपियड हुई हो ।

बृहदारण्यको स्वरूप, इसके विषय तथा ज्ञातपथ बाह्मणका अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिमें इसके रचना कालको आठवीं और सातवीं द्यातव्दी ईसापूर्व माना जाता है। परतु इसका रचनाकाल चाहे जो भी हो, यह अन्य है अत्यन्त प्राचीन। विश्वमें व्याप्त मायापर विजय पानेका सर्वोत्तम साधन क्या है—-यही इसका प्रतिपाद्य विषय है और अन्तमे यह इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि परमातमाका जान हुए बिना मायापर विजय सम्भव नहीं।

# 'शावा ेपि षदु

यह ईंगावास्योपनिषद् गुक्कयजुर्वेदसहिताका चालीसवाँ अध्याय है । मन्त्र-भागका अश होनेसे इसका विशेप महत्त्व है। इसीको सबसे पहली उपनिषद् माना जाता है। शुक्लयजुर्वेदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका निरूपण हुआ है । यह उस काण्डका अन्तिम अभ्याय है और इसमें भगवँतत्त्वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसके पहले मन्त्रमें 'ईशा वास्यम्' वाक्य आनेसे इसका नाम 'ईशावास्य' माना गया है ।

शान्तिपाठ . ॐ पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ \*

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ=सचिदानन्दघन, अदः=चह परब्रहा; पूर्णम्=सव प्रकारसे पूर्ण है, इदम्=यह ( जगत् भी ), पूर्णम्=पूर्ण ( ही ) है; ( क्योंकि ) पूर्णात्=उस पूर्ण ( परब्रह्म )मे ही; पूर्णम्=यह पूर्ण, उदच्यते=उत्पन्न हुआ है, पूर्णस्य=पूर्णके, पूर्णम्=पूर्णको, आदाय=निकाल छेनेपर ( भी ), पूर्णम्=पूर्ण, एव=ही, अवशिष्यते=वच रहता है।

व्याख्या-वह सिचदानन्दघन परब्रह्म पुरुपोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है । यह जगत् भी उस परब्रह्मसे पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुपोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रहाकी पूर्णतासे जगत् पूर्ण होनेपर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है । उस पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही वच रहता है ।

त्रिविध तापकी शान्ति हो।

#### ईशा वास्यमिद्र सर्वं यत्किश्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृधः कस्य खिद् धनम् ॥ १ ॥

जगत्याम्=अखिल ब्रह्माण्डमें, यत् कि च=जो कुछ भी, जगत्=जड-चेतनखरूप जगत् है, इदम्=यह, सर्वम्=समसः ईशा=ईश्वरसे, वास्यम्=न्याप्त है, तेन=उस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्यक्तेन=त्यागपूर्वक, भुक्षीथाः= ( इसे ) भोगते रहो, मा गृथः=( इसमें ) आसक्त मत होओ, ( क्योंकि ) धनम्=धन--भोग्य-पदार्थ, कस्य स्वित्= किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है ॥ १ ॥

व्याख्या-मनुष्योंके प्रति वेद भगवान्का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत् तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्, सर्वज, सर्वकल्याण-गुणस्वरूप परमेश्वरसे न्यास है, सदा सर्वत्र उन्हींसे पग्पिण है ( गीता ९ । ४ ) । इसका कोई भी अग उनसे रहित नहीं है ( गीता १० । ३९,४२ ) । ऐसा समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए—सदा-सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत्में त्यागमावसे केवल कर्तव्यपालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपमोग करो अर्थात् यज्ञार्य--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोंका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसने दो, इसीमे तुम्हारा निश्चित कल्याण है ( गीता २ । ६४; ३ । ९; १८ । ४६ )। वस्तुतः ये मोग्य-पदार्थ किसीके भी नहीं हैं । मनुप्य भूलसे ही इनमें

<sup>#</sup> यह मन्त्र गृहदारण्यक उपनिषद्के पाँचवें अध्यायके प्रथम त्राह्मणकी प्रथम कण्डिकाका पूर्वार्द्धरूप है।

ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके लिये इनका उपयोग होना चाहिये 🕫 ॥ १ ॥

#### कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्र समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

कर्माणि=गास्त्रनियत कर्मोंको, कुर्वन्=( ईश्वरपूजार्थ ) करते हुए; एव=ही, इह=इस जगत्मं, शतम् समाः=सौ वर्गोत्क, जिजीविपेत्=जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, एवम्=इस प्रकार (त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये ), कर्म=िकये जानेवाले कर्म, त्विय=तुझ, नरे=मनुष्यमें, न लिप्यते=लिप्त नहीं होंगे; इतः=इससे ( भिन्न ), अन्यथा=अन्य कोई प्रकार अर्थात् मार्ग, न अस्ति=नहीं है ( जिनसे कि मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके ) ॥ २ ॥

व्याख्या—अतएव समस्त जगत्के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान् सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शास्त्रनियत कर्तव्यकमोंका आचरण करते हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो—इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्मका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवल यज्ञार्थ—परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं—भोग मोगनेके लिये नहीं। कर्म करते हुए कर्मोमें लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्मवन्थनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २। ५०, ५१, ५। १०)।। २।।

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मफलरूप जन्मवन्थनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गकानिर्देश करके अब इसके विपरीत मार्गपर चरने उले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हैं—

#### असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । ता ५ सते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥

असुर्याः=असुरोंके, (जो) नाम=प्रसिद्ध, लोकाः=नाना प्रकारकी योनियाँ एवं नरकरूप लोक हैं; ते=वे सभी; अन्धेन तमसा=अज्ञान तथा दु'ख-क्लेशरूप महान् अन्धकारसे; आवृताः=आच्छादित हैं, ये के च=जो कोई भी; आत्महनः=आत्माकी हत्या करनेवाले, जनाः=मनुष्य हों; ते=वे; प्रेत्य=मरकर; तान्=उन्हीं भयद्भर लोकोको; अभिगच्छिन्ति=वार-वार प्राप्त होते हैं ॥ ३॥

व्याख्या—मानव शरीर अन्य सभी गरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एव वह जीवको भगवान्की विशेष क्रपासे जन्म-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके लिये समर्पण नहीं करते और कामोपमोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंकी आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकारसे भी केवल विपयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते हैं, वे वस्तुत, आत्माकी हत्या करनेवाले ही हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं तो रहे हैं वर अपनेको और भी अधिक कर्मवन्धनमें जकड़ रहे हैं। इन काम भोग-परायण लोगोंको,—चाहे वे कोई भी क्यों न हों, उन्हें चाहे ससारमें कितने ही विगाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हों,—मरनेके वाद उन कर्मोंके फलस्वरूप वार-वार क्कर-शूकर, कीट-पतगादि विभिन्न गोक-सन्तापपूर्ण आसुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें भटकना पड़ताहै। (गीता १६। १६, १९, २०) इसीलिये श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपनेद्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना चाहिये (गीता ६। ५)॥ ३॥

सम्बन्ध—जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हैं, जिनका सतत सारण करते हुए तथा जिनकी पूजाके लिये ही समस्त कर्म करने चाहिये, वे कैसे हैं १ इस जिज्ञासापर कहते हैं—

कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ ऐसा माना है—

इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ यह जगत् है, सब ईश्वरसे ज्याप्त है। उस ईश्वरके द्वारा तुम्हारे लिये जो त्याग किया गया है अर्थात् प्रदान किया गया है, उसीको अनासक्तेरूपसे मोगो। किसीके भी धनकी इच्छा मत करो।

#### अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्तुवन् पूर्वमर्षत् । तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिश्वा द्घाति ॥ ४ ॥

(तत्)=ते परमेश्वर; अनेजत्=अचल; एकम्=एक; (और) मनसः=मनसे (भी), जवीयः=अधिक तीव्र गितियुक्त है, पूर्वम्=सवके आदि, अर्षत्=जानस्वरूप या सवके जाननेवाले हैं, एनत्=इन परमेश्वरको, देवाः=इन्द्रादि देवता भी, न आप्नुवन्=नहीं पा सके या जान सके है, तत्=वे (परव्रह्म पुरुषोत्तम), अन्यान्=दूसरे, धावतः=दौड़ने-वालोको, तिष्ठत्=(स्वय) स्थित रहते हुए ही; अत्येति=अतिक्रमण कर जाते हैं, तिस्मन्=उनके होनेपर ही—उन्हींकी सत्ता-शिक्ति, मातरिश्वा=जायु आदि देवता, अपः=जलवर्णा, जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रभृति कर्म, द्धाति=सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४॥

व्याख्या—वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान् परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मनसे भी अधिक तीव वेगयुक्त हैं। जहाँतक मनकी गित है, वे उससे भी कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञानस्वरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं। पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण-रूपसे नहीं जान सकते (गीता १०। २)। जितने भी तीव वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्तिभर परमेश्वरके अनुस्थानमें सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते। असीमकी सीमाका पता ससीमको कैसे लग सकता है १ विलक वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राणि-प्राणधारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अशमात्र ही है।। ४।।

सम्बन्ध-अव परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा न्यापकताका प्रकारान्तरसे पुन वर्णन करते हैं-

#### तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तद्व सर्वस्थास्य बाह्यतः॥५॥

तत्=ने; एजित=न्नले हैं; तत्=ने; न एजित=नहीं चलते, तत्=ने, दृरे=दूरसे भी दूर हैं; तत्=ने, उ अन्तिके= अत्यन्त समीप हैं; तत्=ने, अस्य=इस, सर्वस्य=समस्त जगत्के, अन्तः=भीतर परिपूर्ण हैं, ( और ) तत्=ने, अस्य=इस, सर्वस्य=समस्त जगत्के; उ वाह्यतः=नाहर भी हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, एक ही कालमे परस्परिवरोधी भाव, गुण तथा किया जिनमे रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिन्त्य शिक्ति मिहिमा है। दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा सकता है कि मगवान् जो अपने दिव्य परम वाममें और लीलाधाममें अपने प्रिय मक्तों को सुख पहुँचाने के लिये अप्राकृत सगुण-साकार रूपमे प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है, और निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वथा अचल स्थित हैं, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे रहित मनुष्योंको कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से दूर हैं, और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वही हैं और समीप-से-समीप भी वही हैं; क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत्के परम आधार हैं और परम कारण हैं, इसलिये वाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। ॥ (गीता ७। ७)॥ ५॥

कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ इस प्रकार माना है—

यह आत्मतत्त्व अचल रहकर ही चलता हुआ-सा जान पहुंता है, अज्ञानियोंके लिये अप्राप्य होनेसे वहुत दूर है और ज्ञानियोंका आत्मा होनेसे समीप है। महाकाशमें घटाकाशकी मौति भीतर और वाहर भी वही है।

एक दूसरे विद्वान् यह अर्थ करते हैं---

सम्बन्ध-अव अगले दो मन्त्रोंम इन परब्रह्म परमेश्वरको जाननेवाठे महापुरुवकी स्थितिका वर्णन किया जाता है-

#### यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपञ्चति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्रगुप्सते ॥ ६ ॥

तु=परतु, यः=जो मनुष्य, सर्वाणि=सम्पूर्ण, भूतानि=प्राणियोको, आत्मनि=परमात्मामे, एव=ही; अनुपश्यित=निरन्तर देखता है, च=और, सर्वभूतेषु=सम्पूर्ण प्राणियोंमे, आत्मानम्=परमात्माको (देखता है); ततः= उसके पश्चात् (वह कभी भी), न विजुगुष्सते=िकसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥

व्याख्या—इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परव्रहा पुरुपोत्तम परमात्मामें देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेप कर सकता है १ वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ (गीता ६। २९-३०) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है \*॥ ६॥

#### यसिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपञ्यतः॥७॥

यस्मिन्=िजस स्थितिमें, विजानतः=परब्रह्म परमेश्वरको भलीभाँति जाननेवाले महापुरुपके ( अनुभवंग ), सर्वाणि= सम्पूर्ण, भूतानि=प्राणी, आत्मा=एकमात्र परमात्मखरूप, पव=ही; अभूत्=हो चुकते ह, तत्र=उस अवस्थामें; ( उस ) एकत्वम्=एकताका—एकमात्र परमेश्वरका, अनुपरयतः=िनरन्तर साक्षात् करनेवाले पुरुपके लिये; क.=कीन-सा; मोहः= मोह ( रह जाता है और ), कः=कौन-सा, शोकः=शोक ! (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है) ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको मलीमाँति पहचान लेता है, तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है—तब यह प्राणिमात्रमे एकमात्र तत्व श्रीपरमात्माको ही देखता है। उसे सदा सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते रहते हैं और इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती। लोगोंके देखनेमें वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुत. अपने प्रभुमे ही क्रीड़ा करता है (गीता ६। ३१)। उसके लिये प्रभु और प्रभुकी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता †॥ ७॥

सम्बन्ध-अब इस प्रकार परमप्रमु परमेश्वरको तत्त्वसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेका फरु बतलाने हे-

#### स पर्यगाच्छक्रमकायमत्रणमस्नाविरः ग्रुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीपी परिमुः स्त्रयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥

सः=वह महापुरुष, शुक्रम्=( उन ) परम तेजोमय, अकायम्=स्क्ष्मगरीरसे रहित; अवणम्=छिद्ररहित या क्षत-रहित, अस्ताविरम्=शिराओंसे रहित—स्थूल पाञ्चमौतिक गरीरसे रहित, शुद्धम्=अप्राकृत दिव्य सचिदानन्दस्यरूप; अपाप-

दूसरे सब उससे भय-प्रकम्पित रहते हैं, पर वे किसी के भयसे नहीं कापते। वे दूर भी है, समीप भी हैं, सबके भीतर

- कुछ मादरणीय विद्वान् इस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार करते हैं—
- (१) जो मुमुक्षु सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने आत्मासे पृथक् नहीं देखता और उन प्राणियोंके आत्माको अपना ही आत्मा जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने आत्माखरूपको देखनेवाला पुरुप किसीसे भी घृणा नहीं करता।
- ( > ) जो पुरुष सब प्राणियोंको परमात्मामें और सब प्राणियोंमें परमात्माको देखता है, वह निर्मय हो जाता है। फिर वा
  - † कुछ आदरणीय विद्वान् इसका ऐसा मावार्थ मानते हैं—

जिस समय आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्त्वको जाननेवालेकी दृष्टिमें समस्त प्राणी आत्मभावको ही प्राप्त हो गये होते हैं उस समय अथवा उस आत्मामें कहाँ मोह रह सकता है और कहाँ शोक ?

विद्धम्=ग्रुभाग्रभकर्म-सम्पर्कग्र्न्य परमेश्वरको, पर्यगात्=पात हो जाता है, (जो) कविः=सर्वद्रष्टा, मनीपी=सर्वज एव जानखरूप, परिमू:=सर्वोपिर विद्यमान एवं सर्वनियन्ता; स्वयम्भू:=स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं (और), शाश्वतीभ्यः= अनादि, समाभ्यः=काल्से, याधातध्यतः=सव प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य, व्यर्थान्-सम्पूर्ण पदायोंकी, व्यद्धात्= रचना करते आये है ॥ ८॥

व्याख्या—उपर्युक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला महापुरुप उन परब्रह्म पुरुपोत्तम सर्वेश्वरको प्राप्त होता है, जो ग्रुमाग्रुम कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चमौतिक अख्यि-शिरा-मासादिमय पड्विकारयुक्त स्थूल देहसे रहित, छिट्ररहित, दिव्य ग्रुद्ध सचिदानन्दघन है, एवं जो क्रान्तदर्शी—सर्वट्र्या है, सबके जाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति और कर्मपरवश नहीं, वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं। तथा जो सनातन काल्से सब प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य रचना और विमाग-व्यवस्था करते आये हैं कि ॥ ८॥

सम्बन्ध—अव अगरे तीन मन्त्रोंमें विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया जायगा । इस प्रकरणमें परव्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिक साधन 'ज्ञान'को विद्याके नामसे कहा गया है और स्वर्गादि कोकोंकी प्राप्ति अथवा इस कोकके विविध मोगैश्वर्यकी प्राप्तिक साधन 'कर्म'को अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म—दोनोंके तत्त्वको महीमाँति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य ही इन दोनों सावनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तिक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यया नहीं—इस रहस्यको समझानेके लिये पहले उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी दुर्गीतिका वर्णन करते हैं—

#### अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याग्रुपासते। ततो भृय इव ते तमो य उ विद्याया रताः॥९॥

ये=जो मनुष्य; अविद्याम्=अविद्याकी; उपासते=उपासना करते हैं, ते=वे, अन्धम्=अज्ञानखरूप, तमः=वोर अन्धकारमें, प्रविद्यान्ति=प्रवेश करते हैं, (और) ये=जो मनुष्य, विद्यायाम्=विद्यामे, रताः=रत हे अर्थात् ज्ञानके मिथ्याभिमानमे मत्त हैं,ते=वे,तत=उससे, उ=भी,भूयः इव=मानो अधिकतर, तमः=अन्धकारमे (प्रवेश करते हें)॥९॥

व्याख्या—जो मनुष्य मोर्गोमें थाएक होकर उनकी प्राप्तिके साधनरूप अविद्याका—विविध प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मोके फल्फ्लरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त होते हैं । वे मनुष्य-जन्मके चरम और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप ससारके प्रवाहमें पढ़े हुए विविध तापींसे सतप्त होते रहते हैं ।

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्त करणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मोंका अनुष्ठान करते हे और न विवेक-वैराग्यादि जानके प्राथमिक साधनोंका ही सेवन करते हैं, परतु केवल शास्त्रोंको पढ-सुनकर अपनेम विद्याका—जानका मिथ्या आरोप करके ज्ञानामिमानी वन वैठते हैं, ऐसे मिथ्याजानी मनुष्य अपनेको जानी मानकर, 'हमारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है' इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर देते हे और इन्द्रियोंके वश्मे होकर शास्त्रविवेसे विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विपयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको—पशु-पक्षी, शुकर-कृकर आदि नीच योनियोंको और रौरव-कुम्भीपाकादि घोर नग्कोंको प्राप्त होते हैं॥ ९॥

सम्बन्ध — शास्त्रके यथार्थ तारपर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे वर्णन करते हैं—

#### अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

इस मन्त्रका मावार्थ कुछ आउरणीय महानुमावोंने इस प्रकार मी किया है—

वह पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाशके सदृश सर्वव्यापक, दीप्तिमान्, अशरीरी, अश्रत, स्नायुरहित (स्यूल्शरीरसे रहित) तथा धर्माधर्मरूप पापसे रहित है। वह सर्वद्रष्टा, सर्वेश, सबके कपर और स्वय ही सब कुछ है। उस नित्यमुक्त ईश्वरने सबत्सर नामक प्रजापतियोंको उनकी योग्यताके अनुसार अर्थोंका—कर्तव्य-पदार्थोंका—यथायोग्य विभाग कर दिया है।

विद्यया=जानके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत् एव=दूसरा ही पल, आहु:=यतलाते हैं (और) अविद्यया=कर्मोंके ययार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्=दूसरा (ही) पल, आहु:=यतलाते हें; इति=हम प्रकार; (हमने) धीराणाम्=(उन) धीर पुरुषोंके, शुश्रुम=यचन सुने हैं, ये=जिन्होंने; नः=हमें, तत्=उस विपयमें, विचचिक्षरे=व्याख्या करके मली-भाँति समझाया था।। १०।।

व्याख्या—सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप है—नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणमनुर विनाश-शील अनित्य इहलैकिक और पारलैकिक भोगसामियों और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, मयमित पवित्र जीवन और एकमात्र सन्निदानन्दघन पूर्णब्रह्मके चिन्तनमें अखण्ड सल्यनता । इसके अनुष्ठानमें परब्रह्म पुरुपोत्तमका यथार्थ ज्ञान होता है और उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है (गीता १८। ४९—५५)। ज्ञानाभिमानमें रत स्त्रेच्छाचारी मनुष्योंको जो दुर्गतिरूप फल मिलता है, यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वया भिन्न और विलक्षण है।

इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका स्वरूप है—क्रममें कर्तापनके अभिमानका अभाव, राग द्वेप और फलकामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत्-सेवाके भावते श्रद्धापूर्व क्र वात्तिविहित कर्मोंका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और दुराचारोका अनेव रूपसे नाम है। जाता है और हर्प-शोकादि समस्त विकारोंसे रहित होकर साधक मृत्युमय संगार-गागरसे तर जाता है। सकामभावसे किये जानेवाले कर्मोंका जो फल उन कर्ताओं मिलता है, उससे इस यथार्य कर्म सेवनका यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है।

इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुपोसे सुना है, जिन्होंने हम यह दिगय पृथक् पृथक् रूपमे व्याख्या करके मलीमॉति समझाया था ॥ १०॥

सम्बन्ध—अन उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म—दोनोंके तत्त्वको एक साथ मङीमांति समसनेका फङ स्पष्ट शन्दोंमें बतलाते हैं—

#### विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय५ सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जूते ॥ ११॥

यः=जो मनुष्य, तत् उभयम्=उन दोनोको, (अर्थात्) विद्याम्=जानके तत्त्वको, च=ओर, अविद्याम्=कर्मके तत्त्वको, च=भी, सह=साय-साय, वेद्=यथार्यतः जान लेता है, अविद्यया=(वह) कर्मोके अनुष्ठानसे, मृत्युम्= मृत्युको, तीर्त्वा=पार करके, विद्यया=ज्ञानके अनुष्ठानसे, अमृतम्=अमृतको, अद्युते=भोगता है अर्थात् अविनासी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—कर्म और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेंम बड़े-बड़े बुद्धिमान् पुरुष भी भृत कर बैठते ह (गीता ४।१६)। इसी कारण कर्म-रहस्यसे अनिभन्न ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मजानमें याधक समझ लेते हे और अपने वर्णा-अमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मोका त्याग कर देते हैं, परतु इस प्रकारके त्यागसे उन्हें त्यागका यथार्थ फल—कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता (गीता १८।८)। इसी प्रकार ज्ञान (अकर्मावस्था—नैष्कर्म्य) का तत्त्व न समझनेके कारण मनुष्य अपनेको ज्ञानी तथा ससारसे कपर उठे हुए मान लेते हे। अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरणमें प्रवृत्त हो बाते हैं, या कर्मोको भाररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमे अपने दुर्लभ मानव- जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं।

इन दोनो प्रकारके अन्यों वचनेका एकमात्र उपाय कर्म और शानके रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथा-योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसील्यि इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तत्त्वको एक ही साथ मलीमाँति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप शास्त्रविहित कमोंका स्वरूपतः त्याग नहीं करता, विक उनमें क्तीपनके अमिमानसे तथा राग-द्वेप और फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चल्ली है और इस मावसे कर्मानुष्ठान करनेके फलखरूप उसका अन्तःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मल हो जाता है और भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता है । इस कर्मसाधनके साथ-ही-साय विवेक-वैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचारम्प ज्ञानाम्यास करते रहनेसे श्री-परमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उटय होनेपर वह श्रीव्र ही परब्रह्म परमेश्वरको साक्षात् प्राप्त कर छेना है 🕶 ॥ ११ ॥

सम्यन्ध—अव अगले तीन मन्त्रोंमें असम्मृति और सम्मृतिका तत्त्व वनकाया जायगा। इस प्रकरणमें 'अमम्मृति' अञ्चका अर्थ है—ित्तकी पूर्णस्पमें मत्ता न हो, ऐसी विनाशशीय देव, नितर और मनुष्पाढि योनियाँ एव उनकी मोगसामग्रियाँ। इमीकिये चीडहवें मन्त्रमें 'असम्मृति'के स्थानपर स्पष्टनया 'विनाश' अच्छका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार 'सम्मृति' अच्छका अर्थ है—सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाला अविनाशी परत्रहा पुरुषोत्तम (गीता ७। ६-७)।

देव, पिनर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाशी परब्रह्मकी किस प्रकार—इस तत्त्वको समझकर उनका अनुष्टान करनेवाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलोंको प्राप्त हो सकते हैं, अन्यया नहीं। इस मावको समझानेके ित्ये, पहले, उन दोनोंके ययार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्टान करनेवालोंकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं—

#### अन्धं तमः प्रविश्वन्ति येऽसम्भृतिम्रुपासते । ततो भृय इव ते तमो य उ सम्भृत्या ५ तताः ॥ १२ ॥

ये=जो मनुष्य; असम्भृतिम्=िवनाशशील देव-िपतरादिकी; उपास्ति=उपायना करते हैं; (ते )=वे; अन्धम्= अज्ञानरूप; तमः=घोर अन्यकारमें; प्रविश्वान्ति=प्रवेश करते हैं, (और ) ये=जो, सम्भृत्याम्=अविनाशी परमेश्वरमें; रताः=रत हैं अर्थात् उनकी उपायनाके मिथ्यामिमानमें मत्त हैं; ते=वे; ततः=उनके; उ=मी; भृयः इच=मानो अधिकतर; तमः=अन्यकारमें (प्रवेश करते हैं)॥ १२॥

च्याख्या—जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, घन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियों में आसक्त होकर उन्होंको सुलका हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन-सेवनमें सदा संलग्न गहते हैं एव इन मोग-सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा बृद्धिके लिये उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं जो स्वय जन्म-मरणके चक्रमें पढ़े हुए होनेके कारण शरीरकी दृष्टिसे विनाशशील हैं। ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों और विभिन्न भोगयोनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकार में प्रवेश करना है।

्दूसरे जो मनुष्य शास्त्रके तात्पर्यको तथा भगवान्के दिव्य गुण, प्रमाव, तत्व और रहस्त्रको न समझनेके कारण न तो भगवान्का भजन-ध्यान ही करते ई और न श्रद्धाके अभाव नथा मोगासिक्तिके कारण लोकसेवा और शास्त्रविहित विवोपासनामें ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विपयासक्त मनुष्य झूट-मूट ही अपनेको ईश्वरोपासक वतलकर सरल्द्धट्य जनता- से अपनी पृजा कराने लगते हैं। ये लोग मिध्या अभिमानके कारण देवताओं को तुच्छ वत गते हैं और शास्त्रानुसार अवध्यकर्तव्य देवपृजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी लोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरोंको भी अपने वाग्- जालमें फॅसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना आदिमें अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपनेको ही ईश्वरके समक्ष्य मानत- मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्याको अपने दुष्कमोंका कुफल भोगनेके लिये वाध्य होकर कूकर-श्वर आदि नीच योनियोंमें और रीरव-कुम्भीपाकादि नरकोंमें जाकर भीपण यन्त्रणाएँ भोगनी पहती है। यही उनका विनाशहील देवताओंकी उपासना करनेवालोंकी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अध्यक्षारमें प्रवेश करना है।। १२॥

सम्बन्ध—शास्त्रके यथार्थं तान्पर्यंको ममझकर सम्भूनि ओर असम्भृतिको उपामना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संक्रनसे उमका वर्णन करते हैं—

कुछ महानुमावोंने इसका यह मावार्थ माना है—

अविद्या अर्थात् अग्निहोत्राटि कर्म यानी प्रत्यु' ग्रज्यनाच्य स्वामानिक कर्म और गान—रन दोनोंको तरकर, विद्या अर्थात् देवताशानसे अष्टत यानी देवात्ममानको प्राप्त हो जाता है। इस देवात्ममानकी प्राप्तिको ही अष्टत कहा जाता है।

#### अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् । इति ग्रुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥

सम्भवात्=अविनाशी ब्रह्मकी उपायनाये, अन्यत् एव=दूसरा ही पल; आहु:=यतलाते हैं; (और) असम्भवात्= विनाशशील देव पितरादिकी उपायनाये, अन्यत्=दूसरा (ही) पल, आहु:=वतलाते हैं; इति=दम प्रकार, (हमने) घीराणाम्=(उन) बीर पुरुपोंके, शुश्रुम=वचन सुने हैं; ये=जिन्होंने, नः=हमें; तत्=उम विपयको, विचविक्षरे= व्याख्या करके मलीमाँति समझाया था ॥ १३ ॥

क्याख्या—अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है—परब्रह्म पुरुपोत्तम भगवान् को सर्वशक्तिमान्, सर्वश्र, सर्वाधार, सर्वमय, सम्पूर्ण ससारके कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेमपरिपृरित हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिन्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एव दिन्य गुणगणमय सिन्चदानन्द- धन स्वरूपका श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना । इस प्रकारकी सन्वी उपासनासे उपासकतो शीध ही अविनाशी परब्रह्म पुरुपोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ९। ३४)। ईश्वरोपासनाक्ता मिथ्या स्वॉग मरनेवाले दिम्मयों- को जो पल मिल्ता है, उससे इन सन्वे उपासकोंको मिलनेवाला यह फल सर्वथा मित्र और विलक्षण है।

इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है—शास्त्रीके एव श्रीमगवान्के आजानुसार (गीता १७ । १४ ) देवता, पितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुन्पोंकी अवव्यक्तंत्व्य समझकर सेवा-पूजादि करना और उसको भगवान्की आज्ञाका पालन एव उनकी परम सेवा समझना । इस प्रकार निष्कामभावसे अन्य देवताओंकी सेवा-पूजा करनेवालोंके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा श्रीभगवान्की छूपा एव प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय ससारसागरसे तर जाते हैं । विनागशील देवता आदिकी सक्ताम उपासनामे जो फल मिलता है, उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है ।

इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुपोंने सुना है, जिन्होंने हमं यह विषय पृथक् पृथक् रूपसे व्याख्या करके भलीमॉति समझाया था ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—अव उपर्युक्त प्रकारसे सम्मृति और असम्मृति दोनोंके तत्त्वको एक साथ मनीमॉति समझनेका फल स्पष्ट बतकाते हैं—

#### सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभय५ सह । विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भृत्यामृतमञ्जूते ॥ १४ ॥

यः=जो मनुष्यः तत् उभयम् इत दोनींकोः (अर्थात् ) सम्भृतिम् इविनाशी परमेश्वरकोः च=औरः विनाशम्=विनाशशील देवादिकोः, च=भीः, सह=साय-सायः वेद=यथार्थतः जान लेता हैः विनाशेन=( वह ) विनाशशील देवादिकी उपासनासे, मृत्युम्=भृत्युकोः, तीत्वा=भार करकेः सम्भृत्या=अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे, अमृतम्=अमृत-को, अञ्जते=भोग करता है अर्थात् अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुपोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्हा पुरुगेत्तम नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशिक्तमान, सर्वाधार, सर्वाधिपित, सर्वातमा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण (प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित ) और नित्य सगुण (स्वरूप-मृत दिव्यक्त्याणगुणगणविभूपित) है। और इसीके साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनिना तथा भोगसामित्रयाँ हैं, सभी विनाशशील, क्षणभङ्गर और जन्म-मृत्युत्तील होनेके कारण महान् दुःखकी कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्कृति तथा शक्ति है, वह सभी भगवान्की है और भगवान्के जगज्यक्रके सुचारुरूपे चलते रहनेके लिये भगवत्प्रीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा पूजा आदि करनेकी शास्त्रोंने आज्ञा दी है और शास्त्र भगनान्की ही वाणी है। वह मनुष्य इहलैकिक तथा पारलैकिक देव पितरादि लोकोंके मोगोंमे आसक्त न होकर कामना-ममता आदिको इत्यसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्तिविहित सेवा-पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन-

यात्रा सुखपूर्वक चळती है, अभैर उसके आभ्यन्तरिक विकारोंका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे वह सहज ही मृत्युमय ससार-सागरको तर जाता है । विनाशशील देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रमुकी उपासनासे वह शीव ही अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर छेता है 🕇 ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवांकको परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, यह कहा गया है । अत मण्वानक मकको अन्तकारुमें परमेश्वरसे उनकी प्राप्तिक किये किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिय, इस निज्ञासागर कहते हैं—

#### हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं ग्रुखम् । ~~~~~ तत्त्वं पूपन्नपाष्ट्रणु सत्यधर्मीय ष्टप्रये ॥ १५ ॥

पूपन्=हे सका भरण-पोपण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य=सत्यखरूप आप सर्वेश्वरका, मुखम्=श्रीमुख, हिरणमयेन=ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप; पात्रण=पात्रसे, अपिहितम्=ढका हुआ है; सत्यधर्माय=आपकी भक्तिरूप सत्य-धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्ये=अपने दर्धन करानेके लिये; तत्=उस आवरणको, त्वम्=आप, अपावृणु=हटा लीजिये ॥ १५ ॥

व्याख्या—भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि है भगवन् ! आप अखिल ब्रह्माण्डके पोपक हैं, आपसे ही सबको पुँछि प्राप्त होती है । आपकी मिक्त ही सत्य धर्म है और में उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुछि—मेरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवस्य ही करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख—सिबानन्दम्बरूप प्रकाशमय सूर्यमण्डलसे चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आवृत है । में आपका निगवरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर आपका, निरावरण दर्शन करनेमें बाधा देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण—प्रतिवन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सिब्दानन्दस्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये ‡ ॥ १५ ॥

#### पूपनेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य न्यूह रक्ष्मीन् समृह । तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥

पूपन्=हे भक्तोंका पोपण करनेवाले; एकपें=हे मुख्य ज्ञानस्वरूप, यम=हे सबके नियन्ता; सूर्य=हे भक्तो या ज्ञानियों (स्रियों) के परम लक्ष्यरूप, प्राजापत्य=हे प्रजापित प्रियः; रद्मीन्=हन रिव्मयोको; व्यूह=एकत्र की जिये या हटा लीजिये; तेजः=इस तेजको, समृह=समेट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये; यत्=जो, त=आपका, कल्याणतमम्= अतिशय कल्याणमय; रूपम्=दिव्य स्वरूप हे, तत्=अपके दिव्य स्वरूपको, पद्यामि=में आपकी कृपासे ध्यानके हारा देख रहा हूँ, यः=जो; अस्तो=वह (सूर्यका आत्मा) है; असो=वह, पुरुषः=परम पुरुष (आपका ही स्वरूप है), अहम्=मं (भी), सः अस्मि=वही हूँ ॥ १६॥

च्याख्या—भगवन् ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तो के मिक्त-साधनमे पुष्टि प्रदान करके उनका पोपण करनेवाले हैं, आप समस्त ज्ञानियोंमें अप्रगण्य, परम ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं (गीता १० । १२); आप सवका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण और ग्रासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुपोंके लक्ष्य हैं और अविजेय होनेपर भी अपने भक्तवस्तल स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ

<sup>•</sup> कि आदरणीय महानुमानोंने असम्भूतिका अर्थ 'अन्याकृत प्रकृति' और सम्भूतिका अर्थ 'कायम्ब्रा' किया है। एन कहा है कि कार्यम्याकी उपामनामे अथर्म तथा कामनादि दोपजनित अनैश्वर्यरूप मृत्युको पार करके, द्विरण्यगर्मको उपासनासे अणिमादि ऐश्वर्यको प्राप्तिरूप फल मिल्ना है। अनण्य उससे अनैश्वर्य आदि मृत्युको पार करके इम अन्यक्तोपासनामे प्रकृतिलयरूप अमृत प्राप्त कर लेना है।

<sup>†</sup> कुछ अन्य महानुभावोंने असम्भूतिका अर्थ 'महान्कत्ता' और सम्भूतिका 'सृष्टिकर्त्ता' माना है।

<sup>‡</sup> ण्क महानुमावने इस मन्त्रका यह अर्थ किया है—

है पूर्ण परमात्मन् ! मोनेके दकनेमे ( सोनेके समान मन-अभावने विषयरूपी मायाके परदेगे ) तुझ मत्यका मुख दका हुआ है अथाद इम विषयोंमं फेंमे दुप हैं । हे सबके पोपक ! उम दकनेको मुझ मत्य-परायण साधकके लिये तू उठा दे, जिससे मैं दर्शन कर सक्तें।

जाते हैं, आप प्रजापितके भी प्रिय हैं। हे प्रभो। इस सूर्यमण्डलकी तप्त रिम्म्योंको एकत्र करके अपनेमें छप्त कर लीजिये। इसके उम्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला लीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये। अभी तो मैं आपकी कृपाते आपके सौन्दर्य-माधुर्य-निधि दिव्य परम कल्याणरूप सिच्चानन्दस्वरूपका ध्यान दृष्टिसे दर्शन कर रहा हूँ, साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि यही आप परम पुरुप इस सूर्यके और समस्त विश्वके आत्मा हैं। अतः आपके लिये जो वह सूर्यमण्डलस्य पुरुष है, वही में भी हूँ। उस पुरुषमें और मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं है \*॥ १६॥

सम्बन्ध—ध्यानके द्वारा मगवान्के दिन्य महरूमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ सायक अब मगवान्की साक्षात् सेवामें पहुँचनेके लिये न्यग्र हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सृध्म तथा स्यूल शरीरके सर्वथा विघटनकी मावना करता हुआ मगवान्से प्रार्थना करता है—

#### वायुरनिलमपृतमथेदं मसान्तः ग्ररीरम्। ॐ क्रतो सार कृतः सार क्रतो सार कृतः सार ॥ १७॥

अथ=अव, वागुः=ये प्राण और इन्द्रियाँ, अमृतम्=अविनागी; अनिलम्=समिष्ट वायु-तत्वमं; (प्रविदातु=प्रविष्ट हो जायँ,) इदम्=यह, दारीरम्=स्यूल गरीर; भस्मान्तम्=अग्निमं जलकर मस्मरूप, (भूयात्=ो जाय;) ॐ=दे सिदानन्दघन; क्रतो=यज्ञमय मगवन्, स्मरः=( आप मुझ मक्तको ) स्मरण करें; कृतम्=मेरे द्वारा किये हुए कर्मोका; स्मरः=सरण करें; क्रतम्=( मेरे ) कर्मोको, स्मरः= सरण करें । १७ ॥

व्यारणा—परमघामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको अपनेने सर्वथा भिन्न समझकर उन सक्को उनके अपने-अपने उपादान तन्त्रों में सदाके लिये विलीन करना एवं सहम और स्थूल गरीरका सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदिमें प्रविष्ट हो जायें और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय। फिर वह अपने आराध्व देव परब्रह्म पुरुपोत्तम श्रीभगवान्से प्रार्थना करता है कि हे यजमय विष्णु—सचिदानन्द विज्ञानस्वरूप परमेश्वर! आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्माको स्मरण कीजिये। आप स्वभावसे ही मेरा और मेरे द्वारा वने हुए भक्तिरूप कार्योका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, 'अह स्मरामि मद्भक्त नयामि परमा गतिम्'—में अपने भक्तका स्मरण करता हूं और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूं, अपनी सेवामें स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है।

इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि मगवन् । आप मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये । अन्तकाल्में मैं आपकी स्मृतिमें आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामे शीघ्र पहुँच जाऊँगा † ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अपने आराध्यदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम मणवान्से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावती अर्चि आदि मार्गके द्वारा परम धाममें जाते समय उस मार्गके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है—

एक आदरणीय विदान्ने १६ वें मन्त्रका यह अर्थ किया है-

हे जगन्ता पोषण करनेवाले पूपन् । अकेले विचरण करनेवाले एकषें । सबका नियमन करनेवाले यम । प्राण और रमोंका शोषण करनेवाले एकं । प्रजापित-पुत्र प्राजापत्य । अपनी किरणोंको हटा लो, अपने ठेजको समेट लो । तुम्हारा जो परम कल्याणमय और अत्यन्त शोमन स्वरूप है, उसे तुम आत्माकी कृपामे में देखता हूँ । तथा यह में तुममें सेवकको भाँति याचना नहीं करता, क्योंकि यह जो व्याह्मतिरूप अद्गीनाला आदित्यमण्टलस्य पुरूष है—जो पुरुषाकार होनेसे अथवा जो प्राण और वुद्धिरूपसे मम्पूर्ण जगन्तको पूर्ण किये हुए

समय जो मेरा सरणीय है, उसका सरण कर, अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अत तु सरण कर। कितो सर कृत सरका पुनरिक यहाँ आदरके लिये है।

#### अग्रे नय सुपथा राये असान् विश्वानि देव वसुनानि विद्वान्। सुयोध्यसज्जुहुराणमेनो भृयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ १८॥

अग्ने=हे अग्निके अधिष्ठातृ देवता !, अस्मान्=हमं, राये=परम धनरूप परमेश्वरकी सेवामं पहुँचानेके लिये; सुपथा= सुन्दर शुभ (उत्तरायण) मार्गसे; नय=(आप) छे चलिये, देव=हे देव; (आप हमारे) विश्वानि=सम्पूर्ण, वयुनानि= कर्मोंको; विद्वान्=जाननेवाले हैं; (अत') अस्मत्=हमारे, जुहुराणम्=हस मार्गके प्रतिवन्धक, पनः=(यदि कोई) पाप हैं (तो उन सक्ते); युयोधि=(आप) दूर कर दीजिये; ते=आपको, भूयिष्ठाम्=वार-वार; नमउक्तिम्= नमस्कारके वचन; विधेम=(हम) कहते हैं—वार-वार नमस्कार करते हैं ॥ १८॥

व्याख्या—साधक कहता है—हे अग्निदेवता! में अब अपने परम प्रमु मगवान्की सेवामें पहुँचना और स्दाकें लिये उन्होंकी सेवामें रहना चाहता हूँ । आप जीव्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गल्मय उत्तरायणमार्गसे मगवान्के परमधाममें पहुँचा टीजिये। आप मेरे कर्मोंको जानते हैं। मैंने जीवनमें मगवान्की मिक्त की है और उनकी कृपासे इस समय भी मैं ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य स्वरूपके दर्शन और उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ। मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे जाऊँ। तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म श्रेप हो, जो इस मार्गमें प्रतिवन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये। मैं आपको वार-वार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ किनी। १८॥

॥ यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः इतका अर्थ ईशावास्योपनिपद्के प्रारम्ममें दिया जा चुका है ।

इस मन्त्रका मानार्थ एक सज्जन इस प्रकार करते ई—

है सबके अप्रणी (जगहरों) ! तू हमें धन के लिये—लोक और परलेकिक मुखके लिये नेकीके रास्तेसे चला। है सबके अन्तर्यामी प्रकाशमान <sup>1</sup> तू हमारे सब शानोंकी जाननेवाला है। हमसे अन्ले मार्गमें वाथा देनेवाले कुटिल पापकी दूर कर। हम तुझे वार-वार नमस्कार करते हैं।

† इस चपनिपद्का पद्रहवाँ और सोल्हवाँ मन्त्र सबके िल्ये मननीय हैं। उन मन्त्रोंके भावके अनुसार सबको मगवान्से दर्शन देनेके िल्ये प्रार्थना करनी चाहिये। 'सत्यधर्माय दृष्टये' का यह माव भी समझना चाहिये िक 'मगवन् ! आप अपने स्वरूपका वह आवरण—वह परदा ह्य दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वरकी प्राप्ति तथा आपके मङ्गलमय श्रीविग्रहका दर्शन हो सके। इसी प्रकार सन्नहवें और अठारहवें मन्त्रके मावका मी प्रत्येक मनुष्यक्तो विशेषत मुमूर्षु अवस्थामें अवश्य सरण करना चाहिये। इन मन्त्रोंके अनुसार अन्तकालों मगवान्की प्रार्थना करनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण हो सकता है। मगवान्ने स्वय भी गीतामें कहा है—'अन्तकाले च मामेव सरन् मुक्तवा कन्त्रेवरम्। य प्रथाति स मझव याति नास्त्यत्र सशय ॥' मुमूर्षुमात्रके लागके िल्ये इन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार है—'हे परमात्मन् ! मेरे ये हन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्रोंमें लीन हो जायें और मेरा यह स्थूल शरीर मी मस्स हो जाय। इनके प्रति मेरे मनमें किन्नित्र भी आसक्ति न रहे। हे यशमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोंका सरण करें। आपके सरण कर लेनेसे में और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेंगे। फिर तो में अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाकेंगा॥ १७॥ हे अग्निस्तरूप परमेश्वर! आप ही मेरे धन है—सर्वस्व हें, अत आपकी ही प्राप्तिके लिये आप मुद्धे उत्तम मागसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाहये। मेरे जितने भी शुमाशुम कर्म हैं, वे आपसे लिये नहीं हैं आप सबको जानते हैं, मै उन कर्मोंके वल्पर आपको नहीं पा सकता, आप स्वय ही दया करके मुसे अपना लीजिये। आपकी प्राप्ति जो भी प्रतिवन्धक पाप हों उन सक्को अप दूर कर दें; मै वारवार संपन्नो नमस्कार करता हूँ ॥ १८॥ ॥

# ेनो निषद्

यह उपनिषद् सामवेदके 'तल्बकार ब्राह्मण'के अन्तर्गत है। तल्बकार को जैमिनीय उपनिपद् भी कहते हैं। 'तल्बकार ब्राह्मण' के अस्तित्वके सम्बन्धमे कुछ पाश्चात्य विद्वानोंको सन्देह हो गया था, परन्तु डा० वर्नेलको कहीते एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह सन्देह जाता रहा। इस उपनिषद्में सबसे पहले 'केन' ब्राब्द आया है, इसीसे इसका 'केनोपनिपद्' नाम पड़ गया। इसे 'तल्बकार उपनिपद्' और 'ब्राह्मणोपनिपद्' भी कहते हैं। तल्बकार ब्राह्मणका यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वके आठ अध्यायोंमें अन्तः करणकी शुद्धिके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिपद्का प्रतिपाद्य विपय परब्रह्मतत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको मलीभाँति समझानेके लिये गुद-विषय-सवादके रूपमे तत्वका विवेचन किया गया है।

#### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्तर्यों मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु, ते मिय सन्तु ॥

#### ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ=हे परब्रह्म परमातमन्, मम=मेरे, अङ्गानि=सम्पूर्ण अङ्ग, वाक्=त्राणी; प्राणः=प्राण, चक्षुः=नेत्र, श्रोत्रम्=कान, च= और, सर्वाणि=सन्, इन्द्रियाणि=इन्द्रियां, अश्रो=तथा, वलम्=शक्ति, आप्यायन्तु=परिपुष्ट हों, सर्वम्=( यह जो ) सर्वरूपः औपनिषद्म्=उपनिषद्-प्रतिपादितः ब्रह्म=ब्रह्म है, अहम्=मैं; ब्रह्म=हस ब्रह्मको, मा निराकुर्याम्=अस्वीकार न करूँ; ( और ) ब्रह्म=ब्रह्म, मा=मुझको, मा निराकरोत्=परित्याग न करे, अनिराकरणम्=( उसके साथ मेरा ) अटूट सम्बन्धः अस्तु=हो, ने=मेरे साथः अनिराकरणम्=( उसका ) अटूट सम्बन्धः अस्तु=हो, उपनिषद्यु=उपनिषदों में प्रतिपादितः ये=जो, धर्माः=धर्मसमूह हैं, ते=वे सन, तदात्मनि=उस परमात्मामें, निरते=को हुए, मिय=मुझमें; सन्तु=हों, ते=वे सन, मिय=मुझमें, सन्तु=हों । ॐ=हे परमात्मन्; शान्तिः शान्तिः=श्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो ।

व्याख्या—हेपरमात्मन्। मेरे सारे अङ्ग, वाणी, नेत्र श्रोत्र आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह, श्रारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज—सब पुष्टि एव वृद्धिको प्राप्त हों। उपनिपदों मं सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित है, उसे में कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे। मुझे सदा अपनाये रक्खे। मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे। उपनिषदों मे जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिपदों के एकमात्र रुक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे हुए मुझ साधकर्मे सदा प्रकाशित रहें, मुझमे नित्य निरन्तर बने रहें। और मेरे त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो।

सम्बन्ध-शिष्य गुरदेवसे पूछता है-

ॐ केनेषितं पतिति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचिममां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥१॥

केन=िक्सके द्वारा, इषितम्=सत्ता-स्फूर्ति पाकर, (और) प्रेषितम्=प्रेरित—सञ्चालित होकर (यह), मनः=मन (अन्त.करण), पतित्=अपने विषयोंमें गिरता है—उनतक पहुँचता है, केन=िक्सके द्वारा, युक्तः=िनयुक्ते होकर; प्रथमः=अन्य सबसे श्रेष्ठ, प्राणः=प्राण, प्रैति=चलता है, केन=िक्सके द्वारा, इषिताम्=िकयाशील की हुई; हमाम्=इस;

उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड चेतन दोनोंसे ही भिन्न है—जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण दृश्य जड-वर्ग (क्षर) से तो वह सर्वया भिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परतु स्वय जाननेमें न आनेवाले जीवातमा (अक्षर ) से भी उत्तम है। से तो वह सर्वया भिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परतु स्वय जाननेमें न आनेवाले जीवातमा (अक्षर ) से भी उत्तम है। ऐसी स्थितिमें उसके स्वरूपतत्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे उसको समझानेके लिये सकेतका ही आश्रय लेना पड़ता है।। ३॥

सम्बन्ध—अब उसी ब्रह्मको प्रश्नोंके व नुसार पुनः पाँच मन्त्रोंमें समझाते हैं—

#### यद्वाचानम्युदितं येन वागम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्रमुपासते ॥ ४ ॥

यत्=जो, वाचा=नाणीके द्वारा, अनभ्युदितम्=नहीं वतलाया गया है, [अपि तु=निह्न,] येन=जिससे, वाक्=वाणी, अभ्युद्यते=नोली जाती है अर्थात् जिसकी शक्ति वक्ता वोलनेमे समर्थ होता है,तत्=उसको,एव=ही, त्वम्=त्, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्धि= अभ्युद्यते=नोली जाती है अर्थात् जिसकी शक्ति वक्ता वोलनेमे समर्थ होता है,तत्=उसको,एव=ही, त्वम्=त्, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्धि= जान, इदम् यत्=वाणीके द्वारा वतानेमे आनेवाले जिस तत्त्वकी, उपास्तते=(लोग) उपासना करते हैं, इदम्=यह, न=ब्रह्म नहीं है ४

च्याच्या—वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणीसे वतलाये हुए जिस तत्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मतत्व वाणीसे सर्व या अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति किसी अगसे वाणीमें प्रकाशित होनेकी—बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका भी ज्ञाता, पेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी प्रेरणांसे वाणी बोली जाती है, वह कीन है ११ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है।। ४।।

#### यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रुपासते ॥ ५ ॥

यत्=िजरको, (कोई भी) मनसा=मनसे (अन्तःकरणके द्वारा ),न=नहीं, मनुते=समझ सकता, [अपि तु=वित्कः,] येन=िजरुसे, मनः=मन, मतम्=( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है, आहुः=ऐसा कहते हैं, तत्=उसको, पव=ही, त्वम्=त्, व्रह्म=ब्रह्म, विद्धि=जान, इदम् यत्=मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्वकी, उपासते= (लोग) उपासना करते हैं, इदम्=यह, न=ब्रह्म नहीं है ॥ ५॥

द्याख्या—बुद्धि और मनका जो कुछ मी विषय है, जो इनके द्वारा जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धिसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-बुद्धिका जाता, उनमें मनन और निश्चय करनेकी जाक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेकी निश्चय करनेकी सामर्थ्य और मनमं मनन करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी जाक्ति और प्रेरणाको पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्योंको जानता है, वह कीन है है इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है। ५॥

#### यचक्षुपा न पञ्यति येन चक्षू ४पि पञ्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रुपासते॥ ६॥

यत्=िजसको (कोई भी); चक्षुषा=चक्षुके द्वारा, न=नहीं, पश्यति=देख सकता, [अपि तु=विह्क, ] येन्=िजससे; चक्षुंपि=चक्षु, (अपने विपर्योको ) पश्यति=देखता है, तत्=उसको, पव=ही; त्वम्≤त्, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्धि=जान; इदम् यत्=चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस दृश्यवर्गकी, उपासते=(लोग) उपासना करते हैं, इदम्=यह; न=ब्रह्म नहीं है ॥ ६ ॥

व्याख्या—न्वक्षुका जो कुछ भी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें आ सकता है तथा प्राक्टत ऑखोंसे देखे जानेवाले जिस पदार्थसप्हकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियोंसे वर्वया अतीत है। उसके विपयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और देशे विषयोंको जाननेमें प्रवृत्त करनेवाला अपने-अपने विपयको प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विषयोंको जाननेमें प्रवृत्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अशका यह प्रमाव है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको देखता है, वह कौन है १२ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥ ६॥

#### यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद् श्रुतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्रमुपासते ॥ ७॥

यत्=जिसको (कोई मी), श्रोत्रेण=श्रोत्रके द्वारा, न=नहीं, श्रृणोति=सुन सकता, [ अपि तु=त्रिक, ] येन=जिससे, इदम्=यह; श्रोत्रम्=श्रोत्र-इन्द्रिय; श्रुतम्=सुनी हुई है, तत्=उसको, एव=ही, त्वम्=त्, ब्रह्म=श्रह, विद्धि=जान, इदम् यत्=श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तस्वकी; उपासते=(लोग) उपासना करते हैं; इदम्=यह; न=ब्रह्म नहीं है ॥ ७॥

व्याख्या—जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्वया अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुननेकी गक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमें शब्दको प्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे श्रोत्र अपने विषयोंको सुननेमें प्रवृत्त होता है, वह कीन है ?' इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है।। ७।।

#### यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्युपासते ॥ ८॥

यत्=जो, प्राणेन=प्राणके द्वारा, न प्राणिति=चेष्टायुक्त नहीं होता, [ अपि तु=त्रक्ति, ] येन=जिससे, प्राणः=प्राण; प्रणीयते=चेष्टायुक्त होता है, तत्=उसको, पव=ही, त्वम्=त्, ब्रह्म=त्रह्म, विद्धि=जान, इद्म् यत्=प्राणोंकी शक्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिन तत्त्रोंकी, उपासते=( लोग ) उपासना करते हैं, इदम्=ये, न=ब्रह्म नहीं हैं ॥ ८॥

व्याख्या—प्राणके द्वारा जो कुछ भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु है, तथा प्राकृत प्राणींसे अनुप्राणित जिस तस्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका जाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी गक्तिके किसी अशको प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है, वह कौन है। 'इस प्रथका उत्तर दिया गया है।

साराश यह कि प्राकृत मन, प्राण तथा इन्द्रियोंसे जिन विषयोंकी उग्लिब्ध होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुपोत्तमका वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिये उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना नहीं है। परब्रह्म परमेश्वरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत स्वरूपको साकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन सबके शाता, शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वगक्तिमान्, नित्य, अप्राकृत परम तत्त्वको ब्रह्म बतलाया है॥ ८॥

#### प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

## द्वितीय खण्ड

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नृतं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् । यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ तु मीमा रस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥ १ ॥

'यदि=यदि, त्वम्=त्, इति=यह, मन्यसे=मानता है (कि), सुवेद=(मैं ब्रह्मको) मलीमॉति जान गया हूँ; अपि=तो, नूनम्=निश्चय ही, ब्रह्मणः=ब्रह्मका, रूपम्=खरूप, दभ्मम्=थोड़ा-सा, पव=ही, (त्) वेत्थ=जानता है; (क्योंकि) अस्य=इस (परब्रह्म परमेश्वर) का, यत्=जो (आशिक) खरूप, त्वम्=त् है, (और) अस्य=इसका, यत्=जो (आशिक) स्वरूप, देवेषु=देवताओंमें है, [तत् अल्पम् पव=वह सब मिलकर भी अल्प ही है, ] अथ जु=इसीलिये, मन्ये=मैं मानता हैं कि; ते विदित्तम्=तेरा जाना हुआ, (खरूप) मीमांस्यम् पव=निस्सन्देह विचारणीय है ॥१॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते हे कि 'हमारे द्वारा सकेतसे वतलाये हुए व्रक्षतत्त्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्मके स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्मका अशभूत जो जीवात्मा है, उसीको, अथवा समस्त देवताओंम—यानी मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिमें जो ब्रह्मका अश है, जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे हे, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है। इस जीवात्माको और समस्त विश्व ब्रह्माण्डमें व्याप्त जो ब्रह्मकी शक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ'॥ १॥

सम्बन्ध-गुरुदेवके उपदेशपर गम्मीरतापूर्वक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है-

## नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥

अहम्=मै, खुवेद=ब्रह्मको मलीमाँवि जान गया हूँ, इति न मन्ये=यों नहीं मानता, (और) नो=न, इति=ऐसा (ही मानता हूँ कि), न वेद=नहीं जानता, (क्योंकि) वेद च=जानता भी हूँ, (किन्तु यर जानना विलक्षण है) नः=हम शिष्योंमेंसे, यः=जो कोई भी, तत्=उस ब्रह्मको, वेद्=जानता है, तत्=(वही) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको, च=भी; वेद=जानता है, (कि) वेद=मै जानता हूँ, (और) न वेद=नहीं जानता; इति=ये दोनो ही; नो=नहीं है ॥ २॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति सकेतसे अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि "उस ब्रह्मको में भलीमांति जानता हूँ, यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि में उसे नहीं जानता । वयोकि मैं जानता भी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि किसी श्वाताका किसी जेय वस्तुको जानना है । यह उससे सर्वथा विरुक्षण और अलौकिक है । इसल्यि में जो यह कह रहा हूँ कि भी उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, तो भी में उसे जानता हूँ । मेरे इस कथनके रहस्यको इम शिष्योमेंसे वही ठीक समझ सकता है, जो उस ब्रह्मको जानता है? ॥२॥

सम्बन्ध-अब श्रुति स्वय उपर्युक्त गुरु-शिप्य-सवादका निष्कर्व कहती है-

## यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्॥ ३॥

यस्य अमतम्=जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, तस्य=उसका, मतम्=( तो वह ) जाना हुआ है, (और ) यस्य=जिसका, मतम्=यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, सः=वह, न=वहीं, वेद=जानता, (क्योंकि) विज्ञानताम्=जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये, अविज्ञातम्=(वह ब्रह्मतत्त्व ) बिना जाना हुआ है, (और ) अविज्ञानताम्=जिनमे ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका, विज्ञातम्=(वह ब्रह्मतत्त्व ) जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है ॥ ३॥

व्याख्या—जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात् कर लेते है, उनमे किञ्चिनमात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है। वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निमय हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वय ही अपनेको जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, जो उनका पार पा सके। मला, असीमकी सीमा ससीम कहाँ पा सकता है श अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है, मे जानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेय है, वह वस्तुत सर्वथा भ्रममें है। क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार शानका विषय नहीं है। जितने भी जानके साधन है, उनमेसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक पहुँच सके। अतएव इस प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अजात है, जवतक जाननेका अभिमान रहता है, जितक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान् महापुरुपोको होता है, जिनमे जाननेका अभिमान किञ्चत् भी नहीं रह गया है। ३॥

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्थं विद्यया विन्दतेऽमृतम्॥४॥ प्रतिवोधिविदितम्=उपर्युक्त प्रतिवोध ( सकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही; मतम्=वास्तविक ज्ञान है, हि=क्योंिक इससे; अमृतत्वम्=अमृतत्वरूप परमात्माको; विन्दते=मनुष्य प्राप्त करता है; आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मासे, वीर्यम्=परमात्माको ज्ञाननेकी शक्ति ( ज्ञान ); विन्दते=प्राप्त करता है; ( और उस ) विद्यया=विद्या—ज्ञानसे, अमृतम्=अमृतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; विन्दते=प्राप्त होता है ॥ ४॥

व्याख्या—उपर्युक्त वर्णनमे परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था, उसको मलीभाँति समझ लेना दी वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है । परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपा शक्ति है, यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्रमे 'विद्यासे अमृतरूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है' यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमे परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी वृद्धि हो ॥ ४ ॥

सम्बन्ध-अब उस ब्रह्मतत्त्वको इसी जन्ममें जान केना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह वतकाकर इस प्रकरणका उपसहार किया जाता है-

#### इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टः। भृतेषु भृतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाल्लोकादमृता भवन्ति॥५॥

चेत्=यदि, इह=इस मनुष्यशरीरमें; अवेदीत्=(परब्रह्मको) जान लिया, अध्य=तत्र तो, सत्यम्=बहुत कुशल; अस्ति=है; चेत्=यदि, इह=इस शरीरके रहते-रहते; न अवेदीत्=(उसे) नहीं जान पाया (तो), महती=महान्; विनिष्टः=विनाश है, (यही सोचकर) धीराः=बुद्धिमान् पुरुप; मृतेपु भृतेपु=प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें); विचित्य=(परब्रह्म पुरुपोत्तमको) समझकर, अस्मात्=इस; लोकात्=लोकसे; प्रेत्य=प्रयाण करके, अमृताः=अमर (परमेश्वरको प्राप्त); भवन्ति=हो जाते हैं॥ ५॥

व्याख्या—मानव-जन्म अत्यन्तं दुर्लभ है । इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है । अतएव श्रुति कहती है कि 'जबतक यह दुर्लभ मानवश्चरीर विद्यमान है, भगवत्कुपासे प्राप्त साधनसामग्री उपलब्ध है, तमीतक बीघन से शीघ परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है—मानव जन्मकी परम सार्थकता है । यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान् विनाश हो जायगा—बार-बार मृत्युरूप ससारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर, रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । ससारके त्रिविध तापो और विविध शूलोंसे वचनेका यही एक परमसाधन है कि जीव मानव-जन्ममे दक्षताकेसाथ साधनपरायण होकर अपने जीवनकों सदाके लिये सार्थक कर ले । मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियाँ हैं, सभीकेवल कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं । उनमें जीव परमात्माको प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान् पुरुष इस बातको समझ लेते हैं और इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमातमाका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जनम-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥५॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

# तृतीय खण्ड

सम्बन्ध—प्रथम प्रकरणमं ब्रह्मका खरूप-तत्त्व समझानेके ितये उसकी शिक्तिक साकितिक मापामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरणमें ब्रह्मजानकी विरुक्षणता बतलानेके ितये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपाततः ब्रह्मका जैसा खरूप समझमें आता है, वस्तुतः उसका पूर्णस्वरूप वही नहीं है। वह तो उसकी महिमाका अशमात्र है। जीवातमा, मन, प्राण, इन्द्रियादि तथा उनके देवता—सभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शिक्तमान् होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरणमें दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमें जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान्, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवनमें जो सफलता दीखती है, वह समी उस परब्रह्म परमेश्वरके एक अशकी हो महिमा है (गीता १० । ४१)। इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी मृत करता है—

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह े विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तासाकमेवाय विजयोऽसाकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥

ब्रह्म=परब्रह्म परमेश्वरने, हु≕ही, देवेभ्यः≔देवताओंके लिये ( उनको निमित्त वनाकर ); विजिग्ये=( असुरोंपर ) त्रिजय प्राप्त की, ह=िनन्तुः तस्य=उस, ब्रह्मणः=गरब्रह्म पुरुपोत्तमकी, विजये=िवजयमे; देवाः=इन्द्रादि देवताओंने, अमहीयन्त= अपनेम महत्त्वका अभिमान कर लिया, ते=चे, इति=ऐसा; ऐझन्त=समझने छगे ( कि ), अयम्=यह; अस्माकम् एव= इमारी ही, विजय=विजय है, (और )अयम्=यह, अस्माकम् पव=हमारी ही; महिमा=महिमा है ॥ १ ॥

च्यारचा-परब्रह्म पुरुयोत्तमने देवींपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरींपर विजय प्राप्त कर न्त्री । यह निजय बस्तुतः भगवानुकी ही थी। देवना तो केवल निमित्तमात्र थे। परत इस ओर देवताओका ध्यान नहीं गया और वे भगवानुकी कृपाकी ओर लख न करके भगवानुकी महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने ल्यों कि हम बड़े मारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषरे असुरों को पराजित किया है ॥ १ ॥

## तद्धैयां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥

ह तत्=प्रविद्ध है कि उस परब्रह्मने, एपाम्=इन देवताओंके; (अभिमानको ) विज्ञह्मौ=जान लिया (और कृपा पूर्वक उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये वह ), तेभ्यः≈उनके सामने, ह=ही, प्रादुर्वभूव≈साकाररूपमे प्रकट हो गयाः तत्=उसको (यक्षरूपमे प्रकट हुआ देखकर भी), इदम्=यह, यक्षम्=दिन्य यक्ष, किम् इति=कौन है, इस वातको, न न्यजानत=( देवतार्थोने ) नहीं जाना ॥ २ ॥

व्याख्या—देवताओंके मिथ्याभिमानको करुणावरुणालय भगवान् समझ गये । भक्त-कल्याणकारी भगवान्ने सोचा वि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा । मक्त मुद्धद भगवान् भक्तोंका पतन कैसे सह सकते थे । अतः देवताओं-पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमे प्रकट हो गये । देवता आश्चर्यचिकत होकर उस अत्यन्त अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिन्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके || २ ||

## तेऽग्निमञ्जबज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥

ते=उन इन्द्रादि देवताओंने, अग्निम्=अग्निदेवरे, इति=इस प्रकार; अत्रुवन्=कहा, जातवेदः=हे जातवेदा; ( आप जाकर ) **पतत्=**इस वातको, विजानीहि=जानिये—इसका मलीमॉति पता लगाइये ( कि ), इदम् यक्षम्=यह दिन्य यक्ष-किम् इति=कौन है; (अग्रिने कहा ) तथा इति=बहुत अच्छा ॥ ३ ॥

व्याख्या—देवता उस अति विचित्र महाकाय दिन्य यक्षको देखकर मन ही-मन सहम से गये और उसका परिचय जाननेके लिये व्यप्न हो उठे। अभिदेवता परम तेजस्वी है, वेदार्थके शाता है, समस्त जातपदार्थोंका पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं। इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम 'जातवेदा' है। देवताओने इस कार्यके लिये अमिको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा-'हे जातवेदा ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह मीन है ।' अग्निदेवताको अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व या । अतः उन्होंने कहा—'अच्छी वात है, अभी पता ल्याता हूँ' ॥ ३ ॥

# तद्भ्यद्रवत् तमम्यवदत् कोऽसीत्यग्निर्वा अहमसीत्यन्नवीज्ञातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥

तत्=उसके समीपः (अभिदेव) अभ्यद्वत्=दौडकर गयाः तम्=उस अग्निदेवतेः अभ्यवदत्=(उस दिन्य यक्षने ) प्छा, क. असि इति=( कि तुम) कौन हो, अञ्चवीत्=( अप्रिने ) यह कहा ( कि ), अहम्=मैं; वै अग्निः=प्रसिद्ध अग्निदेव-अस्मि इति=हूँ, (और यह कि) अहम् वै=मै ही, जातवेदाः=जातवेदाके नामते; अस्मि इति=प्रसिद्ध हूँ ॥४॥

क्याख्या—अमिदेवताने सोचा, इसमें कौन वड़ी बात है; और इसिटये वे तुरत यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा—आप कौन है ! अग्रिने सोचा—मेरे तेजःपुद्ध स्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने केंसे नहीं जाना; अतः उन्होंने तमककर उत्तर दिया—'मैं प्रसिद्ध अप्ति हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है' ॥४॥

सम्यन्य—तव यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पूछा—

तिसि रस्त्विय किं वीर्यमिति । अपीद सर्वं दहेयम्, यदिदं पृथिन्यामिति ॥ ५ ॥

तस्मिन् त्विय=उक्त नामींवाले तुस अग्निमें; कि वीर्यम्=वया सामर्थि है; इति=यह वता; (तव अग्निने यह उत्तर दिया कि) अपि=यदि (मैं चाहूँ तो); पृथिवयाम्=पृथ्वीमें; यत् इदम्=यह जो कुछ मी है, इदम् सर्वम्=इस सवको, दह्यम् इति=जलाकर मसा कर दूँ ॥ ५॥

व्याख्या—अग्निकी गर्नोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी माँति कहां—'अच्छा! आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा— मवका जान रखनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं।' इसपर अग्निने पुनः सगर्व उत्तर दिया—'में क्या कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इस मारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमे आ रहा है, सबको जलाकर अभी राखका देर कर दूँ'।। ५ ॥

तस्मै तृणं निद्धावेतद्दहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न श्रशाक दग्धुं स तत एव निवन्नते, नैतद्शकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६ ॥

(तव उस दिव्य यक्षने); तस्मै=उस अग्निदेवके सामने; तृणम्=एक तिनका; निद्धौ=रख दिया, (और यह कहा कि) एतत्=इस तिनकेको; दृह इति=जला दो; सः=नह (अग्नि); सर्वजवेन=पूर्ण शक्ति लगाकर; तत् उपप्रेयाय=उस तिनकेमर टूट पड़ा (परत् ), तत्=उसको; द्रधुम्=जलानेमें; न एव शशाक=िकसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ, ततः=(तव लिजत होकर ) वहाँसे; निवचृते=लौट गया (और देवताओंसे बोला); एतत्=यह; विद्यातुम्=जाननेमें; न अशकम्=में समर्थ नहीं हो सका (कि वस्तुतः); एतत्=यह; यक्षम्=दिव्य यक्ष; यत् इति=कौन है ॥ ६॥

व्याख्या—अग्निदेवताकी पुनः गर्नोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक स्ता तिनका हालकर कहा—'आप तो समीको जला सकते हैं, तिनक-सा वल लगाकर इस स्ते तृणको जला दीजिये।' अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे। जलाना चाहा, जब नहीं जला तो उन्होंने उसे जलानेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पर उसको तिनक-सी ऑच मी नहीं लगी। ऑच लगती कैसे। अग्निमे जो अग्नित्व है—दाहिका शक्ति है, वह तो शक्तिके मूल महार परमात्मासे ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्तिको तोक दें तो फिर शक्ति कहाँसे आयेगी। अग्निदेव इस बातको न समझकर ही हींग हाँक रहे थे। पर जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया, स्ता तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लजासे छुक गया और वे इतप्रतिज्ञ और इतप्रम होकर चुपचाप देवताओंके पास लौट आये और बोले कि भी तो मलीमॉति नहीं जान सका कि यह यक्ष कीन है'॥ ६॥

#### अथ वायुमहुवन् वायवेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति ॥ ७ ॥

मथ=तव, वायुम्=नायुदेवताले, अनुवन्=( देवताओंने ) कहा; वायो=हे वायुदेव ! ( जाकर ); एतत्=इक्त वातको, विज्ञानीहि=आप जानिये—इसका मलीमॉति पता लगाइये ( कि ); एतत्=यह, यक्षम्=दिन्य यक्ष, किम् इति=कीन है; ( वायुने कहा ) तथा इति=बहुत अच्छा ! ॥ ७ ॥

व्याख्या—जब अग्निदेव असफल होकर लौट आये, तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको चुना और उनसे कहा कि 'वायुदेव ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है ।' वायुदेवको भी अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होंने भी कहा—'अच्छी बात है। अभी पता लगाता हूँ' ।। ७ ।।

## तद्म्यद्रवत् तमम्यवदत् कोऽसीति । वायुर्वा अहमसीत्यव्रवीन्मातिरश्चा वा अहमसीति ॥ ८॥

तत्=उसके समीप; अभ्यद्भवत्=(वायुदेवता) दौड़कर गया,तम्=उससे(मी); अभ्यवदत्=(उस दिन्य यक्षने) पूछा, कः असि इति=(कि तुम) कौन हो, अत्रवीत्=(तव वायुने) यह कहा (कि), अहम्=मै, चै वायुः=प्रसिद्ध वायुदेव,अस्मि इति=हूँ;(और यह कि) अहम् चै=म ही, मातरिश्वा=मातरिश्वाके नामसे; अस्मि इति=प्रसिद्ध हूँ॥८॥

व्याख्या—वायुदेवताने सोचा, 'अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे, नहीं तो यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी वात थी। अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझको ही मिलेगा।' यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा—'आप कौन हैं ?' वायुने भी अपने गुण गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया 'में प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्वा है' ॥ ८ ॥

सम्बन्ध-यक्षरूपी ब्रह्मने नागुसे पूछा-

तिसारस्त्विय किं वीर्यमिति ? अपीद्र सर्वमाददीयम्, यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ९॥

तिसन् त्विय=उक्त नामोंवाळे तुझ वायुमे, कि वीर्यम्=क्या सामर्थ्य है; इति=यह बता; ( तब वायुने यह उत्तर दिया कि ) अपि=यदि ( मैं चाहूँ तो ), पृथिव्याम्=पृथ्वीमें, यत् इदम्=यह जो कुछ भी है; इदम् सर्वम्=इन सबको; आददीयम् इति=उठा दूँ—आकाशमें उड़ा दूँ॥ ९॥

व्याख्या—वायुकी भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी भाँति कहा—'अच्छा ! आप वायुदेवता हैं और मातिरश्वा—अन्तिरक्षमें विना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं । ब्रह्मी अच्छी वात है ! पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है—आप क्या कर सकते हैं !' इसपर वायुने भी अमिकी भाँति ही पुन. सगर्व उत्तर दिया कि 'मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको विना आधारके उठा लूँ— उड़ा दूँ' ॥ ९ ॥

वस्मै रणं निद्धावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न श्रशाकादातुं स तत एव निवन्नते, नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति ॥ १०॥

तस्मै=(तब उस दिन्य यक्षने ) उस वायुदेवके सामने, तृणम्=एक तिनका; निद्धौ=रस दिया, ( और यह कहा कि ) पतन्=इस तिनकेको; आदत्स्व इति=उठा लो—उड़ा दो; सः=वह ( वायु ); सर्वजवेन=पूर्ण शक्ति लगाकर; तत् उपप्रेयाय=उस तिनकेगर शपटा (परत्त); तन्=उसको, आदातुम्=उड़ानेम, न एव शशाक=िकसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ, ततः=(तब लिबत होकर ) वहाँसे, निववृते=लीट गया ( और देवताओंसे बोला), एतत्=यह; विश्वातुम्= जाननेमें, न अशकम्=मैं समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एतत्=यह, यक्षम्=दिन्य यक्ष, यत् इति=कौन है ॥ १०॥

व्याख्या—वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा—'आप तो सभीको उड़ा सकते हैं, तिनक-सा वल लगाकर इस सूखे तृणको उड़ा दीजिये।' वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा, जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। परत शक्तिमान् परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये जानेके कारण वे उसे तिनक-सा हिला भी नहीं सके और अग्निकी ही भाँति हतप्रतिश्च और हतप्रभ होकर लजासे सिर सुकाये वहाँसे लीट आये एव देवताओंसे बोले कि भी तो मलीमाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कीन है।'॥ १०॥

अथेन्द्रमहुवन् मधनन्नेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति । तथेति । तद्भ्यद्रवत् । तसात् विरोदघे ॥ ११ ॥

अथ=तदनन्तर, इन्द्रम्=इन्द्रसे; अब्बुवन्=( देवताओंने ) यह कहा; मधवन्=हे इन्द्रदेव; एतत्=इस बातको; विज्ञानीहि=आप जानिये—मलीमॉति पता लगाइये ( कि ); एतत्=यह; यक्षम्=दिन्य यक्ष; किम् इति=कौन है; (तब इन्द्रने यह कहा ) तथा इति=बहुत अच्छा, तत् अभ्यद्रवत्=( और वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये ( परतु वह दिन्य यक्ष ), तस्मात्=उनके सामनेसे, तिरोद्धे=अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥

व्याख्या—जब अग्न और वायु-सरीखे अमितम मित्त और बुद्धिसम्पन्न देवता असफल होकर लौट आये और उन्होंने कोई कारण भी नहीं वताया, तब देवताओंने विचार करके स्वय देवराज इन्द्रको इस कार्यके लिये चुना और उन्होंने कहा—'हे महान् बल्शाली देवराज! अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइये कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसीसे इस काममे सफल होनेकी सम्भावना नहीं है। इन्द्र 'बहुत अच्छा' कहकर तुरत यक्षके पास गये, पर उनके वहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया। इन्द्रमें इन देवताओंने अधिक अभिमान था; इसलिये ब्रह्मने उनको

वार्तालापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोपके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे स्वय अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥

#### म तसिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोममानाग्रुमा देमवतीं ता दोवाच किमेतद् यक्षमिति।।१२।।

सः=वे इन्द्रः तिस्मन् एव=उसी, आकारो=आकागप्रदेशमे (यक्षके स्थानपर ही), यहुरोभमानाम्= अतिशय सुन्दरी, स्त्रियम्=देवी, हैमवतीम्=हिमाचलकुमारी; उमाम्=उमाके पास; आजगाम=आ पहुँचे (और), ताम्= उनमे; ह उवाच=(सादर) यह बोले (देवि!), एतत्=यह; यक्षम्=दिन्य यक्ष; किम् इति=कौन था॥ १२॥

व्याख्या—यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अग्नि-वायुकी भाँति वहाँसे छौटे नहीं। इतनेम ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यह था, ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गये। इन्द्रपर कृपा करके करणामय परव्रह्म पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात् ब्रह्मविद्याको प्रकट किया था। इन्द्रने भक्तिपूर्वक उनसे कहा—'भगवती! आप सर्वज्ञशिरोमणि ईश्वर श्रीशङ्करकी स्वरूपा-शक्ति हैं। अतः आपको अवस्य ही सब बातोका पता है। कृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरत ही छिप गया, वस्तुतः कीन है और किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था'॥ १२॥

॥ वृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

# चतुर्थ खण्ड

मा त्रह्मेति होवाच । त्रह्मणां वा एतद्विजये महीयध्वमिति, ततो हैव विदाश्वकार ब्रह्मेति ॥१॥

सा=उस ( मगवती उमा देवी ) ने; ह उवाच=स्पष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति=( वे तो ) परब्रह्म परमात्मा हैं, ब्रह्मणः वै=उन परमात्माकी ही; पतिद्वजये=इस विजयमे; महीयध्वम् इति=तुम अपनी महिमा मानने लगे थे ततः एव= उमाके इस कथनसे ही, ह=निश्चयपूर्वक; विदाञ्चकार=( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); ब्रह्म इति=( यह ) ब्रह्म है ॥ १॥

व्याख्या—देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे ये और जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैं, वे माक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुमलोगोंने जो असुरोंपर विजय प्राप्त की है, यह उन नब्रह्मकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परब्रह्मकी ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परतु तुमलोगोंने ब्रह्मकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने लगे। यह तुम्हारा मिथ्यामिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगोंपर कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने तुमहारे मिथ्याभिमानका नाग करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट होकर अग्नि और वायुका गर्व चूर्ण किया एव तुम्हें वास्तिक ज्ञान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग करके, जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान् वने हो, उन्हींकी महिमा समझो। स्वप्नमें भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी शक्तिके विना अपनी स्वतन्त्र शक्ति कोई भी कुछ कर सकता है। उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वय ब्रह्म ही उन लोगोंके सामने प्रकट हुए थे॥ १॥

# तसाद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदिश्रवीयुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्टं पस्पृशुस्ते ह्येनत् विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥

तस्मात् वै=इसीलिये, पते द्याः=ये तीनों देवता, यत्=जो कि, अग्निः=अग्नि, वायुः=वायु ( और ), इन्द्रः=इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध ई, अन्यान्=दूसरे ( चन्द्रमा आदि ), देवान्=देवोंकी अपेक्षा, अतितराम् इव=मानो अतिगय श्रेष्ठ ई, हि=क्योंकि, ते=उन्होंने ही; पनत् नेदिष्ठम्=इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको, परपृशुः= ( दर्शनद्वारा ) सर्ग किया है, ते हि=( और ) उन्होंने ही; पनत्=इनको, प्रथमः=सवसे पहले, विदाञ्चकार=जाना है ( कि ) ब्रह्म इति=ये साक्षात् परव्रद्म परमेश्वर हैं ॥ २ ॥

ट्याख्या—समस्त देवताओं में अगि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये, क्यों कि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका मैस्पर्श प्राप्त किया है। परब्रह्म परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयक्तमें प्रवृत्त होनेना और उनके साथ वार्तालापना परम मौभाग्य उन्हींको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलोगोने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्ति असुरींपर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं।

साराज्ञ यह कि जिन सौभाग्यज्ञाली महापुरुपको किसी भी कारणसे भगवान्के दिव्य मंस्पर्जका मोभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्जन, सर्ज और उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके है, उनकी महिमा इन मन्त्रम इन्द्राहि देवताओं वा उदाहरण देकर की गयी है ॥ २॥

सम्बन्ध-अव यह कहते हैं कि इन तीना देवताओं में भी अग्नि और वायुकी अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं-

तसाद् वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श, स ह्येनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥

तसान् वै=इनीलिये, इन्द्र'=इन्द्र, अन्यान् देवान्=रूमरे देवताओकी अपेक्षा; अतितराम् इच=मानो अतिवय श्रेष्ठ है, हि=क्यािक, स = उसने, पनत् नेदिष्ठम्=इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्य परमेश्वरको पस्पर्श=( उमादेवीसे सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया, स हि=( और ) उसीने, पनत्=इनको; प्रधमः=अन्यान्य देवताओने पहले विदाश्चकार=भलीमाित जाना है (कि), ब्रह्म इति=ये साक्षात् परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं ॥ ३॥

व्याख्या—अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्रह्मका दर्शन और उसके साथ वार्तालापका सीभाग्य तो प्राप्त किया था, पर द्व उन्हें उसके स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुपोत्तमके तत्त्वका ज्ञान हुआ। तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि और वायुको उनके स्वरूपका पता लगा और असके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात् परब्रह्म पुरुपोत्तम ही है। इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवल सुनकर जाना, परत् उन्हें परमब्रह्म पुरुपोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सौभाग्य निला और न उनके तत्त्वको समझनेका ही। अतएव उन सब देवताओं से तो अग्नि, वायु और इन्द्र श्रेष्ठ हैं, वयोंकि इन तीनोंको ब्रह्मका दर्शन और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई। परत् इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्त्वको समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये॥ ३॥

सम्बन्ध-अव उपर्युक्त ब्रह्मतत्त्वको आधिदैविक दशन्तके द्वारा सङ्केतसे समझते हैं-

# तस्यैप आदेशो यदेतत् विद्युतो च्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिपदा इत्यधिदैवतम् ॥ ४॥

तस्य=उस ब्रह्मका, एप =यह, आदेशः=साङ्केतिक उपदेश है, यत्=जो कि, एतत्=यह, विद्युतः=विजलीका। व्यद्युतत् आ=नमकना-सा है, इति=इस प्रकार (क्षणस्थायी है), इत्=तथा जो, न्यमीमिपत् आ=नेत्रोंका झपकना-सा है। इति=इस प्रकार, अधिदैवतम्=यह आधिदंविक उपदेश है ॥ ४॥

व्याख्या—जब साधकके द्ध्यमें ब्रह्मको साक्षात् करनेकी तीव अभिलाया जाग उठती है, तब भगवान् उसकी अत्रकण्ठामें और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनानेके लिने विजलीके चमकने और ऑखांके झपकनेकी भाँति अपने स्वरूपकी क्षणिक झाँकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिख्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी बात आगी है। देवर्षि नारदको भी उनके पूर्वजन्ममें झणभरके लिये अपनी दिख्य झाँकी दिखलाकर भगवान् अन्तर्धान हो गये थे। यह कथा श्रीमद्भागवत (स्क० १।६।१९-२०) में आती है। जब साधकके नेत्रोंके सामने या उसके दृदय देशमें पहले-पहल भगवान्के साकार या निराकार स्वरूपका दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनन्दाश्चर्यसे चिकत-सा हो जाता है। इससे उसके दृदयमें अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अभिलापा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षणभरके लिये भी इप्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिल्ती। यही बात इस मन्त्रमे आधिदैविक उदाहरणसे समझायी गयी है—ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ बही ही

गोपनीय रीतिसे ऐसे गब्दोंमें ब्रह्मतत्त्वका सकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं। गब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४॥

सम्बन्ध-अव इसी वातको आध्यात्मिक मात्रसे समझाते हैं-

#### अथाध्यातमं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपसरत्यमीक्ष्ण सङ्कल्पः ॥ ५ ॥

अथ=अव; अध्यातमम्=आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ), यत्=जो कि, मनः=(हमारा ) मन, एतत्= इस (ब्रह्म ) के समीप, गच्छिति इव=जाता हुआ-सा प्रतीत होता है, च=तथा, एतत्=इस ब्रह्मको, अमीक्ष्णम्=िनरन्तर, उपस्मरित=अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है, अनेन=इस मनके द्वारा (ही ), सकल्पः च=सकल्प अर्थात् उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषा भी (होती है ) ॥ ५॥

च्याख्या—जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीभगवान्के समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, यह अपने मनसे भगवान्के निर्गुण या सगुण—जिस स्वरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभृति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इप्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इप्टदेवकी निस्मृतिको सहन नहीं कर सकता। उस समय वह अतिदाय व्याकुल हो जाता है ('तिद्वस्मरणे प्रमव्याकुलता'—नारदभक्तिसूत्र १९)। वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इप्रको प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलापा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दिष्टेसे कही गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक दिष्टेसे कही गयी है।। ५।।

सम्बन्ध-अव उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फरू बतराते हैं-

## तद्ध तद्धनं नाम तद्धनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति।।६।।

तत्=वह परब्रह्म परमात्मा, तद्वनम्=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) 'तद्दन', नाम ह=नामसे प्रसिद्ध है, (अतः ) तद्वनम्=त्रह आनन्दघन परमात्मा प्राणिमांत्रकी अभिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय है, इति=इस भावसे, उपासितव्यम्=उसकी उपासना करनी चाहिये; स. यः=ब जो भी साधक, एतत्=उस ब्रह्मको, एवम्=इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा ), वेद=जान लेता है, एनम् ह=उसको निस्तन्देह, सर्वाणि=सम्पूर्ण, भृतानि=प्राणी; अभि=सब ओरसे, संवाव्छन्ति=हृदयसे चाहते हैं अर्थात् वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥ ६॥

व्याख्या—वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर समीका अत्यन्त प्रिय है। सभी प्राणी िकसी न-िकसी प्रकारसे उसी को चाहते हैं, परतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए दुःखरूप विपयोमें भटकते रहते हैं, उसे पा नही सकते। इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे। ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वय भी आनन्दमय हो जाता है। अतः जगत्के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदयसे प्रेम करने लगते हैं॥ ६॥

#### उपनिषदं भो ब्र्हीत्युक्ता त उपनिषद् ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमब्र्मेति ।। ७ ।।

भोः=हे गुरुदेव; उपनिषद्म्=ब्रह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका, ब्र्ह्=उपदेश कीजिय, इति=इस प्रकार (शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि ), ते=तुझको (हमने ), उपनिषत्=रहस्यमयी ब्रह्मिद्या, उक्ता=बतला दी, ते= तुझको (हम), वाव=निश्चय ही, ब्राह्मीम्=ब्रह्मविषयक, उपनिषद्म्=रहस्यमयी विद्या, अब्रूम=बतला चुके हैं । इति=इस प्रकार (तुम्हें समझना चाहिये) ॥ ७॥

व्याख्या—गुरुदेवसे साकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयद्गम नहीं कर सका, इसिल्ये उसने प्रार्थना की कि 'भगवन् ! मुझे उपनिषद्—रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।' इसपर गुरुदेवने कहा—'वत्स ! हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । तुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' से लेकर उपर्युक्त मन्त्रतक

जो कुछ उपदेश किया है, तुम यह हढरूपंस समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—ब्रह्मविद्यांके सुननेमात्रंस ही ब्रह्मके खरूपका रहस्य ममसमें नहीं आता, इसके किये विशेष साधनोंकी आवश्यकता होती है, इसकिये अब उन प्रधान साधनांका वर्णन करते हैं—

## तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वोङ्गानि सत्यमायतनम् ॥ ८ ॥

तस्यै=उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तपः=तपस्या; दमः=मन इन्द्रियोजा नियन्त्रणः; कर्म=निष्काम कर्म, इति=ये तीनों, प्रतिष्ठाः=आधार हैं; वेदाः=वेदः सर्वोद्गानि=उस विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग हैं अर्थात् वेदमे उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका सविम्तर वर्णन है; सत्यम्=सत्यस्वरूप प्रमेश्वर, आयतनम्=उसका अधिष्ठान—प्राप्तव्य है ॥ ८ ॥

व्याख्या—सुन-यदकर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गये। यह तो ब्रह्मिवनाका उपहास है और अपने-आपको धोखा देना है। ब्रह्मिवद्यारूपी प्रासादकी नींव है—तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मिवद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्मपालनके लिये कठिन-से कठिन कप्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इन्द्रियों को भलीमाँति वगमे नहीं कर लेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवस्यकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मिवनाका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मिवचाके समस्त अङ्ग हैं। वेदमे ही ब्रह्मिवचाके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी विशद व्याख्या है, अतप्य वेदोंका उसके अङ्गोसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यसक्त्य परमेश्वर अर्थात् त्रिकालावाधित सचिदानन्दधन परमेश्वर ही उस ब्रह्मिवचाका परम अधिग्रान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अतप्य उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार उसके तत्वका अनुशीलन करते हुए तप, दम और निष्काम कर्म आदिका आचग्ण करते हुए साधन करते हैं, ये ही ब्रह्मिवचाके सार रहस्य परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं। ८॥

# यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥

यः=जो कोई भी, एताम् वै=इरा प्रसिद्ध ब्रहाविद्याको; एवम्=पूर्वीक प्रकारसे भलीभाँति; वेद्=जान छेता है; [सः=नह,] पाप्मानम्=ममस्त पापसमूहको; अपहत्य=नष्ट करके, अनन्ते=अविनाशी, असीम, ज्येये=सर्वश्रेष्ठ, स्वर्गे लोके=परम धाममें प्रतितिष्ठति=प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतितिष्ठति=स्वाके लिये स्थित हो जाता है। १॥

व्याख्या—अपर वतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिपद्रूपा ब्रह्मविद्यांके रहस्यको जान लेता है अर्थात् तदनुसार साधनमें प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पापोंका—परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिवन्धकरूप समस्त ग्रुमाशुभ कर्मोंका अशेपरूपने नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता है, कभी वहाँसे लौटता नहीं, सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ भितितिष्ठति भदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समाप्तिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक भी है ॥ ९॥

॥ चतुर्थं खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ ॥ सामवेदीय केनोपनिषद् समाप्त ॥

1000

# शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे ब्रह्मौपनिपदं माहं ब्रह्म निराक्कर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मिथु सन्तु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

इसका अर्थ केनोपनिषद्के पारम्ममें दिया जा चुका है।

ultiples.

# कोपि द्

कठोपनिषद् उपनिपदोंमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्णयजुर्वेदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत है। इसमें निचकेता और यमके संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन विश्वयाँ हैं।

## शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः

ॐ=पूर्णव्रह्म परमात्मन्; (आप) नो=हम दोनों (गुरु शिष्य) की, सह=साथ-सोथ, अवतु=रक्षा करें, नो=हम दोनोंका; सह=साथ साथ, भुनक्तु=पालन करें; सह=(हम दोनों) साथ-साथ ही, वीर्यम्=गिक्तः; करवावहै=प्राप्त करें। नो=हम दोनोंकी; अधीतम्=पढी हुई विद्याः; तेजिस्व=तेजोमयी, अस्तु=हो, मा विद्विपावहै=हम दोनों परसर द्वेप न करें।

च्याख्या— हे परमात्मन् ! आप हम गुरु-शिष्य दोनों ती साय-साथ सव प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साय-साथ समुचितरूपसे पालन-पोपण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सव प्रकारसे वल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो—कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बँधे रहें, हमारे अदर परस्पर कभी देव न हो । हे परमात्मन् ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो ।

#### प्रथम अध्याय

ॐ उशन् ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। तस्य ह निचकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥

ॐ=सिच्दानन्दघन परमात्माका एक नाम, ह वै=प्रसिद्ध है कि; उरान्=यक्तका फल चाहनेवाले; वाजअवसः= ाजअवाके पुत्र ( टहालक ) ने; सर्ववेदसम्=( विश्वजित् यक्तमें ) अपना सारा धन; द्दौ=( ब्राह्मणोंको ) दे दिया। तस्य=उसका, निवकेता=निवकेता; नाम ह=नामसे प्रसिद्ध, पुत्रः=एक पुत्र, आस=था ॥ १॥

व्याख्या—ग्रन्थके आरम्ममं परमात्माका स्मरण मङ्गलकारक है, इसिलये यहाँ सर्वप्रथम 'ॐ' कारका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्म हुआ है। जिस समय भारतवर्षका पिवत्र आकाश यशधूम और उसके पिवत्र सौरमसे परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋृिप महिप्योंके द्वारा गाये हुए वेद-मन्त्रोंकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह प्रसिद्ध हितहास है। गौतमवशीय वाजश्रवात्मज महिप् अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रसुर दानसे महान् कीर्ति पाये हुए (वाज= अन्न, श्रव=उसके दानसे प्राप्त यश ) महिप् अरुणके पुत्र उदालक ऋृिपने फलकी कामनासे विश्वजित् नामक एक महान् यश किया। इस यश्चमें सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालकने मी अपना सारा धन ऋृितवजों और सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया। उद्दालकजीके निवकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था।। १।।

#### तप्ह कुमारप्सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥

दक्षिणासु नीयमानासु=( जिस समय ब्राह्मणोंको ) दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये (गौऍ ) लायी जा रही थीं, उस समय; कुमारम्=छोटा वालक, सन्तम्=होनेपर भी, तम् ह=उस (निचकेता ) में; श्रद्धा=श्रद्धा (आस्तिक बुद्धि ) का, आविवेश=आवेश हो गया (और ), सः=( उन जराजीर्ण गायोंको देखकर ) वह; अमन्यत=विचार करने लगा ॥ २॥

व्याख्या—उस समय गो-धन ही प्रधान धन या और वाजश्रवस उद्दालकके घरमें इस धनकी प्रचुरता थी । ऐसा माना गया है कि होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता—ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं, इनको सबसे अधिक गौएँ दी जाती हैं; प्रशास्त्रा, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता—इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अन्छावाक, नेष्टा, आग्नीप्र और प्रतिहर्ता—इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत्, नेता, होता और सुब्रह्मण्य—इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चौथाई गौएँ दी जाती है। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणांके रूपमें देनेके छिये गौएँ लायी जा रही थीं, उस समय बालक निवकताने उनको देख लिया। उनकी सबको दक्षिणांके रूपमें देनेके छिये गौएँ लायी जा रही थीं, उस समय बालक निवकताने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मेल अन्त-करणमे श्रद्धा—आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने लगा—॥ २॥

## पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः। अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्।। ३।।

पीतोदकाः जो (अन्तिम वार ) जल पी जुकी हैं, जम्धतृणाः जिनका घास खाना समाप्त हो गया है; दुम्धदोहाः जिनका दूध (अन्तिम वार ) दुह लिया गया है, निरिन्टियाः जिनकी इन्द्रियों नष्ट हो जुकी हैं; ताः पेसी (निर्श्वक मरणासन्न) गौओंको, ददत् देनेवाला; सः वह दाता (तो), ते लोकाः वे (श्कर-क्र्रादि नीच योनियाँ और नरकादि) लोक, अनन्दाः जो सब प्रकारके सुखोंसे शृत्य; नाम प्रसिद्ध हैं; तान् उनको; गच्छिति प्राप्त होता है (अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये) ॥ ३॥

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दाखसीति। द्वितीयं तृतीयं त होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥

सः ह=यह सोचकर वह; पितरम्=अपने पितासे; उवाच=बोला कि; तत (तात)=रे प्यारे पिताजी !; माम्=मुझे; कसी=(आप) किसको; दास्यसि इति=देंगे !; (उत्तर न मिलनेपर उसने वही वात) द्वितीयम्=दुवारा; द्वीयम्=ितवारा (कही); तम् ह=(तव पिताने) उससे; उवाच=(इस प्रकार क्रोधपूर्वक) कहा; त्वा=तुझे (भें)। मृत्यचे=मृत्युको; द्वामि इति=देता हूँ ॥ ४॥

व्याख्या—पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामं दे रहे हैं। अब इनमें न तो शुक्कर जल पीनेकी शक्ति रही है, न इनके मुखमें घास चवानेके लिये दांत ही रह गये हैं और न इनके सतनोंमें तिनिक-सा दूध ही बचा है। अधिक वया, इनकी तो इन्द्रियों भी निक्ष्में हो चुकी हैं—इनमें गर्मघारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है। मला, ऐसी निर्यंक और मृत्युके समीप पहुँची हुई गौएँ जिन ब्राइएणोंके घर जायंगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्या देंगी ! दान तो उसी यस्तुका करना चाहिये। को अपनेको सुख देनेवाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हें भी सुख और लाभ पहुँचानेवाली हो। दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद् टालना है और दान ग्रहण करनेवालोंको घोखा देना है। इस प्रकारके दानसे दाताकों वे नीच योनियाँ और नरकादि लोक मिलते हैं, जिनमें सुखका कहीं लेश भी नहीं है। पिताजी इस दानसे क्या सुख पायेंगे ! यह तो यजमें वैगुण्य है, जो इन्होंने सर्वस्व-दानस्त्री यज करके भी उपयोगी गौओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्वसे तो मैं भी हूँ, मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं। पर मैं इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे वचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा—पिताजी। मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे विसको देते हैं !' पिताने कोई उत्तर नहीं दिया, तब नचिकेताने फिर कहा—पिताजी! सुझे किसको देते हें !' पिताने इस बार भी उपेक्षा की। पर धर्मीक और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा—'पिताजी! आप सुके किसको देते हैं !' अव ऋपिको कोध आ गया और उन्होंने आवेशमें आकर कहा—'तुझे देता हूँ मृत्युको।' ॥ ३-४ ॥

सम्बन्ध-यह सुनकर नित्रकेता मन-ही-मन, विचारने लगा कि-

# बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः। कि<्खिद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति॥५॥

वहूनाम्र्≃में बहुत-छे शिष्योंमें तो; प्रथमः≔पयम श्रेणीके आचरणपर; पमि=चलता आया हूँ (और); बहुनाम्= ॅ, मध्यमः≔मध्यम श्रेणीके आचारपर; पमि=चलता हूँ (कमी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया, फिर पिताजीने ऐसा क्यों कहा । ), यमस्य=णमका, किम् स्वित् कर्तव्यम्=ऐसा कौन-सा कार्य हो सकता है, यत् अद्य=जिमे आज, मया=मेरेद्वारा ( मुझे देकर ); करिष्यति=( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥

व्याख्या-- शिष्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियां होती हैं—उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आजाकी प्रतीक्षा किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने छगते हैं, वे उत्तम है। जो आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं, वे मन्यम हैं और जो मनोरय जान छेने और स्पष्ट आदेश सुन छेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम है। मैं बहुत में शिष्योंमें तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ, क्योंकि उनमें पहले ही मनोरय समझकर कार्य कर देता हूँ बहुत-में शिष्योंमें मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ, परत्त अधम श्रेणीका तो हूँ ही नहीं। आजा मिले और सेवा न कहाँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर, पता नहीं, पिताजीने मुझे ऐसा क्यों कहा १ मृत्युर्देवताका भी ऐसा कीन-मा प्रयोजन है, जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं १ ॥ ५ ॥

सम्बन्ध-सम्मन है, पिताजीने कोधके आवेशमें ही एसा कह दिया हो, परतु जो कुछ मी हो, पिताजीका बचन तो सत्य करना ही है। इघर एमा दीख़ रहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सान्त्वना देना भी आवश्यक है। यह विचारकर निचकता एकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके लिय इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोला—

## अनुपन्य यथा पूर्वे प्रतिपन्य तथापरे। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥६॥

पूर्वे=आपके पूर्वज पितामह आदि, यथा=जिस प्रकारका आचरण करते आये हैं; अनुपद्य=उसपर विचार कीजिये (और); अपरे=(वर्तमानमं भी) दूसरे श्रेष्ठ लोग, [ यथा =जैसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपद्य=उसपर भी हिष्टात कर लीजिये (फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये), मर्त्यः=(यह) मरणधर्मा मनुष्य, सस्यम् इच= अनाजकी तरह, पच्यते=पकता है अर्थात् जराजीर्ण होकर मर जाता है (तथा), सस्यम् इच=अनाजकी माँति ही, पुनः= फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है ॥ ६॥

च्याख्या—पिताजी। अपने पितामहादि पूर्वजों का आचरण देखिये और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुपोंका आचरण देखिये। उनके चरित्रमें न कभी पहले असत्य था, न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं, परतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरणधर्मा है। यह अनाजकी माति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और अनाजकी माति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। है।

सम्बन्ध—अतएव इस अनित्य जीवनके ितये मनुष्यको कमी कर्तव्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये। आप शोकका त्याग कीजिये और अपने सत्यका पालन कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमित दीजिये। पुत्रके वचन सुनकर उदालकको दुःख हुआ, परतु निचकताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराजके पास मेज दिया। निचकताको यमसदन पहुँचनेपर पता लगा कि यमराज कहीं वाहर गये हुए है, अतएव निचकता तीन दिनौतक अन्न-जरु ग्रहण किय विना ही यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराजके लीटनेपर उनकी प्रतीन कहा—

## वैश्वानरः प्रविश्वत्यतिथिर्बाक्षणो गृहान्। तस्यैता दशान्ति कुर्वन्ति हर वैवखतोदकम्।। ७।।

वैवस्वत=हे सूर्यपुत्रः वैश्वानरः=स्वय अग्निदेवता (ही), ब्राह्मणः अतिथिः=ब्राह्मण अतिथिके रूपमे; गृहान्=(ग्रहस्वके) घरोंमें, प्रविश्वति=पधारते हैं; तस्य=उनकी,(साधुपुरुष) एताम्=ऐसी (अर्थात् अर्घ्य-पाद-आसन आदिके द्वारा); शान्तिम्=शान्तिः कुर्वन्ति=किया करते हैं, (अतः आप) उदकम् हर=(उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये) जल ले जाहये॥ ७॥

ब्याख्या—साधात् अमि ही मानो तेजसे प्रस्वित होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे गृहस्थके घरपर पधारते हैं। साधुदृदय गृहस्थ अपने कल्याणके लिये उस अतिथिरूप अमिके दाहकी गान्तिके लिये उसे जल (पाय-अर्घ आदि) दिया करते हैं, अताएव हे स्रीपुत्र। आप उस ब्राह्मण-वालकके पैर धोनेके लिये तुगत जल ले जाइये। वह अतिथि लगानार तीन दिनोंसे आपकी प्रतिक्षामें अनगन किये बैठा है, आप म्वय उसकी सेवा करेगे, तभी वह गान्त होगा।। ७॥

## आज्ञाप्रतीक्षे संगतः सन्तां च इष्टापूर्ते पुत्रपश्र्ः अ सर्वीन् । एतद् वृङ्क्ते पुरुपखाल्पमेघसो यस्यानश्रन् वसति त्राह्मणो गृहे ॥ ८॥

यस्य= जिसके, गृहे=चरमे, ब्राह्मणः=प्राह्मण अतिथि, अनञ्जन्=चिना मोजन किये, वस्रति=निचास करता है; [तस्य=उस,] अल्पमेघसः=मन्दनुद्धि, पुरुपस्य=मनुष्मकी आशाप्रतीक्षे=नाना प्रकारकी आणा और प्रतीक्षा, संगतम्= उनकी पूर्तिसे होनेवाले सब प्रकारके सुख, सूनृताम् च=मुन्दर भापणके पल एव, इप्रापूर्ते च्य=यन, टान आदि शुभ कमोंके और कुऑ, वगीचा, तालाव आदि निर्माण करानेके पल तथा, सर्वान् पुत्रपश्न्न=ममन्त पुत्र और पश्च, पत्त्व बृहक्ते= इन सबको (वह) नए कर देता है ॥ ८॥

ज्यास्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा ग्हता है, उस मन्दबुडि मनुष्यको न तो वे इच्छिन पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेको उसे पूरी आगा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट टी देख रहा था, कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणीमेंने मौन्दर्य, मत्य और माधुर्य निकल जाते हे, अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता, उसके यन दानादि इष्ट कर्म और कृप, तालाव, धर्मगाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एव उनके फल नए हो जाते है। इतना ही नहीं, अनिधिका अमतकार उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पश्च आदि धनकों भी नए कर देता है।। ८।।

सम्बन्ध-पत्नीके बन्चन सुनकर धर्मभूति यमरान तुरत निनंताके पाम गय आर पाद्य-अर्च आदिके द्वारा विविवत उसकी पूजा करके कहने रुगे-

## तिस्रो रात्रीर्थद्वात्सीर्गृहे मे अनक्षन् त्रह्मविविधेनम्यः। नमस्तेऽस्तु त्रह्मन् खित्त मेऽस्तु तसात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीप्व॥९॥

व्रह्मन्=हे बाह्मणदेवता, नमस्यः अतिथिः=आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं; ते=आपको, नमः अस्तु= नमस्कार हो; ब्रह्मन्=हे ब्राह्मणः) मे स्वस्ति≈मेरा कल्याणः, अस्तु=हो, यत्=आपने जो, तिस्यः=तीन रात्रीः=रात्रियोतकः, मे=मेरे, यृहे=चरपरं, अनञ्जन्=िवना मोजन किये, अवात्स्रीः≈निवास किया है, तस्मात्=इसल्पि (आप मुझने), प्रति= प्रत्येक रात्रिके वदले (एक-एक करके), त्रीन वरान्=तीन वरदान, बृणीप्य=मॉग लीजिये ॥ ९॥

व्याख्या—'ब्राह्मणदेवता । आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि है, कहाँ तो मुझे चाहिये था कि में आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको सन्तुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमादमे आपलगातारतीन रात्रियोंने भृखे वैठे हैं। मुझसे यह बढ़ा अपराघ हो गया है । आपको नमस्कार है । भगजन् । इस मेरे दोपकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो । आप प्रत्येक रात्रिके बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग लीजिये ।। ९ ॥

सम्बन्ध—तोमृर्तिं अतिथि ब्राह्मण-चारुकके अनगनंस भयभीत होकर धर्मंज्ञ यमराजने जब इस प्रकार कहा तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोका—

## शान्तसंकल्पः सुमना यथा खाद्वीतमन्युगीतमो मामि मृत्यो । त्वत्त्रसृष्टं मामिवदेत्त्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १० ॥

मृत्यो=हे मृत्युदेव, यथा≈िवस प्रकार, गौतमः=(मेरे पिता) गौतमवशीय उद्दालक, मा अभि=मेरे प्रति; शान्तसंकरण,=ज्ञान्त सकत्यवाले, सुमनाः=प्रसन्नित्त (और), चीतमन्युः=कोवएव खेदसे रहित, स्यात्=हो जायॅ (तथा); त्वत्प्रसृप्रम्=आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब म उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीतः=चे मुझपर विश्वास करके ( यह वहीं मेरा पुत्र निचकेता है, ऐसा माव रखकर ), अभिवदेत्=मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; प्रतत्=यह; त्रयाणाम्= अपने तीनों वरोमेसे प्रथमम् वरम्=बहला वर, वृणे=म माँगता हूँ ॥ १०॥

व्याख्या-मृत्युदेव ! तीन वरोंमंने में प्रथम वर यही मॉगता हूँ कि मेरे गौतमवशीय पिता उदालक, जो कोधके आवेशमें मुझे आपके पास मेजकर अब अशान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति कोधरित, शान्तिचित्त और सर्वथा सन्तुए हो जायें । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊँ, तब वे मुझे अपने पुत्र निचकेताके रूपमें पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत् बड़े स्नेहमें बातचीत करें ॥ १०॥

सम्बन्ध-यमगजने कहा-

#### यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औदालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः । सुख् रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् ॥ ११ ॥

त्वाम्=तुमको; मृत्युमुखात्=मृत्युके मुखसे, प्रमुक्तम्=छूटा हुआ, ददृशिवान्=देखकर, मत्प्रसृष्टः=मुझसे प्रेरित, आरुणिः=( तुम्हारे पिता ) अरुण-पुत्र, ओद्दालकिः=उद्दालक, यथा पुरस्तात्=पहलेकी माँति ही; प्रतीतः=यह मेग पुत्र निचकेता ही है, ऐसा विश्वास करके, वीतमन्युः=दु,ख और क्रोधसे रहित, मिवता=हो जायँगे; रात्रीः=( और वे अपनी आयुक्ती शेप ) रात्रियोंम, सुखम्=सुखपूर्वक, शियता=शयन करेंगे ॥ ११ ॥

व्याख्या—तुमको मृत्युके मुरासे छूटकर घर लीटा हुआ देराकर मेरी प्रेग्णाने तुम्हारे पिता अर्पणुत्र उदालक बड़े प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत् प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वया शान्त हो जायगा । तुम्हे पाकर अब वे जीवनमर सुखकी नींट सोयेंगे ॥ ११ ॥

सम्बन्ध-रस बरदानको पाकर निकंता बोगा, हे यमराज !-

#### ख़र्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। उमे तीर्त्वाश्चनायापिपासे शोकातिगो मोदते खर्गलोके॥१२॥

स्वर्ग लोके=स्वर्गलोकमे, किंचन भयम्=िकंचिनमात्र भी भयः न अस्ति=नहीं है, तत्र त्वम् न=वहाँ मृत्युरूप स्वय आप भी नहीं है, जरया न विभेति=नहीं कोई बुढापेसे भी भय नहीं करता, स्वर्गलोके=स्वर्गलोकके निवासी; अशानायापिपासे=भृख और प्याम, उभे तीर्त्वा=इन दोनोंसे पार होकर, शोकातिगः=दुःखोंमें दूर रहकर, मोदते= आनन्द भोगते हैं ॥ १२ ॥

# स त्वमित्र स्वर्ग्यमध्येपि मृत्यो प्रत्रृहि त्व८ श्रद्धानाय मह्म । स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३॥

मृत्यो=हे मृत्युदेव, सः त्वम्=वे आप, खर्ग्यम् अग्निम्=उपर्युक्त खर्गकी प्राप्तिके साधनम्प अग्निको; अध्येषि= जानते ई (अतः), त्वम्=आप, मह्मम्=मुझ, श्रद्धानाय=श्रद्वाछको (वह अग्निविद्या), प्रबृह्वि=मलीमॉित समझा-कर किह्ये, खर्गलोकाः=खर्गलोकके निवासी, अमृतत्वम्=अमरत्वको, भजन्ते=प्राप्त होते ई (इसलिये), एतत्व=यह (मैं); द्वितीयेन वरेण=दूसरे वरके रूपमे, वृणे=माँगता हूँ ॥ १३॥

च्याख्या-में जानता हूँ कि स्वर्गलोक यड़ा मुखकर है, वहाँ किसी प्रकारका भी भय नहीं है । स्वर्गमे न तो कोई वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न, जैसे मर्त्यलोकमे आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा ही जाता है । वहाँ मृत्युकालीन सद्धट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पढ़ता । वहाँके निवासी गोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं । परन्तु वह स्वर्ग अप्रिविज्ञानको जाने विना नहीं मिलता । हे मृत्युदेव । आप उस स्वर्गके साधनभूत अग्निको यथार्थरूपसे जानते हैं । मेरी उस अग्निविज्ञामें और आपमे श्रद्धा है,

श्रद्धावान् तत्त्वका अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अग्निविद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोकमे रहकर अमृतत्वको—देवत्वको प्राप्त होते हैं । यह मैं आपसे दूसरा वर मॉगता हूँ ॥ १२-१३ ॥

सम्बन्ध-तव यमराज वोले-

## प्र ते त्रवीमि तदु मे निवोध खर्ग्यमिप्रं निविकेतः प्रजानन्। अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्।। १४॥

निवकेतः निवकेता, स्वर्थम् अग्निम् स्वर्गदायिनी अग्निविद्याको, प्रजानन् अच्छी तरह जाननेवाला में, प्रविद्याको, प्रजानन् अच्छी तरह जाननेवाला में, प्रविद्याको लिये उसे मलीभाँति वतलाता हूँ, तत् उ मे निवोध=( तुम ) उसे मुझसे भलीभाँति समझ लो, त्वम् प्रतम्=तुम इस विद्याको; अनन्तलोकाप्तिम्=अविनाशी लोककी प्राप्ति करानेवाली, प्रतिष्ठाम्=उसकी आधारस्वरूपा; अथो=और, गुहायाम् निहितम्=तुहिन्य गुफामें लियी हुई विद्यि=ममझो ॥ १४॥

स्याख्या-निविकेता ! मैं उस खर्गकी साधनरूपा अग्निविद्याको भलीभाँति जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपधे वतलाता हूँ । तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो । यह अग्निविद्या अनन्त-विनाशरित लोककी प्राप्ति करानेवाली है और उसकी आधारखरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त ग्रुप्त । विद्वानोंकी हृदय-गुफामें छिपी रहती है ॥ १४ ॥

सम्बन्ध=इतना कहकर यमराजने-

## लोकादिमाम तस्रवाच तस्में या इप्रका यावतीर्वा यथा वा। स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः॥१५॥

तम् लोकादिम्=उस स्वर्गलोककी कारणस्या; अग्निम्=अग्निविद्याका, तस्मै उवाच=उस निचकेनाको उपदेश दिया; याः वा यावतीः=उसमे कुण्डिनर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी, इप्रकाः=ईंटें आदि आवश्यक होती है, वा यथा= तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब वार्ते भी वतार्यों), च सः अपि=तथा उस निचकेताने भी, तत् यथोक्तम्=वह जैसा सुना था, ठीक उसी प्रकार समझकर, प्रत्यवदत्= यमराजको पुन. सुना दिया, अथ=उसके वाद, मृत्युः अस्य सुष्टः=यमराज उसपर सन्तुष्ट होकर, पुनः एव आह=फिर बोले-॥ १५॥

व्याख्या—उपर्युक्त प्रकारसे अग्निविद्याकी महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराजने स्वर्गलोक्ष्मी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य निविकेताको समझाया। अग्निके लिये कुण्ड-निर्माणादिमे किस आकारकी, कैसी और कितनी हैंटें चाहिये एव अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये—यह स्वय मलीमॉति समझाया। तदनन्तर निविकेताकी सुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये यमराजने निविकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्णबुद्धि निविकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था, सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभाको देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और वोले—॥ १५॥

# तमत्रवीत्त्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। तवैव नाम्ना भवितायमग्निः सुङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण॥१६॥

प्रीयमाणः= (उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए, महात्मा=महात्मा यमराज, तम्=उस निचिकेतासे, अन्नवीत्=वोले, अद्य=अव मैं; तव्=तुमको, इह=यहाँ; भूयः वरम्=पुनः यह (अतिरिक्त ) वर, द्शिम= देता हूँ कि, अयम् अग्निः=यह अग्निविद्या, तव पव नामा=तुम्हारे ही नामसे; भविता=प्रसिद्ध होगी, च इमाम्=तथा इस, अनेकरूपाम् सृद्धाम्=अनेक रूपोंवाली रलोंकी मालाको भी; यृह्वाण=तुम स्वीकार करो ॥ १६॥

व्याख्या—महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर निचकेतासे कहा——तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इससे अब में तुम्हें एक वर और तुम्हारे विना माँगे ही देता हूँ। वह यह कि यह अग्नि, जिसका मैंने तुमको उपदेश किया यह विज्ञानस्त्री रत्नोंकी माला देता हूँ। इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥

सम्बन्ध-उस अग्निविद्याका फरा बतकाते हुए यमराज कहते हैं-

#### त्रिणाचिकेतिस्त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू । त्रह्मजञ्जं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥

त्रिणाचिकेतः=इस अग्निका ( शास्त्रोक्त रीतिसे ) तीन वार अनुष्ठान करनेवाला, त्रिभिः सिन्धम् एत्य= तीनो ( ऋक् , साम, यजुर्वेद ) के साथ सम्बन्ध जोडकर, त्रिकर्मकृत्=यत्र, दान और तपरूप तीनों कर्मोंको निष्कामभावसे करता रहनेवाला मनुष्य; जनममृत्यू तरित=जन्म-मृत्युरे तर जाता है, ब्रह्मजश्चम्=( वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; ईस्यम् देवम्=स्तवनीय इस अग्निदेवको, विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य=इसका निष्कामभावसे चयन करके; इमाम् अत्यन्तम् शान्तिम् एति=इस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मुझको प्राप्त है ) ॥ १७ ॥

व्याख्या—इस अग्निका तीन वार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक्, यजु, साम—तीनों वेटोसे सम्बन्ध जोड़कर, तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्यमे निष्णात होकर, निष्कामभावसे यज, दान और तपरूप तीनों कमोंको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर जाता है। वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस अग्निदेवको मलीभाँति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन करके उस अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्राप्त है।। १७॥

#### त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वा<श्विनुते नाचिकेतम् । स मृत्युपाञ्चान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८॥

एतत् त्रयम्=ईटोंके खरूप, सख्या और अग्नि-चयन-विधि—इन तीनों वार्तोको, विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः= तीन वार नाचिकेत-अग्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा, यः एवम्=जो कोई भी इस प्रकार, विद्वान्=जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतम्=इस नाचिकेत-अग्निका, चिनुते=चयन करता है, सः मृत्युपाशान्=वह मृत्युके पागको, पुरतः प्रणोच= अपने सामने ही (मनुष्य-शरीरमे ही) काटकर, शोकातिगः=शोकसे पार होकर, स्वर्गलोके मोदते=स्वर्गलोकमे आनन्द-का अनुभव करता है ॥ १८॥

व्याख्या-किस आकारकी कैसी ईंटें हों और कितनी सख्यामें हों एव किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय—इन तीनों वातोंको जानकर जो विद्वान् तीन वार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठान करता है—अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पहले ही (जन्म-)मृत्युके पागको तोड़कर शोकरहित होकर अन्तमें स्वर्गलोकके (अविनागी ऊर्ध्वलोकके) आनन्दका अनुभव करता है।। १८।।

#### एप तेऽग्निर्निकेतः स्वर्गो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण। एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व॥ १९॥

. निचकेतः=हे निचकेता; एपः ते=यह तुम्हे बतलायी हुई, स्वर्ग्यः अग्निः=स्वर्ग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है, धम् द्वितीयेन वरेण अन्वणीयाः=जिसको तुमने दूसरे वरसे माँगा या, एतम् अग्निम्=इस अग्निको ( अवसे ), जनासः= लोग, तव एव=तुम्हारे ही नामसे, प्रवक्ष्यन्ति=कहा करेंगे, निचकेतः=हे निचकेता, तृतीयम् वरम् वृणीष्त्र= ( अवतुम) तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं—र्निकेता ! तुम्हें यह उसी स्वर्गकी साधनरूपा अमिविद्याका उपदेश दिया गया है, जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की थी । अवसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अमिको पुकारा करेंगे । निचकेता ! अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥

सम्बन्ध-निकेता तीसरा वर मॉगता है-

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥ २०॥ प्रेते मनुष्ये=मरे हुए मनुष्यके विषयमें; या इयम्=जो यह, विचिकित्सा=सगय है, एके (आहुः) अयम् अस्ति इति=कोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है, च एके (आहुः) न अस्ति इति=और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता, त्वया अनुशिष्टः≈आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ, अहम् एतत् विद्याम्=में इसका निर्णय मळीमॉति समझ दूँ; एपः चराणाम्=यही तीनों वरोमेंसे, तृतीयः चरः=तीसरा वर है ॥ २०॥

द्याख्या—इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर और परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप अमिविशानका वर माप्त करके अब निचकेता आत्माके यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके सामने दूसरे होगोंके दो मत उपिक्षित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसिलये निचकेना कहता है कि मगवन् ! मृत मनुष्यके सम्बन्धमे यह एक वहा सन्देह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युके वाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं, नहीं रहता। इस विषयमें आपका जो अनुमन हो, वह मुझे वतलाइये। अध्याप मुझे अपना अनुभृत विचार बतलायेंगे, तभी मैं इस रहस्यको मलीमॉित समझ पाऊँगा। वस, तीनो वरोमंने यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है। १२०॥

सम्बन्ध—निचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी प्रशसा की । सोचा कि ऋषिकुमार बातक होनेपर भी वहा प्रतिमाशाकी है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है, परतु आत्मतद्दव उपयुक्त अविकारीको ही बतलाना चाहिये । अनिवकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतपव पहले पात्र-परिक्षाकी आवश्यकता है । यो विचारकर यमराजने इस तत्त्वका कठिनताका वर्णन करके निचकेताको टाकना चाहा और कहा—

## देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेप धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्ट्य मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्।। २१।।

नचिकेतः=हे नचिकेता !, अत्र पुरा≈हस विषयमें पहले, देवैः अपि=हेवताओने भी, विचिकित्सितम्≈रंदेह किया था ( परत्र उनकी भी समझमे नहीं आया ), हि एपः धर्मः अणुः न सुविक्षेयम्=क्यांकि यह विषय बदा सूक्त है, सहज ही समझमे आनेवाला नहीं है ( इसलिये ), अन्यम् वरम् वृणीष्व=तुम दूसरा वर मॉग लो, मा मा उपरोत्सीः= मुझपर दवाव मत डालो, एनम् मा=हस आत्मज्ञानसम्बन्धी सरको मुझे, अतिस्ज=लीटा दो ॥ २१ ॥

व्याख्या—निचकेता। यह आत्मतत्त्व अत्यन्त स्हम विषय है। इसका समझना सहज नहीं है। पहछे देवताओं को भी इस विषयमें सन्देह हुआ था। उनमे भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्तु वे भी इसको जान नहीं पाये। अतएव तुम दृषरा वर माँग छो। मैं तुम्हें तीन वर देनेका वचन दे चुका हूँ, अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ, पर तुम इस वरके लिये, जैसे महाजन ऋणीको दवाता है वैसे, मुझको मत दवाओ। इस आत्मतत्त्वविपयक वरको मुझे लौटा दो। इसके लिये मुझे छोड़ दो।। २१।।

सम्बन्ध-निवकेता आत्मतत्त्वकी किनताका नाम सुनकर तिनक भी धवराया नहीं, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ, वर उसने और भी दढताके साथ कहा—

# देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन सुविज्ञेयमात्थ। वक्ता चास्य त्वाद्दगन्यो न लम्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्॥ २२॥ \*

\* मृत्युके पक्षात् आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें निविक्ताको स्वय कोई सन्देह नहीं है। पिताको दक्षिणामें जराजीण गीएँ देते देखकर निविक्ताने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गीओंका दान करनेवाले आनन्दरित (अनन्दा) नरकादि लोकोंको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दुसरे वरमें निविक्ताने स्वर्गसुखोंका वणन करके स्वर्गप्राप्तिके साधनरूप अग्निविधाके उपदेशको प्रार्थना की थी। इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरकमें विश्वास करता था। स्वर्ग-नरकादि छोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात् ही होती है। आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों। यहां इसीलिये निवकेनाने अपना मत न वताकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। यह प्रश्नका एक ऐसा सुस्टर प्रकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी नित्य सत्ता, उसके स्वरूप, गुण और परमलक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंका विवरण अपने-आप ही जा जाता है। अत यह प्रश्न आत्माका विवयक है, न कि आत्माके अस्तित्वमें सन्देहविषयक। तैतिरीय माह्मणमें निवकेताका जो इतिहास मिलता है, उसमें तो निवकेताने तीसरे वर्तमें पुनर्शस्य (जन्म-मृत्यु) पर विजय पानेका—मुक्तिका साधन जानना चाहा है (तृर्त,य वृणीब्वेति। पुनर्श्र्योमेंऽपिव्तितं मूहि)।

मृत्यो=हे यमराजः त्वम् यत् आत्थ=आपने जो यह कहा कि, अत्र किल देवैः अपि=इस विषयपर देवताओं ने भीः विविक्तित्सितम्=विचार किया था (परत् वे निर्णय नहीं कर पाये), च न सुविक्षेयम्=और यह सुविजेय भी नहीं है, च त्वाहक्=इसके सिना आपके-जैसाः अस्य चक्ता=इस विषयका कहनेवाला भी, अन्यः न लभ्यः=दूसरा नहीं मिल सकताः [अतः=इसिने मेरी समझमे तो,] पतस्य तुल्यः=इसके समान, अन्यः कश्चित्=दूसरा कोई भीः वरः न=वर नहीं है ॥२२॥

व्याख्या—हे मृत्यो । पूर्वकालमें देवताओंने भी जब इस विपयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विपय सहज नहीं है, वड़ा ही स्क्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्त्वका विपय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विपयको समझानेवाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूँढनेपर भी कोई नहीं मिल सकता । आप कहते हैं, इसे छोडकर दूसरा वर माँग लो । परन्तु मैं तो समझता हूं कि इसकी तुलनाका दूसरा कोई वर है ही नहीं । अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥

सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे निचकेता नहीं घवराया, वह अपने निश्चयपर ज्यों-का-त्यों दृढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह उत्तीण हो गया । अव यमराजने दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकोमन रखनेकी वात सोचकर उससे कहते हैं—

## श्रतायुपः पुत्रपौत्रान् वृणीष्त्र वहून् पश्चन् हस्तिहिरण्यमश्वान् । भूमेर्महदायतनं वृणीष्त्र स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥

शतायुपः=सैकड़ो वर्षोकी आयुवाले, पुत्रपौत्रान्=वेटे और पोतोंको (तथा); बहुन् पशृन्=वहुत से गौ आदि पशुओंको (एव), हस्तिहिरण्यम्=हाथी, सुवर्ण और, अश्वान् वृणीष्व=घोड़ोको माँग लो, भूमेः महत् आयतनम्= भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल (साम्राज्य) को, वृणीष्व=माँग लो, स्वयम् च=तुम स्वय भी, यावत् शरदः=जितने वर्षोतक, इञ्छिसि=चाहो, जीव=जीते रहो ॥ २३ ॥

ट्याख्या—निचकेता । तुम बड़े मोले हो । क्या करोगे इस वरको लेकर । तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंको । इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारको माँग लो । गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़ें और विशाल भूमण्डलके महान् साम्राज्यको माँग लो और इन सबनो भोगनेके लिये जितने वर्षे तक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही वर्षोतक जीते रहो ॥ २३ ॥

### एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि।। २४।।

नचिकेतः=है नचिकेता, वित्तम् चिरजीविकाम्=धन, सम्पत्ति और अनन्त काल्तक जीनेके साधनींको; यदि त्वम्=यदि तुम, एतत्तुल्यम्=इस आत्मज्ञानविषयक वरदानके समान, वरम् मन्यसे वृणीष्व=नर मानते हो तो माँग लो, च महासूमौ=और तुम इस पृथिवीलोकमें, एधि=बड़े भारी सम्राट्बन जाओ, त्वा कामानाम्=(मै) तुम्हें सम्पूर्ण भोगोंमेंसे, कामभाजम्=अति उत्तम भोगोंका पात्र, करोमि=त्रना देता हूँ ॥ २४॥

व्याख्या—'निचिकेता । यदि तुम प्रचुर धन-सम्मित्त, दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मुमुज्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्मतत्त्व-विपयक वरके समान समझते हो तो इन सबको माँग लो । तुम इस विशाल भूमिके सम्राट् वन जाओ । मैं तुम्हे समस्त भोगोंको इच्छानुसार भोगनेवाला वनाये देता हूँ ।' इस प्रकार यहाँ यमराजने वाक्चातुर्यसे आत्मतत्त्वका महत्त्व वढाते हुए निचकेताको विशाल भोगोंका प्रलोभन दिया ॥ २४॥

सम्बन्ध-इतनेयर भी निचकेता अपने निश्चयपर अटज रहा, तव स्वर्गके दैवी मोगोंका प्रलोमन देते हुए यमराजने कहा-

ये ये कामा दुर्लमा मर्त्यलोके सर्वाच् कामा रखन्दतः प्रार्थयस्य । इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीद्या लम्भनीया मनुष्यैः । आभिर्मत्त्रत्तामिः परिचारयस्य निचकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥ ये ये कामा:=जो-जो मोग; मर्त्यलोके=मनुष्यलोकमे, दुर्लमा:=दुर्लम हैं, सर्वान् कामान्=उन सम्पूर्ण भोगोंको, छन्दतः प्रार्थयस्व=इच्छानुसार मॉग लो, सरधाः सतूर्याः इमाः रामाः=रथ और नाना प्रकारके वाजांके सहित इन स्वर्गकी अप्सदाओंको (अपने साथ ले जाओ ), मनुष्यः ईदृशाः=मनुष्योंको ऐसी स्नियाँ, न हि लम्भनीयाः=अलम्य हैं; मत्यत्तािमः=मेरे द्वारा दी हुई, आभिः=इन स्नियोंसे; परिचारयस्व=तुम अपनी सेना कराओ; निचकेतः=हे निचकेता; मरणम्=मरनेके वाद आत्माका क्या होता है, मा अनुप्राक्षीः=इस वातको मत पूछो । ॥ २५ ॥

व्याख्या—निचकेता। जो-जो मोग मृत्युलोकमें दुर्लम हैं, उन सम्भो तुम अपने इच्छानुसार मॉग लो। ये रथीं और विविध प्रभारके वाद्योसहित जो स्वर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्यों मं कर्रा नहीं मित सम्भी। वहें-बड़े ऋषि मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ। तुम दन्हें ले जाओ और दनस अपनी सेवा कराओ, परन्तु निचकेता। आत्मतत्त्व-विभयक प्रश्न मत पूछो॥ २५॥

सम्बन्ध-यमराज शिष्यपर स्वामाविक ही दया करनेवाले महान् अनुमती आचार्य ह । इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार मय और एकके बाद एक उत्तम मोणोंका प्रलोमन दिखाकर, जैसे खंमेको हिंठा-हिलाकर दढ किया जाता है वैसे ही निचिकताके वैराग्यसम्पत्त निश्चयको और भी दढ़ किया । पहले किनताका मय दिखाया, फिर इस लोकके एक-से-एक बढ़कर मोणोंके चित्र उसके सामने रक्ते और अन्तमें स्वर्गकोंकों मी उसका वैराग्य करा देनेके किये स्वर्गके देवी मोणोंका चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वरके समान समझते हो तो इन्हें मांग लो । परतु निचकता तो दढ़िश्चयी और सचा अधिकारी था । वह जानता था कि इस लोक और परलोकके वहे-से-बढ़े मोग-सुखकी आत्मजानके सुखके िसी क्षुद्रतम अशके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती । अतएव उसने अपने निश्चयका युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्ययुक्त वचनोंमें पमराजसे कहा—

#### श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वे जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते॥ २६॥

अन्तक=हे यमराज (जिन भोगोंका आपने वर्णन किया वे ), श्वोभावा=श्चणमहुर भोग (और उनसे प्राप्त होने-वाले सुख ), मर्त्यस्य=मनुष्यके, सर्वेन्द्रियाणाम्=अन्तःकरणसिंत सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत् तेजः=जो तेज है; एतत्= उसको, जरयन्ति=श्चीण कर डालते हैं, अपि सर्वम्=( इसके सिना ) समस्त, जीवितम्=आयु, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्पम् एव=अल्प ही है, इसलिये, तव वाहाः=ये आपके रथ आदि वाहन और, नृत्यगीते=ये अप्सराओंके नाच-गान, तव एव=आपके ही पास रहें (मुझे नहीं चाहिये )॥ २६॥

व्याख्या—है सबका अन्त करनेवाले यमराज ! आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमाके पुल बॉधे हें, ये सभी क्षणमङ्गर हैं। कळतक रहेंगी या नहीं, इसमें भी सन्देह है। इनके सयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमें सुख ही नहीं है, वह तो दु:ख ही है (गीता ५। २२)। ये भोग्यवस्तुऍ कोई लाभ तो देती ही नहीं, वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अल्य ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्पकालका है—एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरोंकी तो वात ही क्या है! अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमिणयाँ और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्तें ॥ २६॥

## न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा। जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव॥ २७॥

मनुष्यः=मनुष्य, वित्तेन=धनते, तर्पणीयः न=कमी भी तृप्त किये जाने योग्य नहीं है, चेत्=जब कि ( हमने ); त्वा अद्राह्म=आपके दर्शन पा लिये हैं, (तब), वित्तम्=धनको, लप्स्यामहे=(तो हम)पा ही लेंगे; (और)त्वम् यावत्=आप जवतकः; ईशिष्यसि=शासन करते रहेंगे, तवतक तो, जीविष्यामः=इम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या माँबना है, अतः ); मे वरणीयः वरः तु= मेरे माँगने लायक वर तो; सः एव=वह ( आत्मज्ञान ) ही है ॥ २७ ॥

व्याख्या—आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आगमें धी-ईधन डाल्नेसे जैसे आग जोरोंसे मड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगोंकी प्राप्तिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी । वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अग्निमें ही जलना पड़ता है। ऐसे दुःखमय धन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान् पुरुष नहीं माँग सन्ता। मुझे अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शनसे ही प्राप्त हो जायगा। गही दीर्धजीवनकी वात, सो जवतक मृत्युके पदपर आपका जासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं मालूम होता। इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त्व-विषयक वर ही है। मैं उसे लीटा नहीं सकता।। २७॥

सम्बन्ध-इस प्रकार भोगोंकी तुच्छताका वर्णन करके अब निचकेता अपने वरका महत्त्व वतलाता हुआ उसीको प्रदान करनेके लियं दढतापूर्वक निवेदन करता है—

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कथःस्यः प्रजानन् । अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥

जीर्यन् मर्त्यः=यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला और मरणधर्मा है, प्रजानन्=इस तत्त्वको भलीमॉति समझनेवाला, काध्यःस्थः=मनुष्यलोक्का निवासी, का≔कीन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ), अजीर्यताम्=बुढापेसे रहितं, अमृतानाम्= न मरनेवाले ( आप-सहय ) महात्माओंका, उपेत्य=सङ्ग पाकर भी, वर्णरितप्रमोदान्=( स्त्रिगोंके ) सौन्दर्य, कीड़ा और आमोद-प्रमोदका, अभिध्यायन्=वार-वार चिन्तन करता हुआ, अतिद्धिं=बहुत कालतक, जीविते=जीवित रहनेमं, रमेत= प्रेम करेगा ॥ २८ ॥

व्याख्या—हे यमराज । आप ही वताइये, मला आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ सङ्ग प्राप्त करके मृत्युलोकका जरामरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य होगा जो स्त्रियोंके सौन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोदर्में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोकमे दीर्घकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ? ॥ २८ ॥

> यसिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रृहि नस्तत् । योऽयं वरो गृहमनुप्रविष्टो नान्यं तसान्नचिकेता दृणीते ॥ २९ ॥

मृत्यो=हे यमराज, यस्मिन्=जिस, महित साम्पराये=महान् आश्चर्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमें; इद्म् विचिकित्सिन्त=( लोग ) यह बङ्का करते हैं कि यह आत्मा मरनेके वाद रहता है या नहीं, (तत्र ) यत्=उसमें जो निर्णय है, तत् नः ब्रूहि=यह आप हमें वतलाइये, यः अयम्=जो यह, गृहम् अनुप्रविष्टः वरः=अत्यन्त गम्भीरताको प्राप्त हुआ वर है, तस्मात्=इससे, अन्यम्=दूसरा वर, निचकेताः=निचकेता, न बृणीते=नहीं मॉगता ॥ २९ ॥

व्याख्या—निचकेता कहता है—हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी महान् ज्ञानके विषयमें लोग यह शङ्का करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमे निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपापूर्वक उसीका उपदेश कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ है—यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह निचकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता ! ॥ २९ ॥

॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥

## द्वितीय वछी

सम्बन्ध—इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ लिया कि निचकेता दृढ़निश्चयी, परम वैराग्यवान एव निर्माक है, अतः ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्मविद्याका उपदेश आरम्भ करनेके पहले उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमगज बोले—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुष५ सिनीतः । तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥१॥ श्रेयः=कल्याणका साधनः अन्यत्=अलग है, उत=और. प्रेयः=प्रिय लगनेवाले मोर्गोका साधनः अन्यत् एव= अलग ही है, ते=वे, नानार्थे=भिन्न भिन्न फल देनेवाले; उमे=दोनों साधन; पुरुपम्=मनुष्यको, सिनीतः=गॅधित हैं—अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथोः=उन दोनोंमेसे, श्रेयः=कल्याणके साधनको, आद्दानस्य=गर्ण करनेवालेका; साधु भवति=कल्याण होना है, उथः=परतु जो, प्रेयः वृणिते=सासारिक उन्नतिके साधनको स्वीकार करता है, [सः=वह,] अर्थात्=यथार्थ लाममे, हीयते=भ्रष्ट हो जाता है।। १॥

क्याख्या—मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी माँति केवल कमांका फल भोगनेके लिये ही नहीं मिरा है। इसमें मनुष्य भनिष्यमें मुख देनेवाले साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदोंमें मुखके साधन दो बताये गये ह—(१) श्रेय अर्थात् सदाके लिये सब प्रकारके दु.लोंसे सर्वथा छूटकर नित्य आनन्दस्वरूप पर्व्रह्म पुरुपोत्तमको प्राप्त करनेना उपाय और (२) प्रेय अर्थात् ली, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यग आदि इस लोककी और स्वर्गलोककी जितनी भी प्राक्रत सुररमोगकी सामग्रियों हैं, उनकी प्राप्तिका उपाय। इस प्रकार अपने अपने बरासे मनुष्यको सुरर पहुँचा समनेवाल य होनो साधन मनुष्यको बॉधते हैं—उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांग लोग तो भोगोंमें प्रत्यक्ष और तत्काल सुर्प मिलता हैं। इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचेन्सको बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते ह। परतु नोई-कोई भाग्यवान् मनुष्य मगवान्की दयासे प्राक्रत मोगोंकी आपातरमणीयता एव परिणामदु.खताका रहस्य जानकर उनकी ओरभे विरक्त हो शेयकी ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनो प्रकारके मनुष्योंमेसे जो मगवान्की कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना लेना है ओर तत्परताके साथ उनके साधनमें लग जाता है, उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो जाता है। वह सदिक लिये सब प्रकारके दु:खोंसे सर्वथा छूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा लेता है। परतु जो सासारिक सुर्पके माधनोंमे लग जाता है, वह अपने मानव जीवनके परम लक्ष्य परमात्माको प्राप्तिरूप यथार्थ प्रयोजनको सिद्र नहीं कर पाता, इसल्ये उसे आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रमका सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते हे, जो वास्त्यमें दु:खरूप ही हैं। अतः वह वास्तिक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है। १॥

## श्रेयश्र प्रेयश्र मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते॥२॥

श्रेयः च प्रेयः च=श्रेय और प्रेय—ये दोनो ही, मनुष्यम् एतः=मनुष्यके सामने आते है, धीरः=चुडिमान् मनुष्य, तौ=उन दोनोंके स्वरूपपर, सम्परीत्य=मलीमॉति विचार करके, विविनिक्ति=उनको पृथक् पृथक् ममस लेता है, (और) धीरः=वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य, श्रेयः हि=परम कल्याणके साधनको ही, प्रेयसः=माग-साधनकी अपेक्षा, असिवृणिते=श्रेष्ठ समझकर प्रहण करता है (परतु), मन्दः=मन्दबुद्धिवाला मनुष्य, योगश्चेमात्=लेकिक योगश्चेमकी इच्छासे, प्रेयः वृणिते=भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २॥

व्याख्या—अधिकाश मनुष्य तो पुनर्जनममें विश्वास न होनेके कारण इस विषयमें विचार ही नहीं करते, ने भोगोंमें आसक्त होकर अपने देवदुर्लम मनुष्य-जीवनको पश्चवत् भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं। किन जिनका पुनर्जनममें और परलोकमें विश्वास है, उन विचारशील मनुष्योंके सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हे, तब वे हन दोनोंके गुण-दोषोंपर विचार करके दोनोंको पृथक्-पृथक् समझनेकी चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनोंके तत्त्वको पूर्णतथा समझकर नीर-धीर-विवेकी इसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको ही ग्रहण करता है। परत जो मनुष्य अस्पबुद्धि है, जिसकी बुद्धिमें विवेकशक्तिका अभाव है, वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लोकिक योगक्षिमकी सिद्धिके लिये प्रेयको अपनाता है, वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगनदार्थ प्राप्त है, ये सुरक्षित वने रहं और जो अप्राप्त है, वे प्रचुर मात्रामें मिल जायें। यही योगक्षेम है॥ २॥

सम्बन्ध—परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप श्रेयकी प्रशसा करके अब यमराज साधारण मनुष्यासे निकेताकी विशेषता हिस्कराते

स त्वं प्रियान् प्रियरूपा<्य कामानिमध्यायन्नचिकेतोऽत्यसाक्षीः। नैता< सङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मङ्गन्ति बहवो मनुष्याः॥३॥ निवकेतः=हे निवकेता ! (उन्हीं मनुष्योंमे), सः त्वम्=नुम ( ऐसे निःस्पृह हो कि ), प्रियान् च=प्रिय लगनेवाले और, प्रियरूपान्=अत्यन्त सुन्दर रूपवाले, कामान्=इस लोक और परलोकके समस्त मोगोको, अभिध्यायन्=भलीभाँति सोच-समझकर, अत्यसाक्षीः=नुमने छोड़ दिया, पताम् वित्तमयीम् सुङ्काम्=इस सम्पत्तिरूप शृङ्खला (वेड़ी) को, न अवासः=( तुम ) नहीं प्राप्त हुए ( इसके वन्यनमें नहीं फेरेंसे ) यस्पाम्=जिसमे, वहवः मनुष्याः=बहुत-से मनुष्य, मज्जन्ति= फेंस जाते हैं ॥ ३॥

व्याख्या—यमराज कहते हे—'हे नचिकेता! तुम्हारी परीक्षा करके मैने अच्छी तरह देख लिया कि तुम वहे बुद्धिमान्, विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो। अपनेको बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक-दमकवाली सम्पत्तिके मोहजालमे फॅस जाया करते हैं, उसे भी तु ने स्वीकार नहीं किया। मैने बड़ी ही छुमावनी भागामे तुम्हें वार-वार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौएँ, यन, सुम्पत्ति, मूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोमनीय मोगोका प्रलोमन दिया, इतना ही नहीं, स्वर्गके दिव्य मोगों और अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणियोंके चिर-भोगसुखका लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी। अत. तुम अवस्य ही परमात्मतत्त्वका अवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो। १।।

#### दूरमेते विपरीते विपृची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। विद्यामीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोछपन्त॥४॥

या अविद्या=जो कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाता=और विद्या नामसे विख्यात हैं, एते=थे दोनों, दूरम् विपरीते= परस्पर अत्यन्त विपरीत (और), विपूची=भिन्न-भिन्न फळ देनेवाळी हैं, निचकेतसम्=तुम निचकेताको, विद्याभीण्सिनम् मन्ये=मै विद्याका ही अभिळापी मानता हूँ, (क्योंकि), त्वा वहवः कामाः=तुमको बहुत-से भोग, न अळोळुपन्त= (किसी प्रकार भी) नहीं छुभा सके ॥ ४॥

व्याख्या—ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन पृथक्-पृथक् पल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विषद्ध है। जिसकी मोगोंमें आसक्ति है, वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं क्ष्ट सकता और जो कल्याण-मार्गका पिथक है, वह मोगोंकी ओर दृष्टि नहीं डाल्ता। वह सब प्रकारके मोगोंको दुःखल्प मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे निचकेता! मैं मानता हूँ कि तुम विद्याके ही अभिलापी हो, क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े मोग मी तुम्हारे मनमें किञ्चिन्मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके।। ४।।

#### अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मृढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥

अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः=अविद्याके भीतर स्थित होकर (भी),स्वयं धीराः=अपने-आपको बुद्धिमान् (और); पण्डितम् मन्यमानाः=विद्वान् माननेवाले, मूढाः=( भोगकी इच्छा करनेवाले) वे मूर्खलोग, द्न्द्रम्यमाणाः=नाना योनियोंमें चारो ओर भटकते हुए, (तथा) परियन्ति=ठीक वैसे ही ठोकरें खाते भटकते रहते हैं, यथा=जैसे, अन्धेन एव नीयमानाः=अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले, अन्धाः=अन्धे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं)॥५॥

व्याख्या—जव अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला मी अन्धा ही मिल जाता है, तव जैसे वह अपने अमीष्ट स्थान-पर नहीं पहुँच, पाता, वीचमे ही ठोकरें खाता भटकता है और कॉट-ककड़ोंसे विधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कप्ट मोगता है। वैसे ही उस मूर्खको मी पशु, पक्षी, कीट, पनग आदि विविध दु खपूर्ण योनियोंमें एव नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका मोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान् और विद्वान् समझता है, विद्या बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शास्त्र और महापुरुपोंके वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोको भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर सलग्र रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५॥

> न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् । अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वश्रमापद्यते मे ॥ ६॥

वित्तमोहेन मूढम्=इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित, प्रमाद्यन्तम् वालम्=निरन्तर प्रमाद करनेवाले अजानीको, साम्परायः=परलोक, न प्रतिभाति=नहीं सङ्गता; अयम् लोकः=वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीरानेवाला लोक ही सत्य है परः न अस्ति=इसके सिवा दूनरा (स्वर्ग नरक आदि लोक) कुछ भी नहीं है; इति मानी=इस प्रकार माननेवाला अभिमानी मनुष्य पुन. पुनः=वार-वार, मे वश्मम्=मेरे ( यमराजके ) वशमे, आपद्यते=आता है ॥ ६ ॥

व्याख्या-इम प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्त्वको नहीं समझनेवाला अभिमानी मनुष्य सामारिक भोग मण्तिकी प्राप्तिके साधनम्य धनादिके मोहमे मोहित हुआ रहता है, अतएव भोगोंमे आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आन्वरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सुझता। उसके अन्त.करणमं इम प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त कर्मोंका फल भोगनेके लिये बाध्य होकर बारबार विविध योनियोम जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख ममझता है कि बस, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही लोक है। इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विपय-सुख भोग लिया जाय, उतनी ही बुद्धिमानी है। इसके आगे क्या है परलोकको किसने देखा है । परलोक तो लोगोंकी कन्पनामात्र है, इत्यादि। इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारबार यमराजके चगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुमार उसे नाना योनियोमे दक्तेलते रहते हैं। उसके जन्म मरणका चक्र नहीं कृदता॥ ६॥

सम्बन्ध-इस प्रशार विषयासक्त, प्रत्यक्षवाटी मृखेंकी निन्टा काके अब उम शारमतस्वरी और उसकी जानने, ममझने तथा वर्णन कानेवाल पुरुषाकी दुर्लमताका वर्णन काते हैं-

श्रवणायापि बहुमिर्यो न लभ्यः शृष्वन्तोऽपि बहुवो यं न विद्युः । आश्रयों वक्ता कुशलोऽस्य लन्धाऽऽश्रयों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥

यः यहुभिः=जो (आत्मतत्त्व ) बहुतोको तो, श्रवणाय अपि=सुननेके लिये भी, न लभ्यः=नहीं मिलता, यम्= जिसको, यह्वः=त्रहुत ने लोग, श्रण्वन्तः अपि=सुनकर भी, न विद्युः=नहीं समझ सकते, अस्य=ऐसे इस गृह आत्मतत्त्वका; वक्ता आश्चर्यः=वर्णन करनेवाला महापुरूप आश्चर्यमय है (बड़ा दुर्लभ है), लब्धा कुशलः=उमे प्राप्त करनेवाला भी बड़ा कुशल (सफलजीवन) कोई एक ही होता है; कुशलानुशिए:=और जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो गयी है, ऐसे जानी महापुरूपके द्वारा विक्षा प्राप्त किया हुआ, झाता=आत्मतत्त्वका जाता भी, आश्चर्यः=आश्चर्यमय है (परम दुर्लभ है)॥ ७॥

व्याख्या—आत्मतत्त्वकी दुर्लभता वतलानेके हेतुसे यमराजने नहा—निचिन्ता । आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी वात नहीं है । जगत्म अधिकाद्य मनुष्य तो ऐसे ह—जिनको आत्मक्त्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिलती । वे ऐसे वातावरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रात काल जागनेसे लेकर रात्रिको मोनेतक केल्ल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिममे उनना मन आठो पहर विषय चिन्तनमें छूवा गहता है । उनके मनमें आत्मतत्त्व सुनने समझनेकी कमी कल्पना ही नहीं आती, और भूले-भटके यदि ऐसा कोई प्रसन्न आ जाता है तो उन्हें विषय सेवनसे अवकाश नहीं मिलता । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना-समझना उत्तम समझकर सुनते तो ह, परत उनके विषयामिभृत मनमें उमकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते । जो तीक्ष्णबुद्धि पुरुप समझ लेते हें, उनमें भी ऐसे आध्यर्यमय महापुरुप कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्मतत्त्वका यथार्थरूपये वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हो । एव ऐसे पुरुप भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके उपले अनुसार मनन निदिध्यासन करते करते तत्त्वका साक्षात्कार करनेवाले पुरुप भी जगन्में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है ॥ ७॥

सम्बन्ध-अव आत्मज्ञानकी दुर्लभताका कारण वताते ईं---

न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविज्ञेयो वहुधा चिन्त्यमानः। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतक्यमणुप्रमाणात्।।८॥ अवरेण नरेण प्रोक्तः=अल्पज्ञ मनुष्यके द्वारा वतलाये जानेपरः बहुधा चिन्त्यमानः=( और उसके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; एषः =यह आत्मतत्त्व, सुविक्षेयः =सहज ही समझमे आ जाय, न=ऐसा नहीं है; अनन्यप्रोक्ते=िकमी दूसरे जानी पुरुपके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; अत्र गतिः न अस्ति=इस विषयमें मनुष्यका प्रवेश नहीं होता, हि अणुप्रमाणात्=क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान्=अधिक सूक्ष्म है, अतक्यम्= ( इसिल्ये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८ ॥

व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत्त्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेवाले कोई महापुरूप नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन है। अल्पन-माधारण नानवाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका अभ्यास करता है, तो उसका आत्मनानरूपी फल नहीं होता। आत्मतत्त्व तिनक्ष-सा भी समझमें नहीं आता। न यह ऐसा ही है कि दूसरेसे सुने बिना केवल अपने आप तर्क-वितर्कयुक्त विचार करनेसे समझमें आ जाय। सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है, जो इसे मलीमॉति जाननेवाले महापुरूष हों। तभी इस तर्कसे सर्वथा अतीत विवयमे जानकारी हो सकती है।। ८॥

## नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । यां त्वमापः सत्यष्टतिर्वतासि त्वादङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥

प्रेष्ट=हे प्रियतम !, याम् त्वम् आपः=जिसको तुमने पाया है, पपा मितः=यह बुद्धि, तर्केण न आपनेया=तर्किं नहीं मिल सकती ( यह तो ); अन्येन प्रोक्ता पव=दूसरेके द्वारा कही हुई ही, सुक्षानाय=आत्मज्ञानमें निमित्त, [ भवति=होती है;] वत=सचमुच ही; (तुम) सत्यधृतिः=उत्तम धैर्यवाले; असि=हो, निचकेतः=हे निचकेता ! (हम चाहते हैं कि ); =तुम्हारे-जैसे ही, प्रष्टा=पूछनेवाले; नः भ्रयात्=हमें मिला करें ॥ ९ ॥

व्याख्या—निचकेताकी प्रश्ना करते हुए यमराज फिर कहते है कि हे प्रियतम । तुम्हारी इस पवित्र मिल—निर्मल निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । ऐसी निष्ठा तर्कसे कभी नहीं मिल सकती । यह तो तभी उत्पन्न होती है, जब भगवत्कृपासे किसी महापुरुपका सङ्ग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत्त्वका विशद विवेचन सुननेका सौमाग्य मिलता है । ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करनेमें प्रवृत्त करती है । इतना प्रलोमन दिये जानेपर दुम अपनी निष्ठापर दृढ रहे—इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सची धारणासे सम्पन्न हो । निचकेता । हमें तुम-जैसे ही पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करें ॥ ९ ॥

सम्बन्ध-अव यमराज अपने उदाहरणसे निष्काम भावकी प्रशसा करते हुए कहते हैं-

#### जानाम्यह श्रेवधिरित्यनित्यं न ह्यञ्चनैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् । ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैद्रेच्यैः प्राप्तवानसि नित्यम् ॥ १०॥

अहम् जानामि=मैं जानता हूँ कि; शेविधिः कर्मफलरूप निधि; अनित्यम् इति=अनित्य है, हि अधुवैः क्योंकि अनित्य (विनाधशील) वस्तुओंसे; तत् धुचम्=वह नित्य पदार्थ (परमात्मा), न हि प्राप्यते =नही मिल सकता, ततः =इसिल्ये; मया=भेरे द्वारा (कर्तव्यबुद्धिसे), अनित्येः द्रव्येः =अनित्य पदार्थोंके द्वारा, नाचिकेतः =नाचिकेत नामक, अग्निः चितः = अग्निका चयन किया गया (अनित्य मोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं, अतः उस निष्काम मावकी अपूर्व गक्तिसे मै ), नित्यम् = नित्य वस्तु परमात्माको; प्राप्तवान्=प्राप्त हो गया, अस्मि=हूँ ॥ १०॥

व्याख्या—निचनेता! मैं इस वातको मलीमाँति जानता हूँ कि कमोंके फलस्वरूप इस लोक और परलोकके मोगसमूहकी जो निषि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान् क्यों न हो, एक दिन उसका विनाग निश्चित है, अतएव वह अनित्य है। और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्यको जानकर ही मैने नाचिकेत अभिके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये, सब-के-सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तव्यबुद्धिसे किये। इस निष्काम मावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोंके द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर लिया ॥ १०॥

कुछ मादरणीय महातुमावोंने इसका यह मर्थ किया है—

सम्बन्ध-निषकेतामें वह निष्काममाव पूर्णेरूपसे है, इसितेये यमराज उसकी प्रशसा करते हुए कहते हैं-

## कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् । स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः॥११॥

नचिकेतः=हे नचिकेता !, कामस्य आप्तिम्=जिसमें सब प्रकारके भोग मिल सकते हैं, जगतः प्रतिष्ठाम्=जो जगत्का आधार कतोः अनन्त्यम्=यज्ञका चिरस्थायी फल, अभयस्य पारम्=निर्भयताकी अविव और; स्तोममहत्व= स्तुति करनेयोग्य एव महत्त्वपूर्ण है (तथा), उरुगायम्=वेदोंमे जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये हे, प्रतिष्ठाम्=(और) जो दीर्घकालतककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गलोकको, हृष्ट्वा धृत्या=देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक; अत्यस्त्राक्षीः=उसका त्याग कर दिया, [अतः=इसलिये में समझता हूँ कि], घीरः (असि)=तुम बहुत ही बुद्धिमान् हो ॥ ११ ॥

व्याख्या—निचकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्काम हो । मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें उस स्वर्गलोकको रक्खा, जो सब प्रकारके भोगोंसे परिपूर्ण, जगत्का आधारस्वरूप, यजादि शुभक्तमांना अन्तरिहत पल, सब प्रकारके दु ख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । वेदोने भाँति भाँतिने उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दीर्घकालतक स्थित रहनेवाला है, तुमने उसके महत्त्वको समझकर भी बड़े धेर्यके साथ उसका परित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तिनक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ, तुम अपने निश्चयपर हढ और अटल रहे । यह साधारण बात नहीं है । इसिलये मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान्, अनासक्त और आत्मतत्त्वको जाननेके अधिकारी हो ।।११॥

सम्बन्ध—इस प्रकार निचिकेताके निष्कामभावको देखकर यमराजने निश्चय कर किया कि यह परमात्माके तत्त्वज्ञानका यथार्थे अधिकारी है, अत उसके अन्त करणमें परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके क्षिये यमराज अब दो मन्त्रोंमें परब्रह्म परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं—

#### तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्बरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्पशोकौ जहाति ॥ १२ ॥

गृद्धम्=जो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ, अनुप्रविष्टम्=सर्वन्यापी, गुहाहितम्=सवके दृदयरूप गुफामे स्थित (अतएव), गहरेष्ठम्=ससाररूप गहन वनमें रहनेवाला, पुराणम्=सनातन है, ऐसे, तम् दुर्दर्शम् देवम्=उस कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको, घीरः=शुद्ध बुद्धियुक्त साधक, अध्यातमयोगाधिगमेन=अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा; मत्वा=समझकर, हर्षशोकौ जहाति=हर्प और शोकको त्याग देता है।। १२।।

ब्याख्या—यह सम्पूर्ण जगत् एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सददा है, परत यह परव्रहा परमेश्वरसे परिपूर्ण है। वह सर्वन्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है (गीता ९।४)। वह सबके दृदयरूपी गुफामे खित है। (गीता १३।१८,१५।१५;

में जानता हूँ कि कर्मफल्फ्प निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य माधनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। यह जानते हुए भी मेने सर्गके साधनभूत नाचिकेत अग्निका अनित्य पदार्थोंके द्वारा चयन किया था, उसीसे मैने अधिकारमम्पन्न होकर यह आपेक्षिक नित्य (दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक काल्तक रहनेवाला तथा अेन्ठ ) यमराजका पद प्राप्त किया।

१-इसका अर्थ एक आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते हैं----

निचेन्ता । तुमने उस परमपदार्थं परमात्माके सम्मुख जगत्की चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यशका अनन्त फलरूप हिरण्यगर्भका पद, अभयकी मर्यादा ( चिरकालक्षायी दीर्घजीवन ), स्तुत्य और महान् अणिमादि ऐश्वर्य, शुमफल और अत्युत्तम गति—-इन ममीको हेय समझकर धैर्यके द्वारा त्याग दिया है। इसलिये तुम बड़े ही बुद्धिमान् हो।

२-एक दूसरे महानुभावने इसका अर्थ यों किया है-

जहाँ कामनाकी परिसमाप्ति हो जाती है, जो जगत्का आधार है, जहाँ शानकी अनन्तता है, जो अभयकी सीमा है, जो सबके द्वारा स्तुतिके योग्य है, जो सबसे महान् है, जिसकी सब स्तुति करते हैं और जो आप ही अपनी प्रतिष्ठा है, उस परमात्माको देखकर— इसको सामने रखकर बड़े धैर्यके साथ तुमने इस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है, इसल्टिये तुम बड़े बुद्धिमान् हो। १८। ६१)। इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उमे सहजमें देख नहीं पाते; क्योंिक वह अपनी योगमायाके पर्देमें छिपा है (गीता ७। २५), इसलिये अत्यन्त गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध-बुद्धिसम्पन्न साधक अपने मन-बुद्धिको नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमें सलग्न रखता है, वह उस सनातन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हुर्प शोकसे रहित हो जाता है। उसके अन्त-करणमेंसे हुर्य-शोकादिक विकार समूल नष्ट हो जाते हैं।। १२॥

#### एतच्छुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य । स मोदते मोदनीय< हि लञ्चा विवृत< सब नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥

मर्त्यः=मनुष्य (जव); एतत्=इस, धर्म्यम्=धर्ममय (उपदेश) को, श्रुत्वा=सुनकर; सम्परिगृह्य=भलीमाँति ग्रहण करके, प्रवृह्य=(और) उसपर विवेकपूर्वक विचार करके; एतम्=इस; अणुम्=पृक्ष्म आत्मतत्त्वको; आप्य=जानकर अनुभव कर लेता है, (तर), सः=वह, मोदनीयम्=आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुपोत्तमको; लब्ध्वा=पाकर, मोदते हि= आनन्दमें ही मग्न हो जाता है; निचकितसम्=तुम निचकेताके लिये; विवृतम् सद्म मन्ये=(मैं) परमधामका हार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३॥

व्याख्या—इस अभ्यातमिययक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवी महापुरुपके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये, मुनकर उसका मनन करना चाहिये। तदनन्तर एकान्तम उम्पर विचार करके बुद्धिम उसको स्थिर करना चाहिये। इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात् जब वह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है, तब आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनन्दके महान् समुद्रको पाकर वह उसमें निमब्र हो जाता है। हे निवकता ! तुम्हारे लिये उस परमधामका द्वार खुला हुआ है। तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म-प्राप्तिके उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। १३॥

सम्यन्ध-यमगजिके मुखसे परब्रह्म पुरुषोत्तमकी महिमा सुनका और अपनेको उसका अधिकारी जानकर निविकेताके मनमें परमात्मतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी । साथ ही उसे यमराजिके द्वारा अपनी प्रशसा सुनका साबु-सम्मत सङ्गोच भी हुआ । इसिकिये उसने यमराजिके बीचमें ही पूठा-

#### अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात् । अन्यत्र भृताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद् ॥ १४॥

यत् तत्=िजस उस परमेश्वरको, धर्मात् अन्यत्र=धर्मसे अतीतः अधर्मात् अन्यत्र=अधर्मसे भी अतीतः च=तयाः अस्मात् छताछतात्=इस कार्य और कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भीः अन्यत्र च=भिन्न औरः भूतात् भन्यात्=भूतः, वर्तमान एव भिन्ध्यत्—तीनों कालोंसे तथा इनसे सम्बन्धित पदार्थासे भीः अन्यत्र=पृथकः पदयस्व=( आप ) जानते हैं। तत्=उसेः वद्=त्रतलाइये ॥ १४ ॥

व्याख्या—निविकेता कहता है—भगवन् । आप यदि मुझपर प्रसन्न है तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धि रहित, कार्य कारणरूप प्रकृतिसे पृथक् एव भूत, वर्तमान और भविष्यत्—हन सबसे भिन्न जिस परमात्मतस्वको आप जानते हैं, उसे मुझको बतलाइये† ॥ १४ ॥

१—बुछ आदरणीय महानुभावोंने इसका अर्थ यों किया है कि—

<sup>&#</sup>x27;उस दुर्दर्श, शन्दादि प्राष्ट्रत विषयविकाररूप विशानसे छिपे हुण, बुद्धिमें स्थित, अनेक अनर्थोंसे व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन— पुरातन देवको जो अध्यात्मयोगकी प्राप्तिक द्वारा जान लेता है, वह धीर पुरुष हर्ष-शोकका परित्याग कर देता है।

२-प्रात स्मरणीय भाष्यकार श्रीशद्भराचार्यजीने भी अहासूत्रके भाष्यमं इस प्रकरणको परमात्मविषयक माना है ('प्रकरण चेद' परमात्मन '---हेरिये अहासूत्र अध्याय १ पा०२, के १२ वें सूत्रका भाष्य )।

<sup>†</sup> भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यजीने इस प्रकरणको भी अपने श्रद्धास्त्रभाष्यमें परमेश्वरविषयक ही माना है ('पृष्टं चेह ग्रहा'—देखिये श्रद्धासत्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सहका भाष्य )।

सम्बन्ध-निकेताके इस प्रकार पूरुनेपर यमराज उस ब्रह्मतत्त्वके वर्णन करनेकी प्रतिका करते हुए उपदेश आहम

सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपा सि सर्वाणि च यद्दद्नि । यद्दद्नित् । यद्दद्नित् । १५ ॥

सर्वे वेदाः=सम्पूर्ण वेद, यत् पदम्=जिस परम पदका, आमनन्ति=त्रारंगार, प्रतिपादन करते हैं। च=और सर्वाण=सम्पूर्ण, तपांसि=तप, यत्=जिस पदका; वदन्ति=लस्य कराते हैं अर्थात् वे जिसके साधन हैं। यत् इच्छन्तः= जिसको चाहनेवाले साधकगण, ब्रह्मचर्यम्=ब्रह्मचर्यका; चरन्ति=पालन करते हैं। तत् पदम्=वह पदः ते=उग्हें। संब्रहेण= सक्षेपसे, ब्रवीमि=( मैं ) बतलाता हूँ; (वह है ) ओम्=ओम्; इति=ऐसा; पतत्=यह ( एक अक्षर-)ः॥ १९५॥

व्याख्या—यमराज यहाँ परब्रहा पुरुपोत्तमको परमप्राप्य वतलाकर, उसके वाचक अकारको प्रतीकरूपे उसका खरूपे बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छन्दोंसे जिसका प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण तप आदि साधनों-का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान्का परमतत्त्व मैं तुम्हें संक्षेपमें बतलाता हूँ । वह है 'ॐ' यह एक अक्षर ॥ १५ ॥

सम्बन्ध-नामरहित होनेपर भी परमार्तमा अनेक नामोंसे पुँकारे जाते हैं। उनके सेव नामोंमेसे 'ओम्' सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाम और नामीका अमेद मानकर 'प्रणव'को परब्रह्म पुरुषोत्तमके स्थानिम विर्णन करते हुए यमराज कहते हैं-

#### एतद्वचेवाक्षरं ज्ञहा एतद्वचेवाक्षरं परम्। एतद्वचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्।। १६।।

पतत्=यहः अक्षरम् एव हि ब्रह्म=अक्षर् ही तो ब्रह्म है (और)ः पतत्=यहः अक्षरम् एव हि=अक्षर ही, परम्-परब्रह्म हैः पतत् ,एव हि=हसीः अक्षरम्=अक्षरकोः श्रात्वा=जानकरः यः=जोः, यत्=जिसकोः इच्छिति=चाहता, हैः तस्य=उसको, तत्=वही ( मिल जाता है ) ॥ १६ ॥

व्याख्या—यह अविनाशी पणव् के कार ही तो बहा (परमातमा) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वय समप्र बहा परम पुरुष पुरुषोत् । उस-बहा और परबहा दोनोंका ही नाम के कार है। अतः इस तत्त्वको समझकर साधक इसके द्वारा दोनोंमें किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है # || १६ ||

कार्या के एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् । विकास सम्बद्धाः स्टब्स्यालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

पतत्=यही, श्रेष्ठम्=अलुत्तमः आलम्बनम्=आलम्बन हैः पतत्=यही (सबका)ः परम् आलम्बनम्=अन्तिम् आश्रय हैः पतत्=इसः आलम्बनम्=आलम्बनकोः बात्वा=भलीभाँति जानकरः, ब्रह्मलोके=ब्रह्मलोकर्मः महीयते= (सायक) महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—यह ॐकार ही परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारके आलम्बनों मेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यहीं चरम आलम्बन है। इससे परे और कोई आलम्बन नहीं है अर्थात् परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही उनकी क्ष्म प्राप्तिका स्वीत्तम एव अमोध साधन है। इस रहस्यको समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है। वह किसन्देह परमात्माकी प्राप्तिका परम गौरव लाभ करता है। १७॥

• इस मन्त्रका यह अर्थ भी किया गया है-

यह अक्षर ही अपर अहा है और यह अक्षर ही परअहा है। यह दोनोंका ही प्रतीक है। इसीको उपास्य अहा जानकर जो पर अध्या— अपया— अपया जिस अहाकी इच्छा करता है वह उसीको प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य परअहा (निर्विशेष आत्मा ) हो जो वह केवल जाना जा सकता है और यदि अपरअहा (सिवशेष सगुण) हो तो प्राप्त किया जा सकता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार ॐकारको ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनोंका प्रतीक बताकर अब निचकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहुके आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

### न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८॥

विपश्चित्=नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा, न जायते=न तो जन्मता है, वा न म्नियते=और न मरता ही है, अयम् न=यह न तो स्वय, कुतश्चित्=किसीसे हुआ है, [न=न (इससे),] कश्चित्=कोई भी, वभूव=हुआ है अर्थात्यह न ती किसीका कार्य है और न कारण ही है, अयम्=यह, अजः=अजन्मा, नित्यः=नित्य, शाश्वतः=सदा एकरस रहनेवाला (और), पुराणः=पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है, शरीरे हन्यमाने=शरीरके नाग किये जानेपर भी (इसका); न हन्यते=नाग नहीं किया जा सकता ।। १८॥

#### हन्ता चेन्मन्यते हन्तुः हतश्चेन्मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायः हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

चेत्=यदि कोई, हन्ता=मारनेवाला व्यक्ति, हन्तुम्=अपनेको मारनेमें समर्थ, मन्यते=मानता है (और), चेत्=यदि, हतः=(कोई) मारा जानेवाला व्यक्ति, हतम्=अपनेको मारा गया, मन्यते=समझता है (तो), तौ उभौ=ने दोनों ही; न विज्ञानीतः=(आत्मस्यरूपको) नहीं जानते (क्योंकि), अयम्=यह आत्मा, न हन्ति=न तो (किसीको) मारता है (और), न हन्यते=न मारा (ही) जाता है ।। १९॥

व्याख्या—यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध म्वरूपका और उसकी नित्यताका निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारताका अनुभव नहीं हो जाता एव वह जबतक अपनेको गरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे मिल्न नहीं समझ छेता, तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे उसका बैराग्य होकर उसके अन्त करणमे नित्य तत्वकी अमिलापा उत्पन्न नहीं होती । उसको यह दृढ अनुभृति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानखरूप है, अनित्य, विनाशी, जड शरीर और भोगोंसे वास्तवमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अनादि और अनन्त है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अत. यह जन्म-मरणसे सर्वया रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है । शरीरके नागसे इसका नाश नहीं होता । जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेवाला मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मावरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं । उनकी बातोंपर ध्यान नहीं देना चाहिये । वस्तुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है ।

साधकको शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोंछे सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेवाले नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिलाषी बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

(२1२०)

<sup>#</sup> गीतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है---

न जायते ब्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय । अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता।'

<sup>+</sup> गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है---

य एन वेचि इन्तार यक्षेन मन्यते इतम् । उमौ तौ न विजानीतो नाय इन्ति न इन्यते ॥ (२।१९)

<sup>&#</sup>x27;जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा बास्तवमें न तो किसीको मारता है, न किसीके द्वारा मारा जाता है।'

सम्बन्ध—इस प्रकार आरमतत्त्वके वर्णनद्वारा निचकेताके अन्त करणमें परब्रह्म पुरुपोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उरपब्र करके यमराज अब परमारमाके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

#### अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायास्। तमक्रतः पञ्चति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः॥२०॥

अस्य=इस, जन्तोः=जीवात्माके, गुहायाम्=हृदयस्य गुफामे, निहितः=रहनेवाला, आत्मा=परमात्मा, अणोः अणीयान्=स्क्षमे अतिस्क्षम (और), महतः महीयान्=महान्से भी महान् है; आत्मनः तम् महिमानम्=परमात्माकी उस्त महिमाको, अकृतुः=कामनारित (और), वीतशोकः=चिन्तारित कोई विरला साधक, धातुमसादात्=सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वरकी कृपासे ही, पद्यति=देख पाता है ॥ २० ॥

क्याख्या—इससे पहले जीवातमाके द्युद्ध स्वरूपका वर्णन किया गया है, उसीको इस मन्त्रमे 'जन्तु' नाम देकर उसकी वदावस्या व्यक्त की गयी है। माव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुपोत्तम उस जीवातमाके अत्यन्त समीप—जहाँ यह स्वयं रहता है, वहीं हृदयमे छिपे हुए हे, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता। मोहवद्म मोगोंमे भूला रहता है। इसी कारण यह 'जन्तु' है—मनुष्य-शरीर पानर भी कीट-पतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोंकी माति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समझकर सन प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है, वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुपोत्तम अणुसे भी अणु और महान्- से भी महान्—सर्वव्यापी हं और इस प्रकार उनकी महिमानो समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। ( यहाँ 'धातु-प्रसादान्'का अर्थ 'परमे-बरकी कृपा' किया गया है। 'धातु' शब्दका अर्थ सर्वभारक परमात्मा माना गया है। विष्णुसहस्र- नाममें भी 'अनादिनिधनो धाता विधाता धातुक्तम '—'धातु'को भगवान्का एक नाम माना गया है। १०॥

## आसीनो दूरं त्रजित शयानो याति सर्वतः । कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमईति ॥ २१॥

आसीनः=(वह परमेश्वर) वेटा हुआ ही, दूरम् ब्रजति=दूर पहुँच जाता है, शयानः=शेता हुआ (भी), सर्वतः—अव ओर, याति=चळता रहता है, तम् मदामदम् देवम्=उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; मदन्यः कः=मुझसे भिन्न दूसरा कीन; झातुम्=जाननेमें, अर्हति=समर्थ है ॥ २१॥

व्याख्या—गरव्रहा परमान्मा अचिन्त्यंगिक हैं और विरुद्धधर्माश्रय हैं। एक ही समयमे उनमें विरुद्ध धर्मोंकी छीछा होती है। इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्-से-महान् वताये गये हैं। यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए ही मक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परम धाममें निवास करनेवाले पार्थद मक्तोंकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। अथवा वे परमात्मा सदा-सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि वैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं, सेते भी वही हैं और सब ओर जाते-आते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हें। इस प्रकार अलीकिक परमेश्वर्य-स्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका तिनक भी अभिमान नहीं है। उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे ( आत्मतत्त्वज्ञ यमराजके सदृश अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कीन हो सकता है १ ॥ २१॥

एक आदरणीय महानुमावने इसका निम्नलिखित वर्ष करते हुए 'धातुप्रसादात्'का वर्ष 'इन्द्रियोंको निर्मल्ता' माना है---

<sup>&#</sup>x27; यह आत्मा ही स्क्ष्म-से-स्क्ष्मनर और महान्-से-महान् है, क्योंकि नाम रूपवाली सभी वस्तुण इसकी जपाधि हैं। वाद्य विषयोंसे उपरत दृष्टिवाला निष्काम सायक अपनी इन्द्रियों—जो शरोरको धारण करनेके कारण व्यातु कहलाती हैं—के प्रसाद—विमंद्यतासे उस आत्माको कर्मनिमित्तक वृद्धि और क्षयमे रहित महिमाको देखना है, अर्थात् इस बातको साम्रात जानता है कि यह मैं हूँ वदनन्तर वह शोकरहित हो जाता है।

<sup>†</sup> कुठ आदरणीय महानुभानोंने ऐसा क्यं किया है—

बह अचल होकर भी दूर चला जाता है तथा शयन करता हुआ भी सन और पहुँचता है, इस प्रकार वह मात्मा समद और

सम्बन्ध-अव इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझनेवाले पुरुवकी पहचान बताते हैं-

#### अज्ञारीर<sup>५</sup> ज्ञारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विभ्रमात्मानं मत्वा धीरो न ज्ञोचित ॥ २२ ॥

अनवस्थेषु=( जो ) स्थिर न रहनेवाले ( विनागशील ), शरीरेषु=गरीरोंमें, अशरीरम्=गरीररहित ( एव ); अव-स्थितम्=अविचलभावसे स्थित है, महान्तम्=( उस ) महान्, विभुम्=सर्वव्यापी, आत्मानम्=परमात्माको, मत्वा=जानकर; धीरः=बुद्धिमान् महापुरुष, न शोचिति=( कभी किसी भी कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२ ॥

व्याख्या—प्राणियोंके गरीर अनित्य और विनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सबमें सम-भावसे स्थित परव्रह्म पुरुषोत्तम इन गरीरोंसे सर्वथा रहित, अगरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्, सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणसे किञ्चिनमात्र भी गोक नहीं करता। यही उसकी पहचान है ।। २२॥

सम्बन्ध-अव यह बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिलते, वर उसीको मिलते हैं, जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं-

#### नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैप वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैप आत्मा विवृणुते तन्द्र स्वाम् ॥ २३ ॥

अयम्=यहः आतमा न=परब्रह्म परमात्मा न तो, प्रवचनेन=प्रवचनसे, न मेधया=न बुद्धिसे (और), न बहुना श्रुतेन=न बहुत सुननेसे ही, लभ्यः=प्राप्त हो सकता है, यम्=जिसको, एषः=यह, वृणुते=स्वीकार कर लेता है, तेन एव लभ्यः=उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है (क्योंकि), एषः आतमा=यह परमात्मा, तस्य=उसके लिये, स्वाम् तनूम्=अपने यथार्थ स्वरूपको; विवृणुते=प्रकट कर देता है ॥ २३॥

क्याख्या—जिन परमेश्वरकी मिहमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे न तो उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंको पढ-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान् मनुष्योंको ही मिलते हैं, जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनतेरहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर मरोसा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया-का परदा हटाकर उसके सामने अपने सिचदानन्दघन स्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं।। २३।।

सम्बन्ध-अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते-

## नाविरतो दुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ २४ ॥

भ्रमद—हर्षसिहत और हर्षरिहत—इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाला है। उस मदयुक्त और मदरिहत देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ?

\* इस मन्त्रका यह अर्थं भी माना गया है---

आत्मा अपने स्वरूपसे आकाशके समान है, अत देव, पितृ और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररहित है, अवस्थितिरहित—अनित्योंमें अवस्थित नित्य अविकारी है, उस महान् और सर्वेव्यापक आत्माको (यही मैं हूँ" ऐसा जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता।

† इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है---

यह आत्मा वेदोंके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा—प्रन्थ-धारणकी शक्तिसे ही, और न केवल बहुत अवण करनेसे

प्रज्ञानेन=स्हम बुद्धिके द्वारा, अपि=भी, एनम्=इस परमात्माके, न दुश्चरितात् अविरतः आमुयात्=न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोसे निवृत्त नहीं हुआ है; न अशान्तः=न वह प्राप्त कर सकता है, जो अज्ञान्त है; न असान्तः=न वह प्राप्त कर सकता है, जो अज्ञान्त है; न असान्तः=न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ सयमित नहीं है, वा=और; न अशान्तमानसः (आमुयात्)=न वहीं प्राप्त करता है, जिसका मन चञ्चल है।। २४।।

व्याख्या—जो मनुष्य बुरे आचरणोसे घृणा करके उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सासारिक मोगोमे भटनता रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सटा अज्ञान्त रहता है, जिसका मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वजमें की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा आत्मिवचार करते रहनेपर भी परमात्माको नहीं पा सकता। वयोंकि वह परमात्माकी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है, अत. वह उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता।। २४।।

सम्बन्ध—उस परव्रह्म परमेश्वरके तत्त्वको सुनकर और बुद्धिद्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्या नहीं जान सकता ९ इस जिज्ञासापर वहते हैं—

## यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः । मृत्युर्थस्थोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः॥२५॥

यस्य=(सहारकालमे) जिसपरमेश्वरके, ब्रह्म च क्षत्रम् च उमे=त्राह्मण और क्षत्रिय—ये दोनं। टी अर्थात् सम्पूर्ण प्राणि-मात्र, ओदनः=भोजन, भवतः=वन जाते हैं (तथा), मृत्युः यम्य=सवका सहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसका, उप-सेचनम्=उपसेचन (भोष्य वस्तुके साथ लगाकर खानेका व्यञ्जन, तरकारी आदि), [भवति =वन जाती है,] सः यत्र=वह परमेश्वर जहाँ (और), हत्था=जैसा है, यह ठीक ठीक, कः वेद=कौन जानता है।। २५॥

व्याख्या—मनुष्य-शरीरमे भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षत्रियका शरीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन कालस्वरूप परमेश्वरके भोजन यन जाते हैं, फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरोंकी तो बात ही क्या है। जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात् भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यञ्जन—चटनी-तरकारी आदिकी भाँति हैं। ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके और स्वय मृत्युके सहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरको मला, कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य केय वस्तुओंकी माँति कैसे जान सकता है। किसकी सामध्ये हैं, जो सबके जाननेवालेको जान ले। अतः (पूर्वोक्त २३ वें मन्त्रके अनुसार) जिसको परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तत्र समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है। अपनी शक्ति उन्हें कोई भी यथार्थ रूपमे नहीं जान सकता, वर्योंकि वे लैकिक क्षेय वस्तुओंकी भाँति बुद्धिके द्वारा जाननेमे आनेवाले नहीं हैं॥ २५॥

#### 

## त्तीय वछी

सम्बन्ध-दितीय वहरीमें जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपका पृथक् पृथक् वर्णन किया गया और उनकी जानकर परब्रह्मकी प्राप्त कर होनेका फरू भी बतलाया गया । सक्षेरमें यह बात भी कही गयी कि जिसको ने परमात्मा स्वीकार करते हैं। वहीं उन्हें जान सकता है, परतु परमात्माको प्राप्त करनेके साधनोंका वहाँ स्पष्टरूपसे वर्णन नहीं हुआ, अत साधनोंका वर्णन करनेके लिये तृतीय वल्लीन का आरम्भ करते हुए यमराज पहुँके मन्त्रमें जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्य और निवास-स्थान बतलाते हैं—

त्रप्टतं पिवन्तौ सुकृतस्य लाके गुहां प्रविधौ परमे परार्धे । छायातपौ त्रक्षविदो वदन्ति पश्चाप्रयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥

ही जाना जा सकता है। साधक जिस आत्माका वरण करता है, उस वरण करनेवाले आत्माके द्वारा यह आत्मा स्वय ही प्राप्त किया जाता है। उस आत्मकामीके प्रति वह आत्मा अपने पारमाधिक स्वरूपको यथार्थ रूपमें प्रकट कर देता है। सुकृतस्य छोके=ग्रम कर्मोके फल्ख़्क्प मनुष्य-गरीरमें, परमे परार्थे=गरब्रह्मके उत्तम निवास-स्थान ( हृदय-आकाग ) मे, गुह्मम् प्रविष्टो=बुद्धिरूप गुफामें छिपे हुए, ऋतम् पिवन्तो=सत्यका पान करनेवाले (दो हैं), छायातपौ= (वे) छाया और आतपकी मॉति परस्पर भिन्न है, (यह वात) ब्रह्मिवदः=ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुप, वदन्ति=कहते है, स्व ये=तथा जो, त्रिणास्विकेता =तीन वार नाचिकेत अभिका स्थन कर लेनेवाले (और), पञ्चाद्मयः=मञ्जाभिसम्पन्न गृहस्य है, [ते वदन्ति=वे मी यही वात कहते हैं] ॥ १॥

व्याख्या—प्रमराजने यहाँ जीनातमा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता जानी महानुभाव तथा यजादि ग्रुम कमोंका अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सज्जन—मभी एक म्वरसे यही कहते है कि यह मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लम है । पूर्वजनमार्जित अनेकों पुण्यकमोंको निमित्त बनाकर परम कृपाल्य परमात्मा कृपाप्रविश्व हो जीनको उसके कत्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते ह और फिर उस जीनात्माके साथ ही स्वय भी उसीके हृदयके अन्तस्तलमं—परब्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ठ हो रहते हे । इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते है—ग्रुम कमोंके अवश्यम्भावी सत्यलका मोग करते हे (गीता ५-२९) । अवश्य ही दोनोंके मोगमं बड़ा अन्तर है । परमात्मा असग और अभोक्ता हे, उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके उसके ग्रुमकमोंके फलका उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है, जैसी अजन्मा होकर जन्म प्रहण करना । इसल्ये यह कहा जाता है कि वे मोगते हुए भी वस्तुतः नहीं मोगते । अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते है—ग्रुम कर्मका फल मुगताते हैं, और जीनात्मा पीता है—फल भोगता है । परतु जीनात्मा फलभोगके समय असग नहीं रहता । वह अभिमानका उसमें मुखका उपभोग करता है । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीनात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूपकी माँति परसर मिन्न हैं । जीनात्मा छायाकी माँति अल्यप्रकाश—अल्य है, और परमात्मा धूपकी माँति पूर्णक्रकाश—सर्वज । परन्तु जीनात्मामें जो कुछ अल्यजान है, वह भी परमात्माका ही है, जैसे छायामें अल्यप्रकाश पूर्णक्रकाशरूप धूपका ही होता है । क

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमं किसी प्रकारकी भी शक्ति-सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृदयमें रहनेवाळे परम आत्मीय परम कृपाछ परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये ॥ १॥

सम्बन्ध-परमारमाको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन 'उन्हें जानने और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये उन्होंसि प्रार्थना करना है' इस वातको यमराज स्वय प्रार्थना करते हुए वतलाते हैं—

#### यः सेतुरीजानानामक्षरं त्रह्म यत्परम् । अभयं तितीर्पतां पारं नाचिकेतः शकेमहि ॥ २ ॥

ईजानानाम्=यज्ञ करनेवालोंके लिये, यः सेतुः=जो दु ख-समुद्रसे पार पहुँचा देने योग्य सेतु है, (तम्) नाचिकेतम्= उस नाचिकेत अग्निको (और), पारम् तितीर्पताम्=ससार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोंके लिये, यत् अभयम्=जो भयरिहत पद है, (तत्) अक्षरम्=उस अविनाशी, परम् ब्रह्म=गरत्रहा पुरुपोत्तमको, शकेमिह=जानने और प्राप्त करनेम मी हम समर्थ हों ॥ २॥

च्याख्या—यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन् । आप हमें वह सामर्थ्य दीजिये, जिससे हम निष्कामभावसे यज्ञादि ग्रुम कमें करनेकी विधिको भलीमॉति जान सकें और आपके आजापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके । तथा जो समार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुपोके लिये निर्भयपट है, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुपोत्तम भगतान्को भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य वन जायें ।

इस मन्त्रमे यमराजने परमात्मामे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रवान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सग्ल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है ॥ २ ॥

<sup>#</sup> इस मन्त्रमं 'जावारमा' और 'परमात्मा को ही गुहार्ने प्रविष्ट दतराया गया है, 'बुद्धि' और 'जाव'को नहीं । 'गुन्नाहितत्व तु' ' ' परमात्मन एव दृश्यते' (देखिये—-त्रहास त्र अध्याय १ पाद २ द्र० ११ का द्वाद्भरनाष्य )।

सम्बन्ध-अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तमके परमशाममें किन साधनोंसे सम्रात मनुष्य पहुँच सकता है, यह बात स्य और स्थी-के रूपककी करपना करके समझायी जाती है—

\*

#### आत्मान<sup>थ</sup> रथिनं विद्धि शरीर<sup>थ</sup> रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥

आत्मानम्=( हे निविकेता । तुम ) जीवात्माको तो; रिधनम्=रथरा खामी ( उसमे वॅठकर चलनेवाला ); विद्धि=समझो, तु=और, शरीरम् एव=शरीरको ही, रथम्=रथ ( समझो ), तु वुद्धिम्=तथा बुद्धिको, सारिधम्=मारिथ ( रथको चलनेवाला ), विद्धि=समझो, च मनः एव=और मनको ही, प्रग्रहम्=न्गाम ( समझो ) ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषया ५स्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः ॥ ४ ॥

मनीषिणः=ज्ञानीजन ( इस रूपकर्मे ); इन्द्रियाणि=इन्द्रियोको; हयान्=घोरे, आहु:=यतलाते हे ( और ); विषयान्=विषयोंको; तेषु गोचरान्=उन घोड़ोके विचरनेका मार्ग ( यतलाते हे ), आत्मेद्रियमनोयुक्तम्=( तथा ) शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सनके साथ रहनेवाला जीवातमा ही, भोक्ता=भोक्ता है, इति आहु:=यं। कहते हे ॥ ४ ॥

व्याख्या—जीवात्मा परमात्माचे विद्युड़ा हुआ है अनन्त काल्से, वह अनगरत संसारम्पी वीहड़ वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें मटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जवतक वह परम सुखखकर परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तगतक उसे सुख शान्ति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशाको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी मुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रय दिया। इन्द्रियम्प बलवान् घोड़े दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिक्ष्मी सारथिके हाथोमे सीप दिया और जीवात्माको उस रथमे बैठाकर—उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परमात्माकी ओर ले जानेवाले भगवान्के नाम, रूप, लीला, धाम आदिके श्रवण, कीर्तन, मननादि विगयम्प प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ परमात्माके धाममे पहुँच जाय।

जीनात्मा यदि ऐसा करता तो नह शीघ ही परमात्मातक पहुँच जाता, परतु वह अपने परमानन्दमय भगनत्मातिरूप इस महान लक्ष्यको मोहनश भूल गया। उसने बुद्धिको प्रेरणा देना वद कर दिया, जिगसे बुद्धिक्यी सारिथ असावधान हो गया, उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवातमा निषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर सतत संसारचक्रमें डालनेनाले लौकिक शब्द स्पर्शादि निषयोंमें भटकने लगा। अर्थात् वह जिन शरीर, इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगनान्को प्राप्त करता, उन्हींके साथ युक्त होकर वर निषय निषके उपभोगमें लग गया॥ ३-४॥

सम्बन्ध—परमात्माकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियाँ लीकिक विषयोंमें क्यों लग गर्यों, इसका कारण बतकाते हैं—

# यस्त्विवज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥

यः सदा=जो सदा, अविकानवान् तु=विवेकहीन बुद्धिवाला (और ), अयुक्तेन=अवशीभृत (चञ्चल ), मनसा= मनसे ( युक्त ), भवित=रहता है, तस्य=उसकी, इन्द्रियाणि=इन्द्रियाँ, सारथेः=असावधान मारथिके, दुष्टाश्वाः इव= दुष्ट घोडोंकी भाँति, अवश्यानि=वश्में न रहनेवाली, [ भविन्त=हो जाती है ] ॥ ५ ॥

व्याख्या—रथको घोड़े ही चलाते हैं, परत उन घोड़ों को चाहे जिस आर, चाहे जिस मार्गपर ले जाना—लगाम हायमें थामे हुए बुद्धिमान् सारिथका काम है। इन्द्रियरूपी वलवान् और दुर्धर्ष घोड़े स्वामाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे ारे संसार्क्प हरी-हरी घासके जगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परत यदि बुद्धिरूप सारिथ मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने वदामं कर छेता है तो फिर घोड़े मनस्त्री लगामके सहारे बिना चाहे जिस और नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषयोंका प्रहण तभी कर सकती हैं, जन मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दोड़ते हैं, जिस ओर लगामका सहारा होता है; पर इस लगामको ठीक रपना सारियकी वल बुद्धिपर निर्भर करता है। यदि बुद्धिस्त्री सारिय विवेकग्रुक्त, स्वामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, बलनान्, मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न और इन्द्रियस्त्री घोड़ोंको चलानेमं दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियस्त्री दुष्ट घोड़े उसके वहांग न रह कर लगामके सहारे सारे रथको ही अपने वहांग कर लेते हैं और पलस्वरूप रथी और सारियममेत उस रथको लिये हुए गहरं गहेंगें गिर पड़ते हैं! बुद्धिके नियन्त्रणसे रिहत इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उच्छुक्तल ही होती चली जाती है।। ५।।

सम्बन्ध-अब स्वयं सात्रधान रहत्रर अपनी युद्धिको त्रिवेत्रशील बनानेस होनेत्राण लाग बतलांत हैं---

#### यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६॥

तु यः सदा=परतु जो सदा; विज्ञानवान्=विवेकयुक्त बुजिवाला (और ); युक्तेन=क्रामं किये हुए, मनसा=मनसे सम्पन; भवित=रहता है; तम्य=उसकी, इन्द्रियाणि=रन्द्रियाँ, सारथेः=सावधान सारथिकै; सद्श्वाः इव=अन्छे घोटीकी भाँति; वश्यानि=क्रामं, [ भवन्ति=रहती हैं ] ॥ ६ ॥

व्याख्या—जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको निवेत्रमम्पन बना लेता है—जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रसती हुई नित्य निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोको सन्मार्गपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रखती है, उसका मन भी लक्ष्यकी ओर खगा रहता है एव उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विपयंकि सेवनमे उसी प्रकार संलग्न रहती है, जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सार्थिक अधीन रहकर उसके निर्द्धि मार्गपर चलते हैं ॥ ६ ॥

सम्यन्ध-वाचों मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विकेश और संगमसे धीन एसे हैं, उसकी क्या गति ऐसी है— इस बतलते हैं—

#### यस्त्विवज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाश्चिः। न स तत्यदमामोति स<सारं चाधिगच्छति॥७॥

यः तु सदा=जो कोई सदा; अविद्यानवान्=िविकदीन बुद्धिवाला; अमनस्कः=असंयतिचत्त और; अशुचिः= अपवित्र; भवित=रहता है, सः तत्पदम्=रह उस परमपदको, न आमोति=नहीं पा सकता, च=अपितः; संसारम् अधिगच्छिति=त्रार-वार जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रना ही भटकता रहता है ॥ ७ ॥

च्याख्या—जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक—कर्तव्याकर्तव्यके शानसे रहित और मनको वनम ररानेम असमर्थ रहती है, जिसका मन निम्नहरहित—असयत और जिसका विचार दृषित रहता है और जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर दुराचारमें प्रयुत्त रहती हैं, ऐसे बुद्धिशक्तिम रहित मन इन्द्रियांके वशमें रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानव गरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदयो नहीं पा सकता, वर अपने दुष्कमांके परिणामस्वरूप अनवरत इस ससार चक्रमें ही भटकता रहता है—श्वरूर-कुकरादि विभिन्न योनियामं जन्मता एव मरता रहता है ॥ ७ ॥

## यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा श्रुचिः । स तु तत्पदमामोति यसाद् भूयो न जायते ॥ ८॥

तु यः सदा=परतु जो सदाः विशानवान्=ित्विकशील बुद्धिरो युक्तः, समनस्कः=सयतिचत् (और)ः शुच्चिः=पवित्रः भवित=रहता हैः सः तु=प्रह तोः तत्पदम्=उस परमपदको, आमोति=प्राप्त हो जाता हैः यसात् भूयः=जहाँसे (लीटकर) पुनःः न जायत=जन्म नही लेता ॥ ८॥

व्याख्या—इसके विपरीत जो छटे मन्त्रके अनुमार स्वय सावधान होकर अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये

रखता है और उसके द्वारा मनको रोककर इन्द्रियोंके द्वारा भगवान्की आजाके अनुसार पवित्र कमोंका निष्कामभावसे आचरण करता है तथा भगवान्को अर्पण किये हुए भोगोका राग होपसे रित हो निष्काम भावसे अरीरनिर्याहके लिये उपभोग करता रहता है, वह परमेश्वरके उस परमधामको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे फिर लाउना नहीं होता ॥ ८॥

सम्बन्ध-आर्ख मन्त्रम रही हुई बातको फिरांस म्यष्ट करते हुए स्थांक र काना उपसहार करते हैं-

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःत्रग्रहवान्तरः । सोऽध्वनः पारमामोति तिहण्णोः परमं पदम् ॥९॥

यः नरः=नो (कोई) मनुष्य, विधानसारियः तु=ियोकशील बुडिम्प मार्थिमे सम्पन्न (शीर) मनःप्रव्रह्यान्= मनम्प लगामको वशमे रस्तनेवाला है, सः=यह, अध्यनः=ममार-मार्गके, पारम=गार पर्वचन्नर, विष्णो =गन्त्रत पुरुपोत्तम भगवान्के, तत् परमम् पदम्=उस सुप्रमिड परमपदको, आप्नोति=प्राप्त हो जाता ह ॥ ९ ॥

ट्याख्या—तृतीय मन्त्रमं नवम मन्त्रतक—मात मन्त्रोम रथकं नपक्रम यह वात समलायी गयी है कि यह अति दुर्छम मनुष्य-कारीर जिस जीवात्माको परमात्माकी कृपामें मिल गया है, उमें शीव सचेत होकर भगव्यातिके मार्गमं लग जाना चाहिये। अरीर अनित्य है, प्रतिक्षण उनका हाम हो रहा है। यदि अपने जीवनके इस अमृन्य नमयको पशुआंकी माँति सामारिक मोगांके मोगानेम ही नए कर दिया गया तो फिर वारवार जन्म मृत्युरूप मसारचक्रमें धूमनेको वास्य होना पड़ेगा। जिम महान् कार्यकी मिद्विके लिये यह दुर्लम मनुष्य कारीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्यको मगवान्की कृपासे मिली हुई निवेकशक्तिका उपयोग करना चाहिये। ममारकी अनित्यताको और इन आपातरमणीय विषय-जनित मुखांकी यथार्थ दुःखरूपताको समझकर इनके चिन्तन और उपभागसे मर्चया उपरत हो जाना चाहिये। केवल धारीरनिर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यक्रमोंका निकाममावमे भगवान्की आजा ममझकर अनुग्रान करते हुए अपनी बुद्धिमें भगवान्के नाम, रूप, लीला, धाम तथा उनकी अलीकिक शक्ति और अहेनुकी स्थापर इद निश्वास उन्यत्र वरना चाहिये और सर्वती-मावसे भगवान्पर ही निर्भर हो जाना चाहिये। अपने मनको भगवान्के तत्त्व चिन्तनमें, वाणीको उनके गुण-वर्णनमें, नेत्रोको उनके दर्शनमें तथा कानोको उनकी महिमा-अवणमें लगाना चाहिये। इस प्रकार गारी इन्द्रियोश सम्बन्ध भगवान्से जोड़ देना चाहिये। जीवनका एक क्षण भी भगवान्से स्मृतिके विना न वीतने पाये। इसीमें मनुष्य जीवनकी सार्थकता है। जो ऐसा करता है, वह निश्चय ही पत्रह्म पुरुपोत्तमके अचिनत्य परमपटको प्राप्त होकर मदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है।। ९॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त वर्णनमें रथके रूपककी कलाना करके मणवत्प्राप्तिके किये जो साधन वतलाया गया, उसमें विवेकशीक बुद्धिके द्वाग मनको वश्म करके, इन्द्रियोंको विषरीत मार्गमे हराका, मणवत्प्राप्तिके मार्गम लगानेकी वाल करी गयी। उसरा यह जिज्ञासा होती है कि स्वमात्रसे ही दुए और बरुवान् इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अभ्यस्त असत्-मार्गस किस प्रकार हराया जाय, अन. इस बातका तारिक विवेचन करके इन्द्रियोंको असत-मार्गम रोकका भगवान्की और लगानका प्रकार वतकाने हैं—

# इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्था अर्थेम्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा चुद्धिर्चुद्धेरात्मा महान् परः ॥ १०॥

हि इन्द्रियेभ्यः=क्योकि इन्द्रियोम, अर्थोः=गन्दादि निपय, पराः च=वलनात् हैं ओर, अर्थेभ्यः=गन्दादि विपयासे, मनः=मन, परम्=पर (प्रनल) हे तु मनसः=और मनम भी, बुद्धिः=बुद्धि, परा=पर (वलवती) है; बुद्धेः= (तथा) बुद्धिः, महान् आत्मा=महान् आत्मा, (उन सन्ना न्वामी होनेके कारण); परः=अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान् है ॥१०॥

व्याच्या-इस मन्त्रमं 'पर' शब्दका प्रयोग वलवान्के अर्थम हुआ हे, यह वात समझ लेनी चाहिये, क्यांकि कार्य-रीग्णभावसं या गृ' मताकी दृष्टिमे इन्द्रियाकी अपेक्षा शक्ति विप्रयोको श्रेष्ठ वतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार 'महान्' विशेषणके सिंहत 'आत्मा' शब्द भी 'जीपात्मा'का वाचक हे, 'महत्तरप'का नहीं। जीवात्मा इन सबका स्वामी हे, अत' उनके लिने 'महान्' विशेषण दना उचित ही है। यदि महत्तरपके अर्थमें इसका प्रयोग होता तो 'आत्मा' शब्दके प्रयोगकी कोई आपश्यकता ही नहीं थी। दूसरी वात यह भी है कि बुद्धि तस्व ही महत्तत्व है। तत्त्व-विचारकार्यमं इसमें भेद नहीं माना जाता । इसके सिना आगे ,चलकर जहाँ निरोध (एक तत्त्वको दूसरेमें लीन करने) का प्रसङ्ग है, वहाँ भी बुद्धिका निरोध 'महान् आत्मा'मे करनेके लिये कहा है। इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको साख्यमतानुसार महत्तत्त्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ 'महान्' विशेपणके सहित 'आत्मा' पदका अर्थ जीनात्मा ही है। इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ (विषय) बलवान् है। वे साधककी इन्द्रियोंको वल्पूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधकको उचित है कि इन्द्रियोंको विपयोसे दूर रक्खे। विपयोसे बलवान् मन है। यदि मनकी विपयोसे आसक्ति न रहे तो इन्द्रियों और विपय—ये दोनों साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मनसे भी बुद्धि बलवान् है, अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरित बनाकर अपने वशमें कर लेना चाहिये। एव बुद्धिसे भी इन 'सबका स्वामी 'महान् आत्मा' बलवान् है। उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य है, अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभन्न करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये।। १०।।

#### महतः परमञ्यक्तमञ्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुपान्न प्रं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥११॥

महतः=उस जीवात्माने, प्रम्=वलवती है, अव्यक्तम्=भगवान्की माथा; अव्यक्तात्=अव्यक्त मायासे भी; परः= श्रेष्ठ है; पुरुषः=परमपुरुप ( स्वय परमेश्वर ), पुरुषात्=परम पुरुष भगवान्से, परम्=श्रेष्ठ और बलवान्, किञ्चित्=कुछ भी, न=नहीं है, सा काष्टा=वही स्वकी परम अविध (और), सा परा गतिः=न्दी परम गति है ॥ ११ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे 'अव्यक्त' शब्द भगवान्की उस त्रिगुणमयी देवी मायागक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामे दुरत्यय (अति दुस्तर ) वतायी गयी है (७।१४), जिससे मोहित हुए जीव भगवान्को नहीं जानते (गीता ७।१३)। यहीं जीवात्मा और परमात्माके वीचमें परदा है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख पाता। इसे इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान् बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं हटा सकता, भगवान्की गरण प्रहण करनेपर भगवान्की दयाके बलसे ही मनुष्य इससे पार हो सकता है (गीता ७।१४)। यहाँ 'अव्यक्त' शब्दसे साख्यमंतावलिम्बयोंका 'प्रधान तत्त्व' नहीं प्रहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमे 'प्रधान' स्वतन्त्र है, वह आत्मासे पर नहीं है, तथा आत्माको मोग और मुक्ति—दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है। परतु उपनिपद् और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है। अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—इन सवपर आत्माका अधिकार है, अतः यह स्वयं उनको वश्में करके मगवान्की ओर वढ सकता है। परतु इस आत्मासे भी बलवान् एक और तत्त्व है, जिसका नाम 'अव्यक्त' है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते, हैं। इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वश्में हो रहा है। इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है, अतः इससे भी बलवान् जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं—जो बल, किया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम अविध और परम आधार हैं,—उन्हीकी शरण लेनी चाहिये। जब वे दया करके इस मायारूप परदेको स्वय हटा लेंगे, तब उसी क्षण वही भगवान्की प्राप्ति।हीं, जायगी, वयोंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं ।। ११।।

सम्बन्ध-यही भाव अगके मनत्रमें स्पष्ट करते हैं---

<sup>#</sup> भाष्यकार प्रात सरणीयः स्वामी शकराचार्यजीने भी यहाँ भहान् आत्मा'को जीवात्मा ही माना है, महत्तत्त्व नहीं (देखिये ब्रह्मसूत्र अ०१ पा०४ स्०१ का शाह्मरमाष्य)।

<sup>†</sup> इन ( १०-११ ) मन्त्रों के कुछ आदरणीय विद्वानोंद्वारा निम्नलिखित अर्थ भी किये गये हैं---

<sup>(</sup>१) इन्द्रियोंसे उनके विषय स्क्ष्म, महान् और प्रत्यगात्मस्वरूप हैं, विषयोंसे स्क्ष्म महान् और प्रत्यगात्मस्वरूप मन है, मनसे स्क्ष्मनर, महत्तर और प्रत्यगात्मस्वरूप वुद्धिशब्दबाच्य भूतस्क्ष्म है, उस वुद्धिसे स्क्ष्म और महान् है सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला हिरण्यगर्भ-तत्त्व महान् आत्मा (महत्तत्त्वः), इस महत्तसे सक्ष्मतर प्रत्यगात्मस्वरूप और सबसे महान् अव्यक्त (मूल प्रकृति) है, इस अव्यक्त- की अपेशा समत्त कारणोंका कारण श्रीद्र प्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष स्क्ष्मतर और महान् है। इस चिद्धनसात्र वस्तुसे भिन्न और कुछ भो नहा है, इस लेथे यही स्क्ष्मत्व, महत्त्व और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठकी स्थिति या पर्यवसान है और यही उत्तर श्रीद श्रीद है।

### एष सर्वेषु सृतेषु गूहोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वरयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्षमदर्शिभिः ॥ १२ ॥

एषः आत्मा=यह सबका आत्मरूप परमपुरुप, सर्वेषु भूतेषु=समन्त प्राणियोमें रहता हुआ भी, गूढः=मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण, न प्रकाशते=सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, तु सूहमदिशिभः=केवल सूष्टमतत्त्वोको समझनेवाले पुरुषोंद्वारा ही, सूहमया अग्रया बुद्धवा=अति सूहम तीक्षण बुद्धिसे, हृद्यते=देखा जाता ह ॥ १२ ॥

च्याख्या—ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् सबके अन्तर्यामी हैं, अतः सब प्राणियोके हृदयम विराजमान है, परतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं, इस कारण उनके जाननेमे नहीं आते । जिन्होंने भगवान्का आश्रय लेकर अपनी बुद्रिको तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान्की दयासे सूर्मबुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हे ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—विवेक्जीक मनुष्यको भगवान्के अरण होक्र किस प्रकार भगवान्की प्राप्तिक लिये सापन करना चाहिये १—इस जिज्ञासागर कहते हैं—

#### यच्छेद्वाड्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेच्ज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मिन महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मिन ॥१३॥

प्राह्म:=बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि; वाक्=(पहले) वाक् आदि (समस्त इन्द्रियों) को, मनस्नी=मनमें, यच्छेत्= निरुद्ध करे, तत्=उस मनको, ज्ञाने आत्मिनि=ज्ञानखरूप बुद्धिमें, यच्छेत्=िनलीन करे, ज्ञानम्=ज्ञानखरूप बुद्धिको; महति आत्मिनि=महान् आत्मोमे, नियच्छेत्=िनलीन करे (और), तन्=उसको, शान्ते आत्मिनि=ज्ञान्तखरूप परमपुरुष परमात्मामे यच्छेत्=िनलीन करे ॥ १३॥

व्याख्या—बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक् आदि इन्द्रियोको यात्रा निप्योसे इटाकर मनमें विलीन कर दे अर्थात् इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी किया न हो—मनमें विपयोकी स्फरणा न रहे। जब यह साधन मलीमॉित होने लगे, तब मनको ज्ञानस्वरूप बुद्धिमे विलीन कर दे अर्थात् एकमात्र विज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी चृत्तिके सिवा मनकी भिन सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे। जब यहाँतक इट अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूप बुद्धिको भी जीवात्माके ग्रुद्ध स्वरूपमें विलीन कर दे। अर्थात् ऐसी स्थितिमें स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत्त्वके सिवा—अपनेसे भिन्न किसी भी वस्तुनी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात् अपने-आपको भी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप एरब्रह्म पुरुषोत्तममे निलीन कर दे ॥ १३॥

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रमारमाके खरूपका वर्णन, तथा उसनी प्राप्तिका महत्त्व और सावन वनलाकर अब शुति मनुष्योंको सावधान करती हुई कहती है—

#### उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानियोधत । क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गं पथरतत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥

#### • इसका यह अर्थ भी किया गया है-

विवेकी पुरुष वाक्-इन्द्रियका मनमें उपसहार करें, यहाँ वाक् शन्द उपलक्षणमात्र है, तात्पर्य यह है कि समस्त इन्द्रियोंको मनके अपीन करे, उस मनको शान शन्दवाच्य बुद्धिरूप आत्मामें सयत करे, उस बुद्धिको हिरण्यगर्मको उपाधिस्वरूप महत्तत्वमें लीन करे और महत्त्वको भी शान्त (निष्क्रिय) आत्मामें निरोध करे।

<sup>(</sup>२) इन्द्रियोंकी अधिष्ठात्री देवता सोम, कुबेर, स्र्सं, वरुण, अश्विनी, अप्ति, इन्द्र, जयन्त, यम और दक्षकी अपेक्षा अर्थ (विषयों )के अधिष्ठात्री देवता सौपणीं, वारुणी और गन्धकी उमा (शब्द-स्पर्शकी अधिष्ठात्री सौपणीं, रूप-रसकी वारुणी और गन्धकी उमा हैं) श्रेष्ठ हैं, इनसे मनके अधिष्ठात्री देवता रुद्ध, वीन्द्र(पश्चिराज गरुड़) और श्रेष्ठ हैं, मनके देवताओं से बुद्धिको अधिग्रात्री देवता सरस्वती शेष्ठ हैं, सरस्वतीसे महत्त्तत्वके अधिष्ठात्री देवता अद्या श्रेष्ठ हैं, अद्यासे अन्यक्तको अधिष्ठात्री देवता श्री या रमा श्रेष्ठ हैं और उनसे श्रेष्ठ पुरुपशन्दवाच्य विष्णु हैं। वे परिपूर्ण हैं, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे हो १

उत्तिष्ठत=( हे मनुष्यो ।) उठो, जाग्रत=जागो (सावधान हो जाओ और), वरान्=श्रेष्ठ महापुरुषोंके, प्राप्य=पास जाकर ( उनके द्वारा ), निवोधत=उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लो ( क्योंकि ); कवयः=त्रिकालग्र ज्ञानीजन, तत् पथः= उस तत्त्वज्ञानके मार्गको, श्रुरस्य=छूरेकी, निश्चिता दुरत्यया=तीक्ष्ण एव दुस्तर, धारा ( इव )=धारके सहस्र, दुर्गम्= दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ), वदन्ति=यतलाते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे मनुष्यो । तुम जन्म जन्मान्तरसे अज्ञानिद्रामें सो रहे हो । अब तुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिला है । इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमादमें मत खोओ । जीव सावधान हो जाओ । श्रेष्ठ महापुरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ लो । परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूपका ज्ञान, उसकी प्राप्तिका मार्ग महापुरुपोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके विना वैसा ही दुस्तर है, जिस प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुप ही बता सकते हैं, जो स्वय इमे पार कर चुके हैं ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—प्रक्षप्राप्तिका मार्ग इतना दुस्तर क्यों है ?—इस जिज्ञासार परमात्माके खरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने-का फल बतराते हैं—

अशब्दमस्पर्शमरूपभव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच ै यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ १५ ॥

यत्=जो, अदाष्ट्रम्=गन्दरित, अस्पर्शम्=स्पर्शरित, अस्पम्=स्परित, अस्पम्=स्परित, च=और, अगन्धवत्=विना गन्धवाला है, तथा=तथा (जो), अन्ययम्=अविनागी, नित्यम्=नित्य, अनादि=अनादि, अनन्तम्=अनन्त (असीम); महतः परम्=महान् आत्मासे श्रेष्ठ (एव); ध्रुवम्=सर्वेया सत्य तत्त्व है, तत्=उस परमात्माको, निचाय्य=जानकर (मनुष्य); मृत्युमुखात्=मृत्युके मुखसे, प्रमुच्यते=सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सासारिक विपयोंको ब्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे नित्य, अनादि और असीम हैं। जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं। उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है । १५॥

सम्बन्ध-यहाँनक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आख्यानके श्रवण और वर्णनका माहात्म्य बतलाते हैं-

#### नाचिकेतम्रपाख्यानं मृत्युप्रोक्तः सनातनम् । उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥

मेचावी=बुद्धिमान् मनुष्य, मृत्युप्रोक्तम्=यमराजके द्वारा कहे हुए, नाचिकेतम्=निवकेताके; सनातनम्= ( इस ) सनातन, उपाख्यानम्=उपाख्यानका, उक्त्वा=वर्णन करके, च=और; श्रुत्वा=अवण करके, ब्रह्मलोके=ब्रह्मलोकमें; महीयते=महिमान्वित होता है ( प्रतिद्वित होता है ) ॥ १६ ॥

व्याख्या—यह जो इस अध्यायमें निचकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है, यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है । इसका वर्णन करनेवाला और श्रवण करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठावाला होता है ॥ १६ ॥

> य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंसदि । प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥

पक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ किया है—

जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अन्यय, अरस, नित्य और अगन्य है, जो अनादि, अनन्त, महत्तत्त्वसे भी विरुश्नण और कूटस्य नित्य है, उस ब्रह्म आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है।

यः=जो मनुष्य, प्रयतः=सर्वथा शुद्ध होकर, इमम्=इस परमम् गुह्मम्=सरम गुह्य रहस्यमय प्रसङ्गको, व्रह्मसंस्तिद्=त्राह्मणोंकी समामे, श्रावयेत्=सुनाता है, वा=अथवा, श्राद्धकाले=आइकालमे, श्रावयेत्=( भोजन करने-वालोको ) सुनाता है, तत्=( उसका ) वह अत्रण करानाका कर्म, श्रानन्त्याय कहपते=त्रनन्त होनेमं ( अविनाशी फल देनेमे ) समर्थ होता है, तत् श्रानन्त्याय कहपते इति=तह अनन्त होनेमं मप्तर्थ होता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानतापूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसङ्गको तत्विविचनपूर्वक भगवत्येमी शुद्धबुद्धि ब्राह्मणोंकी समामे सुनाता है अथवा श्राद्धकालमे भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंको मुनाता है उसका वह वर्णनरूप कर्म अनन्त फल देनेवाला होता है। अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुवारा क्हक इस मिद्रान्तकी निश्चिनता और अध्यायकी समाप्तिका लक्ष्य कराया गया है।। १७॥

्॥ तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥



### द्वितीय अध्याय

#### प्रथम वछी

सम्बन्ध—तृतीय बर्छामें यह बताराया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियांमें वर्तमान हैं, परतु सबको दीखते नहीं। कोई विरक्ता ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा देख सकता है। इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमें हैं तो उन्हें समी कोग अपनी बुद्धिक्प नेत्रोंद्वाग क्यों नहीं देख केते १ कोई विरक्ता ही क्यों देखता है १ इसपर कहते हैं—

पराश्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तसात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ १ ॥

खयंभूः=स्वय प्रकट होनेवाले परमेश्वरने, खानि=समस्त इन्द्रियोंको, पराश्चि=वाहरकी ओर जानेवाली ही, व्यतृणत्=बनाया है, तस्मात्=इसिलये (मनुप्य इन्द्रियोंके द्वारा प्राय), पराङ्=बाहरकी वस्तुओको ही, पर्यति= देखता है, अन्तरात्मन्=अन्तरात्माको, न=नहीं, कश्चित्=िकसी भाग्यशाली, धीरः=बुद्धिमान् मनुष्यने ही, अमृतत्वम्= } अमर पदको, इच्छन्=पानेकी इच्छा करके, आवृत्तचश्चः=चक्षु आदि इन्द्रियोंको वाह्य विपयोंकी ओरमे लौटाकर, प्रत्यगात्मानम्=अन्तरात्माको, ऐक्षत्=देखा है ॥ १॥

व्याख्या—शब्द-स्पर्श रूप-रस गन्ध—इन्द्रियोंके ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं। इनका यथार्थ जान करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई है। क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विपयके स्वरूप और गुणको ही जान सकता , है और न उसका यथायोग्य त्याग एव ग्रहण करके मगवान्के इन्द्रिय निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन ग्रुम कर्मोंका सम्पादन ही कर सकता है। इन्द्रिय निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा स्वास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विश्रुद्ध विपयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन विताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलिये स्वयंभू मगवान्ने इन्द्रियोंका मुख बाहरकी ओर बनाया, परतु विवेकके अभावसे अधिकाश मनुष्य इस बातको नहीं जानते और विषयासिक्त-वश उनमत्तकी मांति आपातरमणीय परतु परिणाममें मगवान्से इटाकर दुःखशोकमय नरकोंमे पहुँचानेवाले अग्रद्ध विषय-भोगोंमे ही रचे-पचे रहते है। वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं। कोई विरला ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा होता है जो सत्यंग, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अग्रद्ध विपयभोगोंकी परिणामदुःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंको बाह्य विपयोंसे लौटाकर, उन्हे भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें लगाकर, अन्तरात्माको—अन्तर्यामी परमात्माको देखना है ॥ १॥ १॥

पराचः कामानज्ञयन्ति वालास्ते मृत्योर्थन्ति विततस्य पाश्चम् । अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥

(ये) वालाः=(परत् ) जो मूर्ख, पराचः=बाह्य, कामान्=भोगोंका, अनुयन्ति=अनुसरण करते हैं (उन्हींमें रचे-पचे रहते हें), ते=बे, विततस्य=सर्वत्र फैले हुए, मृत्योः=मृत्युके, पाशम्=बन्धनमें, यन्ति=पइते हैं, अथ=िकंतु, धीराः=बुद्धिमान् मनुष्य, ध्रुवम्=िनत्य, अमृतत्वम्=अमरपदको, विदित्वा=विवेकद्वारा जानकर, इह=इस जगत्में, अधुवेपु=अनित्य भोगोंमेंसे किसीको (भी), न प्रार्थयन्ते=नहीं चाहते अर्थात् उनमें आसक नहीं होते ॥ २॥

# एक महानुभावने ऐसा अर्थ किया है-

स्वयम्भू भगवान् ने छुपा करके ( उस भक्तके ) बाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाहको रोक दिया—भीतरकी ओर मीइ दिया। अतएव वह पुरुप वाहरकी वस्तुओंको नहीं देखता, अन्तरात्माको देखता है। अमृतत्वकी इच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वमाव सत ही भगवत्क्षपासे इस प्रकार विहिर्विषयोंसे चक्क आदि इन्द्रियोंको मोइकर अन्तर्यामी परमात्माको देखता है।

व्याख्या—जो वाह्य (भगवद्-विमुख) विषयोकी चमक दमक और आपातरमणीयताको देखकर उनमे आसक हुए रहते हैं और उनके पाने तथा मोगनेमें ही दुर्नम एव अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालन्यापी मृत्युके पाश्चमें वॅघ जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनिगोंमें जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते रहते हैं; परतु जो बुद्धिमान् हैं वे इस विषयपर गहराईसे यों विचार करते हैं कि 'ये इन्द्रिगोंके मोग तो जीवको दूसरी योनियामें भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विपयोग्योग कभी नहीं हो सकता। उन प्रकार विचार करनेपर जब यह बात उनकी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप निन्य परग्रह परमात्माकी प्राप्ति करना है और वह इसी शरीरमें प्राप्त की जा सकती है, तब वे सर्वतोभावसे उसीकी ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशकील जगत्मे क्षणमङ्कर भोगोंको प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं करते; इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें लग जाते हैं॥ २॥

#### येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा श्र्य मैथुनान् । एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत् ॥ ३ ॥

येन=जिसके अनुग्रहसे मनुष्य, शब्दान्=शब्दोको, स्पर्शान्=स्पर्शोको, रूपम्=रूप-समुदायको, रसम्=रस-समुदायको, च=और, मैथुनान्=श्री-प्रसग आदिके सुखोको, विज्ञानाति=अनुभव करता है (और); एतेन एव=इसीके अनुग्रहसे यह भी जानता है कि, अत्र किम्=यहाँ क्या, परिशिष्यते=शेप रह जाता है, एतत् वै=यह ही है, तत्=वह परमात्मा (जिसके विपयमें तुमने पूछा था।)॥३॥

व्याख्या—शन्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धात्मक सन प्रकारके निपयों ना और स्ती-सहवासादिसे होनेवाले मुखों ना मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई जानशक्तिके द्वारा अनुमन करता है, उन्हों नी दी हुई अक्तिसे इनकी क्षणमङ्कुरतानो देराकर नह यह भी समझ सकता है कि इन सबमेंसे ऐसी कौन वस्तु है, जो यहाँ शेप रहेगी ! निचार करनेपर यही समझमें आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलनेवाले होनेसे निनाशशील है। इन सबके परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अत. हे निचकेता! तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत्त्र यही है जो सबका शेगी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३॥

#### खमान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । महान्तं विभ्रमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥

स्वप्तान्तम् च=स्वप्रके दृश्यो और, जागरितान्तम्=जावत्-अवस्थाके दृश्योः उभी=इन दोनोको (मनुष्य); येत= निससे; अनुपद्यित=वार-वार देखता है, [तम्=उस, ] महान्तम्=धर्वश्रेष्ठः; विभुम्=धर्वश्रेष्ठः, आत्मानम्=सवके आत्माको, मत्वा=जानकरः; घीरः=बुद्धिमान् मनुष्यः न शोचिति=शोक नहीं करता ॥ ४॥

व्याख्या—जिस परमात्माके द्वारा यह जीवातमा स्वप्नमें और जाग्रत्में होनेवाली समस्त घटनाओका वारवार अनुभव करता रहता है, इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परव्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कुपासे ही इस जीवको उस (परमात्मा) की विज्ञानशक्तिका एक अश प्राप्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान् सदा-सर्वदा सबंच न्याप्त परव्रह्म परमात्माको जानकर घीर पुरुष कमी, किसी भी कारणसे, किश्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता का ४॥ ४॥

<sup>🔹</sup> कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रका निम्नलिखित मावार्थ माना है—

१——जिम आत्माके द्वारा स्वम तथा जाग्रत् अवस्थाके अन्तर्गत दीखनेवाले पदार्थोको मनुष्य देखना है, उस महान् और विभु आत्माको जानकर कर्यात् वह 'परमात्मा में ही हूँ' ऐसा आत्मभावसे साक्षात् अनुभव कर वृद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता।

<sup>&</sup>gt;—निद्राके मन्त और जानदवस्थाके बन्तमें मर्थां वनिदसे जागनेपर और सोनेसे पहछे जो उस महान् सर्वेन्यापी परमात्मामें मन लगाकर उसीको देखता है—उसीकी स्तुति-उपासना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोड़ उसीके अनन्य आश्रित हो रहता है, उस बुद्धिमान् पुरुषको कोई शोक नहीं होता।

#### य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्। ईशानं भृतभव्यस्य न ततो विज्रगुप्सते। एतद्वै तत्।। ५।।

यः=जो मनुष्यः मध्वदम्=कर्मफलदाता, जीवम् \*=सवको जीवन प्रदान करनेवालेः (तथा) भूतभव्यस्य=भूतः, वर्तमान और भविष्यका, ईशानम्=शासन करनेवालेः इमम्=इसः, आत्मानम्=परमात्माकोः, अन्तिकात् वेद=(अपने) समीप जानता है, ततः (सः)=उसके वाद वहः, न विजुगुप्सते=(कभी) किसीकी निन्दा नहीं करताः एतत् वै=यह ही (है); तत्=वह (परमात्माः, जिसके विषयमे तुमने पूछा था)॥ ५॥

व्याख्या—जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम जीवन और उन्हें उनके कर्मोंका फल सुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत्का एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ लेता है कि 'वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप—मेरे हृदयमें ही स्थित है,' और इससे स्वामाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सबके हृदयमें स्थित है, वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूपको कभी नहीं भूल सकता। इसलिये वह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता या किसीसे भी घृणा नहीं करता। निचकेता! तुमने जिस ब्रह्मके विपयमें पूछा था, वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है † ॥ ५॥

सम्बन्ध—अव यह बतलाते हैं कि ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः जो कुछ मी है, सब उन्हींका रूपविशेष है। उनसे मिन्न यहाँ कुछ मी नहीं है, क्योंकि इस सम्पूर्ण जगत्के अमिन्ननिमित्तोपादान कारण पकमात्र परमेश्वर ही हैं, वे पक ही अनेक रूपोंमें स्थित हैं।

#### यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । गुहां प्रविक्य तिष्टन्तं यो भूतेभिर्व्यपक्यत ।। एतद्वै तत् ।। ६ ।।

यः=जो, सद्गयः=जलसे, पूर्वम्=पहले; अजायत=हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था, [तम्=उस,] पूर्वम्=स्वसे पहले, तपसः जातम्=तपसे उत्पन्न, गुहाम् प्रविश्य=हृदय-गुफामें प्रवेश करके, भूतेभिः (सह)=जीवात्माओंके साथ, तिष्ठन्तम्=स्थित रहनेवाले परमेश्वरको, यः=जो पुरुष, व्यपश्यत=देखता है (वही ठीक देखता है), एतत् वै=यह ही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा था) ॥ ६॥

व्याख्या—जो जलसे उपलक्षित पॉर्चों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मांके रूपमें प्रकट हुए थे, उन अपने ही सङ्कृत्यरूप तपसे प्रकट होनेवाले और सब जीवोंके द्वृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो इस प्रकार जानता है कि 'सबके द्वृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत् उन्हींकी महिमाका प्रकाश करता है, वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके द्वृदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं॥ ६॥

सम्बन्ध--- उन्हीं परब्रह्मका अव अदितिदेवीके रूपसे वर्णन करते हैं--

#### या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । गुहां प्रविक्य तिष्ठन्तीं या भृतेभिर्व्यंजायत ॥ एतद्वै तत् ॥ ७ ॥

<sup>\*</sup> यहाँ 'जीव' शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमानका शासक जीव नहीं हो सकता। और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं ( देखिये ब्रह्मसूत्र १। ३। २४ का शाह्वरमाष्य )।

<sup>†</sup> कुछ विद्वानोंने इसका यह अर्थ किया है-

१—जो पुरुष कर्मफलमोक्ता और प्राणधारक इस जीवात्माको अपने समीप भूत और भविष्यका (त्रिकालका) ईश्वर समझता है, वह फिर किसी भयसे अपनेको छिपाकर नहीं रखता। (एक महासत्ताका शान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दूसरेकी सत्ता माननेसे ही भय होता है।)

२--- जो मनुष्य मधु अर्थात् आनन्दके उपमोक्ता, भूत और भविष्यके शासक, जीवके नित्य समीप रहनेवाले, जीवके जीवन परमात्माको जान लेता है, वह फिर किसीसे मय नहीं करता ।

या=जो, देवतामयी=देवतामयी; अदितिः=अदिति, प्राणेन=प्राणोंके सहित; संभवति=उत्पन्न होती है; या=जो; भूतेिमः=प्राणियोंके सहित, स्यजायत=उत्पन्न हुई है, (तथा जो) गुहाम्=हृदयरूपी गुफामे; प्रविदय=प्रवेश करके; तिष्ठन्तीम्=वर्हा रहती है, (उसे जो पुरुष देखता है, वही यथार्थ देखता है, ) एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥ ७॥

व्याख्या—जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले पहल उस परब्रह्म से सब जगत्की जीवनी-राक्तिके सिहत उत्पन्न होती है, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियों को बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदयरूपी गुहामें प्रविष्ट होकर वहीं रहनेवाली वह भगवती—भगवान्की अचिन्त्यमहाशक्ति भगवान्से सर्वथा अभिन्न है, भगवान् और उनकी शक्तिमें कोई भेद नहीं है, भगवान् ही शक्तिरूपसे सबके हृदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता । वही ये ब्रह्म हैं, जिनके विषयमें द्वमने पूछा था।

अथवा—जननीरूपमें समस्त देवताओंका खुजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त मोगसमूहका अदन—मक्षण करनेवाली होनेसे मी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्मरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती हैं और समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी हृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं। स्वय परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते हैं। यही वह ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें निचकेता! तुमने पूछा था।। ७।।

#### अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः । दिवे दिव ईट्यो जागृवद्भिईविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः ॥ एतद्दै तत् ॥ ८॥

(यः)=जो, जातवेदाः=धर्वज्ञ; अग्निः=अग्निदेवता, गर्मिणीभिः=गर्मिणी स्त्रियोद्वारा; सुभृतः=उपयुक्त अन्नपानादिके द्वारा मलीमाँति परिपृष्ट हुआ, गर्भः=गर्भकी, इव=भाँति, अरण्योः=दो अरणियोमें; निहितः=सुरक्षित है-छिपा है (तथा जो), जागृवद्गिः=धावधान (और), हविष्मद्भिः=हवन करनेयोग्य सामग्रियोंसे (युक्त); मनुष्येभिः=मनुष्योद्वारा, दिवे दिवे=प्रतिदिन, ईड्य.=स्तुति करनेयोग्य (है), एतत् वै=यही है; तत्=बह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)।।८॥

व्याख्या—िवस प्रकार गर्मिणी स्त्रीके द्वारा ग्रुद्ध अन्न-पानादिसे परिपृष्ट होकर वालक गर्ममें छिपा रहता है और अद्धा, प्रीति एव प्रस्वकालीन क्लेशरूप मन्यनके द्वारा समयपर प्रकट होता है, उसी प्रकार अधर और उत्तर अरिण (ऊपर-नीचेके काष्ट्रखण्ड) के अदर अग्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमादरित होकर एकाग्रता, श्रद्धा तथा प्रीतिके साथ स्त्रुति करते हुए अरिण-मन्यनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं। तदनन्तर आज्यादि विविध हवनसामग्रियोंके द्वारा इन्हें सन्तुष्ट करते हैं। ये अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। निचकेता! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं॥८॥

### यतश्रोदेति सर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्वै तत् ॥ ९ ॥

यतः=जहाँचे, सूर्यः=सूर्यदेवः; उदेति=उदय होते हैं, च=औरः; यन्न=जहाँ; अस्तम् च=अस्तमावको मीः गच्छिति=प्राप्त होते हैं, सर्वें=समी, देवाः=देवता, तम्=उसीमें, अर्पिताः=समर्पित हैं। तत् उ=उस परमेश्वरकोः; कश्चन=कोई (कभी भी), न अत्येति=नहीं लॉघ सकताः; पतत् वै=यही है, तत्=वह (परमात्माः, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥९॥

व्याख्या—जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमामें ही यह स्वेदेवताकी उदय-अस्तलीला नियमपूर्वक चलती है, उन परब्रह्ममें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं—सव उन्होंने उहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि-अन्त-आश्रयस्थल परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका उछड्डन कर सके। सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्होंके अनुशासनमें रहते हैं। कोई भी उनकी महिमाका पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं॥ ९॥

#### यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥

यत् इह=जो परवस यहाँ (है); तत् एव अमुत्र=त्रही वहाँ (परलोकमें मी है); यत् अमुत्र=जो वहाँ (है); तत् अनु इह=त्रही यहाँ (हे लोकमें) भी है; सः मृत्योः=त्रह मनुष्य मृत्युसे; मृत्युम्=मृत्युको (अर्थात् वारंवार जन्म-मरणको); आमोति=प्राप्त होता है; यः=जो, इह=हस जगत्में; नाना इव=(उस परमात्माको) अनेककी माति, पर्यति=देखता है।।१०॥

व्या ख्या—जो सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परब्रह्म पुरुपोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोकमें हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात् देव-गन्धवादि विभिन्न अनन्त लोकोंमे मी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वही यहाँ मी हैं। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं। जो उन एक ही परब्रह्मको लीला नाना नामों और रूपोंमें प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वकी कत्यना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं खूटता। अतः दृढरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोंमें प्रकट हैं और यह सारा जगत् वाहर-मीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है। १०।।

#### मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन। मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति॥११॥

प्व=( ग्रुद्ध ) मनसे ही; इदम् आप्तव्यम्=यह परमात्मतत्त्व प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह=इस जगत्में ( एक परमात्मासे अतिरिक्त ); नाना=नाना ( मित्र-मित्र भाव ), किंचन=कुछ भी, न अस्ति=नहीं है, ( इसिलेये ) यः इह= जो इस जगत्में; नाना इच=नानाकी मॉति, पर्यित=देखता है; सः=वह मनुष्य, मृत्योः=मृत्युसे, मृत्युम् गच्छिति=मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् वार-वार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥

व्याक्या—परमात्माका परमतत्त्व ग्रुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत्में एकमात्र पूर्णब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे मिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नताकी झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् वार-बार जन्मता-मरता रहता है।। ११।।

#### अङ्ग्रष्टमात्रः पुरुषो मध्य आन्मनि तिष्ठति । ईश्वानो भूतमन्यस्य न ततो विज्ञगुप्सते ॥ एतद्वैतत् ॥१२॥

अहुष्टमात्रः=अङ्गुष्टमात्र (परिमाणवाला); पुरुषः=परम पुरुष (परमातमा), आतमिन मध्ये=शरीरके मन्यमाग-हृदयाकाश्चमें; तिष्ठति=स्थित है; भृतभव्यस्य=जो कि भृत, (वर्तमान) और भविष्यका; ईशानः=शासन करनेवाला (है); ततः=उसे जान लेनेके बाद (वह); न विजुगुण्सते=िकसीकी भी निन्दा नहीं करता, एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमातमा, जिसके विषयमें तुमने पूला था)॥ १२॥

—यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानमावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि दृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल-सूक्ष्म आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्पन्न हैं। धुद्र चींटीके दृदयदेशमें वे चींटीके दृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके दृदयमें उसके दृदय-परिमाणवाले वनकर विराजित हैं। मनुष्यका दृदय अङ्गुष्ठ-परिमाणका है, और मानवशरीर ही परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्यका दृदय ही परब्रह्म परमेश्वरकी उपलिधका स्थान समझा जाता है। इसलिये यहाँ मनुष्यके दृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वरको अपने दृदयमें स्थित देखनेवाला स्थामाविक ही यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके दृदयमें स्थित हैं, अत्ययव वह फिर किसीकी निन्दा नहीं करता अथवा किसीसे घृणा नहीं करता। विवेकता। यही वह ब्रह्म हैं, जिनके विषयमें तुमने पृष्ठा था।। १२॥

अङ्ग्रष्टमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः। ईश्वानो भूतमञ्यस्य स एवाद्य स उ श्वः॥ एतद्वै तत् ॥१३॥ अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; पुरुषः=गरमपुरुष परमात्मा; अधूमकः=धूमरहित, ज्योतिः इव=ज्योतिकी माँति है; भूतमन्यस्य=भूत, (वर्तमान और) मविष्यपर; ईशानः=शासन करनेवाला; सः एव अद्य=त्रह परमात्मा ही आज है; उ=और; सः (एव) श्वः=वही कल भी है (अर्थात् वह नित्य, सनातन है), एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १३॥

व्याख्या—मनुष्यकी हृदय-गुफामें स्थित ये अङ्ग्रहमात्र पुरुप भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य, अग्निकी मॉित उच्ण प्रकाशवाले नहीं; परतु दिन्य, निर्मल और शान्त प्रकाशस्वरूप स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मी धूमरूप दोप होता है; ये धूमरहित—दोपरहित, सर्वथा विशुद्ध है। अन्य ज्योतियों घटती-बढती हैं और समयपर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं, वैसे ही कल भी हैं। इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो घटते-बढते हैं और न कभी मिटते ही हैं। निचकता। ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १३॥

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं धर्मान् पृथक्पभ्यंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥

यथा=जिस प्रकार, दुर्गे=ऊँचे शिखरपर, वृष्टम्=बरसा हुआ; उत्कम्=जल; पर्वतेपु=पहाइके नाना स्थलोंमं; विधावित=बारों ओर चला जाता है; एवम्=उसी प्रकार; धर्मान्=भिन्न-भिन्न धर्मों (स्वभावों) से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदिको, पृथक्=परमात्मासे पृथक्, पञ्चन्=देखकर (उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान् एव=उन्हिंकि; अनुविधावित=पीछे दौडता रहता है (उन्हींके ग्रुमाग्रुम लोकोंमे और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता है )॥१४॥

ट्याख्या—वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊवड़-खाबड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विमिन्न वर्ण, आकार और गन्धको घारण करके पर्वतमें चारों ओर विरार जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मां प्रमृत्त विमिन्न खमाववाले देव असुर मनुष्यादिकों जो परमात्मां पृथक मानता है और पृथक मानकर ही उनका सेवन करता है, उसे भी विखरे हुए जलकी मॉति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकों एव नाना प्रकारकी योनियों- में भटकना पड़ता है, वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥

#### यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति। एवं ग्रुनेविजानत आत्मा मवति गौतम।।१५॥

यथा=( परतु ) जिस प्रकार; शुद्धे ( उदके )=निर्मल जलमें; आसिक्तम्=( मेघोंद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ; शुद्धम्=निर्मल, उदकम्=जल; ताद्वक् एव=वैसा ही, भवति=हो जाता है; एवम्=उसी प्रकार; गौतम=हे गौतमवशी निचक्ता; विजानतः=( एकमात्र परव्रहा पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले; मुनेः=मुनिका ( अर्थात् ससारसे उपरत हुए महापुरुषका ), आत्मा=आत्मा, भवति=(ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५॥

व्याख्या—परत वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं विखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमवशीय निचिकता! जो इस बातको मलीमाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परब्रह्म पुरुपोत्तम ही है, उस मननशील—ससारके बाहरी खल्पने उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावको प्राप्त हो जाता है।। १५।।

## प्रथम बङ्घी समाप्त ॥ १ ॥ (४)

<sup>#</sup> यहाँ 'अङ्गुष्ठमात्र' शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं। प्रात स्मरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है— 'प्परमात्मेवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमित पुरुषो भवितुमहित। कसात १ शब्दात्—'ईशानो भूतमव्यस्य' इति। न द्यन्य परमेश्वराद् भूतमव्यस्य निरङ्क् श-मीशिता।'' अर्थात् यहाँ अङ्गुष्ठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। कैसे जाना १ 'ईशानो' आदि श्रुतिसे। भूत और भव्यका निरङ्क् श नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता। (देखिये ब्रह्मसूत्र १। ३। २४ का शाङ्करमाष्य)

#### द्वितीय वछी

#### पुरमेकादशद्वारमजस्यावकचेतसः । अनुष्ठाय न शोचित विद्यक्तश्च विद्युच्यते।। एतद्वै तत् ।। १ ।।

अवकचेतसः=सरल, विद्युद्ध ज्ञानस्वरूप, अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका; एकाद्शद्वारम्=ग्यारह द्वारोंवाला (मनुष्य-शरीररूप), पुरम्=पुर (नगर), (अस्ति)=है (इसके रहते हुए ही), अनुष्ठाय=(परमेश्वरका ध्यान आदि) साधन करके; न शोच्चित=(मनुष्य) कभी शोक नहीं करता; च=अपि तु, विमुक्तः=जीवन्मुक्त होकर; विमुच्यते=(मरनेके बाद) विदेहमुक्त हो जाता है; एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १॥

व्याख्या—यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो ऑख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्त्र, नामि, गुदा और शिश्र—इन ग्यारह द्वारोवाला है । यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र सममावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके द्वदय-प्रासादमें राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं । इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही—जीते-जी जो मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान् स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; वह शोकके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवनमुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात् विदेहमुक्त हो जाता है—परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह हैं, जिनके सम्बन्धमें द्वमने पूछा था ॥ १ ॥

सम्बन्ध-अव उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-

#### ह<सः श्रुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिपद्तिथिर्दुरोणसत्। नृपद्वरसद्दतसद्वचोमसद्ब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्।। २।।

शुचिपत्=जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हंसः=खयप्रकाश पुरुपोत्तम है (वही ); अन्तरिक्षसत्=अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला; चसुः=वसु है, दुरोणसत्=धरोंमें उपस्थित होनेवाला; अतिथिः=अतिथि है (और ), वेदिषत् होता=यज्ञकी वेदीपर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाला 'होता' है (तथा); नृषत्=समस्य मनुष्योंमें रहनेवाला, चरसत्=मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला, ऋतसत्=सत्यमें रहनेवाला और; ब्योमसत्=आकाशमें रहनेवाला (है तथा); अब्जाः=जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला, गोजाः=पृथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, ः= सत्कमोंमें प्रकट होनेवाला (और); अद्भिजाः=पर्वतोंमे नानारूपसे प्रकट होनेवाला (है ), बृहत् ऋतम्=स्वसे बढ़ा परम सत्य है ॥ २ ॥

व्याख्या—जो प्राकृतिक गुणींसे सर्वथा अतीत दिव्य विद्युद्ध परमधाममें विराजित स्वयमकाद्य परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वहीं अन्तरिक्षमें विचरनेवाळे वसु नामक देवता हैं, वहीं अतिथिक रूपमें गृहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं, वहीं यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाळे होते हैं, वहीं समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वहीं जळोंने मत्स्य, शङ्क, द्युक्ति आदिके रूपमें प्रकट होते हैं, पृथिवीमे वृक्ष, अङ्कुर, अन्न, ओषि आदिके रूपमें, यज्ञादि सत्कर्मोंमें नाना प्रकारके यज्ञफळादिके रूपमें और पर्वतींमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियोंसे सभीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान् और परम सत्य तत्त्व हैं ॥२॥

कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं—

१—जो सर्वथा दोपहीन सर्वसाररूप 'इस' हैं ( ह चासी—दोपहीनक्षासी, सक्ष साररूपक्ष इति इस ), विशुद्ध (वायु ) में स्थित शुचिपद् हैं, अन्तिरिक्षमें स्थित सर्वोपिर सुखस्करूप वस्र ( व=वर, सु+सुख, यस्य स वस्रु ) हैं, समस्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता हैं, सबके द्वारा सम्मान्य वेद्य वेदिषत् हैं, वरोमें अतिथि हैं या महान् एश्यर्यस्करूप ( अति—महान्, थ—सम्पत्ति-ऐश्वर्थं ) हैं, सोमरूपसे कल्शमें स्थित दुरोणसत् हैं, जो मनुष्योंमें हैं, उनसे श्रेष्ठ देवताओंमें हैं, वेदोमें श्रक्त या सत्यरूप हैं, महान् प्रकृतिमें या श्रीमें हैं, जलसे उत्पन्न

अडु प्रमात्रः=अडुष्ठमात्र परिमाणवाला, पुरुषः=परमपुरुष परमातमा, अधूमकः=धूमरिहतः ज्योतिः रव=ज्योतिकी माँति है; भूतभव्यस्य=भूत, (वर्तमान और) भविष्यपरः ईशानः=शासन करनेवालाः सः एव अद्य=वह परमातमा ही आज है; उ=और, सः (एव) श्वः=वही कल भी है (अर्थात् वह नित्य, सनातन है), एतत् चे=यही है; तत्=वह (परमातमा, जिसके विषयमें दुमने पूछा था) ॥ १३॥

व्याख्या—मनुष्यकी दृदय-गुफामें स्थित ये अझुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय है। सूर्य, अग्निमी भाँति उष्ण प्रमाशवाले नहीं, परतु दिव्य, निर्मल और शान्त प्रमाशस्वरूप स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय है। सूर्य, अग्निमी भाँति उष्ण प्रमाशवाले नहीं, परतु दिव्य, निर्मल और शान्त प्रमाशस्वरूप हैं। लौकिम ज्योतिर्मों धूम्ररूप दोप होता है, ये धूम्ररहित—दोपरहित, सर्वथा विशुद्ध है। अन्य ज्योतिर्मों घटती-वढती हैं और समयपर बुझ जाती हैं, परतु ये जैसे आज हैं, वैसे ही कल मी हैं। इनमी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो घटती-वढते हैं और न कभी मिटते ही हैं। निचकेता। ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था। १३॥

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं धर्मान् पृथक्पक्यंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥

यथा=जिस प्रकार, दुर्गे=ऊँचे शिखरपर; वृष्टम्=त्ररसा हुआ; उदकम्=जल; पर्वतेषु=पहाइके नाना स्थलोंमं; विधावित=चारों ओर चला जाता है, एवम्=उसी प्रकार; धर्मान्=भिन्न-भिन्न धर्मों (स्वभावों) से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदिको, पृथक्=परमात्मासे पृथक्, पश्यन्=देखकर (उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान् एव=उन्हींके; अनुविधावित=भीछे दौड़ता रहता है (उन्हींके शुभाशुम लोकोंमें और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता है )॥१४॥

ब्याख्या—वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतक्षी ऊगड़-खावड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरत ही नीचेकी ओर वहकर विमिन्न वर्ण, आकार और गन्धको घारण करके पर्वतमें चारों ओर विखर जाता है । इसी प्रकार एक ही परमात्मासे प्रमुत्त विमिन्न स्वभाववाले देव असुर मनुष्यादिकों जो परमात्मासे पृथक् मानता है और पृथक् मानकर ही उनका सेवन करता है, उसे भी विखरे हुए जलकी माँति ही विमिन्न देव-असुरादिके लोकों में एव नाना प्रकारकी योनियों में भटकना पड़ता है, वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥

#### यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताद्दगेव भवति । एवं मुनेविजानत आत्मा मवति गौतम ॥१५॥

यथा=(परत ) जिस प्रकार, शुद्धे (उदके )=निर्मल जलमें, आसिक्तम्=( मेघोंद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ, शुद्धम्=निर्मल; उदकम्=जल; तादक् पव=वैसा ही; भवति=हो जाता है, प्रवम्=उसी प्रकार, गौतम=हे गौतमवशी निवनेता, विजानतः=( एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले, मुने:=मुनिका ( अर्थात् ससारसे उपरत हुए महापुरुषका ), आत्मा=आत्मा, भवति=(ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५॥

व्याख्या—परंतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं विखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमवशीय निर्चिकता! जो इस बातको मलीमाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परब्रह्म पुरुपोत्तम ही है, उस मननशील—ससारके बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावको प्राप्त हो जाता है।। १५॥

## प्रथम बह्वी समाप्त ॥ १ ॥ (४)

<sup>\*</sup> यहाँ 'अङ्गुष्ठमात्र' शस्य परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं। प्रात सरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—
'प्यरमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमित पुरुषो मिवतुमहंति। कसात् १ शब्दात्—'ईशानो मृतमन्यस्य' इति। न द्यन्यः परमेश्वराद् मृतमन्यस्य निरङ्कशभीशिता।" अर्थात् यहाँ अङ्गुष्ठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। कैसे जाना १ 'ईशानो' आदि श्रुतिसे। मृत और मन्यका निरङ्कशनियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता। (देखिये महासूत्र १। २। २४ का शाङ्करमाष्य)

### द्वितीय बली

#### पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । अनुष्ठाय न शोचित विद्यक्तश्च विद्यच्यते ॥ एतद्वै तत् ॥ १ ॥

अवक्रचेतसः=सरल, विशुद्ध जानस्वरूप, अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका, एकाद्शद्वारम्=ग्यारह द्वारोंवाला (मनुष्य-श्वरीररूप), पुरम्=पुर (नगर); (अस्ति)=है (इसके रहते हुए ही), अनुष्ठाय=(परमेश्वरका ध्यान आदि) साधन करके; न शोच्चित=(मनुष्य) कभी शोक नहीं करता, च=अपि तु, विमुक्तः=जीवन्मुक्त होकर; विमुच्यते=(मरनेके बाद) विदेहमुक्त हो जाता है; एतत् वै=यही है, तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था)॥ १॥

क्याख्या—यह मनुष्य-गरीररूपी पुर दो ऑल, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्त्र, नामि, गुदा और शिश्र—इन ग्यारह द्वारोंवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी नगरी है। वे सर्वत्र सममावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके दृदय-प्रासादमें राजाकी मॉित विशेषरूपसे विराजित रहते हैं। इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही—जीते-जी जो मनुष्य मजन-स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान् स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; वह शोकके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेक पश्चात् विदेहमुक्त हो जाता है—परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह हैं, जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १॥

सम्बन्ध-अव उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्परीकरण करते हें-

#### ह<सः श्रुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिपदतिथिर्दुरोणसत्। नृपद्वरसद्दतसद्वयोमसदञ्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वृहत्।। २।।

शुचिपत्=जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हंसः=स्वयप्रकाश पुरुपोत्तम है (वही), अन्तरिक्षसत्=अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला, वसुः=वसु है, दुरोणसत्=धरोंमें उपस्थित होनेवाला, अतिथिः=अतिथि है (और), वेदिषत् होता=यजकी वेदीपर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाला 'होता' है (तथा), नृषत्=समस्त मनुष्योंमें रहनेवाला, वरसत्=मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला; भृतसत्=सत्यमें रहनेवाला और, ज्योमसत्=आकार्म रहनेवाला (है तथा), अब्जाः=जलोमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला, गोजाः=पृथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, भृतजाः= सत्कमोंमें प्रकट होनेवाला (और); अद्रिजाः=पर्वतोंमें नानारूपसे प्रकट होनेवाला (है), वृहत् भृतम्=सवसे वदा परम सत्य है॥ २॥

व्याख्या—जो प्राकृतिक गुणींसे सर्वया अतीत दिन्य विशुद्ध परमधाममें विराजित खयप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वही अन्तरिक्षमें विचरनेवाछे वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिक रूपमें गृहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं, वही यजकी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमे आहुति प्रदान करनेवाछे होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोमें मत्स्य, शङ्क, श्रुक्ति आदिके रूपमें प्रकट होते हैं, पृथिवीमें वृक्ष, अङ्कर, अङ्ग, ओषि आदिके रूपमें प्रतिष्ठित रूपमें, यश्चिद सत्कमोंमें नाना प्रकारके यश्च लादिके रूपमें और पर्वतीमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियोसे सभीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान् और परम सत्य तत्त्व हैं ॥२॥

कुछ आदरणीय महानुसावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं—

१—जो सर्वथा दोपद्दीन सर्वसाररूप 'इस' हैं ( ह चासी—दोपद्दीनश्वासी, सश्च साररूपश्च इति इस ), विशुद्ध (वायु ) में स्थित शुचिपद् हैं, अन्तरिक्षमें स्थित सर्वोपिर सुखस्करूप वसु ( व=वर, सु+सुख, यस्य स वसु ) हैं, समस्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता हैं, सबके द्वारा सम्मान्य वेच वेदिपत् हैं, घरोंमें अतिथि हैं या महान् ऐश्वर्यस्वरूप ( अति—महान्, थ—सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमरूपसे कलशमें स्थित दुरोणसत् हैं, जो मनुष्योंमें हैं, उनसे श्रेष्ठ देवताओंमें हैं, वेदोंमें अत या सत्यरूप हैं, महान् प्रकृतिमें या श्रीमें हैं, जलसे उत्पन्न

#### ऊर्घ्वं प्राणग्रुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३॥

प्राणम्=( जो ) प्राणको, ऊर्ध्वम्=अपरकी ओर, उन्नयति=उठाता है ( और ); अपानम्=अपानको, प्रत्यक् अस्यति=नीचे ढकेळता है, मध्ये=शरीरके मध्य ( दृदय ) में, आसीनम्=मैठे हुए ( उस ), वामनम्=अर्वश्रेष्ठ भजनेयाय परमात्माकी, विश्वे देवा =सभी देवता, उपासते=उपासना करते हैं ॥ ३॥

व्याख्या—शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है; इन जड पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है। वे ही मानव हृदयमें राजाकी भॉति विराजित रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार शरीरके अदर होनेवाले सारे व्यापारोंका सुचारू एक से सम्पादन कर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुपोत्तमकी सभी देवता उपासना कर रहे हैं—शरीरियत प्राण मन बुद्धि-इन्द्रियादिके सभी अधिद्रातृ-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्योक्त यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं। ३।

#### अस्य विस्नंसमानस्य श्रीरस्थस्य देहिनः। देहाद्विग्रुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते॥ एतद्वे तत्॥ ४॥

अस्य=इस, शरीरस्थस्य=शरीरमें स्थित, विस्नंसमानस्य=एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, देहिनः= जीवात्माके; देहात्=शरीरसे, विमुच्यमानस्य=निकल जानेपर, अत्र=यहाँ ( इस शरीरमे ), किम् परिशिष्यते= क्या शेष रहता है, पतत् वै=यही है, तत्=वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ ४ ॥

व्याख्या—यह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन करनेके म्वभाववाला देही (जीवात्मा) जब इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीरमें क्या वच रहता है ! देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्रह्म परमेश्वर, जो सदा-मर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जह प्रकृति—सभीमें सदा व्यास है, वह रह जाता है । यही वह ब्रह्म है, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ ४॥

सम्बन्ध-अब निम्नाद्भित दो मन्त्रोंमें यमराज निचकताके पूछे हुए तत्त्वका पुन दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-

न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेतावुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ हन्त तं इदं प्रवक्ष्यामि गुद्धं त्रह्म सनातनम् । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥

कश्चन=कोई भी, मर्त्यः=मरणधर्मा प्राणी, न प्राणेन=न तो प्राणेसे (जीता है और), न अपानेन=न अपानिस् (ही), जीविति=जीता है, तु=िकंतु, यिसन्=जिसमें, एती उपाश्चिती=(प्राण और अपान) ये दोनों आश्रय पाये हुए हैं, इतरेण=(ऐसे किसी) दूसरेसे ही, जीविन्त=(सब) जीते हैं, गीतम=हे गीतमवशीय, गुह्मम् सनातनम्=(वह) रहस्यमय मत्स्यादिमें हैं, पृथ्वीसे उत्पन्न मृक्ष-अन्नादिमें हैं, पर्वतोंसे उत्पन्न नदा आदिमें हैं, जो मुक्त पुरुषोंमें हैं (मुक्तोंको 'म्रता' कहते हैं, उनमें रहकर जो उनका नियन्त्रण करता है, वह ऋतजा है), और परम सत्य हैं तथा सब गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं।

र—जो गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सूर्य है, आकाशमें ज्याप्त वायु है, पृथ्वीमें रहनेवाला होता—अग्नि है, कलशमें स्थित सोम है, घरोंमें रहनेवाला माह्मण अतिथि है, मनुष्योंमें गमन करनेवाला, देवताओंमें जानेवाला, यश्च या सत्यमें निवास करनेवाला, आकाशमें चलनेवाला, जलमें शब्द-सीपी आदि रूपोंमें उत्पन्न होनेवाला, पृथ्वीमें अन्नादिरूपसे उत्पन्न होनेवाला, यशाङ्गरूपसे उत्पन्न होनेवाला, पर्वतोंसे नर्दा आदिके रूपमें उत्पन्न होनेवाला, सत्यस्वरूप और महान् है अर्थात् जगत्का एकमात्र सर्वन्यापक आतमा है।

सनातनः; ब्रह्म=ब्रह्म (जैसा है), च=औरः; आत्मा=जीवात्माः, मरणम् प्राप्य=मरकरः, यथा=जिस प्रकारसेः भवति=रहता है। इदम् ते=यह वात तुम्हेंः हन्त प्रचक्ष्यामि=मैं अव फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-६ ॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं—निचकेता । एक दिन निश्चय ही मृत्युके मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्ति जीवित रहते हैं और न अपानकी शक्ति ही । इन्हें जीित रखनेवाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व है और वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । जीवात्माके विना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; जब जीवात्मा जाता है, तब केवल ये ही नहीं, इन्हींके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं । अब मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके वाद इस जीवात्माका क्या होता है, यह कहाँ जाता है, तथा किस प्रकार रहता है और साथ ही यह भी वतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वन्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परमझ परमेश्वरका क्या स्वरूप है ॥ ५-६ ॥

#### योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्॥७॥

यथाकर्म=जिसका जैसा कर्म होता है, यथाश्रुतम्=और शास्त्रादिके अवणद्वारा जिसको जैसा मान प्राप्त हुआ है ( उन्हींके अनुसार ), शरीरत्वाय=गरीर धारण करनेके लिये, अन्ये=िकतने ही, देहिन जीवात्मा तां, योनिम्=( नाना प्रकारकी जन्म) योनियोंको, प्रपद्यन्ते=प्राप्त हो जाते हैं और; अन्ये=दूसरे (िकतने ही), स्थाणुम्=स्थाणु (स्थावर) भावका; अनुसंयन्ति=अनुसरण करते हैं ॥ ७॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कमोंके अनुसार और शास्त्र, गुरु सङ्ग, शिक्षा, व्यवसाय आदिके द्वारा देखे-सुने हुए भानोंसे निर्मित अन्त कालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात् कितने ही जीवात्मा तो दूसरा श्वरीर धारण करनेके लिये शुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु पक्षीका शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं और कितने ही, जिनके पाप अत्यिक होते हैं, वे स्थावरभावको प्राप्त होते हैं अर्थात् वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जढ शरीरोमें उत्पन्न होते हैं।।।।

सम्बन्ध—यमराजने जीवात्माकी गति और परमात्माका स्वरूप—इन दो बार्तोको बतरुगनेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें 'मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बतलाते हैं—

#### य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद् त्रक्ष तदेवामृतमुज्यते । तस्मिङ्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत् ।। ८ ॥

यः एषः=जो यहः कामम् कामम्=( जीवोंके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोगोंका, निर्मिमाणः=निर्माण करनेवालाः पुरुषः=परमपुरुष परमेश्वरः सुप्तेषु=( प्रलयकालमें सबके ) सो जानेपर भी, ं=जागता रहता है, तत् एव=वहीः सुक्रम्=परम विशुद्ध तत्त्व हैः तत् ब्रह्म=वही ब्रह्म है, तत् एव=वहीः अमृतम्=अमृतः उच्यते=कहलाता हैः ( तथा ) तिस्मन्=उसीमें, सर्वे=सम्पूर्ण, लोकाः श्रिताः=लोक आश्रय पाये हुए हैं, तत् कश्चन उ=उसे कोई भीः न अत्येति= अतिक्रमण नहीं कर सकताः एनत् वै=यही हैः तत्=वह ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूला था ) ॥ ८ ॥

व्याख्या—जीवात्माओं के कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगों का निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जानेपर अर्थात् प्रलयकालमें सबका ज्ञान छप्त हो जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वय ज्ञानस्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एकरस रहता है, कभी अधिक-न्यून या छप्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही परमक्ष है, उसीको ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्य परम अमृतस्वरूप परमानन्द कहा जाता है। ये सम्पूर्ण लोक उसीके आश्रित हैं। उसे कोई भी नहीं लॉघ सकता—कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके जासनमें रहनेवाले और उसीके अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता। यही है वह ब्रह्म-तत्त्व, जिसके विश्वयमें दुमने पूछा था।। ८।।

सम्बन्ध-अव अग्निके द्रष्टान्तसे उस ५१ब्रह्म परमेथरकी व्याप प्रता और निर्लेपताका वर्णन करते हैं-

अग्निर्यथैको भ्रुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव। एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्र॥९॥

यथा=जिस प्रकार, भुवनम्=समस्त ब्रह्माण्डमे, प्रविष्टः=प्रविष्ट, एकः अग्निः=एक ही अग्निः रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमें, प्रतिरूपः=उनके समान रूपवाला ही; वभूव=हो रहा है; तथा=वैसे (हो); सर्वभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रहा, एकः (सन्)=एक होते हुए भी; रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमे, प्रतिरूपः=उन्होंके-जैसे रूपवाला (हो रहा है); च वहिः=और उनके बाहर भी है ॥ ९॥

व्याख्या—एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमे व्याप्त है, उसमे कोई मेद नहीं है; परतु जन वह साकाररूपसे प्रज्वाल्त होता है, तब उन आधारमृत वस्तुओंका जैसा आकार होता है, वेसा टी आकार अग्निका भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हे और सबमें समभावसे व्याप्त हे, उनमे किसी प्रकारका कोई मेद नहीं है, तथापि वे भिन्न मिन्न प्राणियोंमे उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हे। भाव यह कि आधारमृत वस्तुके अनुरूप ही उनकी मिहमाका प्राकट्य होता है। वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक और विलक्षण है। उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आश्चर्यमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है॥९॥

सम्बन्ध-वही बात वायुके दशन्तसे कहते हैं-

वायुर्यथैको भ्रुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्र।।१०॥

यथा=जिस प्रकार; भुवनम्=समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्टः=प्रविष्ट, एकः वायुः=एक (ही) वायुः रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमें, प्रतिरूपः=उनके समान रूपवाला ही; वभूव=हो रहा है, तथा=वैसे (ही,) सर्वभूतान्तरातमा=स्व प्राणियोंका अन्तरातमा परब्रहा, एकः (सन् अपि)=एक होते हुए भी; रूपम् रूपम्=नाना रूपोंमे, प्रतिरूपः=उन्हींके-जैसे रूपवाला (हो रहा है); विहः च=और उनके बाहर भी है ॥ १०॥

व्याख्या—एक ही वायु अन्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमे न्याप्त है, तथापि न्यक्तमे भिन्न-भिन्न वस्तुओंके सयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोक्ता अन्तर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे पृथक् पृथक् शक्ति और गतिवाला दीखता है, किंतु वह उत्तना ही नहीं है, उन सबके बाहर भी अनन्त—असीम एव विलक्षण रूपसे स्थित है। (नवम मन्त्रकी न्याख्याके अनुसार इसे भी समझ लेना चाहिये)॥ १०॥

सम्बन्ध-इस मन्त्रमें सूर्यके दशन्तसे परमात्माकी निर्रापता दिखलाते है-

स्र्यों यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुर्पैर्वाह्यदोपैः। एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः॥११॥

यथा=िजस प्रकार; सर्वलोकस्य=समस्त ब्रह्माण्डका, चक्षुः सूर्यः=प्रकाशक सूर्य देवता; चाक्षुपैः=लोगोंकी ऑखों-से होनेवाले, वाह्यदोषैः=चाहरके दोवोंसे; न लिप्यते=िलप्त नहीं होता; तथा=उसी प्रकार, सर्वभूतान्तरात्मा=सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परमात्मा, एकः=एक है, (तो भी) लोकदुःखेन=लोगोंके दु.खोसे, न लिप्यते=िलप्त नहीं होता; [यतः=क्योंकि, ] वाह्यः=सबमे रहता हुआ भी वह सबसे अलग है ॥११॥

व्याख्या—एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणिमात्रकी ऑखोंका सहायक है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर लोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रींद्वारा किये जानेवाले नाना प्रकारके वाह्य कर्मरूप दोषोंसे तिनक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान् परब्रहा पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी शक्तिसे शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं। परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और दुःखोंसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सबमें रहते हुए भी सबसे पृथक् और सर्वथा असङ्क है।। ११॥

#### एको वज्ञी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं येऽनुपञ्चन्ति धीरास्तेषां सुखं ज्ञाश्वतं नेतरेषाम्।।१२॥

यः=जो; सर्वभृतान्तरातमा=सव प्राणियोंका अन्तर्यामी, एकः वशी=अद्वितीय एव सवको वगमें रखनेवाला (परमात्मा), एकम् रूपम्=( अपने ) एक ही रूपको; वहुघा=बहुत प्रकारसे, करोति=बना लेता है; तम् आत्मस्थम्=उस अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को, ये घीराः=जो ज्ञानी पुरुष; अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम्=उन्हींको, शाश्वतम् सुखम्=सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख (मिलता है), इतरेपाम् न=दूसरोंको नहीं ॥१२॥

व्याख्या—जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय है और सम्पूर्ण जगत्मे देव-मनुष्यादि सभीको सदा अपने वशमें रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान् सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी छीछासे बहुत प्रकारका बना छेते हैं। उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अदर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाछा—सनातन परमानन्द मिछता है, दूसरोंको नहीं।। १२।।

#### नित्यो नित्यानां चेतनक्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्। तमात्मस्थं येऽनुपक्यन्ति धीरास्तेपां शान्तिः शाश्वती नेतरेपाम्।।१३।।

यः=जो, नित्यानाम् ==नित्योंका (मी); नित्यः=नित्य (है); चेतनानाम्=चेतनोका (मी), चेतनः=चेतन है (और); एकः वहुनाम्=एक होते हुए भी इन अनेक (जीवों)की; कामान्=कामनाओंको, विद्धाति=पूर्ण करता है, तम् आत्मस्थम्= उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुपोत्तमको), ये घीराः=जो ज्ञानी; अनुप्रयन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं, तेषाम्=उन्हींको; शाश्वती शान्तिः=सदा अठल रहनेवाली शान्ति (प्राप्त होती है); इतरेषाम् न=दूसरींको नहीं ॥ १३ ॥

व्याख्या—जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो खर्य एक होते हुए ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैं, उन सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुपोत्तमको जो ज्ञानी महापुरुष अपने अदर निरन्तर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली—सनातनी परम ज्ञान्ति मिलती है, दूसरोको नहीं † ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—जिज्ञासु निचकेता इस प्रकार उस ब्रह्मप्राप्तिके आनन्द और शान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने कगा—

#### र तदेतिदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्। कथं नु तद्विजानीयां किम्रु भाति विभाति वा ॥१४॥

<sup>#</sup> कुछ छोगोंने 'नित्य अनित्यानाम्' पाठ मानकर उसका अर्थ यह किया है कि यह आत्मा जितने भी विनाशशील मान-पदार्थ हैं, उनमें अविनाशी है। अर्थात् यह 'शक्तिशेपलयका आधार' है। जब समस्त पदार्थीका लय हो जाता है, तब उस लयको भी अपने अदर विलीन करनेवाला, लयका भी साक्षी आत्मा रह जाता है। इसलिये वह अनित्योंमें नित्य है।

<sup>†</sup> कुछ महानुभावोंने इस मन्त्रका ऐसा अर्थ किया है—

नो आकाश, काल आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थीको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम नित्य है और जो महादि चेतनोंको भी चेतनत्व प्रदान करनेवाला चेतन है, जो अंग्रेला हो अनेकोंको कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनो बुद्धिमें स्थित उस आत्माको जो विवेकशील पुरुष देखते हैं, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

तत्=नह, अनिर्देश्यम्=अनिर्वचनीय, परमम्=परम, सुखम्=सुत, एतत्=यह (परमात्मा ही है), इति=थाँ; मन्यन्ते=(ज्ञानीजन) मानते हैं, तत्=उसको, कयम् जु=िक्स प्रकारते; विज्ञानीयाम्=मै भलीमाँति समग्रँ, किमु=क्या वह, भाति=प्रकाशित होता है, वा=या, विभाति=अनुभवमें आता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—उस समातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परब्रहा पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है, जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता। उस परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानूँ। क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है। या अनुभवमें आता है। उसका ज्ञान किस प्रकारसे होता है। ॥ १४॥

सम्बन्ध-निकेताके आन्तरिक मावको समझकर यमराजने कहा-

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति क्रुतोऽयमिः । तमेव मान्तमनुमाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विमाति ॥१५॥

तत्र=नहीं, न सूर्यः भाति=न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्रतारकम्=न चन्द्रमा और तारोंका समुदाय (ही प्रकाशित होता है), न इमा विद्युतः भान्ति=(और) न ये विजलियों ही (वहाँ) प्रकाशित होती है, व्ययम् अग्निः क्तिः=फिर यह (लौकिक) अग्नि कैसे (प्रकाशित हो सकता है क्योंकि); तम्=उसके, भान्तम् एव=प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे), सर्वम्=जपर वतलाये हुए सूर्यादि सव, अनुभाति=प्रकाशित होते हैं; तस्य भासा=उसीके प्रकाशसे; इदम् सर्वम्=यह समूर्ण जगत्, विभाति=प्रकाशित होता है।। १५।।

व्याख्या—उस स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छत हो जाता है, वैसे ही सूर्यका आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने छत हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। क्योंकि प्राकृत जगत्में जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश शक्तिके अशको पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत् उस जगदालमा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अशसे प्रकाशित हो रहा है। १५॥

॥ द्वितीय वही समाप्त ॥२॥(५)



ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः। तदेव शुक्रं तद्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिँछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कथन। एतद्वै तत्।। १।।

उच्चेमूलः=जपरकी ओर मूलवाला, अवाक्षशाखः=नीचेकी ओर शाखावाला, एष.=यह (प्रत्यक्ष जगत्), सनातनः अश्वत्थः=सनातन पीपलका वृक्ष है। [तन्मूलम्=इसका मूलभूतः]तत् एव शुक्रम्=यह (परमेश्वर) ही विशुद्ध तत्त्व है, तत् व्रह्म=वही ब्रह्म है (और),तत् एव=वही, अमृतम् उच्यते=अमृत कहलाता है, सर्वे लोकाः=सव लोक, तिसन्=उसीके, श्रिताः=आश्रित हैं, कश्चन उ=कोई भी, तत्=उसको, न अत्येति=लॉघ नहीं सकता, एतत् वै=यही है, तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥१॥

व्याख्या-जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात् सर्वश्रेष्ठ, सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान् है और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएँ देव, पितर, मनुष्य, पश्च, पश्ची आदि क्रमसे नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्माण्डरूप पीपल दृक्ष अनादिकालीन—सदासे है। कभी प्रकटरूपमें और कभी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप परब्रह्ममें नित्य स्थित रहता है, अतः

सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वहीं विश्वद दिव्य तत्त्व है, वहीं ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं, तथा सब लोक उसीके आश्रित हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है। निचकता ! यहीं है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ।। १ ।।

#### यदिदं किं च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् । महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २॥

निःस्तम्=(परब्रह्म परमेश्वरसे) निकला हुआ, इदम् यत् किं च=यह जो कुछ भी, सर्वम् जगत्=सम्पूर्ण जगत् है; प्राणे पजित=उस प्राणम्वरूप परमेश्वरमें ही चेष्टा करता है, पतत्=इस; उद्यतम् चज्रम्=उठे हुए वज्रके समान; महत् भयम्=महान् भयस्वरूप (सर्वशक्तिमान्) परमेश्वरको, ये चिदुः=जो जानते हैं, ते=वे; अमृताः भवन्ति=अमर हो जाते हैं अर्थात् जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २॥

व्याख्या—यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने, सुनने और समझनेमे आनेवाला सम्पूर्ण चराचर जगत् है, सब अपने परम कारणरूप जिन परब्रह्म पुरुपोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणस्वरूप परमेश्वरमें चेष्टा करता है। अर्थात् इसकी चेष्टाओं अधार एव नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयाछ होते हुए भी महान् भयरूप है—छोटे-बड़े सभी उनसे भय मानते हैं। साथ ही वे उठे हुए वक्रके समान हैं। जिस प्रकार हाथमें वज्र लिये हुए प्रमुको देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वरके आज्ञापालनमें नियुक्त रहते हैं। इस परब्रह्मको जो जानते हैं, वे तत्त्वज्ञ पुरुप अमर हो जाते हे—जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट जाते हैं। २॥

#### भयादस्याग्रिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्र वायुश्र मृत्युधीवति पश्चमः ॥ ३॥

अस्य भयात्=इसीके भयसे; अग्निः तपति=अग्नि तपता है, भयात्=(इसीके) भयसे; सूर्यः तपति=सूर्यं तपता है; च=तया; (अस्य) भयात्=इसीके भयसे, इन्द्रः वायुः=इन्द्रः, वायु, च=और; पञ्चमः मृत्युः=पाँचवें मृत्यु देवता; घावति=(अपने-अपने काममें) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३॥

व्याख्या—सवपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमें रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे ही अग्नि ताता है, इन्हींके भयसे सूर्य तप रहा है, इन्हींके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें मृत्यु देवता दौड़-दौड़कर जल आदि वरसाना, चलना, जीवोंके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूर्वक कर रहे हैं। साराश यह कि इस जगत्में देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशिक्तमान्, सर्वेश्वर, सबके शासक एव नियन्ता परमेश्वरके अमोध शासनसे ही हो रहे हैं। ३॥

#### इह चेंदशकद् बोद्धं प्राक्शरीरस्य विस्नसः। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते॥४॥

चेत्=यदि; शरीरस्य=शरीरका, विस्नसः=पतन होनेसे, प्राक्=पहले-पहले; इह=इस मनुष्यशरीरमें ही (साधक), वोद्धम्=परमात्माका साक्षात्; अशकत्=कर सका (तव तो ठीक है); ततः=नहीं तो फिर; सर्गेपु=अनेक कल्योतक; लोकेपु=नाना लोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्यते=शरीर धारण करनेको विवश होता है ॥ ४॥

व्याख्या—इस सर्वशिक्तमान्, सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लम मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान लेता है, अर्थात् जबतक इसमें मजन स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुई है और जबतक यह मृत्युके मुखमे नहीं चला जाता, तभीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके तत्त्वका शान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है। नहीं तो, फिर उसे अनेक कर्त्योतक विभिन्न लोकों और योनियोंमें शरीर धारण करनेके

िक्ये वाध्य होना पड़ता है । अतएव मनुष्यमो मृत्युरे पहले पहले ही परमात्माको जान लेना चाहिये \* ॥ ४॥ यथाऽऽदर्शे तथात्मिन यथा खमे तथा पितृलोके । यथाप्सु परीव दहशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५॥

यथा आदर्शे=जैसे दर्पणमें (सामने आयी हुई वस्तु दीखती है); तथा आतमिन=वैसे ही ग्रुद्ध अन्तःकरणमें (ब्रह्मके दर्शन होते हैं), यथा स्वप्ने=जैसे स्वप्नमें (वस्तु असाष्ट दिखलायी देती है), तथा पितृलोके=उसी प्रकार पितृलोकमें (परमेश्वर दीखता है); यथा अप्सु=जैसे जलमें (वस्तुके रूपकी झलक पहती है); तथा गन्धर्वलोके=उसी प्रकार गन्धर्वलोकमें, पिर दहरो इच=गरमात्माकी झलक सी पहती है (और); ब्रह्मलोके=ब्रह्मलोकमें (तो), छायातपयोः इच=छाया और धूपकी माँति (आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप पृथक् एथक् स्पष्ट दिखलायी देता है)॥ ५॥

व्याख्या—जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुपोंके विद्युद्ध अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एव स्पष्ट दिखलायी देते हैं। जैसे स्वप्नमें वस्तुसमूह यथार्थरूपमें न दीखकर स्वमद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोंके अनुसार कहीं की वस्तु कहीं विश्वञ्चलरूपसे अस्पष्ट दिखायी देती है, वैसे ही पितृलोक्षमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योंकि पितृलोकको प्राप्त प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंका पूर्ववत् ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजालमें आबद्ध रहते हैं। गन्धर्वलोक पितृलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिये जैसे स्वप्नकी अपेक्षा जामत् अवस्थामें जलके अदर देखनेपर प्रतिविध्व कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत् तो दीखता है, परत्र जलकी लहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दीखता, वैसे ही गन्धर्वलोकमें भी-मोग-लहिरोंमें लहराते हुए चित्तसे युक्त वहाँके निवासियोंको भगवान्के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते। किंतु ब्रह्मलोकमें वहाँ रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता। तीसरी विद्योंक पहले मन्त्रमें बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवातमा—दोनों छाया और धूपकी तरह हृदयरूप गुफामें रहते हैं। अतः मनुष्यको दूसरे लोकोंकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये। यही इसका अभिप्राय हैं ।। ५॥

एक महानुसावने इस मन्त्रमें 'सर्गेषु'के स्थानपर 'स्वर्गेषु' पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया है—

यदि इस शरीरका पतन होनेसे पहले ही कोई सगवान्को जान लेता है तो वह फिर स्वर्ग नामसे ख्यात बैकुण्ठादि दिव्य कोकों-में अप्राहन चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करनेमें समर्थ होता है।

<sup>🕆</sup> इस मन्त्रका मानार्थ निम्नलिखित रूपोंमें मी किया गया है---

१—जैसे दर्पणमें मुख्रमण्डल स्पष्ट दीखता है, वैसे ही महापुरुषोंको ज्ञाननेत्रोंके द्वारा अपने अंदर मगवान्के स्पष्ट दर्शन होते हैं। छोकोंमें प्राय इस प्रकारका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। पितृलोकों वैसे ही अस्पष्ट ज्ञान होता है, जैसा स्वप्तमें होता है, गन्धवंलोकका स्तर ज्ञानमें पितृलोककी अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है—वैसे ही जैसे लहराते हुए जलमें अस्पष्ट मुख्र दोखता है। ब्रह्मलोकमें अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है—वैसे ही जैसे छाया-धूपके वीचमें प्रभातके समय, जब न तो दुपहरीका प्रकाश रहता है और न रात्रिका अन्धकार होता है एवं वस्तु स्पष्ट दीखती है।

२—जैसा काँच होता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अनुसार छोटी-वही, दूर-समीप या काल-पीकी दिखलायी देती है। वैसे ही इस कोकमें मनुष्यका जैसा—मिलन, मिश्रित अथवा स्वच्छ अन्त करण होता है, वैसा ही उसके द्वारा भगवान्का रूप समझमें आता है। पित्रोक अपेक्षाकृत शुद्ध है, इसिलिये वहाँ, जैसे स्वप्नमें वस्तु विश्वक्षक दीखनेपर भी कुछ स्पष्ट दीखती है, वैसे ही पित्रकोकमें परमेश्वरके रूपका शान होता है। गन्धवंकोकमें, निर्मल जलमें दीखनेवाले रूपकी माँति और भी स्पष्ट दिखायी देता है एवं ब्रह्मकोकमें तो स्थित है अर्थात एक ही परमारमा दो रूपोंमें प्रकट हैं।

#### इन्द्रियाणां पृथग्भावग्रुद्यास्तमयौ च यत्। पृथगुत्पद्यमानानां मत्त्रा धीरो न शोचति॥६॥

पृथक्=(अपने-अपने कारणसे) भिन्न-भिन्न रूपोंमें, उत्पद्यमानानाम्= उत्पन्न हुई; इन्द्रियाणाम्= इन्द्रियोंकी; यत्= जो; पृथक् भावम्=पृथक्-पृथक् सत्ता है; च=और, [यत्=जो उनका, ]उद्यास्तमयौ=उदय हो जाना और लय हो जाना-रूप स्त्रभाव है, [तत्=उसे]; मत्वा=जानकर, घीरः=(आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाला) धीर पुरुष, न शोचिति=शोक नहीं करता ॥ ६॥

व्याख्या-शब्द-स्पर्गादि विषयोंके अनुभवरूप पृथक् कार्य करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके जो पृथक्-पृथक् भाव हैं तथा जाग्रत् अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुषुप्तिकालमें लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन-शीलता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान् मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है कि 'ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका सद्घातरूप यह गरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूं, सर्वथा विश्वद्ध एवं सदा एकरस हूँ, वब वह किसी प्रकारका शोक नहीं करता। सदाके लिये दुःख और शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध -इस मन्त्रमें तत्त्वविचार करते हैं-

#### इन्द्रियेम्यः परं मनो मनसः सन्त्वग्रुत्तमम्। सन्त्वाद्धि महानात्मा महतोऽव्यक्तग्रुत्तमम्॥७॥

इन्द्रियेभ्यः=इन्द्रियोंसे (तो), मनः=मन, परम्=श्रेष्ठ है, मनसः=मनसे; सत्त्वम्=द्वद्धि; उत्तमम्=उत्तम है; सत्त्वात्=द्वद्विसे, महान् आत्मा=उसका स्वामी जीवात्मा, अधि=ऊँचा है और; महतः=जीवात्मासे, अव्यक्तम्=अव्यक्त गिक्ति, उत्तमम्=उत्तम है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे उनका खामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सवपर उसका अधिकार है। वे समी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मासे भी इसका अन्यक्त गरीर—भगवान्की वह प्रकृति प्रवल है, जिसने इसको वन्धनमें डाल रक्खा है। तुलसीदास-जीने भी कहा है 'जेहि वस कीन्हे जीव निकाया'। गीतामें भी प्रकृतिजनित तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके वॉधे जानेकी वात कही गयी है (१४। ५)॥ ७॥

#### अन्यक्तात्तु परः पुरुषो न्यापकोऽलिङ्ग एव च। यं ज्ञात्वा ग्रुच्यते जन्तरमृतत्वं च गच्छति॥८॥

तु=यरन्तु; अव्यक्तात्=अन्यक्तसे ( भी वह ), व्यापकः=न्यापक; च=और, अलिङ्गः एव=सर्वथा आकाररहित; पुरुषः=परम पुरुष, परः=श्रेष्ठ है, यम्=जिसको, जात्वा=जानकर, जन्तुः=जीवात्मा, मुरुयते=मुक्त हो जाता है; च=और, अमृतत्वम्=अमृतत्वरूप आनन्दमय ब्रह्मको, गच्छिति=प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमातमा श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं (गीता ९ | ४ ) । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके वन्धनसे छूटनेके लिये इसके स्वामी परब्रह्म पुरुपोत्तमकी शरण ब्रह्म करे । परमातमा जव इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा लेते हैं, तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है । नहीं तो, यह माग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह जीवातमा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतस्वरूप परमानन्दको पा लेता है ॥ ८ ॥

# न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यित कश्यनेनम्। हृदा मनीपा मनसाभिक्छप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥९॥

अस्य=इस परमेश्वरका; रूपम्=वास्तविक स्वरूप; संदुशे=अपने सामने प्रत्यक्ष विवयके रूपमें; न तिष्ठति=नहीं ठहरता

एनम्=इसको, कश्चन=कोई मी, चश्चुपा=चर्मचञ्जओद्वारा, न पश्चित=नहीं देख पाता, मनसा=मनसे, अभिक्रुप्तः= वारंवार चिन्तन करके ध्यानमें लावा हुआ (वह परमात्मा), हृदा=निर्मल और निश्चल हृदयसे, मनीपा=(और) विश्वद्ध बुद्धिके द्वारा, [ हृद्यते=देखनेमें आता है; ] ये एतत् विदुः=जो इसको जानते है, ते असृताः भवन्ति=वे अमृत ( आनन्द ) स्वरूप हो जाते हैं॥ ९॥

व्याख्या—दन परव्रक्ष परमेश्वरका दिन्य खरूप प्रत्यञ्च विपयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके टिक्य-रूपको नोई भी मनुष्य प्राकृत चर्मचञ्चुओंके द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान् साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयमें जब भगवान्के उस दिव्य खरूपका न्यान प्रगाद होता है, उस समय उस साधकका हृदय भगवान्के च्यानजनित खरूपमें निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदयसे ही वह साधक विशुद्ध बुद्धिरूप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्य खरूपकी झॉकी करता है। जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हे, अर्थात् परमानन्द-खरूप वन जाते हैं॥ ९॥

सम्बन्ध-योगवारणांके द्वारा मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माको प्राप्त करनेका दूसरा साउन बनलांते हैं-

#### यदा पश्चाविष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्व न विचेष्टित तामाद्वः परमां गतिम् ॥१०॥

यत्=नन, मनसा सह=मनके सहित, पश्च भानानि=गाँचों शनेन्द्रियाँ, अवितष्टन्ते=भलीमाँति स्थिर हो जाती हैं; बुद्धिः च=और बुद्धि भी, न विचेष्टति=िक्सी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती, ताम्=उस स्थितिको; परमाम् गतिम् आहु=(योगी) परमगति कहते हैं ॥ १०॥

व्याख्या—योगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियाँ मलीमाँति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके खरूपमें इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं वनती, उस स्थितिको योगीगण परमगति—योगकी सर्वोत्तम स्थिति—बतलाते हैं ॥१०॥

#### तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अत्रमत्तत्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥११॥

ताम्=उस, स्थिराम् इन्द्रियधारणाम्=इन्द्रियोंकी स्थिर घारणाको ही, योगम् इति='योग', मन्यन्ते= मानते हैं, तदा=उस समय; अप्रमत्तः=(साधक) प्रमादरहित;भवति=हो जाता है; हि योगः=न्योंकि योग, प्रमवाण्ययी= उदय और अस्त होनेवाला है ॥ ११ ॥

व्याख्या—इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी स्थिर घारणाका ही नाम योग है—ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है। परतु यह योग उदय और अस्त होनेवाला है, अत परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले साधकको निरन्तर योगयुक्त रहनेका हद अभ्यास करते रहना ् चाहिये॥ ११॥

### नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपा। अस्तीति हुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते॥१२॥

न वाचा=( वह परत्रहा परमेश्वर ) न तो वाणीसे; न मनसा=न मनते (और), न चशुपा एव=न नेत्रींसे ही; प्राप्तुम् शक्यः=प्राप्त निया वा सकता है (फिर), तत् अस्ति=वह 'अवश्य है', इति बुवतः अन्यत्र=इस प्रकार कहनेवाळेके अतिरिक्त दूसरेको, कथम् उपलभ्यते=कैसे मिल सकता है १॥ १२॥

म्यारुया—वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेन्द्रियोंचे, चक्षु आदि शानेन्द्रियोंचे और मन बुद्धिरूप अन्त-करणसे

भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन सक्की पहुँचसे परे है। परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीव इच्छा रखनेवालेको वह अवश्य मिलता है—इस बातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात् इसपर जिसका दृढ विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है । अतः पूर्व मन्त्रोंमें बतलायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सक्को योगाम्यासके द्वारा रोककर 'वह अवश्य है और साधकको मिलता है' ऐसे दृढतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयक्तभील रहना चाहिये ॥ १२ ॥

अस्तीत्येवोपलन्धन्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः । अस्तीत्येवोपलन्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥

अस्ति=( अतः उस परमात्माको पहले तो ) 'वह अवश्य है'; इति एव=इस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपलब्धव्यः= प्रहण करना चाहिये, अर्थात् ,पहले उसके अस्तित्वका इट निश्चय करना चाहिये; [तद्तु=तदनन्तर,] तत्त्वभावेन=तत्त्वभावसे भी; [उपलब्धव्यः=उसे प्राप्त करना चाहिये,] उभयोः=इन दोनों प्रकारोंमेंसे, अस्ति इति एव='वह अवश्य है' इस प्रकार निश्चयपूर्वक, उपलब्धस्य=परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये, तत्त्वभावः=परमात्माका तात्त्विक स्वरूप (अपने-आप); प्रसीद्ति=( शुद्ध द्वदयमें ) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥

व्याख्या—साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ निश्चय करे कि 'परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधकको अवश्य मिलते हैं,' फिर इसी विश्वाससे उन्हें स्वीकार करें और उसके पश्चात् तास्विक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करें । जब साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवान्को स्वीकार कर लेता है कि 'वे अवश्य हैं और अपने दृदयमें ही विराजमान हैं, यत्वशीलको उनकी प्राप्ति अवश्य होती है,' तो परमात्माका वह तास्विक दिव्य स्वरूप उसके विश्वद्ध दृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥

सम्बन्ध-अत्र निष्कामभावकी महिमा वतलाते हैं-

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्जुते ॥१४॥

अस्य=इस (साधक') के, हृदि श्रिताः=हृदयमे स्थित, ये कामाः=जो कामनाऍ (हैं); सर्वे यदा=(वे) सब-की-सब जब, प्रमुच्यन्ते=समूल नष्टहो जाती हैं, अथ=तब, मर्त्यः=मरणधर्मा मनुष्य, अमृतः=अमर, भवति=हो जाता है (और), अत्र=(वह) यहीं, ब्रह्म समञ्जुते=ब्रह्मका भलीमांति अनुभव कर लेता है ॥ १४॥

व्याख्या—मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी इहलैकिक और पारलैकिक कामनाओसे भरा रहता है; इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और न काम्यविपयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएँ साधक पुरुपके हृदयसे जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह—जो सदासे मरणधर्मा था—अमर हो जाता है और यहीं—इस मनुष्य-शरीरमें ही उस परब्रह्म परमेश्वरका मलीभाँति साक्षात् अनुभव कर छेता है। १४॥

सम्बन्ध-सशयरहित दढ़ निश्चयकी महिमा वतलाते हैं-

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृद्यस्येह ग्रन्थयः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्वचनुशासनम्।।१५॥

यदा=जव ( इसके ), हृद्यस्य=हृदयकी, सर्वे=सम्पूर्ण; ग्रन्थयः=ग्रन्थियाँ, प्रभिद्यन्ते=भलीमाँति खुल जाती हैं; अध=तवः मर्त्यः=वह मरणधर्मा मनुष्य, इह=इसी शरीरमें; अमृतः=अमर; भवित=हो जाता है, हि एतावत्=त्रस, इतना ही; अनुशासनम्=सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥

व्याख्या—जब साधकके हृदयकी अहता-ममतारूप समस्त अज्ञान ग्रन्थियाँ भलीभाँति कट जाती है, उसके सब प्रकार-के सगय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृद निश्चय हो जाता है कि 'परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं,' तब वह इस गरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात् करके अमर हो जाता है। वस, इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है।। १५॥

सम्बन्ध-अब मरनेके बाद होनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-

शतं चैका च हृदयस्य नाड्यतासां मूर्धानमभिनिःसृतैका। तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति।।१६॥

हृद्यस्य=हृदयकी; शतम् च एका च=( कुल मिलाकर ) एक सौ एक, नाड्यः=नाड़ियाँ हैं; तासाम्=उनमेरे; एका=एक; मूर्धानम्=मूर्धा ( कपाल )की ओर, अभिनिःसृता=निकली हुई है ( इसे ही सुपुम्णा कहते हैं ); तया= उसके द्वारा, ऊर्ध्वम्=अपरके लोकोंमें; आयन्=जाकर ( मनुष्य ), अमृतत्वम्=अमृतमावको; एति=प्राप्त हो जाता है; अन्याः=दूसरी एक सौ नाड़ियाँ; उत्क्रमणे=मरणकालमें ( जीवको ); विष्वड्=नाना प्रकारकी योनियोंमे ले जानेकी हेत्र; भवन्ति=होती है ॥ १६ ॥

च्याख्या—हृदयमें एक सौ एक प्रधान नाड़ियाँ हैं, जो वहाँसे सब ओर फैली हुई है। उनमेसे एक नाड़ी, जिसकी सुषुम्णा कहते हैं, हृदयसे मस्तककी ओर गयी है। भगवान्के परमधाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर सबसे ऊँचे लोकमें अर्थात् मगवान्के परमधाममें जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है। और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना योनियोंको प्राप्त होते हैं।। १६।।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुझादिवेपीकां धैर्येण ।

तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥

अन्तरात्मां=सबका अन्तर्यामी, अद्गुष्टमात्रः=अद्गुष्टमात्र परिमाणवाला, पुरुषः=परम पुरुष, सदा=सदैव, जनानाम्= मनुष्योंके, हृद्ये=हृदयमें, सिन्नविष्टः=भलीभाँति प्रविष्ट है; तम्=उसको, मुञ्जात्=मूँजसे; इपीकाम् इव=सींककी भाँति, स्वात्=अपनेसे (और), शरीरात्=शरीरसे, धैर्येण=धीरतापूर्वक, प्रवृहेत्=पृथक् करके देरो; तम्=उसीको, शुक्रम् अमृतम् विद्यात्=विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे, तम् शुक्रम् अमृतम् विद्यात्=(और) उसीको विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे ॥ १७ ॥

व्याख्या—सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर द्वद्यके अनुरूप अझुष्ठमात्र रूपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योंके भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरित होकर उनकी प्राप्तिके साधनमें लगे हैं, उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह पृथम् और विलक्षण समझें, जैसे साधारण लोग मूँजसे सिंकको पृथक् देखते हैं । अर्थात् जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सीक मूँजसे विलक्षण और पृथक् है, उसी प्रकार वह गरीर और आत्माके मीतर रहनेवाला परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है । वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है । वही विश्वद्ध अमृत है । वही विश्वर करती है । । १७ ॥

इसका अन्य आदरणीय महानुमावोंने यह अर्थ किया है

<sup>&</sup>quot;अहुएमात्र पुरुष, जो जीवोंके इदयमें स्थित उनका अन्तरातमा है, उसे धेर्य-अप्रमादपूर्वक मूँजसे सींकके निकालनेके समान शरीरसे बाहर निकालकर पृथक् करे। शरीरमे पृथक् किये हुए उस अहुएमात्र पुरुषको ही चिन्मात्र निशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म जाने। यहा मा विद्याच्छुक्रममृतम्' इस पदकी द्विरुक्ति और प्रति' उपनिषद्की समाप्तिके लिये है।"

#### मृत्युत्रोक्तां निचकेतोऽथ लब्धा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् । ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव ॥१८॥

अथ=इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; निचकेतः=निचकेता; मृत्युप्रोक्ताम्=यमराजद्वारा बतलायी हुई; पताम्=इस; विद्याम् च=विद्याको और; कृत्स्नम्=सम्पूर्ण; योगविधिम्=योगकी विधिको; लब्ध्वा=प्राप्त करके; विमृत्युः= मृत्युचे रहित (और); विरजः( सन् )=विश्चद्ध—सन्न प्रकारके विकारोंसे शून्य होकर; अभृत्=ब्रह्मको प्राप्त हो गया; अन्यः अपि यः=दूसरा भी जो कोई; ( इदम् ) अध्यात्मम् एवं वित्=इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- वाला है; ( सः अपि एवम् ) एव (भवति)=वह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात् मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥

व्याख्या—इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको श्रद्धापूर्वक सुननेके पश्चात् नचिकेता उनके द्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या और योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित एव सर्वथा विद्युद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी भाँति ठीक-ठीक जाननेवाला और श्रद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाला है, वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोंसे रहित तथा जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥

॥ तृतीय बङ्घी ॥ ३ ॥ ॥ द्वितीय अध्याय ॥ २ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद् ॥

#### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

👺 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है।



# श्रोप षद्

प्रश्नोपनिपद् अथर्ववेदके पिप्पलाद शाखीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषद्मे पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा आदि छ. ऋषियोंके छ: प्रश्नोका क्रमसे उत्तर दिया है, इसलिय इसका नाम प्रश्नोपनिषद् हो गया ।

#### शान्तिपाठ

देवाः भद्रं पञ्चेमाक्षभिर्यजत्राः। कर्णेभिः शृण्याम भद्रं **खिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा** ५ सस्तन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ पूषा विश्ववेदाः। खस्ति नः खिस्त न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति बृहस्पतिर्दधातु ॥ नस्ताक्ष्यी अरिष्टनेमि: स्वस्ति

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

देवाः=हे देवगण !; (वयम्) यजत्राः (सन्तः)=हम भगवान्का यजन (आराधन) करते हुए, कर्णिभिः= कानोसे, भद्रम्= कल्याणमय वचन, श्रृणुयाम= सुने, अक्षिभः= नेत्रोंसे; भद्रम्= कल्याण (ही),पश्येम= देखें, स्थिरेः= सुदृढः अद्गेः= अङ्गें, तन्भिः= एव गरीरसे, तुष्टुवांसः (वयम्)= भगवान्की स्तृति करते हुए हमलोगः यत्=जोः आयुः= आयु, देवहितम्= आराध्यदेव परमात्माके काम आ सकेः; (तत्)= उसकाः व्यशेम= उपभोग करें, वृद्धश्रवाः= सब् ओर पैले हुए सुयश्चाले, इन्द्रः= इन्द्र, नः= हमारे लियेः स्वस्ति दघातु= कल्याणका पोषण करें, विश्ववेदाः= सम्पूर्ण विश्वका गान रस्तेनाले, पूपा= पूषाः नः= हमारे लियेः स्वस्ति (दघातु)= कल्याणका पोषण करें; अरिष्ट्रनेमिः= आरिष्टोंको मिटानेके लिये चक्रसदृश गक्तिशाली, ताक्ष्यः= गरुढ़देव, नः= हमारे लियेः स्वस्ति (दघातु)= कल्याणका पोषण करें; विश्वति विश्वता विश्वत

व्याख्या—गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवतालांसे प्रार्थना करते हैं कि 'हे देवगण । हम अपने कानोंसे ग्रुम—कल्याणकारी वचन ही सुने । निन्दा, चुगली, गाली या दूसरी दूसरी पापकी वातें हमारे कानोंमें न पहें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो—हम सदा मगवान्की आराधनाम ही लगे रहें । न केवल कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें । किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले हक्योकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी न हो । हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ एव सुपृष्ट हो—वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा मगवान्का स्तवन करते रहें । हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न वीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्के कार्यमे आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्याप्त रहकर उसका सरक्षण और सचालन करते हैं । उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियां सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी रह सकती है, अत. उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है । ] जिनका सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज पूषा, अरिष्टिनवारक तार्क्य ( गरुइ ) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति—ये सभी देवता भगवान्की दिल्य विमुतियाँ हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी कृपारे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यारिमक, आधिदैविक और आधिमौतिक—सभी प्रकारके तार्पोकी शानित हो ।

#### प्रथम प्रश्न

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैन्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कवन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वे वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम्रुपसन्नाः ॥ १ ॥

कुँ=ॐ इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; भारद्वाजः सुकेशा=भरद्वाज-पुत्र सुकेशा; च शैंच्यः सत्यकामः=और शिविकुमार सत्यकाम; च गार्ग्यः सौर्यायणी=तथा गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी; च कौसल्यः आश्वलायनः=एव कोसल्देशीय आश्वलायन; च वेदिभैः भार्गवः=तथा विदर्भनिवासी मार्गव; (च) कात्यायनः कवन्धी=और कत्य ऋषिका प्रपोत्र कवन्धी; ते एते ह ब्रह्मपराः=वे ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदपरायण (और); ब्रह्मनिष्ठाः=वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते ह=वे सब-के-सब; परम् ब्रह्म=परब्रह्मकी; अन्वेषमाणाः=लोज करते हुए; एषः ह वे तत् सर्वम् वक्ष्यित इति=यह समझकर कि ये (पिप्पलाद ऋषि) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमे सारी वार्ते वतायेंगे; सिमत्पाणयः=हाथमे सिष्धा लिये हुए; भगवन्तम् पिप्पलादम् उपसन्नाः=भगवान् पिप्पलाद ऋषिके पास गये ॥ १ ॥

व्याख्या— ओंकारस्वरूप सिचदानन्द्यन परमात्माका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि मरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन, विदर्भदेशीय भागीत और कत्यके प्रपोत्र कवन्धी—ये वेदाम्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात् श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाले थे। एक बार ये छहीं श्रुषि परब्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद श्रृषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं, अतः यह सोचकर कि 'परब्रह्मके सम्बन्धमे इम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें बता देंगे' वे लोग जिज्ञासुके वेषमे हाथमे समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पलादके पास गये॥ १॥

तान्ह स ऋषिरुवाच भृय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्सथ यथाकामं प्रश्नान्प्रच्छत यदि विज्ञास्थामः सर्वे ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥

तान् सः ह=उन मुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्ध, ऋषिः उवाच=(पिप्पलाद) ऋषि बोले—; भूयः एव=तुमलोग पुनः; श्रद्धया=श्रद्धाके साथ; ब्रह्मचर्यण=ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए; (और) तपसा=तपस्यापूर्वक, संवत्सरम्= एक वर्षतक (यहाँ); संवत्स्यथ=भलीभाँति निवास करो, यथाकामम्=(उसके बाद) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; प्रश्नान् पृच्छत=प्रश्न पूछना; यदि विक्वास्यामः=यदि (तुम्हारी पूछी हुई वातोंको) मैं जानता होऊँगा; ह सर्वम्= तो निस्सन्देह वे सब वातें, वः वक्ष्यामः इति=तुमलोगोंको वताऊँगा। २॥

व्याख्या—उपर्युक्त छहीं ऋषियोंको परब्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा— तुमलोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेद पढे हैं, तथापि मेरे आश्रममे रहकर पुनः एक वर्षतक श्रद्धा-पूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो । उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना । यदि तुम्हारे पूछे हुए विपयका मुझे जान होगां तो निस्सन्देह तुम्हें सब बातें मलीभांति समझाकर बतलाऊँगा ॥ २ ॥

सम्बन्ध-ऋषिके आजानुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्याके साथ विधिपूर्वक एक वर्षतक वहाँ निवास किया ।

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥

अथ=तदनन्तर ( उनमेसे ); कात्यायनः कबन्धी=कत्य ऋषिके प्रपौत्र कबन्धीने; उपेत्य=( पिप्पलाद ऋषिके ) पास जाकर; पप्रच्छ=पूछा—,भगवन्=भगवन् ।, कुतः ह वै=िकस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; इमाः प्रजाः= यह सम्पूर्ण प्रजा, प्रजायन्ते=नाना रूपोंमें उत्पन्न होती है, इति=यह मेरा प्रश्न है ॥ ३॥

ट्याख्या—महर्षि पिप्पलादकी आजा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लो । महर्षिकी देख-रेखमें सयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीवन विताया । उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद श्रृषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यश्रृषिके प्रपोत्र कबन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा—'मगवन् ! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रूपोंमें उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित प्रम कारण है, वह कौन है ?' ॥ ३ ॥

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपरतप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रियं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥

तस्मै सः ह उवाच= उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले—; वे प्रजाकामः= निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाळा (जो); प्रजापितः= प्रजापित है, सः तपः अतप्यत= उसने तप किया; सः तपः तप्तवा= उसने तपस्या करके (सृष्टि आरम्भ की, उस समय पहले); सः= उसने; रियम् च= एक तो रिय (चन्द्रमा) तथा; प्राणम् च≈ दूसरा प्राण (सूर्य) भी; इति मिशुनम्= यह जोड़ा; उत्पाद्यते= उत्पन्न किया, पतौ मे= (इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था) कि ये (दोनों मिलकर) मेरी; बहुधा= नाना प्रकारकी; प्रजाः= प्रजाओंको, करिष्यतः इति= उत्पन्न करेंगे ॥ ४॥

व्याख्या—कवन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले—हे कात्यायन ! यह वात वेदों में प्रिख है कि सम्पूर्ण जीवों के खामी परमेश्वरको सुष्टिके आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने सक्त्यरूप तप किया । तपसे उन्होंने सर्वप्रथम रिय और प्राण—इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न किया । उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारको सुष्टि उत्पन्न करों । इस मन्त्रमें सवको जीवन प्रदान करनेवाली जो समिष्ट जीवनी-शक्ति है, उसे ही 'प्राण' नाम दिया गया है । इस जीवनी शक्ति ही प्रकृतिके स्थूल सक्त्पमें—समस्त पदार्थों में जीवन, स्थिति और यथा-पोग्य सामक्षस्य आता है एव स्थूल भूत समुदायका नाम 'रिय' रक्खा गया है, जो प्राणरूप जीवनी शक्ति अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है । प्राण चेतना है, रिय शक्ति या आकृति है । धनात्मक और ऋणात्मक दो तत्त्वोंकी माँति प्राण और रियके सयोगसे ही सृष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है । इन्होंको अन्यत्र अग्नि और सोमके एव पुरुप तथा प्रकृतिके नामसे भी कहा गया है ॥ ४ ॥

### आदित्यो ह वैप्राणो रियरेव चन्द्रमा रियर्व एतत् सर्वं यन्यूर्तं चामूर्तं च तसान्यूर्तिरेव रियः ॥५॥

ह=यह निश्चय है कि; आदित्यः वै=सूर्य ही; प्राणः=प्राण हैं (और); चन्द्रमाः एव=चन्द्रमा ही; रियः= रिय हैं; यत् मूर्तम् च=जो कुछ आकारवाला है (पृथ्वी, जल और तेज); अमूर्तम् च=और जो आकाररित है (आकाश और वायु), एतत् सर्वम् वै=यह सभी कुछ; रियः=रिय हैं; तस्मात्=इसिलेये; मूर्तिः एव=मूर्तमात्र ही अर्थात् देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ, रियः=रिय हैं ॥ ५॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें उपर्युक्त प्राण और रियका खल्प समझाया गया है। पिप्पलाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत् प्राण और रिय—इन दोनो तत्त्वींके स्थाग या सिम्मश्रणसे बना है, इसिलये यद्यपि इन्हें पृथक् करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो—यह सूर्य, जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है, क्योंकि इसीमें सबको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही (रिय) है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्त्वोंको पुष्ट करनेवाली भूत तन्मात्राओंकी ही अधिकता है। समस्त प्राणियोंके स्थूल शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता है। हमारे शरीरोंमे ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अक्त प्रत्यक्तमें ब्यात हैं। उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सुर्यसे है और मास, मेद आदि स्थूल तत्त्वोंका सम्बन्ध चन्द्रमासे है॥६॥

अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविश्वति तेन प्राच्यान् प्राणान् रिमषु संनिधत्ते । यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यद्दिनीं यद्धो यद्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रिमषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥

अथ=रात्रिके अनन्तर; उद्यन्=उदय होता हुआ; आदित्यः= स्यं; यत् प्राचीम् दिशम्= जो पूर्व दिशामें; प्रिविश्ति= प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान् प्राणान्= उससे पूर्व दिशाके प्राणोंको; रिश्मपु= अपनी किरणोंमें; संनिधत्ते= वारण करता है (उसी प्रकार); यत् दक्षिणाम्= जो दक्षिण दिशाको; यत् प्रतीचीम्= जो पश्चिम दिशाको; यत् उदीचीम्= जो उत्तर दिशाको; यत् अधः= जो नीचेके लोकोंको; यत् ऊर्ध्वम्= जो अपरके लोकोंको; यत् अन्तरा दिशा= जो दिशाओंके वीचके भागों (कोणों) को (और); यत् सर्वम्= जो अन्य सवको; प्रकाशयति= प्रकाशित करता है; तेन सर्वान् प्राणान्= उससे समस्त प्राणोंको अर्थात् सम्पूर्ण जगत्के प्राणोंको; रिश्मपु संनिधत्ते= अपनी किरणोंमें धारण करता है। ६॥ ६॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है, उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया है। भाव यह है कि रात्रिके बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्विदेशामे अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय बहाँके प्राणियोंके प्राणोंको अपनी किरणोंमें घारण करता है अर्थात् उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामे जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहाँ-वहाँके प्राणियोंको स्फूर्ति देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त प्राणियोंका प्राण है ॥ ६॥

#### स एप वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । तदेतद्वाम्युक्तम् ॥ ७॥

सः एषः= वह यह सूर्य ही; उद्यते=उदय होता है; वैश्वानरः अग्निः=( जो कि ) वैञ्वानर अग्नि ( जठरामि ) और; विश्वरूपः प्राणः= विश्वरूप प्राण है, तत् एतत्= वही यह वात; प्राचा=मृचाद्वारा; अभ्युक्तम्= आगे कही गयी है।।।।।

व्याख्या—प्राणियोंके शरीरमे जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाली जठराग्नि है, जिससे अन्नका पाचन होता है (गीता १५ । १४ ), वह सूर्यका ही अश है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान, समान, ज्यान और उदान—इन पाँच रूपोंमें विमक्त प्राण है, वह भी इस उदय होनेवाले सूर्यका ही अंश है, अतः सूर्य ही है । यही वात अगली ऋचान द्वारा समझायी गयी है ॥ ७ ॥

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्। सहस्ररिमः वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्येप सूर्यः॥८॥

विश्वक्षपम्=सम्पूर्ण रूपोंके केन्द्र; जातवेदसम्= धर्वग्र; परायणम्=धर्याधार; ज्योतिः प्रकाशनय; तपन्तंन्= तपते हुए; हरिणम्=किरणोंवाले सूर्यको; पक्तम्=अद्वितीय (वतलाते हैं), प्रयः=्यह; सहस्ररिक्तः=सहस्रों किरणोंवाला; सूर्यः=सूर्य; ः=सैकड़ों प्रकारने वर्तता हुआ; प्रजानाम्=समस्त जीवोंका; प्राणः=प्राण (जीवनन्तता) होकर; उद्यति=उदय होता है ॥ ८॥

व्याख्या—इस स्पेक तत्त्वको जाननेवालोंका कहना है कि यह किरणजालसे मण्डित एव प्रकाशमय, तक्ता हुआ स्पे विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र है। सभी रूप (रग और आकृतियाँ) स्पेस उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सवका उत्पत्तिस्थान है और यही सवकी जीवन-ज्योतिका मूलखोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है, वैश्वानर अग्न और प्राणशक्तिके रूपमें सर्वज्ञ व्याप्त है और सवको धारण किये हुए है। समस्त जगत्का प्राणरूप स्पे एक ही है—इसके समान इस जगत्में दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं है। यह सहस्तों किरणोंवाला स्पे हमारे सेकड़ों प्रकारके व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत्में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, श्रृहुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सेकड़ों प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही स्पेके रूपमें उदित होता है।। ८।।

सम्बन्ध—इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कवनवीके प्रश्नानुसार सक्षेपमें यह वताया गया कि उस सर्वशिक्तमान परब्रह्म परमेश्वरसे ही उसके सङ्करपद्वारा प्राण और रियके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राणशक्ति और रियन्शिक सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फल वतलानेके लिये दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं—

संवत्सरो वै प्रजापितस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तद्ये ह वै तिद्धापूर्ते कृतिमत्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एप ह वै रिवर्यः पितृयाणः ॥ ९ ॥

संवत्सरः वै=सनसर ( वारह महीनोंवाला काल ) ही; प्रजापितः=प्रजापित है; तस्य अयने=उसके दो अयन हैं—, दक्षिणम् च=एक दक्षिण और; उत्तरम् च=दूसरा उत्तर, तत् ये ह=वहाँ मनुष्योंमें जो लोग निश्चयपूर्वकः; तत् हप्रापूर्ते वै=(केवल) उन इष्ट और पूर्त कर्मोंको ही, कृतम् इति=करने योग्य कर्म मानकर (सकाम भावते), उपासते= उनकी उपासना करते हैं (उन्हींके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ), ते चान्द्रमस्मम्=वे चन्द्रमाके; लोकम् प्य=लोकको ही; अभिजयन्ते=जीतते हैं अर्थात् प्राप्त होते हैं (और ), ते प्य=वे ही, पुनः आवर्तन्ते=पुनः (वहाँसे ) लोटकर आते हैं, तस्मात् प्रत=हसिलये थे, प्रजाकामाः ऋष्यः=सतानकी कामनावाले ऋषिगण, दक्षिणम् प्रतिपद्यन्ते= दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं; ष्ट एषः वै रियः=निस्तन्देह यही वह रिय है; यः पितृयाणः=जो 'पितृयान' नामक मार्ग है ॥ ९ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सवत्सरको परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रियस्थानीय भोग्य पदार्थोंकी उपासना और उसका पल बताते हैं। मान यह है कि बारह महीनोंका यह सवत्सररूप काल ही मानो सृष्टिके स्वामी परमेश्वरका स्वरूप है। इसके दो अयन हैं—दक्षिण और उत्तर। दिश्वणायनके जो छः महीने हैं, जिनमें सूर्य दिश्वणकी ओर घूमता है—ये मानो इसके दिश्वण अङ्ग हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्ग हैं। उनमें उत्तर अङ्ग तो प्राण है अर्थात् इस निश्वके आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी स्वरूप है और दिश्वण अङ्ग रिय अर्थात् उसका बाह्य भोग्य स्वरूप है। इस जगत्में जो सतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गादि सासारिक भोगोंमें आसक हैं, वे यज्ञादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण एव श्रेष्ठ पुरुपोंका घनादिसे सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इप्तर्भ तथा कुँआ, बावली, तालाव, बगीचा, घर्मशाला, विद्यालय, औपधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोको श्रेष्ठ समझते हैं और इनके फल्स्बरूप इस लोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात् विधिवत् अनुप्रान करते हैं, यह उस सवत्सररूप परमेश्वरके दिश्वण अङ्गकी उपासना है। इसके प्रभावसे वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं और वहाँ अपने कर्मोंका एल भोगकर पुनः इस लोकों लौट आते हैं, यही पितृयाण मार्ग है॥ ९॥

#### अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामा-यतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतसान्न पुनरावर्तन्त इत्येप निरोधस्तदेप श्लोकः ॥ १०॥

अध= किंतु ( जो ), तपसा=तपस्याके साय; ब्रह्मचर्यण=ब्रह्मचर्यपूर्वक ( और ); श्रद्धया=श्रद्धाते युक्त होकर; विद्यया=अध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानम्=(सूर्यरूप) परमात्माकी; अन्विष्य=जोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं, वे ); उत्तरेण= उत्तरायण-मार्गते, आदित्यम्=सूर्यलोकको; अभिजयन्ते=जीत लेते हैं ( प्राप्त करते हें ), एतत् वै=यह (सूर्य) ही, प्राणानाम्=प्राणोंका, आयतनम्=केन्द्र है, एतत् अमृतम्=यह अमृत ( अविनाशी ) और, अभयम्=िनर्भय पद है, एतत् परायणम्=यह परमगति है, एतस्मात्=इसर्वे, न पुन. आवर्तन्ते=पुन. लौटकर नहीं आते, इति एपः=इस प्रकार यह, निरोधः=निरोव (पुनरावृत्तिका निवारक ) है, तत् एपः=इस बातको स्पष्ट करनेवाला यह ( अगला ), क्रोकः=क्रोक है ॥ १० ॥

व्याय्या—उपर्युक्त सकाम उपासकींसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक है, वे इन मासारिक मोगोक्ती अनित्यता और हु लरूपताको समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं । वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए सयमके साथ त्यागमय जीवन विताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात् परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं । यह मानो उस सवत्सररूप प्रजापतिके उत्तर अङ्ककी उपासना है । इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकमे जाकर सूर्यके आत्मारूप

परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं । यह सूर्य ही समस्त जगत्के प्राणोंका केन्द्र है । यही अमृत—अविनाशी और निर्भय पद है । यही परम गति है । इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात् पुनर्जन्मको रोकनेवाला आत्यन्तिक प्रलय है । इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका स्वरूप मानकर ही सब बातें कही गयी हैं । इसी वातको अगले मन्त्रमें स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥

पश्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति ॥ ११ ॥

( कितने ही लोग तो इस सूर्यको )—पञ्चपाद्म्=पाँच चरणोंवाला; पितरम्=सवका पिता; द्वादशासृतिम्=बारह आकृतियोंवाला; पुरीषिणम्= जलका उत्पादक; दिचः परे अर्धे=( और ) स्वर्गलोकसे भी ऊपरके स्थानमें ( स्थित ), आहु:=बतलाते हैं; अथ इमे=तथा ये; अन्ये उ=दूसरे कितने ही लोग; परे=विशुद्ध; सप्तचक्रे=सात पहियोवाले ( और ); षडरे=छः अरोंवाले (रथमे); आंपतम्=बैठा हुआ (एव); विचक्षणम्=सवको भलीमाति जाननेवाला है, इति आहु:=ऐसा बतलाते हैं ॥ ११ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरके प्रत्यक्ष—हिंगोचर खरूप इस सूर्यके विषयमें कितने ही तत्त्ववेता तो यों कहते हैं कि इसके पाँच पैर हैं। अर्थात् छः ऋतुओं में हेमन्त और शिशिर—इन दो ऋतुओं की एकता करके पाँच ऋतुओं को वे इस सूर्यके पाँच चरण वतलाते हैं; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आकृतियाँ अर्थात् बारह शरीर हैं। इसका ख्यान स्वर्गलोक भी ऊँचा है। स्वर्गलोक भी इसीके आलोकसे प्रकाशित है। इस लोकमें जो जल वरसता है, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है। अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है। दूसरे शानी पुरुषोंका कहना है कि लाल, पीले आदि सात गोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋतुओंके हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्यमण्डलमं—जिसे सात चक्र एव छः अरोवाला रथ कहा गया है—बैटा हुआ इसका आत्मारूप, सबको मलीमांति जाननेवाला सर्वश्च परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है। इसलिय यह उसीकी मिहमा है। ११।

मासो नै प्रजापितस्तस्य कृष्णपक्ष एव रियः । प्राणस्तस्मादेत । श्रुक्क इष्टं कुर्नन्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२ ॥

मासः वै= महीना ही; प्रजापितः= प्रजापित है; तस्य=उसका; कृष्णपक्षः एव=कृष्णपक्ष ही; रियः= रिय है और; शुक्रः प्राणः= शुक्रपक्ष प्राण है; तसात्= इसिल्ये; एते ऋषयः= ये (कल्याणकामी) ऋषिगण; शुक्रे= शुक्र- पक्षमे (निष्कामभावसे), इष्टम्= यश्चिद कर्तव्य-कर्म; कुर्वन्ति= किया करते हैं; (तथा) इतरे= दूसरे (जो सासारिक मोगोंको चाहते हैं); इतरिस्मन्= दूसरे पक्षमे—कृष्णपक्षमें (सकामभावसे यश्चिद शुभकर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं)॥ १२॥

द्याख्या—इस मन्त्रमें महीनेको प्रजापितका रूप देकर परमेश्वरकी कर्मोद्वारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापित है, उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अङ्ग हैं; इसे रिय (स्थूलभूत-समुदायका कारण) समझना चाहिये। यह उस परमेश्वरका शक्तिस्वरूप भोगमय रूप है। और शुक्रु-पक्षके पद्रह दिन ही मानो उत्तर अङ्ग हैं। यही प्राण अर्थात् सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप है। इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात् जो रियस्थानीय भोग-पदार्थोंसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मस्य परब्रह्मको चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मोंको शुक्लपक्षमें करते हैं अर्थात् शुक्लपक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण करके करते हैं—स्वय उसका कोई फल नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे कृष्णपक्षमें अर्थात् कृष्णपक्ष-स्थानीय स्थूल पदार्थोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सत्र प्रकारके कर्म किया करते है। इनका वर्णन गीतामें स्वर्गपरा:'के नामसे हुआ है (गीता २। ४२—४४)॥ १२॥

### अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रियः प्राणं वा एते प्रस्कन्दिन्त ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥

अहोरात्रः वै=दिन और रातका जोड़ा ही, प्रजापितः=प्रजापित है; तस्य=उसका; अहः एव=दिन ही; प्राणः= प्राण है (और), रात्रिः एव=रात्रि ही; रियः=रिय है; ये दिवा=(अतः) जो दिनमे; रत्या संयुज्यन्ते=स्नी- सहवास करते है, एते=ये लोग; वे प्राणम्=सचमुच अपने प्राणोको ही; प्रस्कन्दिन्ति=क्षीण करते हैं तथा (मनुष्य); यत् रात्री=जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते=स्नी-सहवास करते हैं; तत् ब्रह्मचर्यम् एव=वह ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३॥

च्याख्या—इस मन्त्रमें दिन और रात्रिरूप चौबीस घटेके काल्रूपमें परमेश्वरके खरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोंका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात् सक्को जीवन देनेवाला प्रकाशमय विद्युद्ध खरूप है और रात्रि ही मोगरूप रिय है। अतः जो मनुष्य दिममे स्त्री-प्रसङ्ग करते हैं अर्थात् परमात्माके विद्युद्ध खरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रकाशमय मार्गमे चलना प्रारम्भ करके भी स्त्री-प्रसङ्ग आदि विलासमे आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते हैं। उनसे भिन्न जो सासारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, वे यदि शास्त्रके नियमानुसार ऋतुकालमे रात्रिके समय नियमानुकूल स्त्री-प्रसङ्ग करते हैं तो वे शास्त्रकी आज्ञाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं। लोकिक दृष्टिसे यों कह सकते हैं कि इस मन्त्रमे यहस्थोको दिनमे स्त्री-प्रसङ्ग कदापि न करनेका और विद्वित रात्रियों से शास्त्रानुसार नियमित और संयमितरूपमें केवल सन्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह ब्रह्मचर्यकी गणनामे आ सकता है ॥ १३॥

#### अनं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥

अन्नम् वै=अन्न ही; प्रजापितः=प्रजापित है; ह ततः वै=क्योंिक उसीसे; तत् रेतः=वह वीर्य ( उत्पन्न होता है ), तस्मात्=उस वीर्यसे, इमाः प्रजाः=ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति=उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी मिहमा बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहाररूप अन्न ही प्रजापित है, क्योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापित माना गया है।। १४॥

सम्बन्ध-अव पहले बतलाये हुए दो प्रकारके साधकोंको मिलनेवाले पुथक्-पुथक् फलका वर्णन करते हैं-

#### तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनम्रत्पादयन्ते । तेषामेवैष व्रह्मलोको येपां तपो व्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥

तत् ये ह वै=जो कोई भी निश्चयपूर्वकः तत् प्रजापितवतम्=उस प्रजापित-प्रतकाः चरन्ति=अनुष्ठान करते हैं। ते मिश्चनम्=वे जोड़ेको, उत्पादयन्ते=उसक करते हैं। येषाम् तपः=जिनमें तप (और); ब्रह्मचर्यप्=ब्रह्मचर्य (है); येषु सत्यम्=जिनमें सत्यः प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है। तेषाम् एव=उन्हींको; एषः ब्रह्मलोकः=यह ब्रह्मलोक मिल्ता है॥ १५॥

व्याख्या—जो लोग सन्तानोत्पत्तिरूप प्रजापितके व्रतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात् स्वर्गीद लोकोके मोगकी प्राप्तिके लिये शास्त्रविहित ग्रुम कर्माका आचरण करते हुए नियमानुसार स्त्री-प्रसङ्ग आदि मोगोंका उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्यारूप जोड़ेको उत्पन्न करके प्रजाकी दृद्धि करते हैं। और जो उनसे मिन्न हैं, जिनमे व्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है,

<sup>\*</sup> रजोदर्शनके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक खामाविक ऋतुकाल कहलाता है। इनमें पहली चार रात्रियाँ तथा ग्यारहवीं और वेरहवीं रात्रियाँ सर्वथा वर्जित है। श्रेष दस रात्रियोंमें पर्व-(एकादशी, अमावस्था, पूर्णिमा, म्रहण, व्यतिपात, सकान्ति, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि) दिनोंको छोड़कर पलोकी रितकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल दो रात्रि स्ती-सहवास करता है, वह गृहस्थात्रममें रहता हुआ ही महाचारी माना जाता है। (मनुस्मृति ३। ४५—४७, ५०)

जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यखरूप पुरमेश्वरको अपने हृदयमे नित्य स्थित देखते हे, उन्हींको वह ब्रह्मलोक (परम पद, परमगति ) मिलता है, दूसरोंको नहीं ॥ १५ ॥

#### तेपामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ १६ ॥

येपु न=जिनमें न तो, जिह्मम्=कुटिलता ( और ), अनृतम्=ध्रुठ है; च न=तथा न, माया=माया ( कपट ) ही है, तेपाम्=उन्होंको; असी=वह, विरजः=विश्रुद्ध, विकाररहित, ब्रह्मलोकः इति=ब्रह्मलोक ( मिल्ता है ) ॥ १६ ॥

क्याख्या—जिनमं कुटिल्ताका लेश भी नहीं है, जो स्वप्नमं भी मिथ्या-भाषण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमे राग-द्वेपादि विकारोका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके छल-कपटसे सून्य है, उन्हींको वह विश्वद्ध विकारहित ब्रह्मलोक मिल्ता है। जो इनसे विपरीत लक्षणोवाले हैं, उनको नहीं मिल्ता ॥ १६ ॥

॥ प्रथम प्रइन समाप्त ॥ १ ॥

### द्वितीय प्रश्न

अथ हैनं भागेंवो वैदिभिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेपां वरिष्ट इति ॥ १॥

अय ह एनम्=इसके पश्चात् इन प्रांमद्ध ( महात्मा पिप्पलाद ) ऋषिसे, वैद्भिः भागवः=विदर्भदेशीय भागवने; पप्रच्छ=पूछा, भगवन्=भगवन्, कित देवा एव=कुल कितने देवता, प्रजां विधारयन्ते=प्रजाको धारण करते हैं; कतरे एनत्=उनमेंसे कौन-कौन इसे, प्रकाशयन्ते=प्रकाशित करते हे; पुनः=फिर ( यह भी वतलाइये कि ), एषाम्= इन सबमें; कः=कौन; विरिष्ठः=सर्वश्रेष्ठ है; इति=यही ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १ ॥

व्याख्या—इन मार्गव ऋगिने महर्षि पिप्पलादसे तीन वार्ते पूछी हैं—(१) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको धारण करनेवाले कुल कितने देवता है ? (२) उनमेंसे कीन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ? (३) इन सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कीन है ? || १ ||

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरिप्ररापः पृथिवी वाद्मनश्रक्षः श्रोत्रं च । ते प्रकाश्या-मिनदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टम्य विधारयामः ॥ २ ॥

सः ह=उन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पलाद) ने, तस्मै उवाच=उन मार्गवने कहा; ह आकाशः वै=निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश, एपः देवः=यह देवता है (तथा), वायुः=वायु, अग्निः=अग्नि; आपः=जलः पृथिवी=पृथ्वी, वाक्=वाणी (कर्मेन्ट्रियाँ); चश्चः च श्रोत्रम् मनः=नेत्र और श्रोत्र (ज्ञानेन्द्रियाँ) तथा मन (अन्तःकरण) मी [ देवता हैं]; ते प्रकाइय=वे सव (अपनी-अपनी शक्ति) प्रकट करके, अभिवदन्ति=अभिमानपूर्वक कहने लगे; वयम् एतत् वाणम्= हमने इस शरीरको, अवप्रभ्य=आश्रय टेकर, विधारयामः=धारण कर रक्ता है ॥ २॥

व्याख्या—इस प्रकार भागविक पूछनेपर महर्पि पिप्पलाद उत्तर देते हैं। यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाशरूप देवता ही है, परतु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये चारों महाभृत भी शरीरको धारण किये रहते हैं। यह स्थूलशरीर इन्हींसे बना है। इसिलये ये धारक देवता हैं। वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, नेत्र और कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एव मन आदि अन्तःकरण—ये चौदह देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं। ये देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं, इसिलये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े और अभिमानपूर्वक परस्पर कहने लगे कि 'हमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण कर रक्खा है'। २॥

तान्त्ररिष्टः प्राण उनाच । मा मोहमापद्यधाहमेनैतरमञ्ज्ञधाऽऽत्मानं प्रनिभर्ज्येतर्वाणमनष्टम्य विधारयामीति तेऽश्रहधाना वभृतुः ॥ ३॥

तान् वरिष्ठः प्राण= उनते नर्वश्रेष्ठ प्राग उवाच=वोचा, मोहम्=(तुमलोग) नोहमें: मा आपद्यथ= न पड़ो अहम् एव=ने ही एतत् आत्मानम्=अपने इत त्वत्यत्री पञ्चधा प्रविभज्य=पाँच मागाँमें विमक्त करके, एतन् वाणम्=इत द्यारिको अवष्टभ्य=आश्रय देकरः विधारद्यामि=धारग करता हूँ इति ते=यह ( तुनकर मी ) वे; अश्रहधाना=अविश्वाती ही वमूबु=वने ग्हे॥ ॥

व्याख्या—इन प्रभार जब निम्पूर्ण महान्त इन्त्रियाँ और अन्त करणस्य देवना परत्यर विवाद करने लगे, तब सर्वभेष्ठ प्राप्त उनसे कहा—'दुमलोग अज्ञानक्य आप्तमें विवाद मत करो तुम्में निर्मीमें भी इन द्यर्गिको धारण करने या सुरक्षित रखनेकों द्यक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपनेको (प्राप्त, अपान, स्पान, स्पान और उदानन्य) पाँच भागोंमें विभक्त उरके आश्र्य देते हुए धारण कर रक्ता है और मुझने ही यह सुरक्षित है। प्राप्तकी यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उस्पर विश्वात नहीं किया ने अविश्वार्त्ता ही वने रहे॥ ॥

मोऽभिमानादृष्ट्यमुत्क्रमत इव तिसान्तुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तिसार्थ प्रतिष्टमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते । तद्यथा मिक्षका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तिसार्थ प्रतिष्टमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाद्मनश्रभुःश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥

सः=( तत ) वह प्राग अभिमानात्=अभिमानार्वंत अर्घ्वम् उत्क्रमते इव= नानो ( उच शरीन्ने ) उपात्ती क्षार बाहर निकलने लगाः तिसन् उत्क्रामित=उचने बाहर निकलनेपरः अथ इतरे सर्वे एव=उचीने साय-ही-साय अन्य स्व मी उत्क्रामन्ते च=शरीरते वाहर निकलने लगे और तिसन् प्रतिष्ठमाने=( शरीरमे लैटकर ) उसके ठहर कानेग्रा सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते=और स्व देवता मी ठहर गरे तत् यथा= तव लेखे ( मधुके छत्तेखे ): मधुकरराजानम्= मधुन् मित्व गिते गजाने उत्क्रामन्तम्=निकलनेपर उनीने साथ-साथ सर्वाः एव=सारीही मित्रकाः=मधुमित्वयाँ उत्क्रामन्ते= वाहर निकल जाती हे च तिसन्=और उत्के प्रतिष्ठमाने=चैठ जानेपर सर्वाः एव=सव नी-सप्पतिष्ठने=चैठ जाती है एवम्=देखी ही दशा ( इन सवक्षी हुई ) वाक चक्षुः श्रोत्रम् च मनः=अनः वाणी, नेत्र, श्रोत्र और यनः ते=वे ( सर्मा ) प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति=( प्राणको श्रेष्ठताका अनुभव करके ) प्रसन्न होकर प्राणकी स्तृति करने लगे ॥ ४॥

न्यास्या—तव उनने अपना प्रमान दिखलकर सात्रधान करनेके लिये वह सर्वश्रेष्ट प्राण अभिमानमें देत लगनेते मानो कडकर इस शर्रारे बाहर निकलनेके लिये जपरनी ओर उठने लगा । पिर तो सब-वे-सब देवता विकश होकर उसीके साथ बाहर निकलने लो कोई मी लिए नहीं रह सना । ज्य वह पुन लौटकर अपने स्थानपर स्थित हो गया, तव अन्य सब मी लित हो गये । जैसे मसुमिक्तवों का राजा जब अपने स्थानसे उड़ता है तब उसके साथ ही वहाँ बैठी हुई अन्य सब मधुमिक्तवों मी उड़ जाती हैं और जब वह बैठ साता है तो अन्य सब मी बैठ जानी हे ऐसी ही दसा दन सब नागादि देवनाओं की मी हुई । यह देवकर बागी चक्षु श्रोत्र आदि सब इल्यों को और मन आदि अन्त-करणकी बृत्तियों को भी यह विश्वस हो गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ हैं अन वेसव प्रसन्तनापूर्वक निम्न प्रकारने प्राणकी स्वृत्तियों मी यह

सम्बन्ध- प्रत्मको ही जन्नहा पानेश्वरका खरूप नानकर प्रतासना करनेके निधे उमका मर्वातनकामें नहरूप वतलाया जाना है -

### एपोऽप्रिस्तपत्येप सर्व एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः। एष पृथिवी रिपर्देवः सदसन्नामृतं च यत्॥५॥

एयः अग्निः तपति=ाइ गण अभिनाने ताना है एयः सूर्य=ग्रहां नूर्य है. एपः पर्जन्य=यहां मेय है. (एपः) मधवान्=ग्रहां दन्द्र है एपः वायु =ग्रहां वायु है (तथा) एपः नेव=मह प्रागत्त्र देव ही, पृथिवी=पृथ्वी (एव). प्रिः=ग्रह वायु है (तथा) यत्=जो हुछः सत्=त्रन् , असत्=अन्त् है, अ=न्था, [यत्=जो ] अमृनम्=अमृत वहां नाता है। वह भी है ॥ ५॥

व्याख्या—वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले—'यह प्राण ही अग्निरूप धारण करके तपता है और यही सूर्य है। यही मेघ, इन्द्र और वायु है। यही देव पृथ्वी और रिय (भूतसमुदाय) है। तथा सत् और असत् एव उससे भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है। ५।।

#### अरा इव रथनामौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्। ऋचो यजु×िष सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥६॥

रथनाभौ=रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अराः इव=अरोंकी माँति, ऋचः यजूंषि=ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, यजुर्वेदके मन्त्र (तथा), सामानि=सामवेदके मन्त्र, यज्ञः च=यज्ञ और; ब्रह्म, क्षत्रम्=(यज्ञ करनेवाले) ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग; सर्वम्=ये सब के-सब; प्राणे=(इस) प्राणमें; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हैं ॥ ६॥

व्याख्या—जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिमे लगे हुए अरे नामिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋग्वाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र, सब-का सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यजादि श्रुभ कर्म और यज्ञादि श्रुभ कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग—ये सब-के सब प्राणके आधारपर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है।। ६।।

सम्बन्ध-इस प्रकार प्राणका महत्त्व वतलाकर अव उसकी स्तुति की जाती है-

प्रजापतिश्वरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥

प्राण=हे प्राण; [त्वम् एव=त् ही; ] प्रजापितः=प्रजापित है; त्वम् एव=त् ही, गर्भे चरिस=गर्भमें विचरता है, प्रतिजायसे=(और त् ही) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म छेता है, तु=निश्चय ही, इमाः=ये सब, प्रजाः=जीव, तुभ्यम्=तुक्षे; विख्य हर्गेत=भेंट समर्पण करते हैं, यः=जो त्; प्राणेः प्रतितिष्ठसि=(अपानादि अन्य) प्राणोंके साय-साय स्थित हो रहा है ॥ ७॥

व्याख्या—हे प्राण । तू ही प्रजापति (प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही गर्भमें विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है। ये सब जीव तुझे ही मेंट समर्पण करते हैं। तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके शरीर-में स्थित हो रहा है॥ ७॥

#### देवानामसि विद्वतमः पितृणां ा खधा। ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ ८॥

(हे प्राण!) देवानाम्=(तू) देवताओंके लिये; विद्वतमः=उत्तम अग्नि है; पितृणाम्= पितरोंके लिये; प्रथमा स्वधा=पहली स्वधा है; अथवीङ्गिरसाम्=अथवीङ्गिरस् आदि, ऋषीणाम्=ऋषियोंके द्वारा; चरितम्=आचरित, सत्यम्=सत्य, असि=है॥८॥

व्याख्या—हे प्राण । त् देवताओंके लिये हिय पहुँचानेवाला उत्तम अग्नि है। पितरोंके लिये पहली स्वधा है। अथर्वाङ्किरस् आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित (अनुभूत) सत्य भी त् ही है॥ ८॥

#### इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। त्वमन्तरिक्षे चरसि स्वयस्त्वं ज्योतिषां पतिः॥९॥

प्राण=हे प्राण; त्वम् तेजसा=त् तेजसे (सम्पन्न), इन्द्रः=इन्द्रः रुद्रः=रुद्र (और); परिरक्षिता= रक्षा करनेवाळा; असि=है, त्वम्=त् ही; अन्तरिक्षे=अन्तरिक्षमें; चरसि=विचरता है (और); त्वम्=त् ही, ज्योतिषां पतिः=तमस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी; सूर्यः=स्वं है ॥ ९॥ व्याख्या—हे प्राण ! तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न, तीनों लोकों का स्वामी इन्द्र है । तू ही प्रलयकालमें सबका सहार करनेवाला रुद्र है और तू ही सबकी भलीभोंति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है । तू ही अन्तरिक्षमें (पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अग्नि, चन्द्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है ॥९॥

#### यदा त्वममिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति।।१०॥

प्राण=हे प्राण, यदा त्वम्=जव त्, अभिवर्षसि=भलीमाँति वर्षा करता है; अथ=उस समय, ते इसाः प्रजाः= तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा, कामाय=यथेष्ट, अन्नम्=अन्न, भविष्यति=उत्पन्न होगा, इति=यह समझकर, आनन्दरूपाः= आनन्दमय; तिष्ठन्ति=हो जाती है ॥ १० ॥

व्याख्या—हे प्राण ! जब तू मेघरूप होकर पृथ्वीलोकमे सब ओर वर्षा करता है, तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 'इमलोगोंके जीवनिर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा'—ऐसी आशा करती हुई आनन्दमे मझ हो जाती है ॥ १० ॥

#### व्रात्यस्त्वं प्राणैकपिंरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः॥११॥

प्राण=हे प्राण; त्वम्=त्, ब्रात्यः संस्काररित (होते हुए भी), एकर्षिः एकमात्र सर्गश्रेष्ठ ऋषि हे (तथा); वयम्=हमलोग (तेरे लिये), आद्यस्य=भोजनको, दातारः देनेवाले हैं (और तू), अत्ता=भोका (रानेवाला) है; विश्वस्य=समस्त जगत्का, सत्पतिः = (त् ही) श्रेष्ठ स्वामी है, मातरिश्व=हे आकाशमें विचरनेवाले वायुदेव, त्वम्=त्; नः हमारा, पिता=पिता है ॥ ११॥

व्याख्या—हे प्राण । तू संस्काररित होकर मी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य यह कि तू स्वभावसे ही शुद्ध है, अतः तुझे सस्कारद्वारा शुद्धिकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हमलोग (सब इन्द्रियाँ और मन आदि) तेरे लिये नाना प्रकारकी मोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला है। तू ही समस्त विश्वका उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टिवायुस्वरूप प्राण । तू हमारा पिता है, क्योंकि तुझसे ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है।। ११।।

#### या ते तनूर्वीच प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुपि । या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥

(हे प्राण!) या ते तनूः=जो तेरा खरूप, वाचि=वाणीमें, प्रतिष्ठिता च=स्थित है, तथा; या श्रोत्रे=जो श्रोत्रमें, या चक्षुषि च=जो चक्षुमें और, या मनसि=जो मनमें, संतता=व्यात है, ताम्=उसको, शिवाम्=कस्याणमय, कुरु=वना छे, मा उत्क्रमीः=(त्) उस्क्रमण न कर ॥ १२॥

व्याख्या—हे प्राण । जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इन्द्रियोंमें और मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोंमें व्याप्त है, उसे तू कल्याणमय बना छे । अर्थात् तुझमें जो इमें सावधान करनेके लिये आवेग आया है, उसे झान्त कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा । यह इमलोगोंकी प्रार्थना है ॥ १२॥

#### प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्। मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्र प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥

इदम्=यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला जगत् (और), यस् त्रिदिवे=जो कुछ खर्गलोकमें, प्रतिष्ठितम्=स्थित है; सर्वम्= वह खब-का खब, प्राणस्य=प्राणके; वरो=अधीन है (हे प्राण!), माता पुत्रान् इव=जैसे माता अपने पुत्रोकी रक्षा करती है, उसी प्रकार (त् हमारी), रक्षस्व=रक्षा कर, च=तथा; नः श्रीः च=हमें कान्ति और; प्रक्षाम्=बुद्धि; विधेहि=प्रदान कर, इति=इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ ॥ १३॥ व्याख्या—प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पदार्थ है और जो कुछ स्वर्गमें स्थित है, वे सब-के-सब इस प्राणके ही अधीन है। यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं—'हे प्राण! जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार त् हमारी रक्षा कर तथा तू हमलोगोंको श्री अर्थात् कार्य करनेकी शक्ति और प्रजा (जान) प्रदान कर।'

इस प्रकार इस प्रकरणमें मार्गव ऋणिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि पिपलादने यह बात समझायी कि समस्त प्राणियोंके द्यगिगको अवकाश देकर वाहर और मीतरसे धारण करनेवाला आकाद्य-तत्त्व है। साथ ही इस द्यगिरके अवयवींकी पूर्ति करनेवाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये चार तत्त्व है। दस इन्द्रियाँ और अन्त करण—ये इसको प्रकाश देकर कियाशील बनानेवाले हें। दन सबसे अष्ठ प्राण है। अतएव प्राण ही वास्तवमें इस द्यगिरको धारण करनेवाला है, प्राणके विना शरीरको वारण करनेकी द्यक्ति किसीमें नहीं है। अन्य सब इन्द्रिय आदिमें इसीकी द्यक्ति अनुस्यूत है, इसीकी द्यक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हे। इसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिपद्के पाँचवें अध्यायके आरम्भमें और बृहदारण्यक-उपनिपद्के छठे अध्यायके आरम्भमें आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्तृतिका प्रसङ्ग अधिक है। १३॥

॥ द्वितीय प्रक्न समाप्त ॥ २ ॥



# तृतीय प्रश्न

अथ हैनं कौसल्यश्राश्वलायनः पप्रच्छ मगवन्कुत एप प्राणो जायते कथमायात्यसिञ्वारीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं वाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥

अथ ह एनम्=उसके वाद दन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद) से, कौसल्यः आश्वलायनः=कोसलदेशीय आश्वलायनने, च=भी; पप्रच्छ=पृद्धा, भगवन्=भगवन्, एपः प्राणः=यह प्राण, कुतः जायते=िकससे उत्पन्न होता है, अस्मिन् शारीरे=इस शरीरमं, कथम् आयाति=कैसे आता है, वा आत्मानम्=तथा अपनेको, प्रविमन्य=िवमाजित करके, कथम् प्रातिष्ठते=िकस प्रकार स्थित होता है, केन उत्क्रमते=िकस दगसे उत्क्रमण करता—गरीरसे वाहर निकल्ता है; कथम् वाह्यम्=िकस प्रकार वाह्य जगत्को, अभिधन्ते=मलीमाँति धारण कग्ता है (और); कथम् अध्यात्मम्=िकस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके मीतर रहनेवाले जगत्को, इति=यही (मेरा प्रश्न है)॥ १॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें आश्रहायन मुनिने महर्षि पिप्पलादसे कुल छ. वार्ते पूछी हैं—(१) जिस प्राणकी महिमा-का आपने वर्णन किया, वह प्राण किससे उत्पन्न होता है १ (२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है १ (३) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता है १ (४) एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार निकलता है १ (५) इस बाह्य (पाञ्चमौतिक) जगत्को निस प्रकार धारण करता है १ तथा (६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्को किस प्रकार धारण करता है १ यहाँ प्राणके विपयमें वे ही बातें पूछी गयी हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्ने उत्तरको सुनकर ही स्फरित हुई हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नोत्तरके समय सुकेशादि छहीं श्रमृपि वहाँ साथ-साथ वैठे सुन रहे थे ॥ १॥

#### तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्युच्छसि त्रह्मिष्ठोऽसीति तसात्तेऽहं त्रवीमि ॥ २ ॥

तस्मै सः ह उवाच=उनसे उन प्रसिद्ध महर्पिने कहा; अतिप्रश्नान् पृच्छिसि=्त् वहे कठिन प्रश्न पूछ रहा है (किन्तु ); ब्रह्मिष्ठः असि इति=वेदोंको अच्छी तरह जाननेवाला है, तस्मात्=अतः, अहम्=में, ते=तेरे; ब्रवीमि= प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २ ॥

ज्याख्या—इस मन्त्रमें महर्पि पिप्पलादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोंको कठिन वतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता और

तर्कशीलताकी प्रगसा की है और साथ ही यह मान भी दिखलाया है कि 'त् जिस ढगमे पूछ रहा है, उसे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये। परतु मै जानता हूं कि तू तर्कबुड़िसे नहीं पूछ रहा है, तू श्रद्धाल है, वेदीमें निष्णात है, अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ'॥ २॥

# आत्मन एष प्राणो जायते यथैपा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिञ्झरीरे ॥ ३॥

एवः प्राणः=यह प्राण, आत्मनः=गरमात्मासे; जायते=उत्पन्न होता है, यथा=जिस प्रकार; एपा छाया=यह छाया, पुरुषे=पुरुषके होनेपर (ही होती है), [तथा =उसी प्रकार; ] एतत्=यह (प्राण); एतस्मिन्=इम (परमातमा) के ही; आततम्=आश्रित है (और), अस्मिन् शरीरे=इम गरीग्म, मनोकृतेन=मनके निये हुए (मकल्प) से; आयाति=आता है ॥ ३॥

ज्याख्या—यहाँ महर्पि पिप्पलादने क्रमसे आक्लायन भृषिके दो प्रश्नीका उत्तर दिया है। पहले प्रश्नका उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। वह परब्रहा परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाला है, अत इसकी स्थिति उस सर्वातमा महेश्वरके अधीन—उसीके आश्रित है—ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है। दूमरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यह मनद्वारा किये हुए सकल्पने किसी शरीरमें प्रवेश करता है। भाव यह कि मरते समय प्राणीके मनमे उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प होता है, उसे वैसा ही शरीर मिळता है, अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके सकल्पने ही होता है।। ३।।

सम्बन्ध-अब आश्वरूपनके तीसरे प्रश्नका उत्तर विस्तापूर्वक आरम्भ किया जाता है-

# यथा सम्राहेवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानिधितिष्ठस्वेत्येवमेवैप प्राण इतरान् प्राणान्यथक्पृथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥

यथा=जिस प्रकार, सम्राट् एव=चक्रवर्ती महाराज स्वय ही, एतान् ग्रामान् एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व=इन गाँवोंमें (तुम रहो, )इन गाँवोंमें तुम रहो, इति=इस प्रकार, अधिकृतान्=अधिकारियोंको, विनियुड्के=अलग-अलग नियुक्त करता है; एवम् एव=इसी प्रकार; एषः प्राणः=यह मुख्य प्राण, इतरान्=दूसरे, प्राणान्=प्राणोंको; पृथक् पृथक् एव= पृथक् पृथक् ही, सनिधने=स्थापित करता है ॥ ४ ॥

व्याख्या—यहाँ महर्षि उदाहरणद्वारा तीसरे प्रश्नका समाधान करते हुए कहते हैं—'जिस प्रकार भृमण्डलका चक्रवर्ती महाराज भिन्न-भिन्न ग्राम, मण्डल और जनपद आदिमें पृथक्-पृथक् अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है और उनका कार्य वाँट देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अङ्गस्वरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंको शरीरके पृथक्-पृथक् स्थानोंमें पृथक् पृथक् कार्यके लिये नियुक्त कर देता है ॥ ४॥

सम्बन्ध-अब मुख्य प्राण, अपान और समान-इन तीनोंका नासस्यान और कार्य बताराया जाता है-

## पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाम्यां प्राणः खयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एप ह्येतद्भुतमन्नं समं नयति तसादेताः सप्तार्चिपो भवन्ति ॥ ५॥

प्राणः (वह ) प्राणः, पायूपस्थे=गुदा और उपसमें; अपानम् (नियुङ्के )=अपानको रखता है, स्वयम्= स्वयः, मुखनासिकाभ्याम्=मुख और नािकाद्वारा (विचरता हुआ), चक्षुःश्रोषे=नेत्र और श्रोत्रमें, प्रातिष्ठते=स्थित रहता है, तु मध्ये=और शरीरके मध्यभागमें, समानः=समान (रहता है), एप हि=यह (समान वायु) ही; एतत् हुतम् अन्तम्=इस प्राणाग्निमें हवन किये हुए अन्नको, समम् नयित=समस्त शरीरमे यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है, तसात्=उससे; एताः सप्त=ये सात, अर्चिषः=ज्वालाएँ (विपयोको प्रकाशित करनेवाले उपरके द्वार ); भवन्ति=उत्पन्न होती हैं॥ ५॥

व्याख्या—यह स्वयं तो मुख और नािकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्रमें स्थित रहता है, तथा गुदा और

उपस्थमें अपानको स्थापित करता है। उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है, रज-वीर्य और गर्मको वाहर करना मी इसीका काम है। शरीरके मध्य भाग—नाभिमें समानको रखता है। यह समान वायु ही प्राणरूप अग्निमें हवन किये -हुए — उदरमें डाले हुए अन्नको अर्थात् उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है। उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात् समस्त विषयोंको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना )—ये सात द्वार उत्यन्न होते हैं, उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। ५॥

सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है--

#### हृदि द्येष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिद्वीसप्ततिः प्रति-श्वाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु च्यानश्ररति ॥ ६॥

पषः ृद्दि=यइ प्रसिद्ध, आत्मा=जीवात्मा, दृदि=दृदयदेशमें रहता है; अन्न=इस (दृदय) में; पतस्=यइ; नाडीनाम् एकशतम्=मूलरूपरे एक सो नाडियोंका समुदाय है, तासाम्=उनमेंसे, एककस्याम्=एक-एक नाडीमें; शतम् शतम्=एक-एक सो (शाखाएँ) हैं (प्रत्येक शाखा-नाडीकी), द्वासप्तितः द्वासप्तितः व्यानःव्यानवायु, चरित्वः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि=हजार प्रतिशाखा-नाडियाँ, भवन्ति=शेती हैं आसु=इनमें, व्यानःव्यानवायु, चरित=विचरण करता है ॥ ६॥

व्याख्या—इस गरीरमें जो द्वदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सौ मूलभूत नाड़ियाँ हैं, उनमेंसे प्रत्येक नाड़ीकी एक एक सौ शाखा-नाड़ियाँ हैं और प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाड़ियाँ हैं। इस प्रकार इस शरीरमें कुल बहत्तर करोड़ नाड़ियाँ हैं, इन सबमें व्यानवायु विचरण करता है।। ६।।

सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य वतलाते हैं, साथ ही आश्वलायनके चौथ प्रश्नका उत्तर भी देते हैं---

#### अथैकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम्रभाम्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७॥

अथ=तथा, एकया=जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा, उदानः ऊर्ध्वः=उदान वायु ऊपरकी ओर, [ चरित= विचरता है, ]( सः ) पुण्येन=वह पुण्यकर्मोंके द्वारा, [ मनुष्यम्= मनुष्यको, ] पुण्यम् लोकम्=पुण्यलोकोंमे, नयित= ले जाता है, पापेन=गपकर्मोंके कारण ( उसे ), पापम् नयित=पपयोनियोंमें ले जाता है ( तथा ), उभाभ्याम् एव=पप् और पुण्य दोनों प्रकारके कर्मोद्वारा ( जीवको ), मनुष्यलोकम्= मनुष्य-शरीरमे, [ नयित=ले जाता है ] ॥ ७ ॥

व्याख्या—इन ऊपर बतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाड़ियोंसे मिल एक नाड़ी और है, जिसको 'सुपुम्णा' कहते हैं, जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है। उसके द्वारा उदान वायु शरीरमे ऊपरकी ओर विचरण करता है। (इस प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्नका उत्तर सक्षेपमें देते हैं—) जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभकमोंके भोग उदय हो जाते हैं, उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकोंमें अर्थात् स्वर्गादि उच्च लोकोंमें ले जाता है। पापकम से युक्त मनुष्यको शूकर-कूकर आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य—दोनो प्रकारके कमोंका मिश्रित फल भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य शरीरमें ले जाता है का।। ७॥

सम्बन्ध-अव दो मन्त्रोंमें अश्वलायनके पॉचर्वे और छठे प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवात्माके प्राण और इन्द्रियोंसहित एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी बात भी स्पष्ट करते हैं-

# एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तब अपने अहमूत समान आदि प्राणोंको तथा हिन्द्र और मनको तो साथ ले ही जाता है, हन सबका खामो जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है—यह वात यहाँ कहनी थी, इसीलिये पूर्वमन्त्रमें जावात्माका स्थान हृदय वतलाया गया है।

आदित्यां ह ने नाह्यः प्राण उदयत्येष होनं चाक्षुपं प्राणमनुगृह्णानः । पृथिन्यां या देवता सैपा पुरुपस्थापानमनप्रभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुन्यीनः ॥ ८॥

ह=यह निश्चय है कि, आदित्यः वै=य्यं ही, वाह्यः प्राणः=वाह्य प्राण है, एप हि=यही; एनम् चाशुपम्= इस नेत्रसम्बन्धी, प्राणम्=प्राणस्, अनुगृहानः=अनुग्रह करना हुआ, उद्यति=उदित होता है, पृथिव्याम्= पृथ्वीमं, या देवता=जो (अपान वायुकी शक्तिक्प) देवता है, सा एपा=वही यह, पुरुपस्य=मनुप्यके, अपानम्= अपान वायुको, अवष्रभ्य=स्थिर किये; [ चर्तत=रहता हे, ] अन्तरा=पृथ्वी और म्वर्गके वीच, यत् आकाशः=जो आकाश (अन्तरिक्षलोक) है, सः समान =वह ममान है, वायु व्यानः=वायु ही व्यान है ॥ ८॥

ह्यार्या—यह निश्च पूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। यह मुख्य प्राण स्थंरूपने उटय होकर इस शरीरके बाह्य अद्व प्रत्यक्षोंको पुष्ट करता है और नेत्र-इन्टियन्प आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है—उसे देखनेकी शक्ति अर्थात् प्रकाश देता है। पृथ्वीम जो देवता अर्थात् अगन वायुकी शक्ति है, वह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपान वायुको आश्रय देती है—टिकाये रखती है। यह अपान वायुकी शक्ति गुदा और उपस्य इन्टियोकी महायक है तथा इनके बाहरी स्थूल आकारको धारण करती है। पृथ्वी और स्वर्गलोकके बीचका जो आकाश है, वही समान वायुका बाह्य स्वरूप है। वह इस शरीरके बाहरी अद्व-प्रत्यक्षोको अवकाश देवर इसकी रक्षा करता है और शरीरके भीतर रहनेवाले समान वायुको विचरनेके लिये शरीरमे अवकाश देता है, इसीकी सहायताने श्रोत्र-इन्टिय शब्द सुन समनी है। आकाशमे विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य स्वरूप है, यह इस शरीरके वाहरी अद्व-प्रत्यक्षको चेशशील करता है और शान्ति प्रदान करता है, मोतरी व्यान वायुको नाहियोम सचारित करने तथा त्वचा-इन्टियको स्थांका जान रगनेम भी यह सहायक है।।।।

### तेजो ह वा उदानस्तसादुपञ्चान्ततेजाः पुनर्भत्रमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः ॥ ९॥

ह तेज वै=प्रसिद्ध तेज (गर्मी) ही, उदानः=उदान है तस्मात्=इसीलिये, उपशान्ततेजाः=जिसके शरीरका तेज ज्ञान्त हो जाता है, वह (जीवात्मा), मनस्ति=मनमे, सम्पद्यमानेः=विलीन हुई, इन्द्रियेः=इन्द्रियोके साथ, पुनर्भवम्=पुनर्जन्मको (प्राप्त होता है)॥९॥

व्याख्या—सूर्य और अग्निका जो वाहरी तेज अर्थात् उप्णत्व है, वही उदानका बाह्य स्वरूप है। वह शरीरके वाहरी अङ्ग प्रत्यङ्गोंको ठडा नहीं होने देता और शरीरके भीतरकी ऊप्माको भी खिर रखता है। जिमके अर्गरसे उदान वायु निक्छ जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता। अत. शरीरकी गर्मी शान्त हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवातमा मन्में विखीन हुई इन्द्रियोंको साथ लेकर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है।। ९॥

सम्यन्य—अव आश्वलायनके चींथ प्रक्षमें आयी हुई एक शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरमें या लोकामें प्रवेश करनेकी वातका पुनः स्पष्टीकरण किया नाता है—

# यचित्तस्तेनैप प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥ १०॥

प्पः=यह ( जीवातमा ), यिचतः=जिस सङ्कलाया होता है, तेन=उम सङ्कलके साध, प्राणम्=मुख्य प्राणमें; आयाति=स्थित हो जाता है, प्राणः=मुख्य प्राण, तेजसा युक्तः=तेज ( उदान ) से युक्त हो, आतमना सह=मन, इन्द्रियोसे युक्त ( जीवातमाको ), यथासंकल्पितम्=उसके सकलानुसार, छोकम्=भिन्न भिन्न छोक अथवा योनिको, नयति=छे जाता है ॥ १०॥

व्याख्या—मरते समय इस आत्माका जैसा सकत्य होता है, इसका मन अन्तिम क्षणमं जिस मायका चिन्तन करता है ( गीता ८ । ६ ), उस सङ्कल्पके सहित मन, इन्द्रियोंको साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमे स्थित हो जाता है । वह मुख्य प्राण उदान वायुसे मिलकर मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माको उस अन्तिम सकत्यके अनुसार ्यथायोग्य मिन्न-मिन्न लोक अयना योनिम ले जाता है । अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवान्का ही चिन्तन रक्खे, दूसरा

संकल्प न आने दे । क्योंकि जीवन अर्ल्य और अनित्य है; न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । वदि उस समय मगवान्का चिन्तन न होकर कोई दूसरा सङ्कल्प आगया तो सदाकी मॉति पुनः चौरासी लाख योनियोंमें भटकना पड़ेगा ॥ १०॥

सम्बन्ध-अव प्राणिवषयक ज्ञानका सासारिक और पारलौकिक फ्ल वतलाते हैं-

#### य एवं विद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेप श्लोकः ॥ ११ ॥

यः विद्वान्= जो कोई विद्वान्; एवम् प्राणम्= इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को, वेद= जानता है, अस्य= उसकी; प्रजा=सन्तानपरम्परा, न ह हीयते= कदापि नष्ट नहीं होती; अमृतः= ( वह ) अमर, भवति= हो जाता है, तत् एपः= इस विपयका यह ( अगला ); ऋोकः= रलोक ( है ) ॥ ११ ॥

व्याख्या—जो कोई विद्वान् इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ छेता है, प्राणके महत्त्वको समझकर हर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक वना छेता है, एक क्षण भी मगवान्के चिन्तनसे श्रून्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है। इस विपयपर निम्नलिखत ऋचा है।। ११।।

#### उत्पत्तिमायति स्थानं विभ्रत्वं चैव पश्चधा । अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमञ्जते विज्ञायामृतमञ्जत इति ॥ १२ ॥

प्राणस्य=प्राणकी; उत्पत्तिम्=उत्पत्ति, आयितम्=आगम, स्थानम्=स्थानः विभुत्वम् एव=और व्यापकताको मी; च=तथा, (वाह्यम्) एव अध्यात्मम् पञ्चचा च=वाद्य एवं आध्यात्मिक पाँच मेदोंको मी, विज्ञाय=मलीमांति जानकरः अमृतम् असृतम् असृते=(मनुष्य) अमृतका अनुभव करता है, विज्ञाय अमृतम् असृतके इति=जानकर अमृतका अनुभव करता है(यह पुनक्ति प्रश्रकी समाप्ति स्चित करनेके लिये है) ॥ १२ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्यक्तिको अर्थात् यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है—इस रहस्यको जानता है, शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात् वाहर और मीतर—कहाँ-कहाँ वह रहता है, इस रहस्यको तथा इसके वाहरी और भीतरी अर्थात् आधिमौतिक और आध्यात्मिक पाँचों मेदोंके रहस्यको मलीमाति समझ लेता है, वह अमृतखरूप परमानन्दमय परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके सयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है ॥ १२॥

॥ स्तीय प्रश्न समाप्त ॥ ३ ॥

# चतुर्थ प्रश्न

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पत्रच्छ भगवन्नेतिसन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिज्जाग्रति कतर एप देवः स्वमान्पश्यति कस्यैतत्सुस्वं भवति कस्मिन्तु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥

यथ=तदनन्तर; ह एनम्=इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद मुनि) से; गार्ग्यः=गर्ग गोत्रमें उत्पन्न; सौर्यायणी पप्रच्छ=सौर्यायणी ऋषिने पूछा, भगवन्=भगवन्; एतिसन् पुरुषे=इस्] मनुष्य-गरीरमें, कानि स्वपन्ति=कौन-कौन सोते ह, अस्मिन् कानि=इसमें कौन-कौन; जाग्रति=जागते रहते हैं; एपः कतरः देवः=यह कौन देवता; स्वप्नान् पर्यति=स्वर्मोको देखता है, एतत् सुखम्=यह संख, कस्य भवति=िकसको होता है; सर्वे=(और) ये सव-के-सव, कस्मिन्=िकसमें; नु=िश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिताः=सम्पूर्णतया स्थित, भवन्ति इति=रहते हैं, यह (भरा प्रश्न है) ॥ १॥

ह्याख्या—यहाँ गार्ग्य मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच वार्ते पूछी हैं—(१) गाढ निद्राके समय इस मनुष्य शरीर-में रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओं में कौन-कौन सोते हैं १(२) कौन-कौन जागते रहते हें १(३) स्वप्त-अवस्थामे इनमें से कौन देवता स्वप्नकी घटनाओं को देखता रहता है १(४) निद्रा-अवस्थामे मुखका अनुभव किसको होता है १ और (५) ये सब के सब देवता सर्वमावसे किसमे स्थित हैं अर्थात् किसके आश्रित हैं १ इस प्रकार इस प्रश्नमें गार्ग्य मुनिने जीवातमा और परमात्माका पूरा पूरा तत्त्व पूछ लिया ॥ १॥

तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तर्होप पुरुपो न शृणोति न पश्यित न जिन्नति न रसयते न स्पृश्यते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्विपितीत्याचक्षते ॥ २॥

तस्मै सः ह उवाच=उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गार्ग्य यथा=हे गार्ग्य । जिस प्रभाग; अस्तम् गच्छतः=अस्त होते हुए, अर्कस्य मरीचयः=पूर्वकी किरणें; एतिसम् तेजोमण्डले=इम तेजोमण्डलमं; सर्वाः एक्सिमविन्त=सव की-सव एक हो जाती हैं (फिर); उद्यतः ताः=उदय होनेपर वे (सर), पुनः पुनः=पुनः पुन; प्रचरित्त=सव ओर फेलती रहती है, ह एवम् वै=ठीक ऐसे ही (निड़ाके समय), तत् सर्वम्=रे सव इन्द्रियाँ (भी); परेदेवे मनिस=गरम देव मनमें, एकीमवित=एक हो जाती हैं, तेन तिर्हे एपः पुरुषः=इस कारण उस समय यह जीवातमा; न श्रुणोति=न (तो) सुनता है, न पद्यति=न देखता है; न जिन्नति=न सूंघता है, न रसयते=न खाद लेता है; न स्पृदाते=न सर्ग करता है, न अभिवद्ते=न वोलता है, न आदत्ते न आनन्दयते=न ग्रहण करता है; न मैथुनका आनन्द भोगता है, न विस्तृतते न इयायते=न मल-मूत्रका त्याग करता है और न चलता ही है, स्विपिति इति आचक्षते= उस समय 'वह सो रहा है' यों (लोग) कहते हैं ॥ २॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें महात्मा पिप्पलाद ऋषिने गार्यके पहले प्रथका इस प्रकार उत्तर दिया है—'गार्य ! जब सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब ओर फैली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज:पुक्षमें मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ निद्राके समय द्वम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात् सब-की-सब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनस्प देव है, उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसिलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता हे, न देखता है, न सूपता है, न स्वाद लेता है, न सर्था करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल मूनका त्याग करता है और न मैश्रुनका सुख ही भोगता है। माब यह है कि उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा वद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है। अ उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियों मनसे पृथक् होकर अपना-अपना कार्य करने लगती हैं—ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं ॥ २॥

सम्बन्ध-अव गार्ग्यके प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोंद्वारा यह मी बतलाते हैं कि सब इन्द्रियिक लय होनेपर मनकी कैसी स्थिति रहती है-

प्राणाप्तय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३॥

पतिस्मन् पुरे=इस गरीररूप नगरमें; प्राणाययः पव=पाँच प्राणरूप अग्नियाँ ही, जाग्रति=जागती रहती है; ह

<sup>\*</sup> यहाँ सुपुप्तिकालमें मनका न्यापार चाल रहता है या नहीं, इस विषयमें कुछ नहीं कहा। सव इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसीमें विलीन हो जाता है—यह बात नहीं कही गयी। महिंप पतअलि भी निद्राको चित्तकी एक पृत्ति मानते हैं (पा० थो०)। इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता। परतु अगले मन्त्रमें पञ्चवृत्त्पात्मक प्राणको ही जागनेवाला बताया गया है, मनको नहीं, अत मनका लय होता है या नहीं—यह बात स्पष्ट नहीं होती। पुन चतुर्थ मन्त्रमें मनको यजमान बताकर उसके बहालोकमें जानेकी बात कही गयी है। इससे यह कहा जा सकता है कि मनका भी लय हो जाता है।

एषः अपानः वै=यह प्रसिद्ध अपान ही, गार्हपत्यः=गाईपत्य अग्नि है, व्यानः=व्यान, अन्वाहार्यपचनः=अन्वाहार्य पचन-नामक अग्नि (दक्षिणाग्नि) है, गार्हपत्यात् यत् प्रणीयते=गार्हपत्य अग्निसे जो उठाकर छे जायी जाती है (वह), आहवनीयः=आहवनीय अग्नि, प्रणयनात्=प्रणयन (उठाकर छे जाये जाने )के कारण ही, प्राणः=प्राणरूप है ॥ ३ ॥

व्याख्या—उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह गार्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर है। यहाँ निद्राको यज्ञका रूप देनेके लिये पाँचों प्राणोंको अग्निरूप बतलाया है। यज्ञमें अग्निकी प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ सक्षेपतः प्राणमात्रको अग्निके नामसे कह दिया। परतु आगे इस यज्ञके रूपकमे किस प्राणवृत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान-वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञकी 'गाईपत्य' अग्नि है; 'क्यान' दक्षिणाग्नि है; गाईपत्य अग्निरूप क्यानसे प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामें आहवनीय अग्नि है। क्योंकि यज्ञमें आहवनीय अग्नि गाईपत्यसे उठाकर लायी जाती है। पहले तीसरे प्रश्नके प्रसङ्गमें भी प्राणको 'अज्ञरूप आहुति जिसमें इवन की जाती है' इस ब्युत्पत्तिद्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया है (३।५)॥३॥

यदुच्छ्वासिनःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवो-दानः । स एनं यजमानमहरहर्ष्रेक्ष गमयति ॥ ४॥

यत् उच्छ्वासिनःश्वासी=जो ऊर्घश्वास और अधःश्वास हैं; एती=ये दोनों (मानो), आहुती=(अग्निहोत्रकी) दो आहुतियाँ हैं, [एतौ यः=इनको जो, ] समम्=समभावसे (सब ओर), नयति इति सः समानः=पहुँचाता है और इसीलिये जो 'समान' कहलाता है, वही; [होता=इवन करनेवाला श्रृत्विक् है,] ह मनः वाव=यह प्रसिद्ध मन ही; :=यजमान है, इप्रफलम् एव=अभीष्ट फल ही, उदानः=उदान है, सः एनम्=वह (उदान) ही इस;

म् श्रहः श्रहः=मनरूप यजमानको प्रतिदिन (निद्राके समय), ब्रह्म गमयित=ब्रह्मलोकमें भेजता है अर्थात् हृदय गुहामें ले जाता है ॥ ४॥

व्याख्या—यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमें गरीरके बाहर निकलना और भीतर लौट जाना है, वही मानो इस यज्ञमें आहुतियाँ पड़ती हैं, इन आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक तत्त्व गरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हिंव हैं। उस हिंवको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार सममावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है, इसिलये उसे समान कहते हैं। वही इस रूपकमें मानो 'होता' अर्थात् हवन करनेवाला श्रृतिक् है। अग्निरूप होनेपर भी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्य करनेके कारण इसे 'होता' कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वायु ही मानो उस यजमानका अभीष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार स्वर्गादि लोकोंमें ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मलोकों—परमात्माके निवासस्थानरूप दृदयगुहामें ले जाता है। वहाँ इस मनके द्वारा जीवातमा निद्राजनित विश्वामरूप सुखका अनुमव करता है; क्योंकि जीवातमाका निवासस्थान भी वही है। यह बात छठे मन्त्रमें कही है। यहाँ 'ब्रह्म गमयित' से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रतिके सुखकी किसी भी अश्वमें समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गुणोंसे अतीत है।। ४॥

सम्बन्ध-अब तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं-

अत्रैष देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यद् दृष्टं दृष्टमनुपञ्चति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति । देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभृतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभृतं चाननुभृतं च सर्वे पञ्चति सर्वः पञ्चति ॥ ५ ॥

अत्र स्वप्ने=इस स्वप्न-अवस्थामे, एषः देवः=यह देव ( जीवात्मा ), महिमानम्=अपनी विभूतिका, अनुभवति=

अनुमन करता है: यत् दृष्टम् दृष्टम्=जो वार-वार देखा हुआ है: अनुपश्यित=उद्योको वार-वार देखता है' श्रुतम् श्रुतम् एव अर्थम् अनुम्हणोति=जार-वार खनी हुई वार्तोको ही पुनः-पुनः छनता है: देशिद्गन्तरेः च=नाना देश और दिशाओंमें प्रत्यनुभूतम्=जार-वार अनुभन किये हुए विषयोंको पुनः पुनः=पुनः-पुनः प्रत्यनुभवित=अनुभन करता है (इतना ही नहीं), दृष्टम् च अदृष्टम् च=देखे हुए और न देखे हुएको भी; श्रुतम् च अश्रुतम् च=छने हुए और न सुने हुएको भी, अनुभूतम् च=अनुभन किये हुए और अननुभूतम् च=अनुभन न किये हुएको भी; सत् च असत् व=विद्यमान और अविद्यमानको भी (इत प्रकार) सर्वम् पश्यित=हारी घटनाओं नो देखता है, (तथा) सर्वः (सन्)= स्वय सन कुछ वनकर; पश्यित=देखता है।। ५।।

द्याच्या—गार्ग्य मुनिने जो यह तीक्षरा प्रश्न किया था नि 'कौन देवता खर्मोनो देखता है ?' उसना उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं। इस खप्त-अवस्थामें जीवात्मा ही मन और सूहम इन्द्रियों द्वारा अर्गी निम्तिना अनुमन करता है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ वार-वार देखा, सुना और अनुभन निया हुआ है, उसी तो यह खप्नमें वार-वार देखता, सुनता और अनुभन करता रहता है। परतु यह नियम नहीं है कि जान्त-अवस्थामें इसने जिस प्रकार, जिस दगसे और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभन की है, उसी प्रकार यह खप्नमें भी अनुभन करता है। अपितु खप्नमें जानत्की किसी घटनाका कोई अंग्र किसी दूसरी घटनाके किसी अगके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें इसके अनुभनमें आता है, अतः कहा जाता है कि खप्रकालमें यह देखे और न देखे हुएको भी देखता है, सुने और न सुने हुएको भी सुनता है, अनुभव किने हुए और अनुभन न किने हुएको भी अनुभन करता है। जो वस्तु वास्तवमें है उसे, और जो नहीं है उसे भी, खप्रमें देख लेता है। इस प्रकार खप्रमें यह विचित्र ढंगसे सब घटनाओका वार वार अनुभव करता रहता है, और खब ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नई। रहती ॥ ५॥

#### स यदा तेजसामिभृतो भवत्यत्रैप देवः स्वमान पश्यत्यथ तदैतसिञ्जरीर एतत्सुखं भवति ॥६॥

सः यदा=वह (मन) जव, तेजसा श्रमिभूतः=तेज (उदान वायु) से अभिभूत, भवित=हो जाता है, श्र अत्र एपः देवः=इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप देवता, स्वप्नान्=स्वप्नोको, न पश्यित=नहीं देखता, अध=तथा; तदा=उस समय; एतिसन् शरीरे=इस मनुष्य-शरीरमें (जीवात्माको), एतत्=इस, सुखम्=सुपृप्तिके सुराका अनुभव, भवित=होता है ॥ ६॥

व्याख्या—गार्यं मुनिने चौथी वात यह पूछी यी कि 'निद्रामें मुखका अनुभव क्सिको होता है' ' उसका उत्तर महिंपें इस प्रकार देते हैं । जब निद्राके समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता है, अर्थात् जब उदान वायु इस मनको जीवात्माके निवाससान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा-अवस्थामे यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वमकी घटनाओंको नहीं देखता । उस समय निद्राजित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है । इस शरीरमें सुख-दु खोंको मोगनेवाला प्रत्येक अवस्थामें प्रकृतिस्य पुरुष अर्थात् जीवात्मा ही है (गीता १३ । २१ ) ॥ ६ ॥

# स यथा सोम्य वयांसि वासोन्नक्षं संप्रतिष्टन्ते एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मिन संप्रतिष्टते ॥ ७॥

सः=( पॉचर्वी वात जो तुमने पूछी थी ) वह ( इस प्रकार समझनी चाहिने ), सोम्य=हे प्रियः यथा=जिस प्रकारः वयांसि=बहुत-से पश्ची ( सायकाल्में ), वासोवृक्षम्=अपने निवासरूप वृक्षपर ( आकर ), संप्रतिष्ठन्ते=आरामसे ठहरते हैं ( वसेरा लेते हैं ), ह एवम् वे तत् सर्वम्=ठीक वैसे ही, वे ( आगेवताये जानेवाले पृथिवी आदि तत्त्वांसे लेकर प्राणतक ) सव-के-सव, परे आत्मिन=गरमात्मामें, संप्रतिष्ठते=सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या—गार्ग्य मुनिने जो यह पॉचर्वी वात पूछी थी कि ध्ये मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और प्राण—सव के-सव किसमे

<sup>\*</sup> पहले तीसरे प्रकरणमें ( ३ । ९-१० ) बतला आये हैं कि उदान वायुका नाम तेज है । इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको ब्रह्मलोक्तमें अर्थात् हृदयमें ले बाता है, अत यहाँ वेजसे अभिभूत होनेका अर्थ जीवका उदान वायुसे आकान्त हो बाना है—यह बात समझनी चाहिये ।

स्थित हैं—किसके आश्रित हैं १ उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं—'प्यारे गार्ग्य । आकाशमें उड़नेवाले पक्षिगण जिस प्रकार सायकालमें लौटकर अपने निवासभूत बृक्षपर आरामसे बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले पृथ्वीसे लेकर प्राणतक जितने तत्त्व हैं, वे सब-के-सब परब्रह्म पुरुषोत्तममे, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन सबके परम आश्रय हैं ॥ ७ ॥

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्र तेजोमात्रा च वायुश्र वायुमात्रा चाकाशश्रा-काशमात्रा च चश्चश्र द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च प्राणं च प्रातव्यं च रसश्र रसियतव्यं च त्वक्च स्पर्शियतव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्पश्चानन्दियतव्यं च पायुश्र विसर्जियतव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतियतव्यं च तेजश्च विद्योतियतव्यं च प्राणश्च विधारियतव्यं च ॥ ८॥

पृथिवी च=पृथिवी और; पृथिवीमात्रा च=उसकी तन्मात्रा (स्हम गन्छ ) भी; आपः च आपोमात्रा च=जल और रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा च=तेज और रूप-तन्मात्रा भी, वायुः च वायुमात्रा च=नायु और रस्शी-तन्मात्रा भी; आकाद्राः च आकाद्रामात्रा च=आकाश और शब्द-तन्मात्रा भी, चायुः च द्रष्टव्यम् च=नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी; श्रोत्रम् च श्रोतव्यम् च=शोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु भी; श्राणम् च झातव्यम् च=शाणेन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु भी; रसः च रस्यियतव्यम् च=रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय भी; त्यक् च स्पर्शियतव्यम् च=त्वक-इन्द्रिय और स्पर्शमें आनेवाली वस्तु भी, वाक् च चक्तव्यम् च=नाक-इन्द्रिय और स्पर्शमें आनेवाली वस्तु भी, वाक् च चक्तव्यम् च=नाक-इन्द्रिय और अनेवाली वस्तु भी, उपस्थः च आनन्द्यितव्यम् च=उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी; पायुः च विसर्जयितव्यम् च=शुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी, पादौ च गन्तव्यम् च=दोनों चरण और गन्तव्य स्थान भी, मनः च मन्तव्यम् च= मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम् च=बुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी, अहंकारः च आहंकर्तव्यम् च=अहकार और उसका विषय भी, चित्तं च चेतियतव्यम् च=चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी, तेजः च विद्योतियतव्यम् च=प्रभाव और उसका विषय भी, प्राणः च विद्यारियतव्यम् च=प्राण और प्राणके द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं ) ॥ ८ ॥

—इस मन्त्रमें यह बात कही गयी है कि स्थूल और स्क्ष्म पाँचों महाभूत, दसों इन्द्रियाँ और उनके विषय, चारों प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पाँच मेदोंवाला प्राण-वायु—सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा, स्थूल जल-तस्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूल तेज-तस्व और उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूल वायु-तस्व और उसका कारण स्थर्ग-तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण इाब्द-तन्मात्रा—इस प्रकार अपने कारणोंसिहत पाँचों भृत तथा नेत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा वेखनेमें आनेवाली पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आस्वादनमें आनेवाले खट्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा स्थर्श करनेमें आनेवाले सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तल्य स्थान, उपस्थ-इन्द्रिय और मैधुनका सुख, गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा जानेवाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, प्रमाव और उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले सब श्रीर—ये सब-के-सब इनके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥

एष हि द्रष्टा श्रोता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ प्यः=यह जो, द्रग्रा स्प्रग्रा=देखनेवाला, स्वर्ग करनेवाला; श्रोता द्राता=सुननेवाला, रॅघनेवाला; रस्यिता मन्ता=म्वाद लेनेवाला, मनन करनेवाला; वोद्धा कर्ता=ज्ञाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; विद्यानातमा=विज्ञानस्वरूप; पुरुषः=पुरुष (जीवात्मा ) है, सः हि=वह भी, अक्षरे=अविनाली, परे आत्मिन=परमात्माम; संप्रतिष्ठते=भलीमाति स्थित है ॥ ९॥

व्याख्या—देखनेवाला, सर्ज करनेवाला, सुननेवाला, सुँघनेवाला, खाद लेनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुप—जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुपोत्तममें ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है, अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं॥ ९॥

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तद्च्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेप श्लोकः ॥ १०॥

ह यः वै=िनश्चय ही जो कोई भी; तत् अच्छायम्=उस छायारितः अदारीरम्=गरिररहितः अलोहितम्= लाल, पीले आदि रगोंसे रहित, शुभ्रम् अक्षरम्=िवशुद्ध अविनाशी पुरुपको, वेद्यते=जानता है; सः=वह, परम् अक्षरम् एव=परम अविनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यते=पाप्त हो जाता है; सोम्य=हे प्रिय। यः तु ( एवम् )=जो कोई ऐसा है; सः सर्वश्च:=वह सर्वश्च (और), सर्वः भवति=सर्वरूप हो जाता है, तत् एपः=उस विपयमं यह ( अगला ); स्थोकः=स्लोक (है)॥ १०॥

व्याख्या—यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छायारिहत, दारीर्रहित, लाल-पीले आदि सब रगींसे रहित, विशुद्ध अविनाशी परमात्माको जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है—इसमें तिनक भी सक्षय नहीं है। हे सोम्य । जो कोई भी ऐसा है, अर्थात् जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषयमें निम्नलिखित श्रृत्या है।। १०॥

# विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिप्टन्ति यत्र। तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेदोति ॥११॥

यत्र≈िलसमे, प्राणाः≈समस्त प्राण ( और ); भूतानि च=पाँचों भृत तथा, सर्वैः देवैः सह=सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तः करणके सिह्त, विकानात्मा=विज्ञानस्वरूप आत्मा, संप्रतिष्ठन्ति=आश्रय छेते हैं; सोम्य≈हे प्रिय ! तत् अक्षरम्= उस अधिनाजी परमात्मामो, यः तु चेद्यते≤जो कोई जान छेता है, सः सर्वेकः=वह सर्वेष्ठ है; सर्वेम् एव≈( वह ) सर्वेन्स्वरूप परमेश्वरमें, आविवेदा≈पविष्ट हो जाता है, इति=इस प्रमार ( इस प्रश्नमा उत्तर समाप्त हुआ ) ॥ ११ ॥

व्याख्या—सनके परम कारण जिन परमिश्वरका समस्त प्राण और पॉचों महाभूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तः-करणके सिंहत स्वय विज्ञानस्वरूप जीवातमा—ये सब आश्रय होते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान होता है, वह सर्वज है तथा सर्वरूप परमेश्वरमे प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ।) ११।)

॥ चतुर्थं प्रश्न समाप्त ॥ ४ ॥

# KR HEP

अथ हैनं शैन्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद्भगवन्मचुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १॥

अथ ह एनम्=उसके वाद हन ख्यातनामा महिष् पिप्पळाद्से, शैट्यः सत्यकामः=शिविपुत्र सत्यकामने, पप्रच्छ= पृष्ठाः मगवन्≈मगवन् , मनुष्येपु≈ मनुष्योमेसे, सः यः ह वै=वह जो कोई मी, प्रायणान्तम्=मृत्युपर्यन्त, तत् ऑकारम्= उस ऑकारका, अभिध्यायीत=भलीमॉित ध्यान करता है; सः तेन=वह उस उपासनाके वलसे, कतमम्=िकस, लोकम्= लोकको; वाव जयित=निस्सन्देह जीत लेता है, इति=वह (मेरा प्रश्न है) ॥ १॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न किया है। उसने यही जिजासा की है कि जो मनुष्य आजीवन ओंकारकी भलीभाँति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से लोककी प्राप्ति होती है, अर्थात् उसका क्या फल मिलता है।। १।।

तस्में स होवाच एतद्रै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः । तसाद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतर-मन्वेति ॥ २ ॥

तस्मै सः ह उवाच=उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकाम=हे सत्यकाम; एतत् वै=निश्चय ही यह; यत् आंकारः=जो ओंकार है, परम् ब्रह्म च अपरम् च=(वही) परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है; तस्मात्=इसिल्ये, विद्वान्= इस प्रकारका जान रखनेवाला मनुष्य, एतेन एव=इस एक ही; आयतनेन=अवलम्बसे (अर्थात् प्रणवमात्रके चिन्तनसे), एकतरम्=अपर और परब्रह्ममेसे किसी एकका; अन्वेति=(अपनी श्रद्धाके अनुसार) अनुसरण करता है ॥ २॥

व्याख्या—इसके उत्तरमे महर्षि पिप्पलाद 'ओम्' इस अक्षरकी उसके लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुपोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते हैं—सत्यकाम ! यह जो 'ॐ' है, वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है । इसलिये यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्मसे प्रकट हुआ उनका विराट्-स्वरूप—अपर ब्रह्म भी है । केवल इसी एक ओंकारका जप, स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इएको चाहनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है । भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वरके के विराट्-स्वरूप—इस जगत्के ऐश्वर्यमय किसी भी अङ्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है, वह अपनी भावनाके अनुसार विराट्-स्वरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्राप्त करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता है । यही बात अगले मन्त्रोमें भी स्पष्ट की गयी है ॥ २ ॥

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोक-मुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३॥

सः यदि=वह उपासक यदिः एकमात्रम्=एक मात्रासे युक्त औकारकाः अभिध्यायीत=मलीमॉति ध्यान करे तो, सः तेन एव=वह उस उपासनासे ही, संवेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तूर्णम् एव=शीष्ठ हीः जगत्याम्= पृथ्वीमे, अभिसंपद्यते=उत्पन्न हो जाता हैः तम् ऋचः=उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ, मनुष्यलोकम्=मनुष्य-गरीर, उपनयन्ते=प्राप्त करा देती हैं, तत्र सः=वहाँ वह उपासक, तपसा ब्रह्मचर्येण अद्ध्या सम्पन्नः=तपः, वहाचर्य और अद्धासे सम्पन्न होकरः महिमानम्=महिमाकाः अनुभवति=अनुभव करता है।। ३।।

च्याख्या—ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट् परमेश्वरके भूः, भुवः और खः—इन तीनो रूपोंमेले भूलोकके ऐश्वर्यमें आसक्त होकर उसकी प्राप्तिके लिये आंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्राप्णीय ऐश्वर्य- की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोकमें आ जाता है। ॐकारकी पहली मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है, उसका पृथ्वीलोकसे सम्बन्ध है; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋग्वाएँ पुनः मनुष्य-श्ररीरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य- जन्ममें तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्यका उपमोग करता है। अर्थात् उसे नीची योनियोंमें नहीं मटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः श्रुम कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है और वहाँ नाना प्रकारके सुखोंका उपमोग करता है।

अथ यदि द्विमात्रेण मनिस सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुनीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४॥

अथ यदि=परत यदि; द्विमात्रेण=दो मात्राओं से युक्त (ऑकारका); [ अभिष्यायीत=अच्छी प्रकार ध्यान

करता है तो (उत्तते) ] मनिस=मनोमय चन्द्रलोकको संपद्यते=यात होता है. स यजुभिः=यह यजुर्वेटके मन्त्रोंद्वारा, अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षमें खित स्रोमलोकम्=चन्द्रलोकको, उन्नीयते=अपनी ओर ले जाया जाता है. सः स्रोमलोके=वह चन्द्रलोकके विभूतिम्=वहाँके ऐश्वर्यका, अनुभूय=अनुमव करके पुनः आवर्तते=युन. हत लोकमें लोट जाता है ॥ ४॥

ह्याख्या—यदि सावक दो मात्रात्राले ओक्सरकी उपातना करता है, अर्थान् उस विराय्न्वन्य परमेश्वरणी भू और मुवः—इन दो मात्राओकी अर्थान् खर्गलोक्नक ऐश्वर्यकी अभिन्याने उनीको लम्य वनाकर ओंकारकी उपातना करता है तो वह ननोमय चन्द्रलोक्को प्राप्त होता है. उसको यजुर्वेदके मन्त्र अन्तरिज्ञ क्यरणी ओर चन्द्रलोक्को पहुँचा देते हैं। उस विनावाबील व्हर्गलोक्को नाना प्रकारक ऐश्वर्यका उपमोग करके अपनी उपातनाके पुष्पका क्षय हो जानेप पुन. मृत्युलोक्को आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्व-कर्मानुसार मनुष्य-दारीर या उससे कोई नीची योगि निक जाती है। ४॥

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुपमभिष्यायीत स तेजिस सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्धुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्धुक्तः स सामभिरुनीयते त्रहारोकं स एतसाङ्गीवयनात्परात्परं पुरिशयं पुरुपमीक्षते तदेतो श्लोको भवतः ॥ ५॥

पुन. य.=गरंतु जो त्रिमात्रेण=तीन मात्राओंबाटे. ओम् इति= ओम् रन, एनेन=एस, अझरेण एव=अक्षरेते हारा ही। एतम् परम्=इस परम पुरुपम्=पुरुपका अभिष्यायीत=निरन्तर ष्यान काना है। सः तेजसि=वह वेजोनय। सूर्ये सम्पन्न:=सूर्वेटोक्ने जाता है (तया) यथा पादोदर.=विच प्रकार सर्ग. त्वचा विनिर्मुच्यते=केंचुटीसे अटग हो जाता है। एवम् ह वै=ठीक उसी तरह, सः पाप्मना=बह पानेंसे विनिर्मुक्त.=स्वीय सुक्त हो जाता है सः=(इसके बाद) वह। सामि=सम्बेदकी श्रुवियोद्दारा, ब्रह्मछोक्तम् उन्नीयते=अपर ब्रह्मलोक्ने हे जाया जाता है, सः एतस्मात्=वह इस, जीव-धनात्=वीवस्तुदावरूप। परम्=गरतन्त्रसे अत्यान्व केंद्र, पुरिशायम्=अन्तर्यामीः पुरुपम्=गरमपुरुप पुरुपोत्तमको, ईस्रते=लाता कर हेता है। तत् एतौ=इस विपयन थे (अन्ते), स्होको मवतः=दो स्रोक (हैं)॥ ५॥

व्यार्गा—इस मन्त्रमें 'पुन,' शब्दके प्रयोगने यह स्वित होता है कि उपर्युक्त नथनके अनुसार इस लोक और स्वर्गलोक्तरूके ऐश्वर्यमी अभिष्याने अन्तर ब्रह्मको लस्य बनाकर ओंकारकी उपात्रना करनेताले साधकोंने विलक्षण साधकका पहाँ वर्गन किया गया है। उपास्ताका सर्वोत्तन प्रकार यही है—यह मात्र प्रकट करनेके लिने ही इस मन्त्रमें 'यदि' पदका प्रयोग मी नहीं किया गया है' क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मन्त्रमें यह भी स्ट्रप्टनने बतला दिया गया है कि ओकार उस परब्रह्मका नाम है, इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वरकी उपास्त्रना की जाती है। मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई सावक इन तीन मात्राओंबाले ओंकारस्त्रलप अन्नरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपास्त्रना करता है, वह जैसे सर्व केंचुलीसे सल्प हो जाता है—उसी प्रकार स्व प्रकारके कर्मवन्धनोंसे ह्यूटकर सर्वथा निर्विज्ञार हो जाता है। उसे सामवेदके मन्त्र तेजोन्य सूर्यमञ्जलने ले जातर सर्वोत्तरि ब्रह्मलोकने पहुँचा देते हैं। वहाँ वह जीव-सनुदायल्य चेतनतत्वने अस्पन श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तनको प्राप्त हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगत्को अपनी शक्तिके किसी एक अंग्रमे धारण किये हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वर्में ब्यात है। इसी विजयनो स्वर्थ करनेताले ये दो आगे कहे हुए श्लोक है॥ ६॥

#### तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः। क्रियासु वाह्याम्यन्तरमध्यमासु सम्यक्ष्रयुक्तासु न कम्पते इः॥६॥

तिस्नः मात्राः—ओंनारनी वीनों मात्राएँ ('अ', 'उ' वया 'म ) अन्योन्यसक्ताः=एक दूसरीते संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताः=प्रयुक्त नी गयी हों, अनिविष्ठयुक्ताः—या पृथक्-पृथक् एक-एक ध्येषके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया जाय (दोनो प्रनारते ही वे ), मृत्युमत्यः—मृत्युक्त हैं, वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु=वाहर, मीतर और वीचकी कियासु= कियाओंने, सम्यक्ष्रयुक्तासु=पूर्णतया इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेगर; इः न कम्पते=उस परमेश्वरको जाननेवाला द्यानी विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥

न्याख्या—इत मन्त्रमे यह भाव दिखाया गया है कि ओकारवाच्य परव्रह्म परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराट्खरूप

है अर्थात् जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है, यह परिवर्तन-गील है, अत. इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊँची-से ऊँची योनिको प्राप्त कर ले, परत जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं छूटता। इसके एक अद्ग पृथ्वीलोककी या पृथ्वी और अन्तिरक्ष इन दोनों लोकोंकी अथवा तीनो लोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्की अभिलापा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत्के आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर लक्ष्य नहीं है, वर जो जगत्के बाह्म स्वरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार वार जन्मता-मरता रहता है। उन्हें तो वही सावक पा सकता है, जो अपने गरीरके बाहर, भीतर और गरीरके मध्यस्थान—हृदयदेशमें एव उसके द्वारा की जानेवाली वाहरी, भीतरी और वीचकी समस्त क्रियाओंमे सर्वत्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुपोत्तमको व्याप्त समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है—उन्हे पानेकी ही अभिलापासे ओकारका जप, स्मरण और चिन्तन करता है, वह जानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६॥

## ऋग्मिरेतं यजुर्मिरन्तरिक्षं सामिर्मर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥ ७॥

ऋगिः=( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा, एतम्=इस मनुष्यलोकमें ( पहुँचाया जाता है ), यजुर्भिः=( दूसरा दो मात्राओंकी उपासना करनेवाला ) यजुःश्रुतियोंद्वारा, अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षमें ( चन्द्रलोकतक पहुँचाया जाता है ), सामिः=( पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला ) सामश्रुतियोंद्वारा, तत्=उस ब्रह्मलोकमे (पहुँचाया जाता है ), यत्=जिसको, कवयः=जानीजन, वेद्यन्ते=जानते हैं, विद्वान्=विवेकशील साधक, ओङ्कारेण एव=केवल ओंकाररूप; आयतनेन=अवलम्बनके द्वारा ही, तम्=उस परब्रह्म पुरुपोत्तमको, अन्वेति=पा लेता है, यत्=जो, तत्=वह; शान्तम्=परम जान्त, अजरम्=जरारहित, अमृतम्=मृत्युरहित, अभयम्=भयरहित, च=और, परम् इति= सर्वश्रेष्ठ है ॥ ७॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पाँचने मन्त्रोंके भानका सक्षेपमे वर्णन करके ब्राह्मण-प्रन्थके वाक्योंमें कही हुई वातका समर्थन किया गया है। भान यह है कि एक मात्रा अर्थात् एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमे पहुँचा देती है। दो मात्राकी उपासना करनेवालेको अर्थात् जगत्के ऊँचे-से-ऊँचे—स्वर्गीय ऐश्वर्यको लक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना करनेवालेको यन्त्रवेदके मन्त्र चन्द्रलोकमे ले जाते हैं और जो इन सबसे परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ऑकारके द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं, जिसे जानीजन जानते हैं। सम्पूर्ण रहस्थको समझनेवाले बुद्धिमान् मनुष्य वाह्म जगत्में आसक्त न होकर ऑकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्के आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा लेते हैं, जो परम शान्त और सब प्रकारके विकारोंसे रहित हैं, जहाँ न बुढापा है, न मृत्यु है, जो अजर, अमर, निर्मय, सर्वश्रेष्ठ एव परम पुरुषोत्तम हैं।। ७।।



अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः —भगविन्हरण्यनामः कौसल्यो राजपुत्रो माम्रुपेत्यैतं प्रश्नम-पृच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ । तमहं क्रुमारमहृवं नाहिममं वेद यद्यहिमममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यिमिति समूलो वा एप परिशुष्यित योऽनृतमिनवदित तसान्नाहीम्यनृतं वक्तुम्। स तूर्णीं रथ-। तं त्वा प्रच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥

अथ=िषर; ह एनम्= इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद) से, भारद्वाजः= मरद्वाजपुत्र, सुकेशा= सुकेशाने, पप्रच्छ= पूछा—, भगवन्= भगवन्, कौसल्यः= कोसल्देशीय; राजपुत्रः= राजकुमार; हिरण्यनाभः= हिरण्यनाभने, माम् उपेत्य= मेरे पास आकर, एतम् प्रश्नम्= यह प्रश्न; अपृच्छत= पूछा, भारद्वाज= हे भारद्वाज! ( क्या तुम), पोडश-

कलम्= सेल्ह कलाओं वाले, पुरुषम्= पुरुष हो, वेतथ= जानते हो; तम् कुमारम्= (तय) उस राज हुमारसे, अहम्= भेंने, अन्नवम्= कहा—; अहम्= मैं; इमम्= इसे, न वेद= नहीं जानता, यदि= यदि; अहम्= में, इमम् अवेदिपम्= इसे जानता होता (तो), ते= तुझे, कथम् न अवक्ष्यम् इति= क्यों नहीं बताता, एपः वै= वह मनुष्य अन्वय, समूलः= मूल्के सिहत, परिशुष्यित= सर्वया सल जाता है (नष्ट हो जाता है), यः= जो, अनृतम्= झुठः अभिवद्ति= वोलता है, तस्मात्= इसिलये (मैं), अनृतम्= झुठः, वस्तुम्= वोलनेमें, न अहीमि= समर्थ नहीं हूँ, सः= वह राजकुमार (मेरा उत्तर सुनकर), तूण्णीम्= चुपचाप, रथम्= रयपर, आरुह्य= सवार होकरः प्रवत्राज= चला गया, तम्= उसीको, त्या पृच्छामि= मैं आपसे पूछ रहा हूँ, असी=वह (सोल्ड कलाओंवाला), पुरुषः= पुरुष, क इति= कहाँ है १॥१॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सुकेशा ऋृियने अपनी अल्पक्ता और सत्य-भागणका महत्त्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओं वाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया है। वे बोले—"भगवन्। एक बार कोसल्देशका राजकुमार हिरण्यनाम मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा—"भारद्वाज। वया तुम सोलह कलाओंवाले पुरुषके विषयमे जानते हो ?" मैंने उससे स्वष्ट कह दिया—'भाई। मै उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुम्हें अवश्य यता देता। न बतानेका कोई कारण नहीं है। तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाल दिया है, क्योंकि मै झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलनेवालेका मूलोन्छेद हो जाता है, वह इस लोकमे या परलोकमें कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता।' मेरी इस बातको सुनकर राजकुमार खुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूं, कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है !" ॥ १॥

तस्मै स होवाच । इहैवान्तः शरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः पोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥

तस्मै=उससे, सः ह=वे सुप्रसिद्ध महर्षि, उवाच=बोले, सोम्य=हे प्रिय ।, इह=यहाँ, अन्तःशरीरे=इस शरीरके भीतर, प्व=ही, सः=वह, पुरुषः=पुरुष है, यिसान्=जिसमे, प्ताः=ये, पोडश=सोलह, फलाः=कलाएँ; प्रभवन्ति इति=प्रकट होती हैं ॥ २॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें उस सोलह कलाओं वाले पुरुषका मकेतमात्र किया गया है। महिष् पिप्पलाद कहते हैं— 'प्रिय सुकेशा । जिन परमेश्वरसे सोलह कलाओं का समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे ही पुरुष हैं, उनको लोजनेके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस शरीरके मीतर ही विराजमान है।' भाव यह है कि जब मनुष्यके हृदयमे परमात्माको पानेके लिये उत्कट अभिलाषा जाग्रत् हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदयमे ही मिल जाते हैं ॥ २॥

सम्बन्ध-उन परमक्ष पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये सक्षेपसे सुष्टिकमका वर्णन करते हैं-

# स ईक्षांचके। कसिन्नहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३॥

सः= उसने, ईश्गांचके=विचार किया (कि); कस्मिन्=(शरीरसे) किसके; उत्क्रान्ते=निकल जानेपर; अहम् उत्क्रान्तः=मै(भी) निकला हुआ (-सा), भविष्यामि=हो जाऊँगा; वा=तथा; कस्मिन् प्रतिष्ठिते=किसके स्थित रहनेपर, प्रतिष्ठास्यामि इति=मैं स्थित रहूँगा ॥ ३॥

क्याख्या—महासर्गके आदिमें जगत्की रचना करनेवाले परम पुरुष परमेश्वरने विचार किया कि भी जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्त्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वय भी उसमे न रह सकूँ अर्थात् मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे'॥ ३॥

स प्राणमसुजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुज्योंतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नमनाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥

सः=उसने प्राणम् अस्त्रत=(यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात् श्रद्धाम्=प्राणके बाद श्रद्धाको (उसक किया), खम् वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी=(उसके बाद क्रमशः) आकाश, वायुः तेज, जल और पृथ्वी (ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर); मनः इन्द्रियम्=मन (अन्तःकरण) और इन्द्रियसपुदाय (की उत्पत्ति हुई), अञ्चम्=(अनन्तर) अन्न हुआ; अञ्चात्=अन्नसे; वीर्यम्=वीर्य (की रचना हुई, फिर); तपः=तपः मन्त्राः=नाना प्रकारके मन्त्रः कर्म=नाना प्रकारके कर्मः च लोकाः=और उनके फलरूप मिन्न-मिन्न लोकों (का निर्माण हुआ); च=औरः लोकेपु=उन लोकोंमें, नाम=नाम (की रचना हुई)॥ ४॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वातमा हिरण्यगर्मको बनाया। उसके बाद ग्रुमकर्ममें प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात् आसितक-बुद्धिको प्रकट करके फिर कमग्रः श्ररीरके उपादानभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—हन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की। इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। पाँच महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा। फिर विषयोंके श्रान एव कर्मके लिये पाँच शानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया, फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सृष्टि की। उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सयमरूप तपका प्रादुर्मात्र किया। उपासनाके लिये मिन्न-भिन्न मन्त्रोंकी कल्पना की। अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया। उनके मिन्न-भिन्न फलरूप लोकोंको बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की। इस प्रकार सोल्ह कलाओंसे युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवातमाके सिहत परमेश्वर स्वय इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोल्ह कलाओंबाले पुरुष कहलाते हैं। इमारा यह मनुष्य-शरीर मी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सोर ब्रह्माण्डमें हैं, उसी प्रकार इसारे इस शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे सोल्ह कलाएँ वर्तमान हैं। उन दृदयस्य परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोल्ह कलावाले पुरुषको जान लेना है॥ ४॥

सम्बन्ध—सर्गके आरम्भका वर्णन करके जिन परम्रक्षका रुक्ष्य कराया गया, उन्होंका अब प्ररूपके वर्णनेसे रुक्ष्य कराते हैं— स यथेमा नद्यः स्वन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते ं नामरूपे इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रपृरिमाः पोडश्च कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोऽकलोऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ५॥

सः=वह ( प्रलयका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा=जिस प्रकार; इमाः=ये; नद्यः=निदयाँ, समुद्रायणाः=समुद्रकी ओर लक्ष्य करके जाती, स्यन्द्मानाः=(और) वहती हुई; समुद्रम्=समुद्रको, प्राप्य=पकर, अस्तम् गच्छन्ति=(उसीमें)विलीन हो जाती हैं; तासाम् नामक्रपे=उनके नाम और रूप; मिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति प्रवम्=(फिर) समुद्र इस एक नामसे ही, प्रोच्यते=पुकारी जाती हैं; प्रवम् एव=इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्टुः=स्व ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी, इमाः=ये ( उपर बतायी हुई ); षोड्या कलाः=सोलह कलाएँ, पुरुषायणाः=जिनका परमाधार और परमगति पुरुष है; पुरुपम् प्राप्य=( प्रलयकालमें) परम पुरुष परमात्माको पाकर, अस्तम् गच्छन्ति=(उन्हींमें)विलीन हो जाती हैं, च=तथा, आसाम्= इन सबके; नामक्रपे=( पृथक्-पृथक् ) नाम और रूप; मिद्येते=नष्ट हो जाते हैं, पुरुषः इति प्रवम्=फिर 'पुरुष' इस एक नामसे ही, प्रोच्यते=पुकारी जाती हैं; सः=वही; एषः=यह; अकलः=कलारहित ( और ); अमृतः=अमर परमात्मा, भवति=है, तत्=उसके विषयमे; एषः=यह ( अगला ); अहोकः=स्रोक है ॥ ५ ॥

—जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियाँ अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे प्रथक कोई नाम-रूप नहीं रहता—वे समुद्र ही बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सीलह कलाएँ (अर्थात् यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रलयकालमें अपने परमाशार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाती हैं। फिर इन सबके अलग-अलग नाम-रूप नहीं रहते।

= <

एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके खरूपमे ये तदाकार हो जाती है। अत' उन्होंके नामसे, उन्होंके वर्णनमे इनका वर्णन होता है, अल्या नहीं । उस समय परमात्मामे किसी प्रकारका सकत्य नहीं रहता । अतः ये स्व कलाओंसे रितः, अमृतन्बरूप कहे जाते हैं । इस तत्त्वको नमझनेवाला मनुष्य भी उन परब्रह्मको प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है । इस विपयपर आगे कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ ॥

### अरा इव रथनामों कला यसिन्प्रतिष्ठिताः। तं वेद्यं पुरुपं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥

रथनामौ=रय-चककी नाभिके आधारपर, अराः इच=ित्त प्रकार अरे स्थित होते ह ( वेने ही ), यस्मिन्= जिसमे, कलाः=( ऊपर वतायी हुई सव ) कलाएँ; प्रतिष्ठिताः=सर्वया स्थित हैः तम् वेद्यम् पुरुपम्=उम जानने-योग्य (सवके आधारभूत) परम पुरुप परमेश्वरको, वेद=जानना चाहिये; यथा=जिसमे (हे शिष्यगण) च = तुमलोगोंको, मृत्युः=मृत्यु मा परिव्यथाः इति=दुःख न दे सके ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके उसका फल जनम मृन्युने निहित है। जाना वताया गया है। महर्षि पिणलाद अपने शिष्योसे कहते हैं—'जिस प्रकार रथके पिहयेमें लगे रहनेवाले सब अरे उस पिहयेके मध्यस्थ नामिमे प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नामि है— नामिके विना वे टिक ही नहीं मकते, उमी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण आदि सोलह कलाओं के जो आधार है, ये सब कलाएँ जिनके आश्रित है, जिनमे उत्पन्न होती है और जिनमे विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये। उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मौतका हर नहीं रहेगा, फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त ससारमें हालकर दुखी नहीं कर सकेगी। तुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओंगे। । ६॥

#### तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥ ७ ॥

ह=(तत्पश्चात्) उन प्रनिद्ध महर्षि पिप्पलादने, तान् उवाच=उन सबमे कहा, एतत्= इम, परम् ब्रह्म=परम ब्रह्म रा, अह्म व्याच=उन सबमे कहा, एतत्= इस, परम् ब्रह्म=परम ब्रह्म रा, एतावत्= इतना, एव=ही, वेद = जानता हूँ, अतः परम्= इसमे पर, (उत्कृष्ट तन्व), न=नहीं, अस्ति इति=हैं ॥७॥

व्याख्या—इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिणलादने परम भाग्यवान् सुकेशा आदि छट्। ऋषियोको सम्बोधन करके कहा—'ऋषियो <sup>1</sup> इन परब्रहा परमेश्वरके विषयमें मै इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात् श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है ।' मैंने तुमलोगोसे उनके विषयमे जो कुछ कहना था, वह कह दिया ॥ ७ ॥

सम्बन्ध-अन्तमं कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे शिष्यगण महर्षिको वारवार प्रणाम करते हुए कहते हैं-

# ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८॥

ते=उन छहो ऋषियोने; तम् अर्चयन्तः=पिप्पलादकी पूजा की ( और कहा ), त्वम्=आप, हि=ही, नः=हमारे, पिता=पिता ( है ); यः=जिन्होंने, अस्पाकम्=हमलोगोको, अविद्यायाः परम् पारम्=अविद्याके दूसरे पार, तारयसि इति=पहुँचा दिया है, नमः परमऋषिभ्यः=धाप परम ऋषिको नमस्कार है, नमः परमऋषिभ्यः=परम ऋषिको नमस्कार है ॥ ८॥

व्याख्या—इस प्रकार आचार्य पिप्पलादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छही ऋषियोंने पिप्पलादकी पूजा की और कहा—'भगवन् । आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस ससार-समुद्रके पार पहुँचा दिया । ऐसे गुरुसे

वदकर दूसरा कोई हो ही कैंसे सकता है। आप परम ऋषि हे, जानखरूप हें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, वारश्वार नमस्कार है। अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है।। ८।।

> ॥ पष्ट प्रश्न समाप्त ॥ ६ ॥ ॥ अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिपद् समाप्त ॥



# शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुपुवा स्तत्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्विति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्विति नः पूषा विश्ववेदाः। स्विति नन्ताक्ष्यों अरिप्टनेभिः स्विति नो वृहस्पतिर्द्धातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है।



# सुण्डकोपनिषद्

यह उपनिषद् अयर्ववेदकी शौनकी गालामे है ।

# शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । श्चिरैरङ्गैस्तुष्टुवा स्तरतन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वित न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वित नः पूषा विश्ववेदाः । स्वित नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वित नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्में दिया जा चुका है।

# प्रथम सुण्डक

#### प्रथम खण्ड

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभ्व विश्वस्य कर्ता भ्रवनस्य गोप्ता। स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्टामथर्वाय ज्येष्टपुत्राय प्राह ॥१॥

'ॐ' इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह स्वित किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवस्य करना चाहिये।

विश्वस्य कर्ता=सम्पूर्ण जगत्के रचिता (और), भुवनस्य गोप्ता=सव लोकोकी रक्षा करनेवाले, ब्रह्मा= (चतुर्मुख) ब्रह्माजी, देवानाम्=सव देवताओंमें, प्रथमः=पहले, सम्बभूव=प्रकट हुए, स'=उन्होने; ज्येष्ठपुत्राय अथर्वाय=मवसे बड़े पुत्र अथर्वाको, सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्=समस्त विद्याओंकी आधारमृता, ब्रह्मविद्याम् प्राह=ब्रह्मविद्याका मलीमाति उपदेश किया ॥ १ ॥

च्याख्या—सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वरसे देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए । फिर इन्होंने ही सब देवताओ, महिष्यों और मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न किया । साथ ही, समस्त लोकोकी रचना भी की तथा उन सबकी रक्षाके सुद्दद नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महिष्यें अथर्वा थे, उन्होंको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था । जिस विद्यासे ब्रह्मके पर और अपर—दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते है, यह सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है ॥ १ ॥

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्। स मारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह मारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्॥२॥ ब्रह्मा=ब्रह्माने, याम्=जिस विद्याका, अथर्वणे=अथर्वाको, प्रवदेत=उपदेश दिया था; ताम् ब्रह्मविद्याम्=ब्रह्मी ब्रह्मविद्या, अथर्वा=अथर्वाने, पुरा=पहले; अङ्गिरे=अङ्गी ऋषिते; उवाच=क्रही; सः=उन अङ्गी ऋषिने; भारद्वाजाय= भरद्वाज-गोत्री, सत्यवहाय=सत्यवह नामक ऋषिको, प्राह=ब्रतलायी; भारद्वाजः=भारद्वाजने; परावराम्=पहलेवालींसे पीछेवालोंको प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको, अङ्गिरसे=अङ्गिरा नामक ऋषिते, [ प्राह=कहा ] ॥ २ ॥

व्याख्या—अथर्वो ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही ब्रह्मविद्या उन्होंने अङ्गी ऋषिको वतलायी और अङ्गीने भरद्वाज-गोत्रमे उत्पन्न मत्यवह नामक ऋषिको कही । भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर और अपर—दोनों स्वरूपोंका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अङ्गिरा नामक ऋषिको दिया ॥ २ ॥

# शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पत्रच्छ । कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥

ह=विख्यात है (कि); शौनकः वै=शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने; महाशालः=जो अति वृहत् विद्यालय (ऋषिकुल) के अधिष्ठाता ये, विधिवत्=शास्त्रविधिके अनुसार; अङ्गिरसम् उपसन्नः=महर्पि अङ्गिराकी शरण ली; (और उनसे) पप्रच्छ=( विनयपूर्वक) पूछा; भगवः=भगवन्; नु=निश्चयपूर्वक; कस्मिन् विज्ञाते=किसके जान लिये जानेपर, इदम्=यह; सर्वम्=सव कुछ, विज्ञातम्=जाना हुआ, भवति=हो जाता है; हति=यह ( मेरा प्रश्न है ) ।। ३ ।।

व्याख्या—गोनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे, पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलमे अहासी हजार ऋषि रहते थे। वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास्त्रविधिके अनुसार हाथमें समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्गिराकी शरणमे आये। उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षि पूछा—'भगवन्! जिसको मलीमॉित जान लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमे आता है, सब-का-सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्या है १ कृपया बतलाइये कि उसे कैसे जाना जाय'। ३।।

#### तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितन्ये इति ह स यहहाविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥

तस्मै=उन गौनक मुनिसे, सः ह=ने विख्यात महर्षि अद्गिरा, उवाच=गोले, ब्रह्मविदः=ब्रह्मको जाननेवाले, इति=इस प्रकार, ह=निश्चयपूर्वक, वदन्ति स्म यत्=कहते आये हैं कि, द्वे विद्ये=दो विद्याएँ, एव=ही, वेदितब्ये=जानने योग्य है, परा=एक परा, च=और, अपरा=दूसरी अपरा, च=भी ॥ ४॥

व्याख्या—इस प्रकार शौनक्रके पूछनेपर महर्पि अङ्गिरा बोले—'शौनक ! ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोका कहना है कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं—एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४॥

#### तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष-मिति । अथ परा यया तदक्षरमिथगम्यते ॥ ५॥

तत्र=उन दोनोंमंसे, ऋग्वेदः=ऋग्वेदः यजुर्वेदः=यजुर्वेदः, सामवेदः=सामवेदः ( तथा ) अथर्ववेदः=अथर्ववेदः ( तथा ) अथर्ववेदः ( तथा ) अथर्वेदः ( तथा ) अथर्ववेदः ( तथा ) अथर्ववेदः ( तथा ) अथर्ववेदः ( तथा ) अथर्वेदः (

व्याख्या—उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी मोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगोंकी स्थिति, मोगोंके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको उपलब्ध करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये चारों वेद । इनमें नाना प्रकारके यज्ञोंकी विधिका और उनके पलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगत्के सभी पदार्थोंका एव विषयोंका वेदोंमं मलीभाति वर्णन किया गया है। यह अवस्य है कि इस समय वेदकी स्थ शासाएँ उपलब्ध नहीं हैं और

उनमें बर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातों को समझनेवाले भी नहीं है। वेढों का पाठ अर्थात् यथार्थ उच्चारण करनेकी विविका उपदेश 'शिक्षा' है। जिसमें यज-याग आदिकी विधि बतलायी गयी है, उसे 'क्रन्य' कहते हें ( एक्ष्यत्व आदिकी गणना कल्पमें ही है)। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासनका—प्रकृति प्रत्यय विभागपूर्वक नव्द-साधनकी प्रक्रिया, शब्दार्थ- वोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमींके उपदेशका नाम 'व्याकरण' है। वेढिक शब्दों का को कोप है, जिसमें अमुक पद अमुक वस्तुका वाचक है—यह बात कारणसहित बतायी गयी है, उसको 'निक्ता' कहते हैं। विदिक शब्दों की जाति और भेद बतलानेवाली विद्या 'छन्द' कहलाती है। यह और नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है—इन सब बातोपर जिसमें विचार किया गया है, वह 'ज्यौतिप' विद्या है। इस प्रकार चार वेढ और छः वेदाक्क—इन दसका नाम अपरा दिया है; और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदाम ही है, अनः उतने अशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाङ्कों अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये॥ ५॥

सम्बन्ध—ऊप बतलायी हुई परा विद्यांके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह अत्रिनाङी ब्रह्म कसा हे—इस निज्ञासापर कहते हैं—

यत्तद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् । नित्यं विश्वं सर्वगतं सुयुक्षमं तद्व्य्य्यं यद्भतयोनिं परिपञ्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥

तत्=वह, यत्=जो, अद्वेश्यम्=जाननेमं न आनेवाला, अत्राह्मम्=परुद्दनमं न आनेवाला, अगोत्रम्=गोत्र आदिष्ठं रहित, अवर्णम्=रग और आकृतिषे रहित; अच्छुःश्रोत्रम्=नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियांने रित (और) अपाणिपादम्= (और) हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंसे (भी) रित है; [तथा=तथा; ] तत्=उन यत्= जो, नित्यम्=नित्य, चिमुम्= सर्वन्यापी, सर्वगतम्=धवमं फैला हुआ, सुसूक्षमम्=अत्यन्त सहम (और), अव्ययम्=अविनाशी परवण है, तत्=उम; मृतयोनिम्=समस्त प्राणियोंके परम कारणको, धीराः=ज्ञानीजन, परिपद्यन्ति=मर्वत्र परिपर्ण देखते हे ॥ ६ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें परब्रहा परमेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन किया गया है। माराश यह है कि वे परब्रहा परमेश्वर जानेन्द्रियोद्वारा जाननेमें नहीं आते, न कर्मेन्द्रियोद्वारा पकड़नेमें ही आते हैं। वे गांत्र आदि उपाधियांने रहित, तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेदसे एव रग और आकृतिसे भी सर्वया रहित है। वे नेत्र, कान आदि जानेन्द्रियोंने और हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंने भी रहित है। तथा वे अत्यन्त सहम, व्यापक, अन्तरान्मारूपसे सबम फेठे हुए और कभी नाश न होनेवाले सर्वया नित्य हैं। समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको जानीजन मर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं॥ ६॥

सम्बन्ध—ने जगदात्मा परमेश्वर समस्त मृतोंके परम कारण कैसे है, सम्पूर्ण जगत् उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासापर रुहुते हैं—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम् ॥ ७॥

यथा=जिस प्रकार; उर्णनाभिः=मकड़ी, सृजते=(जालेको) बनाती है, च=और; गृह्धते=निगल जाती हे (तथा), यथा=जिस प्रकार, पृथिव्याम्=पृथ्वीम, ओपध्यः=नाना प्रकारकी ओपधियाँ, सम्मवन्ति=उत्पन्न होती ह (और), यथा=जिस प्रकार, सतः पुरुपात्=जीवित मनुष्यसे, केशलोमानि=केश और रोऍ (उत्पन्न होते हे), तथा=उमी प्रकार, अक्षरात्=अविनाशी परव्रह्मसे, इह=यहाँ—इस सृष्टिमे, विश्वम्=सर कुछ, सम्भवति=उत्पन्न होता है ॥ ७॥

ञ्याख्या—इस मन्त्रमें तीन दृष्टान्तोंद्वारा यह बात समझायी गयी है कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण जात्के निमित्त और उपादान कारण हैं। पहले मकड़ीके दृष्टान्तसे यह बात कही गयी है कि जिस मकार मकड़ी अपने पेटमे खित जालेको बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अदर सूक्ष्मरूपे लीन हुए जड-चेतनरूप जगत्को सृष्टिके आरम्पम नाना प्रकारसे उत्पन्न करके फैलाते हैं और प्रलय-जालको पुनः उसे अपनेमे लीन कर लेते हैं (गीता ९। ७-८)। दूसरे उदाहरणसे यह बात समझायी है कि जिस प्रकार

पृथ्वीमें जिस जिस प्रकारकी अन्न, तृण, दृक्ष, लता आदि ओपधियोंके वीज पड़ते हैं, उसी प्रकारकी मिन-मिन मेदोंवाली ओपधियां वहाँ उत्पन्न हो जाती है—उनमें पृथ्वीका कोई पश्चात नहीं है, उसी प्रकार जीवोंके नाना प्रकारके कर्मरूप बीजोंके अनुसार ही भगवान उनको भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न करते हैं, अत. उनमें किसी प्रकारकी विपमता और निर्दयताका दोप नहीं है ( ब्रह्मसूत्र २ । १ । ३४ )। तीसरे मनुष्य-द्यरीरके उदाहरणसे यह वात समझायी गयी है कि जिस प्रकार मनुष्यके जीवित द्यांगिसे सर्वया विलक्षण केन, रोप और नप्त अपने-आप उत्पन्न होते और बढते रहते हैं—उसके लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत् स्वभावसे ही समयपर उत्पन्न हो जाता है और विस्तारको प्राप्त होता है, इनके लिये भगनानको कोई प्रयन्न नहीं करना पड़ता। इसीलिये मगवानने गीतार्में कहा है कि भें इस जगन्को बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हूँ ( गीता ४ । १३ ), 'उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कर्म लित नहीं करते' ( गीता ९ । १० ) इत्यादि ॥ ७ ॥

सम्बन्ध-अव मक्षेपमें जगत्वी उत्यक्तिम कम बतलांत हैं-

#### तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते। अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मेसु चामृतम्॥८॥

ब्रह्म=मग्रह्म, तपसा=विज्ञानमय तपसे, चीयते=उपचय ( दृष्ठि ) को प्राप्त होता है, ततः=उससे; अन्नम्= अन्न अभिज्ञायते=उत्पन्न होता है, अन्नात्=अन्नसे ( क्रम्णः ), प्राणः=प्राण, मनः=,मन, सत्यम्=सत्य ( स्यूटम्त ), छोकाः=समस्त होक ( और कर्म ), च=तथा, कर्मसु=कर्मसे अमृतम्=अवस्यम्भावी सुल-दुःखरूप फल उत्पन्न होता है ॥ ८॥

व्याख्या—जब जगनकी रचनाका समय आता है, उस समय पण्यहा परमेश्वर अपने सकत्यरूप तासे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, अर्थात् उनमें विविध क्पींवाली सृष्टिके निर्माणका मक्त्य उठता है। जीवोंके कर्मानुसार उन पर्यहा पुरुपोत्तममें जो सृष्टिके आदिमें स्फुरणा होती है, वहीं मानो उनका तप है, उस स्फुरणाके होते ही भगवान, जो पहले अत्यन्त सूहमरूपमें रहते हैं, (जिसका वर्णन छठे मन्त्रमें आ चुका है) उसकी अपेशा स्यूल हो जाते हैं अर्थात् वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मका रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मसे सब प्राणियोकों उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्नसे कमशः प्राण, मन, कार्यरूप पांच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके मिन्न-भिन्न कर्म और उन कर्मोंसे उनका अवश्यम्मात्री सुख-दुःखरूप फल—दुस प्रकार यह,सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है। ८॥

यम्बन्ध-अव परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसहार करते हैं-

#### यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तसादेतद्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते॥९॥

यः=जो, सर्वद्यः=सर्वद्य (तथा), सर्ववित्=सक्तो जाननेवाला (है), यस्य=जिसका, द्यानमयम्=ज्ञानमय; ्तपः=तप (है), तस्मात्=उसी परमेश्वरसे, एनत्=यह, ब्रह्म=िराट्स्वरूप जगन्, च=तथा, नाम=नाम, रूपम्= रूप, (और) अन्नम्=भोजन, जायते=उत्पन्न होते हैं॥९॥

च्याख्या—वे सम्पूर्ण जगत्के कारणभृत परम पुरुप परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विशेषरूपसे भी सवको मलीमाँति जानते हैं। उन परब्रह्मका एकमात्र जान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्योंकी माँति जगत्की उत्पत्तिके लिये कप्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वरके सकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराट्खरूप जगत् (जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा छोकोंके नाम, रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं।

गौनक ऋपिने यह पूछा था कि 'किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लियः जाता है ! इसके उत्तरमें समस्त जगत्के

परम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगत्की उत्पत्ति वतलाकर सक्षेपमे यह वात समझायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान्, सर्वश्न, सबके कर्ता-घर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुछ जात हो जाता है ॥ ९ ॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

# द्वितीय खण्ड

सम्बन्ध—पहले खण्डके चौथे मन्त्रमें परा आर अपरा— इन दो विद्याओं को जाननेयोग्य बनाया था, जनमेंसे अब इम राण्डमें अपरा विद्याना खरूप और फल बतलाकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती हैं—

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमोणि कवयो यान्यपर्श्यंतानि त्रेतायां वहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १॥

तत्=वह, एतत्=यह; सत्यम्=सत्य है कि, कवयः=बुद्धिमान् ऋषियोने, यानि=जिन कर्माणि= कर्मोनो, मन्त्रेषु=वेद-मन्त्रोमें, अपद्यन्=देखाथा, तानि=वे, त्रेतायाम्=तीनो वेदोंम, वहुधा=वहुत प्रकारसे; संततानि= व्याप्त हैं, सत्यकामाः=हे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यो, (तुम्लोग) तानि=उनका; नियतम्=नियमपूर्वक, आचरथ= अनुष्ठान करो, होने=इस मनुष्य गरीरमे; व.=तुग्हारे लिये, एपः=यही, सुकृतस्य=ग्रुभ क्रमंकी पल प्राप्तिका, पन्थाः=मार्ग है ॥ १॥

ट्याख्या—यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान् महर्पियोंने जिन उन्नतिके साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मों ने वेद-मन्त्रोमे पहले देखा था, वे कर्म ऋक्, यज्ञः और साम—इन तीनो वेदोंमे वहुत प्रभारसे विस्तारपूर्वक वर्णित हैं (गीता ४।३२)। अ अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योक्षो उन्हें भलीभाँति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोंको करते रहना चाहिये। इस मनुष्यशरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है। आलस्य और प्रमादमें या भोगोंको भोगनेम पशुर्ओकी भाँति जीवन विता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है। यही इस मन्त्रका भाव है।। १।।

सम्बन्ध—बेदोक्त अनेक प्रकारके क्रमोमेंसे उपलक्षणरूपसे प्रधान अग्निहोत्ररूप कर्मका वर्णन आरम्भ करते हैं---

#### यदा लेलायते ह्याचिः समिद्धे ह्वयवाहने। तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्॥२॥

यदा हि= जिस समय, हव्यवाहने समिद्धे=हिवष्यको देवताओके पास पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीप्त हो जानेपर, अचिंः=(उसमें) ज्वालाऍ, टेलायते=लपलपाने लगती हैं, तदा=उस समय, आज्यभागो अन्तरेण=आज्यभागके वीचमें; आहुतीः=अन्य आहुतियोंको, प्रतिपाद्येत्=डाले ॥ २॥

व्याख्या—अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये। जब देवताओं को हिष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें मलीमॉति प्रज्वलित हो जाय, उसमें छण्टें निकलने लगें, उस समय आज्यभागके स्थानको छोड़ कर मध्यमे आहुतियाँ ढालनी चाहिये। वयोंकि नित्य अग्निहोत्रमें आज्यभागकी दो आहुतियाँ देनेका नियम नहीं है। इससे यह बात भी समझायी गयी है कि जबतक अग्नि प्रदीप्त न हो, उसमेंसे ल्पटें न निकलने लगें, तवतक या निक्लकर शान्त हो जाय, उस समय अग्निमें आहुति नहीं ढालनी चाहिये। अग्निको अच्छीतरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये॥ २॥

प्रधानरूपसे वेदोंकी सख्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहाँ वेदत्रयी' आदि नामोंसे सम्वेद, यजुर्वेद और सामवेद—इन तीनका ही उल्लेख मिल्ता है। ऐसे खलोंमें चौथे अधर्ववेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये।

<sup>†</sup> यजुदेदके अनुसार प्रजापितके लिये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके लिये 'आघार'नामकी दो एताहुतियाँ देनेके पश्चात् जो अधि और सेम देदताओं लिये पृथव्-पृथक् दो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम 'आज्यभाग' है। 'ॐ अप्तये स्वाहा' कहकर उत्तर-पूर्वार्थमें और 'ॐ सोमाय स्वाहा' कहकर दक्षिण-पूर्वार्धमें ये आहुतियाँ हाली जाती हैं, इनके वीचमें शेष आहुतियाँ हालनी चाहिये।

सम्बन्ध--नित्य अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--

#### यसामिहोत्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च। अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति ॥ ३॥

यस्य=जिसका, अग्निहोत्रम्=अग्निहोत्र, अद्र्यम्=दर्शनामक यजसे रहित है, अपौर्णमासम्=पौर्णमासनामक यज्ञसे रहित है, अचातुर्मास्यम्=चातुर्मास्यनामक यज्ञसे रहित है, अनाग्रयणम् = आग्रयण कर्मसे रहित है; च=तथा, अतिथिवर्जितम्=जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता, अद्वुतम्=जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती, अवैश्वदेवम्= जो बल्विश्वदेवनामक कर्मसे रहित है, (तथा) अविधिना हुतम्=जिसमें गास्त्र-विधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है, ऐसा अग्निहोत्र, तस्य=उस अग्निहोत्रीके, आस्त्रमान्=सातो, लोकान्=पुण्य लोकोंका; हिनस्ति=नाग कर देता है ॥ ३॥

व्याख्या—नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्श# और पौर्णमासयत्र† नहीं करता या चातुर्मास्य यत्र‡ नहीं करता अथवा गरद् और वसन्त ऋतुओंमें की जानेवाली नवीन अन्नकी दृष्टिरूप आग्रयण यन नहीं करता, यदि उसकी यज्ञशालामें अतिथियोंका विधिपूर्विक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अग्निहोत्रमें ठीक समयपर और गास्त्रविधिके अनुसार हवन नहीं करता एव विलवैश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातो लोकोंको वह अङ्गहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात् उस यज्ञके द्वारा उसे मिलनेवाले जो पृथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातों लोकोंमें प्राप्त होने योग्य भोग हैं, उनसे वह विश्वत रह जाता है।। ३।।

सम्बन्ध—दूसरे मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अग्निमें रूपटें निकरुने रूगें, तब आहुति देनी चाहिये, अतः अब उन रूपटोंके प्रकार-मेद और नाम बतरुति हैं—

#### काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः॥४॥

या= जो, काळी= काळी, कराळी= कराळी, च=तथा, मनोजवा= मनोजवा, च=और; सुलोहिता= सुलोहिता; च=तथा, सुधूम्रवर्णा= सुधूम्रवर्णा, स्फुलिद्गिनी= स्फुलिद्गिनी, च=तथा, विश्वरुची देवी=विश्वरुची देवी, इति= थे ( अमिकी ), सप्त= सात; लेळायमानाः= लपलपाती हुई, जिह्नाः= जिह्नाएँ हैं ॥ ४॥

व्याख्या—काली—काले रगवाली, कराली—अति उग्र (जिसमें आग लग जानेका डर रहता है), मनोजवा—मन-की भाँति अत्यन्त चञ्चल, सुलोहिता—सुन्दर लाली लिये हुए, सुधूम्रवर्णा—सुन्दर धूऍके-से रगवाली, स्फुलिङ्गिनी— चिनगारियोंवाली तथा विश्वरुची देवी—सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान—इस प्रकार ये सात तरहकी लपटें मानो अग्निदेवकी हविको ग्रहण करनेके लिये लपलपाती हुई सात जिह्वाएँ हैं। अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप भोजन ग्रहण करनेके लिये तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्निमे दी हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४॥

सम्बन्ध-उपर्शुक्त प्रकारसे प्रदीप्त अग्निमें नियमपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका फरू वतलाते हैं-

#### एतेषु यश्वरते आजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्। तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रञ्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः॥५॥

यः च = जो कोई भी अभिहोत्री, **एतेषु भ्राजमानेषु**=इन देदीप्यमान ज्वालाओंमें, यथाकालम्=ठीक समयपर;

<sup>\*</sup> प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली इष्टि।

र्ग प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाछी इष्टि।

<sup>‡</sup> चार महीनोंमें पूरा होनेवाला एक श्रौत यागविशेष ।

चरते=अग्रिहोत्र करता है; तम्=उस अग्रिहोत्रीको हि=निश्चन ही आदश्यम्=अपने माथ लेकर, पता.=ये; आहुतयः=आहुतियाँ, सूर्यस्य=सर्वेदी, रक्ष्मय [भृत्वा]=िक्रणें (यनकर); नयन्ति=(वहाँ) पहुँचा देती हैं; यत्र=जहाँ, देवानाम्=देवताओका एक.=एक्सात्र पति.=न्वामी (इन्ह) अधिवास =िनवाम करता है॥ ५॥

व्याख्या—जो नोई भी साधक पूर्वमन्त्रमे वतलायी हुई मात प्रकार री लाटोसे युक्त भर्लाभाँति प्रज्ञालित अग्निमें ठीक समयपर बास्त्रविविके अनुसार नित्यप्रति आहुति टेक्रर अग्निहोत्र नग्ता है, उसे मरणकाटमें अपने नाय लेकर ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें वनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओं का एकमात्र स्वामी इन्द्र निवास करता है। तात्पर्य यह कि अग्निहोत्र स्वाके सुखों नी प्राप्तिका अमोच उपाय है।। ५।।

सम्बन्ध-दिस प्रकार ये शहुतिया मूर्य-किरणोंद्वाग यजमानको उन्ह्रकोकन के जाती हैं—पेमा जिल्लाग होने ए उसते हैं—

#### एह्रोहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रिक्मिमर्थजमानं वहन्ति । प्रियां वाचमिनवदन्त्योऽर्चयन्त्य एप वः पुण्यः सुकृतो त्रह्मलोकः ॥ ६॥

सुवर्चसः=(वे) देदीव्यमान, आहुतयः=आहुतिमाँ, पहि पहि=आओ, आओः एपः=२८, वः=२१६१४, सुरुतः= शुभ कमोंसे प्राप्त पुण्यः=पवित्र ब्रह्मलोकः=इसलोक (स्वर्ग) हे इति=१म प्रकारमाः प्रियाम्=थिन, वान्यम्=नाणीः अभिवद्गत्यः=नार-वार कहती हुई (और), अर्चयन्त्यः=उसका आदर मत्नार करती हुई तम्=३म यजमानम्= यजमानको, सूर्यस्य=मूर्गकी रिक्रमिशः=रिक्मोद्वारा, वहन्ति=ॐ जाती हे ॥ ६॥

व्याख्या—उन प्रदीप्त व्यालाओं में दी हुई आहुतियाँ स्प्रीन निरणों के नामे परिणत हो रूर मरण रालमें उम माधक से कहती है—'आओ, आओ, यह तुम्हारे शुभ कमें का फल्खन्य ब्रह्मलों के प्रांत् मोगम्य सुराँकों मोगमेका खान त्वर्गे लोक है।' इस प्रमारकी प्रिय वाणी वार-वार रहती हुई आदर-सत्नारपूर्वर उसे स्प्रीन निरणों के मार्थसे ले जारर स्वर्गलोकमें 'पहुँचा देती हैं। यहाँ स्वर्गको ब्रह्मलोक रहनेका यह भाव मालूम होता है कि स्वर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवान् के ही अपर स्वरूप है, अतः प्रकारत्तरसे ब्रह्म ही है। दि॥ दि॥

सम्बन्ध-श्रव सासारिक मोगामें वैराग्यशे और परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको पानेकी अभिकाषा उत्पत्त उत्रनेके निर्प उपर्युक्त स्वर्गकोक्तके साधनरूप यज्ञादि सकाम कर्म और उनके फकरूप कंक्तिक एव पारकोफिक मोगोंनी तुच्छता बतकाते हैं-

#### प्रवा होते अददा यज्ञरूपा अप्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृदा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति॥७॥

हि=तिश्चय ही, पते=ये यहासपाः=यह्मस्य, अप्राद्श प्रव्याः=अठारह नौकाएँ, अह्नद्वाः=अह्न (अस्पिर) हैं। येपु=िनमें, अवरम्=नीची श्रेणीना, कर्म=उपायनारिहत सकाम कर्म, उक्तम्=वतात्रा गया है, ये=को, मूदाः=पूर्व, पतत्[पव]=यही, श्रेयः=क्त्याणका मार्ग है (यों मानकर), अभिनन्दन्ति=इसकी प्रगता करते हैं, ते=वे, पुन. अपि=वारवार, पव=िनःमदेह, जरामृत्युम्=दृद्धावस्था और मृत्युनो, यिन्त=प्राप्त होते रहते हैं ॥ ७॥

व्याख्या—इस मन्त्रमं यज्ञको नौकावा रूप दिया गया है और उनकी सख्या अठारह यतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मात्य आदि मेदींसे यज्ञके अठारह प्रधान मेद होते हैं। क्रिना यह है कि जिनमे उपासनारहित सकाम कर्मोंका वर्णन है, ऐसी ये यज्ञरूप अठारह नौकाएँ है, जो कि हद नहीं है। इनके द्वारा ससार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, इस लोकके वर्तमान दु लरूप छोटी सी नदीसे पार होकर स्वर्गतक पहुँचनेम भी सेदेह है, क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी कभी रह जानेतर वे साधकको स्वर्गमें नहीं पहुँचा सक्तीं, वीचमें ही छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। इसलिये ये अहद अर्थात् अस्पिर है। इस रहस्पने न समझकर जो मूर्खलोग इन सकाम कर्मोंको ही कल्याणका उपाय समझकर—इनके ही फलको परम सुख मानकर इनकी प्रशसा करते रहते हैं, उनहे निःसदेह बारवार बुद्धावस्था और मरणके दु ख भोगने पड़ते हैं॥ ७॥

सम्बन्ध-ने किस प्रकार दुःस गोगते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हें-

### अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः। जङ्घन्यमानाः परियन्ति मृढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥८॥

थिवद्यायाम् अन्तरे=अविद्याके मीतर, वर्तमानाः=िखत होकर (मी), स्वयंधीराः=अपने-आप द्रुढिमान् वनने-वाले (और), पण्डितम् मन्यमानाः=अपनेको विद्यान् माननेवाले; मूढाः=वे मूर्खलोगः; जङ्खन्यमानाः=वार-वार आघात (कष्ट) सहन करते हुए; परियन्ति=(ठीक वैसे ही) भटकते रहते हैं, यथा=नेसे, अन्धेन एव= अन्धेके द्वारा ही, नीयमानाः=चलाये जानेवाले, अन्धाः=अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर वीचमें ही इधर-उघर भटकते और कप्ट भोगते रहते हैं)॥८॥

व्याख्या—जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अमीष्ट स्थान-पर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें खाता भटकता है और कॉटे-ककड़ोंसे विंधकर या गहरे गहुं आदिमें गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उस मूर्खकों भी पशु, पक्षी, कीट पनग आदि विविध दु खपूर्ण योनियामें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग करना पहता है, जो अपने-आपको ही बुढिमान् और विद्वान् समझता है, विद्या-बुढिके मिथ्याभिमानमें शास्त्र और महापुरुपोंके वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अपहेलना करता और प्रत्यक्ष सुखलर प्रतीत होनेवाले भोगोंको भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर सलग्न रहकर मनुष्यजीवनका अमृत्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८॥

सम्बन्ध—ं कोग वारवार दुःखोंमें पडम्म भी चेनते क्यों नहीं, कल्याणके लिये चेष्टा क्यों नहीं करते, इस जिजासापर कहते हैं—

#### अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वालाः। यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकारूयवन्ते॥९॥

वाला.=त्रे मूर्खलोग, अविद्यायाम्=उपासनारहित सकाम कमोंमें, बहुधा=त्रहुत प्रकारमें, वर्तमानाः=त्रति हुए, वयम्=हम, कृतार्थाः=कृतार्थ हो गये, इति अभिमन्यन्ति=ऐसा अभिमान कर छेते हैं, यत्=त्रयोंकि, कर्मिणः=ते सकाम कर्म करनेवाले लोग, रागात्=त्रियंकी आसक्तिके कारण, न प्रवेदयन्ति=कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन=इस कारण, बातुराः=त्रारवार दु खसे आतुर हो, श्रीणलोकाः=पुण्योगार्जित लोकोंसे हटाये जाकर, च्यवन्ते=नीचे गिर जाते हैं ॥ ९॥

व्याख्या—पूर्वमन्त्रमें कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये सासारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कमीमें ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यामें निमग्न अजानी मनुष्य समझते हैं कि 'हमन अपन क दिक्ता पालन कर लिया।' उन सासारिक कमामें लगे हुए मनुष्यांकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है, हस कारण वे सासारिक उन्नतिके सिया कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते। उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है। इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेष्टा न करके बारबार दुखी होते रहते हैं और पुण्यकमोंका फल पूरा होनेपर वे स्वर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते हैं॥ ९॥

सम्बन्ब-जपर कही हुई वातको ही और भी स्पष्ट करते हैं-

इप्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमृदाः। नाकस्य पृष्ठे ते स्कृतेऽनुभृत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति॥१०॥

इप्रापूर्तम्=इप्र और पूर्त# (सकाम) कर्मोंको ही, वरिष्ठम्=श्रेष्ठ, मन्यमानाः=माननेवाले, प्रमूढाः=श्रत्यन्त पूर्वलोग, अन्यत्=उससे मिन्न, श्रेयः=वास्तविक श्रेयको, न वेदयन्ते=नहीं जानते, ते=वे, सुकृते=पुण्यकर्मोंक

 <sup>#</sup> यश्र-यागादि श्रीत कर्मोंको 'इष्ट' तथा वावली, कुआँ खुदवाना और वगाचे लगाना आदि स्मृतिविद्दित कर्मैको 'पूर्त' कहते हैं।

पळखरूप, नाकस्य पृष्ठे=खर्गके उच्चतम स्थानमे, अनुभृत्वा=( जाकर श्रेष्ठ कर्मोके पळम्बम्प ) वहाँके भोगोंका अनुभव करके, इमम् लोकम्=इस मनुष्यलोक्षमें, चा=अथवा, हीनतरम्=इससे भी अत्यन्त हीन योनियामें; विदान्ति= प्रवेश करते हैं ॥ १०॥

च्याख्या— वे अतिशय मूर्प मोगासक मनुष्य इष्ट और पूर्तको अर्थात् वेद और स्मृति आदि जाम्बांमं मासारिक सुलोकी प्राप्तिके जितने भी साधन वताये गये है, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं। इमिल्पि उनमे भिन्न अर्थात् परमेश्वरका मजन, ध्वान और निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करना एव परमपुरुप परमात्माको जाननेके लिये तीव जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याणके साधन है, उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-साधनांकी ओर लक्ष्यत्वक नहीं करते। अतः वे अपने पुण्यक्रमोंके फलरूप स्वर्गलोकतक सुर्तोको भोगकर पुण्यक्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा इससे भी नीची श्कर क्कर, कीट पतद्व आदि योनियोमे या रीरवादि घोर नरकोमं चले जाते हैं। (गीता ९। २०२१)॥ १०॥

सम्बन्ध—ऊपर वतलाये हुए सासारिक मोगोंसे विरक्त मनुष्यिक आचार-व्यवहार और उनके फलका वर्णन करते ईं—

#### तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥

हि=किन्तु, ये=जो, अरण्ये [ स्थिताः ]=वनमं रहनेवाले, शान्ताः=वान्त स्वभाववाले; विद्वासः=विद्वान्, भैक्ष्यचर्याम् चरन्तः=तथा भिक्षाके लिये विचरनेवाले, तपःश्रद्धे=मयमन्य तप तथा श्रद्धाकाः; उपवस्तिन्त=भेवन वरते हैं, ते=वे, विरजाः=रजोगुणरहित, सूर्यद्वारेण=सूर्यके मार्गसे, [ तत्र ] प्रयान्ति=वहाँ चले जाते हं, यत्र हि=जहाँपर; सः=वह, अमृतः=जन्म-मृत्युषे रहित, अञ्ययातमा=नित्य, अविनाशी, पुरुषः=परम पुरुष ( रहता हे ) ॥ ११ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त मोगासक्त मनुष्योंसे जो मर्वथा भिन्न है, मनुष्यगरीरका महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमे परमात्माका तत्व जाननेकी और परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, वे चाहे वनमें निवास करनेवाले वानप्रस्थ हों, जान्त स्वभाववाले विद्वान् सदाचारी यहस्य हों या भिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी हों, वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते हैं, अर्थात् अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थितिके अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका शास्त्रकी आजाके अनुसार विना किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और स्वमपूर्वक जम-दमादि साधनोसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके साधनोमें लगे रहते हैं। इसल्ये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा श्रून्य निर्मल सत्त्वगुणमें स्थित वे सज्जन सूर्यलोकमें होते हुए वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाजी परमपुष्ठ पुष्ठपोत्तम निवास करते हैं॥ ११॥

सम्बन्ध--- उन परब्रह्म परमेश्वरको जानने और प्राप्त करने के किय मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस जिजासापर कहते हैं---

# परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तिब्रज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥१२॥

कर्मचितान्= कर्मचे प्राप्त किये जानेवाले, लोकान् परीक्ष्य=लोकोकी परीक्षा करके, ब्राह्मणः= ब्राह्मण, निर्वेदम्= वैराग्यको, आयात्=प्राप्त हो जाय ( यह समझ ले कि ), छतेन=िक्षये जानेवाले सकाम कमासे, अछतः= स्वतःसिद्ध नित्य परमेश्वर, न अस्ति=नहीं मिल सकता, सः=वह, तिद्धक्षानार्थम= उस परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये; समित्पाणि = हाथमें सिष्धा लेकर, श्रोजियम्=वेदको भलीभाँति जाननेवाले ( ओर ), ब्रह्मनिष्ठम्= परब्रह्म परमात्मामे स्थित, गुरुम्=गुरुके पास, एव=ही, अभिगच्छेत्=विनयपूर्वक जाय ॥ १२ ॥

**व्याख्या**—अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको पहले वतलाये हुए सकाम कमिक फलखरूप इस लोक और परलोकके

समस्त सासारिक मुखोंकी मलीमांति परीक्षा करके अर्थात् विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको समझकर सब प्रकारके मोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकाममावसे किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा स्वय भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात् कियासाध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिजासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रद्धा और विनयमावके सहित ऐसे सद्गुक्की श्रूरणमें जाना चाहिये, जो वेदोंके रहस्थको भलीमांति जानते हीं और परव्रह्म परमात्मामे खित हों।। १२॥

सम्बन्ध-अपर वतलाये हुए लक्षणोंवाला कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस

#### तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तिचताय शमान्विताय। येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥१३॥

सः=वहः विद्वान्=जानी महात्माः उपसन्नाय=शरणमें आये हुए, सम्यक्ष्रशान्तिचित्ताय=पूर्णतया शान्त-चित्तवालेः शमान्विताय=मन और इन्द्रियोंपर विजय पाये हुएः तस्मै=उस शिष्यको, ताम् ब्रह्मविद्याम्=उस ब्रह्मविद्याकाः तत्त्वतः=तत्त्व-विवेचनपूर्वक, प्रोवाच=भलीमाति उपदेश करे, येन [सः]=जिससे वह शिष्यः अक्षरम्=अविनाशीः सत्यम्=नित्य, पुरुपम्=गरमपुरुपको, वेद=जान ले॥ १३॥

व्याख्या—उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त पूर्णतया ज्ञान्त—निश्चल हो चुका हो, सासारिक भोगोंमें सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी चिन्ता, व्याकुलता या विकार नहीं रह गये हों, जिसने अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको भलीभाँति वशमें कर लिया हो, उस ब्रह्मविद्याका तन्त्व-विवेचनपूर्वक भलीभाँति समझाकर उपदेश करे, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त कर सके ॥ १३ ॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ ॥ प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥



# द्वितीय मुण्डक

#### प्रथम खण्ड

सम्बन्ध—प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याना स्वरूप और फर वतराया तथा उसने तु-उता दिगात हुण उमसे विरक्त होनेकी वात कहकर परविद्या प्राप्त करनेके किये सहुक्ती अरणमें जानेको कहा । अत्र परिवेद्याना वर्णन करनेके विये प्रकरण आरम्म करते हैं—

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रगः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १॥

सोम्य=हे प्रिय!, तत्=वह, सत्यम्=सत्य, एतत्=यह हे, यथा=ित प्रकार, सुदीप्तात् पायकात्= प्रव्वलित अग्निमेंसे; सरूपाः=उसीके समान रूपवाली, सहस्रशः=हजारां; विस्फुलिहाः=चिनगारियां, प्रभवन्ते= नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा=उसी प्रकार, अक्षरात्=अविनाशी ब्रहासे, विविधाः=नाना प्रकारके, भावा =भाव; प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैं, च=और, तत्र एव=उसीमें, अपियन्ति=विलीन हो जाते हैं। १॥

व्याख्या—महर्षि अङ्गरा कहते हैं—प्रिय शौनक । मैंने तुमको पहले परव्रहा परमेश्वरके म्वरूपका वर्णन ररते हुए (पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमें छठे मन्त्रसे नवेतक ) जो रहस्य वतलाया था, वह सर्वथा मत्य है, अव उसीको पुनः समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रव्यलित अग्निमंसे उसीके जैसे रूप-रगवाली हजारं। चिनगारियाँ चारं। ओर 'निकलती हैं, उसी प्रकार परमपुरुप अविनाशी ब्रह्मसे सृष्टिकालमें नाना प्रकारके भाव—मूर्त-अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलयकालमें पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं । यहाँ भावोंके प्रकट होनेकी बात समझानेके लिये ही अग्नि ओर चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया गया है । उनके विलीन होनेकी बात दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥

सम्बन्ध—जिन परब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत् व्स्पन्न होक्त पुन उन्होंमें विलीन हो जाना है, वे ख्रवय केंसे

दिच्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। अप्राणो ह्यमनाः ग्रुश्रो ह्यक्षरात्परतः परः॥२॥

हि=निश्चय ही, दिव्यः=दिव्य, पुरुपः=पूर्णपुरुपः अमूर्तः=आकाररहित, सवाद्याभ्यन्तरः हि=ममन्त जगत्के बाहर और भीतर भी व्यास, अजः=जनमादि विकारोंसे अतीत, अप्राणः=प्राणरहित, अमनाः=मनरिहतः हि=होनेके कारण, शुम्नः=सर्वया विशुद्ध है (तथा), हि=इसीलिये, अक्षरात्=अविनागी जीवात्मासे, परतः परः=अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २॥

व्याख्या—वे दिव्य पुरुप परमात्मा निःसन्देह आकार्राहत और समस्त जगत्के वाहर एव भीतर भी परिपूर्ण हैं। वे जन्म आदि विकारोंसे रहित, सर्वथा विश्वद्ध हे, क्योंकि उनके न तो प्राण हे, न इन्द्रियों हे और न मन ही है। वे इन सबके विना ही सब कुछ-करनेमे समर्थ हैं, इसीलिये वे सर्वभक्तिमान् परमेश्वर अविनाभी जीशात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ— सर्वथा उत्तम हैं॥ २॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त लक्षणींत्राले निराकार परमेथारसे यह साकार जगत् किस प्रकार उत्तान हो जाता है, इस जिज्ञासापर उनकी सर्वशकिमत्ताका वर्णन करते हैं—

<sup>\*</sup> प्रथम सुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमें मकड़ो, पृथ्वी और मनुष्य-शरीरके दृष्टान्तसे जो वान कहो थी, वही बात इस अन्त्रमें अधिके दृष्टान्तसे समझायो गयी है।

#### एतसाजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥

एतस्मात्=इसी परमेश्वरसे, प्राणः=प्राण, जायते=उत्पन्न होता है (तथा), मनः=मन (अन्तःकरण), सर्वेन्द्रियाणि=समस्त इन्द्रियां, खम्=आकाग, वायुः=वायु, ज्योतिः=तेज, आपः=जल, च=और, विश्वस्य धारिणी=सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली, पृथिवी=पृथ्वी (ये सव उत्पन्न होते हैं) ॥ ३ ॥

व्याख्या—यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित है, तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। इन सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तः करण ) और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा आकाग, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँचो महाभूत, सब के-सब उत्पन्न होते हैं॥ ३॥

सम्बन्ध—इस प्रकार सक्षेपमें परमेश्वरसे सूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार बतलाकर अब इस जगत्में मगवान्का विराट्रूप देखनेका प्रकार बतलाते हैं—

#### अग्निर्मूर्घा चक्षुपी चन्द्रस्यौं दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्र वेदाः। वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य पद्भचां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरान्मा ॥ ४॥

अस्य=इस परमेश्वरका, अग्निः=अग्नि, मूर्घा=मस्तक है, चन्द्रस्यौँ=चन्द्रमा और सूर्य, चश्चषी=दोनों नेत्र हैं, दिशः=सब दिशाएँ, श्रोत्रे=दोनों कान हैं, च=और, विद्युताः वेदाः=प्रकट वेद, वाक्=वाणी हैं (त्था), वायुः प्राणः=वायु प्राण है, विश्वम् हृद्यम्=जगत् हृदय है, पद्श्याम्=इसके दोनो पैरोंसे, पृथिवी=पृथ्वी उत्यत्न हुई है, एषः हि=यही, सर्वभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४॥

व्याख्या—दूसरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिलायी देनेवाला जगत् विराट्रूप है। इन विराट्स्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात् द्युलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छन्द और ऋचाओं के रूपमें विश्तृत चारो वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सम्पूर्ण चराचर जगत् हृदय है, पृथ्वी मानो उनके पैर है। यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों के अन्तर्यामी परमात्मा हैं ॥ ४॥

सम्बन्ध--- उन परमात्मासे इस चराचर जगत्की उत्पत्ति किस क्रमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्की उत्पत्ति-का क्रम बतलाते हें---

## तसाद् ग्निः सिभधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओपधयः पृथिन्याम् । पुमानरेतः सिश्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः ॥ ५॥

तस्तात्= उससे ही, अग्निः= अग्निदेव प्रकट हुआ, यस्य सिमधः= जिसकी सिमधा, स्र्यः= सूर्य है, (उस अग्निसे सोम उत्पन्न हुआ) सोमात्= सोमसे, पर्जन्यः= मेघ उत्पन्न हुए (और मेघोंसे वर्षाद्वारा), पृथिव्याम्= पृथ्वीमें, ओषधयः= नाना प्रकारकी ओपधियाँ उत्पन्न हुई, रेतः= (ओषधियोंके मक्षणसे उत्पन्न हुए) वीर्यको, पुमान्= पुरुष, योपितायाम्= स्त्रीमे सिञ्चित= सिंचन करता है (जिससे सतान उत्पन्न होती है), [ एवम्= इस प्रकार, ] पुरुषात्= उस परम पुरुषसे ही, बह्बीः प्रजाः= नाना प्रकारके जीव, सम्प्रसूताः= नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५॥

व्याख्या—जब जब परमेश्वरसे यह जगत् उत्पन्न होता है, तब-तब सदैव एक प्रकारसे ही होता हो—ऐसा नियम नहीं है। वे जब जैसा सकत्य करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत् उत्पन्न हो जाता है। इसी भावको प्रकट करनेके लिये यहाँ प्रकारान्तरसे सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। मन्त्रका साराग यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अचिन्त्य शक्तिका एक अश अद्भुत अग्नितन्त उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा ( इधन ) सूर्य है, अर्थात् जो सूर्यविम्बके रूपमें

प्रज्वित रहती है, अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमासे ( स्र्यंकी रिक्ष्मियोमे स्थमन्पने स्थित जलमें कुछ शीतलता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न हुए । मेघोंसे वर्पाद्वारा पृथ्वीमें नाना प्रकारकी ओपिथमें उत्पन्न हुई । उन ओषियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्रीम सिंचन करता है, तब उससे मन्तान उत्पन्न होती है । इस प्रकार परमधुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रकारके चराचर जीव उत्पन्न हुए है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका कम बतलाक्षर अब ८न सबकी रक्षाके क्रिये जानेनाके यज्ञादि, ८नके साधन और फक्त भी उन्हों परमेश्वरसे प्रकट होते हैं—यह बात बतायी जाती है—

#### तसाहचः साम यज्रंषि दीक्षा यज्ञाश्र सर्वे कतवो दक्षिणाश्र । संवत्सरश्र यजमानश्र लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सर्यः ॥ ६॥

तस्तात्=उस परमेश्वरसे ही, ऋचः=ऋग्वेदकी ऋचाएँ, साम=मामवेदके मन्त्र, यजूंपि=यजुर्वेदकी श्रुतियाँ, [ च= और; ] दीक्षा=दीक्षा, च=तथा, सर्वे=समस्त, यक्षाः=यम, क्रतवः=क्रतु, च=एव, दक्षिणाः=दक्षिणाएँ; च=तथा, संवत्सरः=सन्तरस्य काल, यजमानः=यजमान, च=और, लोकाः=सन्न लोक ( उत्पन्न हुए हें ); यत्र=जहाँ, सोमः= चन्द्रमा, पवते=प्रकाश फैलाता है ( और ), यत्र= जहाँ; सूर्यः=सूर्य, [ पवते=प्रकाश देता है ] ॥ ६ ॥

व्याख्या—उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र और यजुर्नेद की श्रुतियाँ एव यजादि कमें की दीक्षा, स्व प्रकारके यज्ञ और कतु, †उनमें दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं—वह सवत्मरूक्प काल, उनके करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलखरूप वे सव लोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फैलाते हैं,—ये सत्र उत्सन हुए ह ॥६॥

सम्बन्ध—अब देवादि समस्त प्राणियोंके भेद और सब प्रकारके सदाचार भी उन्हीं ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं,यह व्यतलाते हैं—

#### तसाच देवा बहुधा सम्प्रद्धताः साध्या मनुष्याः पञ्चो वयांसि । प्राणापानौ त्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं त्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥

च=तथा, तसात्=उसी परमेश्वरसे, वहुधा=अनेक भेदोंवाले, देवा:=देवतालोगः; सम्प्रस्ताः=उत्पन्न हुए, साध्याः=साध्यगण, मनुष्याः=मनुष्य, परावः वयासि=नग्रु-पक्षीः प्राणापानौ=प्राण अपान वायुः वीहियवौ=धान, जो आदि अन्न, च=तथा, तपः=तपः श्रद्धा=श्रद्धाः, सत्यम्=सत्य (और); ब्रह्मचर्यम्=ब्रह्मचर्यः; च=एवः विधिः=यश आदिके अनुष्ठानकी विधि भीः [ पते सम्प्रसूताः=ये सव के सव उत्पन्न हुए हैं ] ॥ ७॥

व्याख्या—उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेदोंबाले देवतालोग उत्पन्न हुए हैं। उन्होंसे साध्याण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियोंके पश्च, विविध मॉतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए है। सबके जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप बान, जो आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्होंसे उत्पन्न हुए हैं। उन्होंसे तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यजादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट हुई है। तात्पर्य यह कि सब कुछ उन्होंसे उत्पन्न हुआ है। वे ही सबके परम कारण है॥ ७॥

# सप्त प्राणाः प्रमवन्ति तसात् सप्तार्चिपः सिमधः सप्त होमाः। सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८॥

तसात्=उसी परमेश्वरसे, सप्त=सात, प्राणाः=प्राण, प्रभवन्ति=उत्पन्न होते हैं (तथा), सप्त अचिपः=अग्निकी (काली-कराली आदि) सात लपटें, [सप्त] सिमधः=सात (विपयरूपी) सिमधाएं, सप्त=सात प्रकारके, होमाः=हवन (तथा), हमें सप्त लोकाः=ये सात लोक-हिन्द्रयोंके सात हार (उसीसे उत्पन्न होते हैं), येपु=जिनमें, प्राणाः=प्राण,

<sup>\*</sup> शास्त्रविधिते अनुसार किसी यशका आर-भ करते ममय यजमान जो सकल्यके साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका क्ष्म लेता है, उसका नाम दक्षि।

<sup>†</sup> यह और कतु -- ये यहके ही दो मेर हैं। जिन यहोंमें यूप वनानेकी विधि है, उन्हें 'कतु' कहते हैं।

चरिन्त=विचरते हैं, गुहाशयाः=दृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये; सप्त सप्त=सात-सातके समुदाय; निहिताः= ( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमे स्थापित किये हुए हैं ॥ ८॥

च्याख्या—उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात् जिनमे विपयोंको प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियों—कान, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण तथा वाणी एव मन, # मन और इन्द्रियोंकी मनन करना, सुनना, स्फ्रां करना, देखना, खाद लेना, सूंघना और बोलना इस प्रकार सात वृत्तियाँ अर्थात् विषय प्रहण करनेवाली शक्तियाँ, उन इन्द्रियोंके विपयरूप सात सिधाऍ, सात प्रकारका हवन अर्थात् बाह्यविपयरूप सिधाओका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें निक्षेपरूप किया और इन इन्द्रियोंके वासख्यानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं,— किया और इन इन्द्रियोंके वासख्यानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं,— किया समय मनके साथ एक होकर हृदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त आणियोंमें स्थापित किये हैं ॥ ८॥

सम्बन्ध—इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरसे वतलाकर अब बाह्य जगत्की उत्पत्ति भी उसीसे चताते हुए प्रक्रणका उपसद्दार करते हैं—

> अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽसात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। अतश्च सर्वा ओपधयो रसश्च येनैप भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा॥९॥

अतः=इसीसे, सर्वे=समसा, समुद्राः=समुद्र, च=और, गिरयः=पर्वत (उत्पन्न हुए हैं), अस्मात्=इसीसे (प्रस्ट होकर), सर्वरूपाः=अनेक रूपोवाली, सिन्धवः=निदयां, स्यन्दन्ते=बहती हैं, च=तथा, अतः=इसीसे, सर्वाः=सम्पूर्ण, ओपध्ययः=ओपिधयां, च=और, रसः=रस (उत्पन्न हुए है); येन=जिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोंमें), हि=हीः एषः=यह, अन्तरात्मा=(सवका) अन्तरात्मा (परमेश्वर); भूतेः=सव प्राणियों (की आत्मा)के सहित; तिष्ठते=(उन-उनके दृदयमें) स्थित है।। ९।।

च्याख्या—इन्हीं परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इन्हींसे निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ बह रही हैं, इन्हींसे समस्त ओपियाँ और वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमे वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके हृदयमे रहते हैं ॥ ९॥

सम्बन्ध—उन प्रमेश्वरसे सबकी यत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींना खरूप है, यह कहकर उनको जाननेका फल बताते हुए इस खण्डकी समाप्ति करते हैं-

पुरुप एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥

तपः=तप, कर्म=कर्म (और), परामृतम्=परम अमृतरूप, ब्रह्म=ब्रह्म, इदम्=यह, विश्वम्=सब कुछ, पुरुषः प्व=परमपुरुप पुरुपोत्तम ही है, सोम्य=हे प्रिय, पतत्=इसः गुहायाम्=इदयरूप गुफामें, निहितम्=स्थित अन्तर्यामी परमपुरुपको, यः=जो, चेद्=जानता है, सः=ब्रह, इह [पव]=यहाँ (इस मनुष्यशरीरमें) ही, अविद्याग्रन्थिम्=अविद्या-जनित गाँठको, विकिरति=खोल डालता है।। १०॥

व्याख्या—तप अर्थात् सयमरूप साधन, कर्म अर्थात् वाह्य साधनोद्वारा किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म—यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। प्रिय शौनक! हृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्थामी परमेश्वरको जो जान लेता है, वह इस मनुष्यगरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका भेदन कर देता है अर्थात् सब प्रकारके सशय और भ्रमसे रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है।। १०।।

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> ब्रह्मसूत्रमें इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्यों बतलायी गयी हैं। वहाँ कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा भी इन्द्रियाँ हैं, अत मनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन है ( ब्रह्मसूत्र २ । ४ । ५, ६ )।

#### द्वितीय खण्ड

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् । एजत्प्राणिनिमिपच यदेतज्ञानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्टं प्रजानाम् ॥ १॥

आविः=( जो ) प्रकाशस्त्रण सिन्निहितम्=अत्यन्त समीगस्य गुहाचरम् नाम=( हृदयन्य गुहामं दित होनेके कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्धः महत् पद्यम्=(और ) महान् पद (परम प्राप्य) है यत्=ितने भी एजत्=चेदा करनेवाले; प्राणत्=धास लेनेवाले, च=और निमिपत्=ऑसोको खोलने मूंदनेवाले प्राणी हे एनत्=ये (मय-के स्व) अत्र=हसीम; समर्पितम्=समर्पित (प्रतिष्टित) हे एतत्= इस परमेश्वरको जानथ=तुमलोग जानो यत्=जो, सत्=सन्, असत्= (और ) असन् है बरेण्यम्=सबके द्वारा वरण करने योग्य (और ) चरिष्टम्=अतिशय भेट हे (तथा ), प्रजानाम्= ममस्य प्राणियों नि विद्यानान्=हृद्धिसे, परम्=ते अर्थान् जाननेमे न आनेगला ह ॥ १ ॥

व्याख्या—सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशन्त्रमा है। समल प्राणियोके अन्यन्त समीप उन्हींने द्वरवन्त्र गुहामे छिपे रहनेने नारण ही ये गुहान्तर नामते प्रसिद्ध है। जितने भी हिल्ने नलनेकाले श्वात लेनेकाले और आँख खोलने मूँढनेनाले प्राणी हैं, उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरमे समर्पित अर्थात् रिक्त है। सबके आश्रय ये पामातमा ही हैं। तुम इनने जानो। ये सन् और असन् अर्थात् कार्य और नारण एव प्रकट और अप्रकट—सब कुछ है। नबके द्वारा नक्य करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा समन्त प्राणियोंकी बुद्धिसे परे अर्थात् बुद्धिहारा अंके है॥ ॥

सम्बन्ध —उन्हीं पात्रहा पामेश्वरको समयानेके लिये पुनः उसके म्वरूपका दूसी शब्दोंने वर्णन जाते हैं—

यद्चिमद्यदणुभ्योऽणु च यसिँह्लोका निहिता लोकिनश्च । तदेतद्अरं त्रह्म स प्राणस्तदु वाद्मनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं तहेद्भृत्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥

यत्= जो अर्चिमत्= दीप्तिमान् है च=और यत्=जो अणुभ्य = स्रमोसे भी अणु= स्रम है. यिसन्= जिनमें लोका = ममल लोक, च=और. लोकिन = उन लोगोमें रहनेवाले प्राणी निहिता = स्थित है, तत्= वहीं; एनत्= यह अक्षरम्= अविनाशी ब्रह्म= ब्रह्म है स = वहीं प्राण.=प्राण है तत् उ=वहीं वाक्=प्रणी, मनः=(और) मन है तत्= वहीं एतत्= यह, सत्यम्= अल्ल है, तत्= वह अमृतम्= अमृत है सोम्य= हे प्यारे तत्= उन, वेद्धव्यम्= पेथने योग्य लन्मको चिद्धि= त् वेष ॥ २॥

व्याख्या—जो पन्त्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान—प्रशाशीम्बरा हैं, जो स्थ्मोले भी अतिशान स्थम हैं, जिनमें समन लोन और उन लोनोमें रहनेवाले समस्त प्राणी खित हैं अर्थात् ये सब जिनने आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर ब्रह्म हैं, वे ही सबने वाणी और मन अर्थात् समस्त जगत्के इन्द्रिय और अन्त'नरणरूपमें प्रकट हें। ये इं यह परम मन्य और अमृत—अविनाशी तन्त हैं। प्रिय शौनक । उस वेधने योग्य लक्ष्यशो त् वेध अर्थात् आगे वताने जानेवाले प्रशासने साधन करके उसमें तन्मय हो जा ॥ २ ॥

सम्बन्ध—त्रव्यक्ते वेचनेके लिय धनुष और वाण चाहिये, अत' इस रूपक्ती पूर्णनाके किये मार्ग सामग्रीका वर्णन

धनुर्गृहीत्वौपनिपदं महास्तं शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत। आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि॥३॥

औपनिपटम्=उपनिपद्में वर्णित प्रणवरूप महास्त्रम्=महान् अन्य धनु,=धनुपको गृहीत्वा=छेकर ( उसपर ), हि=निश्चय ही, उपासानिशितम्=उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ, शरम्=वाण संध्यीत=चढाये भावगतेन=(फिर) भावपूर्ण, चेतसा=चित्तके द्वारा, तत्=उस वाणको, आयम्य=लींचकर सोम्य=हे प्रिय तत्= उस अअरम्=परम अक्षर पुरुपोत्तमको, एव=ही छक्ष्यम्=ल्स्य मानकर विद्धि=वेधे ॥ ३॥

ज्याख्या—जिस प्रकार किसी वाणको लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी नोकको सानपर धरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एव चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी वाणको उपासनाद्वारा निर्मल एव ग्रुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप धनुपपर भलीमाँति सधान करना चाहिये। अर्थात् आत्माको प्रणवके उच्चारण एव उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमे सम्यक् प्रकारसे लगाना चाहिये। इसके अनन्तर जैसे धनुपको पूरी शक्तिसे सींचकर वाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यको वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे ऑकारका अधिक-से-अधिक लगा उच्चारण एव उसके अर्थका प्रगाढ एव सुदीर्घ कालतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामे प्रवेश कर जाय, उसमे एकीभावसे अविचल स्थिति प्राप्त कर ले। दूसरे शब्दोंमें, ऑकारका प्रमपूर्वक उच्चारण एव उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३॥

सम्बन्ध-पूर्वमन्त्रमें केंद्र हुण रूपकको यहां स्वष्ट करते हैं-

#### प्रणवो धनुः गरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्वव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ ४॥

प्रणवः= ( यहाँ ) ओकार ही, धनु = धनुप है, आतमा= आतमा, हि=ही, शरः= वाण है ( और ), ब्रह्म=परब्रह्म परमेश्वर ही, तल्लक्ष्यम्= उसका लक्ष्य, उच्यते= कहा जाता है, अप्रमत्तेन= ( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही, वेद्धव्यम्= वींधा जाने योग्य है ( अतः ) शरवत्= ( उमे वेधकर ) वाणकी तरह, तन्मयः= ( उस लक्ष्यमे ) तन्मय, भवेत्= हो जाना चाहिये ॥ ४॥

व्याख्या—ऊपर वतलाये हुए रूपकमे परमेश्वरका वाचक प्रणव (ओकार) ही मानो धनुप है, यह जीवात्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य हे। प्रमादरित तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले साधकद्वारा ही वह लक्ष्य वेधा जा सकता है, इसलिये हे सोम्य । तुझे पूर्वोक्तरूपसे उस लक्ष्यको वेधकर वाणकी ही भॉति उसमें तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४॥

सम्बन्ध-पुन परमेशाके स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विरक्त होकर उसे जाननेके लिये श्रुति कहती है-

#### यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्र सर्वैः। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्रथामृतस्यैप सेतुः॥५॥

यस्मिन्=जिसमें, द्यौ = स्वर्ग, पृथिवी=पृथ्वी, च=और, अन्तिरिक्षम्=उनके बीचका आकाश; च=तथा, सर्चैः प्राणैः सह=समस्त प्राणोंके सहित, मनः=मन, ओतम्=गुँथा हुआ है, तम् एव=उसी, एकम्=एक, आत्मानम्=सबके आत्मरूप परमेश्वरको, जानथ=जानो, अन्याः=दूसरी, वाचः=सब बातोंको, विमुञ्चथ=सर्वथा छोड़ दो, एकः=यही, अमृतस्य=अमृतका, सेतु = सेतु है ॥ ५॥

च्याख्या—जिन परब्रह्म परमात्मामे स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एव समस्त प्राण और इन्द्रियोंके सिहत मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण सब के-सब ओतप्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा जानो, दूसरी सब वार्तोको—ग्राम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे साधनमे विष्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ । यही अमृतका सेतु है, अर्थात् ससार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेके छिये पुलके सहश है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध-पुन परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन बताते हैं-

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एपोऽन्तश्वरते बहुधा जायमानः । ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं खस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥ अविद्यारुप गाँठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है। इतना ही नहीं, इसके समस्त समस्त सम्य सर्वया कट जाते हैं और समस्त श्रुमाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्दम्बरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है।। ८।।

सम्बन्ध--- उन परब्रह्मके स्थान आर खरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जाननेका महत्त्व बनाते है-

#### हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्। तच्छुभ्रं ज्योतिपां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः॥९॥

तत्=वह, विरज्ञम्=निर्मल, निष्कलम्=अवयवरहित, ब्रह्म=परब्रह्म: हिरण्मये परे कोशे=प्रकाशमय परम कोशमे—परमधाममे (विराज्यान है); तत्=वह, शुभ्रम्=धर्वथा विशुद्ध, ज्योतिपाम्=समस्त ज्योतियींकी भी, ज्योतिः=ज्योति है, यत्=जिसको, आत्मविदः=आत्मजानी, विदुः=जानते हैं॥ ९॥

व्याख्या—वे निर्मल—निर्विकार और अवयवरहित—अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममे विराजमान हैं, वे सर्वथा विद्युद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थीके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मजानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९॥

#### न तत्र स्र्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥१०॥

तत्र=वहाँ, न=न (तो), सूर्यः=सूर्य, भाति=प्रकाशित होता है, न=न, चन्द्रतारकम्=चन्द्रमा और तारागण ही न=(तथा) न, इमाः=ये, विद्युतः=विजलियाँ ही, भान्ति=(वहाँ) कौधती है, अयम् अग्निः कुतः=फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है, तम् भान्तम् एव=(क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशित), सर्वम्=सव, अनुभाति=प्रकाशित होते हैं, तस्य=उसीके, भासा=प्रकाशिक, इद्म् सर्वम्=यह सम्पूर्ण जगन्, विभाति= प्रकाशित होता है। १०॥

व्याय्या—उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने छप्त हो जाता है । चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है । क्योंकि प्राकृत जगत्मे जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं, सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अश्वको पाकर ही प्रकाशित हैं । वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हे । साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत् उन जगदात्मा पुरुपोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अशसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥

#### त्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्रह्म पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्च्च प्रमृतं त्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्टम् ॥११॥

इद्म्=यह, अमृतम्=अमृतस्वरूप, ब्रह्म=परब्रह्म, प्व=ही, पुरस्तात्=सामने है, ब्रह्म=ब्रह्म ही, पश्चात्=पिछे है ब्रह्म=ब्रह्म ही, दक्षिणतः=वायीं ओर, च=तथा, उत्तरेण=वायी ओर, अधः=नीचेकी ओर, च=तथा, अर्घ्वम्=कपरकी ओर, च=भी, प्रसृतम्=फैलाहुआहै, इद्म् [ यद् ]=यह जो, विश्वम्=सम्पूर्ण जगत् है, इद्म्=यह; विरिष्ठम्=धर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म एव=ब्रह्म ही है ॥ ११ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वव्यापक्ता और सर्वरूपताका प्रतिपादन किया गया है। साराज यह कि ये अमृतस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दार्थे-त्रायें, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे—सर्वत्र फैंस्टे हुए हैं, इस विश्व-ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं॥ ११॥

<sup>॥</sup> द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ ॥ द्वितीय सुण्डक समाप्त ॥ २ ॥

# तृतीय सुण्डक

#### प्रथम खण्ड

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपम्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्वनश्रन्नन्यो अभिचाकशीनि ॥ १ ॥

सयुजा=एक नाथ रहनेवाले (तथा), सखाया=गरसर सन्वामात रणनेवाले, हा=दे। सुपर्णा=पक्षी (जीवातमा और परमात्मा), समानम् वृक्षम् परिपखजाते=एक ही दृक्ष (द्यगर) ता आश्रय देवर गरते हः, तयोः=उन दोनोंमने, अन्यः=एक तो पिष्पलम्=उन दृक्षके कर्मन्य फरोका स्वादु=ग्वाद लेन्द्रेवर अस्ति=उपमाग करना है (किंतु); अन्यः=दृक्षरा, अनदनन्=न साता हुआ अभिचाक्षदोति=देवल देखता गता ह ॥ १॥

व्याख्या—जिन प्रकार गीतामें जगत्का अश्वत्य (पीपल) वृक्षके रूपमें उर्गन किया गया है, उसी प्रकार उस मन्त्रमें अरीरको पीपलके वृक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पश्चियोका रूप देकर वर्णन किया गया है। उसी नर्जन वर्णन कठोपनिपद्में भी गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके नामसे आया है। भाव दोनों जगर प्रायः एक ती है। मन्त्रका नागदा नह है कि वह मनुष्य गरीर मानों एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव—ये मदा नाथ रहनेवाले दो मित्र पत्री है। ये उस अरीररूप वृक्षमें एक साथ एक ही हृदयन्य घोसलेंमें निवास करते हैं। इन दोनोंमें एक जीवात्मा तो उस वृक्षके परूप्त अपने कर्म-फलोंको अर्थात् प्रारच्धानुसार प्राप्त हुए सुख-दु दोक्को आसक्ति एव द्वेपपूर्वक भोगता है और दूसरा—उत्तर उन कर्म-फलोंके किसी प्रकारका विश्वित भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देरता रहना है॥ १॥

समाने वृक्षे पुरुषा निमग्रोऽनीश्चया जोचिति मुह्यमानः। जुप्टं यदा पश्यत्यन्यमीश्चमस्य महिमानमिति वीत्रजोकः॥२॥

समाने वृक्षे=पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला), पुरुपः=जीवातमा; निमग्नः=(शर्गरकी गहरी आसक्तिमें) ह्या हुआ है, अनीशया=असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मुद्यमानः=मोहित होरर; शोचिति= शोक करता रहता है, यदा=जब कभी (भगवान्की अहेनुकी दयासे), जुप्रम्=(भक्तोंद्वाग नित्य) सेवित (तया); अन्यम्=अपनेसे मिन्न; ईशम्=अरमेश्वरको (और); अस्य महिमानम्=उनवी महिमानो, पदयति=यह प्रत्यक्ष कर लेता है, इति=नव, वीतशोकः=सर्वया शोकरहित हो जाता है ॥ २॥

व्याख्या—पहले वर्णन किये हुए श्ररीरस्प एक ही बृक्षपर हृदयस्य घोंसलेंम रहनेवाला यह जीवात्मा जवतक अपने साथ रहनेवाले उन परम मुद्धद् परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, श्ररीरमें ही आनक्त होकर इसीमें निमम्र हुआ रहता है अर्थात् अरीरमें अतिशय ममता करके उनके द्वारा मोगोंके मोगनेंमें ही रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थतान्त्य दीनतासे मोहित होकर वह नाना प्रकारके दुःख मोगता रहता है। जब कमी भगवान्की निहेंतुकी दयाने अपनेसे मिन्न, नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम मुद्धद्, परमित्रय और भक्तोंद्वारा सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगत्मे सर्वत्र मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेना है, तब तत्काल ही वह सर्वया शोकरहित हो जाता है ॥ २॥

सम्बन्ध—ईश्वरंक खरूपका वर्णन रखते हुए उन्हें जान केनेका फरा बताने हैं—

यदा परुयः परुयते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुपं त्रक्षयोनिम्। तदा विद्वान्पुण्यपापे विश्वय निरज्जनः परमं साम्यग्रुपैति॥३॥

यदा=जन, पद्यः=यह द्रष्टा (जीनात्मा), ईशम्=सनके शासक, ब्रह्मयोनिम्=ब्रह्मके भी आदि कारण; कर्तारम्=सम्पूर्ण जगत्के रचिवता, रुक्मवर्णम्=दिव्य प्रकाशस्त्रक्ष, पुरुपम्=गरमपुरुपको, पद्यते=प्रत्यक्ष कर

लेता है; तदा=उस समय; पुण्यपापे=पुण्य-पाप दोनोको; विधूय=भलीमॉति इटाकर; निरक्षनः=निर्मल हुआ; विद्वान्=वह ज्ञानी महात्मा; परमम्=सर्वोत्तम; साम्यम्=समताको; उपैति=प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥

व्याख्या—पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला द्रष्टा (जीवात्मा) जब सबसे नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश-स्वरूप परमेश्वरका साक्षात् कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोका समूल नाशकर उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ शानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारहर्वे अध्यायमें श्लोक १३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है।। ३।।

#### प्राणो होप यः सर्वभृतैर्विभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी। आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठः॥४॥

एपः=यह ( परमेश्वर ), हि=ही; 'प्राणः=प्राण है, यः=जो; सर्वभूतेः= सब प्राणियोंके द्वारा; विभाति=प्रकाशित हो रहा है; विज्ञानन्=( इसको ) जाननेवाला, विद्वान्=ज्ञानी; अतिवादी=अभिमानपूर्वक यट-वटकर वार्ते करनेवाला; न भवते=नहीं होता ( किंतु वह ); कियावान्=यथायोग्य भगवत्पीत्यर्थ कर्म करता हुआ, आत्मकीडः=सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें कीडा करता रहता है ( और ); आत्मरितः=सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण करता रहता है; एषः=यह ( ज्ञानी भक्त ); ब्रह्मविद्ाम्=ब्रह्मवेत्ताओंमें भी; वरिष्ठः= श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥

व्याख्या—ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं, उसी प्रकार इस विश्वमें भी जो कुछ हो रहा है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है। समस्त प्राणियों भी उन्हीं का प्रकाश है, वे ही उन प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इस बातको समझनेवाला शानी भक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता। क्यों कि वह जानता है कि उसके अदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान करे। वह तो लोकसमहके लिये भगवदाशानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी भगवान्में ही कीड़ा करता है। वह सदा भगवान्में ही रमण करता है। ऐसा यह भगवान्का शानी भक्त ब्रह्मवेचाओं में भी अति श्रेष्ठ है। गीतामें भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले शानी भक्तको महात्मा और सुदुर्लम बताया गया है (७।९)॥४॥

सम्बन्ध--- उन परमात्माकी प्राप्तिके साधन बताते हैं--

#### सत्येन लम्यस्तपसा होप आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तः ज्ञरीरे ज्योतिर्मयो हि शुस्रो यं पञ्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥

प्यः=यहः अन्तःशरीरे हि=श्ररीरके भीतर ही ( दृदयमें विराजमान ); ज्योतिर्मयः=प्रकाशस्वरूप ( और ); शुभ्रः=परम विशुद्धः आत्मा=परमात्मा, हि=निस्सदेहः सत्येन=सत्य-भाषणः तपसा=तप ( और ); ब्रह्मचर्यण=ब्रह्मचर्य-पूर्वकः सम्यक्तानेन=यथार्थ शानसे हीः नित्यम्=सदाः स्वभ्यः=प्राप्त होनेवाला हैः यम्=जिसेः स्वीणदोषाः=सव प्रकारके दोषोंसे रहित हुएः यतयः=यवशील साधक हीः पश्यन्ति=देख पाते हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—सबके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय शानखरूप परब्रह्म परमातमा, जिनको सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए प्रयवशील साधक ही जान सकते हैं, सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, सयम और स्वार्थत्याग तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ शानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे रहित होकर जो मोगोंमें आसक्त हैं, मोगोंकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके मिथ्यामाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध-पूर्वोक साधनोंमेंसे सत्यकी महिमा नताते हैं-

#### सत्यमेव जयित नानृतं सत्येन पन्था विततो देवथानः। येनाक्रमन्त्युपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥६॥

सत्यम्= चल्यः पव=ही जयित=विक्यी होता है. अनृतम्= इठ. न= नहीं, हि= नयोकि देवयान = वर देवयान नामक, पत्था= मार्ग, सत्येन= चल्ये, विततः = परिपूर्ण है; येन= विचने, आसकामा = पूर्ण नामः ऋषयः = ऋषिलोग (वहाँ), आक्रमन्ति = गनन करते हैं, यत्र = वहाँ, तत् = वहः सत्यस्य = सत्यस्य = सत्यस्य परम्रहा परमात्माकाः परमम् व व्हार निधानम् = धा है ॥ ६॥

ट्याच्या—तत्वनी ही विजय होती है. झूटरी नहीं। अमिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यन्वरूप है. अत उनरी प्राप्तिके लिये मनुष्यमें वत्वनी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। परमात्मप्राप्तिके लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही. ज्यात्में दूमरे मत्र वार्यामें भी अन्तवः सत्वनी ही विजय होती है झूटनी नहीं। जो लोग निष्या भाषण, दम्भ और वप्यते उत्यतिनी आगा रखते हैं। वे अन्तमें दुरी तरहते निर्धशा होते हैं। मिष्या-भाषण और निष्या आचरणोंने भी जो सत्यना आभाम है, जिनके वारण दूतरे लोग उसे विश्वी अंद्यने तत्य मान लेने हैं, उसीसे बुद्ध क्षणिक लाम-सा हो जाता है। पर्य उसता परिणाम अच्छा नहीं होता। अन्तमें सत्य सत्य ही रहता है और झूट झूट ही। इसीसे बुद्धिमान् मनुष्य सत्यभाषण और सदान्त्रारको ही पर्यनाते हैं, झूटको नहीं क्योंकि जिनकी भोग-वासना नष्ट हो गयी है, ऐसे पूर्णवान झूपिलोग किस मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ इस सत्यके परमाधार परब्रह्म परमात्मा खित हैं, वह देवयान मार्ग अर्थात् उन परमदेव परमात्माको प्राप्त नरनेका साधनरूप मार्ग सत्यसे ही परिपूर्ण है, उसमें असत्य-भाषण और दम्म, कपट आदि असत् आवरणोंके लिये स्थान नहीं है ॥ ६॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त सावनासे प्रष्त होनेवाले परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन करते हें-

#### बृहच्च तिह्न्यमिन्त्यरूपं सक्ष्माच्च तत्सक्ष्मतरं विभाति। दूरात्सद्रे तिद्हान्तिके च पश्यत्तिवहैव निहितं गुहायाम्॥७॥

तत्=वह परवहा, बृहत्=महान्, दिन्यम्=दिन्य, च=और; अचिन्त्यस्तपम्=अचिन्त्यस्तर्य है, च=तथा; तत्=वह, स्वस्मात्=स्माते भी स्वमतरम्=अत्यन्त स्तम्कामं, विभाति=भन्नाभित रोना रं, तत्=(तथा) वह; दूरात्=दृरते भो, सुदूरे=अत्यन्त दूर हे, च=और, इह=इव (नरोर) में रहतर, अन्तिके च= अति सभीर भी रै; इह=यहाँ, पश्यत्सु=देखनेवालोके भीतर; पच=ही, गुहायाम्=उनती हदयस्ती गुफाने, निहितम्=स्थित है॥ ७॥

क्याच्या—वे पछहा परमातमा चन्नते महान्, दित्य—अलैक्निक और अचिन्त्यत्वरूप हें अथांत् उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं है। अत. मनुष्यको अद्धापूर्वक परमातमाकी प्राप्तिक पूर्वकथित ताधनोंने लगे रहना चाहिये। वाधन करते-करते वे परमातमा अचिन्त्य एव ब्रूक्षते भी अत्यन्त क्ष्म होनेन्त्र भी स्वयं अपने स्वस्पको हृदयमे प्रकाशित कर देते हैं। परनातमा चर्चत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ वे न हो। अत' वे दूरते भी दूर हैं, अर्थात् जहाँतक इनलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहाँ भी वे हैं और निकटते भी निस्ट, यहाँ अपने भीतर ही है। अधिक क्या, देखनेवालोंने ही उनके हृदयरूप गुफामें हिपे हुए है। अत. उन्हें खोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह जानेकी आवस्यकता नहीं है॥ ७॥

### न चक्षुषा गृहाते नापि वाचा नान्यैदें वैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसम्बस्ततस्तु तं पञ्चते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८॥

न चसुषा=(वह परमातमा) न तो नेत्रोंचे, न वाचा=न वाणींचे (और), न अन्यैः=न दूसरी, देवैः= इन्द्रियोंचे अपि=हां; गृह्यते=प्रहण करनेमें जाता है (तथा), तपसा=तरचे; वा=अथवा. कर्मणा=कर्मोंचे मी (वह), [न गृह्यते=प्रहण नहीं किया जा सकता,] तम्=उत्त, निष्कलम्=अवयवरहित (परमातमा) को, तु=तो; विद्युद्धसत्त्व=विद्युद्ध अन्त करणवाला (साधक), ततः=उस विद्युद्ध अन्तःकरणचे, ध्यायमानः=(निरन्तर उसका) ध्यान करता हुआ ही, श्रानप्रसादेन=ज्ञानकी निर्मल्ताचे, पद्धते=देख पाता है ॥ ८॥ व्याख्या—उन परब्रह्मको मनुष्य इन ऑखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा भी वे पकड़मे नहीं आ सकते । तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोंके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन अवयवरिहत परम विद्युद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब मोगोंसे मुख मोड़कर, निःस्पृह होकर विद्युद्ध अन्तःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते जानकी निर्मळतासे ही देख सकता है । अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे, उसे उचित है कि ससारके मोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हींके चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८॥

सम्बन्ध—जब वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदयमें रहते हैं, तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते ? शुद्ध अन्तः करणवाला पुरुष ही क्यों जानता है १ इस जिज्ञासापर कहते हैं—

#### एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्त्राणः पश्चधा संविवेश । प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येप आत्मा ॥ ९ ॥

यसिन्=जिसमे; पञ्चघा=पाँच भेदोवाला, प्राणः=प्राणः; संविवेश=मलीभाँति प्रविष्ट है (उसी शरीरमें रहनेवाला); एषः=यहः अणुः=स्क्ष्मः आत्मा=आत्मा, चेतसा=मनसे, चेदितव्यः=जातनेमें आनेवाला है, प्रजानाम्=प्राणियों-का (वह); सर्वम्=सम्पूर्णः, चित्तम्=चित्तः प्राणेः=प्राणोंसे; ओतम्=व्याप्त है, यसिन् विशुद्धे=जिस अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर, एपः=यहः आत्मा=आत्माः विभवति=सव प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९॥

व्याख्या—जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान—इन पाँच मेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर उसे चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर दृदयके मध्यमागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है। परतु समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात् इन प्राण और इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी मोगवासनाओंसे मलिन और क्षुव्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको नहीं जान पाते। अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है। अतः यदि मोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है, तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है, और यदि भोगोंकी कामना करता है तो इच्छित मोगोंको प्राप्त कर लेता है। ९॥

#### यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्व कामान्। तं तं लोकं जयते तांश्व कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यचेयेद् भृतिकामः।।१०।।

विशुद्धसत्त्वः=विशुद्ध अन्तःकरणवाला (मनुष्य), यम् यम्=जिस-जिस, लोकम्=लोकको, मनसा=मनसे, संविमाति=चिन्तन करता है; च=तथा; यान् कामान् कामयते=जिन भोगोंकी कामना करता है, तम् तम्=उन-उन, लोकम्=लोकोंको, जयते=जीत लेता है, च=और, तान् कामान्=उन (इन्छित) भोगोंको भी, [जयते=प्राप्त कर लेता है, ]तस्मात् हि=इसीलिये; भूतिकामः=ऐश्वर्यकी कामनावाला मनुष्य, आत्मक्षम्=शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले महात्माका, अर्चयेत्=सकार करे ॥ १०॥

व्याख्या—विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है—तव तो उन्हें प्राप्त कर लेता है, यह वात आठवे मन्त्रमे कही जा चुकी है, परतु यदि वह सर्वया निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस लोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता है, उन-उन लोकोंको ही जीतता है—उन्हीं लोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है, इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्यको शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले विशुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा (आदर-सत्कार) करनी चाहिये, क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है, वह पूर्ण हो जाती है ॥ १०॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

#### द्वितीय खण्ड

सम्बन्ध—पूर्वं प्रकरणमें विशुद्ध अन्त करणवाले सावककी सामध्यंका वर्णन करनेके किये प्रमङ्गवश कःमनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी, अतः निष्काममावकी प्रशसा और सकाममावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते हैं—

#### स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति ग्रुश्रम्। उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते ग्रुक्रमेतद्तिवर्तन्ति धीराः॥१॥

सः=वह (निष्काम भाववाला पुरुष ); एतत्=इस; परमम्=परम; शुभ्रम्=िवग्रह (प्रकाशमान ); ब्रह्मघाम= ब्रह्मधामको, वेद्=जान लेता है; यत्र=जिसमें; विश्वम्=सम्पूर्ण जगत्; निहित्तम्=िस्यत हुआ; भाति=प्रतीत होता है; ये हि=जो भी कोई, अकामाः=िनष्काम साधक; पुरुषम् उपासते=परम पुरुषकी उपासना करते हैं; ते=वे; धीराः= ब्रह्मिन्, शुक्कम्=रजोवीर्यमय, एतत्=इस जगत्को; अतिवर्तन्ति=अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—योड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान् मनुष्यकी समझमें यह वात आ जाती है कि इम प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगत्के रचियता और परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं। इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत् स्थित हुआ प्रतीत होता है, उन परम विशुद्ध प्रकाशमय धामस्वरूप परम्रह्म परमारमाको समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुप परमात्माकी उपासना करते, एकमात्र उन्हींको चाहते हैं, वे इस रजोवीर्यमय (भोगमय) जगत्को लाँघ जाते हैं, किसी प्रकारके भोगोंमे उनका मन नहीं अटकता, वे सर्वया पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं। इसीलिये उन्हें बुद्धिमान् कहा गया है, क्योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग है, वही बुद्धिमान् है ॥ १॥

सम्बन्ध-अन सकाम पुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट करते हैं-

#### कामान्यः कामयते मन्यमानः स काममिर्जायते तत्र तत्र । पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्विहेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २ ॥

यः=जो; कामान्=भोगोंको, मन्यमानः=आदर देनेवाला मानव, कामयते=(उनकी) कामना करता है; सः=चह, कामिभः=उन कामनाओंके कारण, तत्र तत्र=उन-उन खानोंमें, जायते=उत्पन्न होता है (जहाँ वे उपलब्ध हो सकें); तु=परत्त, पर्याप्तकामस्य=जो पूर्णकाम हो चुका है, उस; कृतात्मनः=विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुपकी, सर्वे=सम्पूर्ण; कामाः=कामनाएँ, इह पव=यहीं; प्रविलीयन्ति=सर्वण विलीन हो जाती हैं॥ २॥

व्याख्या—जो मोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके मोग सुखके हेतु हैं, वहीं मोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ मोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ कर्मानुसार उत्पन्न होता है, परतु जो मगवान्को चाहनेवाले मगवान्के प्रेमी मक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगत्के मोगोंसे ऊब गये हैं, उन विश्व अन्तःकरणवाले मक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस श्रूरीरमें ही विलीन हो जाती हैं। स्वममें भी उनकी दृष्टि मोगोंकी ओर नहीं जाती। फलतः उन्हें श्रूरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं घारण करना पड़ता। वे मगवान्को पाकर जन्म-मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥ २॥

म् पक आदरणीय महानुभावने यह अर्थ किया है—

वह ( आरमज ) समस्त कामनाओं के उत्कृष्ट आश्रयमृत उस ब्रह्मको जानता है। जिसमें यह सम्पूर्ण जगत अपित है और जो स्वय - श्रुद्धरूपसे प्रकाशित हो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मज पुरुषकी भी जो लोग निष्काम मानसे मुमुक्ष होकर परमदेवके समान उपासना करते हैं, वे दुद्धिमान् पुरुष श्रुरीरके उपादान कारणरूप मनुष्यदेहके बीजको अतिक्रमण कर जाते हैं अमीत् फिर योनिमें प्रवेश नहीं करते

सम्बन्ध—पहले दो मन्त्रोंमें मगतानके परम हुलारे जिन प्रेमी मक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हींको वे सर्वातमा परब्रह्म पुरुषात्तम दर्शन देते हैं—यह बात अब अगले मन्त्रमें कहते हैं—

#### नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लम्यस्तस्यैप आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥३॥

अयम्=यहः आत्मा=परव्रह्म परमात्माः न प्रवचनेन=न तो प्रवचनसेः न मेघया=न बुद्धिसे (और)ः न वहुना श्रुतेन=न वहुत सुननेसे हीः लभ्यः=प्राप्त हो सकता हैः एपः=यहः यम्=जिसकोः चृणुते=स्वीकार कर लेता हैः तेन एव= उसके द्वारा हीः लभ्यः=प्राप्त किया जा सकता हैः (क्योंकि) एषः=यहः आत्मा=परमात्माः तस्य=उसके लियेः स्वाम् तनुम्=अपने यथार्थ स्वरूपकोः विवृणुते=प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंको पढ-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कशील बुद्धिमान् मनुष्योंको ही मिलते हैं, जो बुद्धि-के अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट हच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परंत्र जो अपनी बुद्धि या साधनपर मरोसा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया-का परदा हटाकर उसके सामने अपने सिचदानन्दघन स्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं # ॥ ३ ॥

#### नायमात्मा वलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्। एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैप आत्मा विश्वते ॥ ४॥

अयम्=यहः आत्मा=परमात्माः वलहीनेन=बलहीन मनुष्यद्वाराः, न लभ्यः=नहीं प्राप्त किया जा सकताः, च=तथाः प्रमादात्=प्रमादसेः वा=अथवाः, अलिङ्गात्=लक्षणरहितः तपसः=तपसेः, अपि=भीः, न [लभ्यः]=नहीं प्राप्त किया जा सकताः तु=िकंदुः यः=जोः विद्वान्= बुद्धिमान् साधकः एतैः= इनः उपायोः= उपायोःके द्वाराः यतते=प्रयत्न करता है। तस्य=उसकाः, एषः=यहः आत्मा=आत्माः ब्रह्मधाम=ब्रह्मधाममें, विद्याते=प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४॥

व्याख्या—इस प्रकरणमें वताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते। समस्त भोगों जी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर विशुद्धमावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना—यही उपासनारूपी बलका सचय करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे . नहीं मिलते। इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सास्विक लक्षणोंसे रहित सयमरूप तपसे भी किसी साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते। किंतु जो बुद्धिमान् साधक इन पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयत्न करता है, अर्थात् प्रमादरित होकर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है। ४॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुविक लक्षण नतलाते हैं-

ध्यह मात्मा न तो वेद-शास्त्रके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होनेयोग्य है, न अन्यके अर्थको धारण करनेकी शक्ति मेधासे अथवा न अधिक शास्त्र-श्रवणसे ही। यह विद्वान् जिस परमात्माको वरण करता—प्राप्त करनेकी हच्छा करता है, उस हच्छासे ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। नित्य प्राप्त होनेके कारण अन्य किसी साधनसे वह प्राप्त नहीं हो सकता। यह आत्मा उसके प्रति अपने आत्मस्वरूपको प्रकट कर देता है। जिस प्रकार प्रकाशमें घटादिकी अभिन्यक्ति होती है, उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होनेपर आत्माका आविर्माव हो जाता है।

<sup>#</sup> एक आदरणीय महानुसावने इसका यह अर्थ माना है---

## संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः। ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य घीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५॥

वीतरागाः=सर्वथा आर्चिकरित, कृतात्मानः=(और) विशुद्ध अन्तः करणवाले, ऋषयः=ऋषिलोगः एनम्=इस परमात्माको सम्प्राप्य=पूर्णतया प्राप्त होकर झानतृप्ताः=जानते तृप्त (एव), प्रशान्ताः=परम ज्ञान्त (हो जाते हें), युक्तात्मानः=अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले, ते=वे; धीराः=जानीलन सर्वराम्=सर्वत्यानी परमात्माको; सर्वतः=स्व ओरसे प्राप्य=प्राप्त करके, सर्वम् एव=सर्वरूप परमात्मामे ही आविश्वान्ति=प्रविष्ट हो जाते हें॥ ५॥

व्याख्या-वे विद्युद्ध अन्त करणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्पिगण उपर्युक्त प्रकारने इन परब्रह्म परनात्माको मलीमाँति प्राप्त होक्त इति हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकारके अभावका वोध नहीं होता, वे पूर्णकाम हो जाते हैं। वे अपने-आपको परमात्मामें लगा देनेवाले ज्ञानीजन सर्वव्यापी परनात्माको सब ओरमे प्राप्त करके सर्वरूप परनात्माने ही पूर्णतया प्रविष्ट हो जाते हैं।। ५॥

सम्बन्ध-रस प्रनार परमारमाना प्राप्त हुए महापुरगोंनी महिमाना वर्णन करके अब ब्रह्मोनने जानेवाले महापुरगोंनी मिलि-का वर्णन करते हैं-

## वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसन्ताः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६॥

[ ये ] वेदान्तविद्यासमुनिश्चितार्थाः= निन्होने वेदान्त (उपनिपद्) शास्त्रके विद्यानद्वारा उसके अर्थभृत परमात्मान् को पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है (तया ) संन्यासयोगात्= कर्मफल और आसिक्तके त्यागरूप योगमे, द्युद्धसत्त्वाः= जिनका अन्त करण शुद्ध हो गया है, ते= वे, सर्वे= समत्त यतयः= प्रयत्नशील साधक्या, परान्तकाले= मरणकालमें (श्वीर त्यागकर), ब्रह्मलोक्तेपु=ब्रह्मलोकमें (जाते हैं और वहाँ) परामृताः= परम अमृतत्वरूप होकर परिमुच्यन्ति= नर्वथा मुक्त हो जाते हैं ॥ ६॥

न्याच्या—जिन्होंने वेदान्तशास्त्रके सम्यक् जानद्वारा उसके अर्थखरूप परमात्माको मलीमॉति निश्चयपूर्वक जान लिया है तया कर्मफल और कर्मानक्तिके त्यानलप योगसे जिनका अन्तः करण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रयक्तशील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके परम धाममें जाते हैं और वहाँ परम अमृतन्वरूप होकर सत्तार-वन्यक स्वाके स्वाके स्वीके स्वीय स्वाम सुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—जिनको परब्रह्म परमातनाकी प्राप्ति इसी अरीरमें हो जानी है, उनकी अन्नकालमें कैसी स्थिति होनी है—्स निजासापर कहते हैं—

#### गताः कलाः पञ्चद्श प्रतिष्ठा देवाश्र सर्वे प्रतिदेवतासु । कर्माणि विज्ञानमयश्र आत्मा परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥ ७॥

पञ्चवदा=पंव्रह, कलाः=कलाएँ; च=और; सर्वे=सम्पूर्ण, देवा.= देवता अर्थात् इन्द्रियाँ, प्रतिदेवतासु=अपने-अभिमानी देवताओंमें, गताः=जाकर प्रतिष्ठाः=स्थितहो जाते हैं, कर्माणि=(फिर)समल कर्म, च=और विश्वानमयः= विज्ञानमय, आतमा=जीवात्मा, सर्वे=ये सब के-सब, परे अन्यये=परम अविनाशी परव्रक्षमें, पक्तिमवन्ति=एक हो जाते हैं॥ ७॥

व्याख्या—उस महापुरुपना जन देहपात होता है उस समय पद्रह कलाएँ # और मनसाहित सन इन्द्रियोंके देवता—

<sup>•</sup> पद्रह कटाएँ ये हैं— महा, आकाशादि पश्च महाभूत, इन्द्रिय, मन, सक्न, वीर्य, नप, सन्त्र, कर्म, लोक नथा नाम (देखिये प्रक्रोपनिश्द्द। ४)

ये सब अपने-अपने अभिमानी समिष्ट देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं। उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा—सब-के-सब परम अविनाशी परव्रहामें लीन हो जाते हैं॥॥।

सम्बन्ध—किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुपमुपैति दिच्यम्।।८॥

यथा= जिस प्रकार; स्यन्द्मानाः= वहती हुई, नद्यः= निदयाँ; नामरूपे= नाम-रूपको, विहाय= छोड़कर, समुद्रे= समुद्रमें; अस्तम् गच्छन्ति= विछीन हो जाती है, तथा= वैसे ही, विद्वान्= शानी महात्मा, नामरूपात्= नाम-रूपसे, विमुक्तः= रहित होकर, परात् परम्= उत्तम-से-उत्तम, दिव्यम्= दिव्य, पुरुषम्= परमपुरुष परमात्माको, उपैति= प्राप्त हो जाता है ॥८॥

व्याख्या—जिस प्रकार वहती हुई निदयाँ अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ृशनी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है—सर्वतोभावसे उन्हींमें विलीन हो जाता है ॥ ८॥

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति । तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहाग्रन्थिम्यो विम्रक्तोऽमृतो भवति ॥ ९॥

ह= निश्चय ही, यः वै=जो कोई भी, तत्=उस, परमम् ब्रह्म=परमब्रह्म परमात्माको, वेद्=जान छेता है; सः=वह महात्मा, ब्रह्म प्व=ब्रह्म ही, भवित=हो जाता है, अस्य=इसके; कुछे=कुछमें, अब्रह्मवित्=ब्रह्मको न जाननेवाला; न भवित=नहीं होता, शोकम् तरित=(वह) शोकसे पार हो जाता है, पाप्मानम् तरित=पाप समुदायसे तर जाता है; गुह्मब्रन्थिभ्यः=हृदयकी गाँठोंसे, विमुक्तः=सर्वथा छूटकर, अमृतः=अमर, भवित=हो जाता है ॥ ९ ॥

व्याख्या—यह विल्कुल सची वात है कि जो कीई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें अर्थात् उसकी सतानोंमे कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह सब प्रकारके शोक और चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता है, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है, हृदयमें स्थित सब प्रकारके स्थाय, विपर्यय देहाभिमान, विषयासक्ति आदि प्रन्थियोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है—जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है।। ९।।

सम्बन्ध-इस ब्रह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं-

तदेतद्याम्युक्तम्-

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं एकपिं श्रद्धयन्तः। तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यस्तु चीर्णम्।।१०।।

तत्=उस ब्रह्मविद्याके विषयमें; एतत्=यह बात, भ्रष्टचा अभ्युक्तम्=श्रृचाद्वारा कही गयी है, क्रियावन्तः=जो निष्काममावसे कर्म करनेवाले; श्रोत्रियाः=वेदके अर्थके ज्ञाता (तथा), ब्रह्मिनष्ठाः=ब्रह्मके उपासक हैं (और); श्रद्धयन्तः=श्रद्धा रखते हुए, स्वम्=स्वय, एकर्षिम्='एकर्षि' नामवाले प्रज्वलित अग्निमें, जुद्धते=नियमानुसार हवन करते हैं, तु=तथा, यैः=जिन्होंने, विधिवत्=विधिपूर्वक, शिरोव्नतम्=सर्वश्रेष्ठ व्रतका; चीर्णम्=पालन किया है, तेषाम् एव=उन्होंको; एताम्=यह, ब्रह्मविद्याम्=ब्रह्मविद्या, वदेत=बतलानी चाहिये ॥ १०॥

च्याख्या—जिसका इस उपनिषद्में वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके विषयमें यह बात श्रृचाद्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अभिप्रायको समझनेवाले, परब्रह्म परमारमामें श्रद्धा रखनेवाले और उनके जिशासु हैं, जो स्वय 'एकर्षि' नामसे प्रसिद्ध प्रज्वित अग्निमें

शास्त्रविधिके अनुसार इवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है, उन्हींको यह ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये॥ १०॥

तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीर्णत्रतोऽधीते । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥११॥

तत्= उसी, पतत्= इस; सत्यम्= सत्यको अर्थात् यथार्थ विद्याको; पुरा=पहले, अङ्गिराः ऋषिः= अङ्गिरा ऋषिने; उवाच= कहा था, अचीर्णव्रतः= जिसने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन नहीं किया है, पतत्=( वह ) इसे; न= नहीं, अधीते=पढ़ सकता; परमऋषिक्यः नमः=परम ऋषियोंको नमस्कार है। ११॥

व्याख्या—उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अङ्किराने उपर्युक्त प्रकारसे शौनक ऋपिको उपदेश दिया था। जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ पाता अर्थात् इसका गृद अभिप्राय नहीं समझ सकता। परम ऋषियोंको नमस्कार है, परम ऋषियोंको नमस्कार है। इस प्रकार दो वार ऋषियोंको नमस्कार करके अन्य समाप्तिकी सचना दी गयी है।। ११।।

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ ॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ ॥ अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद् समाप्त ॥

#### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तन्धिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

> र्छ्य द्यान्तिः ! द्यान्तिः !! द्यान्तिः !!! इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है।



## ाण्डूक्यो विद्

#### शान्तिपाठ

शृणुयाम देवा मद्रं पत्र्येमाक्ष्मिर्यजत्राः । कर्णेभिः ॐ भदं **खिरैरङ्गैस्तु**ण्डुवा<सस्तन्तुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति नः खस्ति इन्द्रो पूपा विश्ववेदाः। न बृद्धश्रवाः खस्ति नस्ताक्ष्यीं अरिप्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

> क शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्में दिया जा चुका है ।

ओमित्येतदश्वरमिद् सर्वे तस्योपन्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥

ॐ=ॐ; इति= इस प्रकारका, एतत्=यह, अक्षरम्=अक्षर (अविनाशी परमातमा) है; इदम्=यह, सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्; तस्य=उसका ही; उपन्याख्यानम्=उपन्याख्यान अर्थात् उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाला है; भूतम्=भूत (जो हो चुका); भवत्=वर्तमान (और), भविष्यत्=मविष्यत् (जो होनेवाला है), इति=यह; सर्वम्=सव-का-सव जगत्; ऑकारः=ऑकार; एव=ही है, च=तथा, यत्=जो, त्रिकालातीतम्= ऊपर कहे हुए तीनों कालोंसे अतीत, अन्यत्=दूसरा (कोई तन्व है), तत्व=वह, अपि=मी, ऑकारः=ऑकार; एव=ही है ॥ १॥

व्याख्या—इस उपनिपद्में परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझानेके लिये उनके चार पादोक्षी करपना की गयी है। नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उ और म्—इन तीन मात्राओंके साथ और मात्रा-रिहत उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक एक पादकी समता दिखलायी गयी है। इस प्रकार इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माका नाम जो ऑकार है, उसको समग्र पुरुषोत्त्मसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि 'ओम्' यह अक्षर ही पूर्णब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत् उन्हींका उपव्याख्यानी अर्थात् उन्हींकी निकटतम महिमाका निदर्शक है। जो स्थूल और स्क्ष्म जगत् पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है, तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाला है—वह सव-का-सव ऑकार ही है अर्थात् परब्रह्म परमात्मा ही है। तथा जो तीनों कालोंसे अतीत इससे मिन्न है, वह भी ऑकार ही है। अर्थात् कारण, स्क्ष्म और स्थूल—इन तीन मेदों-वाला जगत् और इसको घारण करनेवाले परब्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमें अभिव्यक्ति होती है, उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है; इससे अलग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सव मिलकर ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है।

अमिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं— उन्हें सर्वज्ञता, सर्वाधारता, सर्वेकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन परब्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं। पूर्णब्रह्म परमात्मा साकार भी हैं, निराकार मी है तथा साकार-निराकार

#### स्वमस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

स्वप्रस्थानः= स्वप्नकी मॉति सहम जगत् ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रहाः= जिसका ज्ञान सहम जगत्में व्याप्त है; सप्ताद्गः= पूर्वोक्त सात अङ्गोवाला (अोर); एकोनविंशतिमुखः= उन्नीस मुखोवाला, प्रविविक्तमुक्=सहम जगत्का भोक्ता; तेजसः= तेजस—प्रकाशका स्वामी स्वात्मा हिरण्यगर्भ; द्वितीयः पादः= उस पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४॥

व्याख्या—इस मन्त्रमं पूर्णबहा परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। मान यह है कि जिस प्रकार स्वप्न-अवस्थामें सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गींवाला और उन्नीस मुखोंवाला होकर सूक्ष्म विपयोंका उपमोग करता है और उसीम उसका जान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थासे मिन्न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात लोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें स्थित, उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगत्के समस्त तत्त्वोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमे प्रविष्ट किये हुए है, इसलिये उसका मोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है। वह तैजस अर्थात् सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ उन पूर्णबहा परमात्माका दूसरा पाद है।

समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सक्को प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है। ब्रह्मस्त्रके 'ज्योतिश्वरणाभिधानात्' (१।१।२४) इस स्त्रमं यह वात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके प्रकरणमे आया हुआ 'ज्योतिः' वा 'तेजः' शब्द ब्रह्मका वाचक ही समझना चाहिये। जहाँ ब्रह्मके पार्दोका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ—जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदोंमे बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन 'ज्योतिः' (अय यदतः परो दिवो ज्योतिर्दाप्यते—छा० उ० ३।१३।७) और 'तेजस्' (येन स्र्यंस्तपित तेजसेद्धः ते० ब्रा० ३।१२।९) के नामसे हुआ है। इसिल्ये यहाँ केवल 'स्वप्तस्थानः' पदके बल्पर स्वप्नावस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसमें तीसरे मन्त्रकी ब्याख्यामें वताये हुए कारण तो हैं ही। उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्तावस्थामें जीवात्माका जान जाव्रत्-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजसके नामसे किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका ज्ञान जाव्रत्की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इसील्यिर इसको तेजस अर्थात् जानस्वरूप वत्रलाया है और दसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी बृद्धि और जाननेवालेकी सतानका ज्ञानी होना कहा है। स्वप्राभिमानी जीवात्माके ज्ञानका ऐसा फल नहीं हो सकता, इसिल्ये भी तेजसका वाच्यार्थ स्कूम जगत्के स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसगत प्रतीत होता है।। ४॥

## यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वमं पश्यति तत्सुपुप्तम् । सुपुप्तस्थान एकीभृतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोम्रुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

यत्र=जिस, अवस्थामें; सुप्तः=सोया हुआ ( मनुष्य ); कञ्चन=किसी भी, कामम् न कामयते=भोगकी कामना नहीं करता; कञ्चन=कोई भी, खप्रम्=स्वप्नः; न=नहीं; पश्यित=देखता; तत्=वहः सुपुप्तम्=सुपुप्ति-अवस्था है; सुपुप्तस्थानः=ऐसी सुपुप्ति अर्थात् जगत्की प्रलय अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूतः=जो एकस्प हो रहा है; प्रज्ञानधनः पव=जो एकमात्र धनीभूत विज्ञानस्वरूप है; आनन्दमयः हि=जो एकमात्र आनन्दमय अर्थात् आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखः=प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्दमुक्=जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है ( वह ); प्राज्ञः=प्राञ्ज, तृतीयः पादः=( ब्रह्मका ) तीसरा पाद है ॥ ५ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमे जाग्रत्की कारण और लय-अवस्थारूप सुषुप्तिके साथ प्रलयकालमें स्थित कारणरूपसे जगत्की समानता दिखानेके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण वतलाकर उसके बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके तीसरे पादका वर्णन किया गया है। माव वह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुषुप्ति कहते हैं। इस सुपुप्ति-अवस्थाके सहग जो प्रलयकालमें जगत्की कारण-अवस्था है, जिसमें नाना 'रूपों'का प्राकट्य नहीं हुआ है—

ऐसी अन्याञ्चत प्रकृति ही जिसका गरीर है, तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिपदोंमें जिसका वर्णन कहीं सत्के नामसे ('सदेव सोम्वेटमग्र आसीत्' छा० उ० ६।२।१) और कहीं आत्माके नामसे ('एप सर्वेपु भूतेपु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते') आया है, जिसका एकमात्र चेतना (प्रकाश) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है, वह विज्ञानघन, आनन्दमय प्राज ही उन पूर्णब्रह्मका तीसरा पाद है।

यहाँ प्रान्न नामसे भी सृष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौये पादके अन्तर्गत पाँचवें स्त्रमें 'प्रान' शब्द ईश्वरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और भी वहुत से स्त्रोमें ईश्वरके स्थानपर 'प्रान्न' शब्दका प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शक्कराचार्यने तो ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले 'प्रान्न' शब्दका ही प्रयोग किया गया है। उपनिपदोंमें भी अनेक स्थलींपर 'प्रान्न' शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया गया है ( वृ० उ० ४ । ३ । २१ और ४ । ३ । ३५ )। प्रस्तुत मन्त्रमें साथ-ही-साथ ईश्वरसे भिन्न श्रारीराभिमानी जीवात्माका मी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुपुर्तिका है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे 'प्रान्न' शब्द जीवात्माका बाचक नहीं है। ब्रह्मसूत्र (१ । ३ । ४२ ) के माष्यमें स्वयं शक्कराचार्यजीने लिखा है कि 'सर्वज्ञतारूप प्रज्ञासे नित्य सपुक्त होनेके कारण 'प्रान्न' नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त उपनिषद्-मन्त्रमें परमेश्वरका ही वर्णन है।' इसल्प्रिय यहाँ केवल 'सुपुत्तस्थान' 'पदके बलपर सुपुति-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं माल्प्र होता, क्योंकि इसके बाद अगले मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्थाओंमें स्थित तीन पादोंके नामसे किनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्के कारण और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हे। इसके सिवा ग्यारहवे मन्त्रमें ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका फल स्वको जानना और सम्पूर्ण जगत्को विलीन कर लेना बताया है, इसल्ये भी 'प्रानः' पदका वाच्यार्थ कारण-जगत्के अधिप्राता परमेश्वरको ही समझना चाहिये। वह प्रान ही पूर्णवहा परमातमाका तीसरा पाद है।। ५॥

सम्बन्ध—अपर वतलाये हुए ब्रह्मके पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ क्लिके नाम हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं— एप सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एपोऽन्तर्याम्येप योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥ ६॥

एषः=यह, सर्वेश्वरः=सनका ईश्वर है, एपः=यह, सर्वज्ञः=सर्वज्ञ है; एपः=यह, अन्तर्यामी=सनका अन्तर्यामी है, एपः=यह, सर्वस्य=सम्पूर्ण जगत्का, योनिः=कारण है, हि=क्योंकि, भूतानाम्=समस्त प्राणियोंका; प्रभवाष्ययौ=उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका स्थान यही है ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिन परमेश्वरका तीनों पादोके रूपमें वर्णन किया गया है, ये सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अन्तर्गामी हैं। ये ही सम्पूर्ण जान्के कारण हैं, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके स्थान ये ही हैं। प्रश्नोपनिषद्मे तीनो मात्राओंसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुप परमेश्वरका ध्यान करनेकी वात कहकर उसका फल समस्त पापोंसे रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुपोत्तमको प्राप्त कर लेना वताया गया है (५।५)। अतः पूर्ववर्णित वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ परमेश्वरके ही नाम हैं। अलग-अलग स्थितिमें उन्हींका वर्णन मिन्न-मिन्न नामोसे किया गया है ॥ ६॥

सम्बन्ध-अन पूर्णब्रह्म परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते हैं-

नान्तःप्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमञ्यवहार्यमग्राह्यम-लक्षणमचिन्त्यमञ्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥

न अन्तःप्रह्मम्=जो न मीतरकी ओर प्रजावाला है; न वहिष्प्रह्मम्=न वाहरकी ओर प्रजावाला है; न उभयतःप्रह्मम्=न दोनों ओर प्रजावाला है, न प्रह्मान्यनम्=न प्रज्ञानयन है, न प्रह्मम्=न जाननेवाला है; न अप्रसम्= न नहीं जाननेवाला है, अदृष्टम्=जो देखा नहीं गया हो; अञ्यवहार्यम्=जो व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता;

अत्राह्मम्=जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अलक्षणम्=जिसका कोई लक्षण (चिह्न ) नहीं है; अचिन्त्यम्=जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम्=जो बतलानेमें नहीं आ सकता; एकात्मप्रत्ययसारम्=एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार (प्रमाण) है; प्रपञ्चोपश्यमम्=जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अमाव है, ऐसा; शान्तम्=सर्वथा शान्त, शिवम्=कल्याणमय, अद्वेतम्=अद्वितीय तत्त्व; चतुर्थम्=(परब्रह्म परमात्माका) चौथा पाद है, मन्यन्ते= (इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी) मानते हैं; सः आत्मा=वह परमात्मा (है); सः विद्येयः=वह जाननेयोग्य (है)॥ ७॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। मान यह है कि जिसका जान न तो बाहरकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न ज्ञानस्वरूप है, न जाननेवाला है और न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ संकता है, न व्यवहारमें लाया जा सकता है, न ग्रहण करनेमें आ सकता है, न चिन्तन करनेमें, न बतलानेमें आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपञ्चका अमाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार (प्रमाण) है—ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व पूर्णब्रह्मका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोंमें विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हींको जानना चाहिये।

इस मन्त्रमें 'चतुर्थम् मन्यन्ते' पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना केवल उनका तत्त्व समझानेके लिये ही की गयी है। वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण-ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत्में परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्ष्म और कारण-जगत्के अन्तर्थामी और अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान् भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वास्तवमें वे हमारी बुद्धि और तर्कसे सर्वथा अतीत हैं॥ ७॥

सम्बन्ध-उक्त परब्रह्म परमात्माकी उनके वार्चिक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते हैं-

#### सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥

सः=वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है); अयम्=यह, आतमा=परमात्मा; अध्यक्षरम्=(उसके वाचक) प्रणवके अधिकारमे (प्रकरणमें) वर्णित होनेके कारण, अधिमात्रम्=तीन मात्राओं खुक्त; ऑकारः=ओंकार है, अकारः='अ'; उकारः='उ' (और); मकारः='म', इति=ये (तीनों), मात्राः=मात्राएँ ही, पादाः=(तीन) पाद हैं, च=और; पादाः=(उस ब्रह्मके तीन) पाद ही, मात्राः=(तीन) मात्राएँ हैं।। ८॥

व्याख्या—ने परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओंवाला ओंकार हैं। 'अ', 'उ' और 'म'—ये तीनों मात्राऍ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद हैं। और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राऍ हैं। जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादोंसे परमात्मा अलग नहीं हैं। यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है—ऐसा मालूम होता है।। ८।।

सम्बन्ध—ओंकारकी किस मात्रासे ब्रह्मके किस पादकी एकता है और वह क्यों है, इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझानेके िक्ये प्रथम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं—

#### जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमन्वाद्वाऽऽमोति ह वै सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥ ९॥

प्रथमा=( ऑकारकी ) पहली, मान्ना=मात्रा, अकारः=अकार ही; आप्तेः=( समस्त जगत्के नामोंमें अर्थात् शब्दमात्रमें ) व्याप्त होनेके कारण, वा=और, आदिमस्वात्=आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थानः=जाग्रत्की भाँति स्थूल जगत्रूप शरीरवाला, वेश्वानरः=वैश्वानर नामक पहला पाद है, यः=जो; एवम्=इस प्रकार; वेद्=

जानता है, [सः] ह वै=वह अवन्य ही, सर्वान्=सम्पूर्ण, कामान्=भोगोंको; आप्नोति=प्राप्त कर छेता है; च= और, आदि:=स्वका आदि ( प्रधान ), भवति=वन जाता है॥ ९॥

व्याख्या—परव्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा 'अ' है, यह समस्त जगत्के नामोमे अर्थात् किसी मी अर्थको वतलानेवाले जितने मी शब्द है, उन सबमें व्याप्त है। खर अथवा व्यखन—कोई भी वर्ण अकारसे रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है—'अकारो वे सर्ग वाक्' (ऐतरेय आरण्यक०२।३।६)। गीतामे भी भगवान्ने कहा है कि अक्षरोंमें (वर्णोमे) में 'अ' हूं (१०।३३)। तथा समस्त वर्णोमे 'अ' ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार इस स्यूल जगत्कप विराद्धारीमें वे वैश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्याप्त है और विराद्धारी स्वके पहले स्वय प्रकट होनेके कारण इस जगत्के आदि भी वे ही हैं। इस प्रकार 'अ' की और जाग्रत्की माँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्यूल जगत्रूप श्रीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रयम पादकी एकता होनेके कारण 'अ' ही पूर्णव्रह्म परमेश्वरका पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार अत्रार और विराद्धारीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता है और उनकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थात् इच्छित पदार्थोको पा लेता है और जगत्मे प्रधान—सर्वमान्य हो जाता है।। ९।।

सम्बन्ध-अत्र दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी पक्ताका प्रतिपादन करते हैं-

खमस्यानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्पादुभयत्वाद्वोत्कर्पति ह वै ज्ञानसन्तितं समानश्च भवति नास्यात्रह्मित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥

डितीया=(ऑकारकी) दूसरी, मात्रा=मात्रा; उकार:='उ', उत्कर्पात्=('अ' से) उत्कृष्ट होनेके कारण; वा=और; उभयत्वात्=दोनों भाववाला होनेके कारण, स्वप्नस्थान:=स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप श्ररीरवाला; तैजसः= तैजस नामक (दूसरा पाद) है; य:=जो, एवम्=इस प्रकार; वेद्=जानता है, [सः] ह वै=वह अवश्य ही; झान-संतितम्=जानकी परम्पराको; उत्कर्पति= उन्नत करता है; च=और; समानः=समान भाववाला; भवति=हो जाता है; अस्य=इसके, कुले=कुलंग; अब्रह्मवित्=वेदरूप ब्रह्मको न जाननेवाला; न=नहीं; भवति=होता ॥ १०॥

ह्या निनेके कारण श्रेष्ठ है तथा 'अ' और 'म' इन दोनोंके वीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका एनिए सम्बन्ध है, अतः यह उमयस्वरूप है। इस प्रकार विश्वानरसे तैजस (हिरण्यगर्भ) उत्कृष्ट है तथा विश्वानर और प्राज्ञके मन्यगत होनेसे वह उमयस्वरूप में है। इस समानताके कारण ही 'उ' को 'तैजस' नामक दितीय पाद कहा गया है। माव यह है कि इस स्यूल जगत्के प्राक्रव्ये पहले परमेश्वरके आदि सकत्यद्वाग जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस सृष्टि काम वर्णन मानस सृष्टि काम वर्णन मानस सृष्टि काम वर्णन मानस सृष्टि काम वर्णन सानस स्थारिय नाम आता है, जिसका वर्णन मानस सृष्टि काम वर्णन मानस आता है, जिसका वर्णन परमेश्वर इसके अधिप्राता होकर रहते हैं। तथा कारण-जगत् और स्यूल-जगत्— हन दोनोंसे ही सृष्ट्रम जगत्का घनिए सम्यन्ध है, इसलिये वे कारण और स्यूल दोनों स्थाले हैं। इस तरह 'उ' की और मानसिक सृष्टिके अधिप्राता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण 'उ' ही पूर्णवृद्ध परमात्माका दूसरा पाद है। वो मनुष्य इस प्रकार 'उ' और तेजोमय हिरण्यगर्भ-सक्स्पकी एकताके रहस्यको समझ लेता है, वह स्वयं इस जगत्के सृष्ट्रम सन्यावका हो जाता है, क्योंकि जगत्के सृष्ट्रम तन्तेको समझ लेनेके कारण उसका वास्तिक रहस्य समझमें आ जानेसे उसकी विप्रमताका नाश हो जाता है। इसलिये उससे उत्पन्न हुई सतान भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसको हिरण्यगर्मरूप परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका शान न हो जाय॥ १०॥

सुपुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्व भवति य एवं वेद ॥ ११॥ त्तीया=( ऑकारकी ) तीसरी; मात्रा=मात्रा; मकार:='म' ही; मिते:=माप करनेवाला (जाननेवाला ) होनेके कारण; वा=और; अपीते:=विलीन करनेवाला होनेसे; सुषुप्तस्थान:= सुषुप्तिकी भाँति कारणमें विलीन जगत् ही जिसका शरीर है; प्राह्म:=पाज्ञ नामक तीसरा पाद है; य:=जो; एवम्=इस प्रकार; वेद=जानता है; [सः] ह वे=वह अवश्य ही; इदम्=इस; सर्वम्=सम्पूर्ण कारण-जगत्को; मिनोति=माप लेता है अर्थात् भलीमाँति जान लेता है; व=और; अपीति:=सक्ते अपनेमें विलीन करनेवाला; भवति=हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—परमात्माके नामात्मक औंकारकी जो तीसरी मात्रा 'म' है, यह 'मा' घातुसे बना है। 'मा' घातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, यह समझ लेना है। यह 'म' ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; 'अ' और 'उ' के पीछे उच्चरित होती है—इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाला है। तथा 'म' का उच्चरण होते-होते मुख बद हो जाता है, 'अ' और 'उ' दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको अन्तमें विलीन करनेवाला मी है। इसी प्रकार मुषुतस्थानीय कारण-जगत्का अधिष्ठाता प्रान्न मी सर्वन्न है। स्यूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित जगत्को जाननेवाला है। कारण-जगत्के अधिष्ठाता प्रान्न नामक तीसरे पादकी होती है और उसीमें उनका लय भी होता है। इस प्रकार 'म' की और कारण-जगत्के अधिष्ठाता प्रान्न नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण 'म' रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 'म' और 'प्रान्न' सरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है—इस रहस्यको समझकर ओंकारके समरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह इस मूलसहित सम्पूर्ण जगत्को मली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है, अर्थात् उसकी बाह्य हिंध निवृत्त हो जाती है। अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है। ११ ॥

सम्बन्ध-मात्रारहित ओंकारकी चौथ पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद्का उपसंहार करते हैं-

अमात्रश्रतुर्थोऽन्यवहार्यः प्रपश्चोपश्चमः शिवोऽद्वैत य्वमोङ्कार आत्मैव संविश्वत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥

प्वम्=इसी प्रकार; अमात्रः= मात्रारहित; ऑकारः= प्रणव ही; अञ्चवहार्यः= व्यवहारमें न आनेवाला, प्रपञ्चोपरामः= प्रपञ्चसे अतीत, शिवः= कल्याणमय; अद्वेतः= अद्वितीय; चतुर्थः= पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [सः] आत्मा= वह आत्मा; एव= अवश्य ही, आत्मना= आत्माके द्वारा, आत्मानम्=परात्पर ब्रह्म परमात्मामें; संविद्याति= पूर्णतया प्रविद्य हो जाता है, यः= जो; एवम्= इस प्रकार; वेद= जानता है, यः एवम् वेद= जो इस प्रकार जानता है।। १२॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित, बोलनेमें न आनेवाला, निराकार खरूप है, वहीं मन-वाणीका अविषय होनेसे व्यवहारमें न लाया जा सक्तेवाला, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय—निर्गुण-निराकाररूप चौथा पाद है। माव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए तीन पादोंके साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके निराकार स्वरूपकी परब्रह्म परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्माकी अर्थात् नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके लिये उनके नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्सन्देह आत्मासे आत्मामें अर्थात् परात्पर परब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। 'जो इस प्रकार जानता है' इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की समाप्ति स्चित की गयी है।

परब्रह्म परमात्मा और उनके नामकी मिहमां अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम पूर्णब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों सगुण रूपोंकी और निर्गुण-निराकार स्वरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एव उनकी सर्वमवन-

सामर्थ्यरूप जो अचिन्त्य शक्ति है, वह उनसे सर्वथा अभिन्न है—यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान होता है ॥ १२ ॥

॥ अथर्ववेदीय माण्ड्रक्योपनिपद् समाप्त ॥

#### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्विति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्विति नः पूपा विश्ववेदाः। स्विति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्विति नो दृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ प्रश्लोपनिपद्मे दिया जा चुका है ।

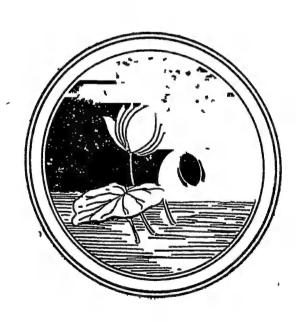

## ऐ रेयोपि षद्

ऋग्नेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छठे अभ्यायोको ऐतरेय-उपनिपद्के नामसे कहा गया है। इन तीन अध्यायोंमे ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है, इस कारण इन्हींको 'उपनिपद्' माना है।

#### शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्वतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं विद्ण्यामि । सत्यं विद्ण्यामि । तन्मामवतु । तद्कतारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्।।

🅉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

क्टिहे सिचदानन्दस्तरप परमात्मन्, मे=मेरी; वाक्=वाक्-इन्टिय, मनसि=मनमं, प्रतिष्ठिता=खित हो जाय; मे=मेरा; मनः= मन, वाचि=वाक्-इन्टियमं; प्रतिष्ठितम्= खित हो जाय, आविः=हे प्रकाशम्वरूप परमेश्वर; मे=मेरे लिये; आवीः एधि=(त्) प्रकट हो, मे=(हे मन और वाणी! तुम दोनों) मेरे लिये, वेदस्य=वेदविपयक जानको, आणीस्थः= लानेवाले वनो; मे=मेरा; श्रुतम्= धुना हुआ जान; मा प्रहासीः=(मुझे) न छोड़े, अनन अधितेन=इस अध्ययनके द्वारा; अहोरात्रान्=(में) दिन और रात्रियोंको, संद्धामि=एक कर दूँ, त्रमृतम्=(में) श्रेष्ठ शब्दोंको ही, विद्यामि=वोला करूँगा, तत्व्वह (ब्रह्म); माम् अवतु=मेरी रक्षा करे; तत्व्वह (ब्रह्म), वक्तारम् अवतु=आचार्यकी रक्षा करे, अवतु माम्=रक्षा करे मेरी (और), अवतु वक्तारम्= रक्षा करे (मेरे) आचार्यकी, अवतु वक्तारम्=रक्षा करे (मेरे) आचार्यकी; श्रोम् शान्तिः=भगवान् शान्तिस्वरूप हैं।

व्याख्या—इस शान्तिपाठमे सब प्रकारके विद्योक्षी ज्ञान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका माव यह है कि 'हे सिच्दानन्दस्वरूप परमात्मन्। मेरी वाणी मनमे स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय, अर्थात् मेरे मन-वाणी टोनों एक हो जायं। ऐसा न हो कि मै वाणीसे एक पाट पढता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा ही माव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ। मेरे सकल्य और वचन दोनों विश्व होकर एक हो जायें। हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर । आप मेरे लिये प्रकट हो जाहये—अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये। (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि ) हे मन और वाणी! तुम दोनों मेरे लिये वेदविपयक ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले बनो—नुम्हारी महायतासे में वेदविपयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुमबंस आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात् वह सर्वदा मुझे स्परण रहे—में उसे कभी न भूलूँ। मेरी इच्ला है कि अपने अध्ययनद्वारा में दिन और रात एक कर हूँ। अर्थात् रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविप्राक्षा पठन और चिन्तन ही करता रहूँ। मेरे समयका एक धण भी व्यर्थ न वीते। में अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोका उच्चारण करूँगा, जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकारका दोप न हो, तथा जो कुछ बोलूँगा, सर्वथा सत्य बोलूँगा—जैसा देखा, सुना और समझा हुआ माव है, ठीक वही भाव वाणीद्वान प्रकट करूँगा। उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूँगा। (इस प्रकार अपने मन और वाणीको हद बनाकर अब पुन. परमात्मासे प्रार्थना करता है—) वे परव्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। वे परमेश्वर मुझे ब्रह्मविद्या सिखानेवाले अध्वार्यकी रक्षा करें। वे रक्षा हुने मेरी और भीर आदार्यकी, जिससे मेरे अध्ययनमे किसी प्रकारका विव्र उपस्थित न

हो । आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके विष्नोकी सर्वथा निवृत्तिके लिये तीन वार 'शान्तिः' पद-का उच्चारण क्या गया है । मगवान् शान्तिखरूप है, इसलिये उनके सारणसे शान्ति निश्चित है ।

#### प्रथम अध्याय

#### प्रथम खण्ड

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। नान्यत्किचन मिषत्। स ईक्षत लोकान्तु सुजा इति ॥१॥

ॐ=ॐ; इद्म्=यह जगन्, अग्रे=(प्रकट होनेते) पहले, एक.=एकमात्र, आत्मा=परमात्मा, वै=ही; आसीत्= था; अन्यत्=(उनके िका) दूसरा, किंचन=कोई, एव=मी, मिपत्=चेष्ठा करनेवाला; न=नहीं या; सः=उन्ध (परम पुरुप परमात्मा )ने. तु=(मै) निश्चय ही लोकान् सुजै=लोकोंकी रचना करूँ, इति=इस प्रकार; ईक्षत=विचार किया ॥१॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें परमात्मावे सृष्टि-रचना-विधयक प्रयम सक्त्यका वर्णन है। मात्र यह है कि देखने, जनने और समझनेमें आनेवाले जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगन्के इस रूपमें प्रस्ट होनेसे पहले नारण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा ही थे। उस समय इसमें मिन्न-मिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय उन परत्रहा परमात्माके सिवा दूसरा कोई मी चेष्टा करनेवाला नहीं था। सृष्टिके आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार निया कि भी प्राणियोंके कर्म-फल्म मोगार्य मिन्न-मिन्न लोकोंकी रचना करूँ।। १॥

स इमॉल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥

स=उसने, अस्म:=अम्म ( शुलोक तथा उसके कपरके लोक ), सरीची:=मरीचि ( अन्तरिक्ष ); सरम्=
मर (मर्ल्यलोक ) और आप=जल ( पृथ्वीके नीचेके लोक ) इमान्=इन सव, लोकान् असुजत=लोकों ति रचना
की, दिवस् परेण=शुलोक—स्वर्गलोकसे कपरके लोक प्रतिष्ठा=(तथा ) उनका आधारमृत, द्यौ = गुलोक मी, अदः=वे
सव, अस्म='अम्म' के नामसे कहे गये हैं, अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्ष लोक ( भुवलोंक ) ही सरीचय=मरीचि है
( तथा ), पृथिवी=यह पृथ्वी ही, सर=मर—मृत्युलोकके नामसे कही गयी है ( और ); या:=जो, अधस्तात्=
( पृथ्वीके ) नीचे—भीतरी भागमे ( स्यूल पातालादि लोक ) हे, ता:=वे आप=जलके नामसे कहे गये हैं ॥ २॥

क्याल्या—वह विचार करके परव्रहा परमेश्वरने अम्म, मरीचि, मर और जल—इन लोकोंकी रचना की। इन शक्रोंको स्पष्ट करनेके छिने आगे श्रुतिमे ही कहा गया है कि स्वर्गलोकने ऊपर जो महन, जनः, तपन और सत्य छोक हैं, वे और उनका आधार चुलोक—इन पाँचो लोकोंको यहाँ 'अम्म ' नामसे कहा गया है। उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक ( भुवलोंक ) है, जिसमे सूर्य, चन्द्र और तारागण—ये सव निरणोवाले लोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया गया है। उसके नीचे जो यह पृथ्वीलोक है—जिसको मृत्युलोक मी कहते हैं, वह यहाँ 'मर'के नामसे कहा गया है और उसके नीचे आर्थात् पृथ्वीके मीतर जो पातालादि लोक हैं, वे 'आपन' के नामसे कहे गये हैं। तात्वर्य यह कि जगत्मे जितने भी लोक जिलोकी, चतुर्वश मुक्न एव सह लोकोंके नामसे प्रसिद्ध है, उन सव लोकोंकी परमात्माने रचना की ॥ २॥

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु मुना इति सोऽद्भ्य एव पुरुपं समुद्धत्यामूर्छयत् ॥ ३॥

स'=उसने, ईश्नत=फिर विचार किया; इमे=ये, नु=तो हुए; लोका:=लोर, (अव) लोकपालान् नु स्जै=लोकपालांकी मी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिये, इति=यह विचार करके, स:=उसने; अद्भय:=जल्से, पव=ही, पुरुपम्=हिरण्यगर्मरूप पुरुपको, समुद्यृत्य=निकालकर, अमूर्छयत्=उसे मूर्तिमान् बनाया ॥ ३॥

व्याख्या—इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर परमेश्वरने फिर विचार किया कि 'ये सन लोक तो रचे गरे। अब इन लाकोंकी रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये, अन्यया विना रक्षक ये सब लोक मुरक्षित नहीं रह सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने जलमेरी अर्थात् जल आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे हिरण्यमण

पुरुषको निकालकर उसको समस्त अङ्ग-उपाङ्गींसे युक्त करके मूर्तिमान् बनाया । यहाँ 'पुरुप' शब्दसे सृष्टिकालमें सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही सब लोकपालोंकी और प्रजाको बढानेवाले प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई है—यह विस्तृत वर्णन शास्त्रोंमें पाया जाता है और ब्रह्माकी उत्पत्ति जलके मीतरसे—कमलनालसे हुई, ऐसा भी वर्णन आता है । अतः यहाँ 'पुरुष' शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है । ३ ॥

तमम्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरिमद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग्वाचोऽग्निनीसिके निरिमद्येतां नासिकाम्यां प्राणः प्राणाद्वायुरिक्षणी निरिमद्येतां नक्षुश्रक्षुष आदित्यः कणीं निरिमद्येतां कणीम्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वङ् निरिमद्यत त्वचो लोमानि लोमम्य ओपिधवनस्पतयो हृदयं निरिमद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरिमद्यत नाम्या अपानोऽपानान्मृत्युः श्रिश्नं निरिमद्यत शिक्षाद्रेतो रेतस आपः ॥ ४ ॥

(परमात्माने) तम्= उस (हिरण्यगर्भरूप पुरुष) को लक्ष्य करके; अभ्यतपत्= संकल्परूप तप किया; अभितसस्य= उस तपसे तपे हुए; तस्य= हिरण्यगर्भके शरीरसे; यथाण्डम्= (पहले) अण्डेकी तरह (फूटकर), मुखम्= मुख-छिद्र; निरमिद्यत= प्रकट हुआ; मुखात्= मुखसे; वाक् = वाक्- इन्द्रिय (और); वाचः= वाक् इन्द्रियसे; अग्निः= अभिदेवता प्रकट हुआ (फिर), नासिके= नासिकाके दोनों छिद्र, निरमिद्येताम्= प्रकट हुए; नासिकाभ्याम्= नासिका-छिद्रोंमेंसे, प्राणः= प्राण उत्पन्न हुआ (और); प्राणात्= प्राणसे, वायुः= वायुटेवता उत्पन्न हुआ (फिर); अक्षिणी= दोनों ऑखंके छिद्र, निरमिद्येताम्= प्रकट हुए; अक्षिभ्याम्= ऑखोके छिद्रोंमेंसे; चक्षुः= नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); चक्षुषः= नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); चक्षुषः= नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); चक्षुषः= नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); अोत्रात्= श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुए; कर्णाभ्याम्= कानोंसे; ओत्रम्= श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); ओत्रात्= श्रोत्र-इन्द्रियसे; दिशः= दिशाएँ प्रकट हुई (फिर); त्वक्-त्वचा; निरमिद्यत= प्रकट हुई, त्वचः= वचासे; छोमानि= रोम उत्पन्न हुए (और); छोमभ्यः= रोमोंसे; ओषघिवनस्पतयः= ओपि और वनस्पतियाँ प्रकट हुई (फिर), हृद्यम्= हृदयः निरमिद्यत= प्रकट हुआ; हृद्यात्= हृदयसे, मनः= मनका आविमांत्र हुआ (और); मनसः= मनसे, चन्द्रमाः= चन्द्रमा उत्पन्न हुआ (फिर); नामिः= नामि, निरमिद्यत= प्रकट हुई; नाभ्याः= नामिसे, अपानः= अपानवायु प्रकट हुआ (और); अपानात्= अपानवायु प्रकट हुआ (और); स्तान्= अपानवायु प्रकट हुआ (और); स्तान्= अपानवायु प्रकट हुआ (और); रेतसः=वीर्य (और); रेतसः=वीर्य (और); रेतसः=वीर्य (आर); रेतसः=वीर्य (आर); रेतसः=वीर्य (आर) हुआ ।। ४॥

—इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अङ्ग-उपाङ्गोंको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने सकत्यरूप क्षिया, तब उस तपके फळखरूप हिरण्यगर्भ पुरुपके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी मॉित फटकर मुख-छिद्र निकला । मुखसे वाक-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक-इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए, उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणोंसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ । यहाँ प्राणोन्द्रियका अलग वर्णन नहीं है, अतः प्राण-इन्द्रिय और उसके देवता अधिनीकुमार भी नासिकासे ही उत्पन्न हुए—यों समझ लेना चाहिये । इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक-इन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पन्त हुई—यह समझ लेना चाहिये । फिर ऑखॉके दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुई; उसके बाद त्वचा (चर्म) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोंसे ओषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई; उसके बाद त्वचा (चर्म) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोंसे ओषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई; उसके बाद त्वचा (चर्म) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुणा । फिर नाभि प्रकट हुई, नाभिसे अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ । नाभिकी उत्पत्तिके साथ ही गुदा-छन्द्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मल-त्यागमे हेत्र होनेके कारण और उसका स्थान नाभि होनेक कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है, वह गुदा-इन्द्रियका

अधिष्ठाता है, अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिंद्म प्रकट हुआ, उसमेंसे वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ। यहाँ लिङ्क्ससे उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ— यह बात भी समझ लेनी चाहिये॥ ४॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

+--

#### द्वितीय खण्ड

ता एता देवताः सुष्टा असिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्तमञ्चनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमञ्जवन्ना-यतनं नः प्रजानीहि यसिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥

ताः=वे, एताः सृष्टाः= परमात्माद्वारा रचे हुए ये सब, देवताः=अग्नि आदि देवता, अस्मिन्= इस (ससाररूप), महित= महान्; अर्णवे= समुद्रमें; प्रापतन्= आ पहे, (तब परमात्माने) तम्= उस (समस्त देवताओं के समुदाय) को; अश्वानायापिपासाभ्याम्= भूख और प्याससे, अन्ववार्जत्= युक्त कर दिया, (तब) ताः=वे सर अग्नि आदि देवता; एनम् अञ्चवन्= इस परमात्मासे बोले, (भगवन्) नः= हमारे लिये; आयतनम् प्रज्ञानीहि= एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था कीजिये; यसिन्= जिसमें; प्रतिष्ठिताः= स्थित रहकर; [वयम्= हमलोग; ]अन्नम्= अन्न; अन्नाम इति= भन्नण करें ॥ १ ॥

व्याख्या—परमात्माद्वारा रचे गये वे इन्द्रियों के अधिष्ठाता अग्न आदि सब देवता ससारस्ती इस महान् समुद्रमे आ पहे। अर्थात् हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरसे उत्पन्न होने के बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला, जिससे वे उस समष्टि-शरीरमं ही रहे। तब परमात्माने उस देवताओं के समुदायको भूख और पिपासासे सयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले—'भगवन् ! हमारे लिये एक ऐसे स्थानकी न्यवस्था की जिये, जिसमें रहकर इमलोग अन्न भक्षण कर सकें—अपना-अपना आहार ग्रहण कर सकें ॥ १॥

### ताम्यो गामानयत्ता अञ्चवन वै नोऽयमलमिति ताम्योऽश्वमानयत्ता अञ्चवन वै नोऽयमलमिति ॥२॥

ताम्यः=(परमात्मा) उन देवताओं के लिये; गाम्=गौका शरीर; आनयत्=लाये, ( उसे देराकर ) ताः=उन्होंने; अन्नवन्=कहा; नः=हमारे लिये; अयम्=यह; अलम्=पर्याप्त; न वै=नहीं है; इति=इस प्रकार उनके कहनेपर (परमात्मा), ताभ्यः=उनके लिये; अश्वम्=घोड़ेका शरीर, आनयत्=लाये, ( उसे देखकर भी ) ताः=उन्होंने ( फिर वैसे ही ); अन्नवन्=कहा कि, अयम्=यह भी; नः=हमारे लिये; अलम्=पर्याप्त, न वै इति= नहीं है ॥ २॥

व्याख्या—इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके लिये एक गौका बरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा—'भगवन्! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात् इस बरीरसे हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका। इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये।' तब परमातमाने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया। उसे देखकर वे फिर बोले—'भगवन्! यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा काम नहीं चल सकता। आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिये'। २॥

## ताम्यः पुरुषमानयत्ता अञ्चवन् सुकृतं बतेति । पुरुषो वाव सुकृतम् । ता अन्नवीद्यथायतनं

ताम्यः=(तब परमात्मा) उनके लिये; पुरुषम्=मनुष्यका शरीर; आनयत्=लाये; (उसे देखकर) ताः= वे (अप्रि आदि सब देवता); अत्रुचन्=बोले, वतः=वस, सुकृतम् इति=यह बहुत सुन्दर वन गया; वावः=सचमुच ही, पुरुषः=मनुष्य शरीर, सुकृतम्=(परमात्माकी) सुन्दर रचना है, ता. अव्रवीत्=(फिर) उन सब देवताओंसे (परमात्माने) कहा; (तुमलोग) यथायतनम्=अपने-अपने योग्य आश्रयोंमें, प्रविशत इति=प्रविष्ट हो जाओ॥ ३॥ व्याख्या—इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शर्गरोंको अपने लिने यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने उनके लिये पुरुपकी अर्थात् मनुष्य-शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया । उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और वोले—'यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान वन गया । इसमें हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएँ मलीभॉति पूर्ण हो सकेंगी ।' सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है, इसीलिये यह देवदुर्लभ माना गया है और शास्त्रोंमें जगह-जगह इसकी मिहमा गायी गयी है, क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साघन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है । जब सब देवताओंने उस शरीरको पसद किया, तब उनसे परमेश्वरने कहा—तुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश कर जाओ ॥ ३ ॥

अग्निर्नाभृत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रभूत्वाक्षिणी प्रा-विशदिशः श्रोत्रं भृत्वा कणों प्राविशक्षोपधिवनस्पतयो लोमानि भृत्वा त्वचं प्राविशंश्वन्द्रमा मनो भृत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भृत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भृत्वा शिक्षं प्राविशन् ॥ ४॥

अग्निद्ध्वता, वाक्=वाक्-इन्द्रिय, भूत्वा=वनकर, मुखम् प्राविशत्=मुखमे प्रविष्ट हो गया, वायुः=वायुदेवता, प्राणः=प्राण, भृत्वा=वनकर, नासिके प्राविशत्=नासिकाके छिद्रोमे प्रविष्ट हो गया, आदित्यः=स्यंदेवता, च्रञ्जः=नेत्र-इन्द्रिय, भृत्वा=वनकर, अश्निणी प्राविशत्=ऑखोंके गोलकोंमें प्रविष्ट हो गया, दिशः=दिशाओंके अमिमानी देवता, श्रोत्रम्=श्रोत्र-इन्द्रिय, भृत्वा=वनकर, कर्णो प्राविशन्=कानोंमे प्रविष्ट हो गये, ओपधिवनस्पतयः=ओपि और वनस्पतियोंके अमिमानी देवता, लोमानि=रोऍ, भृत्वा=वनकर, त्वचम् प्राविशन्=त्वचामे प्रविष्ट हो गये, चन्द्रमाः=चन्द्रमा, मनः=मन, भृत्वा=वनकर, दृद्यम् प्राविशत्=दृद्यमे प्रविष्ट हो गया, मृत्युः=मृत्युदेवता, अपानः=अपानवायु, भृत्वा=वनकर, नामिम् प्राविशत्=नाभिमें प्रविष्ट हो गया, आपः=जलका अभिमानी देवता, रेतः=वीर्य, भृत्वा=वनकर, शिक्षम् प्राविशन्=लिङ्गमे प्रविष्ट हो गया, आपः=जलका अभिमानी देवता, रेतः=वीर्य, भृत्वा=वनकर, शिक्षम् प्राविशन्=लिङ्गमे प्रविष्ट हो गया। अपः=जलका अभिमानी देवता, रेतः=वीर्य, भृत्वा=वनकर, शिक्षम् प्राविशन्=लिङ्गमे प्रविष्ट हो गया। । ४।।

व्याख्या— सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी आजा पाकर अग्निदेवताने वाक्-इन्द्रियका रूप धारण किया और पुरुपके (मनुष्य-श्ररीरके) मुखमें प्रविष्ट हो गये। उन्होंने जिह्नाको अपना आश्रय बना लिया। यहाँ वरणदेवता भी रहना-इन्द्रिय बनकर मुखमे प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये। फिर वायुदेवता प्राण होकर नासिकाके छिद्रोंम (उसी मार्गसे समस्त शरीरमे) प्रविष्ट हो गये। अश्विनीकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामे प्रविष्ट हो गये— यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका पृथक् वर्णन नहीं है। उसके बाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय बनकर ऑखोम प्रविष्ट हो गये। दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनो कार्नोमें प्रविष्ट हो गये। श्रोपि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता रोम वनकर चमड़ेमे प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके दृदयमे प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान (और पायु-इन्द्रिय) का रूप बारण करके नाभिमे प्रविष्ट हो गये। जलके अधिप्रातृ देवता वीर्य बनकर लिङ्गमें प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार सब-के-सब देवता इन्द्रियोंके रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ट- होकर स्थित हो गये॥ ४॥

तमश्चनायापिपासे अत्रुतामात्राभ्यामिप्रजानीहीति । ते अत्रवीदेतास्वेत वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति।तसाद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवास्यामश्चनायापिपासे भवतः ॥५॥

तम्=उस परमात्मासे, अशानायापिपासे=भूख और प्यास—ये दोनों, अनूताम्=वोली; आवाभ्याम्=हमारे लिये भी; अभिप्रजानीहि=(स्थानकी) व्यवस्था कीजिये, इति=यह (सुनकर), ते=उनसे, अव्रवीत्= (परमात्माने) कहा, वाम्=तुम दोनोको (मे), एतासु=इन सब, देवतासु=देवताओमें, एव=ही, आभजामि=भाग दिये देता हूँ, एतासु=इन (देवताओ ) में ही (तुम्हें), भागिन्यौ=भागीदार, करोमि इति=वनाता हूँ, तस्मात्=इसिल्य यस्यै कस्यै च=िलस किसी भी, देवतायै=देवताके लिये, हविः=हिष् (भिन्न-भिन्न विषय), गृह्यने=(इन्द्रियं।द्वारा)

ग्रहण की जाती है; अस्याम्=उस देवता (के मोजन ) मे; अद्यानायापिपासे=भूख और प्यास—दोनों, पव=ही; भागिन्यौ=मागीदार; भवतः=होती हैं ॥ ५॥

व्याख्या—तत्र भूख और प्यास—ये दोनों परमेश्वरसे कहने लगीं—'भगवन् । इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेपकी व्यवस्था करके उसमे हमे स्थापित कीजिये ।' उनके यो कहनेपर उनसे सृष्टिके रचिवता परमेश्वरने कहा—'तुम दोनोंके लिये पृथक् स्थानकी आवश्यकता नहीं है । तुम दोनोंको म इन देवताओंके ही स्थानोंमें माग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहारमें में तुम दोनोंको भागीदार बना देता हूँ ।' सृष्टिके आदिमें ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था, इसीलिये जब जिस किसी भी देवताको देनेके लिये इन्द्रियों द्वारा विपय मोग अहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमे ये क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही है अर्थात् उस इन्द्रियके अभिमानी देवताकी तृप्तिके साथ क्षुधा-पिपासाको भी शान्ति मिळती है ॥ ५ ॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

-3#G-

#### तृतीय खण्ड

#### स ईक्षतेमे नु लोकाश्र लोकपालाश्रानमेम्यः सृजा इति ॥ १ ॥

सः=उस ( परमातमा ) ने, ईक्षत=फिर विचार किया; तु=निश्चय ही; इमे=ये सा; लोकाः=लोक; च=और; लोकपालः=लोकपाल, च=मी; (रचे गये, अव) एभ्यः=इनके लिये; अन्नम् सुनै इति=मुझे अन्नकी सृष्टि करनी चाहिये ॥ १॥

व्याख्या—इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया—'ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गये—इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये—भोग्य पदार्थोंकी भी ब्यवस्या होनी चाहिये; वर्योकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है। अतः उसकी (अन्नकी) भी रचना करूँ। । १।।

#### सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मृतिंरजायत । या वै सा मृतिंरजायतान्नं वै तत् ॥ २ ॥

सः= उस (परमात्मा ) ने; अपः= जलोंको (पॉचों सूक्ष्म महाभूतोंको ); अभ्यतपत्=तपाया ( सकल्पद्वारा उनमें किया उत्पन्न की ), ताभ्यः अभितप्ताभ्यः= उन तपे हुए सूक्ष्म पॉच भूतोंसे, मूर्तिः=पूर्ति, अजायत=उत्पन्न हुई; वै= निश्चय ही, या= जो, सा= वह; मूर्तिः= मूर्ति; अजायत= उत्पन्न हुई, तत् वै= वही, अन्नम्=अन्न है ॥ २ ॥

व्याख्या—उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलोंको अर्थात् पॉन्नों सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया—अपने सकल्पद्वारा उनमें किया उत्पन्न की। परमात्माके सकल्पद्वारा सन्चालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात् उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात् उन पॉन्च महाभूतोंका स्थूलरूप उत्पन्न हुआ, वही अन्न—देवताओंके लिये मोग्य है॥ २॥

#### तदेनत्सृष्टं पराङत्यजिघांसत्तद्वाचाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम् । यद्वैनद्वाचाग्रहेष्यद्भिन्या-हत्य हैवान्नमत्रप्सत् ॥ ३॥

सृप्रम्=उत्पन्न किया हुआ, तत्=वह, एनत्=यह अन्न, पराङ्=(भोक्ता पुरुपसे) विमुख होकर, अत्यिज्ञिघांसत्=भागनेकी चेष्टा करने लगा, तत्=(त्व उस पुरुपने) उसको, वाचा=वाणीद्वारा; अजिष्ट्रसत्=प्रहण करनेकी इच्छा की; (परतु वह) तत्=उसको, वाचा=वाणीद्वारा, प्रहीतुम् न अशकोत्=प्रहण नहीं कर सका, यत्=यदि, सः=वह, एनत्=इस अन्नको, वाचा=वाणीद्वारा; ह=ही, अग्रहेष्यत्=ग्रहण कर सकता; (तो अव भी मनुष्य) ह=अवश्य ही, अन्नम् अभिन्याहृत्य=अन्नका वर्णन करके, एव=ही; अन्नप्यत्=तृप्त । जाता ॥ ३॥

व्याख्या—लोकों और लोकपालोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा। तब उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा, परतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका। यदि उस पुरुपने वाणीद्वारा अन्नको ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उचारण करके ही तृप्त हो जाते—अन्नका नाम लेनेमानसे उनका पेट भर जाता, परतु ऐसा नहीं होता।। ३।।

#### तत्प्राणेनाजिघृक्षचन्नाराक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्धैनत्प्राणेनाग्रहैष्यद्भिप्राण्य हैवानमत्रप्यत् ॥४॥

(तव उस पुरुपने) तत्= उस अन्नको; प्राणेन= व्राण-इन्द्रियके द्वारा, अधित्रपृक्षत्= पकड़ना चाहा, (परंतु वह) तत्= उसको, प्राणेन= व्राणेन्द्रियद्वारा भी, प्रहीतुम् न अश्वक्नोत्= नहीं पकड़ सका; यत्= यदि; सः= वह एनत्= इस अन्नको, प्राणेन= व्राण-इन्द्रियद्वारा; ह= ही; अग्रहेष्यत्= पकड़ सकता; (तो अव भी मनुष्य) ह= अन्वय्य, अन्नम्= अन्नको, अभिप्राण्य= स्वाप्तः, एव=ही; अञ्चष्यत्= तृप्त हो जाता ॥ ४॥

व्याख्या—तव उस पुरुपने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात् घाण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको घाण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको घाण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अव भी लोग अन्नको नाकसे सूंबकर ही तृत हो जाते, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४॥

#### तचक्षुपाजिघृक्ष्तनाशकोचक्षुपा ग्रहीतुं स यद्भैनचक्षुपाग्रहैप्यद् दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ५॥

(तन उस पुरुपने) तत्=उस अन्नको, चक्षुपा=ऑसोसे, अजिचृक्षत्=पकड़ना चाहा; (परंतु वह ) तत्= उसको; चक्षुपा=ऑसोने द्वारा; प्रहीतुम् न अशकोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि, सः=वह, एनत्=इस अन्नको, चक्षुपा=ऑसोसे ह=ही, अग्रहैण्यत्=पकड़ लेता तो; ह=अनम्य ही, (अय भी मनुष्य) अन्नम्=अन्नको, द्यप्टा=देखकर एव=ही अन्नप्यत्=तृत हो जाता ॥ ५॥

व्याख्या—ि फिर उस पुरुपने अन्नको ऑखोसे पकड़ना चाहा, परतु वह उसका ऑखोके द्वारा भी नहीं पकड सका। यदि वह इस अन्नको ऑखोंसे ग्रहण कर सकता तो अवस्य ही आजकल भी लोग अन्नको केनल देखकर ही तृप्त हो जाते परतु ऐसी बात नहीं देखी जाती॥ ५॥

#### तच्छ्रोत्रेणाजिष्टश्चत्तभाशकोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स यद्वैनच्छ्रोत्रेणाग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवात्रमत्रप्यत् ॥६॥

(तव उस पुरुपने) तत्=उस अन्नको, श्रोत्रेण=कानोंद्वारा, अतिघृश्वत्=पम्हना चाहा; (परंतु वह) तत्=उसको श्रोत्रेण=कानोंद्वारा, प्रहीतुम् न अशक्तोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि, सः=वह, एनत्=इसको श्रोत्रेण=कानोंद्वारा ह=ही अग्रहेण्यत्=पकड़ लेता तो, ह=िनस्सन्देह, (अव मी मनुष्य) अन्नम्=अन्नका नाम श्रुत्वा=सुनकर, एव=ही अत्रप्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥

व्याख्या—फिर उस पुरुपने अन्नको कानोद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कानोद्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कानोंसे पकड़ सकता तो अवन्य ही अन्न भी मनुष्य केवल अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते, परतु यह देखनेंम नहीं आता। । ६॥

### तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्वैनत्त्वचाग्रहेष्यत्स्पृष्ट्वा हैवानमत्रप्यत् ॥७॥

( तत्र उस पुरुपने ) तत्=उसको, त्वचा=चमड़ीद्वारा, अजिघृक्षत्=पग्नड़ना चाहा; ( परंतु ) तत्=उसको,

<sup>#</sup> घाण-इन्त्रियका विषय गन्त्र वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारा ग्रहण होता है तथा घाण-इन्त्रियके निवासस्थान नासिकाछिटोंसे ही प्राणका आवागनन होता है। इसिछिये यहाँ घाणेन्द्रियके ही स्थानमें 'प्राण' शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता है, क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक मेट अपानद्वारा अन्नका ग्रहण होना बताया गया है। अत यहाँ प्राणसे ग्रहण न किया जाना माननेमे पूर्वापरिविरोध आयेगा।

त्वचा=चमड़ीद्वारा, ग्रहीतुम् न अशकोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यदि; सः=वह, एनत्=इसको; त्वचा=चमड़ी-द्वारा, ह=ही; अग्रहैप्यत्=पकड़ सकता तो, ह=अवश्य ही (अब भी मनुष्य); अन्नम्=अन्नको; स्पृष्ट्वा=छूकर; पव=ही; अत्रप्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ७ ॥

व्याख्या—तव उस पुरुषने अलको चमड़ीद्वारा परुड़ना चाहा, परतु वह उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको चमड़ीद्वारा परुड़ पाता तो अवस्य ही आजकल भी मनुष्य अलको छूकर ही तृप्त हो जाते; परतु ऐसी बात नहीं है ॥ ७ ॥

### तन्मनसाजिष्टश्वत्तकाशकोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्भैनन्मनसाग्रहैष्यद्भचात्वा हैवान्नमत्रप्यत् ॥८॥

( तब उस पुरुषने ) तत्=उसको, मनसा= मनसे, अजिचृक्षत्=पकड़ना चाहा; ( परतु ) तत्=उसको; मनसा= मनसे भी, ग्रहीतुम् न अशकोत्=नहीं पकड़ सका, यत्=यिद; सः=वह, पनत्=इसको; मनसा=मनसे; ह=ही; अग्रहैप्यत्=पकड़ लेता तो, ह=अवस्य ही, ( मनुष्य ) अन्नम्=अन्नको, ध्यात्वा=चिन्तन करके; पव=ही, अञ्चप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ८ ॥

व्याख्या—तव उस पुरुपने अन्न को मनसे पकड़ना चाहा, परतु वह उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवस्य ही आज भी मनुष्य अन्न का चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी यात देखनेमें नहीं आती ॥ ८॥

#### तच्छिक्नेनाजिष्टश्वत्तन्नाराक्रोच्छिक्नेन ग्रहीतुं स यद्धैनच्छिक्नेनाग्रहैष्यद्विसुज्य हेवान्नमत्रप्यत्॥९॥

( फिर उस पुरुषने ) तत्=उस अवको, शिश्नेन=उपस्थके द्वारा, अजिघृक्षत्=ग्रहण करना चाहा, ( परतु ) तत्=उसको, शिश्नेन=उपस्थके द्वारा भी; ग्रहीतुम् न अशकोत्=नर्हा पकड़ सका, यत्=यदि; सः=वह; पनत्= इसको, शिश्नेन=उपस्थद्वारा, ह=ही, अग्रहेण्यत्≈पकड़ पाता तो; ह=अवव्य ही, ( मनुष्य ) अन्नम् विसृज्य= अवका त्याग करके, पव=ही; अञ्चष्स्यत=तृप्त हो जाता ॥ ९॥

व्याख्या—फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ (लिङ्ग) द्वारा परुड़ना चाहा, परतु वह उसनो उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको उपस्थद्वारा परुड़ पाता तो अवन्य ही अब मी, मनुष्य अन्नका त्याग करके ही तृप्त हो जाते, परतु यह देखनेमें नहीं आता॥ ९॥

#### तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत् सैपोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एप यद्वायुः ॥ १०॥

(अन्तमें उसने) तत्=उस अन्न को, अपानेन=अपानवायुके द्वारा, अजिघृक्षत्=ग्रहण करना चाहा; ( इस वार उसने) तत्=उसको, आवयत्=ग्रहण कर लिया, सः=वह, एपः=यह अपानवायु ही, अन्नस्य=अन्नका; ग्रहः=ग्रह अर्थात् ग्रहण करनेवाला है, यत्=जो, वायुः=वायु, अन्नायुः=अन्नसे जीवन की रक्षा करनेवाले के रूपमे, वै=प्रसिद्ध है; यत्=जो; एषः=यह, वायुः=अपानवायु है ( वही वह वायु है ) ॥ १०॥

व्याख्या—अन्तमें उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात् अपानवायुद्वारा मुखसे अरीरमें प्रवेश करानेकी चेष्टा की, तब वह अन्नको अपने शरीरमें छे जा सका। वह अपानवायु जो बाहरसे अरीरके मीतर प्रश्वासके रूपमे जाता है, यही अन्नका ग्रह—उसको पक्रइनेवाला अर्थात् मीतर छे जानेवाला है। प्राण-वायुके सम्बन्धमें जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात् आयु है, वह इस अपानवायुको छेकर ही है, जो प्राण आदि पाँच मेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही एक अश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है। १०॥

स ईक्षत कथं न्विदं महते स्वादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभि-ज्याहृतं यदि प्राणेनाभिष्राणितं यदि चक्षुपा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाम्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११॥ सः= (तब) उस (सृष्टिके रचिवता परमेश्वर) ने, ईश्वत=सोचा कि, नु= निश्चय ही; इदम्= यह; मत् ऋते= मेरे विना, कथम्= किम प्रकार, स्यात्= रहेगा, इति= यह सोचकर; (पुनः) सः= उसने, ईश्वत= विचार किया कि, यदि= वदि; वाचा=( इस पुक्पने मेरे विना ही केग्ल ) वाणीहारा, अभिक्याहृतम्= वोलने की किया कर ली; यदि= यदि; प्राणेन= प्राण-इन्द्रियद्वाराः अभिप्राणितम्= स्थने की किया कर ली, यदि= यदि, चश्चुपा= नेत्रहारा, इप्रम्= देख लिया; यदि= यदि, श्रोत्रेण= कर्ण-इन्द्रियद्वारा, श्रुतम्= सुन लिया, यदि= यदि, त्वचा= त्वक्-इन्द्रियद्वारा, स्पृप्रम्= स्पर्श कर लिया; यदि= यदि, मनसा= मनद्वाराः ध्यातम्= मनन कर लिया; यदि= यदि, अपानेन= अपानद्वारा; अभ्यपानितम्= अवग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी किया कर ली (तथा) यदि= यदि; श्रिक्तेन= उपस्थसे, विस्पृप्रम्= मूत्र और वीर्यका त्याग कर लिया; अथ=तो फिर; अहम्= मै, कः= कीन हूँ; इति= यह सोचकर, (पुनः) सः= उसने; ईश्वत= विचार किया कि, कतरेण=(पैर और मस्तक—इन दोनोंमेंसे) किस मार्गसे, प्रपद्ये इति= मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये।। ११।।

च्यार्या—इस प्रकार जब लोक और लंकपालोंकी गचना हो गवी, उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य शरीरघारी पुरुपने उस आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया, तब उस सर्वस्रष्टा परमात्माने फिर विचार किया—'यह मनुष्यरूप पुरुप मरे विना केसे रहेगा ? यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस प्रकार दिक सकेगा ?' साथ ही यह भी विचार किया कि 'यदि मेरे महयोगके विना इस पुरुपने वाणीद्वारा वोलनेकी किया कर ली, प्राण-इन्द्रियमें सूँचनेका काम कर लिया, प्राणोंने वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी किया कर ली, नेत्रेन्द्रियद्वारा देखा लिया, कर्णेन्द्रियद्वारा सुन लिया, त्यक इन्द्रियद्वारा स्पर्ध कर लिया, मनके द्वारा मनन कर लिया, अपानद्वारा अन्न निगल लिया, और यदि जननेन्द्रियद्वारा मृत्र और वीर्यका त्याग करनेकी किया सम्पन्न कर ली, तो फिर मेरा वया उपयोग रह गया? भाव यह कि मेरे विना इन सब इन्द्रियोद्वारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव है। यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि में इस मनुष्य शरीरमें पैर और मस्तक—इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट होर्जें ?॥ ११॥

स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सेपा विद्वतिर्नाम द्वास्तदेतनान्दनम् । तस्य त्रय आवस्थास्त्रयः स्वप्नाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥

( यों विचारकर ) सः=उसने, एतम् एव=इस (मनुष्य गरीरकी), सीमानम्=सीमाको, विदार्य=चीरकर; एतया द्वारा=इसके द्वारा, प्रापद्यत=उस सजीव गरीरमे प्रवेश किया, सा=वह; एपा=यह; द्वाः=द्वार, विद्वितः नाम=विद्वित नामसे प्रसिद्ध है; तत्=वही, एतत्=यह; नान्दनम्=आनन्द देनेवाला अर्थात् ब्रह्म प्राप्तिका द्वार है; तस्य=उस परमेश्वरके; त्रयः=तीन; आवस्याः=आश्रय ( उपलिध-स्थान ) है; त्रयः=तीन, खप्नाः= स्वप्न हैं, अयम्=यह ( दृदय-गुहा ); आवस्यः=एक स्थान है; अयम्=यह ( परमधाम ), आवस्यः=दृसरा स्थान है; अयम्=यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); आवस्यः= इति=तीसरा स्थान है ॥ १२ ॥

व्याख्या—परमात्मा इस मनुष्य शरीरकी सीमा (मूर्घा) को अर्थात् ब्रह्मरन्त्रको चीरकर (उसमें छेद करके) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-गरीरमे प्रविष्ट हो गये। वह यह द्वार विद्वति (विदीर्ण किया हुआ द्वार) नामसे प्रसिद्ध है। वही यह विद्वति नामका द्वार (ब्रह्मरन्त्र) आनन्द देनेवाला अर्थात् आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है। परमेश्वरकी उपलब्धिक तीन स्थान है और स्वप्न भी तीन है। एक तो यह दृदयाकाश उनकी उपलब्धिका स्थान है। दूसरा विश्वद्ध आकाशक्त परमधाम है—जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नामोंसे पुकारा जाता है। तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। तथा इस जगत्की जो स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन स्वप्त है। १२॥

<sup>\*</sup> इसीलिये तो भगवान्ने गीतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है, वह मैं हूँ। ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो (१०। ३९)।

٤

# स जातो भूतान्यभिन्यै ख्यत् किमिहान्यं वावदिपदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपञ्चत् । इदमदर्शमिती ३ ॥ १३ ॥

जातः सः= मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुपने, भूतानि= पञ्च महाभृतोंकी अर्थात् भौतिक जगत्की रचनाको; अभिन्येख्यत्= चार्गे ओरसे देखा, (और) इह= यहाँ, अन्यम् = दूनरा, किम्=कोन है; इति= यह, वाविद्यत्= कहा; अभिन्येख्यत्= चार्गे ओरसे देखा, (और) इह= यहाँ, अन्यम् = दूनरा, किम्=कोन है; इति= यह, वाविद्यत्= कहा; सः= (तव) उसने, एतम्=इस, पुरुपम्= अन्तर्यामी परम पुरुपको, एव= ही, ततमम्= मर्वव्यापी, ब्रह्म= परब्रह्मके स्रिपे, अपद्यत्= देखा, (और यह प्रकट किया) [अहो ] इती ३= अहो । यहे सौभाग्यकी वात है कि; इदम्= इस परब्रह्म परमात्माको, अदर्शम्= मैने देख लिया ॥ १३॥

व्याख्या—मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुपने इस भौतिक जगत्की विचित्र रचनाको वहे आश्चर्यपूर्वक चारो ओरसे देखा और मन ही-मन इस प्रकार कहा—'इस विचित्र जगत्की रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कीन है ? क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई-न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये।' इस प्रकार विचार करनेपर उस साधकने अपने हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुपको ही इस मम्पूर्ण जगत्में व्याप्त परब्रहाके रूपमें प्रत्यक्ष किया। तव वह आनन्दमें भरकर मन ही-मन कहने लगा—'अहो। यहे ही सौभाग्यकी वात है कि मैने परब्रहा परमात्माको देख लिया—साक्षात् कर लिया।'

इससे यह मान प्रकट किया गया है कि इस जगत्की विचित्र रचनाको देरकर टमके कर्ना धर्ता परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें जानने और पानेको उत्सुक हो, उन्हींपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवस्य ही उन्हें जान सकता है। परमात्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य गरीरमें ही हो सकता है, दूसरे गरीरमें नहीं। अतः मनुष्यको अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गॅवाना चाहिये। इस अध्यायमें मानो परमात्माकी मिहिमाका और मनुष्य शरीरके महत्त्वका दिग्दर्शन करानेके लिये ही सृष्टि रचनाका वर्णन किया गया है।। १३।।

#### तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥

तस्मात्=इसीलिये, इदन्द्रः नाम=वह 'इदन्द्र' नामवाला है, ह=वास्तवमे; इदन्द्रः नाम वै=वह 'इदन्द्र' नामवाला ही है, (परतु ) इदन्द्रम्=इदन्द्रः सन्तम्=होते हुए ही, तम्=उस परमात्माको; परोक्षेण=परोक्षमावसे (गुप्त नामसे ), इन्द्रः='इन्द्र', इति=यों, आचक्षते=पुकारते हैं, हि=क्यांिक, देवाः=देवतालोग, परोक्षिप्रयाः इव=मानो परोक्षमावसे कही हुई वातको पसद करनेवाले होते हैं, हि देवाः परोक्षप्रियाः इव=देवतालोग मानो परोक्षमावसे कही हुई वातोंको ही पसद करनेवाले होते हैं ॥ १४॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माको उस मनुष्य गरीरमें उत्पन्न हुए पुरुपने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी कारण परमात्माका नाम 'इदन्द्र' है। अर्थात् 'इदम्+द्रः=इसको मैंने देख लिया' इस व्युत्पत्तिके अनुसार उनका 'इदन्द्र' नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम 'इदन्द्र' ही है, फिर भी लोग उन्हें परोक्षमावसे 'इन्द्र' कह कर पुकारते हें, क्योंिक देवतालोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसद करते हें। 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः' इस अन्तिम वाक्यको दुवारा कहकर इस खण्डकी समाप्ति स्वित की गयी है॥ १४॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

### द्वितीय अध्याय

सम्बन्ध—प्रथम बद्यायमें सृष्टिनी उरःतिका क्रम और मनुष्य-ग्रारीम्का महत्त्व बनाया गया और यह बान भी मंकेत्रमें व्हीं गर्या कि लीकन्मा इस ग्रारीरमें परमात्माको जानकर बनकृत्य हो सकना है। अब इम ग्रारीरकी अनित्यता दिखाकर बैगाय उत्पन्न करनेके नियं इम अद्यायमें मनुष्य-ग्रारीरकी उरमित्रका वर्णन किया जाना है—

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भृतमात्मन्येवात्मानं विभति । तद्यदा स्त्रियां सिश्चत्यथेनज्ञनयति तद्स्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥

अयम्=यह(संसारी तीत्र) ह=निश्चयपूर्वत्र आदितः=पहले-पहल पुरुपे=पुरुप-शरीरमं तै=ही गर्मः मनति न् वीर्यत्ममं गर्भ वनेता है यत्=जा एतत्=यहः (पुरुपमं) रेतः=वीर्य है तत्=वह एतत्=यहः (पुरुपकं) सर्वेभ्यः=सन्पूर्ण अद्गेभ्यः=अङ्गोंने सम्भृतम्=उत्पन्न हुआ तेजः=तेज है आत्मानम्=(यह पुरुप पहले तो) अपने ही स्वत्यभृत इस वीर्यमय तेजको आत्मिनि=अपने शरीरमे एव=ही विभिर्ति=वारण करता है (फिर) यदा=जव (यह) तत्=उसको स्त्रियाम्=न्त्रीमे सिंचिति=सिंचन वरता है, अथ=तव एनत्=इसको जनयित=गर्भन्यमे उत्पन्न करता है तत्व=वह अस्य=इसका प्रथमम्=पहला जन्म=जन्म है॥१॥

व्याख्या—यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुप-दार्गरमे (पिताके दारीरमे ) वीर्यरूपने गर्भ वनता है—प्रकट होना है । पुरुपके दारीरमे जो यह वीर्य है वह सम्पूर्ण अङ्गॉमेंसे निकल्कर उत्पन्न हुआ तेज (सार) है । यह पिता अपने न्वस्तानृत उस वीर्यन्त तेजको पहले तो अपने वर्गरमे ही बारण-पोपण करता है—त्रहाचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; किर जब यह उसनो कीके गर्भाद्यमें सिचन (स्थापित) करता है, तब इसे गर्भरूपमे उत्पन्न करता है । वह माताके द्यरिमें प्रवेदा करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥

तत्स्त्रया आत्मभृतं गच्छति । यथा खमङ्गं तथा । तसादेनां न हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमत्र-गतं भावयति ॥ २ ॥

तत्=वह (गर्भ) स्त्रियाः=ल्रीके आत्मभृतम्=आत्मभावको गच्छति=प्राप्त हो जाता है यथा=जैसे, स्वम्=अन्ता अद्गम्=अद्ग होता है तथा=वैसे ही (हो जाता है), तस्मात्=इसी कारणसे एनाम्=इस ल्रीको, न हिनस्ति=वह पीडा नहीं देता, सा=वह ल्री (माता), अत्रगतम्=यहाँ (अपने शरीरमें) आये हुए, अस्य=उमें (अपने पति) के आत्मानम्=आत्मारूप (सन्त्रभृत) एतम् भावयित=इस गर्भका पालन-पोपण करती है ॥ २॥ अ

व्याख्या—उस स्त्री ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्भ—पिताके द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है—अर्थात् जैसे उसके दूसरे अङ्ग है, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका एक अङ्ग-सा ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्रीके उदरमें रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता—उसें भारका नहीं प्रतीत होता। वह स्त्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पितके आत्मारूप इस गर्भको अपने अङ्गोंकी भाँति ही भीजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियमोंका पालन करके उसकी भलीभाँति रक्षा करती है ॥२॥

सा मात्रयित्री भात्रयितव्या मत्रति । तं स्त्री गर्भं विभित्ते । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधि-मात्रयित । स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभात्रयत्यात्मानमेत्र तद्भात्रयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३॥

सा=वह भावियत्री=उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली स्त्री भावियतव्या=पालन-पोषण करनेयोग्य,

मवित्=होती है; तम् गर्मम्=उस गर्भको, अग्रे=प्रस्वके पहलेतक, स्त्री=ल्ली ( माता ), विभिर्ति=धारण करती है; जन्मनः अधि=( फिर ) जन्म लेनेके बाद, सः=बह ( उसका पिता ); अग्रे=पहले, एव=ही; कुमारम्=उस कुमारनो; (जातकर्म आदि सरकारोंद्वारा) भावयित=अम्युद्यकील बनाता तथा उसकी उत्रति करता है, सः=वह ( पिता ); यत्=जो, जन्मनः अधि=जन्म लेनेके बाद, अग्रे [ एव ]=पहले ही, कुमारम् भावयित=बालककी उत्रति करता है; तत्=बह, ( मात्रो ) एपाम्=इन, लोकानाम्=लोकोको ( मनुष्योको ), संतत्या=बढानेके द्वारा, आत्मानम् एव भावयित=अपनी ही उन्नति करता है, हि=वयोंकि, एवम्=इसी प्रकार, इमे=ये सप; लोकाः=लोक ( मनुष्य ); संतताः=विस्तारको ग्राप्त हुए हैं, तत्=बह, अस्य=इसका; द्वितीयम्=दूसरा, जन्म=जन्म है ॥ ३ ॥

व्याख्या—अपने पतिके आत्मखरूप उस गर्मकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाली गर्मिणी स्त्री घरके लोगोंद्वारा और विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है। अर्थात् घरके लोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वे मब मिलकर उसके खान-पान और रहन सहनकी सुन्यवस्था करके सब प्रकारसे उसकी सँभाल करलें। उस गर्मको पहले अर्थात् प्रसव होनेतक तो स्त्री ( माता ) अपने शरीरमें धारण करती है, फिर जन्म लेनेके वाद—जन्म लेते ही वह उसका पिता जातकर्म आदि सस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारोंसे उस कुमारको अम्युद्यशील बनाता है और जन्मसे लेकर जबतक वह सर्वथा योग्य न बन जाय, तबतक हर प्रकारमें उसका पालन पोपण करता है—नाना प्रकारकी विद्या और शिल्मादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता है। वह पिता जन्मके वाद उस यालकको उपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन लोकोंको अर्थात् मनुष्योंकी परम्पराको बढानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, वयाँकि इसी प्रकार एक-से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए ई। यह जो इस जीवका गर्मसे वाहर आकर वालकरूपमें उत्यन होना है, वह इसका दूसरा जन्म है।

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कर्नव्यक्ती शिक्षा दी गयी है। पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेना कर सके, थोड़ी है। और पिताको इस म्कारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है, वर यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी मी वृद्धि करके अपने कर्तव्यका पालन किया है।। ३।।

सोऽस्थायमात्मा पुण्येम्यः प्रतिधीयते । अथास्थायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥

सः=वह ( पुत्रक्षपमें उत्पन्न हुआ ), अयम्=यह, आतमा=( पिताका ही ) आतमा, अस्य=इस पिताके ( द्वारा आनरणीय ); पुण्येभ्यः=ग्रुभकमोंके लिये; प्रतिघीयते=उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है, अथ=उसके अनन्तर; अस्य=इस ( पुत्र ) का; अयम्=यह ( पिताक्षप ); इतरः=वृसरा, आत्मा=आत्मा; कृतकृत्यः=अपना कर्तव्य पूरा करके; वयोगतः=आयु पूरी होनेपर, प्रति⇒( यहाँसे ) मरकर चला जाता है, सः=यहा इतः=यहाँसे, प्रयन्=जाकर; पव=शी; पुनः=पुनः; जायते=उत्पन्न हो जाता है, तत्=वह, अस्य=इसका, तृतीयम्=तीसरा, जन्म=जन्म है ॥ ४ ॥

व्याख्या—पूर्वीक प्रकार है इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है—अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि बैदिक और लैकिक नितने भी शुम कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रको सौंप देता है। यहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर स्वय कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात् अपनेको पितृ ऋणसे मुक्त मानता है। उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह (पिता) इसे छोड़कर यहाँ विदा हो जाता है, तब यहाँ जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस योगिमें जन्म लेता है, वह इसका तीसरा जन्म है। इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चलती रहती है।

जबतक जन्म-मृत्युके महान् कष्टकी आलोचना करके इससे छुटकारा पानेके लिये जीवारमा मनुष्य-कारिमें चेष्टा नहीं करता, तबतक यह परम्परा नहीं टूटती। अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये। यही इस प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ ४॥ सम्बन्ध—इस प्रकार बार-बार जन्म लेना और मरना एक मयानक यन्त्रणा है, और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझ-कर इस शरीररूप पिजरेको काटकर इससे सर्वथा अरुग न हो जायगा, तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा— यह माव अगले दो मन्त्रोंमें वामदेव ऋषिके दृष्टान्तसे समझाया जाता है—

तदुक्तमृषिणा—
गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ।
श्वतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति ।
गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवम्रुवाच ॥ ५॥

तत्=वही वात ( इस प्रकार ); ऋषिणा=ऋषिद्वारा, उक्तम्=कही गयी है; नु=अहो, अहम्=मैंने, गर्में= गर्ममें, सन्=रहते हुए ही, एपाम्=इन, देवानाम्=देवताओंके, विश्वा= वहुत से, जिनमानि=जन्मोंको, अन्ववेदम्= मलीमांति जान लिया, मा=मुझे, शतम्=सैकड़ों, आयसीः=लेहिके समान कठोर, पुरः=शरीरोंने, अरक्षन्=अवबद्ध कर रक्ता था, अधः=अव ( मै ), इयेनः=वाज पक्षी (की मांति ), जवसा=वेगसे, निरदीयम् इति=उनस्वको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ, गर्मे=गर्भमें, एव=हीः शयानः=सोयेहुए, वामदेवः=वामदेव ऋषिने; एवम्=उक्त प्रकारसे; एतत्व्यह वात, उवाच=कही ॥ ५॥

व्याख्या—उपर्युक्त चार मन्त्रोंमें कही हुई वातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्वारा वताया गया है। गर्भमें रहते हुए ही अर्थात् गर्भके वाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसिलेये उन्होंने माताके उदरमें ही कहा था—'अहो ! कितने आश्चर्य और आनन्दकी वात है कि गर्भमें रहते-रहते ही मैंने इन अन्त करण और इन्द्रियरूप देवताओं के अनेक जन्मोंका रहस्य मलीमांति जान लिया। अर्थात् में इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंके ही होते हैं, आत्माके नहीं। इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने अवस्द्र कर रक्खा था। उनमें मेरी ऐसी दृद्ध अहता हो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था। अब मैं बाज पक्षीकी मांति शानरूप बलके वेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ। उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा, में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहतासे मुक्त हो गया हूँ। ५॥

स एवं विद्वानसाच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्याद्युष्मन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वासृतः समभवत् समभवत् ॥ ६॥

एवम्=इस प्रकार, विद्वान्=(जनम-जनमान्तरके रहस्यको ) जाननेवाला; सः=वह वामदेव ऋषि, अस्मात्=इस; शरीरमेदात्=शरीरका नाश होनेपर, ऊर्ध्वः उत्क्रम्य=ससारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्वगतिके द्वारा, अमुिष्मन्=उस, स्वर्गे लोके=परमधाममें (पहुँचकर), सर्वान्=समस्त, कामान्=कामनाओंको, आप्त्वा=प्राप्त करके, असृतः=असृत; सममवत्=हो गया, समभवत्=हो गया॥ ६॥

व्याख्या—इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्त्वको अर्थात् जबतक यह ीव इन गरीरोंके साथ एक हुआ रहता है, श्वरीरको ही अपना स्वरूप माने रहता है, तवतक इसका जन्म-मृत्युमे छुटकारा नहीं होता, इसको वृार-वार नाना योनियोंमें जन्म छेकर नाना प्रकारके कप्ट भोगने पड़ते हैं—इस रहस्यको समझनेवाला वह जानी वामदेव ऋषि गर्भसे वाहर आकर अन्तमें शरीरका नाश होनेपर संसारसे कपर उठ गया तथा कर्ष्वगितिके द्वारा भगवान्के परमधाममें पहुँचकर वहाँ समस्त कामनाओंको पाकर अर्थात् सर्वथा आपकाम होकर अमृत हो गया ! अमृत हो गया ! जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट याया । 'समभवत्' पदको दुहराकर यहाँ अध्यायकी समाप्तिको स्वित किया गया है ॥ ६ ॥

। द्वितीय अध्याय ॥ २॥

مر المراجعة وي

### तृतीय अध्याय

कोऽयमात्मेति वयमुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पञ्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिप्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥

वयम्= इमलोग, उपास्महे= जिस की उपासना करते हैं, [सः=वह,] अयम्=यह, आत्मा= आत्मा, कः इति= कीन है, वा=अथवा, येन= जिससे, पश्यित= मनुष्य देखता है, वा=या, येन= जिससे, शृणोति= सुनता है, वा=अथवा, येन= जिससे; गन्धान्=गन्धों को, आजिद्यति= सूधता है, वा=अथवा, येन= जिससे, वाचम्= वाणी को, व्याकरोति= स्पष्ट वोलता है, वा=अथवा, येन= जिससे, वाचम्= वाणी को, व्याकरोति= स्पष्ट वोलता है, वा=या, येन=जिससे, स्वादु= स्वादयुक्त, च= और, अस्वादु= स्वादहीन वस्तुको, च=भी, विज्ञानाति= अलग-अलग जानता है, सः=वह, आत्मा= आत्मा, कतरः= ( पिछले अध्यायोमे कहे हुए दो आत्माओंमसे ) कीन है ॥ १॥

व्याख्या—इस उपनिपद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओका वर्णन आया है—एक तो वह आत्मा (परमात्मा), जिसने इस सृष्टिकी रचना की और सजीव पुरुपक्षामें उसने उसका सहयोग देनेके लिये स्वय उसमे प्रविष्ट हुआ, दूसरा वह आत्मा (जीवात्मा), जिसको सजीव पुरुपक्ष्मों उसने प्रकट किया था और जिसके जन्म जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें गर्भमे आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य देव कौन है, वह कैसा है, उसकी क्या पहचान है—इन वातोंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है। मन्त्रका तात्पर्य यह है कि उस उपास्यदेव परमात्माके तत्त्वको जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमे विचार करने लगे—'जिसकी हमलोग उपासना करते है अर्थात् जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा कौन हे १ दूसरे गव्दोमे जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानाद्वारा गव्द सुनता है, जिससे घाणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी गर्न्थ सूंघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोल्ता है, जिससे रसनाद्वारा स्वादयुक्त और स्वादहीन वस्तुको अल्ग अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे अध्यायोंमें वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है १ ॥ १॥

यदेतद्भृदयं मनश्रेतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मितर्मनीपा जृतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥

यत्=जो, पतत्=यह, हृद्यम्=हृदय है, पतत्=यही, मनः=मन, च=भी है, संक्षानम्=सम्यम् जान शक्ति, आक्षानम्=आजा देनेकी शक्ति, विक्षानम्=विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति, प्रक्षानम्=तत्काल जाननेकी शक्ति, मेधा=धारण करनेकी शक्ति, हृष्टिः=देरानेकी शक्ति, धृतिः=धैर्य, मितः=बुद्धि, मनीपा=मनन शक्ति, जृतिः=वेग, स्मृतिः=संरण शक्ति, संकल्पः=सकल्प शक्ति, कृतः=मनोरथ शक्ति, असुः=प्राण शक्ति, कामः=कामना शक्ति, वदाः=स्त्री सर्सर्ग आदिकी अमिलापा, इति=इस प्रकार, प्रतानि=थे, सर्वाण=सब के सब, प्रक्षानस्य=खच्छ जानस्वरूप प्रमातमाके, प्रव=ही, नामधेयानि=नाम अर्थात् उसकी सत्ताके बोधक लक्षण, मवन्ति=हैं ॥ २॥

व्याख्या—इस प्रकार विचार उपिश्यत करके उन्होंने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात् अन्तःकरण है, यही पहले वताया हुआ मन है, इस मनकी जो यह सम्यक् प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है—अर्थात् जो दूसरोपर आशाद्वारा शासन करनेकी शक्ति, पदायोंका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, देरो सुने हुए पदायोंको तत्काल समझ लेनेकी शक्ति, अनुभवको धारण करनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, धेर्य अर्थात् विचलित न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात् निश्चय करनेकी शक्ति, मनने करनेकी शक्ति, वेग अर्थात् झणभरमे कही से कही चले जानेकी शक्ति, स्मरण शक्ति, सक्त्य शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति और स्त्री-सहवास आदिकी अभिलाया—इस प्रकार जो ये शक्तियाँ है, वे सन की सब उस स्वच्छ

केनोपनिषद्के आरम्भकी इसके साथ बहुत अर्थोमें समानता है ।

शानस्वरूप परमात्माके नाम है अर्थात् उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण है, इन सबको देखकर इन सबके रचियता, सचालक और रक्षककी सर्वन्यापिनी सत्ताका जान होता है ॥ २ ॥

एप ब्रह्मेंप इन्द्र एप प्रजापितरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महामृतानि पृथिवी वायुराकाश्च आपो ज्योतींपीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्चा गावः पुरुपा हित्तिनो यित्कचेदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्टितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं त्रक्ष ।। ३ ।।

एपः=यह, ब्रह्मा=ब्रह्मा है, एपः=यह; इन्द्रः=इन्ट है, एपः=यही, प्रजापितः=प्रजापित है; एते=ये, सर्वे=समसा, देवाः=देवता, च=तया, इमानि=ये, पृथिवी=पृथ्वी, वायुः=वायु, आकाशः=आकाश; आपः=जल, और ज्योतींपि=तेज, इति=इस प्रकार; एतानि=ये, पञ्च=पंच, महामूतानि=महाभूत, च=तथा, इमानि=ये, श्रुद्धिमश्राणि इव=छोटे-छोटे, मिले हुए से, वीज्ञानि= वीजस्प समसा प्राणी, च=और, इतराणि=इनसे मिन्न, इतराणि=दूसरे, च=भी, अण्डज्ञानि=अडेसे उत्पन्न होनेवाले, च=एव; जारुज्ञानि=जरसे उत्पन्न होनेवाले, च=तथा, स्वेदज्ञानि=पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले, च=और, उद्धिज्ञानि=जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले, च=तथा, अश्वाः=धोड़े, गावः=गार्ये, हस्तिनः=हाथी, पुरुषाः=मनुष्य (ये सव-के-सव मिलकर), यत्=जो, किम्=कुछ, च=भी, इटम्=यह जगत् है, यत् च=जो भी कोई, पतित्र=पॉलॉवाला, च=और, जङ्गमम्=चलने-फिरनेवाला; च=और, स्थावरम्=नर्टा चलनेवाला, प्राणि=प्राणिममुदाय है, तत्=वह, सर्वम्=सन, प्रक्षानेत्रम्=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे शिक्तः विद्यान्य कार्येन समस्त ) ब्रह्माण्ड, प्रज्ञानेत्रः=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे ही, प्रतिष्ठितम्=स्थित् हे लोकः=(यह समस्त) ब्रह्माण्ड, प्रज्ञानेत्रः=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे ही ज्ञान श्राक्तियुक्त है, प्रक्षा=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ही प्रतिष्ठाः इस स्थितिका आधार है, प्रज्ञानम्=यह प्रज्ञान ही, ब्रह्म=ब्रह है ॥ ३ ॥

व्याख्या—इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकारकी शिक्त प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले म्वच्छ जानम्बरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं। ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले अध्यायमें वर्णित इन्द्र हं। ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओं के स्वामी प्रजापित है। ये सब इन्द्रादि देवता, ये पाँचो महामृत—जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेजके रूपमें प्रकट हैं, तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए-से बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे मिन्न दूसरे मी—अर्थात् अडेसे उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे अर्थात् अरीरके मैल्से उत्पन्न होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य—ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत् है, जो भी कोई पखोवाले तथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंके समुदाय है—वे सब के-सब प्राणी प्रजानस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और उन प्रज्ञानस्वरूप परमात्मामे ही स्थित हैं। यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानस्वरूप परमात्माकी शक्ति में कान-शक्तियुक्त है। इसकी स्थितिके आधार प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है, जो सबकी रचना और रक्षा करनेवाले तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रजानस्वरूप परमात्मा है, वे ही हमारे उपास्पदेव ब्रह्म है—यह निश्चय हुआ।। । ।।

स एतेन प्रज्ञेनात्मनासाल्लोकादुत्क्रम्यामुप्मिन्स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत्सम-भवत् ॥ ४॥

सः=वह, अस्मात्=इम, लोकात्=लोकमे, उत्क्रस्य=कप्र उठकर; अमुष्मिन्=उस, स्वर्गे लोके=परम धाममे, एतेन=इम, प्रजेन आत्मना=प्रजानस्वरूप ब्रह्मके सहित, सर्वान्=सम्पूर्ण, कामान्=दिन्य मोगोको, आप्त्या= प्राप्त होकर, अमृतः=अमर, समभवत्=हो गया, समभवत्=हो गया ॥ ४॥ ज्यारचा—ितसने इस प्रतार प्रजानन्तरूप परमेश्वरको जान लिया, वह इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात् शरीरका त्याग करने उस परमानन्दमय परमधाममे, जिसके स्वरूपना पूर्वमन्त्रमें वर्णन किया गया है, इस प्रजानस्वरूप ब्रह्मके साथ सम्पूर्ण दिव्य अलैक्सि मोगरूप परम आनन्दको प्राप्त होकर अमर हो गया अर्थात् सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। पसम्भतन् (हो गता)—इस वाक्यकी पुननक्ति उपनिषद्की समाप्ति स्चित करनेके लिये की गयी है।। ४।।

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

॥ ऋग्वंदीय ऐतरेयोपनिपद् समाप्त ॥

1000+

#### शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एघि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्यृतं विद्व्यामि । सत्यं विद्व्यामि । तन्मामवतु । तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।।

रू शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसमा अर्थ उपनिषद्के प्रारम्भमे दिया जा चुका है ।



## ौ रीयोपि षद्

यह उपनिपद् कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अङ्ग है । तैत्तिरीय आरण्यकके दस्य अध्याय हैं । उनमेसे सातर्वे, आठवें और नर्वे अध्यायोंको ही तैत्तिरीय उपनिपद् कहा जाता है ।

#### शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्ण्यामि । ऋतं विद्ण्यामि । सत्यं विद्ण्यामि । तन्भामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।

> र्छ्न शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ आगे प्रथम अनुशक्तमे दिया गया है ।

> > शिक्षा-ब्रही\*

#### प्रथम अनुवाक

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विदिष्यामि । ऋतं विदिष्यामि । सत्यं विदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

🕉 इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है।

नः=हमारे लिये, मिन्नः=(दिन और प्राणके अधिष्ठाता) मित्र देवता, शम् [भवतु]=कल्याणप्रद हॉ (तथा), वरुणः=(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण (भी), शम् [भवतु]=कल्याणप्रद हॉ, अर्यमा= (चक्षु और सूर्य-मण्डलके अविष्ठाता) अर्यमा, नः=हमारे लिये, शम् भवतु=कल्याणकारी हॉ, इन्द्रः=(वल और गुजाओंके अधिष्ठाता) इन्द्र (तथा), यृहस्पतिः=(वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) वृहस्पति, नः=(दोनों)हमारे लिये, शम् [भवताम्]= शान्ति प्रदान करनेवाले हॉ, उरुक्रमः=त्रिविकमल्पसे विशाल डगोंवाले, विष्णुः=विष्णु (जो पैरोंके अधिष्ठाता हॅं), नः= हमारे लिये, शम् [भवतु]=कल्याणकारी हॉ, ब्रह्मुणे=(उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये, नमः= नमस्कार है, वायो=हे वायुदेव, ते=तुम्हारे लिये, नमः= नमस्कार है, त्वम्=तुम, एव=ही, प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष (प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले), ब्रह्म=ब्रह्म; असि=हो, (इसलिये में) त्वाम्=तुमको, एव=ही, प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष, ब्रह्म=ब्रह्म, विद्ण्यामि=

<sup>\*</sup> इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोकके सर्वोत्तम फलको पा सकता है और ब्रह्मविद्याको ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाता है—इस मावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावछी रक्खा गया है।

कहूँगा, भृतम्=( तुम ऋतके अधिग्राता हो, दसलिये में तुम्हे ) ऋत नामसे, विद्ण्यामि=पुकालॅगा, सत्यम्=( तुम सन्यके अधिग्राता हो, अनः में तुम्हे) सत्य नामसे, विद्ण्यामि=क्हूँगा तत्=वह (सर्वगिक्तिमान् परमेश्वर), माम् अवतु= मेगी रक्षा करे. तत्=वह; वक्तारम् अवतु=वक्ताकी अर्थात् आचार्यकी रक्षा करे, अवतु माम्=रक्षा करे मेरी, (और ) अवतु वक्तारम्=रक्षा करे मेरे आचार्यकी, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः=भगवान् गान्तिस्वरूप है, ग्रान्तिस्वरूप है ग्रान्तिःवरूप है ग्रान्तिःवरूप है ग्रान्तिःवरूप है ग्रान्तिस्वरूप

व्याख्या—इस प्रथम अनुवाक में भिन्न-भिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता परम्रहा परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और हपों में उनकी स्तृति करते हुए प्रार्थना की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियों के रूपमें तथा उनके अविष्ठाना मित्र, वरुण आदि देवताओं के रूपमें जो सबके आत्मा—अन्तर्यामी परमेश्वर है, वे सन मकारसे हमारे लिये कस्याणमन हों। हमारी उन्नतिके मार्गमें और अपनी प्राप्तिके मार्गमें किसी प्रकारका विष्न न आने दे। हम सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको नमन्त्रार करते है।

द्ध प्रकार परमात्माने शान्तिकी पार्थना करके म्त्रात्मा प्राणके रूपमे समस्त प्राणियोमे क्यास उन परमेश्वरकी वायुक्ते नामसे स्ट्रित उनते ह—'हे सर्वशक्तिमान् सक्के प्राणम्बन्तप वायुम्य परमेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीं समस्त प्राणियोके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हों, अत. में तुम्हींको प्रत्यक्ष ब्रह्म के नामसे पुकारांगा। में 'ऋत'नामसे भी तुम्हें पुकारूँगा, क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमस्य ऋतके तुम्हीं अधिष्ठाता हो । तथा में तुम्हें 'सत्य' नामसे पुकारा करूँगा, क्योंकि सन्य ( यथार्थ मापण ) के अधिष्ठातृ देवता तुम्हीं हो । वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत् आचरण एवं सत्य-भापण उन्तेनी और स्तृ विद्याको प्रहण करनेनी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप ससार चक्रसे मेरी रक्षा करें, तथा मेरे आचार्यको इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें । यहाँ भेरी रक्षा करें, 'क्कामी रक्षा करें —हन वाक्योंको दुवारा कहनेका अभिप्राय शान्तिगठकी समाप्तिको स्चित करना है ।

ओम् शान्ति , शान्ति , शान्ति — इम प्रकार तीन वार कहने मान यह है कि आधिमौतिक, आधिदैविक और आम्यात्मिक—तीनों प्रकारके विघ्रोंका सर्वया उपरामन हो जाय । भगवान् शान्तिम्वरूप हें, अतः उनके स्मरणसे सव प्रकारकी शान्ति निश्चित है ।

॥ प्रथम अनुवाक समात ॥ १ ॥

#### -Cost

### द्वितीय अनुवाक

शीक्षां व्याख्यास्वामः । वर्णः स्वरः।मात्रा वलम् । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाच्यायः ।

शीक्षाम् व्याख्यास्यामः अव हम शिक्षात्रा वर्णन करेंगे, वर्णः =वर्ण, खरः =खर मात्राः मात्रा, वरुम्=प्रयत्न, साम=वर्णोक्ष सम वृत्तिने उच्चारण अथवा गान करनेत्री गीति, (और) संतानः =सिंध इति=इस प्रकार, शीक्षाध्यायः =

व्याख्या—इम मन्त्रमें वेदके उचारणके नियमोका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उनका सकेतमात्र किया गया है। इमसे माठम होता है कि उम समय जो शिए परमात्माकी रहस्य-विद्याका विज्ञास होता था, वह इन नियमोंको पर्टेंग ही पूर्णत्या ज्ञाननेवाला होता था, अत. उसे मावधान करनेके लिये सकेतमात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतोका भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्यकों वैसे तो प्रत्येक शब्दके उचारणमें सावधानी वरतते हुए श्रुद्ध वोलनेका अभ्यास रखना चारिये। पर यदि लोकिक शब्दोंम नियमोंका पालन नहीं भी किया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोंका उचारण तो अवदय ही शिलांके नियमानुमार होना चाहिये। के, ख आदि द्यञ्चन वर्णां और अ, आ आदि स्वर वर्णोंका स्पष्ट उचारण करना चाहिये। दस्त प्रता के स्थानमें वालक्य का या मूर्धन्य प्रश्ना उचारण नहीं करना चाहिये। दसी प्रकार अन्य वर्णोंके उचारणमें भी विशेष त्यान रखना चाहिये। इसी प्रकार वोलते समय किस वर्णका किस

जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च म्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य खरसे और किसका निम्न खरमे उचारण करना उचित है-इम यातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे वोलना चाहिये । वेदमन्त्रोंके उचारणमें उदात्त आदि स्वरोंका ध्यान रखना और कहाँ कौन स्वर है-इसका यथार्य ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, वर्योंकि मन्त्रोंमें स्वरभेद होनेसे उनका अर्थ वटल जाता है तथा अग्रुद्ध स्वरका उच्चारण करनेवालेको अनिष्टका भागी होना पड़ता है। # हस्व दीर्घ और प्रत-इस प्रकार मात्राओंके भेदोको भी समझकर यथायोग्य उचारण करना चाहिये, क्योंकि हस्तके स्थानमे दीर्घ और दीर्घके स्थानमें हस्व उचारण करनेमें अर्थका वहत अन्तर हो जाता है—जैसे 'सिता और सीता' । वलका अर्थ है प्रयत्न । वर्णोंके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है, वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकारके होते है—आम्यन्तर और वाह्य । आभ्यन्तरके पॉच और वाह्यके ग्यारह भेट माने गये हैं । स्पृष्ट, ईपत् स्पृष्ट, विवृत, ईपद विवृत, सबृत-ये आभ्यन्तर प्रयत्न हैं । विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उटात्त, अनुदात्त और स्वरित-ये वाह्य प्रयत्न है । उटाहरणके लिये 'क'से लेकर 'म'तकके अक्षरोंका आम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है, क्योंकि कण्ठ आदि स्थानोंमे प्राणवायुके स्पर्शेस इनका उचारण होता है। 'क'का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोप तथा अल्पप्राण है—इस विषयका विश्वद जान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये । वर्णोंका समन्नत्तिसे उच्चारण या साम गानकी रीति ही साम है । इसका भी ज्ञान और तदनुसार उच्चाग्ण आवश्यक है । सन्तानका अर्थ है सहिता—संधि । स्वर, व्यञ्जन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्णके सयोगसे कहीं-कही नतन रूप धारण कर छेते है, इस प्रकार वर्णांका यह सयोगजनित विकृतिमाव—'मधि' कहलाता है। किसी विशेष खलमें जहाँ सिंध वाबित होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे **'प्रकृतिभाव' कहते हैं । कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णाके उचारणमे उक्त छहों नियमोंका पालन आवश्यक है ।** 

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

### तृतीय अनुवाक

सम्बन्ध—अव आचार्य अपने और जिप्यके अम्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए सहिताविषयक उपासनाविधि आरम्म करते हैं—

सह नौ यद्यः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्। अथातः स्दिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पश्चस्विध-करणेषु । अधिलोकमधिज्यौतिपमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महास्दिता इत्याचक्षते । अथाधि-लोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौरुत्तररूपम् । आकाशः संधिः । वायुः संधानम् । इत्यधिलोकम् ।

नौ=हम (आचार्य और शिष्य ) दोनोका, यशः या सह=एक साथ वहे (तथा), सह=एक साथ ही, नौ=हम दोनोंका, ब्रह्मवर्चसम्=ब्रह्म-तेज भी वहे, अथ=इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर, अतः यहाँसे, (इम) अधिलोकम्=छोकोके विषयमे, अधिज्यौतिषम्=ज्योतियोके विषयमे, अधिविद्यम्=विद्याके विषयमे, अधिप्रजम्=प्रजाके विषयमें, (और) अध्यात्मम्=शरीरके विषयमें, (इस तरह ) पञ्चसु=पाँच, अधिकरणेषु=स्थानोमें, संहितायाः=सहिताके, उपनिपदम् व्याख्यास्यामः=रहस्यका वर्णन करेंगे, ताः=इन सवको, महासंहिताः=महासंहिता, इति=इस नामसे, आचक्रते=कहते हे, अथ=उनमेसे (यह पहली), अधिलोकम्=छोकविषयक सहिता है, पृथिची=पृथ्वी, पूर्वरूपम्= पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है, द्यौः=स्वर्गलोक, उत्तररूपम्=उत्तरूप (परवर्ण) है, आकाशः=आकाश, संधिः=सिध—मेलसे

महिंप पतिक्षिते महामाप्यमें कहा है—

दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिश्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वजो यनमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात्॥

अर्थात् स्वर या वर्णकी अञ्जि दिपत जन्न ठीक-ठाक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । इतना ही नहीं, वह वचनरूपी वज्र यजमानको हानि भी पहुँचाता है । जैसे 'इन्द्रशतु' जन्नमें म्वरको अञ्जिक्ष हो जानेके कारण 'वृत्रासुर' स्वय ही इन्द्रके हाथसे मारा गया ।

बना हुआ रूप, (तथा) वायु:=वायु, संघानम्=दोनों का सयोजक है, इति = इस प्रकार; (यह) अधिलोकम्= लोकविषयक सहिताकी उपासनाविधि पूरी हुई।

व्याख्या—इस अनुवाकमें पहले समदशीं आचार्यके द्वारा अपने लिये और शिष्यके लिये भी यश और तेजकी वृद्धिके उद्देश्यसे शुभ आकाङ्क्षा की गयी है। आचार्यकी अभिलापा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धाल और विनयी शिष्यको भी ज्ञान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो। इसके पश्चात् आचार्य सहिताविषयक उपनिपदकी व्याख्या करनेकी प्रतिशा करते हुए उसका निरूपण करते है। वणोंमें जो साथ होती है, उसको 'महिता' कहते हे। यही सिहता दृष्टि जब व्यापकरूप धारण करके लोक आदिको अपना विषय बनाती है, तब उसे 'महासहिता' कहते हे। सिहता या साथ पाँच प्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध है। स्वर, व्यञ्जन, स्वादि, विसर्ग और अनुम्वार—ये ही साधके अधिष्ठान बननेपर पञ्चसाके नामसे प्रसिद्ध होते हैं। वस्तुतः ये सिधके पाँच आश्रय हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त महासहिता या महासधिके भी पाँच आश्रय हैं—लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा (शरीर)। तात्पर्य यह कि जैसे वणोंमें सिधका दर्शन किया जाता है, उसी प्रकार इन लोक आदिमें भी सहिता-दृष्टि करनी चाहिये। वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक सिधके चार भाग होते हैं—पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनोंके मेलसे होनेवाला रूप तथा दोनोंका सयोजक नियम। इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमें सिहता दृष्टि की जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे—पूर्वरूप, उत्तररूप, सिध (दोनोंके मिलनेसे होनेवाला रूप) और संधान (सयोजक)।

इस मन्त्रमें लोकविषयक सहिता-दृष्टिका निरूपण किया गया है। पृथ्वी अर्थात् यह लोक ही पूर्वरूप है। तात्पर्य यह कि लोकविषयक महासहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर पृथ्वीको देखना चाहिये। इसी प्रकार स्वर्ग ही सहिताका उत्तररूप (परवर्ण) है। आकाश यानी अन्तिन्ध ही इन दोनोंकी सिध है और वायु इनका सधान (सयोजक) है। जैसे पूर्व और उत्तर वर्ण सिधमें मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णस्थानीय इस भूतलका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय स्वर्गलोकसे मिलाया जाता है (सम्बद्ध किया जाता है)—यह भाव हो सम्ता है।

यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट लोकोंकी प्राप्तिका उपाय वताया गया है, क्योंिक फलभूतिमें इस विद्याको जाननेका फल स्वर्गलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है, परतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेक कारण इस सक्तमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार कौनसे लोककी प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझमें आता है कि लोकोंकी प्राप्तिमें प्राणोंकी प्रधानता है। प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माका प्रत्येक लोकमें गमन होता है—यह बात उपनिषदोंमें जगह-जगह कहीं गयी है, किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और द्युलोक दूसरा वर्ण है एव आकाश सिंध (इनका सयुक्तरूप) है—इस कथनका क्या भाव है, यह ठीक ठीक समझमें नहीं आता।

अथाधिज्यौतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् । आपः संधिः । वैद्युतः संधानम् । इत्यधिज्यौतिषम् ।

अथ=अव, अधिज्यौतिषम्=ज्योतिविषयक सहिताका वर्णन करते हैं, अग्नि,=अग्नि, पूर्वरूपम्=पूर्वरूप (पूर्ववर्ण)है, आदित्यः=सूर्य, उत्तररूपम्=उत्तरूप (परवर्ण) है, आपः= जल—मेघ, संधिः= इन दोनोकी सिध—मेलसे वना हुआ रूप है, (और) वैद्युतः=विजली, (इनका) संघानम्=सधान (जोड़नेका हेतु) है, इति=इस प्रकार; अधिज्यौतिषम्=ज्योतिविषयक सहिता कही गयी।

व्याख्या—अर्थि इस भूतलपर मुलभ है, अत' उसे सहिताका 'पूर्ववर्ण' माना है, और सूर्य सुलोकमें — ऊपरके लोकमें प्रकाशित होता है, अत वह उत्तररूप (परवर्ण) बताया गया है। इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही सिंघ है तथा विनुत् शक्ति ही इस सिंघकी हेतु (संधान) बतायी गयी है।

इस मन्त्रमें प्योतिविषयक सहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके सयोगसे नाना प्रकारके मौतिक पदार्थोंकी विभिन्न अभिन्यिक्तियोंके विज्ञानका रहस्य समझाया गया है। उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदाय को जलका नाम दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमें विज्ञलीको कारण बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आजकलके वैज्ञानिकॉन

ने भी बिजलीसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमे यह भौतिक उन्नतिका साधन भी भलीभाँति बताया गया है, परतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ हो गये हैं।

#### अथाधिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् । अन्तेवास्युत्तररूपम् । विद्या संधिः । प्रवचन४संधानम् । इत्यधिविद्यम् ।

अथ=अव, अधिविद्यम्=विद्याविषयक महिताका आरम्भ करते हैं, आचार्यः=गुरु, पूर्वरूपम्=पहला वर्ण है; अन्तेवासी=समीप निवास करनेवाला विष्य, उत्तररूपम्=दूसरा वर्ण है, विद्या=( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) विद्या; संधि:=मिला हुआ रूप हे, प्रवचनम्=गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही, संधानम्=मधिका हेतु है, इति=इस प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्=विद्याविषयक सहिता कही गयी।

व्याख्या—इस मन्त्रमं विद्याके विपयमे सहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि जिम प्रकार वर्णोंकी सिधमें एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या-रूप सिहतामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाला विद्याभिलापी शिष्य परवर्ण है, तथा सिधमें दो वर्णोंके मिलनेपर जैसे एक तीमरा नया वर्ण वन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली विद्या—जान ही यहाँ मिव है। इम विद्यारूप सिधके प्रकट होनेका कारण है—प्रयचन अर्थात् गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन समझकर वारण करना, यही सधान है। जो मनुष्य इस रहस्थको समझकर विद्वान् गुरुकी सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान् हो जाता है।

#### अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । वितात्तररूपम् । प्रजासंधिः । प्रजनन ४ संधानम् । इत्यधिप्रजम् ।

अथ=अवः अधिप्रज्ञम्=प्रजाविषयक सिंहता कहते हैं, माता=माता, पूर्वरूपम्=पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है, पिता=पिता, उत्तररूपम्=उत्तररूप (परवर्ण) है, प्रजा=(उन दोनोंके मेलसे उत्पन्न) सतान, संधिः=सिंध है, (तथा) प्रजननम्=प्रजनन (सतानोत्पत्तिके अनुकृल न्यापार), संधानम्=सधान (सिंधका कारण) है, इति=इस प्रकार (यह), अधिप्रजम्=प्रजाविषयक सिंहता कही गथी।

ट्याख्या—इस मन्त्रमें सिहताके रूपमे प्रजाका वर्णन करके सतानप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि इस प्रजा-विपयक सिहतामें माता तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोंकी सिधसे एक नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके सयोगसे उत्पन्न होनेवाली सतान ही इस सिहतामें दोनोंकी सिध (सयुक्त स्वरूप) है। तथा माता और पिताका जो ऋतुकालमें शास्त्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे सहवास करना है, यही सधान (पुत्रोत्पत्तिका कारण) है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें धर्मयुक्त स्त्रीसहवास करता है, वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर लेता है।

#### अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुरुत्तररूपम् । वाक्संधिः । जिह्वा संधानम् । इत्यध्यात्मम् ।

अथ=अव, अध्यातमम्=आत्मिविपयक महिताका वर्णन करते हैं, अधरा हनुः=नीचेका जबड़ा, पूर्वरूपम्=पूर्व रूप (वर्ण ) है, उत्तरा हनुः=अपरका जबड़ा, उत्तररूपम्= दूसरा रूप (वर्ण) है, वाक्=(दोनोके मिलनेसे उत्पन्न) वाणी, संधिः=सि है, (और) जिह्ना=जिह्ना, संधानम्=सधान (वाणीरूप सिवकी उत्पत्तिका कारण) है, इति= इस प्रकार (यह); अध्यातमम्=आत्मविपयक सिहता कही गयी।

व्याख्या—इस मन्त्रमें गरीर-विपयक सहिता दृष्टिका उपदेश किया गया है। शरीरमें प्रधान अङ्ग मुख है, अतः मुखके ही अवयवोंमें संहिताका विभाग दिखाया गया है। तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो सहिताका पूर्ववर्ण है, उपरका जबड़ा परवर्ण है, इन दोनोंके सयोगसे इनके मध्यभागमें अभिन्यक्त होनेवाली वाणी ही सिध है और जिह्वा ही सधान (वाणी-रूप सिधके प्रकट होनेका कारण) है, वयोंकि जिह्वाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता। वाणीमें विलक्षण शक्ति

है। वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे उन्नत करनेकी मभी सामग्री प्राप्त कर सकता है। तथा ओकार-रूप परमेश्वरके नाम जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमे शारीरिक और आत्मविषयक—दोनों तरह-रूप परमेश्वरके नाम जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमे शारीरिक और आत्मविषयक—दोनों तरह-की उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्यको समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करना है, वह वाक्शिक्त पाकर उसके द्वारा अमीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है।

इतीमा महास<हिता य एवमेता महास<हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः। ब्रह्मवर्चसेनात्राद्येन सुवर्गेण लोकेन ।

इति=इस प्रकार, इमा:=ये, महासंहिता:=पॉच महासहिताऍ कही गयी ह,य.=जो मनुप्य, एवम्=इस प्रकार; एता:=इन; व्याख्याता:=ऊपर बतायी हुई, महासहिता:=महासहिताओं को, वेद्=जान छेता है; (वह ) प्रजया= सतानसे, प्रशुभि:=पशुओं से, ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसे, अन्नाद्येन=अन्न आदि भोग्य पदाधासे (और) सुवर्गण=म्वर्गस्य; छोकेन=छोक्से, संघीयते=सम्पन्न हो जाता है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें पाँच प्रकारसे कही हुई महासहिताओं विधार्य जानका फल वताया गया है। दनको जानके वाला अपनी इच्छाके अनुकूल सतान प्राप्त कर सकता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेज सम्पन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके अनुसार नाना प्रकारके पशुओं को शेर अन्न आदि आवश्यक मोग्य पदार्थाको प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे स्वगेलोककी प्राप्ति भी हो जाती है। इनमेंसे लोकविपयक सहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योति-विपयक सहिताके ज्ञानसे नाना प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्रजाविपयक सिक्षे ज्ञानसे सतान, विद्यानिष्ठयक सहिताके ज्ञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अभ्यातम-सहिताके विज्ञानसे वाक्शिक्तिकी प्राप्ति—इस प्रकार पृथक पृथक फल समझना चाहिये। 'तृतिमे समस्त सहिताओं ज्ञानका मामृहिक फल बताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है, अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपर्युक्त उपासना करनेसे निस्सन्देह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

### चतुर्थ अनुवाक

यञ्छन्दसामृषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सम्वभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्ववम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय ।

यः जो, छन्दसाम् वेदोंमे, ऋषमः सर्वश्रेष्ठ है, विश्वरूपः सर्वरूप है, (और) अमृतात् अमृतम्बरूप, छन्दोश्यः वेदोसे, अधि प्रधानरूपमें, सम्बभ्व प्रश्ने हुआ है, सः वह (ओकारखरूप), इन्द्रः सबका खामी (परमेश्वर), मा मुझे, मेघया धारणायुक्त बुद्धिसे, स्पृणोतु सम्पन्न करे देव हे देव, (मेआपकी कृपासे) अमृतस्य धारणः अमृतमय परमात्माको (अपने हृदयमें) धारण करनेवाला, भूयासम् वन जाऊँ, मे मेरा; शरीरम् गरीर, विचर्षणम् विशेष फुर्तील सब प्रकारसे रोगरहित हो, (और) मे मेरी, जिह्ना जिह्ना, मधुमत्तमा अतिगय मधुमती (मधुरभाषिणी), [भूयात् हो जाय, ] कर्णाभ्याम् (मै) दोनों कार्नोद्दारा, भूरि अधिक, विश्वयम् सुनता रहूँ, (हे प्रणव । त्) मेधया लौकिक बुद्धिसे, पिहितः दकी हुई, ब्रह्मणः परमात्माकी, कोशः निधि, असि है, (त्) मे मेरे, श्रुतम् गोपाय सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर।

व्याख्या—इस चतुर्थ अनुवाकमें 'मे श्रुतम् गोपाय' इस वाक्यतक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक

बुद्धिबल और गारीरिक बलकी प्राप्तिक उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। माव यह है कि 'ओम्' यह परमेश्वरका नाम बेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमें ओंकारका उच्चारण किया जाता है और ऑकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोके उच्चारणका फल प्राप्त होता है। तथा अविनाशी वेदोंसे यह ऑकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है। ऑकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों परस्पर अभिन्न है। वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण 'इन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है। वे इन्द्र मुझे मेधासे सम्पन्न करें। 'धीर्घारणावती मेधा' इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे सम्पन्न बहे । वे नि इन्द्र मुझे मेधासे सम्पन्न करें। 'धीर्घारणावती मेधा' इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे सम्पन्न बरें। हे देव! में आपकी अहेतुकी कृपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने द्वर्यमें धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करें। हे देव! में आपकी अहेतुकी कृपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने द्वर्यमें धारण करनेवाला वन जाऊं। मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी प्रकारका विच्न न पड़े। मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात् मधुर स्वरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आस्वादन करनेवाली वन जाय। में अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुतसे शब्दोंको सुनता रहूँ, अर्थात् मेरे कानोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कत्याणमय यश सुननेको मिलता रहे। हे ओंकार! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात् वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर व्रह्म मेरे हुए है, क्योंकि नामी नामके ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी तू मनुप्योकी लौकिक बुद्धिसे दक्त हुआ है—लौकिक तर्कसे अनुसन्धान करनेवालोंकी बुद्धिमें तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता। हे देव! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात् ऐसीकृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुननेको मिल, उसे में स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ।

सम्बन्ध-अव ऐश्वर्यकी कामनावातेके किये हवन करनेके मन्त्रांका आरम्म करते है-

आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः । वासा<िस मम गावश्र । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्त्राहा ।

ततः= उसके बाद (अब ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हैं—हे देव !), [ या श्रीः= जो श्री, ] मम= मेरे, आत्मनः= अपने लिये, अचीरम्= तत्काल ही, वासांसि= नाना प्रकारके वस्त्र, च=और, गावः= गौएँ, च= तथा, अन्नपाने= खाने-पीनेके पदार्थ, सर्वदा= सदैव, आवहन्ती= ला देनेवाली, वितन्वाना= उनका विस्तार करनेवाली, [ च= तथा, ] कुर्वाणा= उन्हें बनानेवाली है, लोमशाम्= रोएँवाले— भेड़-बकरी आदि पशुओंसे युक्त, पशुभिः सह= ( तथा अन्य ) पशुओंके सहित; [ ताम् ] श्रियम्= उस श्रीको, मे= ( तू ) मेरे लिये, आवह= ले आ, स्वाहा= स्वाहा ( इसी उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है )।

व्याख्या—चतुर्थं अनुवाकके इस अगमें 'ततः' पदसे लेकर 'आवह स्वाहा' यहाँतक ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम मनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अग्निमें आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका मान यह है कि 'हे अग्निके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वस्त्र, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी श्रीको तू मेरे लिये मेड़-बकरी आदि रोऍवाले एव अन्य प्रकारके पशुओंसहित ला दे। अर्थात् समस्त मोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर। इस मन्त्रका उच्चारण करके 'स्वाहा' इस गब्दके साथ अग्निमे आहुति देनी चाहिये, यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका साधन है।

सम्बन्ध—आचार्यको ब्रह्मचारियोंके हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है— आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । श्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।

व्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, मा=मेरे पास; आयन्तु=आर्ये, स्वाहा=स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी

वाती है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, विमायन्तु= कपटशून्य हों, खाहा= खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, प्रमायन्तु=प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हो, खाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, दमायन्तु=इन्द्रियोका दमन करनेवाले हों, खाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, दमायन्तु=मनको वश्ये करनेवाले हों; खाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे आहुति है), ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोग, द्यमायन्तु=मनको वश्ये करनेवाले हों; खाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है)।

ट्याख्या—चतुर्थ अनुवाकके इस अशमे शिष्योंके हितार्थ आचार्यको जिन मन्त्रोद्वारा इवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। माव यह है कि आचार्य 'उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढ़नेके लिये आये' इस उद्देश्यमे मन्त्र पढ़कर क्याहा' शब्दके साथ पहली आहुति दे, 'मेरे ब्रह्मचारी क्यटशून्य हों' इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर 'म्याहा' शब्दके साथ यूसरी आहुति दे, 'ब्रह्मचारीलोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ वीयी तीसरी आहुति दे, 'ब्रह्मचारीलोग इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ चौथी आहुति दे तथा 'ब्रह्मचारीलोग मनको कामे करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ पॉचर्वी आहुति दे तथा 'ब्रह्मचारीलोग मनको कामे करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ पॉचर्वी आहुति दे ।

सम्बन्ध-आचार्यको अपने लांकिक और पारकौक्कि हितके तिये निम प्कार हवन करना चाहिये, इसरी विधि बतायी जानी है---

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तसिन् सहस्रशाखे नि भगाहं त्विय मृजे स्वाहा ।

जने=लोगोंमं (मै), यदाः=्यगस्वी, असानि=होऊँ, खाहा=म्बाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); वस्यसः= महान् घनवानोंकी अपेक्षा मी, श्रेयान्=अधिक घनवान्; असानि=हो जाऊँ, खाहा=म्बाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), भग=हे भगवन्, तम् त्वा=उस आपमें, प्रविशानि= मै प्रविष्ट हो जाऊँ, खाहा=खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है), भग=हे भगवन् ।, सः=वह (त्); मा=मुझमें, प्रविश=प्रविष्ट हो जा, खाहा=खाहा (इस उद्देश्यमे यह आहुति है), भग=हे भगवन् ।, तस्मिन्=उस, सहस्रशाखे=हजारो गाखावाले; त्विय=आपमे, (न्यानद्वारा निमम होकर) अहम्=मै, निमुजे=अपनेको विशुद्ध कर हाँ, खाहा=खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है)।

द्याख्या—चतुर्य अनुवाकके इस अगमे आचार्यको अपने हितके लिये जिन मन्त्रोद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। माव यह है कि आचार्यको 'लोगोंमें मैं यशस्त्री वनूँ, जगत्में मेरा यश सौरम सर्वत्र फैल जाय, मुझसे कोई भी ऐमा आचरण न वने, जो मेरे यशमें धव्या लगानेवाला हो' इस उद्देश्यसे 'यशो जनेऽसानि' इस मन्त्रका उच्चारण करके 'स्वाहा' शब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये। 'महान् धनवानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक सम्पत्तिगाली बन जाऊँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ दूसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे मगवन्! आपके उस दिव्य स्वरूपमें मैं प्रविष्ट हो जाऊँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ तीसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे मगवन्! वह आपका दिव्य स्वरूप मुझमें प्रविष्ट हो जाय—मेरे मनमे वस जाय' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ चौथी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे मगवन्! हजारों शारावाले आपके उस दिव्यरूपमे ध्यानद्वारा निमग्न होकर मैं अपने आपको विश्वद वना लूँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शन्दके साथ पाँचवीं आहुति अग्निमें डालनी चाहिये।

यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां त्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेद्योऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ।।

यथा=जिस प्रकार, आपः=( नदी आदिके ) जल, प्रवता=निम्न स्थानसे होकर; यन्ति=समुद्रमें चले जाते हैं, यथा=जिस प्रकार, मासाः≔महीने, अहर्जरम्=दिनोंका अन्त करनेवाले सवल्तररूप कालमे, [ यन्ति = चले जाते हैं, ] घातः है विधाता; एवम्=इसी प्रकार; माम्=मेरे पास; सर्वतः स्व ओरसे; ब्रह्मचारिणः व्यवस्तु आयन्तु वार्ये; साहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); प्रतिवेशः (त्) सत्रका विश्राम-स्थान; असि=है; मा=मेरे लिये; प्रभाहि=अपनेको प्रकाशित कर; मा=मुझे; प्रपद्यस्व=प्राप्त हो जा।

व्याख्या—'जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर वहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें जा रहे हैं, हे विधाता! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीलोग आयें और मैं उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्नव्यका एवं आपकी आजाका पालन करता रहूँ।' इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारण करके 'स्वाहा' शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे परमात्मन्! आप सबके विश्राम-स्थान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित कर दीजिये और मुझे प्राप्त हो जाइये' इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ सातवीं आहुति अग्निमें डाले।

इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस लोक और परलोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके साय-साय इवनको बताया गया है। प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको इसमें सताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंशके अनुसार अनुसान आरम्म कर देना चाहिये।

॥ चतुर्थं अनुवाक ॥ ४॥

#### पश्चम अनुवाक

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासाम्र ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद्वस्र । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । भ्रव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते ।

भू:= भू:; भुव:= भुव:; स्वः= स्वः; इति= इस प्रकार; एता:= ये; वै= प्रसिद्ध; तिस्नः= तीन; व्याहृतयः= व्याहृतियाँ हैं; तासाम् उ= उन तीनों की अपेक्षामे; चतुर्थी म्= जो चौथी व्याहृति; महः इति= 'मह' इस नामसे, ह= प्रसिद्ध है; एताम्= इसको; माहाचमस्यः= महाचमसके पुत्रने, प्रवेदयते स्म= सबसे पहले जाना था, तत्= वह चौथी व्याहृति ही; प्रह्म= वहा है; सः= वह; आत्मा= ऊपर कही हुई व्याहृतियों की आत्मा है; अन्याः= अन्यः देवताः= सब देवता; अद्गानि= उसके अङ्ग हैं, भू:= 'भूः'; इति= यह व्याहृतियों वै= ही; अयम् लोकः= यह पृथ्वी-लोक है, भुव:= 'भुवः'; इति= यह; अन्तरिक्षम्= अन्तरिक्ष-लोक है; सुवः= 'स्वः'; इति= यह, असी लोकः= वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है; महः= 'महः'; इति= यह, आदित्यः= आदित्यः= आदित्य— स्वं है; आदित्येन= (क्यों कि) आदित्यहे; चाव= ही; सर्वे= समस्तः; लोकाः= लोक, महीयन्ते= महिमान्वित होते हैं।

ट्याख्या—इस पञ्चम अनुवाकमें भूः, भुवः, स्वः और महः—इन चारों व्याहृतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर ट्रस्के फलका वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भूः, भुवः और स्वः—ये तीन व्याहृतियाँ तो मिसद हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहृति 'महः' है, इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था। भाव यह है कि इन चारों व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है। इसके बाद उन चार व्याहृतियोंमें किस प्रकारकी मावना करके उपासना करनी 'चाहिये, यह समझाया गया है। इन चारों व्याहृतियोंमें 'महः' यह चौथी व्याहृति सर्वप्रधान है। अतः उपास्य देवोंमें 'महः' व्याहृतिको ब्रह्मका स्वरूप समझना चाहिये—यह माव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चौथी व्याहृति 'महः' ब्रह्मका नाम होनेसे अस ही है; क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा है, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अङ्ग हैं, अतः जिस किसी भी देवताकी इन व्याहृतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है।

सन देवता उन्होंके अङ्ग होनेसे अन्य देवोकी उपासना भी उन्होंकी उपासना है। उसके पश्चात् इन व्याह्यतियों में लोकोंका चिन्तन करनेकी विधि इस प्रवार बतायी गयी है—'भू.' यह तो मानो पृथ्वीलोंक है, 'सुवः' यह अन्तरिक्षलोंक है, 'स्व.' यह सुप्रसिद्ध स्वर्गलोंक है और 'महः' यह सूर्य है, वयोंकि सूर्यसे ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैं। तात्वर्य यह कि भूः, भुवः, स्वः—ये तीनों व्याह्यतियों तो उन परमेश्वरके विराट् शरीरक्ष इस स्थूल ब्रह्माण्डको बतानेवाली—अर्थात् परमेश्वरके अङ्गोंके नाम है तथा 'मह.' यह चौथी व्याह्यति इस विराट् शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप स्वय परमेश्वरको बतानेवाली है। 'मृह.' यह सूर्यका नाम है, सूर्यके भी आत्मा है परमेश्वर, अतः सूर्यक्षये सब लोकोंको वे ही प्रकाशित करते हैं। इसल्ये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य करायां गया है।

भूरिति वा अग्निः। भ्रव इति वायुः। सुवरित्यादित्यः। मह इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसा वाद सर्वाणि व्योती १ पि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः। भ्रव इति सामानि। सुवरिति यज् १ पि। मह इति ब्रह्म। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते।

भू:=भू:, इति=यह व्याह्नित, वै=ही, अग्नि:=अग्नि हैं; [भुव:='भुवः', इति=यह; वायु:=वायु हैं; सुव:='स्वः', इति=यह, आदित्य:=आदित्य है, महः='महः'; इति=यह, चन्द्रमा:=चन्द्रमा हैं; (क्योंकि) चन्द्रमसा=चन्द्रमाले, वाव=ही, सर्वाण=सम्बः; त्योतीषि=त्योतियाँ; महीयन्ते=महिमावाली होती हैं; भू:='भू.'; इति=यह व्याह्नितः वै=ही, ऋचः=ऋग्वेद है, भुवः='भुवः', इति=यह; सामानि=सामवेद है, सुवः='स्वः', इति=यह, यजूषि=यजुरेद है, महः='महः', इति=यह; ब्रह्म=ब्रह्म है, (क्योंकि) ब्रह्मणा=ब्रह्मले, वाव=ही, सर्वे=समसा; वेदा:=वेद, महीयन्ते=महिमावान् होते हैं।

व्याख्या—इसी प्रकार फिर ज्योतियोमें इन व्याह्यतियोद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। माक्य यह है कि 'भू', यह व्याह्यति श्रंमिका नाम होनेसे मानो आग्न ही है। अग्निदेनता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके स्वयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है, अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो 'भूः' है। 'भुवः' यह वायु है। वायुदेवता त्वक् इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाको 'भुवः' रूप समझना चाहिये। 'स्वः' यह सूर्य है। सूर्य चक्ष-इन्द्रियका अधिष्ठातु-देवता है, चक्ष-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है। मनके प्रवाद विस्तर समझना चाहिये। 'महः' यह चौयी व्याह्यति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनमा अधिष्ठातु-देवता है। मनके सहायतासे, अतः सव ज्योतियोंमें प्रधान चन्द्रमा और मनको ही 'महः' व्याह्यतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात् मनके ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियों मधान चन्द्रमा और मनको ही 'महः' व्याह्यतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात् मनके ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियों महिमान्दित होती है। इस प्रकार मनके रूपमे परमेश्वरकी उपासना करनेकी विध समझायी गयी। फिर इसी मॉति वेदोंके विषयमें व्याह्यतियोंके प्रयोगहारा परमेश्वरकी उपासनामा प्रकार वताया गया है। भाव यह है कि 'भूः' यह श्रुव्देद है, 'भुवः' यह सामदेद है, 'स्वः' यह यज्ववेद है और 'महः' यह व्रह्य है, क्योंकि व्यक्ष है तथा उन परमेश्वरके तत्व इस है। तात्व यह कि सम्पूर्ण वेदोंमें वर्णित समस्त ज्ञान परव्रह्म परमेश्वरके ही प्रकट और उन्होंसे व्यक्त है तथा उन परमेश्वरके तत्वका इन देदोंमें वर्णित समस्त माहियों कि माहियों करकी उपासना करकी उपासना करकी उपासना करकी उपासना करकी उपासना करकी व्यक्त है। वात्व व्यक्त है व्यक्त है तथा उन परमेश्वरके तत्वका इन देदोंमें वर्णित है। इसी मिहमी है। इस प्रकार वेदोंमें इन्यक्त व्यक्त है। व्यक्त करकी व्यक्त करकी व्यक्त करकी उपासना करकी व्यक्त विष्त व्यक्त है। व्यक्त करकी व्यक्त विष्त विष्त विष्त स्वत्

भूरिति वै प्राणः । भ्रव इत्यपानः । सुवरिति च्यानः । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणाः महीयन्ते । ता वा एताश्रतस्रश्रतुर्धा । चतस्रश्रतस्रो च्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ।

भूः 'म्.', इति=यह व्याहति; चै=ही; प्राणः प्राण है, मुवः 'भुवः'; इति=यह, व्यानः अपानः अपान-है; सुवः 'स्वः', इति=यह; व्यानः व्यान है, महः 'महः', इति=यह, व्यन्न है, (क्योंकि) व्यन्नेन व्यन्न है, (क्योंकि) व्यन्नेन व्यन्न है, स्वें=समस्त, प्राणाः प्राण, महीयन्ते=महिमायुक्त होते हैं; ताः वे, चै=ही; प्रताः ये, चतसः चारं व्याहतियाँ, चतुर्धो=चार प्रकारकी हैं, (अतएव) चतसः चतसः एक एकके चार-चार मेद होनेसे कुछ सोव्यह; व्याहतयः व्याहतियाँ हैं; ताः उनको; यः वो; वेद=तत्वसे नानता है, सः वह; ब्रह्म=ब्रह्मो, वेद्=नानता है; अस्मै=इस ब्रह्मचेनाके लिये, सर्वें=समस्त, देवाः देवता, विलम्=भेंट; आवहन्ति=समर्थण करते हैं।

व्याख्या—उसके वाद प्राणोके विषयमें इन व्याहृतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि 'भू.' यही मानो प्राण है, 'भुवः' यह अपान है, 'स्वः' यह व्यान है। इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण - ही मानो ये तीनों व्याहृतियों है और अन्न 'मह.' रूप चतुर्थ व्याहृति है, क्योंकि जिस प्रकार व्याहृतियों में 'महः' प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणोंका पोपण करके उनकी महिमाको बनाये रखने और बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान के, अतः प्राणोंके अन्तर्यांमी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये।

इस तग्ह चारों व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति वताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका परू बनाया गया है। माव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियोंकी उपासनाके मेदको जो कोई जान छेता है, अर्थात् समझकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्माकी उपासना करता है, वह ब्रह्मको जान छेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्थण करते हैं—उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते हैं।

॥ पञ्चम अनुवाक

11 411

#### अनुवाक

## स य एपोऽन्तर्ह्द्य आकाशः । तसिन्तर्यं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्मयः ।

सः=वह (पहले वताया हुआ); यः=जो, एपः=यह; अन्तर्ह्यये=हृदयके भीतर, आकाशः=आकाश है; तिस्मिन्=उसमें; अयम्=यह, हिरणमयः=विश्वद प्रकाशस्त्ररूप; अमृतः=अविनाशी, मनोमयः=मनोमय, पुरुषः=पुरुष-(परमेश्वर) रहता है।

व्याख्या—इस अनुवाकमें चार वार्ते कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमे वतलाये हुए उपदेशसे अलग-अलग संवन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये ही यह आरम्म किया गया है, ऐसा अनुमान होता है।

पूर्व अनुवाकमें मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक वताया गया है और उसकी ब्रह्मरूपे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परब्रह्म—सबके अन्तर्यामी पुरुप कहाँ है, उनकी उपलब्धि कहाँ होती है—यह बात इस अनुवाकके पहले अंग्रमें समझायी गयी है। अनुवाकके इस अशका अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो यह हृदयके भीतर अड्रुष्ठमात्र परिमाणवाला आकाश है, उसीमें ये विश्रद्ध प्रकाशस्वरूप अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुप परमेश्वर विराजमान है, वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता।

अन्तरेण तालुके। य एप स्तन इवावलम्वते। सेन्द्रयोनिः। यत्रासौ केशान्तो विवर्तते। व्यपोह्य शीर्षकपाले। भृरित्यशौ प्रतिविष्टति। भ्रव इति वायौ। सुवरित्यादित्ये। मह इति ब्रह्मणि।

- अन्तरेण तालुके=दोनों तालुओंके वीचमे,यः= जो, एपः=यह, स्तनः इव=स्तनके सहरा, अवलम्बते= छटक रहा है॰ [तम् अपि अन्तरेण=टसके भी भीतर,] यत्र=जहाँ, असौ=वह; केशान्तः=केशोंका मूलसान (ब्रह्मरन्ध्र); विवर्तते= खित है; (वहाँ) शीर्यक्तपाले=सिरके दोनो कपालोंको; ज्यपोहा=भेदन करके, [विनिःसृता या=निकली हुई जो सुपुम्णा नाड़ी है; ] सा=वह, इन्द्रयोनिः=इन्द्रयोनि (परमात्माकी प्राप्तिका द्वार ) है; (अन्तकालमें साधक ) भूः इति='भूः' इस व्याहृतिके अर्थरूप, अग्नो=अग्निमें, प्रतितिष्ठति=प्रतिष्ठित होता है, भुवः इति='भुः' इस व्याहृतिके अर्थरूप; व्यायी=वायुदेवतामें खित होता है, (फिर ) सुवः इति='खः' इस व्याहृतिके अर्थरूप; आदित्ये=सूर्यमे खित होता है; (उसके वाद ) महः इति='महः' इस व्याहृतिके अर्थस्वरूप; ब्रह्मणि=ब्रह्ममें खित होता है।

व्यास्था—उन परब्रह्म परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला महापुरुष इस शरीरका त्याग परके जब जाता है, तब विस प्रकार किस मार्गसे वाहर निकलकर किस कमसे भूः, भुवः और त्वःरूप समल लोकोंने परिपूर्ण सबके आत्मरूप परमेश्वरमें खित होता है—यह बात इस अनुवाकके दूसरे अधमें समझायी गयी है। भाव यह है कि मनुष्योंके प्रखमें वाल्लओंके बीचो-बीच जो एक धनके आकारका मास पिण्ड लटकता है जिसे वोल्चालकी भाषामें 'बॉटी' कहते हैं, उसके आगे केशोंका मूलखान बहारका है, वहाँ हृदय-देशसे निकलकर घाँटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपालोंको भेदकर गयी हुई जो सुष्यणा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्राप्तिका द्वार है। अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गसे गरिरके बाहर निकलकर 'भूः' इस नामसे अमिहित अग्निमें खित होता है। गीतामें भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मनेत्ता जब ब्रह्मलोकमें जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिमेय अग्निके अभिमानी देवताके अधिकारमें आता है (गीता ८। २४)। उसके बाद वायुमें खित होता है। अर्थात् पृथ्वीसे लेकर सूर्यलोकतक समस्त आकाशमें विसना अधिकार है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है, और जो 'भुवः' नामसे पञ्चम अनुवाकमें कहा गया है, उसीके अधिकारमें वह आता है। वह देवता उसे 'खः' इस नामसे कहे हुए सूर्यलोकमें पहुँचा देता है, वहाँसे फिर वह 'महः' इस नामसे कहे हुए 'ब्रह्म' में खित हो जाता है।

अामोति खाराज्यम् । आमोति मनसस्पतिग् । वादगतिश्रक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतचतो भवति ।

स्वाराज्यम्=(वह) स्वाराज्यको, आमोति=पात कर लेता है, मनसस्पतिम्=मनके स्वामीको, आमोति= पा लेता है, वाक्पितः भवति ]=वाणीका स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पितः=नेत्रोंका स्वामी, श्रोत्रपितः=कार्नोका स्वामी; (और) विद्यानपितः=विज्ञानका स्वामी हो जाता है; ततः=उस पहले वताये हुए साधनसे, प्रतत्= 'यह फल, भवति=होता है।

व्याख्या—वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है—यह वात इस अनुवाकके तीसरे अंशमे बतलायी गयी है। अनुवाकके इस अशका अभिप्राय यह है कि वह स्वराट् वन जाता है। अर्थात् उसरर प्रकृतिका अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता वन जाता है, क्योंकि वह मनके अर्थात् समस्त अन्त.करणसमुदायके स्वामी परमात्माको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह वाणी, चश्च, श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओं का तथा विज्ञान-स्वरूप बुद्धिका भी स्वामी हो जाता है। अर्थात् ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त पत्न मिलता है।

आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम् । शान्तिसमृद्धममृतम् । इति प्राचीन-

ब्रह्म=वह ब्रह्म, आकाशशरीरम्=आकाशके सदृश शरीरवाला; सत्यात्म=सत्तारूप; प्राणारामम्=इन्द्रियादि समुख प्राणींको क्ष्रियम देनेवाला, मनआनन्दम्=मनको आनन्द देनेवाला, शान्तिसमृद्धम्=शान्तिसे सम्पन्तः (तथा ) असृतम्=अविनाशी है, इति=यों मानकर, प्राचीनयोग्य=हे प्राचीनयोग्य; उपास्स्व=त् उसकी उपासना कर।

न्याख्या—ने प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका क्सि प्रकार चिन्तन और ध्यान करना चाहिये—यह यात इस अतुवाकके चीये अशमें बतायी गयी है। अभिप्राय यह है कि ने ब्रह्म आकाशके सहश निराकार, सर्वन्यापी और अतिशब स्स्म शरीरवाले हैं। एकमात्र सत्तारूप हैं। समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाले और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। अखण्ड शान्तिके महार है और सर्वया अविनाशी हैं। परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्राप्तिके लिये उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ लग जाना चाहिये, यह माव दिखलानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें श्रुषि अपने गिष्यसे कहते हैं—'हे प्राचीनयोग्य ! तृ उन ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर ।'

॥ पष्ट अनुवाक ॥ ६॥

## अनुवाक

पृथिव्यन्तिरक्षं द्यौदिंशोऽवान्तरिद्यः । अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आत्मा । इत्यिधभृतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्म मार्थस्रावास्थि । एतदिधिविधाय ऋषिरवोचत् । पाङ्क्तं वा इद्र सर्वम् । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तरस्प्रणोतीति । •

पृथिवी=पृथ्वीलोकः अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षलोकः द्यौः=स्वर्गलोकः दिशाः=दिशाः; अवान्तरिवृशः=अवान्तर दिशाः—दिशाः विविक्ष कोण (यह पाँच लोकोंकी पृष्ट् कि है); अगिनः=अग्निः; वायुः=वायुः आदित्यः= स्प्रीः चन्द्रमाः= चन्द्रमाः; नक्षत्राणि=(तथा) समस्त नक्षत्र (यह पाँच ज्योतिःसमुदायकी पृष्ट् कि है), आपः=जल, ओपध्यः=ओपियाः ः=वनस्पतियाः, ः=अकाशः आत्मा=(तथा) इनका स्वातस्वरूप अन्तमय स्थूलगरीर (ये पाँचां मिलकर स्थूल पदायोंकी पृष्ट् कि है), इति=यहः अधिभृतम्=आधिभौतिक दृष्टिते वर्णन हुआः अथ्य=अवः अध्यातमम्= आध्यात्मिक दृष्टिते वतलाते हें, प्राणः=प्राण, व्यानः=व्यानः अपानः=अपानः उदानः (और) समानः=समान (यह पाँचों प्राणोंकी पृष्ट् कि है); चर्मुः=नेतः अशित्रम्=कानः मनः=मनः चाक्=वाणीः (और) त्वक्=त्वचा (यह पाँचों करणोंकी पृष्ट् के हैं); चर्मुः=चर्मः, मांसम्=मानः, स्नाचा=नाङीः, अस्थि=दृद्धाः (और) मज्जा=मजा (यह पाँचों करणोंकी पृष्ट् के हैं), पृतत्=यह (इस प्रकार); अधिविध्याय=सम्यक कल्पना करकः ऋषिः ऋषिः= ऋषिनः अध्याचन्=कहाः इद्म्=यहः, सर्वम्=सवः चे=निश्चय हीः पाङ्क्तम्=पाङ्क हैः। पाङ्कन् एव पाङ्कम्= (स्वम्=सवः चे=निश्चय हीः पाङ्कम्=पाङ्काः स्थानिक पृष्टिः करणोति इति=पूर्ण करणा है।

—इस अनुवाकके दो भाग हैं। पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधिमौतिक पदार्थोंको लोक, ज्योति और स्यूछ-बदार्थ—इन तीन पड्कियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूखरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरिस्ति ) पदार्थोंको प्राण, करण और धातु—इन तीन पड्कियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है। अन्तमें उनका उपयोग करने-की युक्ति बतायी गयी है।

भाव यह है कि पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि दिशाएँ और आग्नेय-नैर्ऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ—इस प्रकार यह लोकोंकी आधिमीतिक पहिल है। अगि, वायु, सर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र—इस प्रकार यह स्योतियोंकी आधिमीतिक पहिल है। तया जल, ओपधियाँ, वनस्पति, आकाश और पाश्चमीतिक स्यूलशरीर—इस प्रकार यह स्यूल जह-पदायोंकी आधिमीतिक पहिल है। यह सब मिलकर आधिमीतिक पाइक अर्थात् मौतिक पहिलयोंका समूह है। इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक—शरीरके मीतर रहनेवाला पाइक है। इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान—इस प्रकार यह प्राणोंकी पहिल है। नेत्र, कान, मन, वाणी और त्वचा—इस प्रकार यह करण-समुदायकी पहिल है। तथा चर्म, मास, नाड़ी, हड्डी और मझा—इस प्रकार यह श्ररीरगत धातुओंकी पहिल है। इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमोतिक और आध्यात्मिक पदार्थोंकी त्रिविघ पहिल्तयाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है, अतः शेष पदार्थोंको भी इनके

कहलेसे दी जिसमें ब्रह्म-प्राप्तिकी योग्यता हो, वह 'प्राचीनयोग्य' है। अथवा वह शिष्यका नाम है।

<sup>🕂</sup> गङ्किका समृद् ही पाङ्क' है।

अन्तर्गत समझ लेना चाहिये। इस प्रकार वर्णन करनेके बाद श्रुति कहती है कि ये पड्कियोंमें विमक्त करके यताये हुए पदार्य सव-केस्पर पड्कियोंके समुदाय हैं। इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस रहस्पको समझकर अर्थात् किस आधिमौतिक पदार्थके साथ किस आव्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है, इस बातको मलीमॉति समझकर मनुष्य आप्यात्मिक गक्तिसे मौतिक पदार्थोंका विकास कर लेता है और मौतिक पदार्थों आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है।

पहली आधिमीतिक लोक्सम्बन्धी पहिलासे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पहिलाका सम्बन्ध है, क्यांकि एक लोक्से दूसरे लोक्को सम्बद्ध करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है—यह बात सहिता-प्रकरणमें पहले बता आये हैं। दूसरी ज्योति-विषयक आधिमीतिक पहिलासे पांचर्चा करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पहिलाका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिमीतिक ज्योतियाँ इन आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक है, यह बात चाम्लोंमें जगह-जगह बतायी गयी है। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थों की आधिमीतिक पहिला है, उसका छठी शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक पर्वाक्तरे सम्बन्ध है; क्योंकि ओपि और वनस्पति-रूप अन्नसे ही मास मजा आदिकी पृष्टि और वृद्धि होती है, यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और स्ट्रम तत्त्वको मलीमाति समझकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सासारिक उन्नति कर सकता है, यही इस वर्णनका माब माल्म होता है।

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥

#### अप्टम अनुवाक.

ओमिति त्रह्म । ओमितीद्रसर्वम् । ओमित्येतद्वकृतिर्हे सा वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओश्योमिति शक्षाणि श्र्सन्ति । ओमित्यध्वर्धः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति त्रह्मा प्रसौति । ओमित्यप्रहोत्रमनुजानाति । ओमिति त्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह त्रह्मोपामवानीति । त्रह्मैवोपामोति ।

स्वेम्='ओम्', इति=यह, ब्रह्म=ब्रह्म है, ओम्= 'ओम्', इति=ही, इद्म्=यह प्रत्यक्ष दितायी देनेवाला; स्वेम्=सम्त जगत् है, ओम्='ओम्', इति=द्य प्रकारका, प्रतत्=यह अक्षर, ह=ही, वै=िनःसदेह, अनुकृतिः= अनुकृति (अनुमोदन) है, स्म=यह वात प्रिस्ट है; अपि=टसके तिवा, ओ=हे आचार्य; आवय=मुझे सुनाहये; इति= यों कहनेपर, आश्रावयिन्त=( 'ओम्' यों कहकर शिज्यको ) उपदेश सुनाते हैं, ओम्='ओम्' (यहुत अच्छा ), इति= इस प्रकार (स्वीकृति देकर ), [सामगाः=सामगायक विद्वान्, ]सामानि=सामवेद, गायिन्त=गाते हैं, ओम् शोम्= 'ओम्', इति= यों कहकर ही, शस्त्राणि=शक्तोंको अर्यात् मन्त्रोंको, शंसिन्त=पढते हैं; ओम्='ओम्', इति= यों कहकर; अध्वर्युः=अध्वर्यु नामक ऋत्विक, प्रतिगरम् प्रतिगुणाति=प्रतिगर-मन्त्रका उचारण करता है 'ओम्'= 'ओम्', इति=यां कहकर, ब्रह्मा=ब्रह्मा (चोया ऋत्विक्); प्रसौति=अनुमति देता है; ओम्='ओम्', इति=यह कहकर, अग्निहोत्रम् अनुजानाति=अग्निहोत्र करनेकी आजा देता है, प्रवस्यन्=अध्ययन करनेके लिये उचत; ब्राह्मणः=ब्राह्मण, ओम् इति=पहले ओम्का उचारण करके, आह=कहता है, ब्रह्म= (में )वेदको, उपाप्रवानि इति=प्राप्त कर्से, ब्रह्म= (फिर वह ) वेदको, प्रव=निश्चय ही, उपाप्नोति=प्राप्त करता है।

व्याख्या—इस अनुवाकों 'ॐ' इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी श्रद्धा और रिच उत्पन्न करनेके लिये ॐ कारकी मिहमाका वर्णन किया गया है। माव यह है कि 'ॐ' यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात् ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान्का नाम भी भगवत्स्वरूप ही होता है। यह प्रत्यश्च दिखायी देनेवाला समस्त जगत् 'ॐ' है अर्थात् उस ब्रह्मका ही स्यूलरूप है। 'ॐ' यह अनुकृति अर्थात् अनुमोदनका स्चक है। अर्थात् जब किसीकी वातका अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ट पुरुष परमेश्वरके नामस्वरूप इस ॐकारका उच्चारण करके सकेतंसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं बोलते—यह वात प्रविद्ध है। जब शिष्य अपने गुरुसे तथा श्रोता किसी व्याख्यानदातासे सपदेश सुनानेके किये प्रार्थना

करता है, तब गुरु और वक्ता भी 'ॐ' इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते हैं। सामवेदका गान करनेवाले भी 'ॐ' इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका मलोमॉित गान करके उसके वाद सामवेदका गान किया करते हैं। यक्तकर्ममें शस्त्र-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋिलक 'ओम् शोम्' इस प्रकार कहकर ही शस्त्रोका अर्थात् तिद्वष्यक भन्त्रोंका पाठ करते हैं। यक्तकर्म करानेवाला अध्वर्यु नामक ऋिलक भी 'ॐ' इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है। ब्रह्मा (चौथा ऋिलक्) भी 'ॐ' इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके वज्किम करनेके लिये अनुमति देता है, तथा 'ॐ' यो कहकर ही अग्रिहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अभ्ययन करनेके लिये उच्चत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी 'ॐ' इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि 'मैं वेदको भली प्रकार पढ सक्तूँ।' अर्थात् ॐकार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे ॐकारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि 'मैं वेदको—चैदिक कानको प्राप्त कर लूँ—ऐसी बुद्धि दीजिये।' इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मन्त्रमें ॐकारकी महिमाका वर्णन है।

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥

## नवम अनुवाक

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अप्रहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अप्रयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अप्रहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुपं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा नाथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्रल्यः । तद्धि तपस्तद्धि न्तपः ।

भृतम्=यथायोग्य सदाचारका पालन, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=शास्त्रका पढना-पढाना भी (यह सव अवस्य करना चाहिये ), सत्यम्=सत्यमाषण, च=और, स्वाच्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना मी (साय-साथ करना चाहिये ), तपः=तपश्चर्या, च=और, खाध्यायप्रवचने च=वेदोका पढना-पढाना भी ( साय-साय करना चाहिये ); दमः= इन्द्रियोंका दमन, च=और, खाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये ), शमः= मनका निग्रह, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( साय-साथ करना चाहिये ), अग्नयः= अग्नियोंका चयन, च=और, खाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( साय-साथ करना चाहिये ), अग्निहोत्रम्=अग्निहोत्रः च=और, खाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साय करना चाहिये ), अतिथयः=अतिथियोंकी सेवा, च= और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), मानुषम्= मनुष्योचित लौकिक च्यवहार, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), प्रजा=गर्भाधान-संस्काररूप कर्म, च=और, खाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी (करना चाहिये), प्रजनः=गास्त्रविधिके अनुसार स्त्रीसहवास, च=और, खाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजातिः=कुटुम्व-न्वृद्धिका कर्म, च=और, खाध्यायप्रवचते च=शास्त्रका पढना-पढाना भी (करना चाहिये), सत्यम्=सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है, इति=यो, राथीतरः=रथीतरका पुत्र, सत्यवचाः=सत्यवचा ऋषि कहते हैं, तपः=तप ही सर्वश्रेष्ठ है, इति= च्यों, पौरुशिष्टिः= पुरुशिष्टका पुत्र, तपोनित्यः= तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं, स्वाध्यायप्रवचने पव= वेदका पढना-·बढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इति=यों, मौद्रल्यः=मुद्रल्के पुत्र, नाकः='नाक' मुनि कहते हैं, हि=क्योंकि, तत्=वही, तपः= दाप है, तत् हि=वही, तपः=तप है।

ट्याख्या—इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापन-

के साथ-साय शास्त्रोंमें वताये हुए मार्गपर स्वय चलना भी चाहिये। यही वात उपदेशक और उपदेश सुननेवालोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी है, शालोके अध्ययनसे ही मनुष्य-को अपने क्तृंब्यका तथा उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है, अत. इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथायोग्य खदा-चारका पालनः सत्यमाषणः खर्घमंपालनके लिये वहे-से-बहा कष्ट सहनाः इन्द्रियोंको वशमे रखनाः मनको वशमे रखनाः अप्रि-होत्रके लिये अग्निको प्रदीप्त करना, फिर उसमे इवन करना, अतिथिको यथायोग्य सेवा करना, सनके साथ सुन्दर मनुष्योचित लैक्कि व्यवहार करना, शास्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुकालमें नियमितरूपसे सी-स्ट्वास करना तथा कुटुम्बको बढानेका उपाय करना—इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तथा उपदेशक्के लिये तो इन सब कर्तव्योंका एमुचित पालन और भी आवस्यक है, क्योंकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं। रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि 'इन सब कर्मोमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यभाषण और सत्यमावपूर्वक क्यि जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है 1' पुरुशिष्टपुत्र तरोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 'तरश्यमी ही खंश्रेष्ठ है, क्योंकि तपसे ही सत्यभापण आदि समस्त धर्मोंके पालन करने की और उनमे हढतापूर्व के खित रहने की शक्त आती है। मुहल्के पुत्र नाक नामक मुनिका कहना है कि 'वेद और घर्मशालोंका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वही तप है, वहीं तप है। अर्थात् इन्होंसे तप आदि समस्त धर्मोंका शन होता है। इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्य है। उनके क्यनको उद्भुत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममे इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये। जो कुछ कर्म किया नाय, वह पठन-पाटनसे उपलब्ध शास्त्रशानके अनुकूल होना चाहिये। क्तिने ही विध्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कर्नन्यपाल्यरूप वपमे सदा दृढ रहना चाहिये और प्रत्येक नियामें सत्यभाव और सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९॥

## दशम अनुवाक

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्घ्नपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणः स-वर्चसम् । सुमेघा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ।

अहम्=मैं; वृक्षस्य=संगरवृक्षका; रेरिवा=उच्छेद करनेवाला हूँ, [ मम ] कीर्तिः=मेरी कीर्ति, गिरेः=पर्वतके; पृष्ठम् इव=शिखरकी मॉति उन्नत है, वाजिनि=अन्नोत्पादक शकिते युक्त सूर्यमे, स्वमृतम् इव=जैसे उच्चम अमृत है उसी प्रकार में भी, कर्स्वपवित्रः अस्मि=अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप हूँ, (तया में) सवर्चसम्=प्रकाशयुक्त; द्रविणम्=धनका भड़ार हूँ, अमृतोक्षितः=(परमानन्दमय) अमृतसे अभिपिञ्चितः (तया) सुमेघाः=भेष्ठ बुद्धि-वाला हूँ, इति=इस प्रकार (यह), त्रिशाङ्कोः=त्रिशङ्क ऋषिका; वेदानुवचनम्=अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है।

व्याख्या—त्रिश्डू नामक ऋषिने परमात्माको प्राप्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाक-में उद्धत किया गया है। त्रिश्डूक क्वनानुसार अपने अन्त.करणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन है, यही बतानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है। श्रुतिका भावार्थ यह है कि में प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरूप समारवृक्षका उच्छेद करनेवाला हूं। यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके वाद मेरा पुनः जन्म नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पर्वत शिखरकी माँति उन्नत एव विशाल है। अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे जैसे उत्तम अमृतका निवास है, उसी प्रकार में भी विश्रद्ध—रोग दोप आदिसे सर्वथा मुक्त हूँ, अमृतस्वरूप हूँ। इसके सिवा में प्रकाशयुक्त धनका महार हूँ, परमानन्दरूप अमृतमें निमन्न और श्रेष्ठ धारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न हूँ। इस प्रकार यह त्रिश्डू ऋषिका वेदानुक्चन है अर्थात् शनप्राप्तिके वाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्गार है।

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वैसा ही वन जाता है, उसके संकल्पमें यह अपूर्व—आध्वर्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही वन जायगा। परंतु इस सामनमें पूर्ण

खावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुधार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस वेदानुबचनके रहस्यको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशङ्का भी नहीं की जा सकती।

॥ दशम अनुवाक

11 3011

ubit men

#### एकादश अनुवाक

वेदमन्च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । खाध्यायान्मा प्रमदः । आंचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्याच प्रमदितव्यम् । धर्मान प्रमदितव्यम् । कुशलान प्रमदितव्यम् । भृत्ये न प्रमदितव्यम् । खाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देविषतृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । देविषतृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

वेदम् अनुच्य=वेदका भलीमाँति अध्ययन कराकर, आचार्यः=आचार्य, अन्तेवासिनम्=अपने आश्रमीं रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको, अनुशास्ति=शिक्षा देता है; सत्यम् वद्=तुम सत्य बोलो, धर्मम् चर=धर्मका आचरण करो; स्वाध्यायात्=स्वाध्यायसे; मा प्रमदः=कभी न चूको, आचार्याय=आचार्यके लिये, प्रियम् धनम्= दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन, आहृत्य=लाकर (दो, फिर उनकी आज्ञासे गृहस्य-आश्रममें प्रवेश करके); प्रजातन्तुम्= संतान-परम्पराको (चाल् रक्खो, उसका), मा व्यवच्छेत्सीः=उच्छेद न करना, सत्यात्=(तुमको) सत्यसे; न प्रमित्वव्यम्=कभी नहीं दिगना चाहिये, धर्मात्=धर्मसे; न=नहीं; प्रमिद्वव्यम्=िकगा चाहिये, कुशलात्= श्रम कर्मोसे; न प्रमिद्वव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्ये=उज्ञतिके साधनींसे, न प्रमिद्वव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये; स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्=वेदोंके पढने और पढानेमे, न प्रमिद्वव्यम्=कभी मूल नहीं करनी चाहिये; देविपतृकार्याभ्याम्=देवकार्यसे और पितृकार्यसे, न प्रमिद्वव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये;

**च्याख्या**—गृहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है । आचार्य शिष्यको वेदका मलीमॉति अध्ययन कराकर समावर्तन-सस्कारके समय ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करके ग्रहस्थ-धर्मका शालन करनेकी शिक्षा देते हैं—'पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना, आपित पड़नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न छेना, अपने वर्षं-आश्रमके अनुकूछ शास्त्रसम्<u>गत</u> धर्मका अनुष्ठान करना; स्वाध्यायसे अर्थात् वेदोके अम्यास, सध्यावन्दन, गायत्रीजप और मगवन्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कभीभी प्रमाद न करना—अर्थात् न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलस्यवश उनका त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप धन लाकर प्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आज्ञासे गृहस्थाश्रममे प्रवेश करके स्वधर्मका पालन करते हुए सतान-परम्पराको सुरक्षित रखना—उसका लोपन करना । अर्थात् शास्त्रविधिके अनुसार विवाहित धर्मपत्नीके साथ ऋतुकालमें नियमित सहवास करके सतानीत्पत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना। तुमको कमी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात् हॅसी-दिल्लगी या व्यर्थकी बातोंमें वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न बरिहास आदिके वहाने कमी झूठ ही बोलना चाहिये। इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करना चाहिये अर्थात् कोई बहाना बनाकर या आलस्यवद्य कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। लौकिक और शास्त्रीय—जितने भी कर्तव्यरूपसे माप्त ग्रुम कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाछे छौकिक उन्नतिके साधनोंके प्रति मी उदासीन नहीं होना चाहिये । इसके छिये भी वर्णा-अमानुकूल चेष्टा करनी चाहिये। पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है, उसकी कमी अवहेलना या आलस्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अग्रिहोत्र और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यके सम्बादनमें भी आलस्य या अवहेलनापूर्वंक प्रमाद नहीं करना चाहिये।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । बानि सेवित्रच्यानि । नो इतराणि । यान्यसाक रसुचिरतानि । तानि त्वयोषास्यानि । नो इतराणि । ये

के चासाच्छ्रेया दसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितन्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयादेयम् । श्रिया देयम् । हिया भिया देयम् । संविदा देयम् ।

मातृदेवः मव=तुम मातामे देवबुद्धि करनेवाले बनी, पितृदेवः=िषताको देवरूप समझनेवाले, मव=होओ; साचायदेवः=आचार्यको देवरूप समझनेवाले, मव=बनो, अतिथिदेवः=अतिथिको देवतुस्य समझनेवाले, भव=होओ; यानि=जो जो, अनवद्यानि=निर्दोष, कर्माणि=कर्म हैं, तानि=उन्हीं ता, सेवितव्यानि=तुम्हें सेवन करना चाहिये; इतराणि=दूसरे (दोपयुक्त ) कर्मों का, नो=कभी आचरण नहीं करना चाहिये, अस्माकम्≈त्मारे (आचरणोंमेसे भी); यानि=जो-जो, सुचरितानि=अच्छे आचरण हैं तानि=उनमा ही; त्वया=तुमको; उपास्यानि=सेनन करना चाहिये; इतराणि=दूसरों का, नो=कभी नहीं, ये=जो, के=कोई, च=भी, अस्मत्=हमसे, श्रेयांसः=श्रेष्ठ (गुरुक्त एव); ब्राह्मणाः=ब्राह्मण आर्ये, तेपाम्=उनको, त्वया=तुम्हें, आस्मेन=आसन दान आदिके द्वारा सेवा करको; प्रश्वसितव्यम्=विश्राम देना चाहिये, श्रद्धया देयम्=शद्धापूर्वक दान देना चाहिये, अश्रद्धया=विना शद्धाके, अदेयम्= नहीं देना चाहिये, श्रिया=आर्थिक स्थितिके अनुसार, देयम्=देना चाहिये, हिया=ल्डासे, [देयम्=देना चाहिये;] भिया भयसे भी, देयम्=देना चाहिये, (और) सविदा=(जो कुछ भी दिया जाय, वह सा) विवेकपूर्वक, देयम्= देना चाहिये।

न्याख्या—पुत्र <sup>1</sup> तुम मातामे देवबुद्धि रखना, पितामे भी देवबुद्धि रखना, आचार्यमे देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना । आगय यह कि इन चारोको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनकी आजाका पालन, नमस्नार और सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण न्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगत्में जो-जो निर्दोप कर्म हैं, उन्होंका तुम्हें रोवन करना चाहिये। उनसे भिन्न जो दोषयुक्त-निधिद्ध कर्म हैं, उनका कभी भूलकर-स्वप्नमें भी आचरण नहीं करना चाहिये। हमारे-अपने गुरुजनोंके आचार-व्यवहारमें भी जो उत्तम-वान्त एव शिष्ट पुरुपोंद्वारा अनुमोदित आचरण है, जिनके विषयमें किसी प्रकारकी शङ्काको स्थान नहीं है, उन्होंना तुम्हें अनुकरण करना चाहिये, उन्होंका सेवन करना चाहिये। जिनके विषयमें जरा-सी भी शद्धा हो, उनका अनुकरण वभी नहीं करना चाहिये। जो कोई भी इमते श्रेष्ठ—चय, विद्या, तप, आचरण आदिमे बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारें, उनको पादा, अर्घ्य, आसन आदि प्रदान करके सब प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो कुछ मी दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये, क्योंकि विना श्रद्धांके किये हुए दान आदि कर्म असत् माने गये हैं (गीता १७। २७)। लजापूर्वक देना चाहिये । अर्थात् सारा धन भगवान्का है, मैने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है। इसे सब प्राणियोंके हृदयमे स्थित अगवान् भी सेवामे ही लगाना उचित था। मैने ऐसा नहीं किया। मै जो कुछ दे रहा हूँ, वह भी वहुत कम है। यों सोचकर सकोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये। मनमे दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये। सर्वत्र और सत्रमें भगवान् हैं, अत' दान छेनेवाछे भी भगवान् ही है। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दान स्वीकार कर रहे हैं। यों विचारकर भगवान्से भन मानते हुए दान देना चाहिये। 'हम किसीका उपकार कर रहे हैं' ऐसी भावना मनमें लाकर अभिमान या अविनय नहीं प्रकट-करना चाहिये। परतु जो कुछ दिया जाय-चह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको समझकर निष्काममावसे कर्तव्य समझकर देना चाहिये (गीता १७ । २० )। इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान् की प्रीतिका-कल्याणका साधन हो सकता है। वहीं अक्षय फलका देनेवाला है।

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अल्क्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाम्याल्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अल्क्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवग्रुपासितन्यम् । एवग्रु चैतदुपास्यम् ।

अध=इसके बाद, यदि=यदि, ते=तुमको, कर्मविचिकित्सा=कर्तव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शक्का हो; चा=या, वृत्तविचिकित्सा=सदाचारके विपयमे कोई शक्का, वा=कदाचिन्। स्यात्=हो जाय तो, तत्र=वहाँ, ये=जो; सम्मिर्शिनः=उत्तम विचारवाले, युक्ताः=पगमर्श देनेमें कुशल, आयुक्ताः=कर्म और सदाचारमें पूर्णतया लगे हुए; अलूक्षाः=िकाष समाववाले, (तया) धर्मकामाः=एकमात्र धर्मके ही अभिलापी; ब्राह्मणाः=ब्राह्मण, स्युः=हों; ते=वे, यया=जिस प्रकार, तत्र=उन कर्मों और आचरणोंमं, वर्तरन्=वर्ताव करते हों, तत्र=उन कर्मों और आचरणोंमं; तथा=वैसे दी; वर्तेथाः=त्रमको भी वर्ताव करना चाहिये; अथ=तया यदि, अभ्याख्यातेपु=किसी दोषते लाञ्चितं मंतुष्पोंके साथ वर्ताव करनेमे (सदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी), ये=जो, तत्र=वहाँ, सम्प्रशिनः=उत्तम विचारचाले, युक्ताः=परामर्श देनेमें कुशल, आयुक्ताः=सव प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मठीमाँति को हुए, अलूक्षाः= रुखेपनसे रहित, धर्मकामाः=धर्मके अभिलापी, ब्राह्मणाः=(विद्यन्) ब्राह्मण, स्युः=हो, ते=वे, यया=जिस प्रकार; तेषु=उनके साथ, वर्तरन्=वर्ताव करॅं, तेषु=उनके साथ, त्या=वैसा ही, वर्तयाः=त्रमको भी वर्ताव करना चाहिये; स्यः=यह, आदेशः=शाककी आजा है, एयः=यही, उपहेशः=( गुक्तनोंका अपने शिक्षां और पुत्रोंके लिये) उपदेश हैं; एपा=वही, वेदोपनियत्=वेदोंका रहस्य है, च=और, एतत्=यही, अनुशासनम्=परम्यरागत शिक्षा है, एवम्=इसी प्रकार; उपास्तिवच्यम्=त्रमको अनुश्चन करना चाहिये, एवम् उ=इसी प्रकार, एतत्=यह; उपास्यम्=अनुश्चनकरना चाहिये।

व्याख्या—यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमे दुविघा उरान्न हो नाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय—तुम किंकर्तव्यविमूद हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमे वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और सदाचारमें तत्परतापूर्वक लो हुए, स्वके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा एकमात्र धर्म-पालनकी ही इच्ला रखनेवाले विद्वान् ब्राह्मण (या अन्य कोई वैसे ही महापुरुष) हों—वे जिस प्रकार ऐसे प्रसङ्गोंपर आचरण करते हों, उसी प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये। ऐसे खलोंमें उन्होंके सत्परामर्शके अनुसार उन्होंके खाणित आदर्शका अनुगमन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो मनुख्य किसी दोषके कारण लाव्छित हो गया हो, उसके साथ किम समय कैसा व्यवहार करना चाहिये—हस विषयमें भी यदि तुमको दुविधा प्राप्त हो जाय—नुम अपनी बुद्धिसे निर्गय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशीच, परामर्श देनेमें कुशल, सन्कर्म और सदाचारमें पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी (सासरिक धनादिकी कामनासे रहित) निःस्वार्यी विद्वान् ब्राह्मण हों, वे लोग उसके साथ जैसा व्यवहार करें, वैसा ही तुमको भी करना चाहिये। उनका व्यवहार ही इस विषयमें प्रमाण है।

यही शास्त्रकी आजा है—ग्रास्त्रोंका निचोड़ है। यही गुरु एउं माता-पिताका अपने शिष्यों और सतानोंके प्रति उपदेश हैं तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है। इनना ही नहीं, अनुशासन मी यही है। ईश्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत अपदेशका - नाम अनुशासन है। इसिलिये तुमको इसी प्रकार कर्नन्य एवं सशाचारका पालन करना चाहिये। इसी प्रकार कर्नन्य एवं सशाचारका पालन करना चाहिये।

॥ एकाद्श अनुवाक समाप्त ॥ ११ ॥

west to the same

### द्वादश अनुवाक

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो दृहस्पितः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । ज्ञमो ब्रह्मणे । नमरते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं त्रह्मावादिषम् । त्रह्मतमवादिषम् । तन्मामावीत् । तदक्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीदक्तारम् ।।

ॐ शान्तिः l शान्तिः ll शान्तिः !!!

नः=हमारे लिये, मित्रः=(दिन और प्राणके अधिशता) मित्रदेवता, शम् [ भवतु ]=कल्याणपद हों, (तथा) व्यहणाः=(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण भी, शम् [ भवतु ]=कल्याणपद हों; अर्थमा=(चसु और

सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्थमा, नः हमारे लिये, शम् = कल्याणमय, भवतु = हों, इन्द्रः (वल और भुजाओं के अधिष्ठाता ) इन्द्र, (तथा ) वृहस्पितः (वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) वृहस्पित, नः हमारे लिये, शम् [ भवताम् ] = शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उरुक्रमः निविक्रमरूपे विशाल हगोंवाले, विष्णुः विष्णु (जो पैरोंके अधिष्ठाता है), नः हमारे लिये; शम् [ अवतु ] = कल्याणमय हों; ब्रह्मणे = (उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये; नमः = नमस्कार है; वायो = हे वायदेव, ते = तुम्हारे लिये, नमः = नमस्कार है, त्वम् = तुम, पव = ही, प्रत्यक्षम् = प्रत्यक्ष (प्राणरूपये प्रतीत होनेवाले), ब्रह्म = ब्रह्म; असि = हो, (इसलिये मैने) त्वाम् = तुमको, पव = ही, प्रत्यक्षम् = प्रत्यक्ष, ब्रह्म = ब्रह्म, अवादियम् = कहा है, श्रृतम् = (तुम श्रृतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैने तुम्हें) श्रृत नामसे, अवादियम् = पुकारा है; सत्यम् = (तुम सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैने तुम्हें) सत्य नामसे, अवादियम् = कहा है; तत् = उस (सर्वशक्तिमान् परमेश्वरने); माम् आवीत् = मेरी रक्षा की है; तत् = उसने, वक्तारम् आवीत् = कक्ताकी — आचार्यकी रक्षा की है, आवीत् माम् = रक्षा की है मेरी, (और) आवीत् वक्तारम् = रक्षा की है मेरे आचार्यकी, के शान्तिः = भगवान् शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः = शान्तिस्वरूप हैं।

व्याख्या—शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुपाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें उनकी स्तृति करते हुए प्रार्थनापूर्वक कृतजता प्रकट की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हीं—हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका विष्न न आने दें। हम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं।

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके स्त्रात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तृति करते हैं— 'हे सर्वशक्तिमान, सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर! आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मेने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं। यही नहीं, मैंने 'सत्य' नामसे भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य—यथार्थ माषणके अधिष्ठातु-देवता भी आप ही है। उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरने मुझे सत्-आचरण एव सत्य माषण करनेकी और सत्-विद्याको ब्रह्ण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरणरूष ससारक से मेरी रक्षा की है। तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा—उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया है। यहाँ 'मेरी रक्षा की है, मेरे चक्ताकी रक्षा की है' इन वाक्योंको दुहरानेका अभिप्राय शिक्षावल्लीकी समाप्तिकी सूचना देना है।

ॐ शान्तिः शान्तिः—इस प्रकार तीन बार 'शान्तिः' पदका उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौबिका आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय । मगवान् शान्तिस्वरूप हैं । अतः उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है ।

द्वादश अनुवाक समाप्त ॥ १२ ॥ ॥ प्रथम बल्ली समाप्त ॥ १ ॥



## ब्रह्मानन्दवङ्घी

## शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ कठोपनिपद्के आरम्ममें दिया गया ।

### प्रथम अनुवाक

ब्रह्मविदामोति परम् । तदेषाम्युक्ता ।

ब्रह्मवित्=ब्रह्मणनी, परम्=परब्रह्मको, आमोति=प्राप्त कर लेता है; तत्=उसी मावको व्यक्त करनेवाली; पपा= सह (श्रुति); अभ्युक्ता=कही गर्यो है।

•याख्या—त्रहाज्ञानी महात्मा परत्रहाको प्राप्त हो जाता है, इसी बातको बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है। सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रहा। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। सोऽक्तुते सर्वान् कामान् सह विपश्चितेति।

अह्म=ब्रहा; सत्यम्=सत्य; ज्ञानम्=ज्ञानस्वरुः; (और) अनन्तम्=अनन्त है, यः= जो मनुष्य; परमे व्योमन्= प्रम विश्वद आकाशमें ( रहते हुए भी ); गुहायाम्=प्राणियोंके द्धदयरूप गुफामें, निहितम्=छिपे हुए ( उस ब्रह्मको ); बेद=जानता है, सः=वह, विपश्चिता=( उस) विज्ञानस्वरूप; ब्रह्मणा सह=ब्रह्मके साथ; सर्वान्=समस्त; कामान् अश्चति=मोगोंका अनुभव करता है, इति=इस प्रकार ( यह ऋचा है )।

व्याख्या—इस मन्त्रमें परव्रहा परमात्माके स्वरूपबोधक लक्षण वताकर उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल वताया गया है। माव यह है कि वे परव्रहा परमात्मा सत्यस्वरूप हैं। 'सत्य' शब्द यहाँ नित्य सत्ताका वोधक है। अर्थात् वे परव्रहा नित्य सत् हैं, किसी भी कालमे उनका अभाव नहीं होता। तथा वे ज्ञानस्वरूप हैं, उनमें अज्ञानका लेख भी नहीं है। और वे अनन्त हैं अर्थात् देश और कालकी सीमासे अतीत—सीमारहित हैं। वे ब्रहा परम विशुद्ध आकाश्चमें रहते हुए भी सबके हृदयकी गुफामें लिपे हुए हैं। उन परव्रहा परमात्माको जो साधक तत्वरे जान लेता है, वह मलीमाँति सबको जाननेवाले उन ब्रह्मके साथ रहता हुआ सब प्रकारके मोगोंको अलैकिक दगसे अनुभव करता है ।

इस कथनके रहस्यको समझ छेनेपर ईशावास्योपनियद्के प्रथम मन्त्रमें साथकके छिये दिये हुए उपदेशका रहस्य मी स्पष्ट हो जाता है। वहाँ कहा है कि इस मृतलपर जो कुछ भी जड-चेतनमय जगत् है, वह ईश्वरसे परिपूर्ण है, उन्हें अपने साथ रखते हुए अर्थात् निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ साथकके छिये दिया गया है, वही वात यहाँ सिद्ध महात्माकी स्थिति स्तानेके छिये कही गयी है। वह ब्रह्मके साथ सव भोगोंका अनुभव करता है' इस कथनका अभिप्राय यही है कि वह परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्त्रियोंद्वारा वाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी स्वय सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है। उसके मन, बुद्ध और इन्द्रियोंके ज्यवहार, उनके द्वारा होनेवाळी सभी चेष्टाएँ परमात्मामें स्थित रहते हुए ही होती हैं। छोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका शिद्धवेंद्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके छिये भी अलग नहीं होता, अत सदा सभी कमोंसे निलेप रहता है। यही माव दिखानेके छिये विषयिता ब्रह्मणा सह सर्वान् कामान् अश्वते' कहा गया है। इस प्रकार यह श्रुति परब्रह्मके सदस्य तथा उसके शानकी महिमाको वतानेवाळी है।

सम्बन्ध—वे परब्रह्म परमात्मा विस प्रकार वैसी गुमामें छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिये—इस जिज्ञामापर धागेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

तसाद्वा एतसादात्सन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरितः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः।ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः। तस्येदमेवः शिरः। अयं दक्षिणः पक्षः।अयमुत्तरः पक्षः। अयमात्मा।इदं पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति ।

वै=निश्चय ही; तस्मात्=( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस, एतस्मात्=इस, आत्मनः=परमात्मासे; (पहले पहल ) आकाशः= आकाश-तत्व, स्वरभृतः=उत्पन्न हुआ, आकाशात्=आकाशसे, वायुः=वायु, वायोः=वायुसे, अग्निः=अगिन, अग्नेः=अगिनसे, आपः=जल, (और) अद्भ्यः=जल-तत्वसे; पृथिवी=पृथ्वी-तत्व उत्पन्न हुआ, पृथिवयाः=पृथ्वीसे; ओपध्यः=सम्पन्न अत्यन्न हुआ; अन्नात्=अनसे। ही, पुरुषः=( यह ) मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ; सः=वह; एषः=यह; पुरुषः=मनुष्य शरीर, वै=निश्चय ही; अन्नरसम्यः=अन्नरसमय है, तस्य=उसका, इद्म्=यह (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर); एव=ही; शिरः=(पश्नीकी कर्यनामें) सिर है, अयम्=यह (वाहिनी भुजा) ही, दक्षिणः पक्षः=वाहिना परा है, अयम्=यह (वार्थी भुजा) ही, उत्तरः पक्षः=वार्थी अन्नोना मन्य-भाग है।, इद्म्=यह (दोनों पर ही), पुच्छम् प्रतिष्ठा=पूछ एव प्रतिष्ठा है; तत् अपि=उसीके विषयमे; एषः=वर्हः '(आगे कहा जानेवाला), श्रीकः=श्रोक, भवित=है।

व्याख्या—इस मन्त्रमे मनुष्यके हृदयस्य गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य शरीरकी उत्पत्ति प्राप्त प्रकेपमें बताकर उसके अङ्गोंकी पक्षीके अङ्गोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाश-त्र उसके अङ्गोंकी पक्षीके अञ्चले क्यां कल्पना की गयी है। भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाश-त्र उत्पन्न हुआ। आकाशके पीधे हुए और ओपिधयोंसे मनुष्योंका आहार उन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्नसे यह रख्ल मनुष्य-शरीररूप पुरुप उत्पन्न हुआ। अन्नके रससे बना हुआ यह जो मनुष्य शरीरधारी पुरुप है, इस निपक्षीके रूपमें कल्पना की गयी है। इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी मुजा ही दाहिना पख है। बार्यी मुजा ही बार्यों पजा ही बार्यों पख है। शरीरका मध्यमाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यमाग है। दोनों पर ही पूँछ एव प्रतिष्ठा ( क्षीके पर ) है। अन्नकी महिमाके विषयमें यह आगे कहा जानेवाला क्षोक—मन्त्र है।

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

## द्वितीयं अनुवाक

अनाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्र पृथिवी ४श्रिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथैनद्पि यन्त्यन्ततः। अन्न ४हि भृतानां उपेष्ठम्। तसात्सर्वोषधमुच्यते। सर्वं वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति पेऽन्नं ब्रह्मोपासते। अन्न ४हि भृतानां उपेष्ठम्। तसात्सर्वोषधमुच्यते। अन्नाद्धतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन वर्धन्ते। अद्यतेऽत्ति च भृतानि। तसादन्नं तदुच्यत इति।

पृथिवीम् श्रिताः=पृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले, याः=जो, का =कोई; च=भी; प्रजाः=प्राणी है (वे सब); अन्नात्=अन्नसे, वै=ही; प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हे, अथो=िकर, अन्तेन एव=अन्नसे ही, जीवन्ति=जीते है, अथ= तथा पुनः, अन्ततः=अन्तमें, एनत् अपि=इस अन्नमें ही, यन्ति=विलीन हो जाते हैं, अन्नम्=(अतः) अन्न, हि=ही; भूतानाम्=सब भूतोंमें, ज्येष्ठम्=श्रेष्ठ है, तस्मात्=इसिल्ये, (यह) सर्वोषधम्=सर्वोषधस्प, उच्यते=कहलाता है;

मध्य श्रेपामद्गानामात्मा' इस श्रुतिके अनुसार श्रुरीरका मध्यमाग सब अङ्गोका आत्मा है।

ये=जो साधक, अन्नम्= अन्नः ब्रह्म= ब्रह्म हैं [इति=इस मानसे,] उपासते= (उसकी) उपासना करते हैं, ते= वे, चै= अनश्य हीं। सर्वम्= समस्त, अन्नम्= अन्नको, आप्नुवन्ति= प्राप्त कर लेते हैंं हि= क्योंकि, अन्नम्= अन्न ही, भूतानाम्= मूतोंमें। क्येष्टम्= श्रेष्ठ हैं; तस्मात्= इसलिये, सर्वोपधम्= (यह )-सर्वोषध नामसे, उच्यते= कहा जाता है, अन्नात्= अन्नसे हीं। भूतानि= सब प्राणी; जायन्ते= उत्पन्न होते हैंं; जातानि= उत्पन्न होकर, अन्नेन= अन्नसे हीं; वर्धन्ते= वढते हैंं, तत्= नहः अद्यते= (प्राणियोंद्वारा ) खाया जाता है, च=तथा, भूतानि= (स्वय मी) प्राणियोंको, अत्ति= खाता हैं तस्मात्= इसलिये, अन्नम्= 'अन्न'; इति= इस नामसे, उच्यते= कहा जाता है।

व्याख्या—इस मन्त्रमे अन्तर्की महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस पृथ्वीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्नसे ही उत्पन्न हुए हैं—अन्तर्क परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं, उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे जीते हैं। फिर अन्तमे इस अन्नमे ही—अन्न उत्पन्न करनेवाली पृथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन और मरण स्थूलशरीरके सम्बन्धसे ही होते हैं, और स्थूलशरीर अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्तके उद्गमस्थान पृथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं। उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्नमें विलीन नहीं होते, वे तो मृत्युकालमें प्राणोंके साथ इस शरीरके निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते हैं।

इस प्रकार यह अन समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण है, इसीपर सव कुछ निर्भर करता है; इसिल्ये यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह सर्वोषघरूप कहलाता है—क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधानन्य सताप दूर होता है। सरे संतापोंका मूल क्षुधा है, इसिल्ये उसके शान्त होनेपर सारे सताप दूर हो जाते हैं। जो साधक इस अन्ननी ब्रह्मरूपों उपासना करते हैं, वे समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें यथेष्ठ अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्नका अमाव नहीं रहता। यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतोंमे श्रेष्ठ है, इसिल्ये यह सर्वोषघमय कहलाता है। तथा सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बढ़ते हैं—उनके अन्नोंकी पृष्टि भी अन्नसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह भी सब प्राणियोंको खा जाता—अपनेमें विलीन कर लेता है इसीलिये 'अद्यते, अत्ति च इति अन्नम्' इस न्युत्पत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है।

तसाद्वा एतसादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव हे तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आकाशआत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ।

वै=निश्चय ही, तस्मात्=उस, पतस्मात्=इस, अन्नरसमयात्=अन्न-रसमय मनुष्युगरीरसे, अन्यः=भिन्न; अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला, प्राणमयः आत्मा=प्राणमय पुरुष है; तेन=उससे, एषः=यह (अन्न-रसमय पुरुष ); पूर्णः=व्याप्त है,सः=वह, एषः=यह प्राणमय आत्मा, वै=निश्चय ही,पुरुषविधः एव=पुरुषके आकारका ही है, तस्य=उस् (अन्न-रसमय) आत्माकी, पुरुषविधताम्=पुरुषवुल्य आकृतिमें, अनु=अनुगत (व्याप्त ) होनेसे ही, अयम्=यहः पुरुषके आकारका है, तस्य=उस (प्राणमय आत्मा) का, प्राणः=प्राण, एव=ही, शिरः=(मानो) सिर है; व्यानः=व्यान, दक्षिणः=दाहिना, पक्षः=पस्त है, अपानः=अपान, उत्तरः=वायाँ, पृक्षः=पस्त है, आकाशः=आकाश, आत्मा=शरीरका मध्यभाग है, (और) पृथिवी=पृथ्वी, पुरुल्लम्=पूँल, (एवम्) प्रतिष्ठा=आधार है; तत्=उस प्राण (की महिमा) के विषयमें, अपि= भी, एषः=यह आगे वताया जानेवाला, स्रोकः=क्लोक; मवति=है।

व्याख्या—द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अशमें प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वीक्तं अन्नके रससे वने हुए स्थूलगरीरसे भिन्न उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाला एक और गरीर है, उसका नाम 'प्राणमय' है, उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सहम होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अङ्ग-मृत्यङ्गमें व्याप्त है। वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है। अन्नमय गरीरकी पुरुषकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषकार कहा जाता है। उसकी पक्षीके रूपमें कर्णना इस प्रकार है—

प्राण ही मानो उसका लिर है, क्योंकि शरीरके अङ्कोंमे जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पाँचों प्राणोमे मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यान दाहिना पख है। अपान वायाँ पख है। आकाश अर्थात् आकाशमें फेले हुए वायुकी माँति सर्वश्रीरव्यापी 'समान वायु' आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट फरता है। समका स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है, यह बात प्रक्रोपनिपद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके पाँचवें और आठवें मन्त्रोंमें कही गयी है। तथा पृथ्वी पूँछ एव आधार है अर्थात् अपानवायुको रोककर रतनेवाली पृथ्वीकी आधिरैनिक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुपका आधार है। इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिपद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके आठवें मन्त्रमें ही आया है।

इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ श्लोक-मन्त्र है।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

----

## तृतीय अनुवाक

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पश्चवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तसात्सर्वायुपमुच्यते । सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तसात्सर्वायुपमुच्यत इति । तस्मैप एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य

थे=जो-जो, देवा:=देवता, मनुष्या:=मनुष्य, च=और, पराव:=पशु आदि प्राणी हैं; [ते=वे,] प्राणम् अनु=
प्राणका अनुसरण करके ही, प्राणन्ति=चेष्टा करते अर्थात् जीवित रहते हैं, हि=क्योंिक; प्राणः=प्राण ही;
भूतानाम्=प्राणियोंकी, आयु:=आयु है; तस्मात्=इसिलये, (यह प्राण) सर्वायुषम्=सरका आयु; उच्यते=
कहलाता है; प्राणः=प्राण; हि=हो, भूतानाम्=प्राणियों की; आयु:=आयु—जीवन है; तस्मात्= इसिलये, (यह)
सर्वायुषम्=सरका आयु; उच्यते=कहलाता है; इति=यह समझकर; थे=जो कोई; प्राणम्=प्राणकी; प्रस=
वहारुपे, उपासते=उपासना करते हैं; ते=वे, सर्वम् एव=निस्सन्देह समस्त; आयु:=आयुको; यन्ति=प्राप्त कर लेते
हैं, तस्य=उसका; एषः एव=यही; शारीरः=शरीरमें रहनेवाला; आतमा=अन्तरातमा है; यः=जो; पूर्वस्य=पहलेवालेका
अर्थात् अन्त-समय शरीरका अन्तरातमा है।

न्याख्या—नृतीय अपुताकके इस पहले अंशमें प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पश्च आदि शरीरशारी प्राणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं। प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु—जीवन है, इसीलिये यह प्राण 'सर्वायुष' कहलाता है। जो साधक 'यह प्राणियोंकी आयु है, इसिलिये यह सबसकर इस प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुक्ती प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्लोपनिपद्में भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्त्वक्तो जान लेता है, वह स्वय अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती (३।११)। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्तके रससे वने हुए स्थूलशरीरधारी पुरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुषका भी शरीरान्तर्वर्ती अन्तर्यांमी आत्मा है।

तसाद्वा एतसात्त्राणमयादन्योऽन्तर् आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एप पुरुषिध एव । तस पुरुषिधतामन्वयं पुरुषिधः । तस यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ।

वै=यह निश्चय है कि, तस्मात्=उस, एतस्मात्=इस; प्राणमयात्=प्राणमय पुरुषसे, अन्यः=मिन्न; अन्तरः= उसके भीतर रहनेत्राला, मनोमयः=मनोमय, आत्मा=आत्मा (पुरुष) है; तेन=उस मनोमय आत्माते; एषः= यह प्राणमय श्वारीर; पूर्णः=व्याप्त है; सः=वह; एषः= यह मनोमय आत्मा; वै=निश्चय ही; पुरुषविधः= पुरुषके आकारका, एषः=री

है; तस्य=उसकी; पुरुषविधताम् अनु=पुरुष-तुल्य आकृतिमें अनुगत (व्याप्त) होनेसे ही, अयम्=यह मनोमय आत्मा; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका है, तस्य=उस (मनोमय पुरुष) का, यजुः=यजुर्वेद; एव=ही; शिरः= (मानो) सिर है; ऋक्=ऋग्वेद; दिक्षणः=दाहिना, पक्षः=पंख है, साम=सामवेद, उत्तरः=वायाँ, पक्षः=पख है; आदेशः=आदेश (विधिवाक्य); आतमा=गरीरका मध्यमाग है, अथवींद्धिरसः=अथवीं और अङ्किरा ऋषिद्वारा देखे गये अथवेवेदके मन्त्र ही, पुच्छम्=पूँछ; (एवं) प्रतिष्ठा=आधार है, तत्=उसकी महिमाके विषयमें; अपि=भी; एषः=यह आगे कहा जानेवाला, ऋोकः= क्षोक, भवति=है।

व्याख्या—इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले वताये हुए प्राणमय पुरुषचे मिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है मनोमय। उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात् वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका है। प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाला है। उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है—उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद वायाँ पंख है, आदेश (विधिवाक्य) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा और अङ्गिर्ग ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और आधार हैं।

यज आदि कर्मोंमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो, ऐसे मन्त्रोंको 'यजुः'छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके अनुसार जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तर्में 'स्वाहा' पद जोड़कर अग्निमें आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र मी 'यजुः' ही कहलायेगा। इस प्रकार यजुर्मेन्त्रोंके द्वारा ही अग्निको हविष्य अपित किया जाता है, इसिलये वहाँ यजुः प्रधान है। अर्क्नोमें भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेदको सिर वतलाना उचित ही है। वेद-मन्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें ही संकल्प उठता है; अतः सकल्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोंका धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अर्क्नोमें स्थान दिया गया है। शरीरमें जो स्थान दोनों मुजाओंका है, वही स्थान मनोमय पुरुषके अर्क्नोमें ऋग्वेद और सामवेदका है। यज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रोंद्वारा स्तवन और गायन होता है, अतः यजुर्मेन्त्रोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी मुजाओंकी भांति यज्ञमें विशेष सहायक हैं, अतएव इनको मुजाओंका रूप दिया गया है। आदेश (विधि)-वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अर्क्नोक्त मस्यमाग वताया गया है। अथवविदमें शान्तिक-पौष्टिक आदि कमोंके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेत्र हैं, अतः उनको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसगत ही है। संकल्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोंको उसका अङ्ग वताया गया है—यह वात सदा स्परण रखनी चाहिये।

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमे भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमें कहा जानेवाला स्रोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ वृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥

चतुर्थ अनुवाक

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य सह । आवन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विमेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

यतः जहाँसे, मनसा सह=मनके सहित, वाचः वाणी आदि इन्द्रियाँ, अप्राप्य=उसे न पाकर; निवर्तन्ते=छीट आती हैं, [तस्य] ब्रह्मणः उस ब्रह्मके, आनन्दम् आनन्दको, विद्वान् जाननेवाला पुरुष; कदाचन=कमी; न विमेति=भय नहीं करता, इति=इस प्रकार यह स्ठोक है, तस्य=उस मनोमय पुरुपका भी; पपः पच=यही परमात्मा, शारीरः शरीरान्तर्वर्ती, आत्मा=आत्मा है, यः जो, पूर्वस्य=पहले वताये हुए अन्नरसमय शरीर या प्राणमय शरीरका है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाले विद्वान्की मिहमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय अरीरकी मिहमा प्रकट की गयी है। माव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द है, वहाँतक मन, वाणी आदि समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय अरीरकी भी पहुँच नहीं है, परतु ब्रह्मको पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक है। ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुपको उन परब्रह्मके द्वारतक पहुँचाकर, उसे वहीं छोड़कर स्वय लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मके आनन्द्रमय स्वरूपको जान लेनेवाला विद्वान् कभी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार यह मन्त्र है।

मनोमय शरीरके मी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं।

तसाद्वा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैप पूर्णः । स वा एप पुरुपविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुपविधः । तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः । सत्यप्रत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येप श्लोको भवति ।

वै=िश्यय ही; तस्मात्=उस पहले बताये हुए, एतस्मात्=इस, मनोमयात्=मनोमय पुरुपसे; अन्यः= अन्य, अन्तरः=इसके मीतर रहनेवाला, आत्मा=आत्मा, विद्यानमयः=विज्ञानमय है, तेन=उस विज्ञानमय आत्मारे, एषः=यह मनोमय शरीर, पूर्णः=व्याप्त है; सः=वह, एषः=यह विज्ञानमय आत्मा, वै=िश्यय ही, पुरुपविधः एव=ित्सदेह पुरुषके आकारका ही है, तस्य=उसभी, पुरुषविधताम् अनु=पुरुपाकृतिमें अनुगत होनेसे ही, अयम्=यह विज्ञानमय आत्मा, पुरुषविधः=पुरुषके आकारका बताया जाता है, तस्य=उस विज्ञानमय आत्माका; अद्धा= श्रद्धा; एव=ही; शिरः=(मानो) सिर है, त्रातम्=सदाचारका निश्चय; दक्षिणः=दाहिना, पक्षः=पख है; सत्यम्=सत्य-भाषणका निश्चय, उत्तरः=वायाँ, पक्षः=पख है, योगः=(ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाप्रतारूप) योग ही; आत्मा= श्ररीरका मध्यमाग है, महः='महः' नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही, पुठ्छम्=पुच्छ, (एव) प्रतिष्ठा=आधार है, तत्व= उस विषयमें; अपि=भी, एषः=यह आगे कहा जानेवाला, स्रोकः=श्रोक, भवित=है।

व्याख्या—चतुर्थं अनुवाकके इस दूसरे अशमे विश्वानमय पुरुषका अर्थात् विश्वानमय गरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है। माव यह है कि पहले बताये हुए मनोमय शरीरसे भी सहम होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा है, वह अन्य है। वह है विश्वानमय पुरुष अर्थात् बुद्धिरूप गुफामें निवास करनेवाला और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात् वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है। और मनोमय अपनेसे पहलेखे वाले प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त है। अतः यह विश्वानमय जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है। गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रम शरीररूप क्षेत्रमें सर्वत्र स्थित है (गीता १३।३२)। वह विश्वानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुपके आकारका है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विश्वानमयके अङ्गोंकी पक्षीके रूपमे इस प्रकार कल्पना की गयी है। अद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप दृत्तिको, वही उस विश्वानात्माके शरीरमें प्रधान अन्नस्य सिर है; क्योंकि यह दृढ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका कारण है। परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है। सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पख है, सत्य भाषणका निश्चय ही इसका वायाँ पख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ समुक्त रहना ही विश्वानमय शरीरका मध्यभाग है और 'महः' नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ अर्थात् आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्चय है।

इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पञ्चम अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है । ॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

<sup>\*</sup> शिक्षावहीमें 'मू', 'सुव', 'स्व' और 'मह'—इन चार व्याहतियोंमें 'मह' की ब्रह्मका स्वरूप बताया है, ब्रत 'मह' व्याहति ग्रह्मका नाम है और ब्रह्मको आत्माकी प्रतिष्ठा वतळाना सर्वथा युक्तिसगत है।

### पञ्चम अनुवाक

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । त्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं त्रह्म ज्येद्देद । तसाज्येत्र प्रमाद्यति । जरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वीन्कामान्समञ्जुत इति । तस्यैप एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

विज्ञानम्=विज्ञान ही; यद्मम् तनुते=यर्जोका विस्तार करता है; च=और; कर्माणि अपि तनुते=कर्मोका भी विस्तार करता है, सर्चे=थव; देवा:=इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्टम्=धर्वश्रेष्ठ; ब्रह्म=ब्रह्मके रूपमं, विज्ञानम् उपासते=विज्ञानकी ही छेवा करते हैं; चेत्=यदि; (कोई) विज्ञानम्=विज्ञानको; ब्रह्म=ब्रह्मरूपछे; चेद्=जानता है, (और) चेत्=यदि; तस्मात्=उपछे, न प्रमाद्यति=प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उपी प्रकार चिन्तन करता रहता है, (तो) पाप्मनः=( शरीराभिमानचित ) पाप्पमुदायको; शरीरे=शरीरमं ही, हित्वा=छोड़कर; सर्वान्=समस्त, कामान् समञ्जुते=भोगोंका अनुभव करता है; इति=इस प्रकार यह क्लोक है, तस्य=उस विज्ञानमयका, एपः=यह परमातमा; एव=ही; शारीरः=शरीरान्तर्वर्ती, आत्मा=आत्मा है; यः=जो; पूर्वस्य=पहलेवालेका है।

व्याल्या—इस मन्त्रमं विज्ञानात्माकी मिहमाका वर्णन और उसकी ब्रह्मरुपे उपासना करनेका पळ वताया गया है। मात्र यह है कि यह विज्ञान अर्यात् बुद्धिके साथ तब्रूप हुआ जीवात्मा ही यजोंका अर्यात् श्रुप-कर्मरूप पुण्योंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक क्मोंका भी विस्तार करता है। अर्थात् बुद्धिसे ही सम्पूर्ण कर्मोंको प्रेरणा मिलती है। सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी बृत्तियों-द्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं। यदि कोई साधक इस विज्ञानस्वरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस धारणासे कमी ज्युत नहीं होता अर्थात् उस धारणामे मूल नहीं करता या गरीर आदिमे स्थित, एकटेशीय एव वदस्वरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेना तो वह अनेक जन्मोंके सचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिल्य मोगोंका अनुमव करता है। इस प्रकार यह ब्लोक है।

उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो पहलेवालोंके वर्यात् अन्न-रसमय स्यूल्यारीरके, प्राणमयके और मनोमयके हैं।

तसाद्वा एतसाद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः। तेनैप पूर्णः। स वा एप पुरुपविध एव। तस्य पुरुपविधतामन्ययं पुरुपविधः। तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा। त्रक्ष पुच्छं प्रतिष्ठा। तद्प्येप श्लोको भवति।

वै=िश्चय ही, तस्मात्=उस पहले कहे हुए; एतस्मात्=इस, विश्वानमयात्=विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्यः=मिन्न, अन्तरः=इसके भी भीतर रहनेवाला आत्मा, आनन्दमयः आत्मा=आनन्दमय परमात्मा है; तेन= उससे, एपः=यह विज्ञानमय, पूर्णः=पूर्णतः व्याप्त है; सः=वह, एपः=यह आनन्दमय परमात्मा, वै=भी, पुरुपविधः= पुरुपके समान आकारवाला; एव=ही है, तस्य=उस विज्ञानमयकी, पुरुपविधताम् अनु=पुरुपाकारतामें अनुगत होनेसे ही, अयम्=यह (आनन्दमय परमात्मा), पुरुपविधः=पुरुपाकार कहा जाता है, तस्य=उस आनन्दमयका, प्रियम्=प्रिय, एव=ही; शिरः=(मानो) सिर है, मोदः=मोद, दिश्वणः=दाहिना; एशः=पंख है; प्रमोदः= प्रमोद, उत्तरः=वायाँ, पश्चः=पंख है, आनन्दः=आनन्द ही, आतमा=गरीरका मन्यमाग है, ब्रह्म=ब्रहा, पुरुष्ठम्= पूछ, (एव) प्रतिष्ठा=आधार है, तत्=उसकी महिमाके विषयमें, अपि=भी, एषः=यह, श्लोकः=व्लोक; भवति=है।

व्याख्या—पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमें आनन्दमय परमपुरुपका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अशमें कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है, वह है आनन्दमय परमात्मा। उससे यह विज्ञानमय पुरुप व्याप्त है अर्थान् वह इसमें भी परिपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद् (३।७।२३) में भी

परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया है। वे ही वास्तवमें समस्त पुरुषों से उत्तम होनेके कारण 'पुरुष' शब्द के अभिषेय हैं। वे विज्ञानमय पुरुषके समान आतारवाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुप व्याप्त होनेके कारण ही वे पुरुपाकार कहे जाते हैं। पक्षीके रूपकमें उन आनन्दमय परमेश्वरके अङ्गों नी कल्पना इस प्रकार की गयी है। प्रियमाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी 'आनन्द' से प्रेम करते हैं, सभी 'आनन्दको' चाहते हैं, परतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते। यह 'प्रियता' उन आनन्दमय परमात्माका एक प्रधान कश्च है; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्ग सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद वायाँ पंदा है, आनन्द ही परमात्माका मध्य-अङ्ग है तथा स्वय ब्रह्म ही इनकी पूँछ एव आधार हैं। परमात्मा अवयवरहित होनेके कारण उनके स्वरूप और अङ्गोंका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं वन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी १ इसका समाधान करते हुए ब्रह्मसूत्र (३।३।१२ से ३।३।१४ तक) में यह स्वष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्मके विपयमें ऐसी कल्पना केवल उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरणमें विज्ञानमयका अर्थ जीवात्मा और आनन्दमक्त अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात ब्रह्मसूत्र (१।१।१२ से १९ तकके विवेचन) में युक्तियों तथा श्रुतियोंके प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है।

इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे षष्ट अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥

## षष्ठ अनुवाक

असन्नेव स भवति । असद्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति ।

चेत्=यदि, (कोई) ब्रह्म=ब्रह्म; असत्=नहीं है; इति=इर प्रकार; वेद= समझता है, (तो) सः=व्रह, असत्= असत्; पव=ही, भवति=हो जाता है, (और) चेत्=यदि; (कोई) ब्रह्म=ब्रह्म; अस्ति=है; इति=इर प्रकार; वेद्= जानता है, ततः=तो, [विद्वांसः=शानीजन,] प्नम्=इरको; सन्तम्=सत—सत्पुरुष, विदुः=समझते हैं; इति=इर प्रकार यह रक्षेक है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें ब्रह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि 'ब्रह्म असत् है' अर्थात् ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह 'असत्' हो जाता है, अर्थात् स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे श्रष्ट, नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वको न जानकर भी यह समझता है कि 'निःसदेह ब्रह्म है', अर्थात् श्रास्त्र और महापुरुषोंपर दृढ विश्वास होनेके कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष 'सत' अर्थात् सत्युरुष समझते हैं, क्योंकि परमात्माके तत्त्वज्ञानकी पहली सीढी उनकी सत्तामें विश्वास ही है। परमात्माकी सत्तामें विश्वास बना रहे तो कभी न-कभी किन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है।

## तस्यैप एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

तस्य=उस (आनन्दमय) का भी; एषः एव=यही, शारीरः=शरीरान्तर्वर्ती; आत्मा=आत्मा है, यः= जो; पूर्वस्य=पहलेवाले (विशानमय) का है।

व्याख्या—षष्ट अनुवाकके इस दूसरे अशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका अन्तरातमा स्वय आनन्दमयको ही बताया गया है। भाव यह है कि उन आनन्दमय ब्रह्मके वे स्वय ही शरीरान्तर्वर्ती आत्मा हैं, क्योंकि उनमें शरीर और शरीरीका भेद नहीं है। जो पहले बताये हुए अब-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैं, वे स्वय ही अपने अन्तर्यामी हैं। उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं समाप्त कर दिया गया है।

सम्बन्ध—ऊपर कहे हुए अंशर्में ब्रह्मको 'असत्' मानने और 'सत्' माननेका फरू बताया गया है, उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रश्न उठ सक्तो हैं, उन प्रश्नोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके किये श्रुति स्वय ही प्रश्न उपस्थित करती है—

अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वानग्रं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वानग्रं लोकं प्रेत्य कश्चित्समञ्जुता ३ उ ।

अध=इसके वादं; अतः=यहाँसे; अनुप्रश्नाः=अनुप्रक्न आरम्म होते हैं; उत=क्या, अविद्वान्=ब्रह्मको न जाननेवाला; कश्चन=कोई पुरुष, प्रेत्य=मरकर; अमुम् लोकम् गच्छिति=उस लोकमें (परलोकमें) जाता है, आहो=अथवा; कश्चित्=कोई भी; विद्वान्=श्रानी; प्रेत्य=मरकर, अमुम्=उस, लोकम्=लोकको; समञ्जुते=प्राप्त होता है; उ=क्या रै

व्याख्या—अव यहाँसे अनुप्रश्न आरम्भ करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं १ दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जाननेवाला कोई भी विद्वान् मरनेके वाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं १

सम्बन्ध—इन प्रश्नोंके उत्तरमें श्रुति ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाकमें जो सक्षेपसे सृष्टिकी उत्पत्तिका कम बताया था, उसे भी विशदरूपसे समझाया जाता है—

सोऽकामयत । वहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इद्सर्वमसृजत यदिदं किं च । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश्चत् । तदनुप्रविश्य सञ्च त्यचाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निरुपनं चानिरुयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येप श्लोको भवति ।

सः=उस परमेश्वरने; अकामयत=विचार किया कि; प्रजायेय=मैं प्रकट होजें; (और अनेक नाम-रूप धारण करके) बहु=बहुत; स्याम् इति=हो जाऊँ; सः=(इसके बाद) उसने, तपः = तप किया अर्थात् अपने सकल्पका विस्तार किया; सः=उसने, तपः तप्त्वा=इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; यत्=जो, किम्=कुछ, च=मी; इदम्= यह देखने और समझनेमें आता है, इदम्=इस, सर्वम् अस्जत=समस्त जगत्की रचना की, तत् सृष्ट्वा=उस जगत्की रचना करनेके अनन्तर, तत् एव= (वह स्वय) उसीमें; अनुप्राविशत्= साथ-साथ प्रविष्ट हो गया, तत् अनुप्रविश्य= उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद, (वह स्वय ही) सत्=मूर्त, च=और, त्यत्= अमूर्त, च=भी, अभवत्=हो गया; निरुक्तम् च अनिरुक्तम्=वतानेमे आनेवाले और न आनेवाले, च=तथा, निल्यनम्=आश्रय देनेवाले, च=और, अनुप्रश्न उन प्रश्नोंको कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है।

इस अनुवाकमें जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन हैं—(१) वास्तवमें ब्रह्म हैं या नहीं १ (२) जव ब्रह्म आकाशकी मोंति सर्वगत तथा पक्षपातरहित—सम हैं, तब क्या वे अविद्वान् (अपना श्वान न रखनेवाले) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं १ (३) यदि अविद्वान्को नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्वान्कों भी नहीं प्राप्त होंगे, इसलिये यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान् पुरुष ब्रह्मका अनुभव करता है या नहीं १ इनके उत्तरमें ब्रह्मको सृष्टिका कारण वतलाकर अर्थत उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी। फिर 'तत् सत्यम् इत्यानक्षते १ इस वाक्यदारा श्रुतिने स्पष्टक्पसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाकमें तो स्प्री स्पर्य करना कि को होवान्यात १ क प्राण्यात १ यदेष आकाश आनन्दों न स्थात' अर्थात यदि ये आकाशस्वरूप आनन्दम्य

फिर 'तत् सत्यम् इत्यानक्षते 'इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाकमें तो और भी स्पष्ट बचन मिलता है—'को द्वोवान्यात् ? क प्राण्यात् ? यदेष आकाश आनन्दो न स्थात् अर्थात् यदि ये आकाशस्तरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी कर सकता ? अर्थात् प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर ही निर्मर है। दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सप्तम अनुवाकमें यह बात कही गयी है कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें थोड़ा-सा भी अन्तर रख लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता। तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसहारमें श्रुति 'स्वय कहती है—'स य प्विवत' आनन्दमयमात्मानमुपसकामिति' अर्थात् जो यह जानता है, वह क्रमश अन्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्तमें आनन्दमय परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है।'

अतिलयनम्=आश्रय न देनेवाले, च=तथा, विश्वानम्= चेतनायुक्त, च=और; अविश्वानम्=जड पदार्थ, च=तथा; सत्यम्=एत्य; च=और; अनृतम्= इद्ध (इन सबके रूपमें), च=भी; सत्यम्=वह सत्यस्कप परमात्मा ही; अभवत्= हो गया, यत्=जो; किम्=कुछ, च=भी, इद्म्=यह दिखायी देता है और अनुभवमें आता है; तत्=वह; सत्यम्= सत्य ही है; इति=इस प्रकार, आचक्षते=जानीजन कहते हैं, तत्=उस विषयमें, अपि= भी, एपः=यह, इलोकः= इलोक, भवति=है।

व्याख्या—सर्गके आदिमें परब्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। यह विचार करके उन्होंने तप किया अर्थात् जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये सकल्प किया। सकल्प करके यह जो कुछ मी देखने, सुनने और समझनेमें आता है, उस जड-चेतनमय समस्त जगत्की रचना की, अर्थात् इसका सकल्पमय सकल्प बना लिया। उसके बाद स्वय भी उसमें 'प्रविष्ट हो गये। यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगत्में वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे,—यह जगत् जव उन्हींका स्वरूप है, तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता,—तथापि जड-चेतनमय जगत्में आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप—उनके अन्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि 'इस जगत्की रचना करके वे स्वय भी उसमें प्रविष्ट हो गये।' प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त और अमूर्तरूपसे अर्थात् देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज—इन भूतोंके रूपमें तथा वायु और आकाश—इन न दिखायी देनेवाले भूतोंके रूपमें प्रकट हो गये। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, ऐसे विभिन्न नाना परायोंके रूपोंमें हो गये। इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाले, चेतन और जड—इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये। वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सत्य और झुठ—इन सबके रूपमें हो गये। इसीलिये शानीजन कहते हैं कि 'यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का स्वस्यस्रूप परमात्मा ही है।'

इस विषयमें भी यह आगे सप्तम अनुवाकर्में कहा जानेवाला श्लोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ पष्ट अनुवाक समाप्त ॥ ६॥

## स अनुवाक

## असद्रा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मान १ खयमक्ररुत । तसात्तत्सुकृतमुच्यत इति ।

अग्रे=प्रकट होनेसे पहले, इदम्=यह जड-चेतनात्मक जगत्; असत्=अन्यक्तरूपमें, वै=ही, आसीत्=था; ततः= उससे, वै=ही, सत्=सत् अर्थात् नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्, अजायत=उत्पन्न हुआ है, तत्= उसने, आत्मानम्=अपनेको, स्वयम्=स्वय, अकुरुत=( इस रूपमे ) प्रकट किया है, तस्मात्=इसीलिये, तत्=वह; सुरुतम्='सुरुत'; उच्यते=कहा जाता है, इति=इस प्रकार यह रलोक है।

व्याख्या—स्हम और स्थूलरूपमे प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत् असत्—अर्थात् अव्यक्तरूपमें ही था, उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत् अर्थात् नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत् उत्पन्न हुआ है। परमात्माने अपने-को स्वय ही इस जड-चेतनात्मक जगत्के रूपमें बनाया है, इसीलिये उनका नाम 'सुकृत' (अपने-आप बने हुए )है।\*

गीतामें कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगठ्का अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसीमें लय होना बताया गया है (गीता ८। १८, ९। ७, २। २८)। परतु मगवान् जब स्वय अवतार लेकर लीला करनेके लिये जगठ्में प्रकट होते हैं, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवोंकी माँति अव्यक्तसे व्यक्त होने अर्थात् कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं है, वह तो अलौकिक है। इसिल्ये वहाँ मगवान्ने कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिहीन हैं (७। २४), वहाँ जडतक्तों और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है। मगवान्के नाम, रूप, लीला, धाम—सव कुछ अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिव्य हैं। मगवान्के प्राकट्यका रहस्य बड़े-बड़े देवता और महर्षिलींग भी नहीं जानते (गीता १०। २)।

यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः । रस< होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को होवान्यात्कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् । एप होवानन्दयाति ।

वै=िनश्चय ही, यत्= जो, तत्= वह, सुकृतम्= सुकृत है; सः वै= वहीं; रसः= रस है, हि= क्योंकि, अयम्= यह ( जीवात्मा ); रसम्= इस रसको, लब्ध्वा= प्राप्त करके, एव= ही, आनन्दी= आंतन्दयुक्त, भवित= होता है; यत्= यदि, एपः= यहः आनन्दः= आनन्दस्वरूप, आकाशः= आकाशकी भाँति व्यापक परमात्मा, न स्यात्= न होता, हि= तो; कः एव= कौनः अन्यात्= जीवित रह सकताः ( और ) कः= कौनः प्राण्यात्= प्राणोंकी किया ( चेष्टा ) कर सकता, हि= निःसंदेहः एषः= यह परमात्मा, एव= हीः आनन्द्याति= सत्रको आनन्द प्रदान करता है।

व्याख्या—ये जो ऊपरके वर्णनमे 'सुकृत' नामसे कहे गये हैं, वे परब्रह्म परमात्मा सचमुच रसखरूप (आनन्दमय) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा इन रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जवतक इन परम प्राप्य आनन्दस्वरूप परमेश्वरसे इसका स्योग नहीं हो जाता, तवतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द नहीं मिल सकता। इसीसे उन वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसदेह सिद्ध होता है, क्योंकि यदि ये आकाशकी माँति व्यापक आनन्दस्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणोंकी किया—हिल्ना-झुल्ना आदि कर सकता। अर्थात् समस्त प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हल्न-चल्न आदि चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, सबके जीवन-निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्की समस्त मौतिक किया, जो नियमित और व्यवस्थितरूपसे चल रही है, कैसे हो सकती। अतः मनुष्यको यह दृढ्तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगत्के कर्ता-हर्ता परव्रह्म परमेश्वर अवस्थ हैं तथा निःसदेह ये परमात्मा ही सवको आनन्द प्रदान करते हैं। जब आनन्दस्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है।

यदा ह्येवैप एतसिन्नह्रुयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति ।

हि=क्योंकि; यदा एव=जन कमी, एपः=यह जीनात्मा; एतिस्मन्=इस; अहरूये=देखनेमें न आनेनाले, अनात्म्ये= शरीररिहत, अनिरुक्ते=नतलानेमें न आनेनाले, (और) अनिलयने=दूसरेका आश्रय न लेनेनाले परब्रह्म परमात्मामें, अभयम्=निर्भयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम्=स्थिति, विन्दते=लाम करता है, अथ=तन, सः=नह, अभयम्=निर्भयपदको, गतः=प्राप्त, भवति=हो जाता है।

व्याख्या—क्योंकि उन परब्रह्म परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा रखनेवाला यह जीव जव कभी देखनेमें न आनेवाले, वतलानेमें न आनेवाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परब्रह्म परमात्मामें निर्भय (अविचल) स्थिति लाभ करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है—सदाके लिये भय एव शोकसे रहित हो जाता है।

यदा होवैप एतस्मिन्तु दरमन्तरं क्रुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तद्प्येप श्लोको भवति ।

हि= क्योंिक; यदा एव= जवतक, एषः= यह; उ द्रम्= थोड़ा-सा; वै= भी, एतस्मिन् अन्तरम्= इस परमात्मारे वियोग, कुरुते= िकये रहता है, अथ= तवतक; तस्य= उसको; भयम्= जन्म-मृत्युरूप भय, भवति= प्राप्त होता है; तु= तया; तत् एव= वही, भयम्= मय, (केवल मूर्लको ही नहीं होता, किंतु) = अभिमानी, विदुषः= शास्त्र विदान्को भी अवस्य होता है; तत्= उसके विषयमें, अपि= भी, एषः= यह (आगे कहा हुआ), अरोकः= श्लोक; भवति= है।

व्याख्या—क्योंकि जवतक यह जीवात्मा उन परब्रह्म परमात्मासे थोड़ा-सा भी अन्तर किये रहता है—उनमें पूर्ण स्थिति लाम नहीं कर लेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता—उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है, तवतक उसके लिये मय है, अर्थात् उसका पुनर्जन्म होना सम्मव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है, वह भगवान्को भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम सस्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित है। क्योंकि भगवान्ने गीतामें कहा है-- 'जिस-जिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकालमे शरीर छोड़ता है, उसीके अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है (८।६)। और मृत्यु प्रारव्यके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है। इसीलिये योगभ्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी वात गीतामें कही गयी है (६।४०-४२)। जबतक परमात्मामे पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अयवा जवतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुनर्जन्मका भय-जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ है—चाहे कोई वहे-से-बड़ा शास्त्रज विद्वान् क्यों न हो, चाहे कोई अपनेको वड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्यों न माने । वे परमेश्वर सवपर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिसे जगत्की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है। इसी विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकमें कहा जानेवाला खोक अर्थात मन्त्र है।

> ॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ - BEER C

## अष्टम अनुवाक

सम्बन्ध-पिछले अनुवाकमें जिस श्लोकका लक्ष्य कराया गया था, उसका उल्लेख करते हैं---

भीपासाद्वातः पवते । भीषोदेति सर्थः । भीषासाद्विश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति ।

अस्मात् भीषा= इसीके भयसे, वातः= पवनः पवते= चलता है, भीषा=( इसीके ) भयसे, सूर्यः= सूर्यः उदेति= उदय होता है, अस्मात् भीषा=इसीके मयसे, अग्निः=अग्निः, च=और, इन्द्रः=इन्द्रः, च=और; पञ्चमः=पॉचवॉः मृत्युः= मृत्यु, धावित=( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं, इति=इस प्रकार यह श्लोक है।

व्याख्या-इन परब्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हींके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्हींके मयसे अग्नि, इन्द्र और पॉचवॉ मृत्यु-च्ये सब अपना-अपना कार्य नियम-पूर्वक सुन्यविस्यतरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुन्यवस्था करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगत्के सारे काम कैसे चलें। इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममे रखनेवाला कोई एक सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप परव्रह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यको अवश्य मिल सकते हैं 🕬

सम्बन्ध-उन आनन्दस्तरूप परब्रह्म परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आरम्म किया जाता है--

सैपाऽऽनन्दस्य मीमा४सा भवति । युवा स्यात्साघुयुवाध्यायक आशिष्टो द्रढिष्टो वलिष्टस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः ।

सा=वह, पषा=यह, आनन्दस्य=आनन्दसम्बन्धी, मीमांसा=विचार, भवति=आरम्म होता है; युवा=कोई युवक, स्यात्=हो, (वह भी ऐसा-वैसा नहीं, ) साधुयुवा=श्रेष्ठ आचरणोंवाला युवक हो; (तथा ) अध्यायक:=वेदोंका अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठः=शासनमें अत्यन्त कुशल हो, द्रिष्ठिः=उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ सर्वथा दृढ हों; ( तथा ) विष्ठष्ठः=वह सब प्रकारसे बलवान् हो; तस्य=( फिर ) उसे, इयम्=यह; वित्तस्य पूर्णा=धनसे परिपूर्ण; सर्वा=सन-की-सन, पृथिवी=पृथ्वी, स्यात्=प्राप्त हो जाय, (तो ) सः=वह, मानुषः= मनुष्यलोकका; एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है।

व्याख्या-इस वर्णनमे उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य-लोकके भोगोंसे मिल सम्नेवाले बड़े-से-बड़े आनन्दकी कल्पना की गयी है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो, वह भी ऐसा-वैसा

इसी भावकी श्रुति कठोपनिषद्में भी आयी है (२।३।३)।

मामूली युवक नहीं—सदाचारी, अच्छे खमाववाला, अच्छे कुलमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुप हो, उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमे—ब्रह्मचारियोंको सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो, उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ रोगरहित, समर्थ और सुदृढ हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो। फिर धन-सम्पत्तिसे मरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार-में आ जाय, तो यह मनुष्यका एक बढ़े-से-बड़ा सुख है। वह मानव-लोकका एक सबसे महान् आनन्द है।

## ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे, ये=जो; मानुषाः=मनुष्यलोक-सम्बन्धी, शतम्=एक सौ, आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वह, मनुष्य-गन्धर्वाणाम्=मानव-गन्धर्वोका; एकः=एकः आनन्दः=आनन्द होता है, अकामहतस्य=जिसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है, ऐसे; ओत्रियस्य=वेदवेत्ता पुरुषका; च=भी (वह स्वामाविक आनन्द है )।

व्याख्या—जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको प्राप्त हुए हैं, उनको 'मनुष्य-गन्धर्व' कहते हैं। यहाँ इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना वताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धर्वोका एक आनन्द है। परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोंकी और इस गन्धर्वलोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नहीं है, इन सबसे सर्वया विरक्त है, उस श्रोत्रिय—वेदश पुरुषको तो वह आनन्द स्वभावने ही प्राप्त है।

## ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त), ये=जो, मनुष्यगन्धर्वाणाम्=मनुष्य-गन्धर्वोके, शतम्=एक सौ, आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वह, देवगन्धर्वाणाम्=देवजातीय गन्धर्वोका, एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है, स=तथा, (वही) अकामहतस्य=कामनार्थोसे अदूषित चित्तवाछे, श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदर्श) को भी स्वभावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धर्वोक्ती अपेक्षा देव-गन्धर्वोक्ते आनन्दको सौगुना बताया गया है। माव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्भसे देवजातीय गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात् जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको दृदयङ्गम कर जुका है, ऐसे विद्वान्को वह आनन्द स्वमावतः प्राप्त है।

# ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे ( पूर्वोक्त ), ये=जो, देवगन्धर्वाणाम्=देवजातीय गन्धर्वोकेः रातम्=एक सौ, आनन्दाः=आनन्द हैं, सः=वहः चिरलोकलोकानाम्=चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त हुएः पितॄणाम्=पितरोका, एकः=एकः आनन्दः=आनन्द है, च=औरः ( वह )अकामहतस्य=भोगोंके प्रति निष्काम, श्रोत्रियस्य=वेदक पुरुषको स्वतः प्राप्त है ।

व्याख्या—इस वर्णनमें देवगन्धर्वोंके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दको सौगुना वताया गया है। भाव यह है कि देव-गन्धर्वोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करने-पर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितृलोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है। तथा जो उस लोकके मोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात् जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस श्रोत्रियको—वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त है।

## ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त ); ये= जो; चिरलोकलोकानाम्=चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त हुए; पितृणाम्=पितरोके; रातम्= एक सी, आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वहः आजानजानाम्=आजानज नामकः देवानाम्=देवताओंकाः एकः=एकः आनन्दः=आनन्द है, च=औरः (वह आनन्द) अकामहतस्य=उच लोकतकके मोगोंमे कामनारहितः शोत्रियस्य= श्रोत्रिय (वेदच) को स्वमावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें चिरखाबी लोकोंमे रहनेवाले दिव्य पितरींके आनन्दकी अपेक्षा 'आजानज' नामक देवोंके आनन्दको सौगुना वताया गया है। भाव यह है कि चिरखायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना 'आजानज' नामक देवताओंका एक आनन्द है। देवलोकके एक विशेष खानका नाम 'आजान' है; जो लोग स्मृतियोंमें प्रतिपादित किन्हीं पुण्यकर्मोंके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, उन्हें 'आजानज' कहते हैं। जो उस लोकतकके मोगोंकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात् जो उस आनन्दको भी तुन्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्त्रको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है।

## ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानिपयन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे ( पूर्वोक्त ); ये= जो; आजानजानाम्=आजानज नामक; देवानाम्=देवोंके; शतम्= एक सौ; आनन्दाः= आनन्द हैं; सः=वह, कर्मदेवानाम् देवानाम्=( उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका, एकः= एक; आनन्दः= आनन्द हैं; ये= जो; कर्मणा=वेदोक्त कर्मोंसे; देवान्= देवमावको; अपियन्ति= प्राप्त हुए हैं; च=और; (वह) अकामहतस्य= उस लोकतकके भोगोंमे कामनारहित, श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को तो स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका रूपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना आनन्द जो वेदोक्त कर्मोद्वारा मनुष्यसे देवभावको प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात् जिसको देवलोकतकके मोगोंकी इच्छा नहीं रही है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध है।

# ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त), ये=जो; कर्मदेवानाम् देवानाम्=कर्मदेव नामक देवताओंके, शतम्=एक सौ; आनन्दाः= आनन्द हैं, सः=वह, देवानाम्=देवताओंका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है, च=और; (वह) अकामदृतस्य= उस लोकतकके मोगोंमें कामनारहित, श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को तो स्वमावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सृष्टिके आदिकालमे जिन खायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन खमाविद्ध देवोंके आनन्दको सोगुना बताया गया है। माव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सी आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उत्तना उन खमाविद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो उन खमाविद्ध देवताओंके मोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात् उसकी मी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो वह आनन्द खमाविद्ध ही है।

# ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्थानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो, देवानाम्= देवताओंके, शतम्= एक सौ, आनन्दाः= आनन्द हैं; सः= वह; इन्द्रस्य= इन्द्रका; एकः= एकः आनन्दः= आनन्द है, च=और; ( वह ) अकामहतस्य= इन्द्रतकके मोगोंमें कामनारहितः श्रोत्रियस्य= वेदवेत्ताको स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें पहले वताये हुए स्वमाविद्ध देवोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सौगुना वताया गया है। माव यह है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना इन्द्रभावको प्राप्त देवताका एक आनन्द है। जो इन्द्रके मोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात् जिसको इन्द्रके सुखकी मी आकाङ्क्षा नहीं है—जो उसे मी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निप्काम पुरुषको तो वह आनन्द स्वतः प्राप्त है।

## ते ये श्रतमिन्द्रस्थानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; इन्द्रस्य=इन्द्रके, शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द है, सः=वह, यृहस्पतेः=वृहस्पतिका, एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है; च=और; (वह ) अकामहतस्य=वृहस्पतितकके मोगोर्मे नि.स्पृह; श्रोत्रियस्य=वेद-वेत्ताको स्वतःप्राप्त है।

स्याख्या—इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको सीगुना बताया गया है। भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सी आनन्दिको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राधि होती है, उत्तना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है। परतु जो मनुष्य बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, उस भोगानन्दको भी अनित्य होनेके कारण जो तुन्छ समझकर उससे विरक्त हो जुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाळे निप्काम मनुष्यको वह आनन्द स्वतःप्राप्त है।

### ते ये शतं वृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियसः चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; वृहस्पते:=वृहस्पतिके, शतम्=एक सौ; आनन्दाः= आनन्द हैं, सः=वह; प्रजापते:= प्रजापतिका; एकः=एक, आनन्दः=आनन्द है; च=और; (वह ) अकामहतस्य=प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य=वेदवेत्ता पुरुपको स्वतःप्राप्त है।

—इस वर्णनमें वृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रनापतिके आनन्दको सौगुना वताया गया है। माव यह है कि वृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दिको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द है। परतु जो मनुष्य इस प्रजापतिके मोगानन्दकी कामनासे मी आहत नहीं है, अर्थात् उससे मी जो विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह आनन्द स्वमावसे ही प्राप्त है।

### ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः। स एको आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

ते=ने; ये=जो; प्रजापते:=प्रजापितके; शतम्=एक सी; थानन्दा:=आनन्द हैं, सः=वह, ब्रह्मणः=ब्रह्माका; एकः=एक; थानन्दः=आनन्द है, च=और; (वह) अकामहतस्य=ब्रह्मछोकतकके मोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय (वेदश) को स्वमावतः प्राप्त है।

ट्याख्या—इस वर्णनमें प्रजापितके आनन्दसे भी हिरण्यगर्भ ब्रह्माके आनन्दको सौगुना वताया गया है। भाव यह है कि प्रजापितके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकज करनेपर जो एक आनन्दकी राशि होती है, उतना स्रष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ ब्रह्माका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य उस ब्रह्माके पदसे प्राप्त भोग-सुखकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात् जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त करनेकी ही उत्कट अमिलापा है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुपको वह आनन्द स्वतःप्राप्त है।

इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढकर हिरण्यगर्मके आनन्दको वताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत्में जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं, वे चाहे कितने ही वहे क्यों न हों, उस पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके आनन्दकी तुलनामें वहुत ही तुल्छ हैं। बृहदारण्यक्रमें कहा भी है कि 'समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशको लेकर ही जीते हैं (४।३।३२)।'

स यश्रायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः । स य एवंविदसाह्योकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमार्त्मान-म्रुपसंक्रामित । एतं प्राणमयमारमानम्रुपसंक्रामित । एतं मनोमयमारमानम्रुपसंक्रामित । एतं विद्वान-सयमारमानम्रुपसंक्रामित । एतमानन्दमयमारमानम्रुपसंक्रामित । तद्प्येप श्लोको भवति ।

सः=वह (परमातमा), यः=जो, अयम्=यह, पुरुषे=मनुष्यमें; च=और, यः=जो; असौ=वह, आदित्ये च= सूर्यमें भी हैं; सः=वह (सवका अन्तर्यामी), एकः=एक ही है, यः=जो, एवंवित्=इस प्रकार जाननेवाला है; सः=वह, अस्मात् लोकात्=इस लोकसे, प्रत्य=विदा होकर, एतम्=इस, अन्नमयम्=अन्नमय, आत्मानम्=आत्माकी; उपसंकामित=प्राप्त हो जाता है, एतम्=इस, प्राणमयम्=प्राणमय, आत्मानम्=आत्माको, उपसंकामित=प्राप्त होता है, एतम्=इस; विश्वानमयम्=विज्ञानमय, आत्मानम्=आत्माको, उपसंकामित=प्राप्त होता है, एतम्=इस; विश्वानमयम्=विज्ञानमय, आत्मानम्=आत्माको, उपसंकामित=प्राप्त होताहै, एतम्=इस, आनन्दमयम्=आन्दमय; आत्मानम्=आत्माको, उपसंकामित=प्राप्त होताहै, एतम्=इस, आनन्दमयम्=आन्दमय; आत्मानम्=अत्माको, उपसंकामित=प्राप्त होताहै, एतम्=इस, आनन्दमयम्=आन्दमय; आत्मानम्=अत्माको, उपसंकामित=प्राप्त होताहै, तत्=उसके विषयमें; अपि=भी, एपः=यह (आगे कहा गया); श्रोकः=श्रोकः भवति=है।

व्याख्या—ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दस्वरूप परव्रह्म परमात्मा ही सनके अन्तर्यामी हैं। जो परमात्मा मनुष्योंमें हैं, वे ही सूर्यमें भी हैं। वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान लेता है, वह मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि इन पाँचोंके जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं, उन परव्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। पहले इन पाँचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्वतीं आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था। फलरूपमें उन्हींकी प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं—यह बतानेके लिये ही यहाँ पाँचोंको क्रमसे प्राप्त होनेकी बात कही गयी है। वास्तवमें इस क्रमसे प्राप्त होनेकी बात यहाँ नहीं कही गयी है; क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर जानेके बाद प्राप्त होनेबाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं। अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है। इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाला यह श्रोक भी है।

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥

### नवम अनुवाक

सम्बन्ध-आठवें अनुवाकमें जिस क्षीक ( मन्त्र ) को लक्ष्य कराया गया है, उसका उल्लेख किया जाता है-

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिमेति कुतश्रनेति ।

मनसा सह= मनके सिंदा; वाचः=वाणी आदि समसा इन्द्रियाँ, यतः= जहाँसे, अप्राप्य= उसे न पाकर, निवर्तन्ते= लौट आती हैं, [तस्य] ब्रह्मणः= उस ब्रह्मके, आनन्दम्=आनन्दको, विद्वान्= जाननेवाला ( महापुरुष ); कुतस्थन= किसीसे भी, न विभेति= भय नहीं करता, इति= इस प्रकार यह क्षोक है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि मनके सित सभी इन्द्रियाँ जहाँसे उसे न पाकर लौट आती हैं—जिस ब्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन और इन्द्रियोंकी शक्ति नहीं है, परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसीसे भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस स्लोकका तात्पर्य है।

एत<ह वाव न तपित । किमह<साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरविमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान< स्पृणुते । उमे होवैप एते आत्मान< स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिपत् ।

ह वाव=यह प्रसिद्ध ही है कि, एतम्=उस (महापुरुप) को, (यह बात) न तपित=चिन्तित नहीं करती कि; अहम्= मैंने, किम्=क्यों; साधु=श्रेष्ठ कर्म, न=नहीं; अकरवम्=किया, किम्=(अथवा) क्यों, अहम्=मैंने, पापम्=पापाचरण, अकरवम् इति=किया, यः=जो, एते=इन पुण्य-पापकमोंको, एवम्=इस प्रकार (सतापका हेतु), विद्वान्=जानने-बाला है, सः=वह; आत्मानम् स्पृणुते=आत्माकी रक्षा करता है, हि=अवग्य ही; यः=जो; एते=इन पुण्य और् पाप, उमे एव=दोनों ही कर्मोंको, एवं=इस प्रकार (सतापका हेतु), वेव्=जानता है, [सः] एपः=वह यह पुरुष, आत्मानम् स्पृणुते=आत्माकी रक्षा करता है, इति=इस प्रकार; उपनिपत्=उपनिपद् (की ब्रह्मानन्दवल्ली) पूरी हुई।

व्याख्या—इस वर्णनमे यह वात कही गयी है कि जानी महापुरुपको किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह है कि परमात्माको ऊपर वताये अनुसार जाननेवाला विद्वान् कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि 'क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण नहीं किया, अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म किया।' उसके मनमें पुण्य-कर्मोंके फलस्वरूप उत्तम लोकोंकी प्राप्तिका लोम नहीं होता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता। लोम और भयजनित सतापसे वह ऊँचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुप आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकारके कर्मोंको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके प्रति राग-द्रेपसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्मांके चिन्तनमें सलझ रहकर आत्माकी रक्षा करता है।

इस मन्त्रमें कुछ गद्दों को अक्षरगः अथवा अर्थत दुहराकर इस बछीके उपसहारकी सूचना दी गयी है।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ ॥ ब्रह्मानन्दवख्ळी समाप्त ॥ २ ॥



# भृगुवली\*

#### प्रथम अनुवाक

भृगुर्वे वारुणिः वरुणं पितरम्रुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तसा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचिमिति । तश्होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्त्र । तद् ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

वै=यह प्रसिद्ध है कि; वारुणि:=वरुणका पुत्र, सुगु:= मृगु; पितरम्=अपने पिता, वरुणम् उपससार=वरुणके पास गया (और विनयपूर्वक बोला—); सगवः= भगवन् ; (मुझे) ब्रह्म अधीष्टि = ब्रह्मका उपदेश कीजिये; इति= इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, तस्मै=उससे, (वरुणने) पतत्=यह, प्रोवाच=कहा; अञ्चम्=अत्र; प्राणम्=प्राण, चक्षु:= नेत्र; श्रोत्रम्=ओत्र, मनः= मन, (और) वाचम्=वाणी, इति= इस प्रकार (ये सब ब्रह्मकी उपलव्धिके द्वार है); तम् ह उवाच=पुनः (वरुणने) उससे कहा, वै=िनश्चय ही, इमानि= ये सब प्रत्यक्ष दीरानेवाले; भूतानि=प्राणी; यतः=जिससे; जायन्ते= उत्पन्न होते हैं, जातानि= उत्पन्न होकर, येन=जिसके सहारे, जीचन्ति=जीवित रहते हैं; (तथा) प्रयन्ति= (अन्तमें इस लोकसे) प्रयाण करते हुए; यत् अमिसंविद्यान्ति=जिसमें प्रवेश करते हैं, तत्=उसको; विजिञ्चासस्य= तत्वसे जाननेकी इच्छा कर, तत्=वही, ब्रह्म= ब्रह्म है, इति= इस प्रकार (पिताकी बात सुनकर), सः=उसने; तपः अत्ययत= तप किया, सः= उसने, तपः तप्न्वा= तप करके—

व्याख्या—भृगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे। उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाण हुई, तब वे अपने पिता वरुणके पास गये। उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अत. भृगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिताके पास जाकर भृगुने इस प्रकार प्रार्थना की—'भगवन्! में ब्रह्मको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।' तब वरुणने भृगुसे कहा—'तात! अक्ष, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी—ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं। इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फुरित हो रही है।' साथ ही यह भी कहा—'ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं—जीवनोपयोगी किया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी (पानेकी) इच्छा कर। वे ही ब्रह्म हैं।' इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भृगु ऋषिने ब्रह्मचर्य और अम दम आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वक स्थमसे रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है।

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

## द्वितीय अनुवाक

अन्नं त्रक्षेति व्यजानात् । अन्नाद्धचेव खिल्वमानि भृतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यिमसंविश्वन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम्रुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तः होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्त । तपो ब्रह्मोति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

<sup>#</sup> पर्णने अपने पुत्र मृगु ऋषिको जिस महाविद्याका उपदेश दिया था, उसीका इस वृद्यीमें वर्णन है, इस कारण इसका नाम मृगुवृद्धी है।

अन्नम्=अन्नः व्रह्म=त्रह्म है, इति=इस प्रकार, व्यजानात्=जाना, हि=क्योंिक, खलु=सचमुच, अन्नात्=अन्नसे, प्रव=ही; इमानि=ये सव, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकरः; अन्नेन=अन्नसे ही, जीवन्ति=जीते हैं, (और) प्रयन्ति=(अन्तमें यहाँसे) प्रयाण करते हुए, अन्नम् अभिसंविद्यान्ति=अन्नमे ही प्रविष्ट होते हैं; इति=इस प्रकार, तत्=उसको, विज्ञाय=जानकर, (वह) पुनः=पुनः, पितरम्=अपने पिताः चरुणम् एव उपससार=वरुणके ही पास गया, (तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं किया। तव वह बोळा—)भगवः=भगवन्, (मुझे) ब्रह्मअधीहि=ब्रह्मका बोध कराइये, इति=तव, तम् ह उचाच= उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा, तपसा=तपसे, ब्रह्म=ब्रह्मको, विजिज्ञासस्व=तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपः=तप ही, ब्रह्म=ब्रह्म है; इति= इस प्रकार (पिताकी आजा पाकर), सः=उसने, तपः अतप्यत=(पुनः) तप किया, सः=उसने; तपः तप्त्वा=तप करके—

व्याख्या—मृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही वहा है, क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण वताये ये, वे सब अन्नमें पाये जाते हैं। समस्त प्राणी अन्नसे—अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके वाद अन्नस्वरूप इस पृथ्वीमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये। आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सव वातें कहीं। पिताने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा—'इसने अमी ब्रह्मके स्थूल रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करनेकी आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर अश्वद्धा उत्पन्न कर देनेमे भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी वातका उत्तर न देना ही ठीक है।' पितासे अपनी वातका समर्थन न पाकर भृगुने फिर प्रार्थना की—'भगवन्। यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप सुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।' तब वस्णने कहा—'तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्त्वको समझनेकी कोशिश कर। यह तप ब्रह्मका ही खरूप है, अतः यह उनका बोध करानेमें सर्वया समर्थ है।' इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगु शृष्टि पुनः पहलेकी माँति तपोमय जीवन विताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय करनेके लिये विचार करते रहे। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

-64

## तृतीय अनुवाक

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्धचेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम्रपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त<्र होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

प्राणः=प्राण, ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार, ज्यजानात्=जाना; हि=क्योंिक, खलु=सचमुच, प्राणात्=प्राणिः; प्रव=ही, इमानि=ये समसा, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर, प्राणेन=प्राणि ही; जीवन्ति=जीते हैं, (और) प्रयन्ति=(अन्तमें यहाँसे) प्रयाण करते हुए, प्राणम् अभिसंविद्यान्ति=प्राणमें ही सव प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार, तत्=उसे, विद्याय=जानकर, पुनः=फिर; पितरम् वरुणम् एव उपसस्तार=(अपने) पिता वरुणके ही पास गया (और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया, जव पिताने उत्तर नहीं दिया, तव वह बोळा—); भगवः=मगवन्, (मुझे) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका उपदेश दीजिये, इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, ह तम् स्वाच=सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म= ब्रह्मको, तपसा=तपसे, विजिद्यासस्व=तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः=तप ही, ब्रह्म=ब्रह्म अर्थात् उनकी प्राप्तिका वड़ा साधन है, इति=इस प्रकार पिताकी आजा पाकर, सः=उसने; (पुनः) तपः अतप्यत=तप किया; सः=उसने, तपः तप्त्वा=तप करके—

क्याख्या—भृगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही बहा है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए बहाके छक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते हैं। समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हैं, अर्थात् एक जीवित प्राणिसे उसीके सहश्च दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राणसे ही जीते हैं। यदि श्वासका आना-जाना बद हो जाय, यदि प्राणद्वारा अन्न ब्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते, अतः निःसदेह प्राण ही ब्रहा है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास गये। पहलेकी मॉति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया। पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ स्क्ष्मतामें पहुँचा है, परत अभी बहुत कुछ समझना शेष है, अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिजासामें वल आयेगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भगुने फिर उनसे प्रार्थना की—'भगवन् ! यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।' तत्र वरुणने पुनः वही बात कही—'त् तपके द्वारा ब्रह्मके जाननेकी चेष्टा कर, यह तप ही ब्रह्म है। अर्थात् ब्रह्मके तत्त्वको जाननेका प्रधान साधन है।' इस प्रकार पिताजीकी आजा पाकर भगु श्रुपि फिर उसी प्रकार तपस्था करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे। तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाकमे बताया गया है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

## चतुर्थ अनुवाक

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव खिल्वमानि भृतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविश्चन्तीति । तिद्वज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम्रुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मोति । त< होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मोति । स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा ।

मनः=मनः व्रह्म= व्रह्म है, इति= इस प्रकार, व्यजानात्=समझा, हि= क्योिक, खलु= सचसुच, मनसः= मनसे, एव= ही, इमानि= ये समसा, भूतानि= प्राणी, जायन्ते= उत्पन्न होते हैं, जातानि= उत्पन्न होकर, मनसा= मनसे ही, जीवन्ति= जीते हैं, (तथा) प्रयन्ति= (इस लोकसे) प्रयाण करते हुए, (अन्तमें) मनः अभिसंविद्यान्ति= मनमें ही सव प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति= इस प्रकार, तत्= उस व्रह्मको, विद्याय= जानकर, पुनः एव= फिर भी, पितरम्= अपने पिता; वरुणम् उपससार= वरुणके पास गया (और अपनी वातका कोई उत्तर न पाकर वोला—), भगवः= भगवन्; (सुन्ने) ब्रह्म अधीदि= व्रह्मका उपदेश दीजिये, इति= इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर), इतम् उवाच= सुप्रसिद्ध वरुण श्रृषिने उसते कहा; ब्रह्म= व्रह्मको, तपसा= तपसे, विजिद्यासस्य= तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः= तप ही, ब्रह्म= व्रह्म है, इति= इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर, सः= उसने, तपः अतप्यत= तप किया, सः= उसने, तपः तप्त्वा= तप करके—

व्याख्या—इस बार भृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण मनमें पाये जाते हैं। मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं—स्त्री और पुरुषके मानसिक प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्वारा समस्त जोवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं—मरनेके बाद इस अरीरमें प्राण और इन्द्रियों नहीं रहतीं, इसल्ये मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास गये और अपने अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी। इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला। पिताने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की—'भगवन्! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।' तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया—'त् तपके द्वारा ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी

इन्छा कर । अर्थात् तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर । यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है । ब्रह्मको जानने-का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है ।' इस प्रकार पिताकी आशा पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भाँति सयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है ।

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

## पञ्चम अनुवाक

विज्ञानं त्रह्योति व्यजानात्। विज्ञानाद्ध्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पित्रसुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तथ्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्त । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

विश्वानम्=विश्वान; ब्रह्म=ब्रह्म है; इति=इस प्रकार, व्यजानात्=जाना; हि=क्योिक, खलु=सचपुच; विश्वानात्=विश्वानसे, एव=ही, इमानि=ये समल, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानि=उत्पन्न होकर, विश्वानेन=विश्वानसे ही, जीवन्ति=जीते हैं, (और) प्रयन्ति=अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते हुए, विश्वानम् अभिसंविश्वान्ति=विश्वानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार; तत्=ब्रह्मको, विश्वाय=जानकर, पुनः एव=(वह) पुनः उसी प्रकार; पितरम्=अपने पिता; वरुणम् उपसस्तार=वरुणके पास गया, (और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोला—) भगवः=भगवन् ।, (भुन्ने) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार कहनेपर, ह तम् उवाच=सुप्रसिद्ध वरुण श्रृषिने उससे कहा, ब्रह्म=ब्रह्मको, तपसा=(त्) तपके द्वारा; विजिशासस्व= तत्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपः=तप ही, ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार पिताकी आशा पाकर; सः=उसने, तपः अतत्यत=पुनः तप किया; सः=उसने; तपः तप्त्वा=तप करके—

क्याख्या—इस बार उन्होंने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विश्वानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। क्योंकि उन्होंने सोचा—पिताजीने जो ब्रह्मके लक्षण वताये थे, वे सब-के-सव पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते है, सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विश्वानस्वरूप जीवात्मासे ही जीते है, यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना-अपना काम नहीं कर सकते। तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ठ हो जाते है—जीवके निकल जानेपर मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते। अतः विज्ञानखरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। यह निश्चय करके वे पहलेकी मांति अपने पिता वरणके पास आये। आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी। इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर नहीं दिया। पिताने सोचा—'इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया है, इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म—दोनों प्रकारके जहतत्त्वोंसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परद्ध ब्रह्मका खरूप तो इससे भी विलक्षण है, वे तो नित्य आनन्दखरूप एक आदितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है।' इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी मृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहलेकी मांति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की—'भगवन् ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बर्तलाइये।' तव वरणने युनः वही उत्तर दिया—'तृ तपके हारा ही ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर। अर्थात् तपस्थापूर्वक उसका पूर्वक्यनानुसर विचार कर। तप ही ब्रह्म है।' इस प्रकार पिताजीकी आशा पाकर मृगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे बताया गया है।

॥ अनुवाक ॥ ५॥

### षष्ठ अनुवाक

आनन्दो ब्रह्मोति च्यजानात् । आनन्दाद्वचेत्र खिल्तमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंत्रिश्चनतीति । सैपा भार्गत्री वारुणी विद्या परमे च्योमन् प्रतिष्ठिता । स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानदादो भवति । महान् भवति प्रजया पश्चभित्रीक्षवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

आनन्दः=आनन्द ही; ब्रह्म=ब्रह्म है, इति=इस प्रकार; व्यजानात्=निश्चयपूर्वक जाना; हि=क्योंकि; खलु= स्वमुच; आनन्दात्=आनन्दसे, एव=ही, इमानि=ये समस्तः; भूतानि=प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते हें, जातानि=उत्पन्न होतर, आनन्देन=आनन्दसे ही, जीवन्ति=जीते हैं, (तथा) प्रयन्ति=इस लोकसे प्रयाण करते हुए; (अन्तमें) आनन्दम् अभिसंविद्यान्ति=आनन्दमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस प्रकार (जाननेपर उसे परब्रह्मका पूरा जान हो गया), सा=ब्रह; एपा=ब्रह, भागवी=भ्गुकी जानी हुई; वाक्षणी=और वर्षणद्वारा उपदेश की हुई; विद्या=विद्या-परमे ज्योमन्वविद्य आकागवरूप परब्रह्म परमात्मामें, प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित है अर्थात् पूर्णतः स्थित है; यः=जोकोई (दूसरा साधक) भी, एवम्=इस प्रकार (आनन्दस्वरूप ब्रह्मको), वेद्=जानता है, सः=ब्रह्म (उस विश्चद्ध आकाशस्वरूप परमानन्दमे) प्रतितिष्ठति=स्थित हो जाता है, (इतना ही नहीं, इस लोकमें लोगोंके देलनेमें भी वह) अञ्चवान्=ब्रह्म अञ्चवाला, अञ्चादः=और अनको भलीमोंति पचानेकी शक्तिवाला; भविति=हो जाता है, (तथा) प्रजया=सतानके; पशुभिः=पशुओंसे, (तथा) ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर, महान्=महान्; भवित=हो जाता है, कीर्त्या [अपि ]=उत्तम कीर्तिके द्वारा भी, महान्=महान्; [भवित=हो जाता है।]

व्याख्या—इस बार भृगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है। ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अन्तरात्मा हैं। वे सब भी इन्हींके स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्मबुद्धि होती है और ब्रह्मके आशिक लक्षण पाने जाते हैं। परतु सर्नोगसे ब्रह्मके लक्षण आनन्दमें ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्दस्वरूप परव्रह्म परमात्मासे ही सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होते हैं—इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं। तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं —कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्के समस्त प्राणियोंकी सारी चेशाएँ हो रही हैं। उनके गासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह छक्ता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं। तथा प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है—उन्होंमे विलीन होता है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैं । इस प्रकार अनुभव होते ही भृगुको परब्रह्मका ययार्थ ज्ञान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रही । श्रुति खय उस विद्याकी महिमा बतलानेके लिये कहती है-वहीं यह वरणद्वारा बतायी हुई और भृगुको प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या (ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली विद्या ) है । यह निद्या विद्युद्ध आकाशम्बरूप परब्रह्म परमात्मामें स्थित है । वे ही इस विन्यांके भी आधार हैं । जो कोई मनुष्य भृगुकी भाँति तपस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दम्बरूप परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह भी उन विद्युद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है। इस प्रकार इस विद्याका वास्तविक पळ वताकर मनुष्योंको उस साधनकी और लगानेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्त्वोंके रहस्य विज्ञानपूर्वक ब्रह्मको जाननेवाले ज्ञानीके शरीर और अन्त करणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी भुति बतलाती है । वह अनवान् अर्थात् नाना प्रकारके जीवनयात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन हो जाता है और उन स्वको सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है। अर्थात् उसके मन, इन्द्रियाँ और शरीर सर्वथा निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह सतानसे, पशुओंसे, ब्रह्मतेजसे और बड़ी मारी कीर्तिषे समृद्ध होकर जगत्में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है।

#### सप्तम अनुवाक

सम्बन्ध— इठे अनुवाइमें ब्रह्मजानीके अन्न और प्रजा अहिसे सम्पन्न होनेकी वात कही गयी, इसपर यह जिजामा होती है कि ये सब सिद्धियाँ मी बचा ब्रह्ममाझात्रार होनेपर ही निल्ती हैं, या इन्हें प्राप्त इरनेका दूसरा उपाय मी है। इसपर इन मवकी प्राप्तिके दूसरे उपाय भी ब्याये जाने हैं—

अत्रं न निन्धात् । तद्रतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्ननने प्रतिष्ठितम् । स य एतदनमने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्वस्नवसेन । महान् कीर्त्या ।

अक्षम् न निन्दात्=अन्नकी निन्दा न नरे; तत्=वहः व्रतम्=त्रत है. प्राणः=प्राणः, वै=हीः अक्षम्=अन्न हैः (और) शरीरम्=धरीरः (उस प्राणस्य अन्नसे जीनेके कारण) अक्षादम्=अन्नन मोन्ता हैः शरीरम्=धरीरः प्राणे= प्राणके आधारपर, प्रतिष्ठितम्=स्वित हो रहा हैः (और) शरीर=धरीरके आधारपः प्राणः—प्राणः प्रतिष्ठितः=स्वित हो रहे हैंः तत्=इस तरह, पतत्=यहः अन्ने=अन्नमं हीः, अन्नम्=अनः, प्रतिष्ठितम्=स्वित हो रहा हैः, यः=जो मनुष्यः अन्ने=अन्नमं हीः अन्नम्=अनः, प्रतिष्ठितम्=स्वत हो रहा हैः, यः=जो मनुष्यः अन्ने=अन्नमं हीः अन्नम्=अनः, प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हो जाता हैः (अतः) अन्नवान्=अन्ननाताः, (और) अन्नादः=अन्नको लानेनाला, मवित=हो जाता हैः प्रजया=प्रनसे, पशुमिः=प्रश्रोंसेः, ब्रह्मवर्चसेन=(और) ब्रह्मतेन्ते समन्न होकरः महान्= महानः भवित=वन जाता हैः (तया) कीर्त्यो=नीर्तिसे (समन्न होकर मी)ः महान्=महानः [भवित=हो जाता हैः ]

ट्याल्या—इस अनुवाकमें अन्नका महत्त्व बतलाकर उसे जाननेका पल बताया गया है। मात्र यह है कि जो मनव्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे, उसे सबसे पहले तो यह बत लेना चाहिये कि भी कभी अन्नकी निन्दा नहीं करूँगा। यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुका मनुष्य पाना चाहता है, उसके प्रति उसनी महत्त्वबृद्धि होनी चाहिये, तभी वह उसके लिये प्रयन्न करेगा । जिसकी जिसमें हेयबुद्धि है। वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं । अन्नकी निन्दा न करनेका बत छेकर अनके इस महत्त्वको समझना चाहिये कि अन ही प्राण है। और प्राण ही अन्न है। क्योंकि अन्नसे ही प्राणोंमें बल आता है और प्राणशक्तिये ही अन्ननन शरीरने जीवनी-शक्ति आती है । यहाँ प्राणको अन्न टसिटने भी कहा है कि यही शरीरमें अनके रसको सर्वत्र फेलाना है। शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणरूप अन्नरा मोक्ता है। शरीर प्राणमें स्वित है अर्थान् शरीरकी स्विति प्राणके अधीन है और प्राण शरीरमें स्वित है—प्राणींका आधार इतिर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार यह अन्नमन इतिर भी अन्न है। यह अनुमनसिद्ध विपन है कि प्राणोंको आहार न मिलनेनर वे खरीरनी घाउँ ओको ही सोख लेने हैं। और खरीरनी खिति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं। अत' द्यरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमं ही अन्न स्थित हो रहा है। यही इसका तत्त्व है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है, वही शरीर और प्राम-इन दोनोंका ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। इसीलिने यह कहा गया है कि वह चरीर और प्रागोंके विज्ञानमें पारङ्गत हो जाता है। और इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह सद प्रकारकी मोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें व्यनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पशुओं से और ब्रह्मते जसे भी सम्पन्न हो कर महान् बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यदा जगतमें फैल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगत्में महान् हो जाता है।

॥ सतम अनुवाक समात ॥ ७ ॥

अप्टम अनुवाक

अनं न परिचक्षीत । तद् त्रतम् । आयो वा अनम् । ज्योतिरनादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्टितम् ।

ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अनवाननादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्वक्षवर्चसेन । महान्कीर्त्या ।

असम् न परिचक्षीत=अननी अवहेलना न नरे; तत्=वह, व्रतम्=एक व्रत है, आपः=जल; चै=ही; असम्=अन्न है, (और) ज्योतिः=तेज, अन्नाद्म्=(रसलरूप) अनना मोक्ता-है; अप्सु=जलमें; ज्योतिः=तेज; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, ज्योतिपि=तेजमें, आपः=जल, प्रतिष्ठिताः=प्रतिष्ठित है, तत्=वही; प्रतत्=यह; अने=अन्नमें, अन्नम्=अन्न,प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, यः=जो मनुष्य,(इस प्रकार) अन्ने=अनमें, अन्नम्=अन्न; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है; प्रतत्=इस रहस्यको, चेद्=मलीमॉति समझता है, सः=वह,(अन्तमे) प्रतितिष्ठति=(उस रहस्यमे) परिनिष्ठित हो जाता है, (तथा) अन्नवान्=अन्नवाला, (और) अन्नादः=अन्नजो खानेनाला; मवति=हो जाता है; प्रजया=(वह) संतानसे; पशुभिः=पशुओंसे, (और) ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसे, महान्=महान्; मवति=वन जाता है, (तथा) कीर्त्या=कीर्तिसे (समृद्ध होकर भी); महान्=महान्, [भवति=हो जाता है।]

च्याख्या—इस अनुवाकमें जल और ज्योति दोनोंको अन्नरूप वताकर उन्हें जाननेका फल वतलाया है। भाव यह है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा हो। उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि 'मै कभी अन्नकी अवहेळना नहीं करूँगा अर्थात् अन्नका उल्लान, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एव उसे जुठा नहीं छोड़ें गा।' यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी वरण नहीं करती। किसी भी वस्त्रको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना परमावश्यक है। जिसकी जिसमें आदरबुद्धि नहीं है, वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा । इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका वत लेकर फिर अन्नके इस तत्वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात खाद्य वस्तुएँ जलसे ही उत्पन्न होती हैं । और ज्योति अर्थात् तेज ही इस जलरूप अनको भक्षण करनेवाला है । जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्यरिमयाँ आदि वाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्वोंका शोषण करती है। जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल स्वमानतः ठडा है, अतएव उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है— यह वात समझमें नहीं आवी, तथापि शास्त्रोंमें यह माना गया है कि समुद्रमे वडवानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी जलमेंसे बिजली-तत्वको निकालते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है। इसी प्रकार तेजमें जल खित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है, क्योंकि सूर्यकी प्रखर किरणोंमें खित जल ही हमलोगोंके सामने कृष्टिके रूपमें प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदायोंके कारण हैं, अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं, इसलिये दोनों अन ही हैं। इस प्रकार अन ही अनमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस तत्त्वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विद्यानमें प्रतिष्ठित अर्थात् सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है । और इसीके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात् सव प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सवको यथायोग्य उपमोगमें लानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान् हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा भारी यशस्त्री हो जाता है। और उस यशके कारण भी वह महान हो जाता है।

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥

#### नवम अनुवाक

अन्नं वहु कुर्वीत । तद् व्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद् प्रतिष्ठिति । अन्नवाननादो भवति । महान्भवति प्रजया पश्चिमित्रक्षवर्चसेन । महान्कीत्या ।

-असम्=असको; वहु कुर्वीत=वढाये; तत्=वह; वतम्=एक वत है; पृथिवी=पृथ्वी; वै=ही; असम्=अस है; आकाराः=आकागः; असादः= पृथ्वीरूप असमा आधार होनेसे ( मानो ) असाद है; पृथिवयाम्=पृथ्वीमें, आकाराः= आकारा; प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित है; आकारो=आकारामे, पृथिवी=पृथ्वी; प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित है; तत्=वही; प्रतत्= यह, अन्ते=असमें; असम्=अस, प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, यः=जो मनुष्यः ( इस प्रकार ) अन्ते=असमें, असम्= असः, प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है, प्रतत्=इस रहस्पक्रो; वेद्=मलीमाँति जान लेता है; सः=वहः ( उस विषयमें ) प्रतितिष्ठित=प्रतिष्ठित हो जाता है, अस्रवान्=अस्रवालाः ( और ) असादः=असको खानेवाला अर्थात् उसे पचानेकी शक्तिवाला, भवति=हो जाता है, प्रजया=(वह ) प्रजासे; पशुमिः=पशुओंसे, ( और ) ब्रह्मवर्चसेन= ब्रह्मतेजसे; महान्=महान्, भवति=वन जाता है; कीर्त्या=कीर्तिसे, [ च=मीः ] महान्=महान्ः [ भवति=हो जाता है । ]

च्याख्या—इस अनुवाकमें पृथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप वताकर उनके तस्वको जाननेका फल बताया गया है। माव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह नत लेना चाहिये—यह इट् संकरप करना चाहिये कि 'में अन्नको खूब बढाऊँगा।' किसी वस्तुका अम्युदय—उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और मिलनेपर टिकेगी नहीं। इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है—जितने मी अन्न है वे सब पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं। और पृथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात् इस अन्नका मोक्ता है। पृथ्वीमें आकाश खित है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, और आकाशमें पृथ्वी खित है—यह बात प्रत्यक्ष-सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नस्वरूप हैं। पाँच भूतोंमें आकाश पहला तन्न है और पृथ्वी अन्तिम तन्त्व है, वीचके तीनों तन्त्व इन्हींके अन्तर्गत हैं। समस्त मोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं; अतः ये ही अन्नके रूपमें खित हैं। इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातको तन्त्वसे जानता है कि पृथ्वीस्प अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अन्न और प्रवास्य अन्त प्रतिष्ठित है। इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात् सब प्रकारके मोग्य पदायोंसे और इसीलिये वह इस विपयमें सिद्ध हो जाता है। इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात् सब प्रकारके मोग्य पदायोंसे और उनको उपमोगमें लानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके द्वारां भी महान् हो जाता है।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥

#### दशम अनुवाक

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद् व्रतम् । तसाद्यया कया च विधया वह्वन्नं प्राप्तुयात् । आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । एतद्वै मुखतोऽन्न<राद्धम् । मुखतोऽसा अन्न<राष्ट्रम् । एतद्वै मध्यतोऽ-न्न<राद्धम् । मध्यतोऽसा अन्न<राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्न<राद्धम् । अन्ततोऽसा अन्न<राध्यते । य एवं वेद ।

वसतौ=अपने 'घरपर ( उहरनेके लिये आये हुए ); कंचन= किसी ( मी अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीत= प्रतिकृत उत्तर न दे, तत्=वह, व्रतम्=एक व्रत है, तसात्=इसिल्ये, (अतिथि-सत्कारके लिये) यया कयां च विधया= जिस किसी भी प्रकारके, वहु= बहुत-सा, अन्नम्=अन, प्राप्नुयात्=प्राप्त करना चाहिये, (क्योकि सद्ग्रहस्थ ) अस्मै= इस ( घरपर आये हुए अतिथि ) से, अन्नम्=भोजन, आराधि=तैयार है; इति=यों, आचक्षते=कहते हैं, ( यदि यह अतिथिको ) मुखतः=मुख्यवृत्तिसे अर्थात् अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वक, प्रतत्=यह, राद्धम्=तैयार किया हुआ, अन्नम्=भोजनं ( देता है तो ), वै=िनश्चय ही, अस्मै=इस ( दाता ) को, मुखतः=अधिक आदर-सत्कारके साथ ही, अन्नम्=

अन्न, राध्यते=पाप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः= मध्यम श्रेणीकी अद्धा और प्रेमसे; एतत्= यह; राद्धम्= तैयार किया हुआ; अन्नम्= भोजन ( देता है तो ); चै=िनः सन्देह; अस्मै= इस ( दाता ) को; मध्यतः= मध्यम अद्धा और प्रेमसे ही, अन्नम् राध्यते= अन्न प्राप्त होता है; ( और यदि यह अतिथिको ) अन्ततः= निकृष्ट अद्धा-सत्कारसे, एतत्= यह; राद्धम्=तैयार किया हुआ; अन्नम्= भोजन ( देता है तो ), चै=अवश्य ही; अस्मै=इस ( दाता ) को, अन्ततः= निकृष्ट अद्धा आदिसे; अन्नम्= अन्न; राध्यते= मिलता है; यः= जो; एवम्= इस प्रकार; चेद्= इस रहस्यको जानता है ( वह अतिथिके साथ बहुत उत्तम वर्ताव करता है )।

व्याख्या-दसर्वे अनुवारके इम अशमें अतिथि-सेवाका महत्त्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ उठाना चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि 'मेरे घरपर जो कोई अतिथि आश्रयकी आञासे प्रधारा। में कभी उसकी सखा जवाब देकर निराश नहीं छौटाकँगा। 'अतिथिदेवी भव'-अतिथिकी देवताबृद्धिसे सेवा करो-यह उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकारका नियम छेनेपर ही अतिथि सेवा सम्भव है। यह वत छेकर इसका पालन करनेके छिये—केवल अपना तथा कुदुम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं-जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे वहत से अन्नका उपार्जन करे । धन-सम्पत्ति और अन्नादि, जो शरीरके पालन पोपणके लिये उपयोगी सामग्री हैं। उन्हें प्राप्त करनेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं सया पर्दके तीन अनु गर्कों में भी जो-जो उपाय बताये गये हैं, उनमेरे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना चाहिये । अर्थात् अतिथि-सेवाके लिये आवस्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामे सग्रह करना चाहियेः क्योंकि अतिथि-सेवा गृहस्योचित सदाचारका एक अत्यावश्यक अङ्ग है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हए अतिथिसे यही कहते हैं—'आइये, बैठिये; भोजन तैयार है, भोजन कीजिये इत्यादि । वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ अयना रहनेका स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तममावसे विशुद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है—उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तमभावसे ही अब प्राप्त होता है अर्थात् उसे भोग्य-पदाथ।के संग्रह करनेमे कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती। अनायास उसकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती हैं। यदि वह आये हुए अतिथिकी मध्यमभावसे सेवा करता है, साधारण रीतिमे मोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके विना ही अतिथिको मोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन प्राप्त होता है। अर्थात् अन्न-वस्त्र आदि पदार्थांका सग्रह करनेमें उसे साधारणतया आवस्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी मावसे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं। इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम चूत्तिसे अर्थात बिना किसी प्रकारका आदर-सत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है—उसे निकृष्ट भावसे अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ वैसे ही भावसे प्राप्त होते हैं । अर्थात् उनभी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से-अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगोकी खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे और विशुद्धमानसे अतिथि सेना करता है, अतः उसे सर्नोत्तम फल जो पहले तीन अनुवाकोंमें बताया गया है, वह मिलता है।

सम्बन्ध-अब परमात्माका विभृतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार वताया जाता है-

क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति इस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विष्ठिक्तिरिति पायो । इति मानुषीः समाज्ञाः । अय देवीः । तृप्तिरिति वृष्टौ । वलमिति विद्युत्ति । यश इति पशुपु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपक्षे । सर्वमित्याकाशे ।

िसः परमात्मा=वह परमात्मा, ] वाचि=वाणीमें; क्षेमः इति≈ रक्षाशक्तिके रूपसे हैं; प्राणापानयोः=प्राण और अपानमें, योगक्षमः इति=प्राप्ति और रक्षा—दोनों शक्तियोंके रूपमे हैं, हस्तयोः=हाथोंमें; कर्म इति=कर्म करनेकी शक्तिके रूपमें है, पाद्योः=पैरोमें, गितः इति=मलत्यागकी शक्ति रूपमें है, पाद्योः=पैरोमें, गितः इति=मलत्यागकी शक्ति वनकर है, इति=इस प्रकार (ये), मानुनीः समाज्ञाः=मानुषी समाज्ञा अर्थात् आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं, अथ=अवः

दैवी:=देवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; (वह परमात्मा) बृग्नी=बृटिमें; तृप्तिः इति=तृप्ति-शक्तिके रूपमें है; विद्युति=विज्ञलीमें; वल्लम् इति=वल (पातर) वनकर स्थित है; पशुपु=पशुओंमें, यशः इति=यशके रूपमें स्थित है; नश्च प्रेपु=श्रहों और नक्षत्रोंमें; ज्योतिः इति=प्योतिरूपसे स्थित है, उपस्थे=उपस्थमें; प्रज्ञातिः=प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति, अमृतम्=वीर्यरूप अमृत (और); आनन्दः=आनन्द देनेकी शक्ति, इति=वनकर स्थित है, आक्राहो=(तथा) आकाहामें; सर्वम् इति=स्वता आधार वनकर स्थित है।

व्याख्या—दसवें अनुवाक हे हम अद्यमें परमेश्वरकी विभृतिर्वेक्त सकेप वर्णन किया गया है। भाव यह है कि सरस्य वाणीमें आदीर्वादिके द्वारा जो रक्षा करनेकी द्यक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति है। प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुआंको आकर्षण करनेकी और जीवन-रक्षाकी द्यक्ति है, वह भी परमात्माका ही अब है। इसी प्रकार हाथोंमें काम करनेकी व्यक्ति, पैरोंमें चलनेकी शक्ति और गुदामें मलत्याग करनेकी द्यक्ति भी परमात्माकी ही हैं। ये सब व्यक्तियों उन परमेश्वरकी द्यक्तिका ही एक अद्याहें। यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सक्तापर विश्वास करना चाहिये। यह मानुपी समाजा बतायी गयी है, अर्थान् मनुप्यके व्यरिप्तें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी द्यक्तियोंका मनेपमे दिग्दर्शन कराया गया है। इसीको आव्यात्मिक (द्यगीर-सम्बन्धी) उपासना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार देवी प्रदाश्वर्के अभिव्यक्त होनेवाली व्यक्तिका वर्णन करते हैं। यह देवी अथवा आधिदेविक उपासना है। दृष्टिमें जो अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जल-प्रवानके द्वारा सबके तृत करनेकी द्यक्ति है, विक्लीमें जो वल (पावर) है, पद्यओंमें जा स्वामीका यद्य बढानेकी शक्ति है, नक्षत्रोंमें अर्थात् स्त्रं, चन्द्रमा और तारागणोंमें जो प्रकार है, उपस्थमें जो सतानोत्पादनकी द्यक्ति, वीर्यरूप अमृतक और आनन्द देनेकी द्यक्ति स्वाप्त प्रकारकी शक्ति है कि इस सब उन परमेश्वरती अचिन्त्य एव अपार द्यक्तिके ही किमी एक अद्यती अभिव्यक्तियों हैं। गीतामें भी कहा है कि इस सबके देखकर मनुष्यते सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापक्तिका रहस्य समझना चाहिये।

सम्बन्ध-अव विविव मावनासे की जानेवारी उपामनाका फलमहिन वर्णन करते हैं-

तत्प्रतिप्ठेत्युपासीत । प्रतिष्टावान् भवति । तन्महः इत्युपासीत । महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽसी कामाः । तद् त्रक्षेत्युपासीत । त्रक्षवान् मवति । तद् त्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विपन्तः सपत्नाः । परि येऽप्रिया भ्रातृच्याः ।

तत् = यह (उपास्यदेव); प्रतिष्ठा= 'प्रतिग्रा' (स्वका आधार) है; इति = इस प्रकार, उपासीत = (उसकी) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान् भवति = साधक प्रतिग्रामाला हो जाता है, तत् = यह (उपास्यदेव); महः = सबसे महान् है, इति = इस प्रकार समझकर, उपासीत = उपासना करे तो, महान् = महान्, भवति = हो जाता है, तत् = यह (उपास्यदेव), मनः "पनः है, इति = इस प्रकार समझकर; उपासीत = उसकी उपामना करे तो; (ऐसा उपामक) मानवान् = मनन् ग्रांकिसे सम्पन्न; भवति = हो जाता है, तत् = यह (उपास्यदेव), नमः "पनः "(नमस्कारके योग्य) है; इति = इस प्रकार समझकर, उपासीत = उसकी उपासना करे तो, अस्मै = ऐसे उपासके लिने, कामाः = ममस्त काम — भोग पदार्थ; नम्यन्ते = विनीत हो नाते हैं, तत् = यह (उपास्यदेव); प्रह्म = ब्रह्म है; इति = इस प्रकार समझकर, उपासीत = उसकी उपासना करे तो, (ऐसा उपासक) ब्रह्मवान् = ब्रह्म युक्त, भवति = हो जाता है, तत् = वह (उपास्यदेव), ब्रह्मणः परमात्माक; परिमरः = स्वको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है, इति = इस प्रकार समझकर, उपासीत = उसकी उपासना करे तो, एनम् परि = ऐसे उपासके प्रति, ब्रियन्तः = हेप रखनेवाले; सपत्नाः = वन्न, व्रियन्ते = मर जाते हैं; उपासने वन्न परासीत = उसकी उपासना करे तो, एनम् परि = ऐसे उपासके प्रति, ब्रियन्तः = हेप रखनेवाले; सपत्नाः = वनु, व्रियन्ते = मर जाते हैं; उपासने वन्न परासीत = उसकी उपासना करे तो, एनम् परि = ऐसे उपासके प्रति, ब्रियन्तः = हेप रखनेवाले; सपत्नाः = वनु, व्रियन्ते = मर जाते हैं;

<sup>#</sup> इरिंग्का रक्षक एव पोषक तथाँ जीवनका आधार होनेसे वीर्यको अमृत कहा गया है। इसकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे अमृतक्षि भी सम्यव है।

ये=जो, परि=(उसका) सब प्रकारसे, अप्रियाः भ्रातृच्याः=अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय वन्धुजन हैं, [ते अपि म्रियन्ते=वे भी मर जाते हैं।]

व्याख्या-इस मन्त्रमे सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया है । भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुप अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमे उपासना करे, अर्थात् 'वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा—सबके आधार हैं' इस भावसे उमका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है । महत्त्वकी प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेवको 'महान्' समझकर उनकी उपासना करे तो वह महान् हो जाता है—महत्त्वको प्राप्त कर छेता है। यदि अपने उपास्यदेवको महान् मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य गक्तिगाली समझकर वैसी गक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे, वह स्वय नमस्कार करनेयोग्य वन जाता है, समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर राड़ी रहती हैं। समस्त भोग अपने-आप उसके चरणोंमें छोटने छगते हैं। अनायास ही उसे समस्त मोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है। तथा जो अपने उपास्यदेवको सबसे बड़ा—सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान् वन जाता है, अर्थात् सर्वशिक्तिमान् परमेश्वर उसके अपने वन जाते हैं—उसके वशमे हो जाते हैं। जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका सहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेप करनेवाले शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय वन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते हैं। वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना की जाय, वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है, परतु सकाम मनुष्य अज्ञानवद्य इस रहस्यको न जाननेक कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोंसे युक्त भिन्न-भिन्न देवताओं भी भिन्न भिन्न कामनाओं की सिद्धिके छिये उपाचना करते हैं, इसिलिये वे वास्तविक लाभसे बिख्नत रह जाते हैं (गीता ७। २१, २२, २३, २४; ९। २२, २३)। अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवेंकि देव सर्वशक्तिमान् परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके लिय करे, उनसे और कुछ न चाहे।

सम्बन्ध-सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं, इस बातको समझकर उन्हें प्राप्त कर लेनेका फल और प्राप्त करनेवालेकी स्थितिका वर्णन करते हैं—

स यश्रायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः । स य एवंवित् । असाल्लोकात्प्रेत्य। एतमन्नमयमात्मानम्रुप-संक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानम्रुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानम्रुपसंक्रम्य। एतं विज्ञानमयमात्मानम्रुप-संक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानम्रुपसंक्रम्य । इमॉल्लोकान्कामान्त्री कामरूप्यनुसंचरन् । एतत्साम गायन्नास्ते ।

सः=वह (परमातमा); यः=जो; अयम्=यह; पुरुपे=इस मनुष्यमें है, च=तथा; यः=जो, असी=वह; आदित्ये च= स्वीमें भी है, सः=वह (दोनोंका अन्तर्यामी); एकः=एक ही है; यः=जो (मनुष्य), एवंवित्=इस प्रकार तत्वसे जाननेवाला है; सः=वह, अस्मात्=इस; लोकात्=लोक (शरीर) से; प्रत्य=उत्क्रमण करके; एतम्=इस, अन्नमयम्=अन्तमय; आत्मानम्=आत्माको, उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर, एतम्=इस, प्राणमयम्=प्राणमय, आत्मानम्=आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर; एतम्=इस, मनोमयम्=मनोमय, आत्मानम्=आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर, एतम्=इस; विज्ञानमयम्=विज्ञानमय, आत्मानम्=आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर; पतम्=इस; आनन्दमयम्=आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर; पतम्=इस; आनन्दमयम्=आत्माको, उपसंक्रम्य=प्राप्त होकर; कामाञी=इन्लानुसार मोगवाला; (और) कामरूपी=इन्लानुसार स्थवाल हो जाता है, (तथा) इमान्=इन, लोकान् अनुसंचरन्=स्व लोकोमें विचरता हुआ; एतत्=इस (आग वताये हुए); साम गायन्=साम (समतायुक्त उद्गारों) का गायन करता; आस्ते=रहता है।

-वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण कहकर किया जा चुका

है और जो परमानन्दस्वरूप है, वे इस पुरुपमे अर्थात् मनुष्यमे और सूर्यमे एक ही है। अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है। नाना रूपोंमें उन्हीं अभिन्यिक्त हो रही है। जो मनुष्य इस तत्वको जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, जिनका वर्णन अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है। इन सबको पाकर अर्थात् स्थूल और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोंमें स्थित हे और सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप है, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति सम्पन्न हो जाता है। साथ ही वह इन लोकोमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम (समतायुक्त भावो) का गान करता रहता है।

सम्बन्ध-उसके आनन्दमग्र मनम जो समता और सर्वरूपताके मात्र उठा करते हैं, उनका वर्णन करते हैं—

हारेचु हारेचु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोरेऽहमन्नादोरेऽहमन्नादः । अहप्रक्षोककृदह्र शोककृदह्र शोककृत् । अहमिन्न प्रथमजा ऋतारेख । पूर्व देवेभ्योऽसृतस्य नारेभायि।यो मा ददाति सहदेव मारेवाः । अहमन्नमन्नमदन्तमारेबि । अहं विश्वं भ्रवनमभ्यभवारेम् । सुवर्ण ज्योतीः । य एवं वेद । इत्युपनिपत् ।

हाबु हाबु हाबु = आश्चर्य । आश्चर्य ॥ आश्चर्य ॥ अहम्=में, अन्नम्=अन्न हूं, अहम्=मं; अन्नम्=अन्न हूं; अहम्=मं ही; अन्नादः=अन्नका मोक्ता हूं; अहम्=मं, रुलोकरुत्= इनका सेयोग करानेवाला हूं, अहम्=में, प्रतस्य=सत्यका अर्थात् प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्की अपेक्षासे, प्रथमजाः=सवमं प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (हिरण्यगर्म), [च=और,] देवेभ्यः=देवताओंसेभी; पूर्वम्=पहले विद्यमान, अमृतस्य=अमृतका, नामायि (नामिः)=केन्द्र, अस्म=हूं, यः=जो कोई, मा=सुक्ते; ददाति=देता है, सः=वह, इत्=इस कार्यसे, एव=ही, मा आवाः=मेरी रक्षा करता है, अहम्=में, अन्नम्=अन्नखरूप होकर, अन्नम्=अन्न, अदन्तम्=खानेवालेको, अद्मि=निगल जाता हूँ, अहम्=में, विश्वम्=समस्तः भुवनम् अभ्यभवाम्= व्रह्माण्डका तिरस्कार करता हूं, सुवः न ज्योतीः=मेरे प्रकागकी एक झलक सूर्यके समान है, यः=जो, एवम्=इस प्रकार; वेद=जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ), इति=इस प्रकार, उपनिषद्—बहाविद्या समाप्त हुई।

व्याख्या—उस महापुरुपकी खिति गरीरमें नहीं रहती। वह गरीरसे सर्वथा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है। यह वात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्माके साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुपके ये पावन उद्वार उसके विद्युद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक मिहमा सूचित करते हे। 'हानु' पद आश्चर्यवोधक अव्यय है। वह महापुरुप कहता है—बहे आश्चर्यकी वात है! ये सम्पूर्ण मोग वस्तुएँ, इनको मोगनेवाला जीवातमा और इन दोनोंका सयोग करानेवाला परमेश्वर एक मैं ही हूं। मै ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्में समस्त देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूं, और परमानन्दरूप अमृतके केन्द्र परमेश्वर मी मुझसे अमिन्न है, अतः वे भी मै ही हूँ। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे मुझे किसीको प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है। अर्थात् योग्य पात्रमें भोग्य पदार्थोंका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है। इसके विपरीत जो अपने ही लिये अकरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है, उस खानेवालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात् उसका विनाश हो जाता है—उसकी मोग-सामग्री टिकती नही। मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ। मेरी महिमाकी तुलनामें यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात् जगत्मे जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सब मेरे ही तेज-

के अश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्त्वको जानता है, वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर छेता है। उपर्युक्त कथन परमात्मामे एकीभावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है, यह समझना चाहिये।

॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥

॥ भृगुवल्ली समाप्त ॥ ३ ॥



॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद् समाप्त ॥



# शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिपम् । ऋतमवादिपम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीनमाम् । आवीद्वक्तारम् ।।

अ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ शिक्षावलीके द्वादश अनुवाकमे दिया गया है।

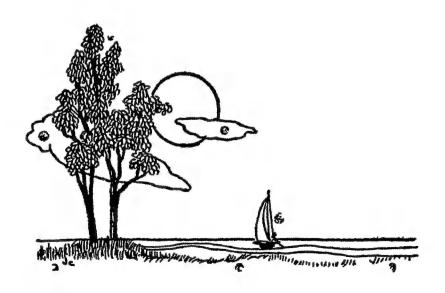

# श्वे ।श्व रोपि द

## शान्तिपाठ

ॐ सह नात्रवतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

> ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ कठोपनिपद्के आरम्भमे दिया गया है ।

#### प्रथम अध्याय

हरि: ॐ त्रह्मवादिनो वदन्ति— किं कारणं त्रह्म कुतः सा जाता जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठाः। अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे त्रह्मविदो व्यवस्थाम्॥१॥

'हरिः ओम्' इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उन परब्रह्म परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद् आरम्भ की जाती है—

ब्रह्मवादिनः= ब्रह्मविपयक चर्चां करनेवाले कुछ जिजासु, वदन्ति= आपसंग कहते हैं; ब्रह्मविदः= हे वेदश महर्षियो; कारणम्= इस जगन्जा सुख्य कारण, ब्रह्म= ब्रह्म, किम्= कीन है, कुतः= ( हमलोग ) किससे; जाताः स्म= उत्पन्न हुए हैं, केन= किससे; जीवाम= जी ग्हें है, च=और, क्ष= किसमे, सम्प्रतिष्ठाः= हमारी सम्यक् प्रकारसे स्थिति है, ( तथा ) केन अधिष्ठिताः= किसके अधीन ग्रह्मर, [ वयम्= हमलोग,] सुखेतरेपु= सुख और दुःखोंमं, ब्यवस्थाम्= निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वर्तामहे= वर्त रहे हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिन्नासु पुरुप आपसमें कहने लगे—'हे वेदन महर्पिगण! हमने वेटोंमे पढ़ा है कि इस समस्त जगत्के कारण ब्रह्म हैं; सो वे ब्रह्म कीन हैं १ इम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं—हमारा मूल क्या है १ किसके प्रमावसे हम जी रहे हैं—हमारे जीवनका आधार कौन है १ और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है । अर्थात् हम उत्पन्न होनेसे पहले—भृतकालमें, उत्पन्न होनेके बाद—वर्तमानकालमें और इसके पश्चात्—प्रलयकालमें किसमें स्थित रहते हैं १ हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधिष्ठाता—हमलोगोंकी व्यवस्था करनेवाला कौन है १ जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुन्व-दु, व दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगतकी सुव्यवस्था करनेवाला उनका सचालक म्वामी कौन है १ किश । १ ॥

कालः स्वभावो नियतिर्यदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या। संयोग एपां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः॥२॥

<sup>#</sup> इस प्रकार परमहम परमात्माकी खोन करना, उन्हें लानने और पानेके लिये उत्कट अभिलापाके साथ उत्साहपूर्वक आपसमें दिचार करना, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुपीमे उनके विषयमें विनयभाव और श्रद्धापूर्वक-पृछ्ना, उनकी वतायी हुई वार्तीको ध्यानपूर्वक सुनकर कामम लाना—इमीका नाम 'मत्मक्त' है। इम उपनिषट्के प्रथम मन्त्रमें मत्मक्का ही वर्णन है। इमसे सत्मक्कि अनादिता और अलीकिक महत्ता स्विन होती है।

(क्या) कालः=कालः खमावः=लमावः नियतिः=निश्चित पल देनेज्ञानः कर्मः, यहच्छा=आकस्मिक पटनाः मूतानि=पाँचो महामूतः (या) पुरुषः=ज्ञीवात्मा योनिः=नरण हैः इति चिन्त्या=ःमनर विचार करना चाहियेः एए।म्=इन काल आदिकाः संयोगः=समुदायः तु=भीः न=इस लगत्म कारग नर्गं हो सम्ताः आत्ममाबात्=क्योंकि वे चेतन आत्मके अधीन हें (जड होनेके कारण खतन्त्र नहीं हे), आत्मा=जीवात्माः अपि=भीः [न=इस लगत्का कारण नहीं हो सक्ताः] सुखदुःखदेतोः=(क्योंकि वह) सुख दुःखोंके टेनुनत प्रारुधकेः सनीशः=अधीन है ॥ २॥

व्याख्या—वे नहने लगे कि वेद-शान्तों से अनेक नारणों ना गंग आता है। नहीं तो काल को नारण यताया है। न्यों कि विची-नित्ती समत्तर ही बल्हा मेंने उत्यक्ति देशी जाती है, कान्की रचना और प्रलप्त भी नाल्के ही अधीन सुने जाते हैं। नहीं स्माननों नारण यताया जाता है, क्यों कि अनुरुप ही इस्तर्नी उत्यक्ति होती है—जिस यत्त्रमें जो स्मानिक शक्ति है, उसीने उसका नार्य उत्यन्न होता देशा जाता है। उसने यह तिद्ध होता है कि वत्तुगन शक्ति पत्र वा समानिक शक्ति है, उसीने उसने नारण यताया है, क्यों कि कमानुसार ही जीव मिन्न-भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न समान आदिने युक्त होतर उत्पन्न होते हें। कहीं आकृतिक घटनाकों अथान् होनहार (भित्तक्यना) को नारण यताया है। वहीं पाँचों महामूर्तों को और कहीं जीवात्मानों जगन्का कारण यताया गया है। अत हमनोगों को निचार करने चाहिये कि वास्त्रमें कारण कीन है। विचार करने समसमं आता है कि काल के लेकर पाँच महामूर्तों तम यताये हुए जड पदार्थों मेंने कोई मी जगत्का कारण नहीं है। वे अल्य अल्य तो क्या सब मिलकर भी जगन्के कारण नहीं हो सक्ते; क्यों कि ये सब जड होने के कारण वेजनके अधीन है इनमें स्वतन्त्र कार्य करने शिक्त मोगार्थ होनी है। इनके सिजा, पुरुष अर्थान् जीवात्मा भी जगन्का कारण नहीं हो सकता, क्यों कि वह सुज दु खके हेनुभूत प्रारक्षित अधीन है, वह भी सतन्त्र क्यों कर सकता। अत, कारण तत्व कुछ और ही है॥ र॥

सुम्बन्ध-इस पनार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया इस जिज्ञासापर कहा जाना है-

ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन् देवात्मर्शाक्त खगुणैर्निगृहाम्।

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ ३॥

ते= उन्होने ध्यानयोगानुगताः=ध्यानयोगमे स्थित होकर स्वगुणैः=अपने गुणोसेः निगृद्धाम्=ढकी हुई, देवात्मशक्तिम् अपद्यन्=(उन) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया, यः=जो (परमात्मदेव); एकः=अकेला ही तानि=उन कालात्मयुक्तानि=काल्चे लेकर आत्मातक (पहले वताये हुए) निस्तिलानि= सम्पूर्ण, कारणानि अधितिष्ठति=कारणीपर शासन करता है ॥ ३॥

व्याच्या—इस प्रकार आपसें विचार करनेपर जा युक्तियोद्वाग और अनुमानमे वे किसी निर्णयार नहीं पहुँच सके, तब वे तब ध्यानयोगमे स्थित हो गाने अर्थान् अपने मन और इन्द्रियोंको बाहरके विषयोंसे हटाकर परब्रह्मणे जाननेके लिये उन्हींका जित्तन करनेमें तसर हो गये। ध्यान करते करते उन्हें परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ। उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुपोत्तमकी स्वरूपम्त अचिनत्य दिख्य शक्तिका बाझात्कार कियान जो अपने ही गुणोंसे—सच्च, रज, तमसे दक्ते हैं- अर्थात् जो देखनेमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परतु वास्तवमें तीनों गुणोंसे परे हैं। तम वे इस निर्णयार पहुँचे कि काल्से लेकर आत्मातक जितने कारण पहुले बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो अधिग्राता—स्वामी है, अर्थात् वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके किसी एक अशको लेकर अपने अपने कार्योंके करनेमें समर्थ होते हैं- वे एक सर्वशक्तिमान् परमेक्वर ही इस जगन्के वास्तविक कारण है, दूतरा कोई नहीं है ॥ ३॥

तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्थारं विंशतिप्रत्यराभिः। अष्टकैः पड्भिविंश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गमेदं द्विनिमित्तैकमोहम्।। ४।।

तम्=उत्त, पक्तनेमिम्=एक नेमिनाले त्रिवृतम्=तीन घेरोताले, पोडशान्तम्=तोल्ह सिरोनाले. शतार्धारम्=

पचास अरोंबाले; विशतिप्रत्यराभिः=बीस सहायक अरोंसे, (तथा) पड्भिः अष्टकैः=छः अष्टकोंसे, [ युक्तम्=युक्त ;] विश्वरूपैकपाशम्=अनेक रूपोंबाले एक ही पागसे युक्त; त्रिमार्गभेदम्=मार्गके तीन भेदींबाले, (तथा) द्विनिमित्तैकः मोहम्=दो निमित्त और मोहरूपी एक नाभिवाले (चक्रको), [ अपश्यन्=उन्होंने देखा ] ॥ ४ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग कहते हैं—हमने एक ऐसे चक्रको देखा है, जिसमे एक नेमि है। नेमि उस गोल घेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरों और नामि आदि सब अवयर्त्रोंको वेष्टित किये रहती है तथा यथास्थान वनाये रखती है । यहाँ अन्याकृत प्रकृतिको ही 'नेमि' कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगतुका मूल अथवा आंधार है । जिस प्रकार चक्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हाल ) चढा रहता है, उसी प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि भगवान्की वह अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोंसे ढकी है। जिस प्रकार चक्केमी नेमि अलग-अलग सिरोके जोड़से बनती है, उसी प्रकार इस ससाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहङ्कार तथा आकाग, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-ये आठ सूब्म तत्त्व और इनके ही आठ स्थूल रूप-इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे लगे रहते हैं। जो एक ओरसे नेमिके दुकड़ोंमे जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्के की नामिमें जुड़े होते हैं। उंसी प्रकार इस ससार-चक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तियोंके पचास भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पाँच महाभतोंके कार्य- दस इन्द्रियों, पाँच विषय और पाँच प्राण—ये बीस सहायक अरोकी जगह हैं। इस चक्केमें आठ-आठ चीजों के छे. समृह अङ्गरूपमें विद्यमान हैं। इन्हींको छः अष्टकोके नामसे कहा गया है। जीवेंकि इस चक्रमें वॉधकर रखनेवांली अनेक रूपोंमें प्रकट आसक्तिरूप एक फॉसी है । देवयान, पितृयान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका मार्ग-इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पुण्यकर्म और पापकर्म-ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं और जिसमें अरे टॅंगे रहते हैं, उस नाभिके स्थानमें अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्केका केन्द्र है, उसी प्रकार अज्ञान इस जगतका केन्द्र है ॥ ४ ॥

- पश्चस्रोतोऽम्बुं पश्चयोन्युग्रवक्रां पश्चप्राणोर्मि पश्चबुद्धचादिमूलाम् । -पश्चावर्तो पश्चदुःखौघवेगां पश्चाग्रद्भेदां पश्चपर्वामधीमः ॥ ५ ॥

पश्चकोतोऽम्तुम्=पाँच सोतींसे आनेवाले विषयरूप जलसे युक्तः पश्चयोन्युग्रवक्राम्=पाँच खानींसे उत्पन्न होकर मयानक और टेढी-मेढी चालसे चलनेवालीः पश्चप्राणोर्मिम्=पाँच प्राणरूप तरङ्गीवाली, पश्चतुद्धयादिम्लाम्=पाँच प्रकारके, ज्ञानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका, पश्चावर्ताम्=पाँच मंवरींवाली, पश्चदुःखोघवेगाम्=पाँच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पश्चपर्वाम्=पाँच पर्वोवाली, (और)पश्चाराद्भेदाम्=पचास भेदींवाली (नटीको), अधीमः=हमलोग जानते हैं॥ ५॥

- (१) गीता (७।४) में उद्घिखित आठ प्रकारको प्रकृति अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहड्गार,
- ( ॰ ) शरीरगत आठ धातुण अर्थात् त्वचा, चमदी, मांम, रक्त, मेद, हब्ही, मज्जा और वीर्य,
- ( ३ ) अणिमा, महिमा, गरिमा, लिया, प्राप्ता, प्राकाम्य, ईशित्व और विशत्तु—ये आठ प्रकारके ऐश्वर्य,
- ( ४ ) धर्म, ज्ञान, बैराग्य, पेश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ( राग ) और अनैश्वर्य—ये आठ माव,
- ( ५ ) ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये आठ प्रकारकी देवयोनियाँ,
- भीर (६) समस्त प्राणियोंके प्रति द्या, क्षमा, अनस्या (निन्दा न करना), शीच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), अनायाम, मक्षक, अञ्चलाता (उटारता) और अस्पृहा—ये जात्माके आठ गुण।

<sup>\*</sup> यहाँ 'अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चलता । चक्कों भी 'अष्टक' नामका कोई अह होता है या नहीं, और यदि होना है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं—इमका भी कोई पता नहीं चलता । शाह्तरभाष्यमें भी 'अष्टक' किसे कहते हैं—यह खोलकर नहीं बताया गया । इमीलिये 'पड्छकम्' पटकी व्याख्या नहीं की ना सकी । शाह्तरभाष्यके अनुसार छ अष्टक इम प्रकार है—

व्याख्या—इस मन्त्रमें ससारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है। वे ब्रह्मत्र ऋषि कहते हैं—एम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच स्रोत हैं। संसारका जान हमें पाँच शानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है, इन्हींमेंसे होकर सतारका प्रवाह बहता है। इसीलिये इन्द्रियोंको यहाँ स्रोत कहा गया है। ये इन्द्रियाँ पद्म सूक्ष्मभृतों ( तन्मात्रों ) से उसन हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पाँच उद्गमस्थान माने गये हैं। इस नदीका प्रवाह वड़ा ही भयद्वर है। इसमे गिर जानेसे बार बार जन्म मृत्युका छेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल वड़ी टेढी है, कपटसे भरी है। इसमेंसे निकलना कटिन है। इसीलिये इस ससाररूप नदीको वक कहा गया है। जगत्के जीवीमें जो कुछ भी चेष्टा—हलचल होती है, वह प्राणींके द्वारा ही होती है। इसीलिये प्राणोंको इस मय-सरिताकी तरङ्गमाला कहा गया है। नदीम एलचल तरज्ञोंसे ही होती है। पाँची शानेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले चाक्षुण आदि पाँच प्रकारके शानोंका आदि कारण मन है, जितने भी शान हैं, सर मनकी ही तो वृत्तियाँ है। मन न हो तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका शान नहीं होता। यह मन ही ससाररूप नदीका मूल है। मनसे ही संसारकी सृष्टि होती है। सारा जगत् मनकी टी कल्पना हे। मनके अमन हो जानेपर— नाश हो जानेपर जगत्का अस्तित्व ही नहीं रहता। जनतक मन हे, तभीतक ससार है। इन्द्रियोंके शब्द-स्पर्श आदि पाँच विषय ही इस ससाररूप नदीमे आवर्त अर्थात भेंवर हैं। इन्होंमे पाँसकर जीव जन्म मृत्युके चढ़ारमे पड़ जाता है। गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, बुढापेका दुःख, रोगका दुःस और मृत्युका दुःख—ये पाँच प्रकारके दुःस ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप हैं। इन्हींके थपेडोंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिम भटकता रहता है। अविद्या ( अज्ञान ), अस्मिता ( अहङ्कार ), राग ( प्रियबुद्धि ), द्वेप ( अप्रियबुद्धि ) और अभिनिवेग ( मृत्युभय )—ये पञ्चविध क्केश ही इस संसाररूप नदीके पॉच पर्व अर्थात विभाग हैं। इन्हीं पॉच विभागीम यह जगत बेंटा हुआ है। इन पॉचींश समुदाय ही समारका स्वरूप है और अन्तः करणकी पचास वृत्तियाँ ही इम नदीके पचास भेद अर्थात भिन्न भिन्न रूप हैं। अन्तः-करणकी वृत्तियोंको लेकर ही संसारमें भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५ ॥

#### सर्वाजीवे सर्वसंख्ये वृहन्ते असिन्हंसो आ्राम्यते त्रखचके। पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति॥६॥

असिन्= इतः सर्वाजीर्व= सबके जीविकारूपः सर्वसंस्थे= सबके आश्रयभृतः पृह्नते= विस्तृतः प्रह्मचक्रेमः इहंसः= जीवात्मा, भ्राम्यते= प्रमाया जाता हैः [सः= वहः ] आत्मानम्= अपने आपको, च= औरः प्रेरितारम्= सबके प्रेरक परमात्माकोः पृथक्= अलग-अलगः मत्वा= जानकरं, ततः= उसके बादः तेन= उस परमात्माकेः जुएः= स्वीकृत होकरः अमृतत्वम्= अमृतमावको, प्रति= प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥

न्याख्या—जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवननिर्नाहका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंका आश्रय है, ऐसे इस जगत्रूप ब्रहाचकमें अर्थात् परब्रहा परमात्माद्वारा स्वालित तथा परमात्माके ही विराट् भरीररूप संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मोंके अनुसार उन परमात्माद्वारा धुमाया जाता है। जवतक यह इसके सञ्चालकको जानकर उनका कृपापाय नहीं बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस चक्रसे छुटकारा नहीं हो सकता। जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माको मलीमाँति पृथक् पृथक् समझ लेता है कि उन्हींके मुमानेसे में इस ससार-चक्रमें घूम रहा हूँ और उन्हींकी कृपासे छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है ( कठ० २। २३; मुण्डक० ३।२।३)। और फिर तो वह अमृतभावको प्राप्त हो जाता है, जन्म गरणरूप ससार-चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। परम शान्ति एव सनातन दिव्य परमधामको प्राप्त हो जाता है ( गीता १८। ६१-६२)॥ ६॥

#### उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तिसंस्त्रयं सुप्रतिष्टाक्षरं च। अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः॥७॥

पतत्=यहः उद्गीतम्=वेदवणितः, परमम् ब्रह्म=परब्रहाः तु=हीः, सुप्रतिष्ठाः=सर्वश्रेष्ठ आश्रयः, च=औरः अक्षरम्=अविनाशी हैः तिस्मन्=उसमेः त्रयम्=तीनों लोक स्थित हैं, ब्रह्मविदः=वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुपः अत्र=यहाँ (हृदयमें)ः अन्तरम्=अन्तर्यामीरूपते स्थित उस ब्रह्मकोः विदित्वा=जानकरः तत्पराः=उसीके परायण होः ब्रह्मणि=उस परब्रह्ममें लीनाः=लीन होकरः योनिसुक्ताः=सदाके लिये जनमःमृत्युसे सुक्त हो गये॥ ७॥

व्याख्या—जिन की मिहमाका वेदोंमें गान किया गया है, जो परब्रह्म परमात्मा सबके सर्वात्तम आश्रय हैं, उन्होंमें तीनों लोकोका समुदायरूप समस्त विश्व स्थित हैं। वे ही ऊपर वताये हुए सबके प्रेरक, कभी नादा न होनेवाले परम अक्षर, परम देव हैं। जिन्होंने ध्यान ग्रेगमें स्थित हो कर परमात्माकी दिव्यव्यक्तिका दर्शन किया था, वे वेदके रहस्यको समझनेवाले श्रृपिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माको यहाँ—अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर, उन्होंके परायण होकर अर्थात् सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर, उन्होंने लीन हो गये और सदाके लिये जन्म मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये। उनके मार्ग-का अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्होंकी भाँति जन्म मरणसे छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैं॥ ७॥

सम्बन्ध-अत्र उन परमारमारे स्वरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फल बनाया जाता है-

#### संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः। अनीशश्चात्मा वध्यते भोक्तुभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥८॥

श्रम्=विनाशशील जडवर्ग; च=एव, अक्षरम्=अविनाशी जीवातमा; संयुक्तम्=( इन दोनोके ) सयुक्त रूप; व्यक्ताव्यक्तम्=व्यक्त और अव्यक्तस्वरूप; एतत् विश्वम्=इस विश्वका; ईशः=परमेश्वर ही; भरते=धारण और पोपण करता है; च=तथा; आत्मा=जीवातमा; भोन्छभावात्=इस जगत्के विपयंक्ति भोक्ता वना रहनेके कारण; अनीशः=प्रकृतिके अधीन हो; वध्यते=इसमें वधानता है; (और) देवम्=उस परमदेव परमेश्वरको; शात्वा=जानकर; सर्वपाशैः=स्य प्रकारके वन्धनाँसे; मुख्यते=मुक्त हो जाता है।। ८॥

व्याख्या—विनागशील जडवर्ग, जिसे मगवान्की अपरा प्रकृति तथा धर-तत्त्व कहा गया है और भगवान्की परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्त्रके नामसे पुकारा जाता है—इन दोनोंके सयोगसे वने हुए, प्रकट और अप्रकट रूपमें स्थित इस समस्त जगत्का वे परमपुरुप पुरुपोत्तम ही घारण-पोपण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका ययायोग्य सञ्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर है। जीवात्मा इस जगत्के विपर्योक्ता मोक्ता वना रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमे फँसा रहता है, उन परमदेव परमात्माक्ती ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी यह उन सर्व-सुद्धद् परमात्माक्ती अदितुकी द्यासे महापुरुपोक्ता सग पाकर उनको जाननेका अभिलापी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनींसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। ८॥

सम्बन्ध—पुन जीत्रात्मा, परमात्मा और प्रश्ति—इन तीनांके खरूपका पृथक्-पृथक् वर्णन करक, इस तत्त्वको जानकर उपासना करनेका परु दो मन्त्रोंद्वारा बनाया जाता है—

#### ज्ञाज्ञी द्वावजावीश्वावजा द्येका भाक्तमोग्यार्थयुक्ता । अनन्तश्रातमा विश्वरूपा द्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते त्रह्यमेतत् ॥ ९ ॥

द्वाहो=सर्वत्र और अज्ञानी; ईरानीगो=सर्वसमर्थ और असमर्थ; द्वौ=ये दो; अजौ=अजन्मा आत्मा है; (तया) मोक्तुमोग्यार्थयुक्ता=भोगनेवाले जीवात्माके लिके उपयुक्त मोग्य सामग्रीसे युक्त; हि=तथा; अजा=अनादि प्रकृति; एका=एक तीसरी शक्ति है, (इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है, वह शेप दोसे विलक्षण है;) हि=क्योंकि, आत्मा=वह परमात्मा; अनन्तः अनन्त; विश्वरूपः=सम्पूर्ण रूपोंवाला; च=और; अकर्ता= कर्तापनके अभिमानसे रहित है; यदा= जव; (मनुष्य इस प्रकार) एतत् त्रयम्= ईश्वर, जीव और प्रकृति—इन तीनोंको; ब्रह्मम्=ब्रह्मरूपमे; विन्द्ते=प्राप्त कर लेना है (तय वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है) ॥ ९॥

ट्यार्या—ईश्वर मर्वज और सर्वजिक्तमान् है, जीव अल्पज और अल्प जिक्तवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं। इनके िखा एक तीसरी जिक्त भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते है, यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा हैं—अनादि है, फिर भी ईश्वर गेप दो तत्त्वोसे विलक्षण है; क्योंकि वे परमात्मा हैं, अनन्त है। सम्पूर्ण विश्व उन्होंका खरूप—विराट् गरीर है। वे सन कुछ करते हुए—सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पालन और सहार करते हुए भी वास्तवमे कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित है। मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विलक्षणता और

विभिन्नताको समझते हुए भी इन्हें ब्रह्मरूपमे उपलब्ध कर लेता है अर्थात् प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हे और परमेश्वर इनके खामी हैं—इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥

#### क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। तस्यामिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्भयश्चानते विश्वमायानिष्टत्तिः॥१०॥

प्रधानम्= प्रकृति तो, क्षरम्= विनाशकील है, हर: इसको भागनेवाला जीवातमा; अमृताक्षरम्= अमृतस्वरूप अविनाशो है, क्षरातमानी= इन विनाशकील जड-तत्त्व और चेतन आतमा—दोनोको; एक:= एक; देव:= ईश्वर; ईशते= अपने शासनमें रखता है; (इस प्रकार जानकर्) तस्य= उसका; अभिष्यानात्= निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनात्= मनको उसमे लगाये रहनेसे, च=तथा; तत्त्वभावात्= तत्मय हो जानेसे, अन्ते= अन्तमं (उसीको प्राप्त हो जाता है); भूय:= फिर, विश्वमायानिवृत्ति:= समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है।। १०॥

च्याख्या—प्रकृति तो क्षर अर्थात् परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है और इसको भोगनेवाला जीवसपुदाय अविनाशी अर्क्षरतत्त्व है। इन क्षर और अक्षर (जड प्रकृति और चेतन जीवसपुदाय )—दोनों तत्त्वॉपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं। वे ही प्राप्त करनेके और जाननेके योग्य है, उन्हें तत्त्वसे जानना चाहिये—इस प्रकार दृढ निश्चय करके उन परमदेव परमारमाका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्होंमे रात दिन सलग रहनेसे और उन्होंमे तन्मय हो जानेसे अन्तमें यह उन्होंको पा लेता है। फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है अर्थात् मायामय जगत्से इसका सम्प्रन्थ सर्वथा हृद जाता है। १०॥-

सम्बन्धं—उन परमदेवको जाननेका फरु पुन बताया जाता है—

#### ज्ञात्वा देवं सर्वपाञापहानिः क्षीणैः छेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः। तस्याभिष्यानात्तृतीयं देहमेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः॥११॥

ें तस्य=उस परमदेवका, अभिध्यानात्= निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम्=उम प्रकाशमय परमात्माको; झात्वा= जान लेनेपर, सर्वपाशापहानिः= समस्त वन्धनोंका नाश हो जाता है; (क्योंकि) क्रेशैः शिणेः= क्रेशोंका नाश हो जानेके कारण, जन्ममृत्युप्रहाणिः= जन्म मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है, (अतः वह) देहभेदे=शरीरका नाश होनेपर, तृतीयम्= तीसरे लोक (स्वर्ग) तकके, विश्ववैश्वर्यम् [त्यक्त्वा]=समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके, केवलः= सर्वथा विशुद्ध; आप्तकामः=पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—परमपुरुप परमात्माका निरन्तर ध्यान करते करते जब साधक उन परमदेवको जान लेता है, तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा नाग हो जाता है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता (अहकार), राग, द्वेष और मरणभय—इन पाँचो क्लेगोंका नाग हो जानेके कारण उसके जन्म मरणका सदाके लिये अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी बन्धनमे नहीं पड़ सकता। वह इस गरीरका नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात् स्वर्गके सबसे ऊँचे स्तर—ब्रह्मलोक्तकके बड़े-से-बड़े समस्त ऐक्योंका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त, सर्वथा विशुद्ध कैवल्यपदको प्राप्त हो पूर्णकाम हो जाता है—उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती, क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा लेता है। ११॥

# एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किश्चित्। भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्।।१२॥

्र आत्मसस्थम्=अपने ही भीतर स्थित, एतत्= इस ब्रह्मको; एव=ही, नित्यम्=सर्वदा, क्षेयम्=जानना चाहिये; हि=क्योंिक, अतः परम्= इससे बढकर, वेदितव्यम्=जाननेश्रोग्य तत्त्व, किञ्चित्= दूसरा कुछ भी, न=नहीं है, भोक्ता=भोका (जीवात्मा), भोग्यम्= भोग्य (जडवर्ग), च=और, प्रेरितारम्= उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा=( इन तीनोंको ) जानुकर, (मनुष्य) सर्वम्=सब कुछ (जान लेता है), एतत्=( इस प्रकार ) यह, त्रिविधम्=तीन भेदोंमं, प्रोक्तम्=वताया हुआ ही, ब्रह्मम्=ब्रह्म है ॥ १२॥

व्याख्या—ये परमदेव परब्रह्म पुरुपोत्तम अपने ही भीतर—हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। इन्हींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढकर जानने-योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका जान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जडवर्ग) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है। फिर कुछ भी जानना शेप नहीं रहता। जिनके ये तीन भेद बताये गये है, वे ही समग्र ब्रह्म है। अर्थात् जड प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा नियामक परमात्मा—ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं।। १२।।

#### वहेर्यथा योनिगतस्य मृर्तिर्न दस्यते नैव च लिङ्गनाशः। स भृय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥१३॥

यथा= जिस प्रकार; योनिगतस्य=योनि अर्थात् आश्रयभृत काष्ठमें स्थित, चक्केः=अग्निका, मूर्तिंः=रूप, न दश्यते=नहीं दीखता, च=और; लिङ्गनाशः=उसके चिह्नका (सत्ताका) नाश; एव=भी, न=नहीं होता; (क्योंकि) सः=वह; भूयः एव=चेष्टा करनेपर अवश्य ही, इन्धनयोनिगृह्यः=ईधनरूप अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता है, वा= उसी प्रकार, तत् उभयम्=वे दोनो (जीवात्मा और परमात्मा), देहे=गरीरमें; वे=ही, प्रणवेन=ॐकारके द्वारा (साधन करनेपर); [गृह्यते=ग्रहण किये जा सकते हैं ]॥ १३॥

व्याख्या—िजस प्रकार अपनी योनि अर्थात् प्रकट होनेके स्थानविशेष काष्ठ आदिमें स्थित अग्निका रूप दिखलायी नहीं देता, परतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है,—उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर अरिणयोक्ता मन्थन करनेपर ईंधनरूप अपने स्थानमेसे वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार उपर्युक्त जीवातमा और परमात्मा दृदयरूप अपने स्थानमे छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु ॐ के जपद्वारा साधन करनेपर इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है—इसमें कुछ भी सदेह नहीं है ॥ १३॥

सम्बन्ध-ॐकारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात् कर लेता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-

#### खदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगृहवत् ॥१४॥

खदेहम्=अपने शरीरको; अरिणम्=नीचेकी अरिण, च=और, प्रणवम्=प्रणवको; उत्तरारिणम्= कपरकी अरिण, कृत्वा=वनाकर; ध्यानिर्मथनाभ्यासात्=ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे, (साधक) निगृढवत्=छिपी हुई अग्निकी मॉित, (दृदयमे स्थित) देवम्=परमदेव परमेश्वरको, पद्येत्=देखे ॥ १४॥

व्याख्या—अग्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरिणयों का मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने गरीरमें परम पुरुप परमात्माको प्राप्त करनेके लिये गरीर को तो नीचे की अरिण बनाना चाहिये और ॐकारको ऊपरकी अरिण। अर्थात् शरीरको नीचे की अरिणकी माँति सममावसे निश्चल स्थित करके ऊपरकी अरिणकी माँति ॐकारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके अर्यस्वरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे साधकको काष्टमें छिपी हुई अग्निकी माँति अपने दृदयमे छिपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख छेना—प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये॥ १४॥

#### तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतःखरणीषु चाग्निः। एवमात्माऽऽत्मिन गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा ्योऽनुपञ्यति।।१५॥

तिलेपु=तिलोंमे, तैलम्=तेल; दधनि=दहीमें; सिप्:=धी, स्रोतःसु=सीतोंमें, आप:=जल; च=और; अरणीपु=अरणियोंमें, अग्नि:=अग्नि; इव=जिस प्रकार छिपे रहते हैं, एवम्=उसी प्रकार, असी=वह; आतमा=परमातमा, आतमि=अपने हृदयमें छिपा हुआ है, यः=जी कोई साधक; एनम्=इसको, सत्येन=सत्यके ह्रारा; (और) तपसा=सयमरूप तपसे; अनुपश्यित=देखता रहता है—चिन्तन करता रहता है; [तेन=उसके द्वारा;] गृह्यते=वह ग्रहण किया जाता है।। १५॥

व्याख्या—जिस प्रकार तिलोंने तेल, दहीमें घी, अपरसे सूखी हुई नदीके भीतरी सोतोंन जल तथा अरिणयोंने अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफामें छिपे हैं। जिस प्रकार अपने-अपने स्थानोंने छिपे हुए तेल आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयोंने विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा सयमरूप तपस्यांके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वीक प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है, उनके द्वारा वे परव्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं ॥ १५ ॥

सर्वन्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् । आत्मविद्यातपोमूठं तद्वद्वोपनिपत्परम् ॥ तद् ब्रह्मोपनिपत्परम् ॥१६॥

श्लीरे=वृष्टमे; अर्पितम्=िश्वतः सिर्पः इव=धीकी भाँति, सर्वेञ्यापिनम्=धर्वत्र परिपूर्ण, आत्मविद्यातपो-मूलम्=आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले, आत्मानम्=परमात्माको (वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है); तत्=वह, उपनिपत्=उपनिपदींमे बताया हुआ, परम्=परम तत्त्वः ब्रह्म=ब्रह्म है, तत्=वह, उपनिपत्=उपनिपदींमे बताया हुआ, परम्≈परमतत्त्व, ब्रह्म=ब्रह्म है ॥ १६ ॥

ज्याख्या—आत्मिवचा और तप जिनकी प्राप्तिके मूलभूत साधन हैं, तथा जो दूधमे स्थित घीकी भॉति सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह पूर्वोक्त साधक जान छेता है। वे ही उपनियदोमे वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। ये ही उपनियदो-में वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। यन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है।। १६।।

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

# द्वितीय अध्याय

सम्बन्ध—ग्रहले अध्यायमें परमदेव परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय ध्यान वताया गया । उस ध्यानकी प्रक्रिया बतानेके लिये यह दूसरा अध्याय आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले ध्यानकी सिद्धिके लिये पाँच मन्त्रोंमें परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है—

#### युद्धानः प्रथमं मनस्तन्त्वाय सविता धियः। अग्रेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत।।१।।

सविता=सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा, प्रथमम्=पहले, मनः=हमारे मन, (और) धियः= बुद्धियोंको, तत्त्वाय=तत्त्वकी प्राप्तिके लिये, युञ्जानः=अपने स्वरूपमें लगाते हुए, अग्नेः=अग्नि (आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं ) की, ज्योतिः= ज्योति (प्रकाशन-सामर्थ्य) को, निचारय=अवलोकन करके, पृथिज्याः=पार्थिव पदायाँसे; अधि= अपर उठाकर, आमरत=हमारी इन्द्रियोंमें स्थापित करे ॥ १॥

व्याख्या—सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें लगायें और अपने आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य विपयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १ ॥

# युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥

वयम्= इमलोग, सवितुः= सवको उत्पन्न करनेवाले, देवस्य= परमदेव परमेश्वरकी, सवे=आराधनारूप यक्तमें, युक्तेन मनसा= लगे हुए मनके द्वारा, सुवर्गयाय= स्वर्गीय सुख (भगवत् प्राप्ति-जनित आनन्द) की प्राप्तिके लिये; राक्त्या= पूरी शक्तिके, [प्रयतामहै=प्रयत्न करें ] ॥ २॥

व्याख्या—हमलोग सवको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमं लगे हुए मनके द्वारा परमा-नन्दमाप्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें । अर्थात् हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्-प्राप्तिजनित परमानन्दकी अनुभृतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहे ॥ २ ॥

#### युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो धिया दिवम् । \_ वृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ ३॥

सविता=स्वको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, सुवः=स्वर्गादि लोकोंमें; (और) दिवम्=आकाश्चमें, यतः= गमन करनेवाले, (तथा) गृहत्=वड़ा भारी; ज्योतिः=प्रकाश, करिष्यतः=फैलानेवाले, तान्=उन; (मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता) देवान्=देवताओंको, मनसा=हमारे मन, (और) धिया=बुढिसे, युक्त्वाय=स्युक्त करके, (प्रकाश प्रदान करनेके लिये) प्रसुवाति=प्रेरणा करता है अर्थात् करे॥ ॥

व्याख्या—वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियों अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमे और आकाशमं विचरनेवाले तथा वड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात् करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाश फैला रहे। निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोप हमारे ध्यानमें विध्न न कर सर्वे ॥ ३ ॥

#### युद्धते मन उत युद्धते धियो निप्रा निप्रस्य चृहतो निपश्चितः। नि होत्रा द्घे नयुनानिदेक इन्मही देनस्य सनितः परिष्टुतिः॥४॥

विप्राः=( जिसमें ) ब्राह्मण आदि; मनः=मनको, युक्षते=लगाते हैं; उत=और, धियः=बुद्धिकी वृत्तियोंको मी; युक्षते=लगाते हैं, होत्राः विद्धे=( जिमने समस्त ) अग्निहोत्र आदि शुभक्रमोंका विधान किया है, (तथा जो ) वयुनावित्=समस्त जगत्के विचारोंको जाननेवाला, (और ) एकः=एक है, वृह्तः=(उस ) सबसे महान्, विप्रस्य=सर्वत्र व्यापक, विपश्चितः=सर्वत्र, (एव ) सवितुः=सवके उत्पादक, देवस्य=परम देव परमेश्वरक्षी, इत्=निश्चय ही; (हमें ) मही=महती, परिष्ठतिः=स्तुति ( करनी चाहिये ) ॥ ४ ॥

व्याख्या—िवन परब्रह्म परमात्मामे श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अविकारी मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धि-बृत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त ग्रुम कर्मोंका विधान किया है, जो समस्त जगत्के विचारोंको जाननेवाले और एक अद्वितीय है, उन सबसे महान्, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें भूरि भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४॥

#### युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिविं श्लोक एतु पथ्येव सरेः। शृष्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः॥५॥

(हे मन और बुढि ।मंं) वाम्=तुम दोनोके (म्वामी), पूर्व्यम्=स्वके आदि, ब्रह्म=पूर्णब्रह्म परमात्मासे, नमोिमः= वार-वार नमस्कारके द्वारा, युजे=सयुक्त होता हूँ, इलोकः=मेरा यह स्तुति पाठ, सूरेः=श्रेष्ठ विद्वान्की, पथ्या इव= कीर्तिकी भाँति, व्येतु (वि+एतु)=सर्वत्र पैल जाय, (जिससे) अमृतस्य=अविनाशी परमात्माके, विश्वे=समस्त, पुत्राः=पुत्र, ये=जो, दिव्यानि=दिव्य, श्वामानि=लोकोंमं, आतस्युः=निवास करते हैं, श्रुण्वन्तु=सुनें ॥ ५॥

व्याख्या—हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोंकें स्वामी और समस्त जगत्के आदि कारण परव्रह्म परमात्माको वार-वार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी श्ररणमे जाकर उनमें सलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी मिहमाका वर्णन किया गया है, वह विद्वान् पुरुपकी कीर्तिके समान समस्त जगत्में व्याप्त हो जाय । उसे अविनागी परमात्माके वे सभी लाइले, जो दिव्य लोकोंमें निवास करते हैं, भलीमाँति सुनें ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—ध्यानके किये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार वतकानेके अनन्तर अब छठे मन्त्रमे उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातवेंमें मनुष्यको उस ध्यानमें रुग जानेके किये आदेश दिया जाता है—

### अग्निर्यत्राभिमध्यते ् वायुर्यत्राधिरुध्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥

यन्न=जिस स्थितिमें; अग्निः=परमात्मारूप अग्निको, (प्राप्त करनेके उद्देश्यसे) अभिमथ्यते= (ॐकारके जप और ध्यानद्वारा) मन्यन किया जाता है, यन्न=जहाँ; वायुः अधिरुध्यते=प्राणवायुका मलीमाँति विधिपूर्वक निरोध किया जाता है; (तथा) यन्न=जहाँ; सोमः=आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते=अधिकतामे प्रकट होता है; तन्न=वहाँ (उस स्थितिमें), मनः=मन; संजायते=सर्वथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६॥

व्याख्या—जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरिणयोंद्वारा मन्थन करनेकी भाँति अग्निस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पहले अध्यायमें कहे हुए प्रकारसे अरिएको नीचेकी अरिण और ॐकारको ऊपरकी अरिण बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप मन्थन किया जाता है, जहाँ प्राण गायुका विधिपूर्वक भलीभाँति निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकनासे प्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामे मनुष्यका मन सर्वथा विश्वद्ध हो जाता है। इ ॥

# सवित्रा प्रसवेन जुपेत त्रक्ष पूर्व्यम्। तत्र योनि कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्।। ७॥

सवित्रा=सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाळे परमात्माके द्वारा; प्रस्तवेन=प्राप्त हुई प्रेरणासे; पूर्व्यम्=सबके आदि-कारण; ब्रह्म जुपेत=उस परब्रह्म परमेश्वरकी ही सेवा (आराधना ) करनी चाहिये; तन्न=(त्) उस परमात्मामें ही, योनिम्=आश्रय, कृणवसे=प्राप्त कर; हि=क्योंिक; (यों करनेसे ) ते=तेरे; पूर्वम्=पूर्व संचित कर्म; न अक्षिपत्= विध्नकारक नहीं होंगे ॥ ७॥

व्याख्या—हे साधक ! सम्पूर्ण जगत्के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात् ऊपर वताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तृति करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हे उन सबके आदि परव्रद्ध परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) करनी चाहिये। उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये—उन्हींकी शरण ब्रहण करके उन्हींमे अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये। यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समस्त सचित कर्म विष्नकारक नहीं होंगे—यन्धनरूप नहीं होंगे॥ ७॥

सम्यन्ध—ध्यानयोगका साधन करनेवालेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

#### त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य। त्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥८॥

विद्वान्=बुद्धिमान् मनुष्य(को चाहिये कि); त्रिरुन्नतम्=सिर, गला और छाती—इन तीनों स्थानींपर उभरे हुए; इारीरम्=शरीरको, समम्=सीधा, (और) स्थाप्य=स्थिर करके, (तथा) इन्द्रियाणि=समस्त इन्द्रियोंको; मनसा= मनकेद्वारा; हृदि=हृदयमे, संनिवेश्य=निरुद्ध करके, त्रह्मोडुपेन=ॐ काररूप नौ मद्वारा, सर्वाणि=सम्पूर्ण; मयावहानि= मयह्वर; स्रोतांसि=सोतों (प्रवाहों) को, प्रतरेत=पार कर जाय॥ ८॥

व्याख्या—जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकर सुखपूर्वक बैठे, उस समय अपने सिर, गले और लातीको ऊँचा उठाये रक्खे, इधर-उधर न हुकने दे, तथा शरीरको सीधा और स्थिर रक्खे । क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रक्खे बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेपरूप विष्न आ जाते हैं। अतः इन विष्नोसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये। इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे इटाकर उनका मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये। फिर ॐकाररूप नौकाका आश्रय लेकर अर्थात् ॐकारका जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमातमाका ध्यान करके समस्त मयानक प्रवाहोंको

पार कर लेना चाहिये। भाव यह है कि नाना योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म मृत्युरूप भय देनेवाले स्रोत ( प्रवाह ) हैं। इन सबका त्याग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये॥ ८॥

# प्राणान्प्रपीडचेह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्रसीत । दुप्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ ९ ॥

विद्वान्=बुद्धिमान् साधक (को चाहिये कि), इह=उपर्युक्त योगसाधनामें, संयुक्तचेष्टः=आहार-विहार आदि समस्त चेप्टाओंको यथायोग्य करते हुए, प्राणान् प्रपीड्य=विधिवत् प्राणायाम करके, प्राणे श्लीणे=प्राणके सूक्ष्म हो जानेपर; नास्तिकया=नासिकाद्वारा; उच्छ्वसीत=उनको वाहर निकाल दे; दुप्टाश्वयुक्तम्=(इसके बाद) दुष्ट धोड़ोंसे युक्तः; वाहम् इव=रथको जिस प्रकार सारिथ सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गमें ले जाता है, उसी प्रकार, पनम्=इस, मनः=मनको, अप्रमन्तः=सावधान होकर, धारयेत=वग्नमें किये रहे ॥ ९॥

व्याख्या—बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले। तथा योगजास्त्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल देश। इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको अच्छा सारिय बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमे रक्खे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विध्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप लक्ष्यपर पहुँच जाय † ॥ ९ ॥

सम्यन्ध-परब्रह्म परमात्मामें मन लगानेके लिये कैसे स्थानमें कैसी मृमिपर वैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासा-पर कहा जाता है-

#### समे शुचौ शर्कराविद्ववालुकाविविर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः। मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्।।१०।।

समे=समतल, शुचौ=सव प्रकारसे शुद्ध, शर्कराविद्विचालुकाविवर्जिते=ककड़, अग्नि और बाल्से रिहत; (तथा) शब्दजलाश्रयादिभिः=गब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे, अनुकूले=सर्वथा अनुकूल, तु=और, न चश्चपीडने=नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले, गुहानिवाताश्रयणे=गुहा आदि वायुश्चन्य स्थानमें, मनः=मनको, प्रयोजयेत्=ध्यानमें लगानेका अम्यास करना चाहिये॥ १०॥

द्याख्या—इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें अपना आसन लगाना चाहिये, जहाँकी भूमि समतल हो—ऊँची नीची, टेढी-मेढी न हो, जो सब प्रकारसे ग्रुद्ध हो,—जहाँपर कूड़ा-कर्कट, मैला आदि न हो, झाड़-बुहारकर साफ किया हुआ हो और स्वभावसे भी पवित्र हो— जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि, जहाँ ककड़, बालू न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; जहाँ कोई मनमें विक्षेप करनेवाला गव्द न होता हो—कोलाहलका सर्वथा अभाव हो, यथावस्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलागय न हो जहाँ बहुत लोग आते-जाते हों, एव जहाँ शरीर रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी माँति बहुत लोग उहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला—भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशून्य एकान्त स्थानमें पहले वताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १०॥

सम्बन्ध-योगाम्यास करनेवाले साधकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बतायी जाती है-

<sup>#</sup> आठवें और नवें मन्त्रोंमें जो ध्यानके लिये वैठनेकी और साधन करनेकी विधि वतायी गयी है, उसका वहे सुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन भगवान्ने गीता अध्याय ६ छोक ११ से १७ तक किया है।

<sup>†</sup> कठोपनिषद्में (१।३।२ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन है।

### नीहारथूमार्कानिलानलानां खद्योतिवद्युत्स्फटिकशशीनाम् । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥११॥

ब्रह्मणि योगे=परमात्माजी प्राप्तिक लिये किये जानेवाले योगमें; (पहले) नीहारधूमार्कानिलानलानाम्= कुहरा, धूओं, सूर्य, वायु और अग्निके सहश; (तथा) खद्योतिबद्युत्तस्फिटिकशशीनाम्= जुगन्, विजली, स्फिटिक मणि और चन्द्रमाजे सहश; रूपाणि= बहुत से दृश्य, पुरःसराणि [ भवन्ति ]= योगीके सामने प्रकट होते हैं; प्रनानि= ये सब; अभिन्यक्तिकराणि= योगकी सफलताजो स्पष्टरूपसे स्चित करनेवाले हैं ॥ ११ ॥

व्याख्या—जब साधक परब्रह्म परमात्मानी प्राप्तिक लिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है, तम उसनो अपने सामने कभी कुहरेके सहश्च रूप दीखता है, कभी धूआँ सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रमान सर्वत्र परिपूर्ण दीराता है, कभी निःगव्द वायुक्ती मॉति निराक्तर रूप अनुभवमें आता है, कभी अग्निक सहश तेज दीरा पड़ता है, कभी ख़जलिकी सी चक्राचीध पैदा करनेवाली दीप्ति दृष्टिगोच्यर होती है, कभी स्फटिक-मणिके सहश उक्विल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमाकी मॉति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है। ये सब तथा और भी अनेक दश्य योग-साधनकी उन्नतिके दोतक है। इनसे यह वात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है। ११।

#### पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे सम्रुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्रिमयं शरीरम् ॥१२॥

पृथ्वपतेजोऽनिलखे समुत्यिते=पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकारा—इन पॉचीं महाभूतींका सम्यक् प्रकारसे उत्थान होनेपर; (तथा) पञ्चातमके योगगुणे प्रवृत्ते=इनसे सम्यन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी गुणींकी सिद्धि हो जानेपर; योगाग्निमयम्=योगाग्निमयः; शरीरम्=शरीरको; प्राप्तस्य=प्राप्त कर लेनेवाले, तस्य= उस साधकको, न=न तो, रोगः=रोग होता है, न=न, जरा=बुढापा आता है; न=और न; मृत्युः=उसकी मृत्यु ही होती है ॥ १२॥

व्याख्या—ध्यानयोगका साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाग—इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, अर्थात् जब साधकका इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है, और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली योगविपयक पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाग्रिमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगिक शरीरमे न तो रोग होता है, न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नए नहीं हो सकता ॥ १२॥

#### लघुत्वमारोग्यमलोळपत्वं वर्णप्रसादं खरसौष्टवं च। गन्धः ग्रुभो मृत्रपुरीपमल्पं योगप्रदृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥

लघुत्वम्=शरीग्का इत्कापन, आरोग्यम्=िकसी प्रकारके रोगका न होना, अलोलुपत्वम्=िवपयासिककी निष्टत्तिः वर्णप्रसादम्=शारीरिक वर्णकी उज्ज्वलताः सरसोष्ठवम्=स्वरकी मधुरताः गुभः गन्धः=(शरीरमे) अच्छी गन्धः च=और, मूत्रपुरीपम्=मल मूत्र, अल्पम्=कम हो जानाः (इन सबको) प्रथमाम् योगप्रवृत्तिम्=योगकी पहली सिद्धि, वदन्ति=कहते हैं ॥ १३॥

ज्याख्या—भ्तोंपर विजय प्राप्त कर छेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती है। उदाहरणत उसका शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता। मौतिक पदार्थोंमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी मौतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता। उसके शरीरका वर्ण उज्जल हो जाता है। स्वर अत्यन्त

मधुर और स्पष्ट हो जाता है। गरीरमेंसे वहुत अच्छी गन्ध निकलकर सव ओर फैल जाती है। मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामें होने लगते हें। ये सव योगमार्गकी प्रारम्भिक सिद्धियाँ हैं—ऐसा योगीलोग कहते हैं॥ १३॥

#### यथैव विम्वं मृद्योपिलप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्। तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः॥१४॥

यथा= जिस प्रकार, सृद्या= मिट्टीसे, उपलिप्तम्= लिप्त होकर मिलन हुआ, [यत्= जो,] तेजोमयम्= प्रकाशयुक्त, विस्वम्= रत है, तत् प्व= वही, सुधान्तम्= मलीमॉित धुल जानेपर, भ्राजते= चमकने लगता है, तत् वा= उसी प्रकार, देही=शरीरधारी (जीवात्मा), आत्मतत्त्वम्= (मल आदिसे रहित) आत्म तत्त्वको, प्रसमीक्ष्य= (योगके द्वारा) मलीमॉित प्रत्यक्ष करके, प्कः= अकेला, कैवल्य अवस्थाको प्राप्त, वीतशोकः= सव प्रकारके दुःखोंसे रहित, (तथा) कृतार्थः= कृतकृत्य, भवते=हो जाता है ॥ १४॥

व्याख्या—जिस प्रकार कोई तेजोमय रत मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता, परतु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो पोछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त स्वच्छ होनेपर भी अनन्त जनमोंमे किये हुए कमोंके सस्कारोंसे मिलन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको मलीमॉित प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असङ्ग हो जाता है। अर्थात् उसका जो जड पदार्थोंके साथ सयोग हो रहा था, उसका नाग होकर वह कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है। १४॥

#### यदाऽऽत्मतन्त्रेन तु ब्रह्मतन्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्। अजं ध्रुवं सर्वतन्त्र्वेविशुद्धं ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सर्वपाशैः॥१५॥

तु=उसके वाद, यदा=जव, युक्तः=वह योगी, इह=यहाँ, दीपोपमेन=दीपक्रके सहश (प्रकाशमय), आत्म-तत्त्वेन=आत्मतत्त्वके द्वारा; ब्रह्मतत्त्वम्=ब्रह्मतत्त्वको, प्रपश्येत्=मलीमाँति प्रत्यक्ष देख लेता है,[तदा सः=उस समय वह;] अजम्=(उस) अजन्मा, ध्रुवम्=निश्चल, सर्वतत्त्वैः=समस्त तत्त्वोंसे, विद्युद्धम्=विद्यद्ध, देवम्=परमदेव परमात्माको, ज्ञात्वा=जानकर, सर्वपाशोः=सव वन्धनोंसे, मुच्यते=स्वाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सहग निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्त्वको -मलीभॉति देख लेता है—अर्थात् उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारींसे रहित, अचल और निश्चित तथा समस्त तत्त्वींसे असङ्ग—सर्वथा विद्युद्ध परम देव परमात्माको तत्त्वसे जानकर सब प्रकारके वन्धनींसे सदाके लिये छूट जाता है।

इस मन्त्रमे आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्त्वको जाननेकी वात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा नहीं हो सकता। इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्त्वके द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं ॥ १५ ॥

#### एप ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः। स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति सर्वतोग्रुखः॥१६॥

ह=निश्चय ही, एपः=यह ( ऊपर वताया हुआ ), देवः=परमदेव परमात्मा, सर्वाः=समस्त, प्रदिशः अनु= दिशाओं और अवान्तर दिशाओं में अनुगत ( व्याप्त ) है, [ सः ] ह=वही-—प्रसिद्ध परमात्मा, पूर्वः=सबसे पहले, जातः= हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था, ( और ) सः उ=वही, गर्भें=समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमें, अन्तः=अन्तर्यामीरूपसे श्चित है, सः एव=वही; जातः=इस समय जगत्के रूपमे प्रकट है, सः=और वही; जनिष्यमाणः=मविष्यमें भी प्रकट होने- वाला है, [सः=वह,] जनान् प्रत्यङ्=सव जीवोंके मीतर, (अन्तर्यामीरूपसे) तिष्ठति=स्थित है; (और) सर्वतोमुखः=सव ओर मुखवाला है ॥ १६॥

ट्याख्या—निश्चय ही ये अपर वताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और अगन्तर दिशाओं में व्याप्त है अर्थात् सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगत्में कोई भी ऐसा खान नहीं है, जहाँ वे न हो। वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्य-गर्भरूपमें प्रकट हुए थे। वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे खित है। वे ही इस समय जगत्के रूपमे प्रकट हैं और मविष्यमें अर्थात् प्रलयके बाद स्रष्टिकालमे पुन. प्रकट होनेवाले हैं। वे नमस्त जीवोके मीतर अन्तर्यामीरूपसे खित हैं, तथा सब ओर मुखबाले अर्थात् सबको सब ओरसे देखनेवाले हे।। १६॥

#### यो देवो अग्रौ यो अप्सु यो विश्वं भ्रुवनमाविवेश । य ओपधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥

यः जो, देवः परमदेव परमातमा; अग्नौ अग्निमं है; यः जो, अप्तु जलमं है, यः जो; विश्वम् भ्रवनम् आविवेशः समस्त लोकोमे प्रविष्ट हो रहा है, यः जो, ओपधीपु ओपधियोमं है, (तथा) यः जो; वनस्पतिपु वनस्पतियों में है, तस्मै देवाय उन परमदेव परमात्माके लिये; नमः नमस्कार है; नमः नमस्कार है। १७॥

व्याख्या—जो सर्वशक्तिमान् पूर्णब्रह्म परमदेव अग्निमे हैं, जो जलमे हैं, जो समस्त लोकोंमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो ओषधियोंमें है और जो वनस्पतियोमे हैं, अर्थात् जो सर्वत्रपरिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन कर आये हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है। नमस्कार है। नमस्कार है। विकास कर्मा दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समाप्तिको सृचित करना है।।१७॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

# तृतीय अध्याय

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वीव्लोकानीशत ईशनीभिः। य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतिहिदुरमृतास्ते भवन्ति॥१॥

यः=जो, एकः=एकः जाळवान्=जगत्रूप जाळका अधिपति, ईरानीभिः=अपनी खरूपभूत गासनशक्तियोद्वारा, ईराते=शासन करता है, ईरानीभिः=उन विविध गासन गक्तियोद्वारा, सर्वान्=सम्पूर्ण, लोकान् ईराते=लोकोपर शासन करता है, यः=(तथा) जोः एकः=अकेला, एव=ही, सम्भवे च उद्भवे=सृष्टि और उसके विस्तारमें (सर्वथा समर्थ है); एतत्=इस ब्रह्मको, ये=जो महापुरुप, विदुः=जान लेते हं, ते=वे; अमृताः=अमर, भवन्ति=हो जाते हं॥१॥

व्याख्या—जो एक—अद्वितीय परमात्मा जगत्-रूप जालकी रचना करके अपनी खरूपभूत शासन गक्तियोंद्वारा उसपर शासन कर रहे हैं, तथा उन विविध शासन शक्तियोद्वारा समस्त होकों और लोकपालोंका यथायोग्य सचालन कर रहे हैं—जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पालन कर रहे हैं, तथा जो अकेले ही विना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्की उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन परव्रद्वा परमेश्वरको जो महापुरुष तत्त्वसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं—जन्म-मृत्युके जालसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ १॥

# एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमॉछोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भ्रवनानि गोपाः॥२॥

यः=जो; ईरानीभिः=अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा, इमान्=इन सव, लोकान् ईराते= लोकोंपर शासन करता है, [सः] रुद्र:=वह रुद्र; एक: हि=एक ही है, (इसीलिये विद्वान् पुरुपोंने जगत्के कारणका निश्चय करते समय) द्वितीयाय न तस्थु:=दुसरेका आश्रय नहीं लिया, [सः=वह परमात्मा,] जनान् प्रत्यङ=समस्त जीवींके भीतर, तिष्टति=स्थित हो रहा है, विश्वा=सम्पूर्ण; भुवनानि संस्ट्रज्य=लोकोकी रचना करके, गोपा:=उनकी रक्षा करनेवाला परमेश्वर; अन्तकाले=प्रलयकालमें; संचुकोच=इन सबको समेट लेता है ॥ २॥

व्याख्या—जो अपनी खरूपभूत विविध शासन-शक्तियों द्वारा इन सब लोकोंपर शासन करते हैं—उनका नियमानुसार सचालन करते हैं, वे परमेश्वर एक ही है। अर्थात् यद्यपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक हैं, वे सब हैं एक ही परमेश्वरकी शक्तियाँ, अलग-अलग नहीं है। इसी कारण, जानी जनोंने जगत्के कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्त्वका आश्रय नहीं लिया। सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रह्म ही इस जगत्के कारण है। वे परमात्मा सब जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित है। इन समस्त लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रलयकालमे स्वयं ही इन सबको समेट लेते हे, अर्थात् अपनेमें विलीन कर लेते हैं। उस समय इनकी भिन्न-भिन्न रूपोंमें अभिन्यिक नहीं रहती।। २॥

#### विश्वतश्रक्षरुत विश्वतोग्नुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्। सं वाहुम्यां धमति सं पतत्रेर्द्यावामुमी जनयन्देव एकः॥३॥

विश्वतश्चसुः सव जगह ऑखवाला, उत=तथा; विश्वतोमुखः सव जगह मुखवाला; विश्वतोवाहुः सव जगह हाथवाला, उत=और; विश्वतस्पात् सव जगह पैरवाला; द्यावामूमी जनयन् आकाश और पृथ्वीकी सृष्टि करनेवाला, [सः वह, ] एकः एकमात्र, देवः देव (परमात्मा); वाहुभ्याम् मनुष्य आदि जीवोंको दो दो बाँहोंसे; संघमित चुक्त करता है, (तथा) पतन्नैः (पक्षी-पतग आदिको) पॉलोंसे, सं [धमित ]= युक्त करता है।। ३।।

व्याख्या—वे परमदेव परमेश्वर एक है, फिर भी उनकी सव जगह ऑखें है, सव जगह मुख है, सव जगह हाथ हैं और सव जगह पैर है। मान यह कि वे सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिहारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी वात उनसे छिपी नहीं रहती। उनका मक्त उनको जहाँ-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वहीं भोग लगा सकते है। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ प्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके सकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ है, तथा जहाँ-कहीं उनके मक्त उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हे। ससरमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान न हों। आकाशसे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो भुजाओंसे और पश्चियोंको पॉखोंसे युक्त करते हैं। मात्र यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों एव साधनोंसे समस्त करते हैं। यहाँ गुजा और पॉखोंका कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्माकी ही दी हुई है।। ३।।

#### यो देवानां प्रभवश्रोद्भवश्र विश्वाधिपो रुद्रो महर्पिः। हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या श्रुभया संयुनक्तु ॥ ४॥

यः=जो, रुद्रः=रुद्र; देवानाम्=इन्द्रादि देवताओंकी, प्रभवः=उत्पत्तिका हेतु; च=और; उद्भवः= वृद्धिका हेतु है, च=तथा; (जो) विश्वाधिपः=सबका अधिपति; (और) महर्पिः=महान् जानी (सर्वज्ञ) है; पूर्वम्=(जिसने) पहले; हिरण्यगर्भम्=हिरण्यगर्भको; जनयामास=उत्पन्न किया था; सः=वह परमदेव परमेश्वर, नः=इमलोगोंको; शुभया बुद्धवा=शुभ बुद्धिने; संयुनक्तु=सयुक्त करे ॥ ४॥

च्याख्या—सबको अपने गासनमें रखनेवाले जो स्द्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओं को उत्पन्न करते और वढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान् ज्ञानी—सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको ग्रुम बुद्धिसे सयुक्त करें ॥ ४॥

या ते रुद्र शिवा तन्त्र्घोरापापकाशिनी। तया नस्तन्त्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥५॥ रुद्र=हे रहदेव. ते=तेरी. या=जो अघोरा=भयानक्नाचे शून्य (मौम्य); अपापकाशिनी=पुण्यने प्रकाशित होनेवाली (तथा) शिवा=क्ल्यागमयी, तन्ः=मूर्ति है गिरिशन्त=हे पर्वतगर ग्हनर मुखना विस्तार करनेवाले शिव, तया=उच- शन्तमया तनुवा=परम शान्त मूर्तिचे, (तृकृपा करके) न अभिचाकशीष्टि=हमलोगींको देखो॥ ५॥

ब्याच्या—हे च्द्रदेव! आउकी जो भयानकताने सून्य तथा पुण्यकमाने प्रकाशित होनेवाली उत्याणमयी सीम्यमूर्ति है— जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दने मज हो जाता है —हे गिरिशन्त अर्थान् पर्वतपर निवास करते हुए नमस्त लोजोको सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर! उस परमशान्त मूर्तिने ही कृपा करके आप हमलोगोंजी ओर देखिये। आपजी कृपाहिए पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्तिके योग्य वन लायेंगे॥ ६॥

#### यामिपुं गिरिशन्त हस्ते निभर्घस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि×सीः पुरुषं जगत्॥६॥

गिरिशन्त=हे गिरिशन्त ! याम्=जित, द्पुम्=वाणको अस्तवे= फेंक्नेके लिये (त्) हस्ते=हाथमे, विभिष्ट= धारण किये हुए है, गिरिश्र=हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव !, ताम्=उस वाणको, शिवाम्=कल्याणमय, कुरु=वना ले, पुरुषम्=जीव-समुदायरूप, जगत्=जगत्को, मा हिसी ≔नष्ट न कर (कप्ट न दे) ॥ ६॥

व्याल्या—हे गिरिशन्त—हे कैलावनाती सुलदायक परमेश्वर ! जिस वाणको फेंक्नेके लिये आपने हाथमे ले रहाता है। हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले ! आप उस वाणको क्ल्याणमय वना ले—उसकी क्रूरताको नष्ट करके उसे शान्तिमय वना लें । इस जीवसमुदायल्य जनन्त्रो कष्ट न दे—इसका विनाश न करें ॥ ६ ॥

#### ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभृतेषु गृहम्। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति॥७॥

ततः=पूर्वोक्त जीव-समुदायस्प जगत्वे, परम्=परे. (और) ब्रह्मपरम्=हिरण्यगर्भस्प ब्रह्माचे भी श्रेष्ठ, सर्वभृतेषु= समस प्राणियोंने, यथानिकायम्=उनके शरीरोंके अनुल्प होक्र, गूढम्=छिपे हुए. (और) विश्वस्य परिवेष्टितारम्= सम्पूर्ण विश्वको सब ओरते धेरे हुए, तम्=उस, वृहन्तम्=महान्, सर्वत्र स्यापनः पक्रम्=एकमात्र देव, ई्राम्= परमेश्वरको श्वात्वा=जानकर, अमृताः भवन्ति=( ज्ञानीजन) अमर हो जाते हैं ॥ ७॥

च्याच्या—जो पहले नहें हुए जीव-समुदायरूप जगत्ते और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्माने भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त प्राणिवोंमें उनके द्यरितेंके अनुरूप होक्र छिपे हुए हैं, समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे हुए हैं, तथा सर्वत्र व्यास और महान् हैं, उन एक्मात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं: फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—अव इस स्न्त्रमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमात्मज्ञानके फलकी दढ़ता दिखलाते हैं-

#### वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय॥८॥

तमसः परस्तात्=अविद्यारूप अन्यकारमे अतीत, (तया) आदित्यवर्णम्=सूर्यकी भाँति स्वयप्रकाशस्वरूपः प्रतम्=इत, महान्तम् पुरुषम्=महान् पुरुष (परमेश्वर) को अहम्=मै वेद्=जानता हूँ, तम्=उत्तको, विदित्वा=जानक्तः पव=ही, (मनुष्य) मृत्युम्=मृत्युको अत्येति (अति+पति)=उङ्गह्वन कर जाता है, अयनाय=(परमपदकी) प्राप्तिके ल्ये, अन्य = दूसरा, पन्था = मार्ग, न=नहीं विद्यते=है ॥ ८॥

व्याल्या—नोई ज्ञानी महापुरुप नहता है—'इन महान्से भी महान् परम पुरुषोत्तमनो में जानता हूँ । वे अविद्या-रूप अन्धकारसे सर्वया अतीत हैं तथा सूर्पको भाँति स्वयप्रकाशस्त्ररूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लब्धन करनेमें —इस जन्म मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमे समर्थ होता है। परम पद की प्राप्तिके लिये इसके सिना दूसरा कोई मार्ग अर्थात् उपाय नहीं है ॥ ८ ॥

#### यसात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यसाचाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्। वृक्ष इव स्तव्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुपेण सर्वम्।।९॥

यसात् परम्=िजससे श्रेष्ठ, अपरम्=दूसरा; किंचित्=कुछ मी; न=नहीं, अस्ति=है, यसात्=िजससे (बढकर), किश्चित्=कोई भी; न=न तो, अणीयः=अधिक सूक्ष्म, न=और न, ज्यायः=महान् ही, अस्ति=है, एकः=(जो) अकेला ही, वृक्षः इच=वृक्षकी भाँति, स्तब्धः=िनश्चलभावसे; दिचि=प्रकाशमय आकागमें, तिष्ठति=िष्यत है, तेन पुरुषेण=उस परमपुष्व पुरुपोत्तमसे, इदम्=यह; सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्, पूर्णम्=परिपूर्ण है ॥९॥

व्याख्या—उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी स्क्ष्म तत्त्व हैं, उन सबसे अधिक स्क्ष्म वे परमेश्वर हैं। उनसे अधिक स्क्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ट होकर स्थित हैं। इसी प्रकार जितने भी महान् व्यापक तत्त्व हैं, उन सबसे महान्—अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं, उनसे बड़ा—उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है। इसीसे वे प्रलयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अदर लीन कर लेते हैं। जो अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चलभावसे परमधामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाशमें स्थित हैं, वे परम पुरुप परमेश्वर निराकाररूपसे सारे जगत्में परिपूर्ण हैं॥ ९॥

#### ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥

ततः= उस पहले वताये हुए हिरण्यगर्भसे, यत्= जो, उत्तरतरम्= अत्यन्त उत्कृष्ट है, तत्= वह परब्रह्म परमात्मा; अस्तपम्= आकाररहित, (और) अनामयम्= सव प्रकारके दोपोंसे शून्य है; ये= जो, एतत्= इस परब्रह्म परमात्माको; विदुः= जानते हैं, ते= वे, अमृताः= अमर, भवन्ति= हो जाते हैं; अथ= परतु; इतरे= इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे लोग; (वार-वार) दुःखम्= दुःखको, एव= ही; अपियन्ति= प्राप्त होते हैं ॥ १०॥

व्याख्या—उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आकाररिहत और सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं—सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं। परतु जो इन्हें नहीं जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये।।१०॥

#### सर्वाननिशरोग्रीवः सर्वभूतगुहाश्चयः। सर्वेच्यापी स भगवांस्तसात्सर्वगतः शिवः॥११॥

सः=वह, भगवान्=भगवान्, सर्वोननिशरोग्रीवः=सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है, सर्वभूतगुहाशयः= समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करता है, (और) सर्वव्यापी=सर्वव्यापी है, तस्मात्=इसलिये,सः=वह, शिवः= कल्याणस्वरूप परमेश्वर, सर्वगतः=सब जगह पहुँचा हुआ है ॥ ११ ॥

व्याख्या—उन सर्वेश्वर मगवान्के सभी जगह मुख हैं, सभी जगह सिर और सभी जगह गला हैं। भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अङ्गद्वारा किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं। वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणस्वरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं। अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं॥ ११॥

महान्त्रश्चेवें पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः। सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीक्षानो ज्योतिरन्ययः॥१२॥ वै=निश्चय ही; एपः=यह; महान्=महान्, प्रभुः=समर्थ, ईशानः=सवपर शासन करनेवाला; अन्ययः= अविनाशी; ( एव ) ज्योतिः=प्रकाशस्त्ररूप, पुरुपः=परमपुरुप पुरुपोत्तम, इमाम् सुनिर्मस्ताम् प्राप्तिम् [प्रति] =अपनी प्राप्तिरूप इस अत्यन्त निर्मल लामश्री ओर, सत्त्वस्य प्रवर्तकः=अन्तःकरणको प्रेग्ति करनेवाला है ॥ १२ ॥

व्याख्या—निश्चय ही ये छवपर जासन करनेवांल, महान् प्रमु तथा अविनाशी और प्रकाशम्बरूप परम पुरुप पुरुपोत्तम पहले बताये हुए इस परम निर्मल लाभके प्रति अर्थात् अपने आनन्दमय विशुद्ध म्वरूपकी प्राप्तिकी ओर मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षिन करते हैं, तथापि यह मूर्प जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणांके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतांसे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा मारा फिरता है ॥ १२ ॥

#### अङ्गुप्टमात्रः पुरुपोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। हृदा मन्वीञ्चो मनसाभिक्छप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।।१३॥

अ प्रमात्रः=(यह) अहुएमात्र परिमाणवालाः अन्तरातमा=अन्तर्यामी, पुरुपः=परम पुरुप (पुरुपोत्तम)ः सदा=सदा ही, जनानाम्=मनुष्योंके, हृद्ये=हृदयमें; संनिविष्टः=मन्यक् प्रकारते स्थित है, मन्वीदाः=मनका स्वामी है, (तथा) हृदा=निर्मल हृदय, (और) मनसा=विश्चद्व मनतेः अभिक्तः । ध्यानमें लाया हुआ (प्रत्यक्ष होता है), ये=जोः एतत्=इस परत्रह्म परमिश्वरको, विदुः=जान लेते हैं; ते=येः अमृताः=अमरः भवन्ति= हो जाते हैं। १३॥

व्याख्या—अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्योंके हृदयमे सम्यक् प्रकारमे स्थित हैं और मनके खामी हैं, तथा निर्मल हृदय और विद्युद्ध मनके हारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इन परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात् सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते है—अमृतस्वरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्माको अङ्गुष्टमात्र परिमाणवाला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका होता है और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। ब्रह्मसूत्रमें भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है (ब्र॰ स्०१।३।२४-२५)॥ १३॥

#### सहस्रशीर्पा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि विश्वतो दृत्वात्यतिष्ठदृशाङ्गुलम् ॥१४॥

पुरुपः= वह परम पुरुपः सहस्रशीर्षा= हजारीं सिरवाला, सहस्राक्षः= हजारीं ऑलवाला, सहस्रपात्= (और) हजारीं पैरवाला है; सः= वहः मूमिम्= समस जगत्कोः विश्वतः= सब ओरसे, बृत्वा= वेरकर, दशाङ्गुलम् अति= नामिसे दस अङ्गुल ऊपर ( इदयमें); अतिष्ठत्= स्थित है ॥ १४॥

व्याख्या—उन परम पुरुप परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों ऑखें और इजारों पैर है। अर्थात् सब अवयवोंसे रिहत होनेपर भी उनके सिर, ऑस और पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त और असख्य हैं। वे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर समस्त जगत्को सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्यास हुए ही नामिसे दस अगुल कपर हृदयाकाशमें स्थित हैं। वे सर्वव्यापी और महान् होते हुए ही हृदयरूप एकदेशमें स्थित हैं। वे अनेक विरुद्ध धर्मोंके आश्रय हैं।। १४॥

#### पुरुष एवेद सर्व यद्भतं यच भन्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥

यत्=जो, मृतम्=अवसे पहळे हो चुका है, यत्=जो; भन्यम्=भविष्यमें होनेवाला है; च=और, यत्=जो, अन्तेन=खाद्य पदार्थींसे, अतिरोहिति=इस समय बढ रहा है, इदम्=यहः सर्वम्=समस्त जगत्, पुरुषः एव=परम पुरुष परमात्मा ही है; उत=और; (वही) अमृतत्वस्य=अमृतस्वरूप मोक्षका; ईशानः= व्याख्या—जो अवसे पहले हो चुका है, जो भिवायम होनेवाला है और जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात् खाद्य पदार्थोंके द्वारा वढ रहा है, वह समस्त जगत् परम पुरुप परमात्माका ही स्वरूप है। वे स्वय ही अपनी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिसे इम रूपमें प्रकट होते हं; तथा वे ही अमृतम्बरूप मोक्षके स्वामी हैं अर्थात् जीवोंको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतएव उनकी प्राप्तिके अभिलापी साधकोंको उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये॥ १५॥

# सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्वतिमङ्घोके सर्वमाष्ट्रत्य तिष्ठति ॥१६॥

तत्= वह परम पुरुप परमात्माः सर्वतःपाणिपादम्= सव जगह हाथ-पैरवालाः सर्वतोऽक्षितिरोमुखम्= सव जगह ऑलः सिर और मुखवालाः (तथा) सर्वतःश्रुतिमत्= सव जगह कानीवाला है, (वही) लोके= वहाण्डमः, सर्वम्= सवको, आवृत्य= सव ओरसे घेरकरः तिष्ठति= स्थित है।। १६॥

व्याख्या—उन परमात्माके हाथ, पैर, ऑखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं। वे सब जगह सब शिक्तियोंसे सब कार्य करनेमें समर्थ हैं। उन्होंने सभी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा रक्खा है। उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है, वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है। वे सब जगह सब जीवोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोंको देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और सिर आदि अद्भ वहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अर्पण की हुई वस्तुका भोग लगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर स्थित हैं—इस बातपर विश्वास करके मनुग्यको उनकी सेवामें लग जाना चाहिये। यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है (१३।३)॥१६॥

#### सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । सर्वस्य प्रभुमीज्ञानं सर्वस्य ज्ञरणं वृहत् ॥१७॥

(जो परम पुरुप परमात्मा) सर्वेन्द्रियविवर्जितम्=समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी; सर्वेन्द्रिय-गुणाभासम्=समस्त इन्द्रियोंके विपयोंको जाननेवाला है; (तथा) सर्वस्य=सबका; प्रभुम्=स्वामी; सर्वस्य= सबका, ईशानम्=शासक; (और) वृहत्=सबसे बड़ा; शरणम्=आश्रय है, [प्रपद्येत=उसकी शरणमें जाना चाहिये]॥ १७॥

ज्याख्या—जो सर्वशक्तिमान् परम पुरुप परमातमा समस्त इन्द्रियोंसे रहित—देहेन्द्रियादि भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विपर्योको जानते हैं तथा सबके खामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये। यही मनुष्य-गरीरका अच्छे से-अच्छा उपयोग है। इस मन्त्रका पूर्वार्द्ध गीतामें ज्यों-का त्यों आया है (१३।१४)॥ १०॥

#### नवद्वारे पुरे देही ह<्सो लेलायते बहिः। वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥१८॥

सर्वस्य=सम्पूर्ण, स्थावरस्य=स्थावर; च=और, चरस्य=जङ्गम; लोकस्य वशी=जगत्को वशमें रखनेवाला, हंसः=वह प्रकाशमय परमेश्वर, नवहारे=नव द्वारवाले, पुरे=शरीररूपी नगरमें; देही=अन्तर्यामीरूपसे दृदयमें स्थित देही है; ( तथा वही ) विहः=बाह्य जगत्में भी, लेलायते=लीला कर रहा है ॥ १८॥

व्याख्या—सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम जीवोंके समुदायरूप इस जगत्को अपने वगमें रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो ऑख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ—इस प्रकार नी दरवाजींवाले मनुष्य- शरीररूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगत्में भी लीला कर रहे हैं। यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान करना चाहिये ॥ १८॥

सम्बन्ध—पहले जो यह बात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंसे रहिन होकर भी सब इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है—

## अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्।।१९॥

सः=वह परमातमा, अपाणिपादः=हाय-पैरोंसे रहित हो कर भी, ग्रहीता=समस्त वस्तुओं को ग्रहण करनेवाला; (तथा) जवनः=वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है, अच्छुः=ऑलोंके विना ही, पर्यति=वह सव कुछ देखता है, (और) अकर्णः=कानोंके विना ही; श्रृणोति=सव कुछ सुनता है, सः=वह; वेद्यम्=जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सवको; वेत्ति=जानता है, च=और; तस्य वेत्ता=उसको जाननेवाला; (कोई) न=नहीं, अस्ति=है, तम्=(ज्ञानी पुरुष) उसे, महान्तम्=महान्; अग्र्यम्=आदि, पुरुपम्=पुरुप, आहुः= कहते हैं॥ १९॥

व्याख्या—जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हाथोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको प्रहण कर लेते हैं तथा पैरोंसे रहित होकर भी बढ़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हें। ऑखोसे रहित होनेपर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें आनेवाले जड-चेतन पदार्थोंको मलीमांति जानते हैं, परतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको जाननेवाले हैं, उन्हें भला कौन जान सकता है। उनके विषयमें जानी महापुरुप कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान पुरुष हैं॥ १९॥

#### अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्।।२०॥

अणोः अणीयान्=(वह) स्क्ष्मसे भी अतिस्क्ष्मः (तथा) महतः महीयान्=वड़ेसे भी वहुत वड़ाः आत्मा=परमात्मा, अस्य जन्तोः=इस जीवकी, गुहायाम्=इदयरूप गुफामें, निहितः=छिपा हुआ है; धातुः=सवकी रचना करनेवाले परमेश्वरकी, प्रसादात्=कृपासेः (जो मनुष्य) तम्=उसः अक्षतुम्=सकल्परहितः ईशम्=परमेश्वरकोः (और) महिमानम्=उसकी महिमाकोः पश्यति=देख लेता है, (वह) वीतशोकः=सव प्रकारके दुःखोंसे रहित, [भवति=हो जाता है]॥ २०॥

व्याख्या—वे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बढ़ेसे भी बहुत बढ़े परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी दृृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं। सबकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्वार्थके सकल्पसे सर्वथा रहित, अकारण कृपा करनेवाले परम सुदृृद् परमेश्वरको और उनकी महिमाको जान सकता है। जब उन परम द्याल परम सुदृृद् परमेश्वरका यह साक्षात् कर लेता है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। २०॥

#### वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वीत्मानं सर्वगतं विश्वत्वात्। जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्।।२१॥

ब्रह्मवादिनः=वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष, यस्य=जिसके, जन्मनिरोधम्=जन्मका अभावः प्रवदन्ति=वतलाते हैं, हि [ यम् ]=तथा जिसको, नित्यम्=नित्य, प्रवदन्ति=वतलाते हैं, एतम्=इस, विभुत्वात्=व्यापक होनेके कारण, सर्वगत्म्=सर्वत्र विद्यमान, सर्वोत्मानम्=सबके आत्मा, अजरम्=जरा, मृत्यु आदि विकारोंसे रहित, पुराणम्=पुराण पुरुष परमेश्वरको, अहम्=मैं, वेद=जानता हूँ ॥ २१॥

व्याख्या—परमात्माको प्राप्त हुए महात्माका कहना है कि 'वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्म-रहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके कारण जो सर्वत्र विद्यमान है—जिनसे कोई भी स्थान साली नहीं है, जो जरा- मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि—पुराणपुरुष हैं, उन सबके आत्मा—अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ ॥ २१ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

# चतुर्थ अध्याय

#### य एकोऽवर्णी बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकािविहितार्थी दधाित । वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धचा शुभया संयुनक्तु ॥ १॥

यः=जो; अवर्णः=रग, रूर आदिसे रहित होकर भी, निहितार्थः=छिपे हुए प्रयोजनवाला होनेके कारण, वहुधा राक्तियोगात्=विविध शक्तियोंके सम्वन्धसे; आदौ=सृष्टिके आदिमें; अनेकान्=अनेक, वर्णान्=रूप रगः द्धाति=धारण कर लेता है, च=तया; अन्ते=अन्तमें; विश्वम्=यह सम्पूर्ण विश्वः (जिसमें ) व्येति (वि+एति)च= विलीन भी हो जाता है, सः=वह, देवः=परमदेव (परमात्मा), एकः=एक (अदितीय) है, सः=वह, नः=हमलोगोंको; शुभया वुद्धया=शुभ बुद्धिसे, संयुनकु=सयुक्त करे ॥ १ ॥

व्याख्या—जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रग आदिसे रहित होकर भी सृष्टिके आदिमें किसी अजात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपमूत नाना प्रकारकी शक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रग आदि धारण करते हैं तथा अन्तमे यह सम्पूर्ण जगत् जिनमें विलीन भी हो जाता है—अर्थात् जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रग-रूपवाले जगत्की रचना, पालन और सहार करते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक—अद्वितीय हैं। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें शुम बुद्धिसे युक्त करें ॥ १ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार वताया गया । अब तीन मन्त्रोंद्वारा परमेश्वरका जगत्के रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार वतलाया जाता है—

#### तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्रक्ष तदापस्तत्प्रजापतिः ॥ २ ॥

तत् एव=वही, अग्निः अग्निः है, तत्=वह, आदित्यः सूर्य है, तत्=वह, वायुः=वायु है, उ=तया, तत्=वही, वन्द्रमाः=वन्द्रमा है, तत्=वह, शुक्रम्=अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है, तत्=वह, आपः=जल है, तत्=वह, प्रजापितः=प्रजापित है; (और) तत् एव=वही, ब्रह्म=ब्रह्मा है ॥ २॥

व्याख्या—वे परब्रहा ही अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जल, प्रजापित और ब्रह्मा है। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वरकी ही विभूतियाँ है। इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही है, अतः ये सब उन्हींके स्वरूप है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये॥ २॥

# त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीणों दण्डेन वश्चसि त्वं जातो मवसि विश्वतोग्रुखः॥ ३-॥

त्वम्=त्, स्त्री=स्त्री है; त्वम्=त्; पुमान्=पुरुप है, त्वम्=त् ही, कुमारः=कुमार, उत वा=अयवा, कुमारी= कुमारी, यसि=है, त्वम्=त्; जीर्णः=वृदा होकर, द्ण्डेन=लाठीके सहारे, अञ्चिस=चलता है; उ=तथा, त्वम्=त् ही; जातः=विराट्रूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुखः=सव ओर मुखवाला; भवसि=हो जाता है ॥ ३॥

व्याख्या—हे सर्वेश्वर । आप स्त्री, पुरुप, कुमार, कुमारी आदि अनेक रूपोंवाले हें—अर्थात् इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं । आप ही बूढ़े होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात् आप ही बुहुोंके रूपमें अभिव्यक्त है । हे परमात्मन् ! आप ही विराट्रूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं, अर्थात् सम्पूर्ण बगत् आपका ही खरूप है । जगत्में जितने भी मुख दिखायी देते हैं, सब आपके ही हैं ॥ ३ ॥

नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षरतिहर्म ऋतवः समुद्राः। अनादिमन्तं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा॥४॥

[त्वम् एव=त् हीः ] नीलः=नीलवणंः पतकः=पतकः हैः हरितः=हरे रंगकःः (और ) लोहितासः=ललः आँखोंनाला (पत्ती है एवं )ः तिहद्गमं=मेषः ऋतवः=वसन्त आदि ऋतुएँः (तथा ) समुद्राः=सप्त समुद्रस्य हैः आँखोंनाला (पत्ती है एवं )ः तिहद्गमं=मेषः ऋतवः=वसन्त आदि ऋतुएँः (तथा ) समुद्राः=सप्त समुद्रस्य हैः व्यम्=त् यतः=न्योंकिः [त्वचः एव=तुसरे हीः ] विभ्वा=सम्पूर्णः सुवनानि=लोकः जातानि=उत्पन्न हुए हैंः त्वम्=त् यतः सन्तिः एव=तुसरे हीः ] विभ्वा=सम्पूर्णः सुवनानि=लोकः जातानि=उत्पन्न हुए हैंः त्वम्=त् विद्यान है ॥ ४ ॥ ही, अनादिमत्=अनादि (प्रकृतियाँ) का सामीः (और ) विसुत्वेन=व्यापकरूपकेः वर्तसे= स्वमं विद्यान है ॥ ४ ॥

व्याख्या—है सर्वान्तर्यामिन् ! आप ही नीले रंगके पतङ्क (मारे) तया हरे रंग और लाल ऑखॉवाले पक्षी—तोते हैं; आप ही विज्ञली युक्त मेघ हैं, वसन्तादि सब ऋतुएँ और सत समुद्र मी आपके ही रूप हैं। अयांत् हन नाना प्रकारके रंग-रूपवाले समज्ज जह नेतन पदायाके रूपमें में आपको ही देख रहा हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण जीव-समुदाय प्रकट हुए हैं। व्यापकरूपसे आप ही सवमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके (जिन्हें गीतामें अपरा और परा नामोंसे कहा गया है ) स्वामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही में सबके रूपमें देखता हूँ ॥ ४ ॥

सम्बन्ध-पूर्वमन्त्रमें परवक्ष परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कौन-सी.हैं

इसका स्पष्टीकरण किया जाता है-

अनोमेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहीः प्रजाः सन्मानां सरूपाः। अने अने होको जुपमाणोऽनुशेते नहात्येनां स्कमोगामनोऽन्यः॥५॥

=अपने ही सहश अर्थात् त्रिगुणमयः वह्नीः वहुत-छः प्रजाः मूत-छत्त्रयोकोः स्जमानाम् रचने-वालीः (तथा) लोहितशुक्करूणाम्=लालः सपेद्र और काले रगकी अर्थात् त्रिगुणमयीः एकाम्=एकः अजाम्=अजा ( अजन्मा—अनादि प्रकृति ) को, हि=निश्चय ही, एकः=एकः अजः=अज ( अज्ञानी जीव )ः जुपमाणः= आसक हुआः अजुरोते=मोगता हैः (और) अन्यः=दूसराः अजः=अज ( ज्ञानी महापुरुप )ः एनाम्=इछः भुक्तमोगाम्= मोगी हुई प्रकृतिकोः जहाति=त्याग देता है ॥ ५॥

व्याख्या—पिछले मन्त्रमें जिनका सकेत किया गया है, उन दो प्रकृतियोंमंसे एक तो वह है, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा निसके आठ मेद किये गये हैं (गीता ७।४)। यह अपने अधिष्ठाता परमदेन परमेश्वरकी अध्यक्षतामें अपने ही सहश अर्थात् त्रिगुणमय असल्य बीनदेहोंको उत्पन्न करती है। त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मको होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा गया है। सत्त्र, रज और तम—ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सत्त्रगुण निर्मल एवं प्रकाशक होनेसे उसे कृत्या गया है। रजोगुण रागात्मक है, अत्राप्त उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे उसे कृत्यावर्ण कहा गया है। इन तीन गुणों ने लेकर ही प्रकृतिको सफेदा लाल एवं काले रगकी कहा गया है। दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (७।५), क्षेत्रक्रके नामसे (१३।१) तथा अक्षर पुरुपके नामसे (१५।१६) वर्णन किया गया है, उसके दो मेद हैं। एक तो वे चीव, जो उस अपरा प्रकृतिमें आसक होकर—उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र मोगोंको अपने कर्मानुसार मोगते हैं। दूसरा समुदाय उन क्षानी महापुरुषोंका है, जिन्होंने इसके मोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणमञ्चर समझकर इसका सबैया परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव सरूपतः अजनमा तथा अनादि हैं।इसीलिये इन्हें अले कहा गया है।।।।।।

<sup>\*</sup> सांख्यमतावष्टिनयोंने इस मन्त्रको सांख्यशासका बीन माना है और इसीके आधारपर उक्त दर्शनको श्रुति-सन्मत सिंद्ध किया है। सांख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार तथा अन्य दर्शनोंके व्याख्याता सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-खनामवन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने व्यपनी सांख्यतत्त्र-कौमुदी नामक टीकाके आरम्पमें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्णनके साथ मक्छाचरणके स्पर्मे उद्धृत करते हुए इसमें विणित प्रकृतिकी बन्द्रिमी

सम्बन्ध—वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके मोगोंको मोगता है, कव और कैंसे मुक्त हो सकता है— इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोंमें कहते हैं—

#### द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपखजाते। तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वत्त्यनश्चनन्यो अभिचाकशीति॥६॥

सयुजा=सदा साथ रहनेवाले, (तथा) सखाया=परस्पर सख्यभाव रखनेवाले, द्वा=दो, सुपर्णा=पक्षी (जीवातमा एव परमातमा); समानम्=एक ही, बृक्षम् परिपखजाते=द्वध (द्वारीर) का आश्रय लेकर रहते हैं, तयोः=उन दोनोंमंसे, अन्यः=एक (जीवातमा) तो, पिप्पलम्=उस दक्षके फलां (कर्मफलों) को, स्वादु=स्वाद लेलेकर, अत्ति=खाता है, अन्यः=(किंतु) दूसरा (ईश्वर), अनश्चन्=उनका उपभोग न करता हुआ, अभिचाकद्यीति=केवल देसता रहता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार गीता आदिमें जगत्का अश्वत्य-मृक्षके रूपमें वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको अश्वत्य-मृक्षक और जीवात्मा तथा परमात्माको पिक्षयोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद्में जीवात्मा और परमात्माको गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें वताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगहका भाव प्रायः एक ही है। यहाँ मन्त्रका साराश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका मृक्ष है। ईश्वर और जीव—ये दोनों सदा साय रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी है। ये दोनों इस शरीररूप मृक्षमें एक साय एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हैं। शरीरमें रहते हुए प्रारच्यानुसार जो सुख-दु:खरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपलके फल है। इन फलेंको जीवातमारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्थात् इर्ध-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको मोगता है। दूसरा ईश्वररूप पक्षी इन फलेंको खाता नहीं, केवल देखता रहता है। अर्थात् इस शरीरमें प्राप्त हुए सुख-दु:खोंको वह मोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है। परमात्माकी मॉति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा बन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध न रह जाय। ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमें यह कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपमोग कर चुकनेके बाद उसे नि:सार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है। उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात् जगत्की सत्ता ही नहीं रह जाती। फिर तो वह और उसका मित्र—दो ही रह जाते हें और परस्पर मित्रताका आनन्द खूटते हैं। यही इस मन्त्रका तात्यर्थ मालूम होता है। मुण्डक० ३। १। १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है।। ६।।

#### समाने दृक्षे पुरुषो निमग्रोऽनीशया शोचित ग्रह्ममानः। जुष्टं यदा पञ्चत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः॥७॥

समाने वृक्षे=पूर्वोक्त शरीररूप एक ही वृक्षपर रहनेवाला; पुरुषः=जीवातमा; निमग्नः=गहरी आविक्तमें हूवा हुआ है; (अतः) अनीशया=अवमर्थ होनेके कारण (दीनतापूर्वक ), मुह्यमानः=मोहित हुआ, शोचिति=शोक करता रहता है; यदा=जव (यह मगवान्की अहैतुकी दयावे ), जुष्टम्=भक्तोंद्वारा नित्यवेवित; अन्यम्=अपनेवे मिल, ईशम्=परमेश्वरको; (और) अस्य=उवकी, मिहमानम्=आश्चर्यमयी महिमाको, पश्चिति=प्रत्यक्ष देख केता है; इति=तव, वीतशोकः=वर्षया शोकरहित; [भविति=हो जाता है]॥ ७॥

व्याख्या—पहले वतलाये हुए इस शरीररूप एक ही बृक्षपर हृदयरूप घोंसलेंमे परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवातमा ज्वतक अपने साथ रहनेवाले परम सुद्धद् परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आसक्त होकर मोहमें निमम रहता है, अर्थात् शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका उपमोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता और दीनतासे मोहित हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है। जब कभी इसपर भगवान्की अहैतुकी दया होती है, की है। यहाँ काव्यमयी मायामें प्रकृतिको एक तिरगी वकरीके रूपमें चित्रित किया गया है, जो बद्धजीवरूप वकरेके सयोगसे अपनी शि- जैसी तिरगी—त्रिगुणमयी सतान उत्यन्न करती है। सस्कृतमें व्यजा वकरीको भी कहते हैं। इसी श्लेषका उपयोग कर प्रकृतिका आख्दारिक रूपमें वर्णन किया गया है।

तब यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवाले, परम मुद्धद्, परम प्रिय भगवान्को पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेवित हैं, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगत्मे सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा शोकरहित हो जाता है। मुण्डक० ३। १। २ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है।। ७।।

#### ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यसिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥८॥

यसिन्=जिसमे, विश्वे=समस्त, देवा:=देवगण, अधि=मलीमाँति, निपेदु:=खित हैं; [तसिन्=उस; ] अक्षरे=अविनाशी, परमे क्योमन्=परम व्योम (परम धाम) मे; ऋचः=सम्पूर्ण वेद खित हैं; यः=जो मनुष्य; तम्=उसको, न=नहीं, वेद=जानता, [सः=वह; ] ऋचा=वेदोंके द्वारा; किम्=क्या; करिष्यति=सिद्ध करेगा; इत्=परत्र, ये=जो, तत्=उसको; विदु:=जानते हैं, ते=वे तो; इमे=ये; समासते=सम्यक् प्रकारसे उसीमें खित हैं॥ ८॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य वेतन परम आकाशस्वरूप परम धाममें समस्त देवगण अर्थात् उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्पदोंके रूपमें मूर्तिमान् होकर भगवान्की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले परब्रह्म पुरुपोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अङ्गभूत पार्पद हे, वह वेदोंके द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात् कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परतु जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैं, वे तो उस परम धाममें ही सम्यक् प्रकारसे स्थित रहते हैं, अर्थात् वहाँसे कभी नहीं लौटते॥ ८॥

#### छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भृतं भन्यं यच वेदा वदन्ति। असान्मायी सृजते विश्वमेतत्तसिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः॥९॥

छन्दांसि=छन्द, यशाः=यशः क्रतवः=क्रतु (ज्योतिष्टोम आदि विशेष यशः), व्रतानि=नाना प्रकारके व्रतः; च=तथा, यत्=और भी जो कुछ, भृतम्=भृत, भव्यम्=भविष्य एव वर्तमानरूपसे, वेदाः=वेद, वदन्ति=वर्णन करते हैं, पतत् विश्वम्=इस सम्पूर्ण जगत्को, मायी=प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर, अस्मात्=इस ( पहले बताये हुए महाभृतादि तत्त्वोंके समुदाय) से, सृजते=रचता है; च=तथा, अन्यः=दूसरा (जीवात्मा), तस्मिन्=उस प्रपञ्चमें, मायया=मायाके द्वारा; संनिरुद्धः=भलीभाँति बॅघा हुआ है ॥ ९॥

व्याख्या—जो समस्त वेदमन्त्ररूप छन्द, यज्ञ, कृतु अर्थात् ज्योतिष्टोमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके व्रत अर्थात् श्रुम कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदोंमं पाया जाता है,—हन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अश्चभृत इस पहछे वताये हुए पञ्चभूत आदि तत्त्व-समुदायसे रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए उस जगत्मे अन्य अर्थात् पहछे बताये हुए ज्ञानी महापुरुपोंसे भिन्न जीवसमुदाय मायाके द्वारा बंधा हुआ है। जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात् नहीं कर छेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे खुटकारा नहीं हो सकता, अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाघा रखनी चाहिये॥ ९॥

## मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्विमिदं जगत्।।१०॥

मायाम्=माया, तु=तो, प्रकृतिम्=प्रकृतिको, विद्यात्=समझना चाहिये; तु=और, मायिनम्=मायापित; महेश्वरम्=महेश्वरको समझना चाहिये, तस्य तु=उसीके, अवयवभूतैः=अङ्गभूत कारण-कार्य-समुदायसे; इदम्=यह; सर्वम्=सम्पूर्ण, जगत्=जगत्; व्याप्तम्=व्याप्त हो रहा है ॥ १०॥

व्याख्या—इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो भगवान्की शक्तिरूपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है, इस प्रकार इन दोनोंको अलग-अलग समझना चाहिये। उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है ॥ १० ॥

#### यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यसिन्निदं स च वि चैति सर्वम् । तमीशानं वरदं देवमीडचं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥

यः जो; एकः अकेला ही; योनिम् योनिम् अधितिष्ठति = प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो ग्हा है, यिस्तन् = जिसमें; इद्म्=यह, सर्वम्=समल जगत्; समेति = प्रत्यकालमें विलीन हो जाता है, च = शोर, ब्येति च = सृष्टिकालमें विविध रूपोंमें प्रकट मी हो जाता है; तम् = उस, ईशानम् = सर्वनियन्ता; वरद्म् = वर्वायक; ईड्यम् = स्तुति करने योग्य, देवम् = परमे धरको, निचाय्य = तत्त्वसे जानकर, (मनुष्य) अत्यन्तम् = निरन्तर बनी रहनेवाली; इमाम् = इस (मुक्तिरूप), शान्तिम् = परम शान्तिको, पति = प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिक एकमात्र अध्यक्ष हैं—जगत्मे जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं। उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं। वे ही उन सबपर शासन करते हैं—उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं। यह समस्त जगत् प्रलयके समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि-कालमें उन्हींने विविध रूपोंमें उत्पन्न हो जाता है। उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमदेव, सर्वसुद्धद्, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है। गीतामें इसका शाश्वती शान्ति (गीता ९।३१), परा शान्ति (गीता १८।६२) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है।। ११॥

#### यो देवानां प्रमवश्रोद्भवश्र विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः। हिरण्यगर्भे पञ्चत जायमानं स नो बुद्धचा ग्रुभया संयुनक्तु।।१२॥

यः=जो, रुद्रः=रुद्र, देवानाम्=इन्टादि देवताओंको, प्रभवः=उत्पन्न करनेवाला, च=और; उद्भवः=वढ़ाने-वाला है; च=तया; (जो) विश्वाधिपः=सवका अधिपति, महर्षिं :=(और) महान् जानी (सर्वज) है, (जिसने सबसे पहले) जायमानम्=उत्पन्न हुए, हिरण्यगर्भम्=हिरण्यगर्भको, पश्यत=देखा था, सः=वह परमदेव परमेश्वर; नः= इमलोगोंको; ग्रुभया बुद्धश्वा=श्रुभ बुद्धिसे; संयुनकु=सयुक्त करे ॥ १२ ॥

व्याख्या—सवको अपने गासनमें रखनेवाले जो रहरूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान् श्रानसम्पन्न ( मर्वज ) हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको देखा था, अर्थात् जो ब्रह्माके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको ग्रुम बुद्धिसे सयुक्त करें, जिससे इम उनकी ओर बढकर उन्हें प्राप्त कर सकें। ग्रुम बुद्धि वही है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर लगाये। गायत्री-मन्त्रमें भी इसी बुद्धिके लिये प्राथना की गयी है॥ १२॥

#### यो देवानामिधपो यसिलँलोका अधिश्रिताः । य ईशे अस्य द्विपदश्रतुष्पदः कस्मै देवाय हिवषा विघेम ॥ १३ ॥

यः=जो, देवानाम्=समस्त देवोका, अधिपः=अधिपति है, यस्मिन्=जिसमें, लोकाः=समस्त लोकः; अधिश्चिताः=सव प्रकारसे आश्चित हैं, यः=जोः अस्य=इस, द्विपदः=दो पैरवाले, (और) चतुष्पदः=चार पैरवाले समस्त जीवसमुदायका, ईशे=शासन करता है, (उस) कस्मै देवाय=आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकीः; (इम) हविषा=हविष्य अर्थात् श्रदा-मिक्तपूर्वक मेंट समर्पण करके, विधेम=पूजा करें ॥ १३॥

व्याख्या—जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात् जो स्यूक, सहम और अन्यक्त अवस्थाओंमें सदा ही मब प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पैरवाके और चार पैरवाके अर्थात् सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन करते हैं, उन आनन्दखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी हम श्रद्धा मक्तिपूर्वक हिवःखरूप मेंट समर्पण करके पूजा करें। अर्थात् सव कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हेंिक हो जायें। यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है। १३॥

#### सक्ष्मातिसक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्नष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमिति ॥१४॥

स्वमातिस्वम्म=(जो) स्वमंते भी अत्यन्त स्वमं, किललस्य मध्ये=हृदय-गुहारूप गुह्यस्थानके भीतर स्थितः विश्वस्य=अखिल विश्वकी, स्वष्टारम्=रचना करनेवाला, अनेकरूपम्=अनेक रूप धारण करनेवाला, (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्=समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे रखनेवाला है, (उस) एकम्=एक (अद्वितीय); शिवम्=कल्याणस्वरूप महेश्वरको, झात्वा=जानकर, (मनुष्य) अत्यन्तम्=सदा रहनेवाली; शान्तिम्=शान्तिको; पति=प्राप्त होता है ॥ १४॥

व्याख्या—जो परब्रह्म परमात्मा स्क्ष्मिले भी अत्यन्त स्क्ष्म हैं—अर्थात् जो विना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय-गुहारूप गुह्मस्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात् जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अरिजल विश्वकी रचना करते हैं, तथा स्वय विश्वरूप होकर अनेक रूप घारण किये हुए हैं—यही नहीं, जो निराकाररूपसे समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक—अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह महापुष्प इस अशान्त जगत्-प्रपञ्चसे सर्वथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता है ॥ १४ ॥

#### स एव काले भ्रुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभृतेषु गृहः। यसिन्युक्ता ब्रह्मपयो देवताश्र तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांक्छिनत्ति।।१५॥

सः पव=वद्दी; काले=समयपर, सुवनस्य गोप्ता=समस्त ब्रह्मण्डोकी रक्षा करनेवाला, विश्वाधिपः= समस्त जगत्का अधिपति, (और) सर्वसृतेपु=समस्त प्राणियोंमे, गृदः=छिपा हुआ है; यस्मिन्=जिसमे, ब्रह्मपयः= वेदश महिषगण, च=और; देवताः=वेवतालोग भी, युक्ताः=ध्यानद्वारा सलग्न हैं; तम्=उस (परमदेव परमेश्वर) को; एवम्=इस प्रकार; श्रात्वा=जानकर, (मनुष्य) सृत्युपाशान्=मृत्कुके वन्धनोंको; छिनसि= काट डालता है ॥ १५॥

व्याख्या—जिनका बार-बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात् स्थिति-कालमें समस्त ब्रह्माण्डों की रक्षा करते हैं, तथा वे ही सम्पूर्ण जगत्के अधिपित और समस्त प्राणियों में अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । उन्हीं में वेदके रहस्यकों समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवतालोग भी ध्यानके द्वारा सलग्न रहते हैं । सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके उन्हीं में जुड़े रहते हैं । इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पार्शोको अर्थात् जन्म-मृत्युके कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डालता है । फिर वह कभी प्रकृतिके वन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वया मुक्त हो जाता है ॥ १५ ॥

## घृतात्परं मण्डमिवातिम्रक्षमं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गृहम्। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१६॥

शिवम्= कल्याणस्वरूपः एकम् देवम्= एक (अदितीय) परमदेवकोः घृतात् परम्= मक्छनके ऊपर रहनेवाले, मण्डम् इव= सारमागकी मॉति, अतिस्कूमम्= अत्यन्त सूक्ष्म, (और) सर्वभृतेषु= समस्त प्राणियोंमः गृदम्= छिपा हुआ, शात्वा= जानकर, (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्= समस्त जगत्को सब ओरसे घेरकर स्थित हुआः शात्वा= जानकरः (मनुष्य) सर्वपाशैः= समस्त वन्धनोंसे, मुख्यते= छूट जाता है ॥ १६॥

—जो मनखनके ऊपर रहनेवाळे सारमागकी माँति सबके सार पर्व अत्यन्त स्क्स हैं, उन कल्याणस्वरूप

एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ तथा समस्त जगत्को सत्र ओरसे घेरकर उसे व्यात किये हुए जानकर मनुष्य समस्त वन्धनोंसे सदाके लिये सर्वया छूट जाता है ॥ १६ ॥

#### एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। हृदा मनीपा मनसाभिक्छप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।।१७॥

प्पः=यहः विश्वकर्मा=जगत्-कर्ताः महात्मा=महात्माः देवः=परमदेव परमेश्वर, सदा=सर्वदाः जनानाम्= स्व मनुष्योंकेः हृद्ये=हृद्यमः, संनिविष्टः=सम्पक् प्रकारते स्थित हैः (तथा) हृदा=हृद्यते, मनीपा=बुद्धितेः (और) मनसा=मनतेः अभिक्तुःः=ध्यानमें लाया हुआ, [आविभवति=प्रत्यक्ष होता है,] ये=जो साधकः प्रतत्=इस रहस्यकोः विद्यः=जान लेते हैंः ते=वेः अमृताः=अमृतस्वरूपः, भवन्ति=हो जाते हैं॥ १७॥

व्याख्या—ये जगत्को उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अर्थात् सर्वश्यक्तिमान् सर्वन्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं। उनके गुण-प्रमावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदयसे, निश्चय- युक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हें। जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हे।। १७॥

#### यदातमत्तन दिवा न रात्रिर्न सन चासञ्छिय एव केत्रलः। तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तसात्प्रसृता पुराणी।।१८॥

यदा=जन, अतमः [स्यात् ]=अज्ञानमय अन्वकारका तर्वया अमान हो जाता है, तत् =उस समय (अनुभवमें आनेवाला तत्व); न=न; दिवा=दिन है, न=न, राजिः=रात है, न=न, सत्=सत् है; च=और, न=न; असत्= असत् है; केवलः=एकमात्र, विशुद्ध; द्वावः एव=क्ल्याणमय शिव ही है, तत्=वह, अक्षरम्= सर्वया अविनाशी है; तत्=वह; सिवतुः=स्याभिमानी देवताका भी, वरेण्यम्=उपास्य है, च=तया, तस्मात्=उसीसे, पुराणी=(यह) पुराना; प्रहा=ज्ञान; प्रस्ता=फैला है ॥ १८ ॥

व्याख्या—जिस समय अजानरूप अन्धकारका सर्वथा अमाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन है, न रात है । अर्थात् उसे न तो दिनकी माँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रातकी माँति अन्धकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है, वहाँ जान-अजानके भेदकी कल्पनांके लिये स्थान नहीं है । वह न तत् है और न असत् है—उसे न तो 'सत्' कहना बनता है, न 'असत्' ही; क्योंकि वह 'सत्' और 'असत्' नामसे समझे जानेवाले पदार्योंसे सर्वथा विलक्षण है । एकमात्र कल्याणस्वरूप शिव ही वह तत्त्व हैं । वे सर्वथा अविनाशी हैं । वे सर्व आदि समस्त देवताओंके उपास्त्रदेव हैं । उन्हींसे यह सदासे चला आता हुआ अनादि जान—परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥

#### नैनमूर्घं न तिर्यश्चं न मध्ये परिजयमत्। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥

प्तम्= इस प्रमात्माको, (कोई मी) न=न तो; ऊर्घ्वम्= ऊपरसे, न=न; तिर्यञ्चम्= इघर-उघरसे; (और) न=न, मध्ये=वीचमेंसे ही; परिजयमत्= मलीमाँति पकड़ सकता है, यस्य=जिसका; महद्यश्रम्भान् यश्राः; नाम=नाम है, तस्य=उसकी, प्रतिमा=कोई उपमा; न=नहीं, अस्ति=है ॥ १९॥

व्याख्या—जिनका पहले कई मन्त्रोंमें वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य परब्रक्षको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है, और न बीचमें इघर-उघरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि ये सर्वथा अप्राह्य हैं— ग्रहण करनेमें नहीं आते। इन्हें जानने और ग्रहण करनेमी वात जो बास्त्रोंमें पायी जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता है, जो इन्हें पा लेता है। वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है। वे

प्तत् अन्यय पद है, यहाँ प्तता के अपोर्ग इसका प्रयोग इसा है ।

होकर; मा=न तो; नः=हमारे; तोके=पुत्रोंमें; (ओर) तनये=पौत्रोंमें, मा=न; नः=हमारी; आयुपि=आयुमें; मा=न; नः=हमारी; गोपु=गौओंमे, (और) मा=न; नः=हमारे, अद्वेपु=घोड़ोंमें ही, रीरिपः=किसी प्रकारकी कमी कर; (तथा) नः=हमारे, वीरान् मा वधी:=वीर पुरुपोंका भी नाग्र न कर ॥ २२॥

व्याख्या—हे सबका सहार करनेवाले रुद्रदेव ! इमलोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलाते रहते हैं। आप ही हमारी रक्षा करनेम सर्वथा समर्थ हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हे कि आप हमपर कमी कुपित न हों तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौत्रोंको, हमारी आयुको—जीवनको तथा हमारे गौ, घोड़े आदि पशुओंको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचार्ये। तथा हमारे जो वीर—साहसी पुरुप है, उनका भी नाग न करें। अर्थात् सब प्रकारसे हमारी और इमारे धन-जनकी रक्षा करते रहें।। २२।।

॥ चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

#### पञ्चम अध्याय

#### द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। क्षरं त्विवद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः॥१॥

यत्र=जिस; ब्रह्मपरे=ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, गूढ़े=िछपे हुए, अनन्ते=असीम; तु=और, अक्षरे=परम अक्षर परमात्मा-मं; विद्याविद्ये=विद्या और अविद्या, द्वे=दोनों, निद्धिते=िस्थित है (वही ब्रह्म है), क्षरम्=(यहाँ) विनाशशील जहवर्ग, तु=तो; अविद्या=अविद्या नामसे कहा गया है, तु=और, अमृतम्=अविनाशी वर्ग (जीवसमुदाय); हि= ही; विद्या=विद्या नामसे कहा गया है, तु=तथा, यः=जो; विद्याविद्ये ईशते=उपर्युक्त विद्या और अविद्यापर शासन करता है; सः=वह, अन्यः=इन दोनोसे भिन्न—सर्वथा विलक्षण है ॥ १॥

च्याख्या—जो परमेश्वर ब्रह्मां भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, अपनी मायां पर्देम छिपे हुए हैं, सीमारहित और अविनाशी हैं अर्यात् जो देश-काल से सर्वया अतीत हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकार भी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मामें अविद्या और विद्या—दोनों विद्यमान हैं, अर्यात् दोनों ही जिनके आधारपर दिकी हुई हं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। इस मन्त्रमें परिवर्तनशील, घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्त्वकों तो अविद्या नामसे कहा गया है, क्योंकि वह जड है, उसमे विद्याका—शानका सर्वथा अभाव है। उससे मिन्न जो जन्म-मृत्युसे रहित है, जो घटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाशी कृटस्थ तत्त्व (जीव-समुदाय) विद्याके नामसे कहा गया है, क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है। उपनिपदोंमें जगह-जगह उसका विश्वानात्मां नामसे वर्णन आया है। यहाँ श्रुतिने स्वय ही विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अतः अर्थान्तर-की कंत्यना अनावश्यक है। जो इन विद्या और अविद्या नामसे कहे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं, दोनोंक स्वामी हैं, दोनों जिनकी शिक्तयाँ अथवा प्रकृतियाँ हैं, वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य—सर्वथा विलक्षण है। श्रीगीता-जीम भी कहा है—'उत्तमः पुरुपस्त्वन्य,' इत्यादि (१५।१७)॥ १॥

#### यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्र सर्वाः। ऋषि प्रस्तं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विमर्ति जायमानं च पञ्येत्॥२॥

यः=जो, एकः=अकेला ही; योनिम् योनिम्=प्रत्येक योनिपर, विश्वानि रूपाणि=समस्त रूपींपर, च= और, सर्वाः योनीः=समस्त कारणींपर, अधितिष्ठति=आधिपत्य रखता है, यः=जो; अग्ने=पहले; प्रस्तम्=उत्पन्न हुए, किपलम् ऋपिम्=किपल ऋपिको (हिरण्यगर्भको), झानैः=सब प्रकारके श्रानोंसे, विभर्ति=पुष्ट करता है; च=तया, (जिसने) तम्=उस किपल (ब्रह्मा) को, जायमानम्=(सबसे पहले) उत्पन्न होते, पश्येत्=देखा था; (वे ही परमात्मा हैं)॥ २॥

-इस जगत्में देव, पितर, मनुष्य, पश्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि जितनी भी योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक

योनिमें जो मिन्न-मिन्न रूप—आकृतियाँ हैं, उन सबके और उनके कारणरूप पञ्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तत्त्वोंके जो एकमात्र अधिपति हैं, अर्थात् वे सब-के-सब जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए किपल श्रृपिकों अर्थात् हिरण्यगर्भ न्नहाको प्रत्येक सर्गके आदिमें सब प्रकारके जानोंसे पुष्ट करते हैं—सब प्रकारके ज्ञानोंसे सम्पन्न करके उन्नत करते हैं तथा जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था, वे ही सर्वशक्तिमान् सर्वाधार सबके स्वामी परम्नहा पुरुषोत्तम हैं ॥ २ ॥

एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्नसिन्क्षेत्रे संहरत्येप देवः। भूयः सृष्टा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा।।३।।

एषः=यह, देवः=परमदेव (परमेश्वर); अस्मिन् क्षेत्रे=इस जगत-क्षेत्रमें, (सृष्टिके समय) एकैकम्=एक एक; जालम्=जालको (बुद्धि आदि और आकाशादि तत्नोंको), बहुधा=बहुत प्रकारसे; विकुर्वन्=विभक्त करके, (उनका) संहरति=(प्रलयकालमें) सहार कर देता है; महात्मा=(वह) महामना, ईशः=ईश्वर, भूयः=पुनः (सृष्टिकालमें), तथा=पहलेकी माति, पतयः सृष्ट्यः=(समस्त लोकपालोंकी) रचना करके; सर्वाधिपत्यम् कुरुते=(स्वय) स्वपर आधिपत्य करता है ॥ ३॥

व्याख्या—जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्रूप क्षेत्रमें सृष्टिके समय एक एक जालको अर्थात् बुद्धि आदि और आकाण आदि अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके—प्रत्येक प्रकृतिको भिन्न-भिन्न रूप, नाम और शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और स्वयं ही प्रलयक्तालमें उन सबका सहार कर लेते हैं। वे महामना परमेश्वर पुन. सृष्टिकालमें पहलेकी भाँति ही समस्त लोकोंकी और उनके अधिपतियोकी रचना करके स्वय उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी लीला अतक्ये है, तर्कसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता। उनके सेवक ही उनकी लीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं॥ ३॥

सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्र ति ,क्प्रकाशयन्त्राजते यद्दनङ्वान् । एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्त्रभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥

यत् उ=िष्ठ प्रकारः अनड्वान्=स्र्यं, (अकेला ही) सर्वाः= एमसः; दिशः=दिशाओंको, ऊर्ध्वम् अघः= ऊपर-नीचे, च=और, तिर्यक्= इधर-उधर—स्व ओरसे, प्रकाशयन्= प्रकागित करता हुआ, आजते=देदीप्यमान होता है, एवम्=उसी प्रकार, सः=वह, भगवान्= भगवान्, वरेण्यः= भक्ति करनेयोग्यः; देवः=परमदेव परमेश्वर, एकः= अकेला ही, योनिस्यमावान् अधितिष्टति=समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है ॥ ४॥

व्याख्या—जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंको ऊपर-नीचे तथा इघर-उघर—सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार वे भगवान्—सर्वविघ ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन सबका सचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमे प्रवृत्त करते हैं ॥ ४॥

सम्बन्ध---कपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्पष्टीकरण किया जाता है---

यच स्त्रमावं पचिति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान्परिणामयेद्यः। सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान्विनयोजयेद्यः॥५॥

यत्=जो, विश्वयोनिः=सबका परम कारण है, च=और, स्वभावम्=समस्त तत्वींकी शक्तिरूप स्वभावको, पचित=(अपने सकत्परूप तपते) पकाता है, च=तथा, यः=जो, सर्वान्=समस्त, पाच्यान्=पकाये जानेवाले पदार्योको, परिणामयेत्=नाना रूपोंमें परिवर्तित करता है, (और) यः=जो, एकः=अकेला ही; सर्वान्=समस्त; गुणान्

<sup>#</sup> कुछ विद्वानोंने 'कपिक' शब्दको सांख्यशास्त्रके आदि वक्ता पद प्रवर्तक भगवान् कपिकसुनिका वाचक माना है और इस प्रकार इनके द्वारा उपविष्ट भवकी प्राचीनता पद प्रामाणिकता सिद्ध की है।

विनियोजयेत्=गुणोंका जीनोंके साथ यथायोग्य स्योग कराता है; च=तथा, एतत्=इस; सर्वम्=समस्त, विश्वम् अधितिष्ठति=विश्वका शासन करता है, (वह परमात्मा है) ॥ ५॥

व्याख्या—जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात् जिनका और कोई कारण नहीं है, जगत्के कारणरूपसे कहे जानेवाले समस्त तक्तोंकी शिकरूप स्वभावको जो अपने सकल्परूप तपसे पकाते हैं—अर्थात् उन आकाशादि तक्तोंकी जो मिन्न-मिन्न शक्तियाँ प्रलयकालमें छप्त हो गयी थीं, उन्हें अपने सकल्पद्वारा पुन प्रकट करते हैं, उन प्रकट की हुई शिक्योंका नाना रूपोंमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगत्की रचना करते हैं, तथा सक्त आदि तीनों गुणोंका तथा उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोंका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं—इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण जगत्की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूर्वमन्त्रमें कहे हुए सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ ५॥

# तद्देदगुद्धोपनिषत्सु गृढं तद्रक्षा वेदते ब्रह्मयोनिम्। ये पूर्वदेवा ऋष्यश्र तद्दिदुत्ते तन्मया अमृता -वै वभूवुः॥६॥

तत्=वह, वेद्गुह्योपनिषत्सु=वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें, गूढम्=छिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिम्=वेदोंके प्रार्केट्य-स्थान; तत्=उस परमात्माको, ब्रह्मा=ब्रह्मा; वेदते=जानता है, ये=जो, पूर्वदेवा:=पुरातन देवता; च=और, ब्रह्मपयः=श्रुषिछोग, तत्=उसको, विदु:=जानते थे; ते=वे, वै=अवश्य ही, तन्मया:=(उसमें) तन्मय होकर; अमृताः=अमृतरूप; वभूद्य:=हो गये ॥६॥

व्याख्या—वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यालय उपनिषदोमें छिपे हुए हैं अर्थात् उनके खरूपका वर्णन उपनिषदों गुप्त उनके किया गया है। वेद निकले भी उन्हीं हैं—उन्हींके निःश्वासलय हैं—'यस्य निःश्वसित वेदाः'। इस प्रकार वेदों छिपे हुए और वेदोंके प्राकट्य-स्थान उन परमात्माको ब्रह्मां जानते हैं। उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और श्रृषियोंने उनको जाना था, वे सब-के-सब उन्हीं तन्मय होकर आनन्दस्वरूप हो गये। अतः मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वश्वकिमान्, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और पानके छिये तत्पर हो जाय।। ६।।

सम्बन्ध—पाँचवें मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मानुसार गुणिके साथ सयोग कराते हैं, अतः जीवारमाका स्वरूप और नाना योनियोंमें विचरनेका कारण आदि बतानेके क्रिये अरुग प्रकरण आरम्म किया जाता है—

# गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपमोक्ता। स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः॥७॥

यः गुणान्वयः= जो गुणोंसे वैधा हुआ है; सः= वहः किर्ता= पलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाला जीवात्मा; एव=्ही; तस्य= उस, कृतस्य= अपने किये हुए कर्मके पलका; उपमोक्ता= उपमोग करनेवाला, विश्वरूपः= विभिन्न रूपोंमें प्रकट होनेवाला; त्रिगुणः=तीन गुणोंसे युक्त; च=और, त्रिवत्मा= कर्मानुसार तीन मार्गोसे गमन करनेवाला है; सः= वह; प्राणाधिपः—प्राणोंका अधिपति (जीवात्मा), स्वकर्ममः = अपने कर्मोसे प्रेरित होंकर, संचरित= नाना योनियोंमें विचरता है।। ७।।

क्याख्या—इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 'गुणान्वयः' विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध अर्थात् प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है (गीता १३ । २१), जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता । मन्त्रका साराश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे वँघा हुआ है (गीता १४ । ५), वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप मोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुए उन कर्मोंका फल मोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूपोंमें प्रकट होता है और जहाँ भी जाता है, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है । मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियाँ होती हैं । अर्थात् श्रीर छोड़नेपर वह तीन मागोंसे जाता है । वे तीन मार्ग हैं—देवयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमें

धूमना #। वह पाणोंका अधिपति जीवात्मा जवतक मुक्त नहीं हो जाता, तवतक अपने किये हुए कमोंसे प्रेग्ति होकर नाना लोकोंमें मिन्न-मिन्न प्रकारकी योनियोको ग्रहण करके इस ससार-चक्रमे धूमता रहता है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध-जीवात्माका खरूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-

अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सङ्गल्पाहंकारसमन्त्रितो यः। बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैत्र आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः॥८॥

यः=जो; अङ्गुप्रमात्रः=अङ्गुप्रमात्र परिमाणवाला; रिचतुल्यरूपः=सूर्यके समान प्रकाशम्बरूप, (तथा) संकल्पाहङ्कारसमिन्वतः=सकल्प और अहङ्कारसे युक्त है, बुद्धेः=बुद्धिके; गुणेन=गुणोंके कारण; च=और; आत्मगुणेन=अपने गुणोंके कारण; पव=ही; आराग्रमात्रः=आरेकी नोकके-जैसे सूक्ष्म आकारवाला है, अपरः= ऐसा अपर (अर्थात् परमात्मासे भिन्न जीवातमा ), अपि=भी; हि=नि.सदेह, ह्यः=(श्रानियोद्धारा ) देखा गया है ॥ ८॥

व्याख्या—मनुष्यका हृदय अंग्ठेके नापका माना गया है और हृदयमं ही जीवातमाका निवास है। इसिलये उसे अङ्गुष्ठमात्र—अंग्ठेके नापका कहा जाता है। उसका वास्तियक स्वन्त्य सूर्यकी भाँति प्रकाशमय (विज्ञानमय) है। उसे अज्ञानक्ष्यी अन्यकार छूतक नहीं गया है। वह सकत्य और अहकार—इन दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः सकत्य आदि बुद्धिके गुणोंसे अर्थात् अन्तकरण और इन्द्रियोंके धमोंसे तथा अहता, ममता और आसक्ति आदि अपने गुणोंसे सम्बद्ध होनेके कारण स्क्रेकी नोकके समान स्वस्य आकारवाला है और परमात्मासे मिन्न है। जीवके तत्त्रको जाननेवाले जानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए जीवातमाका स्वस्य ऐसा ही देखा है । तात्यर्थ यह कि आत्माका स्वस्य वास्तवमे अत्यन्त सूक्ष्म है, स्वस्यसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी द्वलनामें स्यूल ही ठहरता है। उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा सकती। केवल उसकी छक्त्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका वताया जाता है। हृदय-देशमें स्थित होनेके कारण उसे अङ्गुष्ठपरिमाण कहा जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणोंके सम्बन्धसे उसे स्क्रेकी नोकके आकारका बताया जाता है। बुद्धि आदिको सूईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवातमाको यहाँ स्क्रेकी नोकके सहश्च बताया गया है। ८॥

सम्बन्ध-पूर्वमन्त्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सूर्वकी नोफके सददा सृष्टम बताया गया है, उसे पुन रुपए करते हैं-

# वालाग्रशतमागस्य शतधा कल्पितस्य च। मागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९॥

चालाग्रशतभागस्य=बालकी नोकके सौवें भागके, च= पुन , शतधा= सौ भागोंमें, कल्पितस्य=कल्पना किये जानेपर, भागः=जो एक भाग होता है, सः=वही (उसीके वरावर), जीवः=जीवका स्वरूप, विशेयः=समझना चाहिये; च=और, सः=वह, आनन्त्याय=असीम भाववाला होनेमे, कल्पते=समर्थ है ॥ ९॥

न्याख्या—पूर्वमन्त्रमं जीवात्माका खरूप सूजेकी नोकके सहग सूक्ष्म बताया गया है, उसको समझनेमें भ्रम हो सकता है, अतः उसे मलीमॉित समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं। मान लीजिये, एक वालको नोकके हम सी उकड़े कर लें, फिर उसमेरे एक उकड़ेके पुनः सी उकड़े कर लें। वह जितना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात् वालकी नोकके दस हजार भाग करनेपर उसमेरे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवात्माका खरूप समझना चाहिये। यह कहना

<sup>•</sup> छान्दोग्य उपनिपद्में ५। १०। २ से ८ तक और बृहदारण्यक ६। २। १५-१६ में इन तीन मार्गोका वर्णन आया है। देनयान-मार्गसे जानेवाले ब्रह्मलोकतक जाकर वहाँसे लौटते नहीं, ब्रह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं, पिछ्यानसे जानेवाले स्वर्गमें जाकर चिरकालतक वहाँके दिव्य मुखोंका उपमोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर पुन॰ मृत्युलोकमें दक्तेल दिये जाते हैं, और तीसरे मार्गसे जानेवाले कीट-पतक्कादि श्चद्व योनियोंमें मटकते रहते हैं।

<sup>†</sup> गीतामें भी कहा है कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित रहनेवाले अथवा विपयोंको भोगनेवाले इस गुणान्वित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानते, शानरूप नेत्रोंवाले शानी जानते हैं (१५।१०)।

मी केवल उसकी स्रमताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वास्तवमें चेतन और स्रम वस्तुका खरूप नह और स्यूल वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वालकी नोकके दस हजार मागोंमेंसे एक माग मी आकाश्यमें जितने देशको रोकता है, उतना मी जीवात्मा नहीं रोकता। चेतन और स्रम वस्तुका नड और स्यूल देशके साय सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह स्रम होनेपर मी स्यूल वस्तुमें सर्वत्र ज्यात रह सकता है। इसी मावको समझानेके लिये अन्तम कहा गया है कि वह इतना स्रम होनेपर मी अनन्त मावसे युक्त होनेमें अर्थान् असीम होनेमें समर्थ है। माव यह कि वह जड जगत्में सर्वत्र ज्यात है। केवल बुद्धिके गुणोंसे और अपने अहता, ममता आदि गुणोंसे युक्त होनेके कारण ही एकटेशीय वन रहा है॥ ९॥

# नैव स्त्री न पुमानेप न चैत्रायं नपुंसकः। यद्यच्छरीरमाद्त्ते तेन तेन स युज्यते॥१०॥

एपः=वह् जीवात्माः; न=नः, एव=तोः स्त्री=स्त्री हैः। न=नः पुमान्=पुरुष हैः, च=औरः। न=नः अयम्=यहः, नर्पुसकः एव=नपुसकः ही हैः, सः=वहः यत् यत्=जिस-जिसः, शारीरम्=श्रीरकोः, आदस्ते=ग्रहण करता है। तेन तेन= उस-उससे, युज्यते=संबद्ध हो जाता है।। १०॥

व्याख्या—जीवातमा वास्तवमें न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। यह जब जिस शरीरको ग्रहण करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा ही बन जाता है। जो जीवातमा आज स्त्री है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो सकता है; जो पुरुष है, वह स्त्री हो सकता है। माव यह कि ये स्त्री, पुरुष और नपुसक आदि मेट शरीरको छेकर हैं; जीवातमा सर्वमेदशून्य है, सारी उपाधियोंसे रहित है।। १०॥

# सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमोर्हेग्रीसाम्बुदृष्ट्या चात्मविदृद्धिजनम । कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसम्प्रपद्यते ॥११॥

सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहेः संकल्प, त्यर्थ, दृष्टि और मोहसे; च=तया; प्रासाम्बुचृष्ट्या=मोजन, जलपान और वर्षाके द्वारा, व्यातमिच्चृद्धिजन्म=(प्राणियोंके) सजीव श्ररीरकी दृद्धि और जन्म होते हैं; देही= यह जीवातमा; स्थानेपु=भिन्न-भिन्न लोकोंमें; कर्मानुपानि=कर्मानुसार मिल्नेवाले, स्त्पाणि=भिन्न-भिन्न शरीरोंको, अनुक्रमेण= क्रमसे, अभिसंप्रपद्यते=वार-वार प्राप्त होता रहता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—एंकल्य, स्पर्च, दृष्टि, मोइ, मोजन, जल्यान और वृष्टि—इन सबसे सजीव श्रारीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं। इसका एक मान तो यह है कि स्त्री-पुरुपके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्च और दृष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर जीवातमा गर्भमें आता है; फिर माताके मोजन और जल्यानसे बने हुए रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा मान यह है कि मिन्न-मिन्न योनियोंमें जीवोंकी उत्पत्ति और वृद्धि मिन्न-मिन्न प्रकारसे होती है। किसी योनिमें तो संकल्पमात्रने ही जीवोंका पोपण होता रहता है, जैसे कल्लुएके अलंबा; किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है, जैसे पश्चियोंके अंहांका, किसी वोनिमें केवल आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे ही होता है, जैसे मलली आदिका; किसी योनिमें अन्नमञ्चणसे और जल्पानसे होता है, जैसे मनुष्य-पञ्च आदिका, और किसी योनिमें बृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जैसे बृश्न-लता आदिका। इस प्रकार नाना प्रकारसे सजीव शरीरांका पालन-पोपण, तृष्टि-पुष्टिरूप बृद्धि और जन्म होते हैं। जीवातमा अपने कमोंके अनुसार उनका फल मोगनेके लिये इसी प्रकार विमिन्न लोकोंमें गमन करता हुआ एकके बाद एकके क्रमसे नाना शरीरोंको वार-बार बारण करता रहता है। ११ ॥

सम्बन्ध-टसका बार-बार नाना योनियोंमें आवागमन क्यों होता है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-

# स्थृलानि द्रह्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्त्रगुणैईणोति। क्रियागुणैरात्मगुणैश्र तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥

देही=नीवातमा, क्रियागुणै.=अपने कर्मोंके ( संस्काररूप ) गुणोंसे, च=तथा,आतमगुणैः≔ग्ररीरके गुणासे ( युक्त होनेके कारण ), खगुणैः≔अहंता ममता आदि अपने गुणाके वशीभृत होकर, स्थृलानि=स्थृल, च=और, सूक्ष्माणि= सूक्ष, वहनि एव=बहुत-से, रूपाणि=रूपों ( आकृतियों, शरीरों )को, वृणोति=स्वीकार करता है; तेषाम्=उनके; संयोगहेतु:=स्योगका कारण, अपर:=दृसरा; अपि=भी, द्रष्ट:=देखा गया है ॥ १२॥

व्याख्या—जीवातमा अपने किये हुए कमोंके सस्कारोंसे और बुद्धि, मन, इन्द्रिय तथा पञ्चभूत—इनके समुदाय-स्प द्यारिके धमोंसे युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता है। अर्थात् शरीरके धमोंमें अहता-ममता करके तद्द्प हो जानेके कारण नाना प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म रूपोको स्वीकार करता है—अपने कर्मानुसार मिन्न मिन्न योनियोंमें जन्म लेता है। परद्ध इस प्रकार जन्म लेनेमें यह स्वतन्त्र नहीं है, इसके संक्ल और क्मोंके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला कोई दृष्ठरा ही है। वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्वजानी महायुक्षोंने देखा है। वे इस रहस्थको मलीमोंति जानते हैं। यहाँ कर्मोंके संस्कारोंका नाम क्रियानुण है, समस्त तत्वोंके समुदायरूप शरीरकी देखना, सुनना, समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धये जीवात्मामें जो अहता, ममता, आसक्ति आदि आ जाते हैं—उनका नाम स्वगुण है। १२।

सम्बन्ध-अनादिकालसे चले आने हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-

# अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्। विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाञ्चैः।।१३॥

किल्स्य=किल्ल (दुर्गम संसार) के; मध्ये=भीतर न्यास; अनाद्यनन्तम्=आदि-अन्तसे रहित; विश्वस्य स्रप्रारम्=समस्त जगत्की रचना करनेवाले, अनेकरूपम्=अनेकरूपधारी; (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्=समस्त जगत्को सव ओरसे धेरे हुए, एकम्=एक (अद्वितीय); देवम्=परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा=जानकर; (मनुष्य) सर्वपादौ=समस्त वन्धनीसे, मुख्यते=सर्वया मुक्त हो जाता है ॥ १३॥

व्याख्या—पूर्वमन्त्रमें जिनको इस जीनात्माका नाना योनियोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला बताया गया है, जो अन्तर्यामी-रूपसे मनुष्यके दृदयरूप गुहामें स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगत्में न्याप्त हैं, जिनका न तो आदि है और न अन्त ही है अर्थात् जो उत्पत्ति, विनाश और बृद्धि-श्वय आदि स्व प्रकारके विकारोंसे सर्वया शृत्य—सदा एकरस रहनेवाले हैं, तथापि जो समस्त जगत्की रचना करके विविध जीवोंके रूपमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्को सब ओरसे धेर रक्खा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, स्वका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदाके लिये समस्त वन्धनोंसे सर्वया छूट जाता है ॥ १३॥

सम्बन्ध—अन अध्यायके उपसहारमें ऊपर कही हुई नातको पुन स्पष्ट करते हुए परमात्माकी प्राप्तिका उपाय ननाया जाता है—

# भावग्राह्ममनीडाख्यं भावामावकरं शिवम् । कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते नहुस्तनुम् ॥१४॥

भावग्राह्मम्=श्रदा और मिक्कि मानसे प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यम्=आश्रयरहित कहे जानेवाले; (तथा) भावाभावकरम्=जगत्की उत्पत्ति और सहार करनेवाले, शिवम्=कल्याणस्वरूप, (तथा) कलासर्गकरम्= सोल्ड कलाओंकी रचना करनेवाले, देवम्=परमदेव परमेश्वरको, ये=जो साधक, विदुः=जान लेते हैं, ते=वे, तनुम्= शरीरको, (सदाके लिये) जहुः=त्याग देते हैं—जन्म-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं ॥ १४॥

व्याख्या—ने परव्रह्म परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात् शरीररहित हैं, यह प्रिष्ट है, तथा ने जगत्की उत्पत्ति और खहार करनेनाले तथा (प्रश्नोपनिषद् ६ | ६ | ४ में नतायी हुई ) सोलह कलाओंको भी उत्पन्न करनेनाले हैं । ऐसा होनेपर मी ने कल्याणस्वरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, मिक्त और प्रेममानसे पकड़े जा सकते हैं, जो मनुष्य उन परमदेन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे शरीरसे अपना सम्बन्ध सटाके लिये छोड देते हैं अर्थात् इस ससार-चक्रसे सदाके लिये छूट जाते हैं ।

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुद्धद्, परम दयाछ, परम प्रेमी, सर्वजिक्तमान्, सर्वोधार, सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुल हो श्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामें लग जाना चाहिये ॥१४॥॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

# अध्याय

### स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिम्रुह्मानाः। देवस्येप महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्॥१॥

पके=िकतने ही; कवयः=बुद्धिमान् लोग; स्वभावम्=स्वभावको; वदन्ति=जगत्का कारण बताते हैं; तथा=उसी प्रकार; अन्ये=कुछ दूसरे लोग; कालम्=कालको जगत्का कारण बतलाते हैं; [ पते ] परिमुद्धमानाः [ सिन्ति ]=( वास्तवमे ) ये लोग मोहप्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ), तु=वास्तवमे तो; प्रभः= यह; देवस्य=परमदेव परमेश्वरकी, लोके=समस्त जगत्में फैली हुई, मिहमा=मिहमा है; येन=जिसके द्वारा; इदम=यह; ब्रह्मचक्रम=ब्रह्मक्तम=ब्रह्मक्तम=ब्रह्मक्तम=ब्रह्मक्तम=ब्रह्मवा जाता है ॥ १ ॥

व्याख्या—िकतने ही बुद्धिमान् लोग तो कहते हैं कि इस जगत्का कारण खमाव है। अर्थात् पदार्थोंमें जो खामाविक शक्ति है—जैसे अग्निमें प्रकागन-शक्ति और दाह-शक्ति, वही इस जगत्का कारण है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काल ही जगत्का कारण है, क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकट्य होता है, जैसे वृक्षमें फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट होती है। इसी प्रकार लियोंमें गर्भाघान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होता—यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वैशानिक मोहमें पद्दे हुए हैं, अतः ये इस जगत्के वास्तविक कारणको नहीं जानते। वास्तवमे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी ही महिमा है, जगत्की विचित्र रचनाको देखने और उत्तरिक होता है। वे खमाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उन्हींके द्वारा यह ससार-चक्र धुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी चाहिये। ससार-चक्रकी व्याख्या १। ४ में की गयी है॥ १॥

# येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः। तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्।।२।।

येन=जिस परमेश्वरसे; इदम्=यह, सर्वम्=सम्पूर्ण जगत; नित्यम्=सदा; आवृतम्=व्याप्त है, यः=जो, इः=ज्ञानस्वरूप परमेश्वर; हि=निश्चय ही; कालकालः=कालका मी महाकालः गुणी=सर्वगुणसम्पन्न, (और) सर्ववित्=सवको जाननेवाला है, तेन=उससे; ह=ही, ईशितम्=शासित हुआ, कर्म=यह जगत्रू कर्म, विवर्तते=विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है, (और ये) पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखानि=पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश भी (उसीके द्वारा शासित होते हैं); [इति=इस प्रकार,] चिन्त्यम्=चिन्तन करना चाहिये।। २।।

ड्याख्या—जिन जगित्रयन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत् सदा—सभी अवस्थाओं में सर्वथा व्याप्त है, जो कालके भी महाकाल हैं—अर्थात् जो कालकी सीमासे परे हैं, जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुदृद्ता आदि समस्त दिव्य गुणोंसे नित्य सम्पन्न हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्रह्माण्डोंको भली प्रकारसे जानते हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह जगत्-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है। वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँचों महाभूतोंपर शास्तन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके विना ये कुछ भी नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्में यक्षके आख्यानद्वारा भलीभाँति समझायी गयी है। इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका उपर्युक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये॥ २॥

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्। एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरप्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्र सङ्मैः॥३॥ (परमात्माने ही) तत्=उस (जडतत्वोंकी रचनारूप), कर्म=कर्मको; कृत्वा=करके; विनिवर्त्य=उसका निरीक्षण कर, भूयः=िकर, तत्त्वस्य=चेतन तत्त्वका, तत्त्वेन=जड तत्त्वसे, योगम्=सयोग; समेत्य=कराके, वा=अथवा यों समिक्षये कि, एकेन=एक (अविद्या) से, द्वाभ्याम्=दो (पुण्य और पापरूप कर्मों) से, त्रिभिः=तीन गुणोंसे; व=और, अष्टिभः=आठ प्रकृतियोके साथ, च=तथा, कालेन=कालके साथ, एव=और, सूक्ष्मैः आत्मगुणेः=आत्मसम्बन्धी स्कृम गुणोंके साथ, [एव=भी, ] [योगम् समेत्य=इस जीवका सम्बन्ध कराके ] (इस जगत्की रचना की है) ॥ ३॥

व्याख्या—परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूळप्रकृतिसे पाँचों स्यूळ महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जह तत्वके साथ चेतन तत्त्वका सयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाळे विचित्र जगत्की रचना की। अध्यवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, दो पुण्य और पापरूप सचित कर्म-सस्कार, सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण और एक काळ तथा मन, बुद्धि, अहकार, पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश—ये आठ प्रकृतिभेद, इन सासे तथा अहता, ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्की रचना की। इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है।। ३।।

सम्बन्ध—इस रहस्यका समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि मावांश्र सर्वान्विनियोजयेदाः। तेपामभावे कृतकर्मनाञ्चः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः॥४॥

यः= जो साघकः गुणान्वितानि= सन्तादि गुणोंसे व्याप्तः कर्माणि= कर्मोको, आरभ्य=आरम्भ करकेः (उनको) च= तथा, सर्वान्= समस्त, भावान्= मानोंकोः विनियोजयेत्= परमात्मामें लगा देता है— उसीके समर्पण कर देता है, (उसके इस समर्पणसे) तेषाम्= उन कर्मोका, अभावे= अभाव हो जानेपरः (उस साधकके) स्नतकर्मनादाः पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश्च हो जाता है, कर्मक्षये= (इस प्रकार) कर्मोका नाश्च हो जानेपर, सः= वह साधकः याति= परमात्माको प्राप्त हो जाता है, (क्योंकि वह जीवात्मा) तत्त्वतः= वास्तवमें, अन्यः समस्त जह-समुदायसे भिन्न (चेतन) है।। ४।।

व्याख्या—जो कर्मयोगी सत्त, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिक अनुकूछ कर्तव्यकर्मोंका आरम्भ करके उनको और अपने सब प्रकारके अहता, ममता, आसक्ति आदि मानोंको उस परब्रह्म परमेश्वरमें लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मोंके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए सचित कर्म-सस्कारोंका भी सर्वथा नाश हो जाता है । इस प्रकार कर्मोंका 'नाश हो जानेसे वह तुरत परमात्माको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड-तत्त्वसमुदायसे सर्वथा मिन्न एव अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अज्ञानजनित अहता-ममता आदिके कारण ही है, स्वामाविक नहीं है ॥ ४॥

सम्बन्ध---कर्मयोगका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया जाता है---

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परित्रकालादकलोऽपि दृष्टः। तं विश्वरूपं मवसूतमीडचं देवं खित्तस्यम्रपास्य पूर्वम्॥५॥

सः=वइ, आदिः=आदि कारण (परमात्मा), त्रिकालात् परः=तीनों कालोंसे सर्वथा अतीतः (एव) अकलः= कलारिहत (होनेपर), अपि=भी, संयोगनिमित्तहेतुः=प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेमें कारणोंका भी कारणः दृणः=देखा गया है, खिचत्तस्थम्=अपने अन्तःकरणमें स्थितः तम्=उसः विश्वरूपम्=सर्वरूप, (एव) भवभूतम्=

<sup>\*</sup> इमका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद् ( म्रामनन्दवर्छा अनुवाक १ और ६ ) में, ऐतरेयोपनिषद् ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में, छान्दोग्बोपनिषद् (अध्याय ६, खण्ड २-३ ) में और बृहदारण्यकोपनिषद् (अध्याय १, म्राह्मण २ ) में भी विस्तारपूर्वक आया है।

जगत्रूपमें प्रकट, ईड्यम्=स्तुति करने योग्य, पूर्वम्=पुराणपुरुष, देवम् उपास्य=परम देव (परमेश्वर) की उपासना करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ५ ॥

व्याख्या—वे समस्त जगत्के आदि कारण सर्वशक्तिमान् परमेश्वर तीनों कालोंसे सर्वथा अतीत हैं। उनमें कालका कोई मेद नहीं है, भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही है। वे (प्रश्नोपनिषद्में बतायी हुई) सोलह कलाओंसे रिहत होनेपर भी अर्थात् ससारसे सर्वथा सम्बन्धरिहत होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेवाले कारणके भी कारण हैं। यह बात इस रहस्यको जानने नाले ज्ञानी महापुरुपींद्वारा देखी गयी है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हें हुँदनेके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है। वे हमारे हृदयमें ही स्थित हैं। इस बातपर दृद विश्वास करके सब प्रकारके रूप घारण करनेवाले तथा जगत्रूपमें प्रकट हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान् परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिये॥ ५॥

सम्बन्ध-अव ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-

# स दृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यसात्त्रपश्चः परिवर्ततेऽयम् । धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्यममृतं विश्वधाम ॥ ६ ॥

यसात्=जिससे, अयम् = यहः प्रपञ्चः= प्रपञ्च (ससार)ः परिवर्तते = निरन्तर चलता रहता है, सः= वह (परमात्मा)ः वृक्षकालाकृतिभिः= इस ससारवृक्ष, काल और आकृति आदिसे, परः= सर्वथा अतीतः (एव) अन्यः= भिन्न है, (उस) धर्मावहम्= धर्मकी वृद्धि करनेवाले, पापनुद्म्= पापका नाश करनेवाले, भगेशम्= सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपतिः (तथा) विश्वधाम = समस्त जगत्के आधारभूत परमात्माको, आत्मस्थम् = अपने हृदयमे स्थितः शात्वा = जानकरः, (साधक) अमृतम् [पति ] = अमृतस्वरूप परव्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥

व्याख्या—जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपञ्चरूप ससार निरन्तर घूम रहा है—प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस ससार-वृक्ष, काल और आकृति आदिसे सर्वथा अतीत और मिन्न हैं। अर्थात् वे ससारसे सर्वथा सम्बन्धरिहत, कालका मी ग्रास कर जानेवाले एव आकाररिहत हैं। तथापि वे धर्मकी वृद्धि एव पापका नाश करनेवाले, समस्त ऐश्वयोंके अधिपति और समस्त जगत्के आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है, उन्हींकी सत्तासे टिका हुआ है। अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे दृदयमें भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है।।६॥

सम्बन्ध-पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाले महात्मालोग कहते हैं-

# तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्। पत्तिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भ्रुवनेशमीड्यम्।। ७।।

तम्=उस, ईश्वराणाम्=ईश्वरोंके मी; परमम्=परम, महेश्वरम्= महेश्वर, देवतानाम्= सम्पूर्ण देवताओंके, च=भी; परमम्=परम, दैवतम्=देवता, पतीनाम्=पतियोंके भी, परमम्=परम, पतिम्=पति, (तथा) भुवनेशम्= समस्त ब्रह्माण्डके स्वामी, (एव) ईड्यम्=स्तुति करनेयोग्य, तम्=उस, देवम्=प्रकाशस्वरूप परमात्माको, (इमलोग) परस्तात्=सबसे परे, विदाम= जानते हैं॥ ७॥

व्याख्या—वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरींके—लोकपालींके भी महान् शासक हैं, अर्थात् वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगत्का शासन करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियों—रक्षकोंके भी परम पति हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी हैं। उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशस्त्ररूप परम देव परमात्माको हमलोग सबसे पर जानते हैं। उनसे पर अर्थात् श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही इस जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक हैं॥ ७॥

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्र दृश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रृयते स्नामाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ ८॥ तस्य=उसके; कार्यम्=(शरीररूप) कार्य; च=और; करणम्=अन्तःकरण तथा इन्द्रियरूप करण; न=नहीं; विद्यते=है, अभ्यधिकः=उससे बहा, च=और; तत्तमः=उसके समान; च=भी; (दूसरा) न=नहीं; हक्यते=दीखता; च=तथा; अस्य=इस परमेश्वरकी; ज्ञानवलिकया=ज्ञान, बल और क्रियारूप; स्वामाविकी=स्वामाविक; परा=दिव्य; शक्तिः=शक्ति; विविधा=नाना प्रकारकी; एव=ही; श्रूयते=सुनी जाती है ॥ ८॥

व्याख्या—उन परब्रह्म परमातमाके कार्य और करण—शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं। अर्थात् उनमें देह, इन्द्रिय आदिका मेद नहीं है। तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक वतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके विना ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार करते हैं। उनसे वड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमे उनसे मिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वरकी शान, वल और क्रियास्प खरूपमूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है।। ८।।

# न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिङानिता न चाथिपः॥९॥

छोके=जगत्मे; कश्चित्=कोई भी, तस्य=उस परमात्माका; पितः=स्वामी; न=नहीं; अस्ति=है; ईशिता= उसका शासक, च=भी; न=नहीं है; च=और; तस्य=उसका; छिङ्गम्=चिह्नविशेष भी; न पव=नहीं है; सः=चह; कारणम्=स्वका परम कारण; (तथा) करणाधिपाधिपः=समस्त करणोके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है; कश्चित्= कोई भी; न=न; च=तो; अस्य=इसका, जनिता=जनक है; च=और; न=न; अधिपः=स्वामी ही है ॥ ९॥

व्याख्या—जगत्में कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है । सभी उनके दास और सेवक हैं । उनका शासक— उनपर आज्ञा चलानेवाला भी कोई नहीं है । सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें रहते हैं । उनका कोई चिह्नविशेष भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार हैं । तथा वे सबके परम कारण—कारणींके भी कारण और समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियोंके अधिष्ठातु-देवताओंके भी अधिपति—शासक हैं । इन परब्रहा परमात्माका न तो कोई जनक—अर्थात् इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है । ये अजन्मा, सनातन, सर्वया स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमान् हैं ॥ ९॥

# यस्तन्तुनाम इव तन्तुमिः प्रधानजैः स्वमावतो देव एकः स्वमावणोत् । स नो द्धाह्रह्माप्ययम् ॥ १०॥

तन्तुभिः=तन्तुओंद्वारा, तन्तुनामः इव=मकड़ीकी भाँति; यः एकः देवः=जिस एक देव (परमात्मा) ने; प्रधानजैः=अपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा, खमावतः=खमावसे ही; खमू=अपनेको; आवृणोत्=आच्छादित कर रक्खा है; सः=वह परमेश्वर; नः=हमलोगोंको, ब्रह्माप्ययम्=अपने परब्रह्मरूपमे आश्रय; द्धात्=दे॥१०॥

व्याख्या—जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रेकट किये हुए तन्त्रजालसे खय आच्छादित हो जाती है—उसमें अपनेको छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एव दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा खमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्खा है, जिसके कारण ससारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमातमा हमलोगोंको सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रहाखरूपमें स्थापित करें ॥ १०॥

# एको देवः सर्वभृतेषु गूढः सर्वन्यापी सर्वभृतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभृताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।।११॥

एकः=(वह) एकः देवः=देव हीः सर्वभूतेषु=सव प्राणियोंमेः गुढः=छिपा हुआः सर्वव्यापी=सर्वव्यापीः (और) सर्वभृतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा हैः कर्माध्यक्षः=(वही) सवके कर्मोका अधिष्ठाताः सर्वभृताधिवासः=सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थानः साक्षी=सवका साक्षीः चेता=चेतनस्वरूपः केवलः=सर्वथा विश्वदः। च=औरः निर्गुणः=गुणातीत है ॥ ११॥ व्याख्या—वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोके हृदयरूप गुहामे छिपे हुए हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोके अन्तर्यामी परमात्मा है। वे ही सबके कमोंके अधिग्राता—उनको कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंके निवासस्थान—आश्रय हैं, तथा वे ही सबके साक्षी—ग्रुभाग्रुभ कर्मको देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वथा विशुद्ध अर्थात् निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत है।। ११।।

# एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं वीजं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं येऽनुपञ्चन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्।।१२।।

यः=जो, एकः=अकेला ही, वहुनाम्=बहुत-से, निष्क्रियाणाम्=बास्तवमें अकिय जीवोंका, वशी=शासक है; (और) एकम्=एक, वीजैम्=प्रकृतिरूप वीजको, वहुधा=अनेक रूपोंमें परिणत, करोति=कर देता है, तम्=उस, आत्मस्थम्=हृदयस्थित परमेश्वरको, ये=जो, धीराः=धीर पुरुप, अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं, तेपाम्=उन्हींको, शाश्वतम्=सदा रहनेवाला; सुखम्=परमानन्द प्राप्त होता है, इतरेपाम्=दूसरोको, न=नहीं ॥ १२ ॥

व्याख्या—जो निशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंग होनेके कारण वास्तवमे कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता—कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप वीजको वहुत प्रकारसे रचना करके इस विचित्र जगन्के रूपमे बनाते हैं, उन हृदयिखत सर्वशक्तिमान् परम सुदृद् परमेश्वरको जो धीर पुरुप निरन्तर देखते रहते हैं, निरन्तर उन्हींमे तन्मय हुए रहते हैं, उन्हींको सटा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है दूसरोको, जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह परमानन्ट नहीं मिलता—वे उसमे विच्चत रह जाते हैं ॥ १२ ॥

# नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको वहुनां यो विद्धाति कामान्। तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सर्वपाशैः॥१३॥

यः=जो; एकः=एक, नित्यः=नित्य, चेतनः=चेतन (परमात्मा), वहूनाम्=बहुत से, नित्यानाम्=नित्य, चेतनानाम्=चेतन आत्माओंके, कामान् विद्यधाति=कर्मफलभोगोंका विधान करता है, तत्=उस, सांख्ययोगाधि-गम्यम्=जानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य-कारणम्=मवके कारणरूप, देवम्=परमदेव परमात्माको, क्वात्वा=जानकर, (मनुष्य) सर्वपादोः=समस्त बन्धनोसे, मुच्यते=मुक्त हो जाता है ॥ १३॥

व्याख्या—जो नित्य चेतन सर्वशिक्तमान् सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत से नित्य चेतन जीवात्माओं के कर्मफल-भोगोका विधान करते हैं, जिन्होंने इस विचित्र जगत्की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फल्मोगकी व्यवस्था कर रक्खी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं—एक जानयोग, दूसरा कर्मयोग, भक्ति दोनोंमे ही अनुस्यूत है, इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया। उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमे नहीं पड़ता। अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार जानयोग या कर्मयोग—किसी एक साधनमें तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये॥ १३॥

### न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति क्वतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥१४॥

तत्र=वहाँ, न=न तो, सूर्यः=सूर्य, भाति=प्रकाश फैला सकता है, न=न, चन्द्रतारकम्=चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही; (और) न=न; इमाः=ये, विद्युतः=विजलियाँ ही, भान्ति= वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयम्= (फिर) यह, अग्निः=लैकिक अग्नि तो; कुतः=कैसे प्रकाशित हो सकता है, (क्योकि) तम् भान्तम् एव=उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशित), सर्वम्=वतलाये हुए सूर्य आदि सव; अनुभाति=उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, तस्य=उसके, भासा=प्रकाशसे; इदम्=यह, सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्, विभाति=प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैला सकता, जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छप्त हो नाता है, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ छप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। क्योंिक इस जगत्में जो कोई भी प्रकाशशील तत्त्व है, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशिक किसी अग्नो पाकर ही प्रकाशित होते हैं। फिर वे अपने प्रकाशक समीप कैसे अपना प्रकाश फैला सकते है। अतः यही समझना चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत् उन जगदात्मा पुरुपोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है। १४॥

# एको ह<सो भ्रुवनस्थास्य मध्ये स एवाग्निः सिलले संनिविष्टः। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥१५॥

अस्य=इस, भुवनस्य=ब्रह्माण्डके; मध्ये=बीचमें, (जो) एकः=एक; हंसः=प्रकाशम्वरूप परमात्मा (परिपूर्ण है), सः एव=वही, सिळिळे=जळमें, संनिविएः=स्थित, अग्निः=अग्नि है, तम्=उसे, विदित्वा=जानकर; एव=ही, (मनुष्य) मृत्युम् अत्येति=मृत्युरूप ससार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है, अयनाय=दिव्य परमधामकी प्राप्तिके ळिये, अन्यः=दूसरा, पन्थाः=मार्ग, न=नहीं, विद्यते=है ॥ १५॥

व्याख्या—इस ब्रह्माण्डमे जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अग्न हैं। यर्वाप शीतल स्वभावयुक्त जलमे उष्णम्बमाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता, क्योंिक दोनोंका स्वभाव परस्पर विषद्ध है, तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वैज्ञानिकोंको वह प्रत्यक्ष दीखता है, अत. वे उसी जलमेंसे बिजलींके रूपमे उस अग्नितत्त्वको निकालकर नाना प्रकारके कार्योंका साधन करते हैं। शास्त्रोंमें भी जगह-जगह यह बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल आग्नि है। अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है—इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तेजसत्त्व का जलमें व्याप्त होना उचित ही है। किंतु इस रहस्यको न जाननेवाला जलमें स्थित अग्निको नहीं देख पाता। इसी प्रकार परमात्मा इस जढ जगत्से स्वभावत सर्वथा विलक्षण है, क्योंिक वे चेतन, ज्ञानस्वरूप और सर्वक हैं तथा यह जगत् जड और केय है। इस प्रकार जगत्से विचद्व दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त है और क्रिस प्रकार इसके कारण है। परतु जो उन परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं, उनको वे प्रत्यक्षवत् सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतित होते हैं। उन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप ससारसमुद्रसे पार हो सकता है—सदाके लिये जन्म मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परमधामकी प्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें उन परमात्माका जिज्ञास होकर उन्हें जाननेकी चेष्टामें लगा जाना चाहिये।। १५ ॥

सम्बन्ध—जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी वात कही गयी है, वे परमेश्वर कैसे हैं—इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है—

# स विश्वकृद्धिश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः। प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः स<सारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः॥१६॥

सः=वह, जः=जानसक्ष परमात्मा, विश्वकृत्=सर्वस्रष्टा, विश्ववित्=सर्वज्ञ, आत्मयोनिः=स्वय ही अपने प्राकट्य-का हेतु, कालकालः=कालका मी महाकाल, गुणी=सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न, (और) सर्ववित्=सवको जाननेवाला है यः=जो; प्रधानक्षेत्रञ्जपतिः=प्रकृति और जीवात्माका स्वामी, गुणेशः=समस्त गुणोंका शासक, (तथा) संसारमोक्ष-स्थितिवन्धहेतुः=जन्म-मृत्युरूप ससारमें बॉधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६॥

व्याख्या—जिनका प्रकरण चल रहा है, वे जानखरूप परब्रह्म पुरुपोत्तम सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले, सर्वज्ञ और रेखय ही अपनेको प्रकट करनेमें हेतु है। उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके मी महाकाल हैं, कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं। कठोपनिपद्में भी कहा है कि सबका सहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप परमात्मा-का उपसेचन—खाद्य है (कठ०१।२।२४)। वे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर सौहार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं, स्सारमें जितने भी ग्रुम गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिन्य गुणोंके किसी एक अशकी झलक हैं। वे समस्त जीवोंको, उनके कमोंको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कालोंमें घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बडी घटना-को मलीमाँति जानते हैं। वे प्रकृति और जीव समुदायके (अपनी अपरा और परा—दोनों प्रकृतियोंके) स्वामी हैं, तथा कार्य-कारणरूपमें स्थित सन्त आदि तीनों गुणोका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रमें जीवोंको उनके कर्मानुसार वॉधकर रखते, उनका पालन पोषण करते और इस बन्धनसे जीवोंको मुक्त मी करते हैं। उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमें लगकर साधनके परिपक्त होनेपर मुक्त होते हैं। १६।।

# स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भ्रुवनस्थास्य गोप्ता। य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय।।१७॥

सः हि=वही, तन्मयः=तन्मय, अमृतः=अमृतस्वरूप, ईशसंस्थः= ईश्वरीं (लोकपालीं) मे भी आत्मरूपसे स्थित, क्षः=सर्वज्ञ, सर्वगः=सर्वत्र परिपूर्ण, (और) अस्य=इस, भुवनस्य=ब्रह्माण्डका, गोप्ता=रक्षक है, यः=जो, अस्य=इस, जगतः=सम्पूर्ण जगत्का; नित्यम्=सदा, पव=ही, ईशे=शासन करता है, (क्योंकि) ईशनाय=इस जगत्पर शासन करनेके लिये, अन्यः=दूसरा कोई भी, हेतुः=हेतु, न=नहीं, विद्यते=है ॥ १७॥

व्याख्या—जिनके खरूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है, वे परब्रह्म परमेश्वर ही तन्मय—ख-खरूपमें खित, अमृत-स्वरूप—एकरस है; इस जगत्के उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता । वे समस्त ईश्वरोंमें—समस्त लोकोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालोंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित है । वे सर्वज, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते हैं, वे ही इस सम्पूर्ण जगन्का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और सचालन करते हैं । दूसरा कोई मी इस जगत्पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेद्ध नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दूसरा कोई मी सबपर शासन करनेमें समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त परमेश्वरको जानने और पानेके किये साधनके रूपमें उन्हींकी शरण लेनेका प्रकार बताया जाता है-

# यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तसौ। तः ह देवमात्मवुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये।।१८॥

यः=जो परमेश्वर, वै=निश्चय ही, पूर्वम्=सबसे पहले; ब्रह्माणम्=ब्रह्मको, विद्धाति=उत्पन्न करता है, व=और, यः=जो, वै=निश्चय ही, तस्मै=उस ब्रह्मको, वेदान्=समस्त वेदीका ज्ञान, प्रहिणोति=प्रदान करता है; तम् आत्मवुद्धिप्रकाशम्=उस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले, ह देवम्=प्रसिद्ध देव परमेश्वरको, श्रहम्=मे, मुमुश्चुः=मोक्षकी इच्छावाला साधक, शरणम्=गरणरूपमे, प्रपद्ये=ग्रहण करता हूँ ॥ १८॥

व्याख्या—उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एव सुगम उपाय सर्वतोभावसे उन्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना है। अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमलमेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें नि सदेह समस्त वेदोंका ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जो अपने स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके हृदयमे तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं (गीता १०।१०), उन पूर्वमन्त्रोंमें वर्णित सर्वशक्तिमान् प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी मै मोक्षकी अभिलापासे युक्त होकर शरण अग्रहण करता हूँ—वे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ायें।।१८॥

# निष्कलं निष्क्रिय< शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । अमृतस्य पर< सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥१९॥

निष्कलम्=कलाओंसे रहित, निष्कियम्=िकयारिहत, शान्तम्=सर्वया शान्त, निरवद्यम्=िनदीत्रः, निरक्षनम्=िनर्मल, अमृतस्य=अमृतके, परम्=परमः सेतुम्=सेतुरूप, (तथा) दग्धेन्धनम्=जले हुए ईधनसे युक्त, अनलम् इव=अग्निकी मॉति (निर्मल ज्योतिःखरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ )॥ १९॥

व्याख्या—निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको इन प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो (पहले बतायी हुई) सोल्ह कलाओं ले अर्थात् ससारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रियाज्ञून्य, परम ज्ञान्त और सब प्रकारके दोपोंसे रहित है, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु है अर्थात् जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अन्यन्त सुगमतापूर्वक इस ससार-समुद्रसे पार हो सकता है, जो लकड़ीका पार्थिव अग जल जानेके बाद धधकते हुए ॲगारोवाली अग्निकी भाँति सर्वथा निर्विकार, निर्मल प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप परम चेतन हैं, उन निर्विकाप निर्गुण निराकार परमान्माको तत्त्वसे ज्ञाननेके लिये उन्हींको लह्म बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥

सम्बन्ध-पहले जो यह बात कही गयी थी कि इस ससार-बन्धनसे पूटनेके लिये उन परमात्माको जान केनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, असीको दढ किया जाता है-

# यदा चर्मवदाकाशं वेष्टियष्यन्ति मानवाः। तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥२०॥

यदा=जव, मानवा:=मनुष्यगण, आकाशम्= आकाशको, चर्मवत्= चमड़ेकी भॉति; वेष्टियप्यन्ति= लपेट सकेगे; तदा=तव, देवम्=उन परमदेव परमात्माको, अविद्याय=विना जाने भी, दुःखस्य= दुःख-समुदायकाः अन्तः= अन्तः; भविष्यति=हो सकेगा ॥ २०॥

व्याख्या-जिस प्रकार आकाशको चमड़े भी भाँति लपेटना मनुष्यके लिये सर्वथा असम्मव है, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माओ विना जाने कोई भी जीव इस दुःख समुद्रसे पार नहीं हो सकता। अतः मनुष्यको दुःखोंसे सर्वथा छूटने और निश्चल परमानन्दकी प्राप्तिके लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्हीं को जाननेके साधनमें तीव इच्छासे लग जाना चाहिये॥ २०॥

# तपःत्रमावाद्देवप्रसादाच त्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् । अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृपिसंघजुष्टम् ॥२१॥

ह=यह प्रसिद्ध है कि, श्वेताश्वतरः=श्वेताश्वतर नामक भृषि, तपःप्रसावात्=तपके प्रमावसे, च=और; देवप्रसादात्=परमदेव परमेश्वरकी कृपासे, ब्रह्म=ब्रह्मको, विद्वान्=जान सका, अथ=तथा, (उसने) भृष्टिसङ्घ-जुष्टम्=भृषि-समुदायसे सेवित, परमम्=परम, पवित्रम्=पवित्र ( इस ब्रह्मतत्त्वका ); अत्याश्रमिभ्यः=आश्रमके अभिमानसे अतीत अधिकारियोंको, सम्यक्=उत्तमरूपसे, प्रोवाच=उपदेश किया था ॥ २१ ॥

व्याख्या-वह वात प्रसिद्ध है कि ब्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात् समस्त विषय सुखका त्याग करके सयम-मय जीवन विताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमें लगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे उन्हें जान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित—उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्मतत्त्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा अतीत हुए देहाभिमानश्चन्य अधिकारियोंको मलीमॉति उपदेश किया था। इससे इस मन्त्रमें यह वात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानश्च्य साधक ही ब्रह्मतत्त्वका उपदेश सुननेके वास्तविक अधिकारी है॥ २१॥

# वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्। नाप्रशान्ताय दातच्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥

[ इदम्=यहः ] परमम्=परम, गुह्मम्=रहस्यमय जानः पुराकल्पे=पूर्ववस्त्यमें, वेदान्ते=वेदके अन्तिम माग—उपनिषद्में प्रचोदितम्=मलीभाँति वर्णित हुआः अप्रशान्ताय=जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो, ऐसे मनुष्यको, न दातव्यम्=हसका उपदेश नहीं देना चाहिये, पुनः=तथा, अपुत्राय=जो अपना पुत्र न हो; वा= अथवा, अशिष्याय=जो शिष्य न हो, उसे, न ( दातव्यम् )=नहीं देना चाहिये॥ २२॥

ब्याख्या—यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पमें भी वेदके अन्तिम भाग—उपनिषदींमें मलीमॉतिवर्णित हुआ था । भाव

यह कि इस जानकी परम्परा कल्प कल्पान्तरसे चली आती है, यह कोई नयी वात नहीं है। इसका उपवेदा किमे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी जिजासा होनेपर कहते हैं—'जिसका अन्तःकरण विषय-वामनासे शून्य होकर मर्वथा जान्त न हो गया हो, ऐसे मनुष्यको इस रहस्यका उपवेदा नहीं देना चाहिये, तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा जिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये।' भाव यह है कि या तो जो सर्वथा जान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या जिष्य हो, उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और जिष्यको अधिकारी बनाना पिता और गुक्का ही काम है, अतः वह पहलेसे ही अधिकारी हो, यह नियम नहीं है। २२॥

यस्य देवे परा मक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः।।२३॥

यस्य=जिसकी, देवे=परमदेव परमेव्वरमे; परा=परम, भक्तिः=भक्ति है; (तथा) यथा=जिस प्रकार; देवे=परमेव्वरमें है, तथा=उमी प्रकार, गुरौ=गुरुमें भी है, तस्य महात्मनः= उस महात्मा पुरुपके हृदयमें, हि=ही; पते=ये; कथिताः=वताये हुए, अर्थाः=रहस्यमय अर्थ, प्रकाशन्ते=प्रकाशित होते हैं, प्रकाशन्ते महात्मनः=उसी महात्मके हृदयमें प्रकाशित होते हैं।। २३॥

व्याख्या—जिस माधक की परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है, उसी प्रकार अपने गुरुमें भी होती है, उस महात्मा—मनस्वी पुरुपके हृदयम ही ये वताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते ह । अतः जिजासु-को पूर्ण श्रद्धान्छ और भक्त वनना चाहिये । जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, उसी महात्माके हृदयमें ये गूढ अर्थ प्रकाशित होते हैं । इस मन्त्रमें अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति स्चित करनेके लिये है ॥ २३ ॥

॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय भ्वेताभ्वतरोपनिपद् समाप्त ॥

# शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्थं करवावहैं । तेजस्त्रि नावभीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ कठोपनिपद्के आरम्भमें दिया गया है।



# छान्दोग्योपनिषद्

यह उपनिषद् सामवेदकी तलवकार शाखाके अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मणका भाग है । छान्दोग्य ब्राह्मणमं कुल दस अध्याय हैं, उनमेंसे पहले और दूसरे अध्यायोंको छोड़कर शेप आठ अध्यायोंका नाम छान्दोग्योपनिपद् है ।

# शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं त्रह्मौ-पनिपदं माहं त्रह्म निराक्कर्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदिनिराकरणमस्त्विनराकरणं मेऽस्तु । तदात्मिन निरते य उपनिषन्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ॥

> क शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है ।

### प्रथम अध्याय

### प्रथम खण्ड ओंकारकी व्याख्या

ॐरूप इस अक्षरकी उद्गीय शब्द-त्राच्य परमात्माके रूपमे उपासना करनी चाहिये। क्योंकि यश्चमें उद्गाता 'ॐ' इस अक्षरका ही सर्व प्रथम उच्चत्वरसे गान करता है। उस ओजारकी व्याख्या आरम्भ की जाती है।। १।।

इन चराचर जीवों का रस—आधार पृथ्वी है, पृथ्वीका रस—आधार अथवा कारण जल है, जलका रस—उसपर निर्भर करनेवाली ओषिधयाँ हैं, ओषिधयों का रस—उनसे पोपण पानेवाला मनुष्य शरीर है, मनुष्यका रस—प्रधान अङ्ग वाणी है, वाणीका रस—सार ऋचा ॥ है, ऋचाका रस साम है और सामका रस उद्गीथ (ओकार) है। इनमें जो आठवाँ (सबसे अन्तिम) रस उद्गीथरूप ओंकार है, वह समस्त रसोमें उत्कृष्ट रस है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ एव परब्रह्म परमात्माका

क जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति—ये नियत सख्याके अनुसार होते हैं, उन मन्त्रोंको 'ऋक्' कहते हैं, जिनके अक्षर मादिकी कोई नियत सख्या या क्रम न हो, उन्हें 'यजु ' कहते हैं। 'ऋक्' सज्ञक मन्त्रोंमें ही जो गीतप्रधान हैं—गाये जा सकते हैं, उनकी 'साम' सक्षा है। साम-मन्त्रोंद्वारा विभिन्न देवताओंकी स्तुति की जाती है। धाम—आश्रय है । अब कौन-कौन श्रृचा है, कौन कौन साम है तथा कौन कौन उद्गीय है—यह विचार किया जाता है । वाणी ही श्रृचा है, प्राण साम है, 'ॐ' यह अक्षर ही उद्गीय है । जो वाणी और प्राण तथा श्रृचा और साम ह, यह एक ही जोड़ा है—दो नहीं है । अर्थात् वाणी अथवा श्रृचा तथा प्राण अथवा साम एक दूसरेके पूरक है । वाणी और प्राणका अथवा श्रृचा और सामका यह जोड़ा ॐक्ष्प इस अक्षरमें मलीभाँति सयुक्त किया जाता है । जिस समय की और पुच्प आपसमे प्रेमपूर्वक मिलते हैं, उस समय वे अवश्य ही एक दूसरेकी कामना पूर्ण करते हैं । इसी प्रकार यह वाणी और प्राणका जोड़ा जब ओंकारमे लगाया जाता है, तब वह सदाके लिये पूर्णकाम—कृतकृत्य हो जाता है । इस रहस्यको जाननेवाला जो कोई उपासक इस उद्गीयस्वरूप अविनाशी परमेश्वरकी उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होता है ॥ २—७॥

यह ॐरूप अक्षर अनुज्ञा अर्थात् अनुमतिसूचक भी है, क्योंकि मनुष्य जब किसी वातके छिये अनुमर्ति देता है तब 'ओम्' इस सब्दका ही उच्चारण करता है। किसीको कुछ करनेके लिये जो यह अनुज्ञा—अनुमित देना है, वही समृद्धि— बड़प्पनका लक्षण है, अतः इस रहस्यको जाननेवाला जो साधक उद्गीयके रूपमें उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता है, वह अपनी और दूसरोंकी समस्त कामनाओं—मोग्यवस्तुओं-को बढानेमें समर्थ होता है । ओंकारसे ही ऋक्, यज्ञः और साम—ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यज्ञादि कर्म आरम्भ होते है । इस ओंकाररूप अक्षरकी अर्थात् इसके अर्थभ्त अविनाशी परमात्माकी पूजा—प्रीतिके लिये, इसीकी महिमा (प्रभाव) एव रस (शक्ति) से 'ॐ' इस प्रकार कहकर 'अध्वर्यु' नामक ऋत्विक 'आश्रावण' करता है—मन्त्र सुनाता है, 'ॐ' यों कहकर ही होता नामका ऋित्वक् 'शसन' करता है—मन्त्रोंका पाठ करता है और 'ॐ' यों कहकर ही 'उद्गाता' उद्गीथका गान करता है । जो इस रहस्यको इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस ओंकारसे ही यशादि कर्म करते हैं, परतु जानना और न जानना दोनों अलग-अलग हैं । साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक, उसके वास्तविक रहस्यको वतानेवाली विद्याके द्वारा अर्थात् उसके तत्त्वको समझकर करता है, वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त होता है । यही इस ओंकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या— उसकी महिमाका वर्णन है ॥ ८-१०॥

# द्वितीय खण्ड

### ऑकारकी आध्यात्मिक उपासना

यह प्रसिद्ध है कि प्रजापित की सतान-देवता और असुर दोनों जब आपसमें छड़ रहे थे, उसी समय देवताओंने उद्गीय ( ऑकार ) को ब्येन बनाकर उसकी उपासनारूप यज किया । उनका उद्देश्य यह था कि 'इस अनुष्ठानद्वारा इमलोग इन असरोंको परास्त कर देंगे ।' उन्होंने नासिकामें रहनेवाले व्राणेन्द्रियरूप प्राणको उद्गीथ बनाकर उपासना की। तव उस बाणेन्द्रियको असरोने राग-द्वेपरूप पापसे युक्त कर दिया। वाणेन्द्रिय राग-द्वेपसे युक्त है, इसीलिये उसके द्वारा यह जीव अच्छी और बरी-दोनों प्रकारकी गन्धको ग्रहण करता है। उदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्गीथरूपसे वाणी भी उपासना की। असुरोंने उसे भी राग द्वेपसे कलुषित कर दिया। वाणी राग-द्वेषसे कर्छिपत है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य और झूठ दोनों बोलता है। इसके वाद देवताओंने उद्गीयरूपसे नेत्रकी उपासना की । उसे भी असुरोंने राग-द्वेपसे मलिन कर दिया । चक्षु-इन्द्रिय राग-द्वेषसे मलिन हो रही है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य—ग्रुभ और अशुभ दोनों प्रकारके दृश्य देखता है। अबकी बार देवताओंने श्रोत्रकी उद्गीयरूपसे उपासना की। उसे भी असुरोंने राग द्वेपसे दूपित कर दिया। श्रोत्र इन्द्रिय राग-द्वेषसे द्वित है, इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और न सुननेयोग्य-दोनों प्रकारके शब्द सुनता है। फिर देवताओंने मनकी उद्गीथरूपमे उपासना की । उसे भी असुरोंने राग-द्वेषसे अभिभूत कर दिया। मन राग-द्वेषसे अभिभूत है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य मनमें लानेयोग्य और मनमें न लानेयोग्य-दोनो प्रकारके सकल्प करता है । तत्र देवताओं-ने जो यह मुख्य प्राण है, उसीकी उद्गीथरूपसे उपासना

की । उसे भी अमुरोंने राग द्वेषसे युक्त करना चाहा, परतु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न-भिन्न हो गये, जैसे खोदे न जा सकनेवाले सुदृद पत्थरसे टकराकर मिट्टीका देला चूर-चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छेद्य पत्थरसे टकराकर मिट्टीका देला छिन्न-भिन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही वह मनुष्य भी विष्वस हो जाता है, जो उद्गीयका रहस्य जाननेवालेके विपयमें अहित कामना करता है तथा जो उसे पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि उद्गीयके रहस्यको जाननेवाला मनुष्य मानो अच्छेद्य पत्थर ही है।। १-८॥

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है और न दुर्गन्धका ही, क्योंकि इसके सम्पर्कमें आकर तो राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्राणोंकी भी रक्षा करता है। अन्तकालमें इसीको न पाकर अर्थात् इसके न रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्राणोंको लेकर जीवात्मा भी शरीरसे उत्क्रमण कर जाता है—उसे छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। इसीलिये अन्त समयमे जीव अपना मुँह अवश्य खोल देता है। यही प्राणकी महिमा है। ९॥

यह प्रसिद्ध है कि अङ्गिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना-कर ओकारस्वरूप परमात्माकी उपासना की थी। अतः लोग इसीको 'आङ्गिरस'—अङ्गिराका उपास्य मानते हैं, क्योंकि यह समस्त अङ्गोंका रस—पोषक है। इसीसे बृहस्पतिने भी प्राणरूपसे उद्गीयकी—ओंकारवाच्य परमात्माकी उपासना की थी। परतु लोग प्राणको ही 'बृहस्पति' मानते हैं, क्योंकि वाणीका एक नाम बृहती भी है और उसका यह पति—रक्षक है। इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋष्ठिने भी प्राणके रूपमे

2

उद्गीयकी उपासना की थी। परतु लोग इस प्राणको ही 'आयास्य' मानते हैं, क्योंकि यह आस्य अर्थात् मुखके द्वारा आता-जाता है। दल्भके पुत्र वक नामक ऋषिने प्राणकी उपासनारूप साधनसे उद्गीथ अर्थात् ओकारके अर्थरूप परमात्माको जाना था। वे प्रसिद्ध ऋषि नैमिन्नारण्यमे यज करनेवाले ऋषियोंके उद्गाता हुए थे और उन्होंने इन यज करनेवालेंके लिये उनकी कामना पृतिके उद्देश्यसे उद्गीयका गान किया था। प्राणके महत्त्वको इस प्रकार जाननेवाला जो उपासक अक्षर— ऑकाररूप उद्गीयकी उपासना करता है, वह निस्संदेह ऑकारके गानद्वारा अपनी मनोवाञ्छित वस्तुको आकर्षित करनेमें समर्थ होता है। इस प्रकार अध्यातमविषयक—अरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाका प्रकरण समाप्त हुआ।। १०-१४॥

# तृतीय खण्ड

### ऑकारकी आधिदैविक उपासना

अब ओंकारकी आधिदैविक उपासनाका वर्णन किया जाता है। जो यह सूर्य तपता है, उसीकी उद्गीयके रूपमे उपासना करनी चाहिये। यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये अन्न आदिकी उत्पत्तिके उद्देश्यसे उद्गान करता है—उनकी उन्नतिमें कारण बनता है, इसीलिये यह 'उद्गीय' है। इतना ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार और भयका नाश कर देता है। अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावको जानता है, वह स्वय जन्म मृत्युके भय एव अज्ञानरूप अन्धकारका नाशक बन जाता है।। १।।

यह प्राण और वह सूर्य दोनों समान ही हैं; क्योंकि यह मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गरम है। इस प्राणको लोग 'खर' (क्रियागक्तिसम्पन्न) कहकर पुकारते हैं और उस सूर्यको 'खर' (खय क्रियाशक्तिवाला) एव 'प्रत्याखर' (दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान करनेवाला) डोनो नामोसे पुकारते हैं। इसीलिये इस प्राण एव उस सूर्यके रूपमें उस उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये।। २।।

इसके वाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतलायी जाती है। व्यानके रूपमें भी उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये। मनुष्य जो श्वासके द्वारा भीतरकी वायुको वाहर निकालता है, वह प्राण है, और जो वाहरकी वायुको भीतर ले जाता है, वह अपान है। तथा जो प्राण और अपानकी सिंघ है, अर्थात् जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं, वह व्यान है। जो व्यान है, वही वाणी है । इसीलिये मनुष्य श्वासको वाहर निकालने और भीतर खींचनेकी किया न करता हुआ ही वाणीका स्पष्ट

अप्रथम खण्डमें जिस प्राणकी वाणी और ऋचाके साथ एकता की गयी है, वही प्राण यहाँ व्यानके नामसे कहा गया है। वहाँ प्राण' शब्दसे प्राणके समिष्टिरूपका वर्णन है, केवल श्वासको वाहर निकालनेकी कियाका नाम ही वहाँ प्राण नहीं है—यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये। उच्चारण करता है । अर्थात् सामान्यतया चोलते समय श्वास-प्रश्वासकी किया वद हो जाती है ॥ ३॥

जो वाणी है, वही ऋचा है, इमलिये मनुष्य प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही वेदकी ऋचाओका भली-भॉति उच्चारण करता है। जो ऋचा है, वही साम है, क्योंकि 'ऋक्'मा ही अश्वविभेप साम है । इसिलये मनुष्य प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही सामका गान करता है। जो साम है, वही उद्गीथ है; क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 'उद्गीय' है। इसलिये मनुष्य प्राण और अपानकी किया न करता हुआ ही उच्चत्वरसे उद्गीयका गान करता है। अर्थात् तीनोंमे ही व्यानकी ही प्रधानता है। व्यान ही तीनोंका आधार है । इनके अतिरिक्त जो विदोप सामर्थ्यकी अपेक्षा रखनेवाले कर्म है--जसे काष्ठ मन्थनदारा अग्रिको प्रकट करना, एक नियत सीमातक दौड़ लगाना, कटोर धनुपको खींचना इत्यादि---इन सबको मनुष्य प्राण ओंग अपानकी क्रियाको रोककर व्यानके वलसे ही करता है। इस प्रकार व्यानकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जानेके कारण व्यानके रूपमें ही उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये ॥ ४-५॥

अब एक और प्रकार की उपासना बतायी जाती है। वह यह है कि 'उद्गीथ' बब्दिक जो तीन अक्षर है, उनके रूपमें उद्गीथ बब्दिवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये। इनमें पहला 'उत्' ही प्राण है, क्यों कि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है और 'उत्' उत्थानका वाचक है। दूसरा भी' वाणीका द्योतक है, क्यों कि वाणीको भीः इस नामसे पुकारते हैं। और तीसरा ध्य' अन्तका वाचक है, क्यों कि यह समस्त जगत अन्तके ही आधार स्थित है और ध्य' स्थितिका वोधक है। 'उत्' ही स्वर्गलोक है, भी' अन्तरिक्षलोक है और ध्य' भूलोक है। 'उत्' ही स्वर्गलोक है, भी' वायु है और 'य' अिक है। 'उत्' ही सामवेद है, भी' वायु है और 'य' अिक है। इस

प्रकार जाननेवाला जो साधक 'उद्गीय' शब्दके इन तीनों अक्षरोंकी उद्गीय—ऑकारवाच्य परमात्माके रूपमें उपासना करता है, उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती है, अर्थात् उसके सामने समस्त वेदोंका तात्पर्य अपने-आप प्रकट हो जाता है। तथा वह सब प्रकारकी भोग सामग्रीसे एव उसे भोगनेकी शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है। १६-७ ॥

अव कामनाओं की उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन वताया जाता है। इसके लिये उपासनाके जो सात अङ्ग आगे वताये जानेवाले हैं, उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये। उनमेसे पहला अङ्ग यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इप्टेवकी स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रक्खे। दूसरी वात यह है कि वह साम—गाये जानेवाला मन्त्र जिस ऋचामे प्रतिष्ठित हो, उस ऋचाको भी ध्यानमें रक्खे। तीसरी वात यह है कि जिस ऋपिके द्वारा उस मन्त्रका साक्षात्कार किया

गया हो, उस ऋपिको स्मरण रक्ते । चौथी वात यह है कि उस साम्गानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना उपासकको अमीष्ट हो, उस देवताका मलीमाँति स्मरण रक्ते । पाँचवीं वात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता हो, उस छन्दको स्मरण रक्ते और छठी वात यह है कि सामवेदके जिस स्तोत्र-समृहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस स्तुति-समृहको भी व्यानमें रक्ते । सातवीं वात यह है कि जिस ओर मुख करके स्तुति करनेका विचार हो, उस दिशाका भी ध्यान रक्ते । अन्तमें प्रमादरहित अर्थात् साववान होकर अपनी अभिलापाको याद रखते हुए परमात्माके समीप जाकर अर्थात् ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। क्योंकि इस प्रकार स्तुति करनेवाला उपासक जिस कामनासे स्तुति करता है, उसकी वह कामना शीध्र ही पूर्णतया सफल हो जाती है ॥ ८-१२॥

-जि<del>ष्टि-</del> चतुर्थ खण्ड

### र्वोकारके आश्रयसे अमृतत्वकी प्राप्ति

(ॐ) यह अक्षर ही उद्गीथ है, यों समझकर इसकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि यजमें उद्गाता नामक ऋत्विज् (ॐ) इस अक्षरका ही उच्चस्वरसे गान करता है। उस ओंकारकी व्याख्या की जाती है।। १।।

यह प्रसिद्ध है कि मृत्युसे डरते हुए देवताओंने ऋक् यज्ञः और सामरूप तीनों वेदोंमें प्रवेश किया—उनका आश्रय लिया । उन्होंने गायत्री आदि मिन्न-भिन्न छन्दोंके मन्त्रोंसे अपनेको ढक लिया—उन्हें अपना कवच वनाया। उन्होने जो मिन्न मिन्न छन्दोंसे युक्त मन्त्रोंद्वारा अपनेको आच्छादित कर लिया, इसीसे वे 'छन्द<sup>5</sup> कहलाये। जो आच्छादन करे, वही छन्द—यह 'छन्दस्' शब्दकी व्युत्पत्ति है ॥ २॥

जिस प्रकार मछली पकड़नेवाला धीवर जलके भीतर भी मछलीको देख लेता है, उसी प्रकार देवताओं को मृत्युने उन ऋक्, साम एव यजुर्वेदके मन्त्रोंकी ओटमें भी देख लिया— वहाँ भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा । वे देवतालोग भी इस बातको जान गये, अतः ऋक्, साम और यजुर्वेदके मन्त्रोसे ऊपर उठकर वे स्वरमें अर्थात् ऑकारमें ही प्रविष्ट हो गये ॥ ३ ॥

जब कोई ऋक्का—ऋग्वेदके मन्त्रींका जान प्राप्त कर लेता है, तब वह निःसदेह 'ॐ' इस प्रकार ही उच्चखरसे उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामको और वैसे ही यजुर्वेदको जाननेवाला भी 'ॐ' का ही गान करता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात् उसका वाच्यभूत परमात्मा है, वही अपर बताया हुआ खर है, वही अमृत—मृत्युसे छुद्दानेवाला एव मयरिहत स्थान है। उसका आश्रय लेकर देवतालोग अमर और निर्मय हो गये। जो ओंकारको इस रूपमें जानकर उसके अर्थभूत अविनाशी परमेश्वरकी स्तुति एव उपासना करता है तथा एकमात्र इसी अमृतरूप, सर्वथा मयरिहत एव अविनाशी परमात्माके स्वरूपभूत इस स्वरमें प्रविष्ट हो जाता है—उसकी शरणमें चला जाता है, वह उसमें प्रवेश करके उसी अमृतको प्राप्त कर लेता है, जिस अमृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त कर लेता है, जिस अमृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त किया था॥ ४-५॥

पश्चम खण्ड सूर्य एवं प्राणके रूपमें ओंकारकी उपासना

अव ओंकारकी उपासनाका अन्य प्रकार वताया जाता है। निश्चय ही जो उद्गीय—गाने योग्य परमात्मा है। वही प्रणव— ओंकार है और जो प्रणव है, वही उद्गीय है—यों समझना चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें कोई भेद नहीं होता।

वह आकाशमें विचरनेवाला सूर्य ही उद्गीय है और यही प्रणव भी है। अर्थात् सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक 'ॐ' की भावना करनी चाहिये, क्योंकि यह 'ॐ' इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। यहाँ 'स्वरन् एति' ( उच्चारण करता हुआ गमन करता है)—इस प्रकार 'सूर्य' शब्दकी व्युत्पत्ति की गयी है।। १।।

एक बार कीषीतिक ऋषिने अपने पुत्रसे इस प्रकार कहा—'वेटा। मेने इसी सूर्यको स्थय करके ओंकारका भली-भॉति गान किया था, इसिल्ये मेरे तू एक पुत्र है। तू सूर्यकी किरणोंका सब ओरसे आवर्तन कर—उन सबके रूपमें ओंकारका बार-बार चिन्तन कर, नि.सदेह तेरे बहुत-से पुत्र हो जायेंगे।' इस प्रकार यह आधिदैविक—देवतासम्बन्धी उपासना है।। २॥

अब पुनः आध्यात्मिक (गरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली) उपासनाका प्रकार बताया जाता है। जो यह श्वासके रूपमें चलनेवाला मुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्गीयकी—गानेयोग्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि वह 'ॐ' इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। प्राण सूर्यरूप है, इसीलिये 'स्वरन् एति' इसी प्रकार यहाँ भी व्युत्पत्ति की

गयी है। अर्थात् इमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ओं कारकी ध्वनि हो रही है—ऐसी भावना करते हुए उसमें ऑकाररूप परमात्माका ध्यान करना चाहिये॥ ३॥

एक वार कौपीतिक ऋषिने अपने पुत्रसे यह बात कही कि ''वेटा । मैंने इस प्राणको ही छक्ष्य करके—इसीमें परमात्माकी भावना करते हुए ओंकारका भछीभाँति गान—आवर्तन किया था, इसिछये मेरे तू एक पुत्र है। 'निश्चय ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे' इस सकस्पसे तू अनेक रूपोंमें प्रतिष्ठित प्राणरूप परमात्माका भछीमांति गान कर—उपासना कर'' ॥ ४॥

अब कहते हैं कि निश्चय ही सामका जो उद्गीथ नामक भाग है, वही प्रणव है, क्योंकि प्रणव उसका सार है। और जो प्रणव है, वही उद्गीय है। अर्थात् दोनोमें कोई भेद नहीं है। इस रहस्यको जाननेवाला निःसदेह होताके आसनसे ही उद्गाताद्वारा किये गये दोषयुक्त उद्गानको प्रणवके उच्चारणसे पीछे सुधार लेता है, क्योंकि भगवान्के नामोच्चारणसे यज्ञकी सारी त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं। यह इस जानकी महिमा है॥ ५॥

#### <del>~~~</del> षष्ठ खण्ड

# विविध रूपोंमें उद्गीथोपासना

यह पृथ्वी ही ऋक् है और अग्न साम है। वह यह अग्निरूप साम इस पृथ्वीरूप ऋक्में प्रतिष्ठित है—भलीमांति स्थित है। इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। पृथ्वी ही 'सा' है और अग्न 'अम' है, वे दोनों मिलकर 'साम' हैं। इसी प्रकार अन्तरिक्ष ही ऋक् है और वायु साम है। वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिक्षरूप ऋक्में प्रतिष्ठित है। वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिक्षरूप ऋक्में प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। अन्तरिक्ष ही मानो 'सा' है और वायु 'अम' है, वे दोनों मिलकर साम हैं। पुनः धुलोक स्वर्गलोक ही ऋक् और स्वर्य ही साम है। वह यह स्वर्यूरूप साम इस स्वर्गल्प ऋक्में प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। धुलोक ही मानो 'सा' है और स्वर्य मानो 'अम' है, वे दोनों मिलकर साम हैं। समस्त नक्षत्रमण्डल ही ऋक् है और चन्द्र मा साम है। वही यह चन्द्र मारूप साम इस नक्षत्र-रूप ऋक्में प्रतिष्ठित सामका

गान किया जाता है। नक्षत्रमण्डल ही मानो 'सा' है और चन्द्रमा 'अम' है, दोनों मिलकर साम हैं॥१-४॥

अब दूसरी बात कहते हैं। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवाली सूर्यकी न्वेत आमा है, वही ऋक् है, तथा जो उसके मीतर छिपा हुआ नीलापन और अतिराय स्यामता है, वह साम है। वह स्याम आभारूप साम इस रवेत आमारूप ऋक्में प्रतिष्ठित है, इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। इसके सिवा यह जो सूर्यकी रवेत प्रमा—उज्व्वल प्रकाश है, वह 'अम' है, तथा जो नील एव अतिराय स्याम प्रमा है, वह 'अम' है। वे दोनों मिलकर साम हैं। तथा सूर्यमें जो यह उसका अन्तर्यामी स्वर्णसहरा प्रकाशस्वरूप पुरुष दिखायी देता है—जिसकी दाढी सुवर्णकी मॉति प्रकाशमय है तथा केश भी सोनेकी ही मॉति चमचमाते हैं और जो नखके अग्रमागसे लेकर चोटीतक सब का सब स्वर्णमय प्रकाशयुक्त है, वह परमपुरुष परमेश्वर ही है। उस सुवर्णसहश प्रकाश पुरुषके दोनों नेत्र ऐसे हैं, जैसे कोई लाल कमल हो। उसका 'उत्'

<sup>\*</sup> जो वात इन्हीं ऋषिने दूसरे मन्त्रमें सर्यके सम्बन्धमें कही थी, वही यहाँ प्राणके सम्बन्धमें कही गयी है। इससे भी प्राण और स्र्यंकी एकता प्रतिपादित होती है। प्रश्लोपनिषद्में प्राण और स्र्यंकी एकताका मलीमाँति निरूपण हुआ है।

( सबसे अपर उठा हुआ ) यह नाम है। वह यह परमेश्वर समस्त पापोंसे अपर उठा हुआ है। जो कोई उपासक इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही सब पापोंसे अपर उठ जाता है।। ५-७॥

ऋग्वेद और सामवेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं,

इसिलिये वह उद्गीय है, तथा इसीलिये जो उद्गाता है, वह वास्तवमें उसीका गान करनेवाला है। जो स्वर्गलोकसे भी ऊपरके लोक हैं, उनका भी तथा देवताओं के भोगोंका भी शासन वह परमात्मा ही करता है। यह आधिदैविक उपासना समाप्त हुई ॥ ८॥

# सप्तम खण्ड

### शरीरकी दृष्टिसे उद्गीथोपासना

अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है। वाक-इन्द्रिय ही ऋकु है, प्राण साम है। वही यह प्राणरूप साम वाणीरूप ऋकर्मे प्रतिष्ठित—भलीभाँति स्थित है। इसीलिये श्रृकर्में प्रतिष्ठितं सामका गान किया जाता है । वाणी ही 'सा' है, प्राण 'अम' है, वे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र ही ऋक है और उसके भीतरकी काली पुतली साम है। वही यह ऑखकी पुतलीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकूमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकुमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। नेत्र ही 'सा' है और पुतली 'अम' है, वे दोनों मिलकर साम हैं। पुन श्रोत्र ही ऋकू है, मन साम है। वही यह मनरूप साम श्रोत्ररूप ऋकुमे प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकुमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। श्रोत्र ही 'सा' है, मन 'अम' है, दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह जो नेत्रोंकी खेत आमा है, वही ऋक है, तथा जो नील एव अतिशय स्याम आभा है, वह साम है। वही यह श्याम आमारूप साम इस श्वेत आमारूप ऋक्में प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। तथा यह जो नेत्रकी खेत आमा है, वही 'सा' है; और जो नील और अतिशय श्याम आमा है, वह 'अम' है, उन दोनोंका सम्मिलित रूप साम है। तथा यह जो नेत्रके भीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक् है, वही साम है, वही यजुर्वेद है, वही उक्य-स्तोत्र समूह

है और वही ब्रह्म है। इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका रूप है। जो उसके गुणगान हैं, वे ही इसके गुणगान हैं और जो उसका नाम ( उत् ) है, वही इसका भी नाम है। प्रथिवीसे नीचे जो भी लेक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता है तथा मनुष्योंके भोग भी उसीके अधीन हैं। इसलिये जो लोग वीणापर गाते हैं, वे इन्हीं परमेश्वरका गुणगान करते हैं, इसीसे वे धनलाभ करते हैं-अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करते हैं। तथा इस रहस्यको इस रूपमें जाननेवाला जो उपासक साम-गान करता है, वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डलवर्ती दोनों ही पुरुषोंका गुणगान करता है, वह उन परमेश्वरसे ही अभीष्ट लाम करता है। जो भी उस सर्यलोकसे ऊपरके लोक हैं, उन सबको तथा देवताओं के मोगों को भी वह प्राप्त कर छेता है। तथा सूर्यलोक अथवा मनुष्यलोकसे नीचेके जो भी लोक हैं। उनको तथा मनुष्योंके भोगोंको भी वह इन परमपुरुषसे ही प्राप्त कर लेता है। इसलिये निस्सदेह इस प्रकार जाननेवाला उद्गाता यजमानसे यों कहे—'मैं तेरे लिये कौन-सी अमीष्ट वस्तका गानके द्वारा आवाहन करूँ ? क्योंकि जो इस रहस्यको इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाञ्छित मोगोंका गानद्वारा आवाहन करनेमें समर्थ होता है ॥ १-९ ॥

### अष्टम खण्ड

### उद्गीथके सम्वन्धमें शिलक और दाल्भ्यका संवाद

प्रसिद्ध है, तीन ऋषि उद्गीयका तत्त्व जाननेमें कुशल थे— एक तो शालावान्के पुत्र शिलक, दूसरे चिकितायनके पुत्र दाल्म्य और तीसरे जीवलके पुत्र प्रवाहण। एक वार वे तीनों आपसमें इस प्रकार कहने लगे—'निश्चय ही हमलोग उद्गीयविद्यामें कुञल हैं, इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो हम उद्गीयके विपयमें वातचीत करें। 'बहुत ठीक है, ऐसा , ही हो' यों कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे बैठ गये। तब प्रसिद्ध राजर्षि जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि शेष दोनोंसे ह

दाल्म्यका अर्थ है दल्मकी सन्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया है। ऐसी दशामें सम्भव है ये द्रस्य- , गें गोत्रमें उत्पन्न रहे हों, इसीलिये दाल्म्य कहलाये हों। अथवा सम्भव है, ये दशासुष्यायण रहे हों। दशासुष्यायण उन्हें कहते हैं, जो किसी दूसरेके गोद आये हों और जिन्होंने अपने जन्म देनेवाले पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा हो। इस प्रकार वे दो पिताओं के पुत्र होते हैं। दो पिताओं के पुत्र होते हैं। दो पिताओं के पुत्रको ही हिंदू धर्म-शाकों में द्रशासुष्यायण सहा है।

बोले—'पहले आप टोनो पूज्यजन बातचीत आरम्भ करें। उपदेश देते हुए आप टोनों ब्राह्मगोंके', वचनों को मैं मुन्गा।' यों कहकर वे चुप हो गये॥ १-२॥

कहा जाता है, तब वे शालावान्के पुत्र गिलक ऋपि चिकितायनके पुत्र टाल्भ्यसे बोले-- किंहिये तो में ही आपसे मश्न करूँ ११ इसपर दालम्यने कहा—'पूछो।' शिलकने पूछा— प्सामका आश्रय कौन है ?' दार-यने कहा—'स्वर ही सामका आअयहै। ' 'स्वरका आश्रय कौन है १' इस प्रकार पूछे जानेपर उन्होंने कहा--'प्राण ही स्वरका आश्रय है।'फिर प्रश्न हुआ--भ्याणका आश्रय कौन है ?' उत्तर मिला—'अन्न ही प्राणका आश्रय है। शिलकने फिर प्रश्न किया—'अन्नका आश्रय कौन है ११ दाल्यने उत्तर दिया—'जल ही अन्नका आश्रय है।' शिलकने पुन पूछा—'जलका आश्रय कौन है <sup>१</sup>' दाल्यने कहा—'स्वर्गलोक ही जलका आश्रय है ।' 'उम लोकका आश्रय कौन है ?' शिलक पूछते ही गये। इमपर दारम्य बोले---स्वर्गलोक्से आगे नहीं जाना चाहिये, उसके परेकी वात नहीं पूछनी चाहिये। हम स्वर्गलोकमे ही सामकी पूर्णतया स्थिति मानते हें, क्योंकि सामको स्वर्गछोक कहकर ही उसकी स्तुति की जाती हैं # || ३-५ ||

चिकितायन-पुत्र दाल्म्यसे शालावान्के पुत्र सुप्रसिद्ध शिलक ऋपिने कहा—'दाल्म्य । तुम्हारा वताया हुआ साम नि सटेह प्रतिष्ठाहीन है अर्थात् तुमने जो सामका अन्तिम आश्रय स्वर्ग वताया, वह ठीक नहीं है। स्वर्गका भी कोई और आश्रय अवन्य होना चाहिये । यदि कोई मामके तत्त्वको जाननेवाला विद्वान् तुम्हारे इस अधूरे उत्तरपर झुँझलाकर तुम्हें यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा, तो उमके यों कहते ही तुम्हारा सिर गिर पहेगा-यह निश्चय समझो। दाल्यने ऋहा-'क्या में सामका तत्त्व श्रीमान्से जान सकता हूँ ११ जिलकने कहा—'हाँ, जानो ।' तब दारूयने पूछा— 'स्वर्गलोकका आधार कौनहै ११ 'यह मनुष्यलोक ही उसका आधार है, शिलकने सप्ट उत्तर दिया। 'मनु यलोकका आधार कीन है १७ दाल्म्यका अगला प्रश्न था । इमपर विलक्त बोले--'जो सब भी प्रतिष्ठा है, उस लोक्से आगे प्रस्न नहीं करना चाहिये। सबकी प्रतिशहरूप मनुष्यलोक्षमें ही हम सामनी भलीभाँति खिति मानते हु, क्यांकि सामको समकी प्रतिशारून पृथी कहकर ही उमकी स्तृति की जाती है । ' तय जीवल-पुत्र प्रवाहणने गिलक्से करा—'गालावान्के पुत्र गिलक । तुम्हारा ममझा हुआ साम भी ति.सन्देह अन्तवाला ही है। अत यदि ऐमी म्यितिमें कोई सामके तत्वको जाननेवाला पुरुप तुम्हे शाप दे दे कि तुम्हारा शिर गिर जायगा तो उसके ये। कहते ही तुम्हारा सिर गिर सकता है। इसपर जिलकने कहा-'क्या में इस रहस्यको श्रीमान्से जान सकता हूँ ११ प्रवाहणने उत्तर दिया-'जान लो' || ६-८ ||

### नवम खण्ड

### उद्गीथके सम्यन्धमें शिलक और प्रवाहणका संवाद

शिलको प्रवाहणसे पूछा—'इस मनुप्यलोकका आश्रय कौन है १' इसपर प्रवाहणने उत्तर दिया—'आकाश अर्थात् सर्वत्र प्रकाशित परमात्मा ही इसके आश्रय हैं। निःसदेह ये समस्त जीव आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमें ही विलीन होते हैं; क्योंिक आकाश ही इन सबसे बड़ा है और आकाश ही सबका परम आश्रय है। वे आकाशस्वरूप परमात्मा ही बड़े से-बड़े और उद्गीय (गानेयोग्य) हैं। वे सर्वया असीम हैं। जो कोई उपासक इस प्रकार समझकर इस बड़े-से बड़े उद्गीयरूप परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका जीवनित सदेह लॅन्न-से-जॅना हो जाता है और वह निश्चय ही बड़े-से-बड़े लोकोंको जीत लेता है—पास कर लेता है। एक बार शुनकके

पुत्र अतिधन्त्रा नामक ऋषिने उदरगाण्डिल्य नामके ऋषिको इस ऊपर वताये हुए उद्गीयका रहस्य वताकर कहा था—'तेरी स्तानोंमे लोग जवतक इस उद्गीयको जानते रहेंगे, तवतक इस लोकमें उनका जीवन इन सब साधारण मनुष्योंसे अवश्य ही अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा। तथा मरनेके बाद उन्हें उस लोकमे— परलोकमे उत्तम स्थान मिलेगा।' इस प्रकार समझना चाहिये। इस रहस्यको जाननेवाला जो कोई पुरुप उद्गीयकी उपासना करता है, उसका जीवन इस मनुष्यलोकमें निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तथा मरनेके बाद परलोकमें उसे सर्वोपरि स्थान मिलता है—यह निश्चित बात है।।१-४॥

श्रुति कहती है—क्वर्गा नै लोक सामनेद ।'

<sup>†</sup> शुतिका वचन है-- 'इय वै रयन्तरम्' (यह पृथ्वी ही रयन्तरसाम है)।

### दशम खण्ड उपस्तिका आख्यान

एक बार ओले गिरनेमे कुरुदेशकी खेती चौपट हो गयी थी । उन दिनों चक्र मुनिके पुत्र उपित ऋषि अपनी धर्मपत्नी आटिकीके माथ (जिसने अभी युवावस्थामे प्रवेश नहीं किया था ) बड़ी दीन अवस्थामें -- पराश्रित हो कर किमी हाथीवानों के गाँवमे रहते थे। एक दिन अन्नके लिये मील माँगते हुए उपस्तिने अत्यन्त निकृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे याचना की। उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान इस प्रकार बोला कि 'जितने और जो उद्धद मेरे इस पात्रमें रक्खे हैं, उनके मिवा ओर उड़द मेरे पास नहीं है। श्रृपिने कहा--'इन्हींमंसे मुझे दे दे। भहावतने अपने पात्रमें बचे हुए सारे उड़द उन्हें दे दिये । महावत बोला-'उड़द साकर जल भी पी लीजिये ।' इसपर ऋपिने उत्तर दिया—'नर्हा, ऐसा करनेपर मेरेद्वारा तुम्हारा जुटा जल पिया जायगा।' 'क्या ये उडद भी जुड़े नहीं है ?' महावतके यों पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋपिने उत्तर दिया-- 'अवस्य ही इन उड़दों को न खानेपर मैं जीवित न रहता। पर पीनेका जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता हैंग ॥ १-४ ॥

उपिन्त ऋषि खानेसे बचे हुए उड़दों को अपनी पत्नीके लिये ले आये। उसने पहले ही अच्छी भिक्षा पा ली थी, इसलिये उसने उन उड़दों को अपने पतिसे लेकर रख दिया। दूसरे दिन प्रात काल शय्यात्याग करते समय उपस्तिने कहा— 'हाय, यदि हमें थोड़ा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन कमा लाते। अमुक राजा यन करनेवाला है। वह मुझे भ्रृत्विजोंके सभी प्रकारके कार्योंके लिये वरण कर लेगा।' भ्रृपिसे उनकी पत्नीने कहा—'स्वामिन्! लीजिये, कल जो उड़द आप मुझे दे गये थे, वे ही मेरे पास वचे हुए हैं।' बस, उन्हें खाकर उपित्त उस विशाल यज्ञमें चले गये।। ५–७॥

उस यगमे पहुँचकर जहाँ उद्गातालोग स्तुति करते हैं, उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्गाता आदि ऋत्विजोंके समीप वे बैठ गये। फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले प्रस्तोता ऋत्विक्ने कहा—'प्रस्तोता! जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध है, अर्थात् जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे विना जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना, तुम्हारा मस्तक गिर जायगा।' इसी प्रकार उन्होंने उद्गातासे कहा—'उद्गाता! जिस देवताका उद्गीथसे सम्बन्ध है, अर्थात् जिसका तुम उद्गीथ-द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे विना जाने यदि तुम उद्गान करोगे तो निश्चय समझो, तुम्हारा मस्तक गिर पहेगा।' तदनन्तर उन्होंने प्रतिहर्तासे कहा—'प्रतिहर्ता! जिस देवताका प्रतिहारसे सम्बन्ध है, उसे न जानते हुए यदि तुम प्रतिहार-क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दनपर नहीं रहेगा।' इसपर वे सब ऋत्विक् अपने-अपने कार्यसे उपरत होकर चुपचाप बैठ गये॥ ८–११॥

### एकादश खण्ड प्रस्ताव आदि कमेंसि सम्बद्ध देवताओंका वर्णन

तव इन उपित ऋषिते यम करानेवाले राजाने कहा— 'में श्रीमान्का ठीक ठीक परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ।' इसपर ऋषिने उत्तर दिया—'में चक्रका पुत्र उपित्त नामका ऋषि हूँ।' राजाने कहा—'सच मानिये, मेंने इन समस्त ऋषिव सम्वन्धी कमांके लिये श्रीमान्की सब जगह खोज की थी। श्रीमान्के न मिलनेपर ही मेंने दूसरे ऋष्टिजोंको चुना है। परत अब मेरे सम्पूर्ण ऋष्टिज्-सम्बन्धी कमांपर श्रीमान् ही रहें।' ऋषिने 'बहुत अच्छा' कहकर राजाके प्रस्तावका अनुमोदन किया और फिर कहा—'तब मेरी आजा पाकर थे पहलेवाले ऋष्टिज् ही स्तुति आरम्म करें। परतु एक बात है—जितना धन आप इन लोगोंको दें, उतना ही मुझे मी दें।' राजाने 'यही होगा' कहकर अपनी स्वीकृति दे दी॥१—३॥

तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध ऋ पिके पास आकर बोला-

"श्रीमान्ने मुझे यह कहा था कि 'प्रस्तोता ! जिस देवताकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे विना जाने यदि तुम स्तुति-पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा।' सो वह देवता कीन है—में यह जानना चाहता हूँ।'' इसपर ऋषि बोले—''वह देवता प्राण है। निःसदेह ये समस्त प्राणी प्रलयके समय प्राणमे ही प्राणरूप होकर विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टिकालमें प्राणसे ही प्रकट होते हें। वही यह प्राण प्रस्ताव अर्थात् स्तुतिमें अनुगत देवता है, उसको बिना जाने यदि तुम स्तुति आरम्भ कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि 'तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जाय,' वैसा अवश्य हो जाता''।। ४ ५।।

तदनन्तर उद्गाता उपित्तके पास आकर बोला— ''श्रीमान्ने मुझसे यह कहा था कि 'उद्गाता । जो उद्गीथसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे न जानकर यदि तुम उद्गान करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा।' अतः वह देवता कौन है—यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।'' इसपर उन प्रसिद्ध ऋषि उपस्तिने कहा—''वह देवता सूर्य है। निश्चय ही ये समस्त प्राणी आकाशमें स्थित स्पर्यका यशोगान विया करते हैं। वही यह सूर्य उद्गीधसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है। उसे विना जाने यदि तुमने उदान किया होता तो मेरे यह कहनेपर कि 'तुम्हारा सिर धडसे अलग हो जाय' वैसा अवश्य हो जाता'।। ६ ७॥

इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्तिके पास आकर यों कहने लगा— ''श्रीमान्ने मुझसे यह कहा था कि 'प्रतिहर्ता । जो प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे विना जाने यदि तुम प्रतिहार-की किया करोगे तो तुम्हारा सिर अलग होकर गिर पड़ेगा।' अतः वह देवता कौन है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।'' ऋषिने प्रतिहर्ताके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया—''जिस देवताकी वात तुमने पूछी है, यह अब है। नि.सदेह ये समस्त प्राणी अचको ही खाकर जीवन धारण करते हैं। वही यह अब प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है। उसे विना जाने यदि तुम-प्रतिहारकी किया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 'तुम्हारा सिर बड़से अलग हो जाय' वैसा अवस्य हो जाता''॥ ८-९॥

### द्वादश खण्ड शौव उद्गीयका वर्णन

अव यहाँ से कुत्ते (का रूप धारणं करनेवाले ऋषियों) द्वारा प्रत्यक्ष किये हुए उद्गीयका वर्णन किया जाता है। यह वात इस रूपमें प्रसिद्ध है कि दल्म ऋषिके पुत्र वक अथवा मित्राके पुत्र ग्लाव ऋषि खाध्याय करनेके लिये गाँवसे बाहर किसी निर्जन खानमें गये। उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेके लिये वहाँ खेत रगका एक अलौकिक कुत्ता (कुत्तेके रूपमे ऋषि) प्रकट हुआ। तत्पश्चात् दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट हुए कुत्तेके पास आकर उससे बोले—'श्रीमान् उद्गीयका गान करके हमारे लिये अन प्रस्तुत करें, क्योंकि इमलोग निश्चित ही भूखे हैं।' उनसे वह क्वेत रगका कुत्ता बोला—'कल प्रातः इसी खानमें तुमलोग मेरे पास आना।' उनकी इस बातको सुनकर दल्मपुत्र वक अथवा मित्रापुत्र ग्लाव ऋषि कौत्हलसे मर गये और यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस प्रकार अन्न जुटाता है, वहीं उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी प्रतीक्षा करने लगे॥ १–३॥

निर्दिष्ट समयपर वे अलौिक कुत्ते वहाँ एकतित हुए और जिस प्रकार यज्ञकमंमें उद्गाता वहिण्यवमान नामक स्तोत्र-द्वारा स्तुति आरम्भ करनेसे पूर्व एक दूसरेसे मिलकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार वे भी एक दूसरेसे जुड़कर परिश्रमण करने लगे, किर उन्होंने एक जगह आरामसे बैठकर हिंकार आरम्भ किया। अर्थात् 'हिं' स्तोभक का प्रयोग करते हुए साम-गान आरम्भ किया। गान इस आज्ञयका था—

'हे सबकी रक्षा करनेवाले परमात्मन् । हम भोजन और जलपानके इच्छुक हैं। परमात्मन् ! आप प्रकाशस्वरूप देव हैं, अमीप्ट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण हैं, समस्त प्रजाका पालन करनेवाले प्रजापित हैं और सबको उत्पन्न करनेवाले सिवता हैं। अत हमारे लिये यहाँ अन्न ला दीजिये। हे अन्नके स्वामी । यहाँ अन्न लाइये, परमेश्वर । महाँ अन्न प्रस्तुत कीजिये। ॥ ४-५ ॥

### त्रयोद्श खण्ड तेरह प्रकारके स्तोभोंका वर्णन

इस प्रकरणमें वताये जानेवाले तेरह प्रकारके स्तोमींमें निश्चय ही 'हाउ' गब्द मनुष्यलोकका वाचक है, 'हाइ' वायुलोक है, 'अथ' चन्द्रलोक है, 'इह' आत्मा है और 'ई' अग्निस्प है। इनके अतिरिक्त 'ऊ' सूर्यस्प है, 'ए' आवाहनका वोधक है, 'औहोयि' विश्वेदेवा हैं, 'हिं' प्रजापित-स्वस्प है, 'स्वर' प्राणरूप है, 'या' अक्रस्प है तथा 'वाकृ' विराटरूप है। तेरहवाँ और अन्तिम स्तोभ 'हु' है, वह सबमें न्याप्त रहनेवाला वर्णनातीत निर्विशेष ब्रह्म है॥ १–३॥

जो सामके रहस्यको जान छेता है, उसके लिये वाणी स्वयं अपना रहस्य प्रकट कर देती है। वह मोग-सामग्रीसे तथा उसे मोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है। । ४॥

### ॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

क साम-गान करते समय उसके खर और लयकी पूर्तिके लिये जो व्हा ३ उ' आदि तेरह प्रकारके शब्द उपयोगमें लाये जाते हैं, उन्हें क्लोम' कहते हैं। इनका अर्थ अगले खण्डमें वताया गया है। विं प्रजापतिरूप है और प्रजापित हो अन्नका खामी है, इसिलिये उनकी प्रार्थनामें विंका प्रयोग किया गया है।

# द्वितीय अध्याय

#### प्रथम खण्ड

### साधु-दृष्टिसे समस्त सामकी उपासना

ॐ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो साध्र होता है, उसको साम कहते हैं और जो असाध्र होता है, वह असाम कहलाता है। इसी विषयमे कहते हैं— जिब कहा जाय कि अमुक पुरुप ] इस [ राजा आदि ] के पास साम-द्वारा गया तो ि ऐसा कहकर े छोग यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और जित्र यों कहा जाय कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] छोग यही कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्राप्त हुआ । इसके अनन्तर

ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( ग्रुम ) हुआ । अर्थात् जब ग्रुम होता है तो 'अहा ! बड़ा अच्छा हुआ' ऐसा कहते हैं, और ऐसा मी कहते हैं—'हमारा असाम हुआ' अर्थात जब अञ्चम होता है तो 'अरे ! बुरा हुआ !' ऐसा कहते हैं । इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है' ऐसी उपासना करता है। उसके समीप साध धर्म शीव ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं ॥ १-४॥

# द्वितीय खण्ड

#### पञ्जविध सामोपासना

लोकोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये। पृथ्वी हिंकार है, अमि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है, आदित्य प्रतिहार है और द्युलोक निधन है—इस प्रकार ऊपरके लोकोंमें सामदृष्टि करें । अब अधोगत लोकोंमें सामोपासनामा निरूपण किया जाता है—युलोक हिंकार है।

आदित्य प्रस्ताव है। अन्तरिक्ष उद्गीय है। अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें पञ्चविष सामकी उपासना करता है, उसके प्रति ऊर्घ्व और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं ॥ १-३ ॥

# तृतीय खण्ड

### वृष्टिमें सामोपासना

वृष्टिमं पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। पूर्ववायु हिंकार है, मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्गीय है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है,

जल ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाको) इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उनके लिये वर्षा होती है और वह स्वय भी वर्पा करा लेता है ॥ १-२ ॥

# चतुर्थ खण्ड जल्में सामोपासना

सब प्रकारके जलोंमें पॉच प्रकारके सामगी उपासना करे । मेघ जो घनीभावको प्राप्त होता है यह हिंकार है, वह जो हैं वह उद्गीय है तथा जो पश्चिमकी ओर वहती है वह

प्रतिहार है और तमुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप सव प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामकी बरसता है यह प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती \_ उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलवान् होता है ॥ १-२ ॥

### पश्चम खण्ड

### ऋतुऑमें सामोपासना

ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरत् प्रतिहार है और हेमन्त निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप ऋतुओमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे भूतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह भूतुमान ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न ) होता है ॥ १-२॥

#### पृष्ठ खण्ड

पशुओंमें सामोपासना

पशुओंमें पॉन प्रकारके सामकी उपासना करें । वकरें वाला पुरुप पशुओंमें पॉन प्रकारके मामकी उपासना हिंकार हैं, मेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीय हें, अब प्रतिहार करता है उसे पशु प्राप्त होते हें और वह पशुमान् हैं और पुरुप निधन हैं । जो इसे इस प्रकार जानने- होता है ॥ १~२ ॥

#### सप्तम खण्ड

### प्राणोंमें सामोपासना

प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना करे। उनमे प्राण हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) हैं। जो इसे इस प्रकार जानने- वाला पुरुप प्राणोंमे पाँच प्रकारके उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको जीत लेता है। यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १–२॥

#### अप्टम खण्ड

### वाणीमें सप्तविध सामोपासना

अब सप्तिविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती ] है—वाणीमें सप्तिविध सामकी उपासना करनी चाहिये। वाणीमें जो कुछ 'हु' ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है, जो कुछ 'प्र' ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ 'आ' ऐसा स्वरूप है वह आदि है, जो कुछ 'उत्' ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीय है, जो कुछ 'प्रति' ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उप' ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ 'नि' ऐसा शब्दरूप है वह निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप वाणीमें सात प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह (सार) है उसे देती है तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका मोक्ता होता है।।१-३॥

#### नवम खण्ड

### आदित्य-इप्टिसे सप्तविध सामोपासना

अव निश्चय ही इस आदित्यकी दृष्टिसे सप्तिविध सामगी
उपासना करनी चाहिये। आदित्य सर्वदा सम है, इसिल्ये
वइ साम है। मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐमा होनेके कारण वह
सबके प्रति सम है, इसिल्ये साम है। उस आदित्यमें ये
सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं—ऐसा जाने। जो उस आदित्यके
उदयसे पूर्व है वह हिंकार है। उस सूर्यमा जो हिंमाररूप है
उसके पशु अनुगत हैं, इसीसे वे हिंकार करते हैं। अत वे ही
इस आदित्यरूप सामके हिंकार माजन हैं। तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है। उसके
उस रूपमे मनुष्य अनुगामी हैं अत वे प्रस्तुति (प्रत्यक्षस्तुति)
और प्रशसा (परोक्षस्तुति) की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे
इस सामभी प्रस्तावमित्तमा सेवन करनेवाले हैं। तस्पश्चात्
आदित्यमा जो रूप सङ्गववेलामें (सूर्योदयके तीन मुहूर्त्त
पश्चात् कालमे) रहता है वह आदि है। उसके उस रूपके अनुगत पिक्षगण है। क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसिलये वे अन्तरिक्षमे अपनेको निराधाररूपसे सब ओर ले जाते हैं। तथा अब ओ मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीथ है। इसके उस रूपके देवतालोग अनुगत हैं। इसीसे वे प्रजापितसे उत्पन्न हुए प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीयमक्तिके भागी है। तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात् और अपराह्मके पूर्व होता है वह प्रांतहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं। इसीसे वे कपरकी ओर आकृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारमिक्तके पात्र है। तथा आदित्यका जो रूप अपराह्मके पश्चात् और सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पश्च है। इसीसे वे पुरुपको देखकर भयवग अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते हैं, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवमिकके भागी हैं।

तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [श्राद्ध-कालमें] उन्हें [पितृ पितामह आदि रूपसे दर्भपर] स्थापित करते हैं, क्योंिक वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधन-भक्तिके पात्र है। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके सामकी उपासना करते है। १—८।

### दशम खण्ड

मृत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना

अव निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि ] अपने समान अक्षरोवाले मृत्युसे अतीत सप्तिविध सामकी उपासना करे। 'हिंकार' यह तीन अक्षरोवाला है तथा 'प्रस्ताव' यह भी तीन अक्षरोंवाला है, अतः उसके समान है। 'आदि' यह दो अक्षरोंवाला नाम है, और 'प्रतिहार' यह चार अक्षरोंवाला नाम है। इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे समान हो जाते हैं। 'उद्गीध' यह तीन अक्षरोंका और 'उपद्रव' यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनो तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं, किंतु एक अक्षर वच रहता है। अतः [ 'अक्षर' होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाला होनेसे तो वह

[ एक ] भी उनके समान ही है। 'निधन' यह नाम तीन अक्षरोंका है, अत. यह उनके समान ही है। वे ही ये वाईस अक्षर हैं। इक्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसयाँ है। वाईसवें अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं गोकरहित लोकको जीत लेता है। [वह पुरुप] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला होकर आत्मसमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करता है। १—६॥

### एकादश खण्ड

### गायत्र-सामोपासना

मन हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय है, श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्रसजक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित है। वह, जो इस प्रकार गायत्रसजक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान् होता है,

पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनलाम करता है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। यह महान् मनस्वी होवे—यही उसका व्रत है।। १-२॥

### द्वादश खण्ड

### रथन्तर-सामोपासना

अभिमन्थन करता है यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, प्रज्विलत होता है यह उद्गीय है, अङ्गार होते हैं यह प्रतिहार है तथा शान्त होने लगता है यह निधन है और सर्वथा शान्त हो जाता है यह भी निधन है। यह रथन्तरसाम अग्निमें प्रतिष्ठित है। वह, जो पुरुप इस प्रभार इस रथन्तर-

सामको अग्निमें अनुस्यूत जानता है, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है। अग्निकी ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही—यह वत है।। १-२।।

### त्रयोद्श खण्ड वामदेव्य-सामोपासना

स्त्री-पुरुपका सकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोप प्रस्ताव है, सहशयन उद्गीय है, अभिमुखशयन प्रतिहार है, समाप्ति निधन है, इस प्रकार जोड़ेसे वामदेव्यसामकी उपासना की जाती है। वह, जो पुरुप इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामको

स्थित जानता है, सदा जोड़ेसे रहता है, उसका कभी वियोग

नहीं होता, मिथ्रुनीमावसे उसके सन्तान उत्पन्न होती है। वह पूर्ण आयुका उपमोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है। किसी भी पर-स्त्रीका कभी कहींसे भी अपहरण न करे, कदापि व्यभिचारी न हो—यह व्रत है।।१-२।।

# चतुर्दश खण्ड

### बृहत्सामोपासना

उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याह्नकालिक सूर्य उद्गीय है, अपराह्नकालिक प्रतिहार है और जो अस्तिमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित जानता है, तेजस्वी और अन्नका मोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिक कारण भी महान् होता है। तपते हुए सूर्यभी निन्दा न करे—यह वत है॥ १-२॥

### पश्चद्श खण्ड

### वैरूप-सामोपासना

बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है। मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है। जल बरसता है यह उद्गीय है। बिजली चमकती और कड़कती है यह प्रतिहार है तथा बृष्टिका उप-सहार होता है यह निधन है। यह बैरूपसाम मेधमें अनुस्पृत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बैरूपसामको पर्जन्यमें अनुस्यूत जानता है, विरूप और सुरूप पशुआंका अवरोध करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है। वरसते हुए मेधकी निन्दा न करे—यह व्रत है।। १-२।।

# पोडश खण्ड

### वैराज-सामोपासना

वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीय है, शरद् श्रृतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है—यह वैराजसाम श्रृतुओं-में अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराजसामको श्रृतुओंमें अनुस्यूत जानता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण शोभित होता है, पूर्ण आयुक्ते प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्तिक कारण भी महान् होता है। ऋतुओं की निन्दा न करे—यह वत है। १-२॥

### सप्तद्श खण्ड

### शकरी-सामोपासना

पृथ्वी हिंकार है, अन्तिरक्ष प्रस्ताव है, युलोक उद्गीथ है, दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है—यह शक्करीसाम लोकोंमें अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्करी-सामको लोकोंमें अनुस्यूत जानता है, लोकवान होता है। वह

सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। लोकोंकी निन्दा न करे—यह व्रत है।। १-२।।

### अप्टादश खण्ड

### रेवती-सामोपासना

बकरी हिंकार है, मेड़ें प्रस्ताव हैं, गोदें उद्गीय हैं, घोड़ें प्रतिहार हें और पुरुष निधन है—यह रेवतीसाम पश्चओंमें अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओंमें अनुस्यूत जानता है, पशुमान होता है। वह पूर्ण

आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिक कारण भी महान् होता है। पशुओंकी निन्दा न, करे—यह वत है।। १२॥

# एकोनविंश् खण्ड

यबायबीय-सामोपासना

लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मास उद्गीय है, अस्थि प्रतिहार है और मना निधन है। यह यज्ञायजीय साम अङ्गोंमें अनुस्यूत है। वह पुरुप, जो इम प्रकार इस यज्ञायजीय सामको अङ्गोंमें अनुस्यूत जानता है, अङ्गवान् होता है। वह अङ्गोसे

टेढा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है। वर्ष भरतक होता है वर्ष भरतक मासभक्षण न करे—यह वत है, अथवा कभी भी मासमक्षण न करे—यह वत है, अथवा कभी भी मासमक्षण न करे—ऐसा वत है ॥ १-२ ॥

# विंश खण्ड

राजन-सामोपासना

अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीय है, नक्षत्र प्रतिहार हैं, चन्द्रमा निधन है—यह राजनसाम देवताओं में अनुस्यूत है। वह पुरुप, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओं में अनुस्यूत जानता है, उन्हीं देवताओं के सालोक्य, सार्ष्टित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और सायुल्यको प्राप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके द्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे—यह वत है ॥ १-२॥

# एकविंश खण्ड

सवमें अनुस्यूत सामकी उपासना

त्रयीविद्या हिंकार है, ये तीन लोक प्रस्ताव हैं, अग्नि, वायु और आदित्य ये उद्गीय हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें ये प्रतिहार हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण—ये निधन हैं। यह सामोपासना सबमें अनुस्यूत है। वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता है, सर्वरूप हो जाता है। इस

विषयमें यह मन्त्र भी है—जो पॉच प्रकारके तीन-तीन वतलाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ विल समर्पित करती हैं। 'मै सब कुछ हूँ' इस प्रकार उपासना करे—यह बत है, यह बत है॥ १-४॥

### द्वाविश खण्ड अग्नि-सम्वन्धी उद्गीय

सामके 'विनर्दि' नामक गानका वरण करता हूँ, वह पशुओंके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीय है । प्रजापतिका उद्गीय अनिरुक्त है, सोम निरुक्त है, वायुका मृदुल और रलक्ष्ण (सरलतासे उच्चारण किये जाने योग्य) है, इन्द्रका इलक्ष्ण और वलवान् है, वृहस्पतिका कौञ्च ( क्रीञ्चपक्षीके गन्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त ( भ्रष्ट ) है । इन सभी उद्गीयोंका सेवन करे, केवल वरण-सम्बन्धी उद्गीयका ही परित्याग कर दे। मै देवताओं के लिये अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ—इस प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे । पितृगणके लिये खधा, मनुष्योंके लिये आशा (उनकी इप्ट वस्तुओं), पशुओंके लिये तृण और जल, यजमानके लिये स्वर्गलोक और अपने लिये अन्नका आगान करूँ—इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरित होकर स्तुति करे । सम्पूर्ण स्वर इन्डिके आत्मा हैं। समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पर्गवर्ण मृत्युके -आत्मा हैं । [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस उद्गाताको यदि

कोई पुरुष स्वरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि भी इन्द्रके शरणागत हूं वही तुझे इसका उत्तर देगा।' और यदि कोई इसे ऊष्मवणोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो उससे कहे कि भी प्रजापितके शरणागत था वही तेरा मर्दन करेगा।' और यदि कोई इसे स्थानिक उच्चारणमें उलाहना दे तो उससे कहे कि भी मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे दग्ध करेगा।' सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और वल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये, अतः [उनका उच्चारण करते समय] भी इन्द्रमें वलका आधान करूँ' ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। सारे ऊष्मवर्ण अग्रसा, अनिरस्त एव विवृतस्पसे उच्चारण किये जाते हैं [अतः उन्हें वोलते समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये]। सारे उत्तरिक मी प्रलायन करूँ।' समस्त स्पर्शवणोंको एक-दूसरेस तिनक भी प्रिलाये विना ही बोलना चाहिये और उस समय भी मृत्युसे अपना परिहार करूँ' [ऐसा चिन्तन करना चाहिये ]॥ १–५॥

### त्रयोविश खण्ड

### धर्मके तीन स्कन्ध, ऑकारकी सर्वस्पता

धर्मके तीन स्कन्ध है—यज, अन्ययन और दान—यह पहला स्कन्ध है। तर ही दूसरा स्कन्ध है। आचार्यकुल्मे ग्हनेत्राचा ब्रह्मचारी, जो आचार्यकुल्मे अपने द्यरीर में अन्यन्त श्लीण कर देता है, तीसम स्कन्ध है। ये सभी पुण्यलाकके भागी होते है। ब्रह्ममें सम्यक् ममारसे स्थित [चतुर्था अमी सन्यासी] अमृतन्यको माप्त होना है। प्रजापतिने लोकोके सहेश्यसे ध्यानम्य नय किया। उन अभितत लोकोसे वर्था विदावी दर्तान हुई तथा उम अभिनम त्रयी विद्यामे 'भूः, भुव और न्य 'ये अक्षर उत्पन्न हुए ! [फिर प्रनापतिने ] उन अअंगेका आलोचन रिया । उन आलोचिन अअरींके ओड्वार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार बहुआं (नता ) हारा सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहने ई उनी प्रकार ओड्वारमे सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है । ओड्वार ही यह नम दुछ है—ओड्वार ही यह सम कुछ है ॥ १-३॥

# चतुर्विश खण्ड

### तीनां कालका सचन

ब्रह्मनादी कहते हैं कि प्रात सबन वसुओं ना है, मन्त्राह्मस्वन स्ट्रोंका है तथा तृतीय सबन आदित्य और विश्वेदेवों ना है। तो फिर यजमानका लोक कहाँ है ! जो बजमान उस लोकको नहीं जानता वह क्सि प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ! अत. उसे जाननेवाला ही यज करेगा ॥ १-२ ॥

प्रातग्नुवाक्का आरम्म करनेसे पूर्व वह (यजमान) गार्ड्पत्यामिके पीछेनी और उत्तरामिमुख वैठन वसुदेवता-सम्बन्धी नामना गान करता है। [हे अपने !] तुम इस लोकना हार खोल हो, जिससे कि हम राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर ले। तदनन्तर [यजमान इस मन्त्रहारा] हवन करता है—पृथिवीमे रहनेवाले इहलोक्जिनवासी अग्निदेवनो नमस्नार है। मुझ यजमानना तुम [पृथिवी] लोककी प्राप्ति कराओ। यह निश्चय ही यजमानका लोक है, मे इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। इस लोकमे यजमान भी आग्रु समाप्त होनेके अनन्तर [पुण्यलोकको प्राप्त होकेंगा] म्वाहार—ऐसा कहकर हवन करता है, और परिच (अर्गला) को नए करोर ऐसा कहकर उत्यान करता है। वसुगण उसे प्राप्त सवन प्रदान करते हैं।। है—६।।

मध्याहरानका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणामिके पीछे उत्तर्गाममुख वंटकर इटदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है। [हे वायो !] तुम अन्तरिक्षछोकका हार खोछ दो जिससे कि वैराख्यपटकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दर्शन कर सकें। तदनन्तर [यजमान इस मन्त्रहारा] इवन करता है—'अन्तरिक्षमें रहनेवाले अन्तरिक्षलोकनिवासी वायुदेवको

नमस्त्रार है। मुझ यनमान हो तुम [ अन्तरिझ ] छो त्वी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ही यज्ञमान हो के है, मैं इसे प्राप्त वरनेवाला हूँ । यहाँ यज्ञमान, 'मैं आ उसमात हो ने गर [ अन्तरिखलो द प्राप्त वरूँगा ] न्वाहा ऐसा वहवर हवन करता है और 'लो रहारकी अर्गला को हूर करो ऐसा वहवर उत्यान करता है । सहगण उसे मध्याहस्वयन प्रदान उरते हैं ॥ ७-१०॥

तृनीय सवनका आरम्भ करनेछे पूर्व यवमान आर्वनीयामिके पीछे उत्तराभिषुख बैठकर आदित्य और निम्बेदेवसम्बन्धी सामरा गान करता है। छोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यपातिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सर्के । यह आदित्यसम्बन्धी साम है, अव विग्वेदेवसम्बन्धी साम कहते हे—लोनका द्वार सोल दो, जिसमे हम साम्राज्यपातिके लिये तुम्हारा दर्शन दर सकें। तत्रश्चान् [ यजमान दन मनत्रहारा] इवन करता है—स्वर्गम रहनेवाले चुलांकनिवासी आदित्वाको और विन्वेदेवोको नमस्कार है । मुझ यजमान ने तुम पुण्यलोकनी प्राप्ति कराओं । यह निश्चय ही यनमानका लोक है, मे इसे प्राप्त करनेवाला हूँ । यहाँ यजमान 'आयु समाप्त होनेपर [ में इसे प्राप्त करूँगा ] स्वाहा?—ऐसा कहरर हवन करता है और 'लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो'—ऐसा क्हकर उत्थान करता है। उस (यनमान) को आहित्य और विन्त्रेटेव तृतीय सवन प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यजकी मात्रा (यनके यथार्थ स्वरूप) को जानता है ॥ ११-१६ ॥

# तृतीय अध्याय

#### प्रथम खण्ड

### आदित्यकी मधुरूपमें कल्पना

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है। बुलोक ही उसका तिरछा वॉस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ है ], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें [ उसमे रहनेवाले ] मक्सियों के वच्चे हैं। उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरणें हैं, वे ही इस (अन्तरिक्षरूप छत्ते) के पूर्वदिशावर्ती छिट हैं। श्रुक्त ही मधुकर है, श्रुग्वेद ही पुष्प ह, वे मोम आदि अमृत ही जल हे । उन इन ऋक् [ -रूप मधुकरो ] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया । उस अभितास ऋग्वेदसे यग, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अज्ञान्तरूप गस उत्पन्न हुआ । वह (यद्य आदि रस) विशेपरूपमे गया । उसने [ जाकर ] आदित्यके [ पूर्व ] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका लाल रूप है, वही यह ( रस ) है ॥ १-४ ॥

### द्वितीय खण्ड

### आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोंमें मधुनाडी-इप्टि

तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणे हैं, वे ही इसकी दिक्षणिदिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यन्तु श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यन्नुवेंद ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृतही जल हैं। उन इन यन्नुःश्रुतियोंने इस यन्नुवेंदका अभिताप किया। उस

अभितप्त यञ्जेंदिने यहा, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नात्ररूप रस उत्पन्न हुआ। उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [दक्षिण] भागमे आश्रय लिया। यह जो आदित्यका शुक्क रूप है, यह वही है ॥ १–३॥

# तृतीय खण्ड

### पश्चिम ओरकी किरणोंमें मधुनाडी-इप्टि

तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रिन्मयाँ हैं, वे ही इसकी पश्चिमीय मञ्जाहियाँ हैं। साम श्रुतियाँ ही मधुकर ह, सामवेद-विहित कर्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिस्प] अमृत ही जल है। उन इन सामश्रुतियोंने ही इम सामवेदविहित कर्मका अभिताप किया । उस अभितास सामनेदसे ही यद्य, तेजः इन्द्रिय, नीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । उस रसने निरोपरूपसे गमन किया और आदित्यके [पश्चिम ] मागमे आश्रय लिया। यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है, यह नहीं है ॥१–३॥

# चतुर्थ खण्ड

### उत्तर दिशाकी किरणोंमें मधुनाडी-दृष्टि

तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणें हैं, वे ही इसकी उत्तर दिशाकी मधुनाडियाँ है। अथर्वाङ्गिरम श्रुतियाँ ही मधुकर र इतिहास-पुराग ही पुष्प हैं तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही जल है। उन इन अथर्वाङ्गिरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभितप्त किया। उस अभितप्त हुए [इतिहास- पुराणरूप पुष्प ] से ही यद्या, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रसकी उत्पत्ति हुई। उस रसने विशेपरूपसे गमन किया और आदित्यके [उत्तर ] मागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है, यह वही है ॥ १–३॥

### पश्चम खण्ड

### ऊर्घ्वरिमयोंमें मधुनाडी-दृष्टि

तथा इसकी जो ऊर्ध्वरिमयाँ हैं, वे ही इसकी ऊपरकी ओरकी मधुनाडियाँ हैं। गुह्म आदेश ही मधुक्र हैं, [प्रणवरूप] ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही जल है। उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [प्रणवसक्वक] ब्रह्मको अभितप्त किया। उस अभितप्त ब्रह्मसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाचरूप रस उत्पन्न हुआ। उस रसने विशेपरूपसे गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्घ्व ] भागमें आश्रित हुआ। यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुव्ध सा होता है यही वह (मधु) है। वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसींके रस हैं, वेद ही रस हैं और ये उनके भी रस हैं। वे ही ये अमृतोंके अमृत हैं--वेद ही अमृत है और ये उनके भी अमृत है ॥ १-४॥

### पष्ठ खण्ड

# वसुओंके जीवनाधार प्रथम अमृतकी उपासना

इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं। वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, वसुओं मेंसे ही कोई एक होकर अमिकी ही प्रधानतासे इसे देराकर तृप्त हो जाता है। यह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है। जितने समयमे आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिशामे अस्त होता है, उतनी ही देर वह वसुओं के आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है। १-४॥

#### सप्तम खण्ड

### रुद्रोंके जीवनाधार द्वितीय अमृतकी उपासना

अव, जो दूसरा अमृत है, घद्रगण इन्द्रप्रधान हो कर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसीसे उद्यमशील होते हैं । वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, घट्टोंमेंसे ही कोई एक हो कर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृत को ही देख कर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमकील होता है। जितने समयमे आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता है, उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें अस्त हो जाता है। इतने समयपर्यन्त वह स्द्रोंके ही आधिपत्य एव स्वाराज्य को प्राप्त होता है।। १-४।।

### अष्टम खण्ड

### आदित्योंके जीवनाधार तृतीय अमृतकी उपासना

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं। वह, जो इस अमृतको जानता है, आदित्यों मेंसे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अमृतको देराकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है। वह आदित्य जितने समयमे दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमे अस्त होता है, उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है। इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य और खाराज्यको प्राप्त होता है। १.४॥

### नवम खण्ड

# मस्तोंके जीवनाघार चतुर्थ अमृतकी उपासना

तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्रण सोमकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं। वह, जो इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस

अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है। वह आदित्य जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है, उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त होता है। इतने काल वह महद्गणके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है॥ १-४॥

#### दशम खण्ड

### साध्योंके जीवनाधार पञ्चम अमृतकी उपासना

तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते है, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमगील हो जाते हैं। वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही प्रधानताले इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित हो जाता है। वह आदित्य जितने समयमे उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें अस्त होता है, उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है।। १-४।।

### एकाद्श खण्ड

### मधुविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञानके अधिकारी

फिर उसके पश्चात् वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा, विक्त अकेला ही मध्यमें स्थित रहेगा। उसके विपयमे यह क्लोक है। वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता। वहाँ [सूर्यका] न कमी अस्त होता है और न उदय होता है। हे देवगण! इस सत्यके द्वारा में ब्रह्मसे विरुद्ध न होऊँ। जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपिनपद् र्वदरहस्य) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है। उसके लिये सर्वदा दिन ही रहता है। वह यह मधुशान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, प्रजापितने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा। तथा यह ब्रह्मिवज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अक्णनन्दन उद्दालकको उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रह्मिवज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेशकरे। किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेष्टित और धनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [तो भी किसी दूसरेको इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही अधिकतर फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाला है ॥ १-६॥

### द्वादश खण्ड

### गायत्रीकी सर्वेरूपता

गायत्री ही ये सब भूत—प्राणिवर्ग हैं। जो कुछ भी ये स्थावर-जगम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं। वाक् ही गायत्री है और वाक् ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री (उनका नामोच्चारण करती) और उनकी [भय आदिसे] रक्षा करती है। जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह पृथिवी है, क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित हैं और इसीका वे कभी कें. तक्षमण नहीं करते। जो भी यह पृथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें श्रीर है, क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और इसीको वे कभी नहीं छोड़ते। जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तः पुरुगमें हृदय है, क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते। वह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है। वह यह

[ गायत्र्याख्य ब्रह्म ] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है ।
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायत्र्याख्य ब्रह्म ) की महिमा है, तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है । सम्पूर्ण भृत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसज्ञक ] त्रिपाद् अमृत प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है । जो भी वह [ त्रिपाद् अमृतल्प ] ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह पुरुपसे बाहर आकाश है, और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश है वह यही है, जो कि यह पुरुषके मीतर आकाश है, तथा जो भी यह पुरुपके मीतर आकाश है, तथा जो भी यह पुरुपके मीतर आकाश है, तथा जो भी यह पुरुपके मीतर आकाश है। वह यह दृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होनेवाला है। जो पुरुष ऐसा जानता है, वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ १-९ ॥

### त्रयोदश खण्ड पञ्चप्राणोंकी उपासना

उस इम प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुपि ह। इसका जो पूर्वदिगावर्ता मुपि ( छिट ) है वह प्राण है, वह चक्षु है, वह आहित्य है, वही यह तेज और अन्नाय है-इम प्रकार उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है | अर्थात् इम प्रकार इनकी उपासना करता है ] यह तेजम्बी और अन्नका भोक्ता होता है। तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वर व्यान है, वह श्रोत्र है, वह चन्द्रमा हे और वही यह श्री एव यश है--इन प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह श्रीमान और यद्यस्वी होता है। तथा इनका जो पश्चिम छिन्न है वह अपान है, वह वाक है, वह अग्नि है और वही यह ब्रह्मतेज एव व्यन्नाद्य है—इस प्रभार उसभी उपासना मरे। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजम्बी और अन्नका मोक्ता होता है। तथा उसका जो उत्तरी छिट है वह समान है, वह मन है, वह मेघ है, और वही यह कीर्ति और व्युष्टि (देहका लावण्य ) है-इस प्रभार उसभी उपामना करे। जो इस प्रभार जानता है वह कीर्तिमान् और कान्तिमान् होता है। तथा उनमा जो अर्व छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह आफाश है और वही यह ओज और तेज है—इस प्रकार उमकी उपामना करे। जो इस प्रकार जानता है यह ओजम्बी और तेजस्वी होता है। वे ये पाँच ब्रह्मपुरुप स्वर्गलोकके द्वारपाल ह । वह जो कोई भी स्वर्गलोक्के द्वारपाल इन पाँच ब्रह्मपुरुपीको जानता है उसके कुलमे बीर उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार खर्गलोकके द्वारपाल इन पाँच पुरुपांको जानता है वह स्वर्गलोकको प्राप्त होता है । तथा इस युलोक्से परे जो परम ज्योनि विश्वके पृष्ठपर यानी सबके ऊपर, जिनमे उत्तम कोई दसग लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकोम प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुपके भीतर ज्योति है। उस इस ( हृदयस्थित पुरुप ) का यही दर्शनोपाय हे जब कि [ मनुष्य ] इम शरीग्म त्पर्शद्वाग उप्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय है जब कि यह कानोंको मूँटकर निनद (रथके घोप), नदशु (वेटके डकराने )और जलते हुए अभिके शब्द के समान श्रवण करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत हे—इम प्रकार इसकी उपासना करे। जो उपासक ऐमा जानता है [इस प्रकार उपासना करता ह ] वह दर्शनीय और विश्रत (विख्यात) होता है ॥ १-८॥

# चतुर्दश खण्ड

### जगत्की एवं आत्माकी ब्रह्मरूपमें उपासना

यह सारा जगत् निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीमे उत्पन्न होनेवाला, उसीमें लीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है—इस प्रकार द्यान्त [ राग देपरहित ] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुप निश्चय ही कनुमय—निश्चयात्मक है; इम लोकमें पुरुप जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँमें मरकर जानेपर होता है । अतः उसे [ पुरुपको ] निश्चय करना चाहिये [ वह ब्रह्म ] मनोमय, प्राणगरीर, प्रकागस्वरूप, सत्यसकत्य, आकाश-द्यरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरम, इस सम्पूर्ण जगत्को सब ओरसे व्यास करनेवाला, वाक्र्रहित और सम्मम-श्रून्य है, हृदयक्रमलके भीत्र यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे,

सरसींसे, ज्यामाकते अथवा ज्यामाकतण्डुलसे भी सूरम हे तथा हृदयक्रमलके भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, युलोक अथवा इन सब लोकींकी अपेक्षा भी बड़ा है जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सतको सब ओरसे व्याप्त करने-वाला, वाक्ररित और सम्भ्रमशून्य है वह मेरा आत्मा हृदय-कमलके मध्यमें स्थित है। यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर में इसीको प्राप्त होकेंगा। जिसका ऐसा निश्चय है, और जिसे इस विपयम कोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी ब्रह्म-भावकी ही प्राप्ति होती है ] ऐसा गाण्डिल्यने कहा है।। १—४॥

### पश्चदश खण्ड

### विराट्रूप कोशकी उपासना

अन्तरिक्ष जिसका उदर है, वह कोश पृथिवीरूप मूलवाला है। वह जीर्ण नहीं होता। दिशाएँ इसके कोण है, आकाश अपरका छिद्र है। वह यह कोश वसुधान है। उसीमे यह सारा विश्व स्थित है। उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुह्' नामवाली

है, दक्षिण दिशा 'सहमाना' नामकी है, पश्चिम दिशा 'राजी' नामवाली है तथा उत्तर दिशा 'सुभूता' नामकी है। उन दिशाओं का वायु वत्त है। वह, जो इस प्रकार इस वायुको दिशाओं के वत्सरूपसे जानता है, पुत्रके निमित्तसे रोदन नहीं करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुको दिशाओं के वत्सरूपसे जानता हूँ, अतः मैं पुत्रके कारण न रोकें । मैं अमुक अमुक अमुक्के सिहत अविनाशी कोशकी शरण हूँ, अमुक अमुक् अमुक्के सिहत प्राणकी शरण हूँ, अमुक अमुक्के सिहत भू:की शरण हूँ, अमुक्क अमुक्के सिहत सुव:की शरण हूँ, अमुक अमुक्के सिहत स्व:की शरण हूँ । क वह मैने जो क्हा कि 'मैं प्राणकी शरण हूँ' सो यह जो कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ तथा मैंने जो कहा कि 'मैं मृःकी शरण हूँ' इससे मैंने यही कहा है कि 'मैं पृथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और शुलोककी शरण हूँ' फिर मैंने जो कहा कि 'मैं भुवःकी शरण हूँ' इससे यह कहा गया है कि 'मैं अग्रिकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और आदित्यकी शरण हूँ' तथा मैंने जो कहा कि 'मैं स्वन्की शरण हूँ' इससे 'मैं ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी शरण हूँ' यही मैंने कहा है ॥ १–७॥

### षोडश खण्ड

### पुरुपकी यज्ञरूपमें उपासना

निश्चय पुरुष ही यज है। उसके (उसकी आयुके) जो चौनीस वर्ष हैं, वे प्रातःसवन हैं। गायत्री चौनीस अक्षरींवाली है; और प्रातःसवन गायत्री-छन्दसे संबद्ध है। उस इस प्रातःसवनके वसुगण अनुगत हैं। प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए हैं। यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, हे प्राण-रूप वसुगण। मेरे इस प्रातःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एक-रूप कर दो; यज्ञत्वरूप में आप प्राणरूप वसुओके मध्यमें विद्यस (नष्ट) न होकें। तब उस कष्टसे मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है।। १-२॥

इसके पश्चात् जो चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन है। त्रिष्टुप् छन्द चौवालीस अक्षरोवाला है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टुप्-छन्दसे सम्बद्ध है। उस माध्यन्दिनसवनके बद्धगण अनुगत है। प्राण ही बद्ध है, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणि-समुदायको बलाते हैं। यदि उस यजकर्ताको इस आयुम कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, देह प्राणलप बद्धगण। मेरे इस मध्याह्मकालिक सवनको तृतीय सवनके साथ एकीभृत कर दो। यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप बद्धोंके

मध्यमें कभी विच्छिन्न (नष्ट) न होऊँ ।' ऐसा कहनेसे वह उस कप्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४॥

इसके पश्चात् जो अड़तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं। जगती-छन्द अड़तालीस अक्षरींवाला है तथा तृतीय सवन जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है। इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं। प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण विषयजातको ग्रहण करते हैं। उस उपासकको यदि इस आयु-में कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप आदित्यगण । मेरे इस तृतीय सवनको आयुके साथ एकीभूत कर दो। यज्ञत्वरूप में प्राणरूप आदित्योंके मध्यमें विनष्ट न होऊँ।' ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग हो जाता है॥ ५-६॥

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा था— ( अरे रोग! ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोग-द्वारा मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता । वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा था, जो इस प्रकार इस सवन-विद्याको जानता है वह (नीरोग होकर) एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७॥

### सप्तदश खण्ड

### आत्मयहाके अन्य अङ्ग

वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो शिनेकी इच्छा करता है और जो रममाण (प्रसन्न) नहीं होता—वही इसकी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रितका अनुभव करता है—वह उपसदोंकी सहशताको प्राप्त होता है। तथा वह जो हॅसता है, जो मक्षण करता है और जो मैश्रुन करता है—वे सव स्तुतशस्त्रकी ही

समानताको प्राप्त होते हैं। तथा जो तप, दान, आर्जव (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं। इसीसे कहते हैं कि 'प्रस्ता होगी' अथवा 'प्रस्ता हुई' वह इसका पुनर्जन्म ही है, तथा मरण ही अवस्थ्यसान है। घोर आङ्किरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञदर्शन सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृष्णाहीन

इसमें जहाँ जहाँ म्यमुक्त' शब्द आया है, वहाँ अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये।

हो गया था, कहा—'उसे अन्तकालमें इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये (१) तू अक्षित (अक्षय) है, (२) अन्युत (अविनाशी) है और (३) अति सूक्ष्म प्राण है।' तथा इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं। ['आदित्मलस्य रेतसः' यह एक मन्त्र है और 'उद्धयं तमसस्परि' इत्यादि दूसरा है। इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है—'आदित्मलस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्। परो यदिध्यते दिवि' इसका अर्थ यह है—] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्यास प्रकाश, जो परब्रह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है। [अव 'उद्धय तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं—] अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशवान् सर्गेत्तम ज्योतिः स्वरूप सूर्यको प्राप्त हुए ॥१–७॥

### अष्टादश खण्ड

### मन और आकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना

'सन ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करे । यह अध्यातमहिष्ट है। तथा 'आकाश ब्रह्म है' यह अधिदेवत हिष्ट है। इस प्रकार अध्यातम और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया। वह यह (मनःसशक) ब्रह्म चार पादोंवाला है। वाक पाद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह अध्यातम है। अब अधिदेवत कहते है—अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं। इस प्रकार अध्यातम और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है। वाक ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप्त होता है और तपता है। जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है। प्राण ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है। वह वायुरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। चक्षु ही मनःसज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है। वह आदित्यरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। वह दिशारूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। १–६॥

# एकोनविंश खण्ड आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना

आदित्य ब्रह्म है—ऐसा उपदेश है, उसीकी व्याख्या की जाती है। पहले यह असत् ही था। वह सत् (कार्याभिमुख) हुआ। वह अहुदित हुआ। वह एक अण्डेमें परिणत हो गया। वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा। फिर वह फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत और सुवर्णरूप हो गये। उनमे जो खण्ड रजत हुआ, वह यह पृथिवी है और जो सुवर्ण हुआ, वह युलोक है। उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) था [वही] वे पर्वत हैं, जो उस्च (सूक्ष्म गर्भवेष्टन) था, वह मेघोंके सहित कुहरा है, जो धमनियाँ

शीं, वे निदयाँ है तथा जो विस्तागत जल था, वह समुद्र है। फिर उससे जो उसन हुआ, वह यह आदित्य है। उसके उसन होते ही वह जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी और सारे मोग हुए हैं। इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दीर्घ-शब्द युक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे पोग भी उत्पन्न होते हैं। वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा] उसके समीप शीव्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं। १-४॥

॥ तृतीय अध्याय ॥ ३॥

# चतुर्थ अध्याय

#### प्रथम खण्ड

# राजा जानश्रुति और रैकका उपाख्यान

जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एव वहुत दान करनेवाला था और जिसके यहाँ [दान करनेके लिये] बहुत सा अन्न प्रजाया जाता था ऐसा कोई जनश्रतके कुलमें उत्पन्न हुआ उसके पुत्रका पीत्र था। उसने, इस आश्रयसे कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खायंगे, सर्वत्र निवासस्थान (धर्मशालाऍ) बनवा दिये थे॥ १॥

उसी समय [ एक दिन] रात्रिमे उधरसे इस उड़कर गये। उनमेसे एक हमने दूसरे इससे कहा—'भरे ओ भछाक्ष! ओ भछाक्ष! देख, जानश्रित पौत्रायणका तेज द्युलोक्के ममान फैला हुआ है; त् उसका स्पर्शन कर, वह तुझे मस्म न कर डाले।' उससे दूसरे [अग्रगामी] हसने कहा—'और। त् किस महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ' वया त् इसे गाड़ीवाले रैक्वके समान वतलाता है !' [ इसपर उसने पृछा—] 'यह जो गाड़ीवाला रैक है। कैसा है '' 'जिस प्रकार [ द्यूतकीडामें ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुपके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सव उस ( रैक ) को प्राप्त हो जाता है। जो वात वह रैक्व

जानता है, उसे जो कोई भी जानता है, उसके विपयमें भी मुझसे यह कह दिया गयां' || २—४ ||

इस वातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया। [ दूसरे दिन प्रात काल ] उठते ही उसने सेवकसे कहा— 'अरे भैया। त् गाड़ीवाले रैकके समान मेरी स्तुति क्या करता है ?' [ इसपर सेवकने पूछा—] 'यह जो गाड़ीवाला रैक्य है, कैसा है ?' [ राजाने कहा—] 'जिस प्रकार कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुपके अधीन उसके निम्नवर्ती समस्त पासे हो जाते हें, उसी प्रकार उस रैकको, जो कुछ भी प्रजा स्तक्रमें करती है, वह सव प्राप्त हो जाता है। तथा जो कुछ ( वह रैक ) जानता है, उसे जो कोई जानता है, वह भी इस कथनद्वारा मैंने वतला दिया' ॥ ५-६॥

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'मैं उसे नहीं पा सका' ऐसा कहता हुआ लौट आया । तव उससे राजाने कहा—'अरे । जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा ।' उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजलाते हुए [रैकको देखा ] । वह रैकके पास बैठ गया और बोला— 'भगवन् । क्या आप ही गाड़ीवाले रैक हैं ?' रैकने 'अरे ! हाँ, मैं ही हूँ' ऐसा कहकर स्वीकार किया । तव वह सेवक यह समझकर कि 'मैंने उसे पहचान लिया है' लौट आया ॥७-८॥

# द्वितीय खण्ड

### जानश्रुतिका रैकके पास उपदेशके छिये जाना

तत्र वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ एक हार और एक खचरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और वोला—'रैंक । ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ में आपके लिये लाया हूँ । आप इस धनको खीकार कीजिये और भगवन् ! आप सुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं।' उस रैकने कहा—'अरे शूद्र । गौओंके सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे।' तब वह जानश्रुति पौत्रायण एक सहस्र गौएँ, एक हार, खचरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी कन्या—इतना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे वोला—'रैक । ये एक सहस्र गौएँ, यह हार, यह खचरियों से जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह प्राम, जिसमें कि आप रहते हैं, स्वीकार कीजिये और भगवन् । मुझे अवस्य उपदेश कीजिये ।' तय उस ( राजकन्या ) के मुखको ही [ विद्यायहणका द्वार ] समझते हुए रैकने कहा—'ओर शुद्ध ! तू ये (गौएँ आदि ) लाया है [ सो ठीक है, ] तू इस विद्यायहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है ।' इस प्रकार जहाँ वह रैक रहता था, वहाँ रैक्वपर्णनामक ग्राम महावृष देशमें प्रसिद्ध है । तब उसने उससे कहा ॥ १-५ ॥

# तृतीय खण्ड वायु और प्राणकी उपासना

वायु ही सवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही छीन

होता है, और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही छीन हो जाता है। जिस समय जल स्खता है वह वायुमें ही छीन

ŧ

हो जाता है । वायु ही इन सव जलोंको अपनेमे लीन कर लेता है । यह अधिदैवत दृष्टि है ॥ १२॥

अब अध्यातमदर्शन कहा जाता है—प्राण ही सवर्ग है। जिस समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही चाक् दिन्द्रय प्राप्त हो जाती है, प्राणको ही चक्कि, प्राणको ही भोत्र और प्राणको ही सन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सबको अपनेम लीन कर लेता है। वे ये दो ही सवर्ग है—देवताओं में वायु और इन्द्रियोंमें प्राण।। ३-४।।

एक वार किपगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारी है, जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी, किंतु उन्होंने उसे भिक्षा नहीं दी। तब उसने कहा—'भुवनों के रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार महात्माओं को प्रस्त लिया है। कापेय। अभिप्रतारिन्। मनुष्य अने क प्रकार निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देराते, तथा जिसके [ब्रह्मचारी के रूपमें आये हुए मगवान् के] लिये यह अब है उसे ही नहीं दिया गया।' उस वाक्यका

किपगोत्रोत्पन्न शौनकने मनन किया और फिर उस [ब्रह्मचारी]
के पास आकर कहा—'जं देवताओं ना आत्मा, प्रजाओं का
उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदष्ट्र, भक्षणकील और मेधावी हे, जिसकी
बड़ी महिमा कही गयी है, जो खय दूसगमे न न्याया जानेवाला
और जो वस्तुत. अन नहीं हैं उनको भी भवण कर जाता
है, ब्रह्मचारिन्। उसीकी हम उपासना करते है।' ऐसा कहवर उसने सेनकोको आजा दी कि ] 'इम ब्रह्मचारीको मिक्षा
दो'॥ ५-७॥

तन उन्होंने उसे भिक्षा है ही। वे वे [ अग्न्यादि और वायु ] पाँच [ वागादिसे ] अन्य हे तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच अन्य है। इम प्रकार ये मन दम होते हैं। वे दस इत ( इतनामक पासेंगे उपलक्षित चूत ) है। अत सम्पूर्ण दिशाओं में ये अन्न ही दम इत ह। यह विराट् ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है। उसके द्वारा यह सन देखा जाता है। जो ऐमा जानता है उमके द्वारा यह सन देखा जाता है। जो ऐमा जानता है उमके द्वारा यह सन देखा जाता है और यह अन भक्षण करनेवाला होता है।।।।।

# चतुर्थ खण्ड

#### जवालापुत्र सत्यकामद्वारा गुरुकी आज्ञाका पालन

जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवालाको सम्बोधित करके निवेदन किया—'पूज्ये ! में ब्रह्मचर्यपूर्वक [ गुरुकुलमे ] निवास करना चाहता हूँ, बता में किस गोत्रवाला हूँ ?' उसने उससे कहा—'हे बेटा ! तू जिस गोत्रवाला है उसे में नहीं जानती । युवावस्थामें, जब कि में बहुत कार्य करनेवाली परिचारिणी थी, मेंने तुझे प्राप्त किया था । में यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है ! में तो जवाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नागवाला है । अत तू अपनेको 'सत्यकाम जावाल' बतला देना ।' उसने हारिद्रमत गौतमके पास जाकर कहा—'में पूज्य श्रीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक वास कलॅगा; इसीसे आपकी सिक्षिमें आया हूँ ।' उसने वास कलॅगा; इसीसे आपकी सिक्षिमें आया हूँ ।' उसने कहा—'भगवन् ! में जिस गोत्रवाला है १ उसने कहा—'भगवन् ! मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं

जानता। मैने मातासे पूछा था। उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'युवावस्थामे, जब कि में बहुत काम धन्धा करने नाली परिचारिणी थी, मेने तुझे प्राप्त किया था। म यह नहीं जानती कि तृ किस गोत्रवाला है १ म जवाला नाम नाली हूँ और तृ सत्यकाम नाम नाला है। अतः गुरां। में मत्यकाम जावाल हूँ। अतः गुरां। में मत्यकाम जावाल हूँ। अतः सम्या। यह सायण कोई ब्राह्मणीतर नहीं कर सकता। अतः सोम्य। तृ समिवा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूँगा, क्योंकि तृने सत्यका त्याग नहीं किया। यत उसका उपनयन कर चार मी कृत्र और दुवंल गीएँ अलग निकालकर उसमें कहा—'सोम्य। तृ इन गीओंके पीछे जा।' उन्हें ले जाते समय उसने कहा—'इनकी एक सहस्र गायें हुए बिना में नहीं लोहूँगा।' जबतक कि वे एक सहस्र हुई वह बहुत वपोतक बनमें ही रहा॥ १-५॥

#### पश्चम खण्ड

# सत्यकामको चुपमद्वारा ब्रह्मके एक पादका उपदेश

तब उससे सॉडने 'सत्यकाम ।' ऐसा कहा । उसने 'मगर्वन् !' ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोला—] 'हे सोम्य ! इम एक सहस्र हो गये हैं, अब त् हमे आचार्यकुलमें पहुँचा

दे।' [सॉडने नहा] '[नया] में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ '' तव [सत्यनामने] कहा—'भगवन्। मुझे [अवस्य] बतलावे।' सॉड उससे बोला—'पूर्व दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला, हे सोम्य । यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान्' नामक चार कलाओंवाला पाद है। वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'प्रकाशवान्' इस गुणसे युक्त उधासना करता है, इस लोकमें प्रकाशवान् होता है और प्रकाशवान् लोकों को जीत लेता है ॥ १–३॥

#### षष्ट्र खण्ड

#### अग्निङारा द्वितीय पादका उपदेश

'अग्नि तुझे [दूसरा] पाद वतलावेगा'--ऐसा कहकर ष्ट्रपम मौन हो गया। दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुछ-की ओर हॉक दिया। वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुई वही अग्नि प्रज्वलित कर गौओंको रोक समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर वैठ गया। उससे अग्निने 'सत्यकाम।' ऐसा कहा। तव उसने 'भगवन् ।' ऐसा प्रत्युत्तर दिया। 'सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद वतलाऊँ <sup>१</sup>१ | अग्निने कहा,

तत्र ] [ सत्यकामने कहा--] भगवन् ! मुझे [ अवश्य ] बतलावें।' तव उसने उससे कहा--'पृथ्वी कला है, अन्तरिक्ष कला है, चुलोक कला है और समुद्र कला है। सोम्य। यह ब्रह्ममा चतुष्कल पाद 'अनन्तवान्' नामवाला है ।' वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें अनन्तवान् होता है और अनन्तवान् लोकोंको जीत लेता है ।१-४।

#### सप्तम खण्ड

#### हंसद्वारा तृतीय पादका उपदेश

'हस तुझे [तीसरा] पाद वतलावेगा' ऐसा [कहकर अग्नि निवृत्त हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यकुलकी ओर हॉक दिया। वे सायङ्कालमें जहाँ एकत्रित हुई वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर, गौओंको रोक और समिभाधान कर अभिके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठा। तव हसने उसके समीप उतरकर कहा-'सत्यकाम !' उसने उत्तर दिया-'भगवन् !' [ हसने कहा— ] 'सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ?'

[ सत्यकाम वोला--] 'भगवन् । मुझे वतलावें ।' तब वह उससे बोला-- 'अमि कला है, सूर्य कला है, चनद्रमा कला है और विद्युत् कला है। सोम्य । यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'ज्योतिष्मान्' नामवाला है ।' जो कोई इसे इस प्रकार जानने-नाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 'न्योतिष्मान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है, वह इस लोकमें ज्योतिष्मान् होता है तथा ज्योतिष्मान् लोकोंको जीत लेता है ॥ १-४॥

#### अप्टम खण्ड

# महद्वारा चतुर्थ पादका उपदेश

भ्मद्गु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा' ऐसा [ कहकर हंस चला गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुलकी ओर हॉक दिया। वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गायोंको रोक समिधाधान कर अग्रिके पीछे पूर्वीभिमुख होकर बैठ गया। महुने उसके पास उतरकर कहा-'सत्यकाम !' तत्र उसने उत्तर दिया-'भगवन् !' [ मद्ग बोला—] 'सोम्य | मै तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ?'

[ सत्यकाम बोला--] 'भगवन् ! मुझे अवश्य वतलार्वे ।' वह उससे बोला--'प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'आयतनवान्' नामवाला है ।' वह, जो इसे इस प्रकार जानने-बाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'आयतनवान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें आयतनवान् होता है और आयतनवानू लोकोंको जीत लेता है ॥ १–४॥

#### नवम खण्ड

### सत्यकामका आचार्यसे पुनः उपदेश-ग्रहण

'सत्यकाम !' तव उसने उत्तर दिया—'मगवन् !' 'सोम्य ! है !' ऐसा [ आचार्यने पूछा ] । तव उसने उत्तर दिया,

सत्यकाम आचार्यकुलमें पहुँचा । उससे आचार्यने कहा— त् ब्रह्मवेत्ता-सा दिखलायी दे रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया

'मनुष्योरे मिन्न [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें । मेने श्रीमान् जैसे ऋपियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या ही अतिगय साधुताको प्राप्त होती है।' तव आचार्यने उसे उसी विद्याका उपदेश किया। उसमे कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं हुआ [अर्थात् उसभी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ १–३॥

#### दशम खण्ड

#### उपकोसलको अग्नियौद्धारा ब्रह्मविद्याका उपदेश

उपकोसल नामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जावालके यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था। उसने वारह वर्षतक उस आचार्यके अग्नियोकी सेवा की, किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन सरकार कर दिया, किंतु केवल इसीका नहीं किया। आचार्यसे उसकी मार्याने कहा—'यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियोंकी सेवा की है। देखिये, अग्नियाँ आपकी निन्दा न करें। अतः इसे विद्याका उपदेश कर दीजिये।' किंतु वह उसे उपदेश किये विना ही वाहर चला गया। उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अनगन करनेका निश्चय किया। उससे आचार्यपत्तीने कहा—'अरे ब्रह्मचारिन्। तू मोजन कर, क्यों नहीं मोजन

करता १' वह बोला—'माताजी । इस मनुष्यमे अनेक ओर जानेवाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं । में व्याधियोसे परिपूर्ण हुँ, इसलिये भोजन नहीं करूँगां ॥ १–३॥

फिर अग्नियोंने एकत्रित होकर कहा—'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तग्ट सेना की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करें' ऐसा निश्चयकर वे उमसे बोले— 'प्राण' ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है। वह बोला—'यह तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु 'क' और 'ख' को नहीं जानता।' तब वे बोले— 'निश्चय जो 'क' है वही 'ख' है और जो 'क' है वही 'क' है।' इस प्रकार उन्होंने उसे प्राणऔर उसके [आअयभृत] आकाशका उपदेश किया।।४-५॥

#### एकादश खण्ड

# अकेले गाईपत्याग्निज्ञारा शिक्षा

फिर उसे गाईपत्याग्निने गिक्षा दी—'पृथ्वी, अमि, अन्न और आदित्य—ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूं, वही मैं हूं।' वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापकमाँको

नष्ट कर देता है, अग्निलोक ग्रान् होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती पुरुप क्षीण नहीं होते। तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसका हम इस लोक और परलोकन भी पालन करते हैं॥ १-२॥

#### द्वादश खण्ड

# अन्वाहार्यपवन नामक दूसरे अग्निद्वारा शिक्षा

फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी—'जल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा—ये मेरे चार शरीर है। चन्द्रमामें जो यह पुरुप दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हूँ।' वह पुरुप, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चार मार्गोमें विभक्त अग्नि) की उनासना करता है, पापकर्मोका नाग कर देता है, लोकवान

होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। उसके पीछे होनेवाले पुरुप क्षीण नहीं होते तथा जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है हम उसका इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं॥ १-२॥

# त्रयोदश खण्ड

# ं आहवनीय-अग्निद्वारा शिक्षा

तदनन्तर उसे आइवनीयामिने उपदेश किया—'प्राण, आकाश, बुलोक और विद्युत्—ये मेरे चार शरीर हैं। यह जो विद्युत्में पुरुप दिखायी देता है, वह मैं हूँ, वही मैं हूँ।' वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चार मार्गोमें विभक्त अमि) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता

है, छोकवान् होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्जल जीवन व्यतीत करता है। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपातना करता है, उसके पश्चाइती पुष्प क्षीण नहीं होते तथा उत्तका इम इस छोक और परलोकमे भी पालन करते। हैं ॥१-२॥

# चतुर्दश खण्ड

#### आचार्य और उपकोसलका संवाद

उन्होंने कहा—'उपकोसल! सोम्य! यह अपनी विद्या और आत्मविद्या तेरे प्रति कही। आचार्य तुझे इनके फलकी प्राप्तिका मार्ग वतलायेंगे।' तदनन्तर उसके आचार्य आये। उससे आचार्यने कहा—'उपकोसल !' उसने 'भगवन्।' ऐसा उत्तर दिया। [आचार्य वोले—] 'सोम्य। तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश किया है!' 'गुरुजी! मुझे कौन उपदेश करता' ऐसा कहकर वह मानो उसे लियाने लगा। [फिर अग्नियोंकी ओर सकेत करके बोला—] 'निश्चय इन्होंने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके थे और अब ऐसे हैं?—ऐसा कहकर उसने अग्नियोको बतलाया। [तब आचार्यने पूछा—] 'सोम्य! इन्होंने तुझे क्या वतलाया है ?' तब उसने 'यह बतलाया है' ऐसा कहकर उत्तर दिया। [इसपर आचार्यने कहा—] 'हे सोम्य! इन्होंने तो तुझे केवल लोकोंका ही उपदेश किया है, अब मै तुझे वह वतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता।' वह बोला—'भगवन्! मुझे बतलावें।' तब आचार्य उससे बोले॥ १–३॥

#### पञ्चदश खण्ड

#### आचार्यद्वारा उपदेश, ब्रह्मवेत्ताकी गतिका वर्णन

'यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है, यह आत्मा है'—
ऐसा उसने कहा 'यह अमृत है, अमय है और ब्रह्म है। उस
( पुरुषके स्थानरूप नेत्र ) में यदि घृत या जल डाले तो वह
पलकोंमें ही चला जाता है। इसे 'सयद्वाम' ऐसा कहते हैं,
क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुऍ सब ओरसे इसीको प्राप्त होती हैं;
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुऍ सब
ओरसे प्राप्त होती हैं। यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण
वामोंको वहन करता है। जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण
लोकोंमे भासमान होता है। जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण
लोकोंमें भासमानी होता है। जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण

अव [श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेताकी गति वतलाती है—] इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करें—वह अर्चि-अमिमानी देवताको ही प्राप्त होता है। फिर अर्चि-अमिमानी देवताको ही प्राप्त होता है। फिर अर्चि-अमिमानी देवताको देवताको, दिवसामिमानीसे शुक्कपक्षामिमानी देवताको और शुक्कपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मासोंको प्राप्त होता है। मासोंसे संवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्को प्राप्त होता है। वहाँसे अमानव पुरुष इसे ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह देवमार्ग—ब्रह्ममार्ग है। इससे जानेवाले पुरुप इस मानव-मण्डलमें नहीं लौटते, नहीं लौटते।। ५॥

#### पोडश खण्ड

#### पवनकी यज्ञरूपमें उपासना

यह जो चलता है निश्चय यज ही है। यह चलता हुआ निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगत्को पिनत्र करता है, क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त ससारको पिनत्र कर देता है इसिटिये यही यज है। मन और निक्—ये दोनों इसके मार्ग हैं। इनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा सस्कार करता है तथा होता, अध्वर्ध और उद्गाता ये नाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं। यदि प्रातरनुनाकके आरम्भ हो जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व ब्रह्मा नोल उठता है तो वह केनल एक मार्गका ही सस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पैरसे चलनेनाला पुरूप अथवा एक पहियेसे चलनेनाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार

इसका यज भी नाशको प्राप्त हो जाता है। यजके नष्ट होनेके पश्चात् यजमानका नाश होता, है, इस प्रकारका यज करनेपर वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि प्रातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचाये पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो समस्त ऋत्विक् मिलकर दोनों ही मार्गोका सस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार दोनों पैरोंसे चलनेवाला पुरुप अथवा दोनों पहियोंसे चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज स्थित रहता है। वह ऐसा यश करके श्रेष्ठ होता है।।१—५॥

#### सप्तदश खण्ड

#### यज्ञमें योग्य ब्रह्माकी आवश्यकता

प्रजापतिने लोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । उन तप किये जाते हुए लोजोंसे उसने रस निकाले। पृथ्वीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे वायु और युलोकसे आदित्यको निकाला । फिर उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । उन तप किये जाते हुए देवताओं से उसने रस निकाले। अग्निसे श्रृक्ः वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये । तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले। ऋक-श्रुतियोंसे भूः, यजुःश्रुतियोंसे मुनः तथा सामश्रुतियोंसे स्वः इन रसोंको ग्रहण किया । उस यज्ञमें यदि ऋकू-श्रुतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो 'भू स्वाहा' ऐसा कहकर गाईपत्याधिमें हवन करे । इस प्रकार वह ऋचाओंके रससे ऋचाओंके वीर्यद्वारा श्रृक्सम्बन्धी यजके क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'भुवः स्वाहा' ऐसा कहकर दक्षिणामिमे इवन करे । इस प्रकार वह यजुओं के रससे यजुओंके वीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'स्वः स्वाहा' ऐसा कहकर आहवनीयामिमे हवन करे । इस प्रकार वह सामके

रससे सामके वीर्यदारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतिकी पूर्ति करता है। इस विपयमे ऐसा समझना चाहिये कि जिस प्रकार लवण (क्षार) से सुवर्णको, सुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे प्रपुको, अपूमे सीसेको, सीसेसे लोहेको और लोहेसे काष्ठको अथवा चमड़ेमे काष्ठको जोड़ा जाता है। उमी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीर्यभे यज्ञके क्षतका प्रतिमन्धान किया जाता है। जिसमे इम प्रकार जाननेवाला बाता होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओपधियोद्वारा मस्कृत होता है। जहाँ इस प्रकार जाननेवाला बाता होता है। जहाँ इस प्रकार जाननेवाला बाता होता है वह यज्ञ उदक्पवण होता है। इस प्रकार जाननेवाले बाता हे वह यज्ञ उदक्पवण होता है। इस प्रकार जाननेवाले बाता होता है वह यह यज्ञ उदक्पवण होता है। इस प्रकार जाननेवाले बाता है आहत्त होता है वह पाया प्रसिद्ध है कि 'जहाँ जहाँ कर्म आहत्त होता है वहाँ वह पहुँच जाता है'॥ १—९॥

एक मानव बहाा ही ऋत्विक् हे। जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी योद्धाओं की रक्षा नरती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला बहाा यक, यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजों की भी सब ओरसे रक्षा करता है। अतः इस प्रकार जाननेवालेको ही बहाा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं।। १०॥



॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥

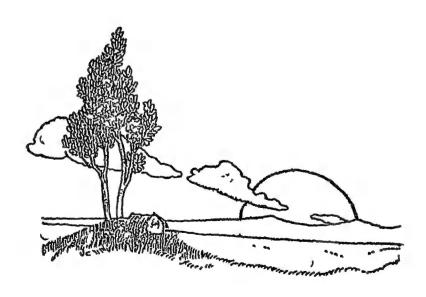

### पञ्चम अध्याय

#### प्रथम खण्ड

#### प्राणकी सर्वश्रेष्टता

जो प्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है, वह प्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। निश्चय ही प्राण प्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई विष्ठिको जानता है, वह स्वजातीयों में विष्ठ होता है, निश्चय वाक् ही विष्ठ है। जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है, वह इस लोक और परलोकमें प्रतिष्ठित होता है, चक्ष ही प्रतिष्ठा है। जो कोई सम्पद्को जानता है, उसे दैन और मानुप मोग सम्यक् प्रकारसे प्राप्त होते है। श्रोत्र ही सम्पद् है। जो आयतनको जानता है, वह स्वजातीयोका आयतन—आश्रय होता है। निश्चय मन ही आयतन है।। १-५।।

एक वार प्राण ( इन्द्रियाँ ) भे श्रेष्ठ हूँ, मे श्रेष्ठ हूँ । इस प्रकार अपनी श्रेष्टताके लिये विवाद करने लगे । उन प्राणींने अपने पिता प्रजापतिके पास जारर कहा- भगवन् । हममें कौन श्रेष्ठ है ?' प्रजापतिने उनसे कहा—'तुमंगसे जिसके उक्तमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे, बही तुममें श्रेष्ठ है। तत वाक्-इन्द्रियने उक्तमण किया। उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लौटकर पृछा-'मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके !' [उन्होंने कहा-] 'जिस प्रकार गूंगेलोग विना बोले प्राणसे प्राणनिक्रया करते, नेत्रसे देखते, कान्छे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे।' ऐसा सुनकर वाक-इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया । फिर चक्षुने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छीटकर पृछा-'मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके !' [ उन्होंने कहा-- ] 'जिस प्रकार अन्धेलोग विना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे।' ऐसा सुनकर चक्क-

ने प्रवेश किया । तदनन्तर श्रोत्रने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पृछा-भेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके ११ [ उन्होने कहा— ] 'जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ।' यह सुनकर श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया। तत्पश्चात् मनने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्प प्रवास कर फिर लौटकर कहा--'मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके ११ [उन्होंने कहा-] 'जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे प्राणनिकया करते, वाणीमे वोलते, नेत्रसे देखते और कानसे सुनते हए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। यह सुनकर मनने भी प्रवेश किया । फिर प्रागने उक्कमण करनेकी इच्छा की । उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर वॉधनेके कीलोको उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्राणोंको भी उखाइ दिया । तव उन सवने उसके सामने जाकर कहा— 'मगवन् । आप [ हमारे म्वामी ] रहे, आप ही हम सबमे श्रेष्ट है, आप उक्रमण न करें' ॥ ६-१२ ॥

फिर उससे वाक-इन्टियने कहा—'में जो विसेष्ठ हूँ सो तुम्हीं विस्तृ हो।' तदनन्तर उससे चक्षुने कहा—'में जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो।' फिर उससे श्रोत्रने कहा— 'में जो सम्पद् हूँ सो तुम्हीं सम्पद् हो।' तत्मश्चात् उससे मन श्रोला—'में जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं आयतन हो।' [लोकमें समस्त इन्द्रियोको ] न वाक, न चक्षु, न श्रोत्र और न मनः ही कहते हैं, परतु 'प्राण' ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण-ही है॥ १३–१५॥

# द्वितीय खण्ड महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्योपासना

उसने कहा—'मेरा अन्न क्या होगा ?' तन वागादिने कहा—'कुत्तों और पिन्नयोंसे छेकर सन जीनोका यह जो कुछ अन्न है [ सन तुम्हारा अन्न है ]', सो यह सन अन ( प्राण ) का अन्न है । 'अन' यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है । इस प्रकार जाननेवाछेके छिये भी कुछ अनन्न (अभस्य) नहीं होता है । उसने कहा—'मेरा वस्न क्या होगा ?' तन वागादि बोछे— 'जरु'। इसीसे भोजन करनेवाछे पुरुष भोजनके पूर्व और

पश्चात् इसका जल्से आच्छादन करते हैं। ऐसा करनेसे वह वस्त्र प्राप्त करनेवाला और अनग्न होता है।। १-२॥

उस इस (प्राणदर्शन) को सत्यकाम जावालने वैयाघपच गो-श्रुविके प्रति निरूपित करके कहा—'यदि इसे सूखें ठूँठके प्रति कहे तो उसमे शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आयेंगे' || ३ ||

अव यदि वह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे

समावस्थाको दीक्षित हो कर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वेषिथके दिधि और मधुसम्बन्धी मन्यका मन्यन कर 'क्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा' ऐसा कहते हुए अग्निमें घृतका हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डाल्ना चाहिये। इसी प्रकार 'विस्तृय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहाति देकर मन्थमें घृतका स्वाव डाले, 'प्रतिष्ठाये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहाति देकर मन्थमें घृतका स्वाव डाले, 'सपदे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहाति देकर मन्थमें घृतका स्वाव डाले तथा 'आयतनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहाति देकर मन्थमें घृतका स्वाव डाले। सदनन्तर अग्निसे कुल दूर हटकर मन्थमें घृतका स्वाव डाले। सदनन्तर अग्निसे कुल दूर हटकर मन्थमें घृतका स्वाव डाले। सदनन्तर अग्निसे कुल दूर हटकर मन्थकों अञ्चलिमें ले वह 'अमो नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करे। [ अमो नामामि आदि मन्त्रका अर्थ—] 'हे मन्थ ! तू 'अम' नामवाला है, क्योंकि यह सारा जगत् [ अपने प्राणमृत ] तेरे साथ अवस्थित है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ राजा (दीतिमान्) और सपना

अधिपति है। वह तू मुझे प्येष्ठत्व, भेष्ठत्व, राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा। में ही यह सर्वरूप हो जाऊँ। फिर वह इस ऋचासेट पादशः [उस मन्यमा] भक्षण करता है। 'तत्सिवनुर्वृणीमहे' ऐसा यहकर भक्षण करता है, 'शेष्ठ सर्वधातमम्' ऐसा यहकर भक्षण करता है, 'शेष्ठ सर्वधातमम्' ऐसा यहकर भक्षण करता है, 'शेष्ठ सर्वधातमम्' ऐसा यहकर भोजन करता है तथा 'नुर भगस्य धीमहि' ऐसा यहकर कस (कटोरे) या चमस (चम्मच) को धोकर सारा मन्यलेन पी जाता है। तत्पक्षात् वह अग्निके पीछे चर्म अथवा खण्डिल (पवित्र यजभूमि) पर वाणीना संयम कर [अनिष्ट स्वप्नदर्शनसे] अभिभूत न होता हुआ दायन करता है। उस समय यदि वह [म्वप्नमं] म्योको देगे तो ऐसा समझे कि कर्म सफल हो गया। इस निपयम यह क्लोक है—जिस समय काम्यक्रमोंमें स्वप्नमं क्लोको देखे तो उस म्वप्न-दर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने॥ ४-८॥

# वृतीय खण्ड

# श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपटेश मॉनना

आरुणिका पुत्र ब्वेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोंकी सभामे आया। उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—'कुमार । क्या पिताने तुझे शिक्षा दी है ११ इसगर उसने कहा—'हॉ, भगवन् । ॥१॥

'क्या तुझे माल्म है कि इस लोक्से जानेपर प्रजा कहाँ जाती है १ [ दबेतकेतु—] भगवन् । नहीं । प्रवाहण—] 'क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोरमें कैसे आती है ११ [ स्वेतकेनु--] 'नहीं, भगवन् ।' [ प्रवाहण-] 'देवयान और पितृयान-इन दोनों मागों मा पारस्परिक वियोगस्थान तुझे माल्म है ? [क्वेतकेतु—] 'नहीं भगवन् !' [प्रवाहण—] 'नुझे माळ्म है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है ११ [ इवेतकेतु--] 'भगवन् । नहीं ।' [ प्रवाहण---] 'क्या तू जानता है कि पाँचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप (सोमगुतादि रस) 'पुरुप' सजाको कैसे प्राप्त होते हैं ११ [ व्वतकेतु—] 'नहीं, भगवन् । नहीं।' 'तो फिर त् अपनेको -<sup>4</sup>मुझे शिक्षा दी गयी हैं ऐसा क्यों कहता था ? जो इन वार्तोको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सम्ता है १९ तव वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे बोला-- 'श्रीमान्ने मुझे शिक्षा दिये विना ही कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रियवन्धुने

मुझसे पाँच प्रश्न पूछे; किंतु में उनमंसे एकका भी विवेचन नहीं कर सका। पिताने कहा— 'तुमने उस समय (आते ही) जैमें ये प्रश्न मुझे मुनाये हैं उनमंसे में एकको भी नहीं जानता। यदि में इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों न बतलाता? ॥ २— ५॥

तव वह गौतम गोत्रोत्पन्न ऋिप राजा (जैविल) के स्थानपर आया। राजाने अपने यहाँ आये हुए उसकी पूजा की। [ दूसरे दिन ] प्रात काल होते ही राजाके समाम पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया। राजाने उसके कहा— 'भगजन गौतम। आप मनुप्यसम्बन्धी धनका वर माँग लीलिये। उसने कहा— 'राजन्। ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रहें, आपने मेरे पुत्रके प्रति जो बात प्रश्नरूपि कही थी वही मुझे बतलाइये।' तब वह सक्चटमे पड़ गया। उसे 'यहाँ चिरकालतक रहों' ऐसी आशा दी, और उसके कहा— 'गौतम। जिस प्रकार दुमने मुझसे कहा है [ उससे दुम यह समझो कि ] पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी। इसीसे सम्पूर्ण लोकोंम [ इस विद्याह्मरा ] क्षत्रियोंका ही [ शिष्योंके प्रति ] अनुद्यासन होता रहा है।' ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला—।। ६—७॥

<sup>\*</sup> इस ऋचाका अर्थ इत प्रकार है—'हम प्रकाशमान सविताके उस सर्वविषयक श्रेष्टतम मोजनकी प्रार्थना बरते हैं और शीव ही

# चतुर्थ खण्ड

# द्युलोककी अग्निके रूपमें उपासना

अङ्गार है और नक्षेत्र विस्फ्रलिइ ( चिनगारियाँ ) हैं । उस

हे गौतम । यह प्रसिद्ध शुलोक ही अग्नि है । उसका इस गुलोकरूप अग्निम ध्वाण श्रजाका एवन करते हैं । उस आदित्य ही समिध् है, किरणें धूम हैं, दिन प्राला है, चन्द्रमा अग्निक मोम राजाकी जलानि होती है ॥ १-२॥ आहुतिमे सोम गजाकी उत्पत्ति होती है ॥ १-२ ॥

#### पश्चम खण्ड

#### पर्जन्यकी अग्निके रूपमें उपासना

गीतम ! पर्जन्य ही अग्रि है; उसका वायु ही समिष् है, विस्फुलिज हैं। उस अग्रिम देवगण राजा मोगका हवन फरते बादल धूम है, वित्तृत् ज्वाला है, वज्र अद्वार है तथा गर्जन हैं, उस आहुतिमे वर्षा होती है।। १-२॥

#### पग्र खण्ड

# पृथिवीकी अग्निके रूपमें उपासना

गौनम ! पृथिवी ही अग्नि है । उसका सवन्मर ही समिव् अञान्तर दिशाएँ विम्फुलिङ्ग ईं । उस इस अग्निगं रेवगण है, आसक धूम है, गत्रि त्वाला है, दियाएँ अद्गारे हैं तथा वर्षाका हवन करने हैं; उस आहुतिस अन होता है ॥१-२॥

#### सप्तम खण्ड

# पुरुपकी अग्निके रूपमें उपायना

गौनम । पुरुष ही अग्नि है । उसकी बाक् ही समिप् है, विस्कृत्यित हैं । उस इस अग्निंग द्यगण अतका होग करते प्राण धूम है, जिह्ना प्वाला है, चक्षु अञ्चार है और श्रीत्र हैं। उस आहुतिने वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १-२॥

#### अप्रम खण्ड

#### स्त्रीकी अग्निके रूपमें उपानना

गीतम । स्त्री ही अमि है । उसका उपस्य ही समिष् है, नो सुर्व होना है, वह विस्फुलिक्स हैं । उस इस अभिमें दवगण पुरुप जो उपमन्त्रण करना है वह बूम है, यानि जाला है वीर्यका हयन करने हैं; उस आहुनिंग गर्भ उत्पन्न है।सा तथा जो मीतरकी ओर करता है, वह अन्नार है और उससे हैं॥ १-२॥

#### नवम खण्ड

# पाँचवीं आहुनिसे 'पुरुप' की उत्पत्ति

कुञ्जिके मीतर ही द्यान करनेक अनन्तर फिर उत्पन्न होता जिनमें उत्पन्न हुआ था ॥ १-२ ॥

इस प्रभार पाँचर्वा आहुनिके दिये जानेपर आप 'पुरूप' है। इस प्रभार उत्पन्न हैं।नेपर वह आयुपर्यन्त नीतिन रहता श्राक्टवाची हों जाने हैं। वह जरायुसे आहून हुआ गर्भ टम है। फिर मरनेपर कर्मग्रा परणांककी प्रस्थित हुए, उस विवक्ष या नी महीने अथवा नवनक पूर्णाद्ध नहीं होता नवनक मानाकी अधिक मिन ही छ जान है, नहींने कि यह आया या और

#### द्यम खण्ड

#### जीवाँकी त्रिविध गनि

वे नो इस प्रकार ज्ञानते हैं तथा वे जो बनमें अदा और अर्चि-अभिमानी देउनाओं के प्राप्त होने हैं अर्चि-अभिमानी ता इनकी उपासना करते है [ प्राणयनाणक अनन्तर ] देवनाओं ने दिवसाधिमानी देवनाओं को; दिवसाधिमानियों ने ग्रुह्मपक्षाभिमानी देवताओंको, ग्रुह्मपक्षाभिमानियोंसे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन छः महीनोंको, उन महीनोंसे सवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमा-को और चन्द्रमासे विद्युत्को प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह देवयान मार्ग है। १-२॥

तथा जो ये ग्रहस्थलोग ग्राममें इष्ट, पूर्त और दत्त—ऐसी उपासना करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हे, धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको तथा कृष्णपक्षसे जिन छ. महीनोंमें सूर्य दक्षिण मार्गसे जाता है उनको प्राप्त होते हैं। ये लोग सक्तरको प्राप्त नहीं होते। दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा सोम है। वह देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका मक्षण करते हैं। वह कर्मोंका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं। वि पहले आकाशको प्राप्त होते हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर अन्न होते हें। वह अन्न होकर में घान, जो, ओपिंध, वनस्पति, तिल और उद्द आदि होकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त

कष्टपद है। उम अन्नको जो-जो मक्षण करता है और जो-जो वीर्यसेचन करता है तद्रृप ही वह जीव हो जाना है॥ ३–६॥

उन (अनुजयी जीवों) में जो अच्छे आचरणवाले होते हे वे जीव ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हें। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अयवा वैञ्ययोनि प्राप्त करते ह तथा जो अग्रुभ आचरणवाले होते हे वे तत्काल अग्रुभ योनिको प्राप्त होते हैं। वे कुत्तेकी योनि, स्करयोनि अयवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं॥ ७॥

दनमेस वे किमी मार्गहारा नहीं जाते । वे ये धुद्र और वारवार आने जानेवाले प्राणी होते हैं । 'उत्पन्न होओं और मरो' यही उनका तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह परलोक नहीं भरता । अतः [ इस ससारगितसे ] घृणा करनी चाहिये । इस विपयमे यह मन्त्र हे—सुवर्गका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुस्तीगामी, ब्रह्महत्यारा—ये चारा पतित होते हैं और पॉचवॉ उनके साथ ससर्ग करनेवाला भी । किंतु जो इस प्रकार इन पञ्चात्रियों को जानता है वह उनके साथ आचरण ( ससर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिस नहीं होता । वह शुद्ध पवित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है। ८-१०।।

#### एकादश खण्ड

# प्राचीनशाल आदिका राजा अश्वपितसे वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें प्रश्न

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुछ्यका पुत्र सत्ययज्ञ, भक्षिकि पुत्रका पुत्र इन्द्रसुम्न, शकराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्वका पुत्र बुढिल—ये महाग्रहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कीन है और ब्रह्म क्या है १॥ १॥

उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक इस समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अत. हम उसके पास चलें। ऐसा निश्चय कर वे उसके पास गये। उसने निश्चय किया कि 'ये परम ओत्रिय महायहस्य मुझसे प्रश्न करेंगे, किंतु मै इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा, अतः मैं इन्हें दूसरा उपदेश बतला दूँ।' उसने इनसे कहा—'हे पूजनीयगण! इस समय केकयकुमार अश्वपित इस वैश्वानरसञ्चक आत्माको अच्छी तरह जानता है। आइये, हम उसीके पास चलें।' ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये।। २—४॥ अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने अलगअलग सत्कार कराया। [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल उठते ही
उसने कहा—'मेरे राज्यमं न तो कोई चोर ही है तथा न
अदाता, मद्यप, अनाहितािन, अविद्वान् और परस्रीगामी ही
है, फिर कुलटा स्त्री तो आयी ही कहाँसे ! हे पूज्यगण ! मै
मी यज्ञ करनेवाला हूँ । मे एक एक ऋित्किक्को जितना धन
दूँगा, उतना ही आपको भी दूँगा, अतः आपलोग यही
ठहरिये।' वे बोले—'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुप कहीं जाता है
उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनको कहे। इस समय आप
वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन
कीजिय।' वह उनसे बोला—'अच्छा,मैं प्रातःकाल आपलोगोंको
इसका उत्तर दूँगा।' तब दूसरे दिन पूर्वाह्ममें वे हाथमें
समिधाएँ लेकर राजाके पास गये। उनका उपनयन न करके
ही राजाने उन्हें उस विद्याका उपदेश किया॥ ५—७॥

#### द्वादश खण्ड

### अञ्चपति और औपमन्यवका संवाद

[राजाने कहा—] 'उपमन्युकुमार । तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' 'पूज्य राजन् ! मैं झुलोककी ही उपासना करता हूँ' ऐसा उसने उत्तर दिया । [ राजा—] 'तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही 'सुतेजा' नामसे 'असिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलमे सुत, प्रसुत सौर आसुत दिखायी देते हैं। तुम अन्न मक्षण करते हो

और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपायना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है। ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता'॥ १२॥

### त्रयोदश खण्ड

#### अञ्चपति धौर सत्ययक्षका संवाद

फिर उसने पुछषके पुत्र सत्ययश्चसे कहा—'प्राचीनयोग्य ! क्रुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' वह बोळा—'पूज्य नाजन् ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूं ।' [ राजाने कहा— ] 'यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी क्रुम उपासना करते हो, इसीसे क्रुम्हारे कुळमें बहुत-सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खच्चरियोंसे जुता हुआ

रथ और दासियोंके सहित हार प्राप्त है। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। किंतु यह आत्माका नेत्र ही है। ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते'।।१-२।।

# चतुद्श खण्ड

# अर्वपति और इन्द्रद्युम्नका संवाद

तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्र सुम्नसे कहा—'वैयाव्रपदा! नुम किस आत्माकी उपासना करते हो १' वह वोळा—'पूज्य राजन् ! मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [राजाने कहा—] 'जिस आत्माकी नुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथग्वत्मी वैश्वानर आत्मा है, इसीसे नुम्हारे प्रति पृथक् पृथक् उपहार आते हैं और नुम्हारे पीछे पृथक् पृथक् रथकी पड्कियाँ

)

चलती है । तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी न उपासना करता है, यह अब भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किंतु यह आत्माका प्राण ही है।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता' ॥ १-२॥

#### पश्चद्श खण्ड

### अइवपति और जनका संवाद

तदनन्तर राजाने जनसे कहा—'शार्कराक्ष्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ११ उसने कहा—'पूज्य राजन् ! मैं आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजा बोला—] 'यह निश्चय ही बहुलसज्ञक बैधानर आत्मा है जिसकी कि नुम उपासना करते हो । इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो । तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। किंतु यह आत्माका सदेह ( दारीरका मध्यभाग ) ही है। ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सदेह ( जरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता। । १-२॥

### पोडश खण्ड

# अरवपति और बुडिलका संवाद

फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिलसे कहा—'वैयावपदा ! द्वम किस आत्माकी उपासना करते हो ११ उसने कहा—'पूज्य राजन् ! मैं तो जलकी ही उपासना करता हूं ।' [ राजा बोला—] 'जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रियसक वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम रियमान् (धनवान् ) और पुष्टिमान् हो । तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो पुरुप इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियक्त दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेंज होता है, किंतु यह आत्माका बिस्त ही है।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा विस्तिस्थान फट जाता'।। १-२।।

#### सप्तद्श खण्ड

#### अइवपति और उद्दालकका संवाद

तत्पश्चात् राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा—'गौतम ! क्रुम किस आत्माकी उपासना करते हो ११ उसने कहा—'पूज्य राजन् ! में तो पृथिवीकी ही उपासना करता हूं ।' [ राजा बोला—] 'जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासञ्चक वैश्वानर आत्मा है । इसीसे तुम प्रजा और पञ्चओंके कारण प्रतिष्ठित हो । तुम अन भक्षण करते हो

और प्रियमा दर्शन करते हो । जो कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता हे वह अब मक्षण करता है, प्रियमा दर्शन करता है और उसके कुलम ब्रह्मतेज होता है। किन्तु यह आत्माके चरण ही है। ऐसा उसने कहा और यह भी कहा कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिल हो जाते'।। १-२॥

#### अप्टादश खण्ड

#### अञ्चपतिका वैज्ञानर आत्माके सम्बन्धमे उपदेश

राजाने उनसे कहा—'तुम सब लोग इस वैश्वानर आत्माको अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई 'यही मैं हूं' इस प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त लोकोंमें, समस्त प्राणियोंमें और समस्त आत्माओंमें अन्न भक्षण करता है। उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा

( गुलोक ) है, चक्ष विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण पृथग्वर्त्मा ( वायु ) है, देहका मध्यभाग बहुल ( आकाश ) है, विस्त ही रिय ( जल ) है, पृथिवी ही दोनों चरण ह, वक्षःखल वेदी है, लोम दर्भ है, हृदय गाईपत्याग्नि है, मन अन्याहार्यपचन है और मुख आह्यनीय हैं ॥ १-२॥

# एकोनविंश खण्ड

#### 'प्राणाय खाहा' से पहली आहुति

अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे 'प्राणाय स्वाहा' ऐसा कहकर दे । इस प्रकार प्राण तृप्त होता है । प्राणके तृप्त होनेपर नेन्नेन्द्रिय तृप्त होती है, नेन्नेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर खुलोक तृप्त होता है तथा

चुलोकके तृप्त होनेपर जिस किसीपर चुलोक और आदित्य (स्वामिमावसे) अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वय मोक्ता प्रजा, पद्य, असाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

#### विश खण्ड

# 'व्यानाय खाहा' से दूसरी आहुति

तत्पश्चात् जो दूसरी आहुति दे उसे 'व्यानाय खाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे व्यान तृप्त होता है। व्यानके तृप्त

होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओं के तुस होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [स्वामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह त्रप्त होता है । उसकी तृतिके

पश्चात् वह भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

### एकविंश खण्ड

#### 'अपानाय खाहा' से तीसरी आहुति

फिर जो तीसरी आहुति दे उसे 'अपानाय स्वाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे अपान तुप्त होता है। अपानके तृप्त होता है, अग्निक तम होनेपर प्रियनी तम होती है तथा प्रियनीके

तृप्त होनेपर जिस किसीपर पृथिवी और अग्नि [स्वामिभावसे ] अधिष्ठित है वह तृप्त होता है, एव उसकी तृप्तिके पश्चात् होनेपर वागिन्द्रिय तृप्त होती है, वाक्के तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त भोक्ता प्रजा, पश्च, अन्नाच, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ १-२ ॥

#### द्राविंश खण्ड

#### खाहा' से चौथी आहुति

ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे समान तुप्त होता है। समानके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, पर्जन्यके तृप्त होनेपर विद्युत् तृप्त होती

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे 'समानाय म्वाहा' है तथा विद्युत्के तृप्त होनेपर जिम किसीके ऊपर विद्युत् और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, एवं उसकी तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पद्म, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तुस होता है ॥ १-२ ॥

#### त्रयोविंश खण्ड

#### 'उदानाय खाहा' से पाँचवीं आहति

फिर जो पॉचर्वी आहुति दे उसे 'उदानाय खाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे उदान तृप्त होता है। उदानके वृप्त होनेपर त्वचा वृप्त होती है, त्वचाके वृप्त होनेपर वायु वृप्त होता है, वायुके तृप्त होनेपर आकाग तृप्त होता है तथा

आकाशके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु और आकाश [ स्वामिमावसे ] अधिष्ठित हे वह तृप्त होता है, और उसकी तृप्तिके पश्चात् स्वय मोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तुस होता है ॥ १-२ ॥

# चतुर्विश खण्ड

# भोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल

वह, जो कि इस वैश्वानरिवद्याको न जानकर हवन करता है उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अङ्गारोंको हटाकर भस्ममं इवन करे, क्योंकि जो इस (वैश्वानर) को इस प्रकार जानने-वाला पुरुष अग्रिहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत और सम्पूर्ण आत्माओं में इवन हो जाता है ॥ १-२ ॥

इस विपयमें यह दृष्टान्त भी है-जिस प्रकार सींकका सम्माग समिमें घुषा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार

जो इस प्रकार जाननेवाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अतः वह इस प्रकार जानने-वाला यदि चाण्डालको उच्छिप्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा । इस विपयमें यह मन्त्र है । जिस प्रकार इस छोकमे भूखे वालक सत्र प्रकार माताकी ं उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी भग्निहोत्रकी उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ३–५ ॥

11 4 11 ॥ पञ्चम अध्याय

#### पष्ट अध्याय

#### प्रथम खण्ड

# आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न

अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र स्वेतकेतु था, उससे पिताने कहा— 'स्वेतकेतो ! त् ब्रहाचर्यवास कर, क्योंकि सोम्य ! हमारे कुलमे उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मवन्धु-सा नहीं होता' ॥ १ ॥

वह श्वेतकेतु बारह वर्ष भी अवस्थामे उपनयन करा चौबीर वर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपने भो बड़ा बुद्धिमान् और व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनम्रभावसे घर लौटा। उससे पिताने कहा— 'सोम्य! तू जो ऐसा महामना, पाण्डित्यका अभिमानी और अविनीत है सो क्या तूने वह आदेश पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता है। [यह द्वनकर श्वेतकेतुने पूछा—] 'भगवन्! वह आदेश कैसा है १९॥ २३॥

[ पिताने कहा—] 'सोम्य! जिस प्रकार एक मृत्तिकांके पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृत्मय पदायोंका ज्ञान हो जाता है कि विकार केनल वाणीके आश्रयभृत नाममात्र हैं, सत्य तो केनल मृत्तिका ही है। सोम्य! जिस प्रकार एक लोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोहमय ( मुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बत नाममात्र है, सत्य केनल सुनर्ण ही है। सोम्य! जिस प्रकार एक नखकुन्तन (नहन्ना) के ज्ञानसे सम्पूर्ण लोहके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बत केनल नाममात्र है, सत्य केनल लोहा ही है; सोम्य! ऐसा ही वह आदेश भी हैं? ॥ ४-६॥

[ रवेतकेतुने कहा—] 'निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते। अब आप ही मुझे वह बतलाइये।' तब पिताने कहा—'अच्छा, सोम्य! बतलाता हूँ'॥ ७॥

### द्वितीय खण्ड

#### सत्रूप परमात्मासे जगत्की उत्पत्ति

सोग्य । आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था । उसीके विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय असत् ही था । उस असत्से सत्की उत्पित्त होती है । किंतु है सोम्य । ऐसा कैसे हो सकता है, भला असत्से सत्की उत्पित्त कैसे हो सकती है १ अतः हे सोम्य । आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था, ऐसे [आदिणने] कहा । उस (सत्) ने ईक्षण किया भू बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ । इस प्रकार [ईक्षणकर] उसने

तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया, 'मैं बहुत हो जाऊँ—नाना प्रकारसे उत्पन्न होऊँ' । इस प्रकार [ईक्षणकर ] उसने जलकी रचना की । इसीसे जहाँ कहीं पुरुप शोक (सन्ताप) करता है उसे पसीने आ जाते हें । उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है । उस जलने ईक्षण किया, 'हम बहुत हो जायँ—अनेक रूपसे उत्पन्न हों ।' उसने अन्नकी रचना की । इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न होता है । वह अन्नाय जलसे ही उत्पन्न होता है ॥ १-४ ॥

# तृतीय खण्ड

#### आण्डज, जीवज और उङ्गिजरूपमें त्रिविध सृष्टि

उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज होते हैं—आण्डज, जीवज और उद्भिज । उस इस [ 'सत्' नामवाली देवताने ईक्षण फिया, 'में इस जीवात्मरूपने इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिन्यिक्त करूँ और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत्-त्रिवृत् करूँ।'

ऐसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया। उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिवृत्-त्रिवृत् किया। सोम्य। जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हैं वह मेरेद्वारा जान॥ १-४॥

# चतुर्थ खण्ड

#### त्रिवृत्करण

अग्निका जो रोहित ( लाल ) रूप है वह तेजका ही रूप है; जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अञ्चल है । इस प्रकार अग्निसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है; केवल तीन रूप हैं—हतना ही सत्य है । आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अञ्चल है । इस प्रकार आदित्यल निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर अवलम्बत नाममात्र है, तीन रूप हैं—हतना ही सत्य है । चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह अञ्चला है । इस प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर अवलम्बत नाममात्र है, तीन रूप हैं —हतना ही सत्य है । इस प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर अवलम्बत नाममात्र है, तीन रूप हैं —हतना ही सत्य है । विद्युत्का जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है

वह अन्नका है। इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्वकी निश्चित्त हो गयी, क्योंकि [विद्युत्रूप] विकार वाणीपर अवलम्बित नाम-मात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है।। १-४॥

इस (त्रिवृत्करण) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महाग्रहस्य और महाश्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय इमारे कुल्में कोई वात अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है—ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदिके दृष्टान्तद्वारा ने सब कुछ जानते थे। जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है, जो शुक्र सा है वह जलका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताओंका ही समुदाय है—ऐसा उन्होंने जाना है। सोम्य! अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जाती है॥ ५—७॥

#### पश्चम खण्ड

#### मन अन्नमय, प्राण

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो मन्यम भाग है वह मास हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है। पीया हुआ जलतीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मन्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। खाया हुआ

# और वाक तेजोमय है

[ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूळतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक हो जाता है। [ इसिलये ] सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है। ऐसा कहे जानेपर खेतकेत बोला—'भगवन्! आप मुझे फिर समझाइये।' तब आक्णिने 'अच्छा सोम्य!' ऐसा कहा।। १-४॥

#### षष्ठ खण्ड

#### मथे जाते हुए दहीका

सोम्य । मये जाते हुए दहीका जो स्क्म भाग होता है वह अपर इकडा हो जाता है; वह घृत होता है । उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए अनका जो स्क्ष्म अश होता है वह सम्यक् प्रकारसे अपर आ जाता है, वह मन होता है । सोम्य । पीये हुए जलका जो स्क्ष्म भाग होता है वह इकडा होकर अपर आ जाता है; वह प्राण होता है । सोम्य । मक्षण किये हुए तेज़का

जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकद्वा होकर ऊपर आ जाता है, और वह वाणी होता है। इस प्रकार हे सोम्य! मन अञ्चमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है—ऐसा [ आरुणिने कहा ]। [ तब श्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' इसपर आरुणिने कहा—'सोम्य ! अच्छा'।।१-५॥

#### सप्तम खण्ड

# मनकी अन्नमयताका निश्चय

सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंवाला है । तू पद्रह दिन
भोजन मत कर, केवल यथेच्छ जलपान कर । प्राण जलमय है,
इसिलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा । उसने
पद्रह दिन भोजन नहीं किया । तत्पश्चात् वह उस (आरुणि)
के पास आया [और बोला]—'भगवन् ! क्या बोलूँ !'
[पिताने कहा—] 'सोम्य ! ऋक्, यजुः और सामका पाठ
करो ।' तब उसने कहा—'भगवन् ! मुझे उनका स्फुरण नहीं
होता ।' वह उससे बोला—'सोम्य ! जिस प्रकार वहुत से
ईंधनसे प्रज्वलित हुए अग्रिका एक जुगन्के वरावर अङ्गारा
रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता,
उसी प्रकार सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमिसे केवल एक
ही कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय त् वेदका
अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब मोजन कर;

तव त् मेरी बात समझ जायगा' ॥ १-३ ॥
उसने भोजन किया और फिर उसके (आर्काणके ) पास
आया। तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपियन हो
गया। उससे [ आर्काणने ] कहा—'सोम्य! जिस प्रकार
बहुत से ईंचनसे बढे हुए अग्रिका एक खद्योतमात्र अङ्गारा रह
जाय और उसे मृणसे सम्पन्नकर प्रत्नित कर दिया जाय ती
वह उसकी (अपने पूर्व परिमाणकी) अपेक्षा भी अधिक
दाह कर सकता है। इसी प्रकार सोम्य! तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कला अविशिष्ट रह गयी थी। वह अनदारा बृद्धिकी
प्राप्त अर्थात् प्रज्वलित कर दी गयी। अब उसीसे त् वेदोंका
अनुभव कर रहा है। अतः हे सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण
जलमय है और वाक तेनोमयी है। इस प्रकार [ इवेतकेतु ]
उसके इसकथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ गया।।४—६॥

# अष्टम खण्ड सत्-मात्मा ही सवका मूल है

उदालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र द्वेत-केतुसे कहा—'सोम्य! त् मेरेद्वारा स्वप्नान्त ( सुप्रित अथवा स्वप्नके स्वरूप) को विशेषरूपसे समझ छे; जिस अवस्थामें यह पुरुष 'सोता है' ऐसा कहा जाता है उस समय सोम्य! यह सत्से सम्पन्न हो जाता है—यह अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। इसीसे इसे 'स्विपिति' ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यह स्व—अपनेको ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार होरीमें "घा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उद्कर अन्यत्र स्थान न मिल्लनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय छेता है उसी प्रकार निश्चय ही सोम्य! यह मन दिशा-विदिशाओंमें उद्कर अन्यत्र स्थान न मिल्लनेसे प्राणका ही आश्रय छेता है, क्योंकि सोम्य! मन प्राणरूप बन्धनवाला ही है॥ १—२॥

'सोम्य ! तू मेरेद्वारा भूख और प्यासको जान । जिस समय यह पुरुष 'अधिशिषति' ( खाना चाहता है ) ऐसे नाम-वाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए अन-को ले जाता है । जिस प्रकार लोकमें [ गौ के जानेवालेको ] गोनाय, [ अश्व ले जानेवालेको ] अश्वनाय और [ पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या सेनापतिको ] पुरुपनाय कहते हैं उसी प्रकार जलको 'अश्वनाय' ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य ! उस जलसे ही द् इस [ शरीररूप ] ग्रुङ्ग ( अङ्कुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूल ( कारणरहित ) नहीं हो

सकता । अन्नको छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ! इसी प्रकार सोम्य ! तू अन्नरूप अद्भुरके द्वारा जलरूप मूलको खोज और हे सोम्य ! जलरूप अङ्कुरके द्वारा तेजोरूप मूलको खोज तथा तेजोरूप अङ्कुरके द्वारा सद्रूप मूलका अनुसन्धान कर । सोम्य । इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत् ही इसका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है ॥ ३-४॥

अब जिस समय यह पुरुष 'पिपासित' (पीना चाहता है) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एव पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार उस तेजको 'उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य! उस ( जलकर मूल ) से यह श्रीरह्म अङ्कर उत्पन्न हुआ है—ऐसा जान, क्योंकि यह 'एं-रहित नहीं हो सकता।। ५॥

सीम्य । उस (जलके परिणामभूत शरीर) का जलके सिवा और कहाँ मूल हो सकता है ! हे प्रियदर्शन ! जलस्य अङ्करके द्वारा द तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य ! तेजोरूप अङ्करके द्वारा सदूप मूलकी शोध कर । हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सदूप आयतन और सदूप प्रतिष्ठा (लयस्थान) वाली है । हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिहृत त्रिहृत्

हो जाती हैं वह मैंने पहले ही कह दिया। हे सोम्य! मरणको प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक मनमें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है। वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह

सत्य है, वह आत्मा है और हे क्वेतकेतो। वही त् है। [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर क्वेतकेतु बोला—] 'भगवन्! मुझे फिर समझाइये।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य!' ऐसा कहा॥ ६-७॥

#### नवम खण्ड

मधुका ष्टपान्त

सोम्य | जिस प्रकार मधुमिक्खयाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो नाना दिशाओं के इक्षोंका रस लाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं | वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि 'में इस इक्षका रस हूं और मैं इस भूक्षका रम हूँ' हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सत्को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि इम सत्को प्राप्त हो गये हैं | वे इस लोकमें ब्यान, सिंह, भेड़िया, शुक्तर, कीट, पतङ्ग, डाँस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुषुप्ति आदिसे पूर्व ] होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं ॥ १–३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्र्प ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और दवेतकेतो ! वही तू है। [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर द्वेतकेतु बोला—] 'मगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य!' ऐसा कहा।। ४॥

#### द्श्रम खण्ड

नदियोंका

सोग्य ! ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है । वे सब जिस प्रकार वहाँ (समुद्रमें ) यह नहीं जानतीं कि 'यह मैं हूँ, यह मैं हूँ' । ठीक इसी प्रकार सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह नहीं जानतीं कि हम सत्के पाससे आयी हैं। इस लोकमें वे ब्याझ, सिंह, शूकर, कीट, पतङ्ग, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो जाते हैं। वह जो यह अणिमा है, एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त् है। [ आविणिके इस प्रकार कहनेपर खेतकेतु बोला—] 'भगवन्! मुझे फिर समझाइये।' [तब आविणिने] 'अच्छा सोम्य!' ऐसा कहा ॥ १–३॥

#### एकाद्य खण्ड

वृक्षका

हे सोम्य ! यदि कोई इस महान् बुक्षके मुलमें आषात कर तो यह जीवित रहते हुए केवल रसस्राव करेगा और यदि इसके अग्रमागमें आषात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रधसाव करेगा । यह बुध्य जीव—आत्मासे ओतप्रोत है और जलपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है । यदि इस बुध्यकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह स्ख जाती है; यदि दुसरीको छोड़ देता है तो वह स्ख जाती है और तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी स्ख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे बुक्षको छोड़ देता है तो सारा बुक्ष सूख जाता है। 'सोम्य! ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता'—ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 'वह जो यह अणिमा है एतद्र्प ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे स्वेतकेतो! वही तू है।' [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर स्वेतकेतु बोला—] 'भगवन्! मुझे फिर समझाइये!' [ तब आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य!' ऐसा कहा॥ १–३॥

#### द्वादश खण्ड

वट-चीजका रुप्रान्त

इस (सामनेवाले वटबृक्ष) से एक बड़का फल ले आ। फोड़ ।' [स्वेत॰—] 'भगवन् ! फोड़ दिया।' [आरुणि—] श्वेतकेतु—] 'भगवन् ! यह ले आया।' [आरुणि—] 'इसे 'इसमे क्या देखता है !' [ स्वेत॰—] 'भगवन् ! इसमे ये

ज्युके छनान दाने हैं। [अवित—] 'अच्छः वत्त ! इनमेंचे एक्को पोड़।' [स्वेत०—] 'पोड़ दिया मगवन् !' [आविण—] 'इतने क्या देखता है ! [स्वेत०—] 'कुछ नहीं मगवन् । तव उचने [आविगने ] कहा—'हे सोम्य ! इस वटवीतकी किस अभियाको न् नहीं देखता सोम्य ! उस अभिनाका ही यह इतना वड़ा वटबुश्च खड़ा हुआ है । हे

चोम्य ! तू [ इस क्यनमे ] शहा कर ।' वह तो यह अणिमा है एतद्र्य ही यह सब है । वह सत्य है । वह आत्मा है और द्वेतकेनो । वही तू है । [आविणके इस प्रकार कहनेपर क्वेतकेनु दोला—] भगवन् । सुक्ते पिर समझाहये ।' [ तब आविणिने ] 'अच्छा सोम्य !' ऐसा वहा ॥ १–३॥

# त्रयोदश खण्ड

#### नमकका स्प्रान्त

'इस ननकको ज्लें हालकर कल प्रत कल मेरे पास थाना। आस्तिके इस प्रकार कहनेनर इनेतकेन्द्रने वैसा ही किया। तब आकिंगने उससे कहा—'नत्स! रात तुमने जो नमक लकने हाला था उसे ले आओ। किन्न उसने हुँउनेनर उसे उसमें न पाया। [आसिण—] 'क्लि प्रकार वह नमक इसमें निलीन हो गया है [इसिल्ये व् उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है तो ] इस ककने कारसे आचमन कर।' [उसके आसमन करनेनर सास्तिने पूछा—] 'कैसा है!' [स्वेतल—] 'नमकीन है।' [आसिण—] 'मीचनेंते आसमन कर' 'अब कैसा है!' [इनेतल—] 'नमकीन है।' [आसिण—] 'नीचेसे आसमन कर' 'अब केवा है ! [ इवेन॰—] 'नमरीन है ! [ आहिन—] 'अच्छा अव इव जलते फेंक्कर मेरे पाव आ !' उसने कैवा ही किया. [ और वोला—] 'उव लल्मे नमक सदा ही विद्यमान था । तब उससे पिताने कहा—'सोम्प ! [ इसी प्रकार ] वह सन् भी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उसे देखता नहीं है; परन्तु वह निश्चय यहीं विद्यमान है।' वह जो यह अणिना है एतदूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आतमा है और दनेवकेनो ! वही तू है। [ आहिणिक इस प्रकार कहनेपर दनेवकेन्तु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' [ तब आदिणिने ] 'अच्छा, सोम्प !' ऐसा कहा ॥ १–३ ॥

# चतुर्दश खण्ड

सांख वंघे हुए पुरुषका दशन्त

हे चोम्प | विच प्रकार [ कोई चोर ] जिनकी ऑलें देंबी हुई हों ऐसे किनी पुरुषको गान्धार देशने लाकर जनशूल्य स्थानने छोड़ दे । उस क्याह जिस प्रकार नह पूर्व उत्तर, दिक्षण अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके चिछाने कि 'नुझे ऑलें बॉवकर यहाँ लाया गया है और ऑलें वॅथे हुए ही छोड़ दिया गया है । उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि भान्धार देश इस दिशानें है, अब इसी दिशाको जा तो वह बुद्धिमान और समझदार पुरुष एक ग्रामने दूसरा

माम पूछता हुआ गाम्बारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार इस लोकमें आचार्यवान् पुरुष ही [सत्को] जानता है। उसके लिने [मोझ होनेमें] उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह [देहवन्धनते] सक नहीं होता । उसके प्रभात् तो वह सत्सम्पन्न (ब्रह्मको प्राप्त ) हो जाता है। वह जो यह अणिमा है, प्रतद्भुप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे खेतकेशो । वही तू हैं। [आदणिके इस प्रकार कहनेपर खेतकेश्व बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाह्ये !' [तब आदणिके] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ १–३ ॥

### पश्चद्श खण्ड सुमूर्धका दृद्यान्त

होन्य ! [ ब्वरादिते ] सन्तप्त [ मुन्दुं ] पुरुषको चारी ओग्से बेरकर उसके बान्धवगण पृष्ठा करते हैं—'क्या तू मुझे जानता है ! क्या तू मुझे पहचानता है ! जवतक उसकी हाणी मनमें लीन नहीं होती तथा नन प्राणमें, प्राण तेजमें

और तेज परदेवतामें लीन नहीं होता तबतक वह पहचान केता है। फिर जिस सनय उसकी वाणी मनमें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमे, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है, तब वह नहीं पहचानता। वह जो यह अणिमा है, एतद्रूप ही यह सत्र है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे स्वेतकेत्र बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' [ तब स्वेतकेतो ! वही तू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा॥ १–३॥

#### पोडश खण्ड

#### मिथ्या झानी और सच्चे झानीकी पहचान

हे सोम्य ! [राजकर्मचारी] किसी पुरुषको हाथ बाँधकर लाते हैं [और कहते हैं—] 'इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है इसके लिये परशु तपाओ ।' वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता है तो अपनेको मिध्यावादी प्रमाणित करता है। वह मिध्याभिनिवेगवाला पुरुप अपनेको मिध्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है, किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है। और यदि वह उस (चोरी)का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको

सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्याभिसन्ध अपनेको सत्यसे आवृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है। वह उससे नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस प्रकार उस [परीक्षाके] समय नहीं जलता [उसी प्रकार विद्वान्का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान्का होता है]। यह सब एतदृप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे क्वेतकेतो! वही त् है। तब वह (क्वेतकेत्र) उसे जान गया—उसे जान गया ॥ १-३॥

॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥



# सप्तम, अध्याय

### प्रथम खण्ड नामकी ब्रह्मरूपमे उपासना

'भगवन् ! मुझे उपदेश कीजिये' ऐसा कहते हुए नारदजी सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा—'तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न होओ; तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा ।' तब नारदने कहा—॥ १॥

'भगवन् । में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चीया अथर्ववेद जानता हूँ, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवां वेद, वेदोंका वेद (व्याकरण), भादकस्प, गणित, उत्यातज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, ध्रत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, संपिवद्या (गारुढ मन्त्र) और देवजनविद्या—गृत्य-संगीत आदि—हे मगवन् । यह सब में जानता हूँ। हे मगवन् । वह मैं केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता

शोकको पार कर लेता है, परंतु भगवन् ! में शोक करता हूँ; ऐसे
मुझको हे मगवन् ! शोकसे पार कर टीजिये ।' तव मनत्कुमारने
उनसे कहा—'तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है ।
श्वान्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चीथा आधर्वण वेद,
पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदांका वेद (व्याकरण),
आदकल्प, गणित, उत्पातजान, निधिजान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निक्क, वेदिवद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिप, गारुढ,
सगीतादि कला और शिल्पविद्या—ये स्व भी नाम ही हैं।
द्वम नामकी उपासना करो । वह जो कि नामकी 'यह ब्रह्म है'
ऐसी उपासना करता है, उसकी जहाँतक नामकी गति होती है
वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो कि नामकी 'यह ब्रह्म
है' ऐसी उपासना करता है ।' [नारद—] 'भगवन् ! क्या
नामसे भी अधिक कुछ है !' [सनत्कुमार—] 'नामसे भी
अधिक है।' [नारद—] 'नामसे भी

# द्वितीय खण्ड वाक्की ब्रह्मरूपमें उपासना

वाक् ही नामसे बढकर है; वाक् ही ऋग्वेदको निज्ञापित करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्य आयर्वण वेद, पद्मम वेद इतिहास-पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकर्स, गणित, उत्पात्कास्त्र, निषिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, निक्क्त, वेदिवद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गावड, सगीतशास्त्र, खुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, नृण-वनस्पति, श्वापद (हिंस जन्तु ), कीट-पतग, पिपीलिका-पर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ को कुछ मी है [ उसे वाक् ही विज्ञापित करती है ] । यदि वाणी न होती तो न धर्मका और न अवर्मका ही ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न अस्त्य, न मनोज और न अमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता। वाणी ही इन सवका ज्ञान कराती है; अतः द्वम वाक्की उपासना करो। वह जो वाणोकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या वाणीसे भी बढकर कुछ है !' [सनत्कुमार—] 'वाणीसे भी बढकर है ही।' [नारद—] 'भगवन्। वह मुझे बतलाहरें। ! १-२ !।

# त्तीय खण्ड मनकी ब्रह्मरूपमें उपासना

मन ही वाणीं उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आँवले, दो वेर अथवा दो बहेंद्रे मुद्दीमें आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक् और नामका मनमें अन्तर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है कि 'मन्त्रोका पाठ करूँ' तभी

पाठ करता है, जिस समय सोचता है 'काम करूँ' तभी काम करता है, जब विचारता है 'पुत्र और पशुओं की इच्छा करूँ' तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा सकस्य करता है कि 'इस लोक और परलोककी कामना करूँ' तभी उनकी कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है; तुम मनकी उपासना करो। वह जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है | [नारद—] 'भगवन् । क्या मनसे भी वढकर कोई है !' [सनत्कुमार—] 'भनसे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवन् । मेरे प्रति उसीका उपदेश करें' ॥ १-२ ॥

# चतुर्थे खण्ड संकल्पकी ब्रह्मरूपमें उपासना

सङ्कल्य ही मनसे बढकर है। जिस समय पुरुप संकल्प करता है, तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीको प्रेरित करता है। वह उसे नामके प्रति प्रश्चन करता है, नाममें सव मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रोंमें कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है। वे ये (मन आदि) एकमात्र सकल्यरूप लयस्थानवाले, संकल्पमय और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। युलेंक और पृथ्वीने मानो सकल्प किया है। वायु और आकाशने सकल्प किया है, जल और तेजने सकल्प किया। उनके संकल्पके लिये कृष्टि समर्थ होती है, [अर्थात् उन युलेंकादिके सकल्पसे वृष्टि होती है] वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके सकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोंके सकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, क्रमेंकि संकल्पके लिये लोक (फल) समर्थ होता है और लोकोंके संकल्पके लिये सव समर्थ होते हैं। वह (ऐसा) यह संकल्प है, तुम संकल्पकी उपासना करता। वह जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [विधातांके] रचे हुए ध्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सव प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक सक्ल्पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि सकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'मगवन्। क्या सकल्पसे भी बढकर कुछ है !' [सनत्कुमार—] 'संकल्पसे बढ़कर भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'।। १–३॥

### पञ्चम खण्ड चिचकी ब्रह्मरूपमें

चित्त ही सङ्कल्य उत्क्रिष्ट है। जिस समय पुरुप चेतनावान् होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात् वाणीको प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है। नाममें मन्त्र एकल्प होते हैं और मन्त्रोंमें कर्म। वे ये [स्कल्पादि] एक्मात्र चित्तरूप ल्यस्थानवाले, चित्तमय तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं। इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुश भी हो तो भी यदि वह अचित्त होता है तो लोग कहने लगते है कि 'यह तो कुछ भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान् होता तो ऐसा अचित्त न होता।' और यदि कोई अल्पत्र होनेपर भी चित्तवान् हो तो उसीसे वे सब अवण करना चाहते हैं। अत चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना करो । वह जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए भुवलोकोंको स्वय भुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वय प्रतिष्ठित होकर तथा न्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वय व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है । जहाँतक चित्तकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [ नारद—] 'भगवन् ! क्या चित्तसे बढ़कर भी कुछ है !' [ सनत्कुमार—] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही !' [ नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-३॥

#### पृष्ठ खण्ड ध्यानकी ब्रह्मरूपमें उपासना

ध्यान ही चित्तसे बढकर है। पृथ्वी मानो ध्यान करती है, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, युलोक मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं। अतः जो लोग यहाँ मनुष्योंमें महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके लामका ही अश पाते हैं। किंद्ध जो क्षुद्र होते हैं वे कलहपिय, चुगलखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं। तथा जो सामर्थ्यवान् हैं वे भी ध्यानके लामका ही अश प्राप्त करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानकी उपासना करो। वह जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, जहाँतक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है | [नारद—] 'भगवन्! क्या न्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है!' [सनत्कुमार—] 'ध्यानसे भी उत्कृष्ट है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ १-२॥

# सप्तम खण्ड विश्वानकी ब्रह्मरूपमें उपासना

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आयर्वण वेद, वेदोंमे पॉचवें वेद हतिहास पुराण, व्याकरण, श्राद्धकत्म, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या (निरुक्त ), ब्रह्मविद्या, भूतवित्या, धनुर्वेद, ज्यौतिप, गारुह और शिल्पविद्या, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकार्य, जल, तेज, देव, मनुष्य, प्रञ्च, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट-पतंग पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोग, अमनोश, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोकको जानता है। तुम विश्वानकी उपासना करो। वह जो कि विग्वानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे विश्वानकी एव जानवान् लोकों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक विज्ञानकी गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि विज्ञानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या विग्वानसे भी श्रेष्ठ कुछ है!' [सनत्कुमार—] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे वही बतलावें'।। १-२॥

# अष्टम खण्ड बलकी ब्रह्मरूपमें उपासना

वल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ विज्ञानवानों-को भी एक बलवान् हिला देता है । जिस समय यह पुरुष बलवान् होता है तभी उठनेवाला भी होता है, उठकर [ अर्थात् उठनेवाला होनेपर ] ही परिचर्या करनेवाला होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन (समीप गमन) करनेवाला होता है और उपसदन करनेपर ही दर्शन करनेवाला होता है, अवण करनेवाला होता है, मनन करनेवाला होता है, बोधवान् होता है, कर्ता होता है एव विज्ञाता होता है । बलसे ही पृथ्वी स्थित है, बलसे ही अन्तरिक्ष,

बलसे ही द्युलोक, बलसे ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे ही पश्च, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद और कीट-पतग एव पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है। तुम बलकी उपासना करो। वह जो कि बलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी, जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्। वया बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'बलसे उत्कृष्ट भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मेरे प्रति उसीका वर्णन करें'॥ १-२॥

# नवम खण्ड अन्नकी ब्रह्मरूपमें उपासना

अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दस दिन भोजन न करे और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता और अविश्वाता हो ही जाता है। फिर अनकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्टा होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा होता है, कर्ता होता है और विश्वाता होता है। द्रम अनकी उपासना करो। वह जो कि अन्नकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे अन्नवान् और पानवान् लोकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक अन्नकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि सन्नकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या अन्नसे बढकर भी कुछ है !' [सनत्कुमार—] 'अन्नसे बढकर भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'। ! १-२ ॥

#### दशम खण्ड

#### जलकी ब्रह्मरूपमें उपासना

जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुन्तृष्टि -नहीं होती तो प्राण [ इसिल्ये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न योड़ा होगा और जब सुन्तृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा, प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो पृथ्वी है मूर्तिमान् जल ही है तथा जो अन्तिरक्ष, जो युलोक, जो पर्वत, जो देव-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण, ननस्पति, आपद और कीट-पतग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मूर्तिमान्

जल ही हैं। अतः तुम जलकी उपासना करो। वह जो कि जलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और तृतिमान् होता है। जहाँतक जलकी गित है वहाँतक उसकी स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि जलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'जलसे श्रेष्ठ भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'॥ १–२॥

# एकादश खण्ड

#### तेजकी ब्रह्मरूपमें उपासना

तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। वह यह तेज जिस
समय वायुको निश्चल कर आकाशको सब ओरसे तक्ष करता
है उस समय लोग कहते हैं—'गर्मी हो रही है, वड़ा ताप है,
वर्षा होगी।' इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्भूत हुआ
विखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है। वह यह तेज
कर्ष्वगामी और तिर्यक्-गामी विद्युत्के सहित गड़गड़ाहटका
झब्द फैला देता है। इसीसे लोग कहते हैं—'विजली
समकती है, वादल गर्जता है, वर्षा होगी।' इस प्रकार तेज

ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता है। अतः तेजकी उपासना करो। वह जो कि तेजकी प्यह ब्रह्म हैं ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लोकोंको प्राप्त करता है। जहाँतक तेजकी गित है वहाँतक उसकी स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि तेजकी प्यह ब्रह्म हैं ऐसी उपासना करता है। [नारद—] भगवन् । क्या तेजसे भी बढकर कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'तेजसे बढकर भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'।। १-२॥

#### ञ्चल्य द्वादश खण्ड

#### आकाराकी ब्रह्मरूपमें उपासना

आकाश ही तेजसे बढकर है। आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों तथा विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं। आकाशके द्वारा ही एक दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, आकाशमें ही [सब पदा ] 'उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [सब जीव एव अद्भुरादि] बढते हैं। तुम आकाशकी उपासना करो । वह जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासंना करता है वह आकाशवान्। प्रकाशवान्। पीडारहित और विस्तारवाले लोकोंको प्राप्त करता है। जहाँतक आकाशकी गित है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या आकाशसे वढकर भी कुछ है !' [सनत्कुमार—] 'आकाशसे वढकर भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'। । १–२ ॥

# त्रयोदश खण्ड

#### सारणकी ब्रह्मरूपमें उपासना

स्मर (स्मरण) ही आकाशसे बढकर है। इसीसे यद्यपि बहुत-से छोग [एक स्थानपर] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ सुन सकते हैं। न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं। जिस समय वे सारण करते हैं, उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं। सारण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरकी उपासना करो । वह जो कि स्मरकी 'यह बहा है' इस प्रकार उपायना करता है, उसकी जहाँतक स्मरकी गति है, वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि स्मरकी 'यह ब्रह्म है' इस

प्रकार उपासना करता है। नारद— भगवन् नया सारछे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'सारते भी श्रेष्ट है ही ।' नारद—] 'भगवान् मेरे प्रति उसका वर्णन करेंग।॥१-२॥

# चतुर्दश खण्ड

#### आशाकी ब्रह्मरूपसे उपासना

भागा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीत हुआ स्मरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक-की कामना करता है । दुम आशाकी उपासना करो । बह जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं।

उसकी प्रार्थनाएँ सफल होती है। जहाँतक आगाकी गति है, वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है।[नारद—] 'भग उन् । क्या आगासे बढकर भी कुछ है ! [सनत्कुमार—] 'आशासे वढरर भी है ही ।' [नारद—] 'भगनान् सुके वह वतलावें ॥ १-२॥

### पञ्चदश खण्ड

#### प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना

प्राण ही आशासे वढकर है। जिस प्रकार रयचककी नामिमे अरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जरात् समर्पित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणको देता है और प्राणके लिने ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अयवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित वात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती लोग ] उससे कहते हैं—'तुझे धिकार हैं, त् निश्चय ही पिताका हनन करनेवाला है, त् तो माताका वघ करनेवाला है, त् तो माईको मारनेवाला है, त् तो वहिन भी

हत्या करनेवाला है, त् तो आचार्यका घात करनेवाला है, तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है। किंतु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गये हैं, उन पिता आदि [के प्राणहीन शरीर] को यदि वह शूल्<del>ठे</del> एकत्रित और छिन्न-भिन्न करके जला दे तो भी उससे 'तू पिताकी हत्या करनेवाला हैं 'त् माताकी हत्या करनेवाला हैं' 'त् भ्राताकी हत्या करनेवाला हैं 'त् वहिनकी हत्या करनेवाला हैं 'त् आचार्यमा घात करनेवाला हैं अथवा 'तू ब्रह्मघाती है' ऐसा कुछ नहीं कहते। प्राण ही ये सव [ पिता आदि ] है। यह-जो इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और : इस प्रमार जाननेवाला है, अतिगदी होता है। उससे यदि कोई कहे कि 'त् अतिगदी है' तो उसे यही कहना चाहिये , कि 'हॉ, अतियादी हूँ' उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥ १-४ ॥

# पोडश खण्ड

# सत्य ही विशेपरूपसे जिन्नास्य है

[ सनत्कुमार— ] 'जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान ) के कारण अतिबदन करता है, वही निश्चय स्रतिवदन करता है। [ नारद—] 'मगवन् । मैं तो परमार्थ

सत्य विज्ञानके कारण ही अतिगदन करता हूँ।' [सनत्कुमार—] 'सत्यक्री ही तो विद्येपरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।'[नारद—] | 'भगवन् ! मै विशेपरूपसे सत्यकी जिजासा करता हूँ' ॥ १॥ ~comos

#### सप्तदश खण्ड

# विज्ञान ही विशेपरूपसे जिज्ञास्य है

[ सनत्कुमार--] 'जिस समय पुरुप सत्यको विशेपरूपसे जानता है, तमी वह सत्य बोलता है, विना जाने सत्य नहीं बोलता, विज्ञानकी ही विशेपरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये। अपितु विशेषरूपसे जाननेवाला ही सत्यका कथन करता है। अतः [नारद—] 'भगवन् ! में विज्ञानको विशेषरूपसे जानक चाहता हूँ ।। १ ॥

#### अप्टादश खण्ड

#### मति ही विदोपरूपसे जिज्ञास्य है

[ छनत्कुमार— ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है, ही विशेषरूपसे जिजासा करनी चाहिये।' [ नारद— ] तभी वह विशेषरूपसे जानता है, विना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु मनन करनेपर ही जानता है। अतः मितकी 'भगदन् ! में मितके विशानकी इच्छा करता हूँ'।। १।।

# एकोनविंश खण्ड

#### थदा ही विशेपरूपसे जिहास्य है

[ सनत्कुमार—] 'जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है, श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिजासा करनी चाहिये।' [ नारद—] तभी वह मनन करता है, विना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता। अपितु श्रद्धा करनेवाला ही मनन करता है। अतः 'भगवन्! में श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा करता हूँ।। १ ॥

#### विंश खण्ड

#### निष्टा ही विशेपरूपसे जिह्नास्य है

[ सनत्कुमार— ] 'जिस समय पुरुपकी निष्ठा होती है, विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ।' [ नारद— ] तभी वह श्रद्धा करता है, विना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, 'भगवन् । मैं निष्ठाको विशेषरूपसे जानना चाहता अपितु निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही , हूं' ॥ १॥

### एकविंश खण्ड

#### कृति ही विशेषरूपसे जिशास्य है

[ सनत्कुमार—] 'जिस समय मनुप्य करता है, उस ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।' [ नारद—] समय वह निष्ठा भी करने रुगता है, विना किये किसीकी निष्ठा 'भगवन् ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता नहीं होती, पुरुष करनेपर ही निष्ठावान् होता है। क्त कृतिकी हूं ॥ १॥

#### द्वाविंश खण्ड

#### सुख ही विशेपरूपसे जिज्ञास्य है

[ सनत्कुमार—] 'जव मनुप्यको सुख प्राप्त होता है, जिज्ञासा करनी चाहिये।' [ नारद—] 'भगवन् ! मैं सुखकी तभी वह करता है, विना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलनेपर ही करता है, अतः सुखकी ही विशेषरूपसे विशेषरूपसे जिञासा करता हूँ' ॥ १ ॥

#### त्रयोविंश खण्ड

#### भूमा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है

[ सनत्कुमार—] 'निश्चय जो भूमा है, वही सुख है, जिज्ञासा करनी चाहिये।' [ नारद—] 'भगवन् ! मैं भूमाकी अल्पम सुख नहीं है। सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ'।। र ।।

#### चतुर्विश खण्ड भूमा ही अमृत है

[ सनत्कुमार—] 'जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ किंतु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है। और जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है, वही असृत है और जो अटप है, वह मर्त्य है।' [नारद—] 'भगवन्! वह (भूमा) किसम प्रतिष्ठित है ि [सनत्कुमार—] 'अपनी महिमाम, अथवा अपनी महिमाम भी नहीं है। इस छोक्रम गी, अब आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, नुवर्ण, दास, भायां, क्षेत्र और घर उनका नाम भी महिमा है, किन्तु मेरा ऐसा कथन नहीं है; क्षेत्रिक अन्य पदार्थ अन्यम प्रतिष्टित होता है। म तो यह कहता हूँ?—ऐसा सनद्कुमारजीने कहा॥ १२॥

### पश्चविंश खण्ड

भूमा ही सर्वत्र सव कुछ और आत्मा है

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दायों ओर है, वही वायी ओर हे और वही यह सब है। अब उसीमें अहड़ारादेश किया जाता है—में ही नीचे हूँ, में ही ऊपर हूँ, मं ही पीछे हूँ, में ही आगे हूँ, में ही दायों ओर हूँ, में ही वायों ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ ॥ १ ॥

अव आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही वायी ओर हे और आत्मा ही यह सब है। वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला तथा विशेषरूपसे इम प्रकार जाननेवाला आत्मरित, आत्मकीड, आत्मिश्चिम और आत्म्मनन्द होता हे, वह स्वराट् हे, सम्पूर्ण लोकोम उसकी यथेच्छ गति होती है। किंतु जो इससे विपरीत जानते हे वे अन्यराट् (जिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे) और ध्रय्यलोक (ध्यय्यील लोकोंको प्राप्त होनेवाले) होते हं। उनकी सम्पूर्ण लोकोम स्वेच्छागति नहीं होती॥ २॥

पड्विंश खण्ड आत्मदर्शनसे सवकी प्राप्ति, आहारग्रुद्धिसे क्रमशः अविद्याकी निवृत्ति

उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस प्रकार जाननेवाले इस विद्वान्के लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आजा, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाज, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, आत्मासे आविर्माव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे वल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे व्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, आत्मासे वाक, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और आत्मासे ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥

इस विपयम यह मन्त्र है—विद्वान् न तो मृत्युको देखता है, न रोगको और न दु रात्वको ही। वह विद्वान् समको [ आत्मरूप ही ] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है फिर वही तीन, पॉच, सात और नी रूप हो जाता है। फिर वही ग्यारह कहा गया हे तथा वही सी, दस, एक, सहस्र और बीस भी होता है। आहारश्चिद्ध ( विपयोप्ति वह्म अंगानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः करणकी शुद्धि होती है। अन्तः करणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोकी निश्चित्त हो जाती है। [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ धीण हो गयी थीं, उन ( नारदजी ) को भगवान् सनरक्षमारने अज्ञानान्धकारका पार दिरालाया। उन ( सनरक्षमारजी ) को 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं, 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं। १॥

॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥



#### अष्टम अध्याय

#### प्रथम खण्ड आत्मा ही सत्य है

अव इस ब्रह्मपुरके भीतर और जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है, उसका अन्वेपण करना चाहिये और उसीकी जिजासा करनी चाहिये। उस (गुरु) से यदि [शिष्यगण] कहें कि इस ब्रह्मपुरमें जो सूक्ष्म कमलाकार गृह है, उसमें जो अन्तराकाश है, उसके मीतर क्या वस्तु है, जिसका अन्वेपण करना चाहिये अथवा जिसकी जिजासा करनी चाहिये !—तो [ इस प्रकार कहनेवाले शिष्यों के प्रति ] वह आचार्य यो कहे॥ १-२॥

जितना यह [भौतिक] आकाश है, उतना ही हृदयान्तर्गत आकाश है। युलोक और पृथिवी ये दोनों लोक सम्यक् प्रकारसे इसके भीतर ही स्थित है। इसी प्रकार अग्नि और वायु—ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा—ये दोनों तथा वियुत् और नक्षत्र एव इस आत्माका जो कुछ इस लोकमें है और जो नहीं है, वह सर्व सम्यक् प्रकारसे इसीमें स्थित है।। ३।।

उस आन्वार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब समाहित है तथा सम्पूर्ण भृत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक् प्रकारसे खित हैं तो जिस समय यह बृद्धावस्थाको प्राप्त

होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता है १। तो उसे कहना चाहिये 'इस (देह) की जरावस्थासे यह ( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका नाग नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें [सम्पूर्ण] कामनाएँ सम्यक् प्रकारसे स्थित है, यह आत्मा है, धर्माधर्मसे शून्य है तथा जराहीन, मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और सत्यसकल्प है, जिस प्रकार इस छोकमें प्रजा राजाकी आजाका अनुवर्तन करती है तो वह जिस जिस सिन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है, उसी-उसीके आश्रित जीवन धारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोकमे पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग इस लोकमें आत्माको और इन सत्य कामनाओं को विना जाने ही परलोकगामी होते हैं, उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती । परतु जो इस लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओको जानकर [परलोकमे ] जाते हैं, उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती हैं? ॥ ४–६ ॥

# द्वितीय खण्ड

#### आत्मशानीकी सङ्गल्पसिद्धि

वह यदि पितृजोककी कामनावाळा होता है तो उसके संकल्पने ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हे [अर्थात् उसके आत्मसम्बन्धी हो जाते हे ] उस पितृळोकने सम्पन्न होकर वह मिहमान्वित होता है। और यदि वह मातृळोककी कामनावाळा होता है तो उसके संकल्पने ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हें। उस मातृळोकने सम्पन्न हो वह मिहमाको प्राप्त होता है। और यदि वह भ्रातृळोककी कामनावाळा होता है तो उसके सकल्पने ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस भ्रातृळोककी कामनावाळा होता है तो उसके सकल्पने ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस भ्रातृळोकने सम्पन्न हो वह मिहमाको प्राप्त होता है तो उसके सकल्पने ही वह मिहमाको प्राप्त होता है। अर भिग्नीळोकने सम्पन्न हो वह मिहमाको प्राप्त होता है। और यदि वह सखाओंके लोककी कामनावाळा होता है। और यदि वह सखाओंके लोककी कामनावाळा होता है। उसके संकल्पने ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन सखाओंके लोकने सम्पन्न हो वह मिहमाको प्राप्त होता है। उन सखाओंके लोकने सम्पन्न हो वह मिहमाको प्राप्त होता है। उन

और यदि वह गन्धमादयलोककी कामनावाला होता है तो उसके सकल्पसे ही गन्यमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाने है। उस गन्धमाल्यलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है । और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो उसके सकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं । उस अन्न-पान-लोमसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो उसके सकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्यलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है । और यदि वह स्त्री लोककी कामना-वाला होता है तो उसके सकल्पमात्रसे ही स्त्रियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती है। उस स्त्री-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है। वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करने-वाला होता है और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके सम्लपसे ही उसको प्राप्त हो जाता है। उससे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ १-१० ॥

तृतीय खण्ड

ब्रह्मकी प्राप्तिसे सबकी प्राप्ति, ब्रह्म हृद्यमे ही है

वे ये सत्यक्राम अन्तके आच्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर
भी जन्त उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला) है,
क्योंकि इस प्राणीका जो-जो [सम्बन्धी] यहाँसे मरकर जाता
है, वह वह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिलता। तथा इस
लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रादि]
को और जिन अन्य पदार्थोंको यह इच्छा करते हुए भी
प्राप्त नहीं करता, उन समको यह इस (इदयाक्रामस्थित
बहा) में जाकर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ इसके ये
सत्यक्षाम अन्तते हके हुए रहते है। इस विषयमें यह
इप्रान्त है—जिस प्रकार पृथिवीमें गड़े हुए सुवर्णके खजानेको
उस स्थानसे अनिभन्न पुरुष अपर-अपर विचरते हुए भी
नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति बहालोकको
जाती हुई उसे नहीं पाती, क्योंकि यह अनृतके हारा हर ली
गयी है॥ १-२॥

वह यह आतमा दृदयमें है। 'हृदि अयम्' (यह दृदयमें है) यही दसका निरुक्त (व्युत्पत्ति) है। इसीसे यह 'दृदय' है। इस प्रकार जाननेवाला पुरुप प्रतिदिन स्वर्गलोक-को जाता है॥ ३॥

यह जो सम्प्रसाद है, वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने न्यरूपरे युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत एव अभय है ओर यही ब्रह्म है— ऐमा आचार्यने कहा। उम इस ब्रह्मका 'सत्य' यह नाम है।। ४॥

वे वे 'सकार' 'तकार' और 'यम्' तीन अञ्चर हैं। उनमें जो 'सकार' है, वह अमृत हे, जो 'तकार' है, वह मर्त्व है और जो 'यम्' है, उससे वह दोनों का नियमन करता है, क्योंकि इससे वह उन दोनों का नियमन करता है; इसिन्ये 'यम्' इस प्रकार जानने वाला प्रतिदिन ही स्वर्गलों कको जाता है। । ।।

चतुर्थ खण्ड

आत्माकी महिमा और ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मछोककी प्राप्ति

जो आत्मा है, वह इन लोगोंके असम्मेद (पारस्परिक असम्पर्ध) के लिये इन्हें विभारूपचे धारण करनेवाला खेत है। इस खेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते। इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और न मुक्त या दुण्कृत ही प्राप्त हो सक्ते हैं। सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापश्चन्य है। इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होता, विद्व होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक मर्बदा प्रमाशस्त्ररूप है। ऐमा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शास्त्र एव आचार्यके उपदेशके अनुसार ] जानते हैं, उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति हो जाती है।। १-३।।

### पञ्चम खण्ड व्रह्मचर्यकी महिमा

अव [ लोकमें ] जिसे 'यरा' (परम पुरुपार्थका साधन )
कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके
द्वारा ही उस (ब्रह्मलोक) को प्राप्त होता है। और जिसे
'इष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके
द्वारा यूजन करके ही पुरुप आत्माको प्राप्त होता है। तथा
जिसे 'सत्त्रायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है,
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत्—परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त
है। इसके सिवा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह

भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंिक ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुप मनन करता है। तथा जिसे अनाशकायन (नष्ट न होना) नहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंिक जिसे [ साधक ] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता। और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंिक इस ब्रह्मछोक्रमें 'अर' और 'ण्य' ये दो समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे चुलोक्रमें ऐरमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका अश्वत्य है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रमुका विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमक

मण्डप है । उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्मचर्यके हारा इन 'अर' स्रोर 'ण्य' दोनों सनुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्हींको इस ब्रह्मलोक-

की प्राप्ति होती है। उनकी सम्पूर्ण छोकोंमं यथेच्छ गति हो जाती है । १–४॥

#### पृष्ठ खण्ड

#### हृद्रयगत नाडियाँ ही उत्क्रमणका मार्ग हैं

अव ये जो हृदयही नाडियों हैं वे पिंगल गर्ण सुरुम रस ही । वे शुक्त, नील, पीत और लोहित रस नी हें, क्यों कि यह आदित्य पिंगल गर्ण है, यह शुक्र है, यह नील है, यह पीत हे और यह लोहित गर्ण है। इस विपयंम यह ह्यान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापय इस (समीयवर्ता) और उस (दूरवर्ती) होना गॉवों को जाता है, उसी प्रकार ये स्पर्क किरणें इस पुरुप में और उस आदित्य मण्डल में होना लोकों में प्रविष्ट हैं। वे निरन्तर इस आदित्य में ही निर्मली है वे इस आदित्य में क्यात हैं तथा को इन नाडियों में क्यात हैं वे वस आदित्य में किस समय यह सोया हुआ मली प्रकार लीन हुआ पुरुप सम्यक् प्रकार से प्रस्व होकर स्वम नहीं देखना, उस समय यह इन नाडियों में कला जाता है, तम इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह ते जसे क्यात हो जाता है। १-३॥

अव जिस समय यह जीव शरीरकी दुर्बलताको पाप्त होता

है, उस समन उसके चारों ओर बेठे हुए [बन्धुनन] कहते हैं—'क्या तम मुझे जानते हो !' क्या तम मुझे जानते हो !' वह जवतक इस धारीरसे उत्क्रमण नहीं करता, तवतक उन्हें जानता है। फिर निस्त समय यह इस धारीरसे उत्क्रमण करता है, उस समय इन किरणोंसे ही जगरकी ओर चढता है। वह 'ॐ' ऐसा [कहकर आत्माका ध्यान करता हुआ] जर्व्वलोक अथवा अवोलोकको जाता है। वह जितनी देरमें मन जाता है, उत्तनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच जाता है। यह [आदित्य] निश्चय ही लोकदार है। यह विद्रानोंके लिये ब्रह्मलोकप्राप्तिका हार हे और अविद्रानोंका निरोधस्थान है। इस विपयमें यह मन्त्र है—हृदयकी एक सी एक नाडियों हैं। उनमेंसे एक मन्त्रकी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा जपरकी ओर जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है, शेप इधर-उधर जानेवाली नाडियों केवल उत्क्रमणका कारण होती हैं, उत्क्रमणका कारण होती हैं, उत्क्रमणका कारण होती हैं। उनसे अमरत्वकी प्राप्त नहीं होती]॥४—६॥

#### सप्तम खण्ड

#### इन्द्र और विराचनको प्रजापतिका उपदेश

नो आतमा पापश्न्य, जरागहिन, मृत्युगहित, शोकगहित, धुचारहित, पिरासागहिन, सन्यक्तम और सत्यसङ्करम है, [ इन स्राठ स्वम्पभून गुणों से युक्त है ] उमे खोजना चाहिये और उसे विशेपरूपसे जाननेकी इच्छा कम्नी चाहिये । जो उस स्रातमाने शास्त्र और गुक्त उपदेशानुसार प्रोजकर जान लेना है, वह सम्प्रण लोक और समस्त कामनाआको प्राप्त कर लेना है—ऐसा प्रजापतिने कहा । प्रजापतिके इस वाक्यको देनता और असुग दोनोंने ही परम्पगसे जान लिया । वे कहने छगे— क्म उस आत्माको जानना चाहते है, जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण लोकों और समस्त मोगोंको प्राप्त कर लेना है?—ऐसा निश्चयकर देनताओंका राजा उन्ह और असुगेका राजा विरोचन—ये दोनों परस्पर ईप्यां करते हुए हाथोंमें समिवाएँ स्वरूप प्रजापतिके पास आये । उन्होंने वसीस वर्णतक ब्रह्मचर्य- सास किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा—'तुम यहाँ किस

इच्छासे रहे हो ?' उन्होंने महा—'नो आतमा पापरहित, जरारहित, मृत्युगहिन, श्रोमरिहत, श्रुघाहीन, तृपाहीन, सत्यमम और सन्यसमस्य है, उसमा अन्वेपण करना चाहिये और उसे विशेपरूपसे जाननेमी इच्छा मरनी चाहिये। जो उस आत्माका अन्वेपणमर उसे विशेपरूपसे जान स्त्रा है, वह सम्पूर्ण स्त्रोम समस्य भोगोमो माप्त कर स्त्रा है, वह सम्पूर्ण स्त्रोम समस्य भोगोमो माप्त कर स्त्रा है—इस श्रीमान्के वाक्यमो शिष्टजन बतस्यते हैं। उसी आत्मामो जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं'॥ १—३॥

उन्हें प्रजानितने कहा—'यह जो पुरुप नेत्रोंमें दिखायी देता है, आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है।' [तव उन्होंने पूछा—] 'मगवन्। यह जो जलमें सब ओर प्रतीत होता है और जो दर्पणमें दिखायी देता है, उनमें आत्मा कीन-सा है १' इसपर प्रजापतिने कहा—'मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुपका वर्णन किया है, वही हन सबमें सब ओर प्रतीत होता है' || ४ ||

#### अप्टम खण्ड

विरोचनका भ्रमपूर्ण सिद्धान्त लेकर लौट जाना

'जलपूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विपयमें जो न जान सको वह मुझे बतलाओं ऐसा [प्रजापितने कहा । ] उन्होंने जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापितने कहा—'तुम क्या देखते हो ?' उन्होंने कहा—'भगवन् ! हम अपने इस समस्त आत्माको लोम और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देरते हैं ।' उन दोनोंसे प्रजापितने कहा—'तुम अच्छी तरह अलहुत होकर, सुन्दर वस्त्र पहनकर और पिरप्हत होकर जलके शकोरेमें देखो ।' तब उन्होंने अच्छी तरह अलहुत हो, सुन्दर वस्त्र धारणकर और पिरप्हत होकर जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापितने पूछा, 'तुम वया देराते हो ?' उन दोनोंने कहा—'भगवन् ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकारसे अल्डुत, सुन्दर वस्त्र धारण किये और पिरप्हत हैं, उसी प्रकार हे भगवन् ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अल्डुत, सुन्दर वस्त्र धारण किये और पिरप्हत हैं, उसी प्रकार हे भगवन् ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अल्डुत, सुन्दर वस्त्रधारी और पिरप्हत हैं।' तम प्रजापितने कहा—'येह आत्मा है, यह अमृत और अभय हे और यही प्रहा

है। 'तव वे दोनों शान्तिचित्तते चले गये॥ १- ३॥ प्रजापितने उन्हे [दूर गया] देरतकर कहा—'ये दोनों आत्माको उपलब्ध किये बिना—उसका साझात्कार किये बिना ही जा रहे हे, देवता हों या असुर—जो कोई ऐसे निश्चयनले होंगे, उन्होंका पराभव होगा।' वह जो विरोचन था, शान्तिचित्तते असुरोंके पास पहुँचा और उनको यह आत्मिवया सुनायी—'इस लोकमें यह आत्मा (शरीर) ही पूजनीय हे और शरीर ही सेवनीय है। शरीरकी ही पूजा और परिचर्या करनेवाला पुरुप इस लोक और परलोक दोनों लोको को प्राप्त कर लेता है।' इसीसे इस लोक को परलोक दोनों लोको को प्राप्त कर लेता है।' इसीसे इस लोक को दान न देनेवाला, अद्वा न करनेवाला और यजन न करनेवाला पुरुप होता है, उसे शिष्टजन 'अरे! यह तो आसुर (आसुरीम्बभाववाला) ही है' ऐसा कहते हैं। यह उपनिपद असुरोकी ही है। वे ही मृतक पुरुपके शरीरको भिक्षा [गन्ध पुण्य-अजादि], वल और अलद्वारसे सुमजित करते हे और उसके द्वारा हम परलोक प्राप्त गरेगे—ऐसा मानते है। ४-५।

#### नवम खण्ड

इन्द्रका प्रजापतिके पास पुनः आगमन ओर प्रश्न

किन्तु इन्द्रको देवताओं के पास विना पहुँचे ही यह भय दिखायी दिया। जिस प्रकार इस गरीरके अच्छी प्रकार अलङ्कृत होनेपर यह ( छायातमा ) अच्छी तरह अलङ्कृत होता है, सुन्दर वस्त्रधारी होनेपर सुन्दर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता है, साम होनेपर खाम हो जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस गरीरका नाग होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है। 'इस [ छायात्मदर्शन ] मे मैं कोई भोग्य नहीं देखता।' इसल्ये इन्द्र समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये। उनसे प्रजापतिने कहा—'इन्द्र! तुम तो विरोचनके साथ शान्तिचत्त होनर गये थे,अब किस

इच्छासे पुन आये हो १ उन्होंने कहा— 'भगतन् ! जिस् प्रकार यह ( छातात्मा ) उस शरीरके अच्छी तरह अलङ्कृत होनेपर अच्छी तरह अलङ्कृत होता है, सुन्दर बस्त्रधारी होनेपर सुन्दर बस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, स्नाम होनेपर साम और राण्डित होनेपर राण्डित भी हो जाता है तथा इन शरीरका नाग होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता' ॥ १–२॥

'हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है' ऐसा प्रजापतिने कहा, 'मै तुम्हारे प्रति इसकी पुनः ब्याख्या करूँगा । अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और रहो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और [ब्रह्मचर्यसे] निवास किया। तब प्रजापतिने उससे कहा ॥ ३॥,

#### दशम खण्ड

# खप्नके दृशान्तसे आत्माके खरूपका कथन

'जो यह स्वप्तमें पूजित होता हुआ विचरता है, यह आत्मा है' ऐसा प्रज्ञापितने कहा 'यह अमृत है, अमय है और यही ब्रह्म है।' ऐसा सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तदृद्यसे चले —गये। किन्तु देवताओं के पास विना पहुँचे ही उन्हें यह भय

दिखायी दिया 'यद्यपि यह दारीर अन्धा होता है तो भी वह (स्वप्रगरीर) अनन्ध होता है, और यदि यह खाम होता है तो भी वह असाम होता है। इस प्रकार यह इसके दोष्रसे दूपित नहीं होता। यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता भौर न इसकी रुग्णतासे रुग्ण होता है। किन्तु इसे मानी कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, यह मानो अप्रियका अनुभव करता हो और रदन करता हो—ऐसा हो जाता है, अतर इसमें (इस प्रकारके आत्मदर्शनमें) में कोई फल नहीं देखता?।।१—२।।

[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापितके पास ] आये । उनसे प्रजापितने कहा—'इन्द्र । तुम तो जान्तिचित्त होकर गये थे, अब किस इच्छासे पुनः आये हो ११ उन्होंने कहा—'भगवन् । यद्यपि यह दारीर अन्धा होता है तो भी वह ( स्वमगरीर ) अनन्ध रहता है और यह चग्ण होता है तो भी वह नीरोग रहता है, इस प्रकार वह इसके दोपसे दूपित नहीं होता । न इसके वधसे उसका वध होता है और न इसकी रुणतासे वह रुण होता है, किन्तु उसे मानो कोई मारते हीं, कोई ताडित करते हीं और [ उसके कारण ] मानो वह अप्रियका अनुभव करता हो और इदन करता हो—[ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमे में कोई फल नहीं देखता ।' तब प्रजापतिने कहा—'इन्द्र! यह बात ऐसी ही है, मैं तुम्हारे इस (आत्मतस्व) की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ।' इन्द्रने वहाँ वत्तीस वर्ष और निवास किया, तब उनसे प्रजापतिने कहा—॥ ३-४॥

#### एकादश खण्ड

### इन्द्र एक सौ एक वर्षके ब्रह्मचर्यके वाद उपदेशके अधिकारी हुए

'जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक्रूपसे आनिन्दत हो स्वममा अनुभव नहीं करता, वह आतमा है'—ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, यह अमय है और यही ब्रह्म है।' यह मुनकर इन्द्र शान्तिचित्तसे चले गये, किन्तु देवताओं के पास पहुँचे विना ही उन्हें यह भय दिखायी दिया—''उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही यह भी जान नहीं होता कि 'यह में हूँ' ओर न यह इन अन्य भृतों को ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनायको प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता'' वे समित्पाणि हो कर पुन-प्रजापतिके पास आये। उनसे प्रजापतिने कहा—'इन्द्र! तुम तो शान्तिचित्तसे गये थे, अब किस इन्छासे तुम्हारा पुन-

आगमन हुआ हे ।' इन्द्रने कहा—'भगवन् । इस अवस्थार्में तो निश्चय ही इने यह भी जान नहीं होता कि 'यह में हूँ' और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है, यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है । इसमे मुत्ते इष्टफल दिखायी नहीं देता।' 'हे इन्द्र । यह वात ऐसी ही है'—ऐसा प्रजापितने कहा 'मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुन व्याख्या कम्देगा । आत्मा इससे भिन्न नहीं है । अभी पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ।' उन्होंने पाँच वर्ष और बर्हा निवास किया । ये सब मिलाकर एक सो एक वर्ष हो गये। इसीसे ऐसा कहते हे कि इन्द्रने प्रजापितके यहाँ एक सो एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास [करके अधिकार प्राप्त ] किया । तव उनमे प्रजापितने कहा—।। १-३॥

#### द्वादश खण्ड

#### इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश

'इन्द्र! यह गरीर मरणगील ही है, यह मृत्युमे ग्रस्त है। यह इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है। सगरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रियसे ग्रस्त है। सगरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाग नहीं हो सकता और अगरीर होने-पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्ग नहीं कर सकते। वायु अशरीर है, अभ्र, विद्युत् और मेघध्विन—ये सब अगरीर हैं। जिस प्रकार ये सब उस आकागसे उत्पन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने सक्रपमें स्थित हो जाते है, उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम प्योतिको प्राप्त हो अपने सक्रपमें स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्थामें वह हैंसता, क्रीडा करता और स्त्री, यान अथवा

ज्ञातिजनके साथ रमण करता है और अपने साथ उत्पन्न हुए इस्त द्यरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या बैळ गाड़ीमें जुता रहता है, उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है। १-३॥

जिसमे यह चक्षद्वाग उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुप पुरुप है, उसके रूप ग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय हे। जो ऐसा अनुभव करता है कि में इसे सूँबूँ, वह आत्मा है, उसके गन्धग्रहणकें लिये नासिका है। जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलूँ, वही आत्मा है, उसके शब्दोच्चारणके लिये वागिन्द्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यह अवण करूँ,

वह मी आत्मा है, उसके भवण करने के लिये भोत्रेन्द्रिय है । और जो यह जानता है कि में मनन करूँ, वह आत्मा है। मन उसना दिव्य नेन है, वह यह आत्मा इस दिव्य चुनुके द्वारा भोगों में देखता हुआ रमण करता है ॥ ४-५ ॥

जो ये भोग इस बहालोक्रमे हैं उन्हें यह देखता हुआ रमण

करता है। इस आत्मार्भी देवगण उपासना करते हैं। इसीचे उन्हें सम्पूर्ण लोक और समत्त भोग प्राप्त है। जो उस आत्मा-को शान्त और आचार्यके उपदेशानुसार रानगर साधात रूपसे अनुभव करता है, वह मम्पूर्ण छोक और मगल भोगोंको प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजानतिने महा, प्रनापतिने बहा ॥ ६॥

# त्रयोदश खण्ड

#### श्याम इससे रावल ब्रह्मकी प्राप्तिका उपदेश

क्यीर शवलने स्यामनो प्राप्त होऊँ । अन्व जिस प्रकार रोऍ आइकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रशार मै पापों को झाड़बर

मैं स्थाम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे श्रयल ब्रह्मने प्राप्त होजें तथा राहुके मुरासे निमने हुए चन्द्रमाके समान नरीरको त्यागरर एतकृत्य हो अकृत (नित्य) ब्रतलो हो प्राप्त होता हूं, ब्रह्मलेकरो प्राप्त होता हूं ॥ १ ॥

# चतुर्दश खण्ड

#### आकारा नामक ब्रह्मका उपदेश

करनेवाला है। वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत है, वह ब्रह्म है। वह अमृत है। वही आत्मा है। में प्रजापितिके -सभाग्रहको प्राप्त होता हूँ, मैं यन सनक आत्मा हूँ, मै ब्राह्मणी-

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपरा निर्वाह के यश, क्षतियोंके यश और वैश्योंके पश (यश व्यस्प आत्मा) को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मं यशोक यन हूँ, मै निना दॉतीके भक्षण रग्नेताले रोहितनर्ण पिन्छिल न्ती-निह्नको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊँ ॥ १ ॥

#### पञ्चद्श खण्ड

# आत्मजानकी परम्परा, नियम और उसका फल

इस पूर्वोक्त आत्मजानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, अजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको सुनाया । नियमानुमार शुरुके कर्तव्यकमा से समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन करके आचार्यकुलसे लैटकर गृहसाश्रममे स्थित होता है, पित पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ [ पुत्र एव शिष्यादिको ]

धामिक बनाकर, सम्पूर्ण इन्द्रियोको अपने अन्त करणमें स्यापित कर जात्तकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियों की हिंगा न करता हुआ और आयुक्ती समाप्तिपर्यन्त इस प्रकार वर्तता हुआ [ अन्तमें ] वह निश्चय ही व्रणलोकको प्राप्त होता है, और फिर नहीं लीटता, फिर नहीं लीटता ॥ १ ॥

॥ अप्रम अध्याय सनाप्त ॥ ८॥ ॥ सामवेदीय छान्दोग्योपनिपद् समाप्त ॥

# शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वास्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे ब्रह्मौपनिपद् माहं ब्रह्म निराक्त्यों मा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु श्वर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।

> ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है।

#### ॥ ॐ श्रीपरमाहमने नमः ॥

# बृहदारण्यकोपानिषद्

वृहदारण्यक उपनिपद् शुक्र यजुर्वेदकी काण्वी झाखाके वाजसनेथि ब्राह्मगके अन्तर्गत है । आकारमें यह सबसे चृहत् (वड़ी) है एव अरण्य (वनमे ) अन्ययन की जानेने इसे आरण्यक कहा जाता है। इस प्रकार 'वृह्त्' और 'ब्रारण्यक' दोनेके कारण इसका 'वृहदारण्यक' नाम हो गया।

# शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णात्पूर्णप्रदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ ईशावास्प्रोमनिपद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है ।

#### प्रथम अध्याय

#### प्रथम त्राह्मण

#### यज्ञकी अभ्वके रूपमें कल्पना

ॐ उपा (त्राह्ममुहूर्त्त) यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अश्व खुला हुआ मुख है और सबत्सर यित्रय अश्वका आत्मा है। युलोक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी पैर रखनेका स्थान है, दिशाएँ पार्ट्यभाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसिल्याँ हैं, ऋतुएँ अङ्ग हैं, मास और अर्द्धमास पर्व (सिन्बस्थान) है, दिन और गित्र प्रतिष्ठा (पाद) हे, नक्षत्र अस्थियाँ हैं, आकाय (आकाय-स्थित मेघ) मास ह, बाक उत्तर्थ (उटरस्थित अर्धजीण अन्न) है, निदयाँ गुदा—नाहियाँ है, पर्वत यक्तत् और हित्यगत मासखण्ड हैं, ओपि और वनस्पतियाँ रोम है, उदय होता हुआ सूर्य नाभिसे उत्परका भाग और अस्त होता हुआ

स्र्यं किटसे नीचेका भाग है। उसका जमुहाई लेना विजलीका चमकना है और शरीर हिलाना मेशका गर्जन है। वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और हिनहिनाना ही उसकी वाणी है॥ १॥

अश्वके सामने मिहमारूपसे दिन प्रकट हुआ, उसकी पूर्वसमुद्र योनि है। रात्रि इसके पीछे मिहमारूपसे प्रकट हुई; उसकी अपर (पश्चिम—) समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस अक्षके आगे-पीछेके मिहमासजक ग्रह हुए। इसने हय होकर देवताओं को, वाजी होकर गन्धवों को, अर्था होकर असुरों को और अब होकर मनुष्यों को वहन किया है। समुद्र ही इसका वन्धु है और समुद्र ही उद्गमस्थान है॥ २॥

#### द्वितीय हासण प्रस्यके अनन्तर सृष्टिकी उत्पत्ति

पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्युसे-प्रलयसे ही आवृत था। यह अश्वनाया (क्षुधा) से आवृत था। अञ्चनाया ही मृत्यु है। उसने 'में आत्मा (मन) से युक्त होर्के' ऐसा मन—संकल्प किया। उसने अर्चन (पूजन) करते हुए आचरण किया। उसके अर्चन करनेसे आप (सूहम जल) हुआ। अर्चन करते हुए मेरे लिये क ( जल ) प्राप्त हुआ है, अतः यही अर्कका अर्कत्व है। जो इस प्रकार अर्कके इस अर्कत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है॥ १॥ उद्गान किया । प्राणमें जो भोग है, उसे उसने देवताओं के लिये आगान किया और जो कुछ वह ग्रुम गन्ध सूँघता है, उसे अपने लिये गाया । असरोको मालूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होने उसके समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित सूँघता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। फिर उन्होंने चक्षुरे कहा, 'तुम हमारे लिये उद्गान करो।' तब चक्षुने द्वास्तु कहकर उनके लिये उद्गान किया। चक्षुमे जो भोग है, उसे उसने देवताओं के लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है, उसे अपने लिये गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( निपिद्ध पदार्थों को ) देखता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। फिर उन्होने श्रोत्रसे कहा, <sup>4</sup>तुम हमारे लिये उद्गान करो ।' तव श्रोत्रने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया । श्रोत्रमें जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो ग्रुम श्रवण करता है, उसे अपने छिये गाया । असुरोने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्व कर दिया। यह जो अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा, आत्म प्रशसा आदि ) श्रवण करता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। फिर -उन्होंने मनसे कहा, 'तुम हमारे लिये उद्गान करो ।' तव मनने 'तयास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया । मनमें जो भोग है, उसे उसने देवताओंके छिये आगान किया और न्वह जो ग्रुभ सङ्कल्प करता है, उसे अपने लिये गाया। अमुरोको मालूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित (काम-क्रोब छोम-वैर-हिंसा आदिके ) सङ्कल्प करता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओं को पापका ससर्ग हुआ और ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हे पापसे विद्ध किया ॥२–६॥

फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, 'तुम हमा लिये उद्गान करो।' तव 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर इस आणने उनके लिये उद्गान किया। असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्व करना चाहा। किंतु जिस अकार पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नए हो जाता है, उसी प्रकार वे विध्यस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये। तब देवगण [विजेता होकर ] प्रकृतिस्थ हो गये और असुरोंका पराभव हुआ। जो इस प्रकार जानता है, वह प्रजापितरूपसे स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य (सौतेले भाई) का पराभव होता है।। ७।।

वे वोले, 'जिसने हमें इस प्रकार देवभावको प्राप्त करनाया हे, वह कहाँ है ?' [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] 'यह आस्य ( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आङ्किरस है, क्योंकि यह अङ्गींकासार—रस है।' इस पूर्वाक्त देवताका 'दूर्' नाम है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है। जो ऐसा जानता है, उससे मृत्यु दूर रहता है।। ८-९।।

उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिशाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा दिया । वहाँ इनके पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया। अतः 'मैं पापरूप मृत्युसे सिश्लष्ट न हो जाऊँ' इस भयसे अन्त्यजनोंके पास न जाय और अन्त दिशामें भी न जाय । उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युको दूरकर फिर इन्हें मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्म-भावको प्राप्त ] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताको [ मृत्युके ] पार पहुँचाया । वह वाक जिस समय मृत्युसे पार हुई, यह अग्नि हो गयी। वह यह अग्नि मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है। फिर प्राणका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह वायु हो गया। वह यह अतिकान्त वायु मृत्युमे परे वहता है। फिर चक्षुका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह आदित्य हो गया। वह यह अतिकान्त आदित्य मृत्युसे परे ताता है। फिर श्रोत्रका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह दिशा हो गया। वे ये अतिकान्त दिगाएँ मृत्युसे परे हैं। फिर मनका अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह चन्द्रमा हो गया। वह यह अतिकान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान है। इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती है -जो कि इसे इस प्रकार जानता है। फिर उसने अपने लिये अनाचरूपी खाद्यका आवाहन किया, क्योंकि जो भी कुछ अन खाया जाता है, वह माणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १०–१७ ॥

वे देवगण वोले, 'यह जो अन्न है, वह सन तो इतना ही है, उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है। अतः सद पीठेते हने भी इस अन्नमं भागी बनाओ।' [प्रागने कहा ] 'दे तुम्लोग सन ओरते मुक्ते प्रदेश कर जाओ।' तत्र 'बहुत अच्छा ऐता कहकर वे सन ओरते उसने प्रदेश कर गये। अन प्राणके द्वारा पुरुप जो अन्न खाता है उससे ये प्राग भी तृत होते हैं। अत जो इस प्रकार जानता है उसने नातिक्त सन ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं वह सक्तोंका भरण करनेवाला उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चल्लेवाला होता है तथा अन्न भन्नण करनेवाला और सनका अध्यति होता है। नातियोमेसे जो भी इस प्रकार जानने-वालेके प्रति प्रतिकृत्न होना चाहता है वह अपने आश्रितोका पोषण करनेन सनर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकृत्न रहता है—जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोका भरण करना चाहता है यह निश्चय ही अपने आश्रितोका भरणमें समर्थ होता है। १८॥

वह प्राण अयास्य आङ्किरत है. क्योंकि वह अङ्गोंका रत ( सर ) है। माण ही अङ्गोंना रस है, निश्चय प्राण ही अर्ड़ोना रस है क्योंकि जिस क्सिी अङ्गसे प्राण उक्रमण कर जाता है वह उची जगह सूख जाता है. अत यही अङ्गोना रस है। यही वृहस्पति है। वाक् ही वृहती है। उसका यह पति है इसिल्ये यह बृहत्पति है। यही ब्रह्मणस्पति है। वाक् ही ब्रह्म—वेद है, उत्तका यह पति है, इसिल्ये यह ब्रह्मणस्पति है। यही साम है। वाक ही 'सा' है और यह ( प्राण ) अम है। 'सा' और 'अम ही साम हैं। यहीं सामना सामत्व हैं। क्योंकि यह प्राण मदावींके समान हैं मन्छरके समान है, हाथींके समान है इस त्रिलोकींक समान है और इस समीके समान है, इसीसे यह साम है। जो इस सामनो इस प्रमार जानता है वह सामना सायुज्य और उस्नी स्लोनता प्राप्त करता है। यही उद्गीय है। प्राण ही उत् है प्राणके द्वारा ही यह उत्त उत्तब्य—धारण किया हुआ है। वाक् ही गीया है। वह उत् है और गीया भी है इसल्ये उद्गीय है ॥ १९–२३ ॥

डच [प्राग] के विषयमे यह आख्यायिका भी है— चैक्तिनेय ब्रह्मदत्तने ब्रह्में सोम मञ्जण करते हुए कहा, 'यदि अयास्य और आङ्किरसनामक मुख्य प्राणने वाणीसे ब्रुक्त प्राणसे मिन्न अन्य देवताद्वारा उद्गान किया हो तो यह

सोम मेना हिर गिरा दे।' अत उसने प्राग और वान् रे ही इारा उड़ान निया था—देसा निश्चय होना है॥ २४॥

जो इस पृत्रों क सामगण्डवान्य मुख्य प्राणिक स्व (धन) को जाना है उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय स्वर ही उसरा धन है। अत' श्चित्तिक कर्म वरने दाले ने वाणीं में स्वरक्षी रच्छा करनी चाहिये। उस स्वरसम्प्र्य वाणीं से श्चितिक कर्म करे । इसीने यनमें स्वरतान उद्गता ने दे उने ने इच्छा करते ही है। लोक में भी जिनके पास बन होता है [ उसे ही देखना चाहते हैं ]। जो इस प्रकार इस सामके धन ने जानता है उसे धन प्राप्त होता है। जो उस सामके धन ने जानता है उसे धन प्राप्त होता है। जो उस सामके स्वर्णकों जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है। उस ना स्वर ही सुवर्ण है। जो इस प्रमुद्द इस सामके सुवर्णने जानता है उसे मुवर्ण मिलता है। जो उस सामके सुवर्णने जानता है उसे मुवर्ण मिलता है। जो उस सामके सुवर्णने जानता है उसे मुवर्ण मिलता है। जो उस सामके सुवर्णने जानता है उस मुवर्ण मिलता है। जो उस सामके सुवर्णने जानता है उस मुवर्ण मिलता है। जो उस सामके सुवर्णने जानता है उस मुवर्ण मिलता है। जो उस सामके सुवर्णने जानता है यह प्राणीम प्रतिष्टित हुआ ही यह प्राण गाना जाता है। मोई-नोई यह करते है कि धवह अन्नमें प्रतिष्टित होकर गाया जाता है। २५-२७॥

अव आगेपवनान नामक सामोजाही अभ्यारोह कहा जाताः है। वह प्रलोता निश्चय सामना ही प्रलान (आरम्भ) करता है। जिस समय वह प्रस्ताद करे उस समय इन मन्त्रों को - असनो मा सहमय 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' • 'मृत्योमां मृतं गमय' ।\* वह जिस समय वहता है—'मुझे असन्ते सन्ती ओर ले-जाओ दहाँ मृत्यु ही असन् है और अमृत सन् है। अत-वंह यही कहता है कि नुझे मृत्युचे अमृतकी ओर छे जाओ अर्थात् नुझे अमर कर दो । जब कहता है- भूझे अन्धकारहे प्रकाशकी ओर हे जाओ तो यहाँ मृत्यु ही अन्धरार है और अमृत ज्योति है। यानी उत्तरायही कथन है कि मृत्युते अमृतकी ओर ले जाओ—मुझे अमर कर हो । मुझे मृत्युषे अमृतरी ओर ले जाओ-इसमें तो नोई बात छिपी है ही नहीं। इनके पीछे जो अन्य लोज है उनमे अपने लिये अन्नाद्यका आगान करे। उनका गान किये जानेपर यजनान वर मॉगे और जिस भोगदी इच्छा हो, उसे मोंगे । इस प्रकार जाननेवाला उहाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कानना करता है उसीका आगान करता है । वह यह प्राणदर्शन छोकमाप्तिना साधन है। जो इस प्रकार इस सामको जानता है उन्ने लोक-प्राप्ति न होनेकी आगा तो होती ही नहीं ॥ २८ ॥

<sup>•</sup> मुझे बमदसे सदकी ओर है जाओ', मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर है जाओ', मुझे मृत्युसे अमरत्वकी ओर है जाओ !!

# ृचतुर्थ त्राह्मण

### ब्रह्मकी सर्वेरूपता और चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि

पहले यह पुरुपाकार आतमा ही था। उसने आलोचना करनेपर अपनेसे भिन्न और कोई न देखा। उसने आरम्ममें 'अहमिसि' ऐसा कहा, इसिलये उसका 'अहम्' नाम हुआ। इसीसे अन भी पुकारे जानेपर पहले 'अयमहम्' ऐसा ही कहकर उसके पश्चात् अपना जो दूसरा नाम होता है वह बतलाता है। नयोंकि इस समसे पूर्ववर्ती उस [आत्मासग्रक प्रजापति] ने समस्त पापोंको उपन—दग्ध कर दिया था इसिलये यह पुरुप हुआ। जो ऐसी उपासना करता है, वह उसे दग्ध कर देता है, जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है।। १।।

वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता है। उसने यह विचार किया 'यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो में किससे हरता हूं ११ तमी उसका मय निवृत्त हो गया। किंतु उसे भय क्यों हुआ १ क्योंकि भय तो दूसरेसे ही होता है । वह [ अक्ल ] रमण नहीं करता था । इसी कारण अव भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आलिङ्गित स्त्री और पुरुप होते हैं, वैसा ही उसका परिमाण हो गया । उसने इस अपनी देहको ही दो मागोंमें विभक्त कर डाला। उससे पति और पत्नी हुए । इसल्ये यह शरीर अर्द्धवृगल ( द्विदल अन्नके एक दल ) के समान है-ऐसा याजवल्क्यने कहा। इसलिये यह [ पुरुपार्द ] आकाश स्त्रीचे पूर्ण होता है । वह उस (स्त्री ) से सयुक्त हुआ, उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं । उस (जतरूपा) ने यह विचार किया कि 'अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मझसे क्यों समागम करता है ? अच्छा, मैं छिप जाऊँ अतः वह गो हो गयी, तव दूसरा यानी मनु चूपम होकर उससे सम्मोग करने लगा, इससे गाय-बैल उत्पन्न हुए । तव वह घोड़ी हो गयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया । फिर वह गर्दभी हो गयी और मनु गर्दभ हो गया और उससे समागम करने छगा । इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए । तदनन्तर शतरूपा वकरी हो गयी और मतु वक्ता हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी और मनु भेडा होक्र उससे समागम करने लगा। इससे वकरी श्रीर भेड़ोंकी उत्पन्नि हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने मियुन (स्त्री-पुरुपरूप जोड़ें) हैं, उन समीकी उन्होंने रचना कर डाली ॥ २-४॥

१ में हूँ। २ यह में हूँ।

उस प्रजापतिने भें ही सृष्टि हूँ ऐसा जाना । मैंने इस सवको रचा है। इस कारण वह 'सृष्टि' नामवाला हुआ। जो ऐसा जानता है वह इस ( प्रजापित ) की स्रिप्टिमें [ स्रप्टा ] होता है । फिर उसने इस प्रकार मन्यन किया । उसने मुखरूप योनिसे दोनों हार्थोद्वारा [ मन्यन करके ] अग्निको रचा। इसिंख्ये ये दोनों भीतरकी ओरसे रोमरहित हैं, क्योंकि योनि भी भीतरसे रोमरहित ही होती है। अत याजिक लोग अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन्न-भिन्न ) देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि 'इस ( अग्नि ) का यजन करो, इस ( इन्द्र ) का यजन करों सो वह तो इस एक ही देवकी विस्रिष्टि है । यह [ प्रजापित ] ही सर्वदेवरूप है । इसके बाद जो कुछ यह द्रवरूप है, उसे उसने वीर्यसे उत्पन्न किया, वहीं सोम है। इतना ही यह सब अब और अबाद है। सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। यह ब्रह्माकी अति-सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओं की रचना की-स्वय मर्त्य होनेपर भी अमृतोंको उत्पन्न किया । इसिलये यह अतिसृष्टि है । जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अति-स्रिमं ही हो जाता है ॥ ५-६ ॥

यह पूर्वोक्त जगत् उस समय (उत्पत्तिसेपूर्व) अन्याकृतः था । वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ, अर्थात् 'यह इस नाम और इस रूपवाला है। इस प्रकार व्यक्त हुआ । अतः इस समय भी यह अव्यक्ति वस्तु 'इस नाम और इस रूपवाली हैं इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस ( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है, जिस प्रकार कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका मरण करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय (काप्रादि ) में गुप्त रहता है। परतु उसे लोग देख नहीं सकते। वह असम्पूर्ण है, प्राणनिकयांके कारण ही वह प्राण है, बोलनेके कारण वाक है, देखनेके कारणे चक्षु है, सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन करनेके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही है। अत. इनमेंसे जो एक एककी उपासना करता है, वह नहीं जानता । वह असम्पूर्ण ही है । वह एक एक विशेषणसे ही युक्त होता है। अतः 'आत्मा है' इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्योंकि इस ( आत्मा ) में ही वे सब एक हो जाते हैं। यह जो आत्मा है, वही इन सबका प्राप्तव्य है, क्योंकि यह

आत्मा है, इस जात्माके जात होने ही मनुष्य इस सब जगत्को जानता है। जिस प्रकार पदो (खुर आदिके चिह्नों) द्वारा [खोये हुए पशुकों] प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा जानता है, वह इसके द्वारा यग और इप्ट पुरुपोक्ता सहवास प्राप्त करता है। वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है, और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंिक यह आत्मा उनती अपेक्षा अन्तरतर है। वह जो आत्मप्रियदर्शी है यदि आत्मासे भिन्न (अनात्मा) को प्रिय कहनेवाले पुरुपने कहे कि 'तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा' तो वैसा ही हो जायगा, क्योंिक वह समर्थ होता है। अत. आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता है उसका प्रिय अत्यन्त मरणगील नहीं होता ॥ ७-८॥

[ ब्राह्मणोंने ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 'हम सर्व हो जायँगे ऐसा मानते हें, [ सो ] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया ११ ॥ ९ ॥

पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेको ही जाना कि मैं -ब्रह्म हूँ । अत वह सर्व हो गया। उत्ते देवोंमेंसे जिस जिसने जाना, वही तद्रप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यो-मेसे भी [जिसने उसे जाना, वह तद्रुप हो गया]। उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना-'मैं मनु हुआ और सूर्य भी। उस इसब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि में 'ब्रह्म हूँ', वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभवमें देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवताकी 'यह अन्य है और मैं अन्य हूं' इस प्रभार उपासना करता है, वह नहीं जानता। जैसे पशु होता रि, वैसे ही वह देवताओं का पशु है । जैसे लोकमें वहुत से पशु मनुष्यमा पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं ना पालन करता है। एक पशुना ही हरण किये जानेनर अच्छा नर्रा लगता, फिर वहुर्तोका हरण होनेपर तो क्टना ही क्या है ? इसिलने देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुप्य [ ब्रह्मात्मतत्त्वको ] जानें ॥ १०॥

आरम्भमे यह एक ब्रह्म ही था। अकेला होनेके कारण वह विभृतियुक्त कर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ। उसने अति-गयतासे क्षत्र हम प्रगस्त रूपकी रचना की। अर्थात् देवताओं-में क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण, सोम, स्द्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि हैं, उन्हें उत्पन किया। अत. क्षत्रियसे उत्कृष्ट कोई नहीं है। इमीसे राजस्य यजमे ब्राह्मण नीचे वैठनर क्षत्रियकी उपासना नरता है, वह क्षत्रियमे ही अपने यशको स्थापित करता है। यह जो ब्राह्मण है, क्षत्रियकी योनि है। इसिल्ये यद्यपि राजा उत्क्रप्टताको प्राप्त होता है तो भी [राजस्यके] अन्तमे वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है। अतः जो क्षत्रिय इस (ब्राह्मण) की हिंसा करता है, वह अपनी योनिका ही नाग करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है।। ११॥

वृह (ब्रह्म) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने वैश्यजातिकी रचना की। जो ये वसु, घड़, आदित्य, विश्वदेव और मस्त् इत्यादि देवगण गणश्च, कहे जाते हैं [उन्हें उत्पन्न किया]। [फिर भी] वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने शृद्धवर्णकी रचना की। पूषा शृद्धवर्ण है। यह पृथिवी ही पूपा है, क्योंकि यह जो कुछ है, यही उसका पोषण करती है। १२-१३।।

तव भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने अतिशयतासे अयोरूप धर्मको रचा । यह जो धर्म है, क्षित्रयका भी नियन्ता है । अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है । इसिछये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [ प्रवल शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निर्वल पुरुप भी वलवान्को जीतनेकी इच्छा करने लगता है । वह जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है । इसीसे सत्य वोलनेवालेके विषयमें कहते हैं कि 'यह धर्म माषण करता है' तथा धर्म भाषण करनेवालेसे कहते हैं कि 'यह सत्य भाषण करता है', क्योंकि ये दोनों यही ( धर्म ही ) हैं ॥ १४॥

वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृह चार वर्ण हैं। [इन्हें उत्पन्न करनेवाला] ब्रह्म अग्निरूपचे देवताओं में ब्राह्मण हुआ। तथा मनुष्यों में ब्राह्मणस्पचे ब्राह्मण, क्षत्रियरूपचे क्षत्रिय, वैश्यरूपचे वैश्य और शृहरूपचे शृह हुआ। इसीचे अग्निमें ही [कर्म करके] देवताओं के वीच कर्मफलकी इच्छा करते हैं तथा मनुष्यों के वीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी इच्छा करते हैं, क्यों कि ब्रह्म इन दो रूपोंचे ही व्यक्त हुआ था। तथा जो कोई इस लोक्चे आत्माका द्वर्शन किये विना ही चला जाता है, उसंग्रा यह अविदित आत्मलोक [श्रोक्त मोहादिकी निवृत्तिके द्वारा] वैचे ही पालन नहीं करता, जैचे कि विना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा विना अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म। इस प्रकार (आत्माको) न जाननेवाला पुरुप यदि इस लोकमे कोई महान् पुण्यकर्म भी करे, तो भी अन्तमे उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः

आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये। जो पुरुप आत्मलोकन की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता। इस आत्मासे पुरुप जिस-जिस बस्तुकी कामना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर लेता है। १५॥

यह आत्मा ( गृही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका लोक ( मोग्य ) है । वह जो हवन और यज्ञ करता है, उससे देवताओंका मोग्य होता है; जो स्वाध्याय करता है, उससे भृष्टियोंका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योंको वास्थान और मोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण एव जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओंका मोग्य होता है । इसके घरमें जो [ कुत्ते-विल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन घारण करते हैं, उससे यह उनका मोग्य होता है । जिस प्रकार लोकमें सब अपने शरीरका अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार यों जाननेवालेका सब जीव अविनाश चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मकी अवश्यकर्तव्यता [ पञ्चमहायश्यकरणमें ] श्वात है और [ अवदानप्रकरणमें ]

इसकी मीमासा की गयी है।। १६॥

पहले एक यह आत्मा ही था। उसने कामना की कि 'मेरे स्त्री हो, फिर मैं सन्तानरूपसे उत्पन्न होऊँ । तथा मेरे धन हो, फिर में कर्म करूँ। वस, इतनी ही कामना है। इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । इसीसे अव भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर मै सन्तान-रूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म करूँ। वह जुनतक इनमेंसे एकको भी प्राप्त नहीं करता, तनतक वह अपनेको अपूर्ण ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है---मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, प्राण सन्तान है और नेत्र मानुप-वित्त है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गौ आदि मानुप-वित्तको जानता है। श्रोत्र दैव-वित्त है, क्योंकि श्रोत्रसे ही वह उसे (दैव-विक्त को) सुनता है। आत्मा (शरीर) ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है। यह आत्मदर्शनरूप यज्ञ पाड्क है, पशु पाडक है, पुरुप पाड्क है तथा यह कर्म एव साधनरूप जो कुछ है। सब पाड्क है। जो ऐसा जानता है, वह इन समीको प्राप्त कर लेता है।। १७॥

### पश्चम

## अन्नकी उत्पत्ति और , मन, वाणी और प्राणके रूपमें सृष्टिका विभाग

पिता ( प्रजापित ) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंकी रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण है ( अर्थात् वह सभी प्राणियोंका भोग्य है ), दो अन्न उसने देवताओंको वॉट दिये, तीन अपने लिये रक्खे, एक पशुओंको दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो प्राणनिकया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न सर्वदा खाये जानेपर भी श्वीण क्यों नहीं होते १ जो इस ( अन्नके ) अश्चयमावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न मक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है तथा अमृतका भोक्ता होता है । इस विपयमें ये श्लोक ( मन्त्र ) हैं—॥ १ ॥

'यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता' इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा ही अर्न्नोको उत्पन्न किया। उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात् यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न है। जो इसीके परायण रहता है, वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि यह अन्न मिश्र (समस्त प्राणियोंका सम्मिलित घन) है। दो अन्न उसने देवताओंको बॉटे—ने हुत और प्रहुत हैं। इसलिये

गृहस्य पुरुष देवताओंके लिये हवन और बलि अर्पण करता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओं के दो अन दर्श और पूर्णमास है, इसिलये इन्हें कामनापूर्वक न करे। एक अन पशुओंको दिया, वह दुग्ध है। मनुष्य और पशु पहले दुग्धके ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसिंखये उत्पन्न हुए बालक-को पहले घृत चटाते हैं, या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न हुए वछड़ेको भी अतृणाद ( तृण मक्षण न करनेवाला ) कहते हैं। जो प्राणनिक्रया करते हे और जो नहीं करते, वे सब इस ( पश्वन्न ) में ही प्रतिष्ठित है। अर्थात् जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते, वे सब हिव दुग्धमे ही प्रतिष्ठित हैं। अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतक दुग्धसे हवन करने-वाला पुरुप अपमृत्युको जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन अपमृत्युको जीत लेता है [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता ]। इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाला ) पुरुप देवताओं-को सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है, किंतु सर्वदा खाये जानेपर मी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ! इसका कारण यह है कि पुरुप अविनाशी है, नहीं पुन:-पुन: इस अन्नको

उत्पन्न कर देता है। जो भी इस अक्षयभावको जानता है अर्थात् पुरुप ही क्षयरहित है, वही इस अन्नको ज्ञान और कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता—[ऐमा जो जानता है] वह प्रतीक्षके द्वारा—मुख ही प्रतीक है, अतः मुखके द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है और अमृतका भोक्ता होता है। यह (फल्रश्रुति) प्रशासा है।। २।।

उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात् मनः वाणी और प्राणको उसने अपने लिये नियत किया। 'मेरा मन अन्यत्र या, इमलिये मेंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र या, इसलिये मेंने नहीं सुनाः [ ऐसा जो मनुष्य कहता है, इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता है। काम, सकल्प, सदाय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति (धारणशक्ति), अधृति, लजा, बुद्धि, भय—ये सब मन ही है। इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर मनुष्य मनसे जान लेता है। जो कुछ भी शब्द है—वह वाक् ही है, क्योंकि यह वाज्यार्थके कथनमें रत है, इसलिये प्रकाश्य नहीं, प्रकाशक है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन—ये सब प्राण ही हैं। यह आत्मा (शरीर) वाड्यय, मनोमय और प्राणमय ही है। है।।

तीनो लोक ये ही हैं। वाक ही यह लोक है, मन अन्तिरक्षलोक है और प्राण वह (स्वर्ग) लोक है। तीनों वेद ये ही हैं। वाक ही ऋग्वेद है, मन यज्ञवेंद है और प्राण सामवेद है। देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं। वाक ही देवता है, मन पितृगण है और प्राण मनुष्य हैं। पिता, माता और सन्तान ये ही हैं। मन ही पिता है, वाक माता है और प्राण सन्तान है। विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं। वाक हल विज्ञात है। वाक हल विज्ञात है वह वाक रूप है। वाक ही विज्ञाता है। वाक इस (अपने ज्ञाता) की विज्ञात होकर रक्षा करती है। जो कुछ जिज्ञासाके योग्य है, वह मनका रूप है। मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है। जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप है। प्राण ही अविज्ञात है। प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है। अविज्ञात है। प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है। ४–१०॥

उस वाक्का पृथिवी शरीर है और यह अग्नि ज्योतीरूप है। इनमे जितनी वाक् है, उतनी ही पृथिवी है और उतना ही यह अग्नि है। तथा इस मनका सुलोक शरीर है, ज्योतीरूप वह आदित्य है; इनमें जितना मन है, उतना ही द्युलोक और उतना ही वह आदित्य है। वे (आदित्य और अग्नि ) मिथुन (पारस्परिक ससर्ग ) को प्राप्त हुए। तत्र प्राण उत्पन्न हुआ। वह इन्द्र है और वह असपत्न— शत्रुहीन है, दूसरा [अर्थात् प्रतिपक्षी ] ही सपत्न होता है। जो ऐसा जानता है, उसना सपत्न नहीं होता। तथा इस प्राणका जल शरीर है, वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है। इनमें जितना प्राण है, उतना ही जल है और उतना ही वह चन्द्रमा है। ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। जो कोई इन्हें अन्तवान् समझकर उपासना करता है, वह अन्तवान् लोकपर जय प्राप्त करता है और जो इन्हें अनन्त समझकर उपासना करता है, वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त करता है। ११८–१३॥

इस सवत्सररूप प्रजापित सी सोलह कलाएँ (अङ्ग) हैं। उसकी तिथियाँ ही पद्रह कलाएँ हैं, इसकी सोलहवीं कला ध्रुवा (नित्य) है। वह तिथियों के द्वारा ही [ ग्रुक्लपक्षमें ] वृद्धिको प्राप्त होता है तथा [ कुष्णपक्षमें ] श्लीण होता है। अमावास्त्राकी रात्रिमें वह (चन्द्रमा) इस सोलहवीं कलासे इन सब प्राणियों में अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] प्रात कालमें उत्पन्न होता है। अतः इस रात्रिमें किसी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे, यहाँतक कि इसी देवतांकी पूजाके लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिटके भी प्राण न ले ॥ १४॥

जो भी यह सोलह कलाओंवाला सक्तर प्रजापित है, यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है। वित्त ही उसकी पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा ( शरीर ) ही उसकी सोलहवी कला है। वह वित्तसे ही बढता और क्षीण होता है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नम्य ( रथन्वककी नामिरूप ) है और वित्त प्रधि ( रथन्वकका बाहरका घेरा—नेमि ) है। इसलिये यदि पुरुप सर्वस्वहरणके कारण हासको प्राप्त हो जाय, किंतु गरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है।। १५।।

अव मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक—ये ही तीन लोक हैं। वह यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं। तथा पितृलोक कर्मसे और देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं। लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिये विद्याकी प्रशसा करते हैं॥ १६॥

अव सम्प्रति [ कही जाती है—] जब पिता यह समझता है कि मैं मरनेवाला हूं तब वह पुत्रसे कहता है— 'त् ब्रह्म है, त् यह है, त् लोक है।' वह पुत्र बदलेमें कहता है—'मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज हूं, मैं लोक हूँ।' जो कुछ भी स्वाध्याय है, उस सबकी 'ब्रह्म' यह एकता है । जो कुछ भी यज हैं, उनकी 'यज्ञ' यह एकता है। और जो कुछ भी लोक हैं, उनकी 'लोक' यह एकता है। यह इतना ही गृहस्थ पुरुपका सारा कर्तव्य है। ि फिर पिता यह मानने लगता है कि ] यह मेरे इस भारको छेकर उन छोकसे जानेपर मेरा पालन करेगा । अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रको 'लोक्य' ( लोकप्राप्तिमें हितकर ) कहते हैं। इसीसे पिता उसका अनुवासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला वह पिता जब इस लोकसे जाता है, तब अपने इन्हीं प्राणींके सहित पुत्रमें न्याप्त हो जाता है। यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) से उस (पिता) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे उसका नाम 'पुत्र' है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत प्राण प्रवेश करते हैं।। १७॥

पृथिवी और अग्निसे इसमें दैवी वाक्का आवेश होता है। देवी वाक् वही है, जिससे पुरुष जो जो भी बोलता है, वही-वही हो जाता है। युलोक और आदित्यसे इसमें दैव मनका आवेश हो जाता है। देव मन वही है, जिससे यह सुखी ही होता है, कभी गोक नहीं करता। जल और चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है। देव प्राण वही है, जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। इस प्रकार जाननेवाला वह समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है। जैसा यह देवता (हिरण्यगर्म) है, वैसा ही वह हो जाता है। जिस प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भृत पालन करते हैं। जो कुछ ये जीव गोक करते हैं, वह (शोकादिजनित दु:ख) उन्हींके साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है। क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता।। १८—२०।।

अव यहाँसे व्रतका विचार किया जाता है। प्रजापितने कर्मों (कर्मके साधनभूत वागादि करणों) की रचना की। रचे जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने लगे। वाक्ने व्रत किया कि भीं वोलती ही रहूँगी' तथा भी देखता ही रहूँगा' ऐसा नेत्रने और भी सुनता ही रहूँगा' ऐसा श्रोत्रने व्रत किया। इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्रियोने भी वत किया। तत्र मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया और उनमे व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मृत्युने उनका अवरोध किया। इसीसे वाक् अमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित होता ही है; किंतु यह जो मध्यम प्राण है, इसमें वह (मृत्यु) व्यात न हो सका। तव उन इन्द्रियोंने उसे जाननेका निश्चय किया । 'निश्चय यही इममें श्रेष्ठ है, जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, हम सब भी इसीके रूप हो जायेँ - ऐसा निश्चयकर वे सब इसीके रूप हो गयीं । अत वे इसीके नामसे 'प्राण' इस प्रकार कही जाती हैं। इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस कुलमें होता है, वह कुल उसीके नामसे बोला जाता है। तथा जो ऐसे विद्वान्से स्पर्धा करता है, वह सूख जाता है और सूलकर अन्तमें मर जाता है। यह अध्यात्म-प्राणदर्शन है॥ २१॥

अव अधिदैवदर्शन कहा जाता है—अभिने व्रत किया कि भी जलता ही रहूँगा। सूर्यने नियम किया, भी तपता ही रहूँगा। तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, भी प्रकाशित ही होता रहूँगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी यथादैवत (जिस देवताका जो व्यापार या, उसीके अनुसार) व्रत किया। जिस प्रकार इन वागादि प्राणों में मध्यम प्राण है, उसी प्रकार इन देवताओं में वायु है, क्यों कि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं, किंतु वायु अस्त नहीं होता। यह जो वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है।। २२।।

इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है—'जिस (वायुदेवता) से (चसुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है' हत्यादि । यह प्राणसे ही उदित होता है और प्राणमें ही अस्त हो जाता है। उस धर्मको देवताओं ने धारण किया है। वही आज है और वही कल भी रहेगा। देवताओं ने जो वत उस समय धारण किया था, वही आज भी करते हैं। अतः एक ही व्रतका आचरण करे। प्राण और अपान-व्यापार करे। मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले—इस भयसे [इस व्यतका आचरण करे]। और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने-की भी इच्छा रक्खे। इससे वह प्राणरूप इस देवतासे सायुक्य और सालोक्य प्राप्त करता है॥ २३॥

### षष्ठ

## नाम-रूप और कर्म

यह नाम, रूप और कर्म—तीनका समुदाय है। उन नामोंकी 'वाक्' यह उक्थ (कारण) है, क्योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है। यही सब नामोंमें समान है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त नामोंको धारण करती है। अब, रूपोंका चक्षु समन्वय है, यह इसका उक्थ है। इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त रूपोंके प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है। अब, कर्मोंका समन्वय आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्य है। इसीचे सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त कर्मोंके प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त कर्मोंको धारण करता है। ये तीन होते हुए भी एक आत्मा हैं और आत्मा भी एक होते हुए इन तीन रूपोंमें है। वह यह अमृत सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है।। १–३॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

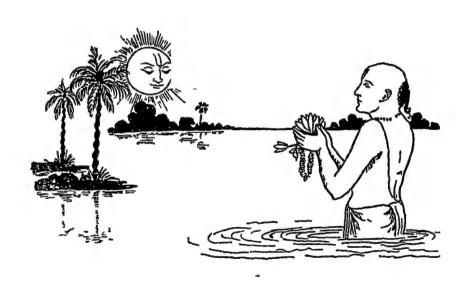

# द्वितीय अध्याय

#### प्रथम

## गार्ग्य और अजातरात्रुका संवाद, अजातरात्रुका गार्ग्यको आत्माका खरूप समझाना

ॐ गार्ग्य-गोत्रोत्पन्न वालािक नामक एक पुरुप बड़ा घमडी और बहुत बोलनेवाला था। उसने कािगराज अजातशत्रुके पास जाकर कहा—'मै तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ।' अजातशत्रुके ने कहा, 'इस वचनके लिये मैं आपको सहस्र [गौऍ] देता हूँ, लोग 'जनक, जनक' यों कहकर दौड़ते हैं। (अर्थात् सब लोग यही कहते हैं कि 'जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा श्रोता है।' ये दोनों वातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुलम कर दी हैं। इसलिये मैं आपको सहस्र गौऍ देता हूँ)'।।१॥

गार्ग्यने कहा, 'यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूं ।' अजातशत्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें वात मत करो । यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका मस्तक है और राजा (दीप्तिमान् ) है-इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूतोंका मस्तक और राजा होता है। गार्ग्य वोला, 'यह जो चन्द्रमार्मे पुरुप है, इसी-की मै ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ । अजातरात्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें वात मत करो । यह महान्, शुक्र-वस्त्रधारी, सोम राजा है-इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिये नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता है, अर्थात् प्रकृति-विकृतिमय दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें वह समर्थ हो जाता है। तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता।' वह गार्ग्य वोला, 'यह जो विद्युत्में पुरुप है, इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूं । र उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसकी चर्चा मत करो, इसकी तो मै तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी सन्तान भी तेजस्विनी होती है। वह गार्ग्य बोला, ध्यह जो आकाशमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।' उस अजातरात्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता हूँ जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सन्तान और

पशुओंसे पूर्ण होता है और इस लोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद नहीं होता । वह गार्य बोला, वह जो वायुमें पुरुप है, इसकी,में ब्रह्मरूपमे उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विपयमें बात मत करो । इसकी तो मै इन्द्र, वैकुण्ठ और अपराजिता सेना—इस रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह विजयी, कमी न हारनेवाला और शत्रुविजेता होता है। वह गार्ग्य वोला, 'यह जो अग्निमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूं ।' उस अजातरात्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें वात मत करो । इसकी तो मैं विषासहिरूप-से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है और उसकी सन्तित भी सहन करनेवाळी होती है। वह गार्ग्य बोला, ध्यह जो जलमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ। उस अजातराष्ट्रने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें वात मत करो । इसकी मैं 'प्रतिरूप' रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [पुत्र ] उसन होता हैं ॥ २-८॥

गार्ग्य बोला, 'यह जो दर्पणमें पुरुप है, इसीकी मैं वहारूपसे उपासना करता हूँ ।' उस अजातगत्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो मैं रोचिष्णु (दीसिमान्) रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय दीसिमान् होता है, उसकी सन्तान भी दीसिमान् होती है और उसका जिनसे सगम होता है, उन सबसे बदकर वह दीसिमान् होता है ।' वह गार्ग्य बोला, 'जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विपयमें बात मत करो । इसकी तो मैं प्राण-रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना

 अप्रिमें जो हिविष्य खाळा जाता है उसे वह मस्म करके सहन कर लेता है, इसळिये अप्रि विपामहि—सहन करनेवाळा है। करता है वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता'॥ ९-१०॥

गार्ग्य बोला, 'यह जो दिशाओं में पुरुप है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं नहीं, इसके विपयमें बात मत करो, में इसकी दितीय और वियुक्तरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह दितीयवान् (साथीवाला) होता है और उससे गणका (पुत्रादि समृहका) विच्लेद नहीं होता'। ११।

गार्ग्य वोला, 'यह जो छायामय पुरुप है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विपयमें वात मत करो। इसकी तो मैं मृत्युरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है और इसके पास समयसे पहले मृत्यु नहीं आती'।। १२॥

गार्ग्य बोला, 'यह जो आत्मामें पुरुप है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूं।' उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विपयमें वात मत करो, इसकी तो मैं आत्मवान्रूपसे उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय आत्मवान् होता है और उसकी सन्तान भी आत्मवान् होती है।' तब वह गार्ग्य चुप हो गया।।१३।।

[ उसे मौन देखकर ] वह अजातगत्रु बोला, 'वस, क्या इतना ही है !' [ गार्ग्य—] 'हॉ, इतना ही है !' [ अजातशत्रु— ] 'इतनेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता !' वह गार्ग्य बोला, 'मैं आपकी शिष्यभावसे शरण लेता हूँ' ॥ १४ ॥

अजातशत्रुने कहा, 'ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, शिष्यभावसे भरण हो—यह तो विपरीत है। तो भी मैं आपको उसका ज्ञान कराऊँगा ही।' तन अजातशत्रु उसके हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास गये। अजातशत्रुने उसे 'हे ब्रह्म। हे पाण्डरवास! हे सोम राजन्!' इन नामोंसे पुकारा । परतु वह न उठा । तव उसे हायसे दवा-दवाकर जगाया तो वह उठ वैठा ॥ १५ ॥

अजातगत्रुने कहा, 'यह जो विज्ञानसय पुरुप है। जव सोया हुआ था, तत्र कहाँ था ! और यह कहाँसे आया !' किंतु गार्य यह न जान सका ॥ १६॥

उस अजातगत्रुने महा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुप है, जब यह सोया हुआ था, उस समय यह विजानके द्वारा इन इन्द्रियों भी जानशक्तिको ग्रहणकर यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें शयन करता है। जिस समय यह उन जानशक्तियोंको ग्रहण कर लेता है, उस समय इस पुरुपका 'स्विपिति' नाम होता है। उस समय घाणेन्द्रिय लीन रहती है, वाणी लीन रहती है, चक्ष लीन रहता है। श्रोत्र लीन रहता है और मन भी लीन रहता है । जिस समय यह आत्मा स्वमन्नत्तिसे वर्तता है, उस समय इसके वे लोक ( दृश्य ) उत्पन्न होते हैं। वहाँ कभी यह महाराज होता है, कभी महाब्राह्मण होता है अथवा ऊँची नीची गितियों वे ने प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनींको लेकर (अधीन कर) अपने देशमें यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणोंको ग्रहणकर अपने शरीरमे यथेच्छ विचरता है। इसके पश्चात् जव वह गाढ निद्रामें होता है, जिस समय कि वह किसीके विपयमें कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो वहत्तर हजार नाडियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शारीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है। जिस प्रकार कोई वालक अथवा महाराज किंवा महाब्राह्मण आनन्दकी दुःखनागिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है ॥१७–१९॥

जिस प्रकार वह ऊर्णनामि (मकड़ा) तन्तुओंपर ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे अमिसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे उत्पन्न होते हैं। 'सत्यका सत्य' यह उस आत्माका नाम है। प्राण ही सत्य हैं। उन्हींका यह सत्य है॥ २०॥

## द्वितीय त्राह्मण

## शिशु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना

जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम (वन्धन-रज्जु ) के सहित शिशुको जानता है, वह अपनेसे द्वेप करने-वाले सात भ्रातृन्योंका अवरोध करता है । यह जो मध्यम

प्राण है वही शिशु है, उसका यह (श्वरीर) ही आधान (अधिष्ठान) है, यह (सिर) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूणा (अन्न-पानजनित शक्ति) है और अन दाम है ॥ १॥ उसका ये सात अक्षितियाँ (नेत्रोंके अङ्क) उपस्थान (स्तवन) करती हैं— उनमेंसे जो ये ऑखमे लाल रेखाएँ हें उनके द्वारा चढ़ इस मध्यप्राणके अनुगत है, नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो दर्शनगिक्त है उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो ग्रुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है। नीचेके पलकद्वारा पृथिवी इसके अनुगत है एव ऊपरके पलकद्वारा ग्रुलोक। जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न क्षीण नहीं होता॥ २॥

इस विपयमे यह मन्त्र है—'चमस नीचेकी ओर छिद्र-वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप यश निहित है, उसके तीरपर सात ऋपिगण (दो कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक रसना) और वेदके द्वारा सवाद करनेवाली आठवी वाणी रहती है। जो नीचेकी ओर छिद्र-वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर है; क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ है । उसमें विश्वरूप यश निहित है—प्राण ही विश्वरूप यश हें, प्राणोंके विपयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि है, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । वेदके द्वारा सवाद करनेवाली वाक् आठवों है, वही वेदके द्वारा सवाद करती है । ये दोनों [कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं, यह ही गोतम है और यह [वूसरा ] मरद्वाज है । ये दोनों [नेत्र ] ही विश्वामित्र और जमदिम हैं, यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदिम है । ये दोनों [नासारन्त्र ] ही विश्व और कश्यप हैं, यह ही विश्व है । तथा वाक् ही अति है, क्योंकि वागिन्द्रियद्वारा ही अन भक्षण किया जाता है । जिसे अति कहते हैं, उसका निश्चय 'अत्ति' ही नाम है । जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता (मोक्ता) होता है, सब उसका अन्न (मोग्य )हो जाता है ॥ ३-४ ॥

# त्तीय ब्राह्मण ब्रह्मके दो रूप

ब्रह्मके दो (द्विविध) रूप है—मूर्त और अमूर्त, मर्ल्य और अमूर्त, स्थित और यत् (चर) तथा सत् और त्यत्। जो वायु और अन्तरिक्षसे मिन्न है, वह मूर्त है। यह मर्ल्य है, यह स्थित है और यह सत् है। उस इस मूर्तका, इस मर्ल्यका, इस सत्का यह रस है, जो कि यह तपता है। यह सत्का ही रस है। तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये अमृत है, ये यत् हैं और ये ही त्यत् हैं। उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह सार है, जो कि हस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत्का सह सार है। यह अधि दैवत-दर्शन है। अब अध्यात्म मूर्तामूर्तका वर्णन किया जाता है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है, उससे मिन्न है, यही मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थित है, यह सत्हा, इस स्थितका एव इस सत्का सार है। यह सत्का ही सार है।

अव अमूर्तका वर्णन करते हैं—प्राण और इस शरीरके अन्तर्गत जो आकाश है, वे अमूर्त हैं, यह अमृत है, यह यत् है और यही त्यत् है। उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यत्का, इस त्यत्का यह रस है जो कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष है, यह त्यत्का ही रस है।। १—५।।

उस इस पुरुपका रूप-चमत्कार ऐसा है जैसा कुसुमेसे रंगा हुआ वस्त्र हो, जैसा सफेद ऊनी वस्त्र हो, जैसा इन्द्रगोप (बीरवहूटी) हो, जैसी अग्रिकी ज्वाला हो, जैसा खेत कमल हो, और जैसे विजलीकी चमक हो। जो ऐसा जानता है, उसकी श्री विजलीकी चमकने समान [ सर्वत्र एक साथ फैलनेवाली] होती है। अब इसके पश्चात् 'नेति-नेति' यह ब्रह्मका निर्देश है। 'नेति-नेति' इससे बढकर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 'सत्यका सत्य' यह उसका नाम है। प्राण ही सत्य हैं, उनका यह सत्य है।।ह।।

### 

याज्ञवहक्य-मैत्रेयी-संवाद, याज्ञवहक्यका मैत्रेयीको अमृतत्वके साधनरूपमें परमात्म-तत्त्वका उपदेश

'अरी मैत्रेयि ।' ऐसा याज्ञव्क्यने [अपनी पत्नीसे ] कहा । 'मैं इस स्थान (गाईस्थ्य-आश्रम) से ऊपर (सन्यास-आश्रममें ) जानेवाला हूँ । अतः [तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस ( दूसरी पत्नी ) कात्यायनीके साथ तेरा वँटवारा कर दूँ ।। १ ॥

मैत्रेयीने कहा, 'भगवन् । यदि यह धनसे सम्पन्न

सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अम्र हो सकती हूं ११ याज्ञवल्क्यने कहा, 'नहीं, मोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा। धनसे अमृतत्वकी तो आशा है ही नहीं। । २ ॥

मैत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती। उन भोगोंको लेकर मैं क्या करूँगी श्रीमान् जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे वतलावें ॥ ३॥

याज्ञवल्क्यजीने कहा, 'घन्य! अरी मैत्रेयि, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय लगने-वाली ही बात कह रही है। अच्छा आ, बैठ जा; मैं तेरे प्रति उस (अमरत्व) की व्याख्या कल्ला, तू व्याख्यान किये हुए मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना'।। ४।।

उन्होंने कहा- अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही प्रयोजनके छिये पति प्रिय होता है। स्त्रीके प्रयोजनके छिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है, पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन-के लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके छिये धन प्रिय होता है: ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है, लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं, देवताओं के प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके **ळिये देवता प्रिय होते हैं, प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय** नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं, तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा-अपना-आप ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है। मैत्रेयि! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एव विशानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे मिन्न जानता है। क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिको आत्मासे मिन्न देखता है। छोक उसे परास्त कर देते हैं, जो छोकोंको आत्मासे मिन्न देखता है। देवगण उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंको आत्मासे

भिन्न देखता है। भृतगण उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतों को आत्मासे भिन्न देखता है। सभी उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है। यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भृतगण और ये सब जो कुछ भी है, सब आत्मा ही है।। ६॥

इसमें द्यान्त ऐसा है कि जिस प्रकार वजती हुई दुन्दुभि ( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोको कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु दन्द्रिम या दन्द्रिमके आघातको पकड लेनेसे उसका शब्द भी पकड लिया जाता है। वह दिसरा दृशन्त े ऐसा है-जैसे कोई बजाये जाते हुए शङ्कके वाह्य शब्दोंको प्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, कितु शङ्कके अथवा शङ्कके वजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है। वह ितीसरा दृष्टान्त े ऐसा है-जैसे कोई वजायी जाती हुई वीणाके वाह्य शब्दोंको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता. किंत वीणा या वीणाके खरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है। वह चिया द्यान्त है-- जिस प्रकार जिसका ईधन गीला है, ऐसे आधान किये हुए अग्निसे पृथक धूओं निकलता है, हे मैत्रेपि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस ( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे सब इस परमातमाके ही निःश्वास हैं ॥ ७-१० ॥

दृष्टान्त है—जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक अयन ( आश्रय स्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पशोंका त्यचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त सकत्योका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कमोंका हस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन है और इसी प्रकार समस्त विसगोंका पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मागोंका चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोका वाणी एक अयन है ॥ ११॥

इसमें यह द्रष्टान्त है—जिस प्रकार जलमे डाला हुआ नमकका डला जलमें ही घुल-मिल जाता है, उसे जलसे निकालनेके लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा जहाँ-जहाँसे भी जल लिया जाय वह नमकीन ही जान पड़ता है, हे मैत्रेथि! उसी प्रकार यह परमात्म-तत्त्व अनन्त, अपार और विद्यानघन ही है। यह इन [सत्यशब्दवाच्य] भूतोंसे प्रकट होकर उन्हेंकि साय अदृश्य हो जाता है; देहेन्द्रियभावने मुक्त होनेपर इसनी कोई विशेष समा नहीं रहती । हे मैत्रेषि ! ऐना में तुझसे कहता हूँ - ऐना याजवल्यमें कहा ॥ १२॥

उस मेत्रेथीने वहा, 'दारीग्पातके अनन्तर कोई सजा नहीं रहती—ऐगा उद्दर ही श्रीमान्ने मुसे मोहमें टाल दिया है।' याजाप्लयने यहा, 'हे मैत्रेथि। में मोहमा उपदेश नहीं कर रहा हूँ, अरी! यह तो उम परमात्मामा निजान कराने-के लिये पर्याप्त हैं।। १३॥

जहाँ ( अविद्यानस्थाम ) ईत सा होता है, वहीं अन्य

अन्य को सूँचता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यका समन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जहाँ हसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे सूँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने ? अरी मेत्रेय ! विश्वाताको किसके द्वारा जाने ? ॥ १४ ॥

### पश्चम त्राह्मण

### मधुविद्याका उपदेश, आत्माका विविध रूपोंमें वर्णन

यह पृथिती समन्त नृतोका मधु है और सन नृत इस पृथिनीके मधु ह । इस पृथिनीमें जो यह तेनामय असृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यातमशारीर तेजोमप अमृतमय पुरुष है, यही बार है जो कि 'यह आत्मा है' िय बारयने बतलाया गया है ]। यह अमृत र यह ज्ञार है, यह सर्प है। ये जल समस्त भृतंकि मुद्द है और ममस्त भृत इन जलंकि मधु ह । इन ज्लाम को यह तेजोमन अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यातम रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यमे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रल है, यह सर्व है। यह अग्नि समस्त भूतों रा मधु है और समन्त भृत इस अग्रिके मधु है। इस अग्निम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अभ्यातम बाड्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यही नह है जो कि 'यह आत्मा है' [ रम वात्रयमे वतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह वायु समस्त भृतोंका मधु है और समस्त भृत इस वायुके मधु है। इस वायम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अध्यात्मप्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आदित्य समस्त भृतींका मधु है तथा समन्त भूत इस आदित्यके मधु हैं। यह जो इस आदित्यमं तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षप तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये दिशाएँ समस्त भूतों का मधु हैं तथा

समस्त भृत इन दिशाओं के मधु हैं। यह जो इन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिशुत्क ( प्रत्येक श्रवणवेलामं रहनेवाला ) तेजीमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आतमा है' इस वाक्यसे यतलाया गया है । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है । यह चन्द्रमा समस्त भृतींका मधु है और समस्त भृत इस चन्द्रमाके मधु है। यह जो इन चन्द्रमाम तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अभ्यात्म मन:सम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे वतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है । यह विद्युत् समस्त भृतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत्के मधु हैं। यह जो इन वियुत्में तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे वतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मेघ समस्त भूतोका मधु है तथा समस्त भृत इस मेघके मधु है। यह जो इस मेघम तेजोमय अमृतमय पुरुप हे और जो यह अध्यात्म शन्द एव खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह हे जो कि 'यह आत्मा है। इस वाक्यसे वतजाया गया है ]। यह अमृत है, यह बहा है, यह सर्व है। यह आकाश समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आकागके मधु हैं। यह जो इस आकागमें तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अध्यातम हृदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह धर्म समस्त

भूतोंका मधु है तथा समस्त भृत इस धर्मके मधु है। इस धर्ममें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अध्यात्म धर्मसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप है। यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है । यह सत्य समस्त भृतींका मधु है और समस्त भृत इस सत्यके मधु है। यह जो इस सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अध्यातम-सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यमे वतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है । यह मनुप्यजाति समस्त भृतोंका मधु है और समस्त भृत इस मनुप्यजातिके मधु हैं। यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मानुप तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस श्रुतिद्वारा वतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है । यह आत्मा ( देह ) समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्माके मधु हैं। यह जो इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है' [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है। यह सर्व है। वह यह आत्मा समस्त भूतोंका अविपति एव समस्त भूतोंका राजा है । इस विपयमें दृष्टान्त-जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेसिमें सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मामें समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त जीवन और ये सभी आत्माएँ समर्पित हैं [ समी उस परमात्मासे जुड़े हुए और उसीके सहारे स्थित है।]॥१—१५॥

इस पूर्वोक्त मधुको दध्यब्बायर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे कहा था। इस मधुको देखते हुए ऋषि (मन्त्र) ने कहा— मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी- कुमारो ! में लाभके लिये किये हुए तुम दोनों का वह उग्र दस कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मधुका दश्यड्डाथर्वण ऋपिने तुम्हारे प्रति अश्वके सिरमे वर्णन किया था ॥ १६॥

उस इम मधुका दथ्यड्टाथर्वणने अश्विनीकुमारीको उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋपि (मन्त्रद्रष्टा) ने कहा है—हे अश्विनीकुमारो! तुम दोना आथर्वण दथ्यङ्के लिये धोड़ेका सिर लाये। उसने सत्यपालन करते हुए तुम्हें त्याष्ट्र (स्वंसम्बन्धी) मधुका उपदेश किया तथा हे शत्रुहिंसक! जो [आत्मजानसम्बन्धी] गोपनीय मधु था [वह भी तुमसे कहा]॥ १७॥

इस पूर्वोक्त मधुना दध्यड्डा थर्वण ने अश्विनीकुमारों को उपदेश किया। इसे देराते हुए श्रृपिने कहा—परमात्माने दो पेरोंवाले शरीर बनाये और चार पेरोंवाले शरीर बनाये। पहले वह पुरुप—परमात्मा पथी होनर श्रारीरों में प्रविष्ट हो गया। वह यह पुरुप समस्त पुरों (शरीरों) में पुरिशय है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो परमात्मासे न दका हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है, जिसमें परमात्माक प्रवेश न हुआ हो—जो उससे क्याप्त न हो॥ १८॥

इस पूर्वोक्त मधुका दश्यङ्डाथर्वणने अश्विनीकुमारों को उपदेश किया। यह देखते हुए ऋषिने कहा—वह रूप रूपके प्रतिख्यापन (प्रकट) करनेके लिये है। ईश्वर मायाचे अनेकरूप प्रतीत होता है। श्विर रयमें जोड़े हुए ] इसके घोड़े सी (नाड़ियां) और दस (इन्द्रियाँ) हैं। यह (परमेश्वर) ही हिर (इन्द्रिय-रूप अश्व) है, यही दस, सहस्र, अनेक और अनन्त है। वह यह ब्रह्म अपूर्व (कारणरहित), अनपर (कार्यरहित), अनन्तर (विजातीय द्रव्यसे रहित) और अवाह्य है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त वेदान्तोंका अनुशासन (उपदेश) है॥ १९॥

### षष्ठ त्राह्मण

## मधुविद्याकी परम्पराका वर्णन

अव [ मधुकाण्डका ] वश बतलाया जाता है— पीतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पीतिमाष्यसे, पीतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौशिक्ने कौण्डिन्यसे, न्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे,

गौतमने आमिनेश्यसे, आमिनेश्यने शाण्डिल्यसे और आनिमम्हातसे, आनिमम्हातने आनिमम्हातसे, आनिमम्हातसे आनिमम्हातसे, आनिमम्हातने गौतमसे, गौतमने सैतन और प्राचीनयोग्यसे, सैतन और प्राचीनयोग्यने पाराश्यसे, पाराश्यने भारद्वाजरे, भारद्वाजने भारद्वाचले और गीतमरे, गीतमने भारद्वाजरे, भारद्वाचने पारागर्वसे, पारागर्वने वैजनापायनरे, विजनापायनरे, विजनापायनने वीद्यानायनिसे, वीगिनायनिने धृतनीद्विनरे, धृतनीद्विनने पारागर्वसे, पारागर्यने जात्रण्यंगे, जात्रण्यंने आसुरायणने पारागर्यसे, पारागर्यने जात्रण्यंगे, जात्रण्यंने आसुरायणने श्रीर यास्तरे, आसुरायणने श्रीवणिसे, श्रीपजन्धनिसे, श्रीपजन्धनिने आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजरे, भारद्वाजने आनेयसे, आश्रीरें भारद्वाजरे, भारद्वाजने आनेयसे, आश्रीरें गीतमने गीतमरे, गीतमने वाल्यसे, वाल्यने द्वाण्डल्यमे, शाण्डिल्यने केशोर्च माण्यसे, क्रियार्वारितमे, ग्रीप्तमने गालपने, गीलपने विदर्भीनीण्डल्यने वस्त्रनात वाभ्रयसे, विदर्भीनीण्डल्यने वस्त्रनात वाभ्रयसे,

वत्यनपात् वाभ्रवने पन्था सीमरसे, पन्था सीमरने अयास्य आद्विरमसे, अयास्य आद्विरमने आभृति त्वाष्ट्रसे, आभृति त्वाष्ट्रमे, अयास्य आद्विरमने आभृति त्वाष्ट्रसे, आभृति त्वाष्ट्रमे विश्वरूप त्वाष्ट्रमे, निश्वरूप त्वाष्ट्रने अश्वनीकुमारासे, अश्वनीकुमाराने दभ्यड्डाथर्वणसे, दभ्यड्डाथर्वणने अथर्वा देवने प्राध्वमन मृत्युमे, प्राध्वसन मृत्युने प्रभ्यमनसे, प्रन्यमनने एक्पिसे, एकपिने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टिमे, व्यष्टिने सनारमे, सनारने मनातनसे, सनातने सन्गसे, सनारने परमेष्टीने ब्रह्मासे सनातनने सन्गसे, सनारने परमेष्टीने ब्रह्मासे [ इसे प्राप्त किया ] । ब्रह्मा स्वयम्भू—हे, ब्रह्माको नमस्कार है ॥ १—३॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त



# तृतीय अध्याय

### प्रथम त्राह्मण

## जनकके यहामें याह्ववल्क्य और अध्वलका संवाद

विदेहदेशमें रहनेवाले राजा जनकने एक वड़ी दक्षिणावाले यज्ञद्वारा यजन किया। उसमें कुर और पाखाल देशोंके ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा हुई कि 'दन ब्राह्मणोंमें अनुवचन (प्रवचन) करनेमें सबसे बढ़कर कौन है ?' इसलिये उसने एक सहस्र गौऍ गोशालामें रोक लीं। उनमेसे प्रत्येकके सींगोंमें दस दस पाद सुवर्ण वॅधे हुए थे॥ १॥

उसने उनसे कहा—'पूज्य ब्राह्मणगण! आपमें जो ब्रह्मनिष्ठ हो, वह इन गौओंको ले जाय।' किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ। तब याजवल्कयने अपने ही ब्रह्मचारीसे कहा, 'हे सोम्य सामश्रवा! तू इन्हें ले जा।' तब वह उन्हें ले चला। इससे वे ब्राह्मण 'यह इम सबमे अपनेको ब्रह्मनिष्ठ केसे कहता है' इस प्रकार कहते हुए कुद्ध हो गये। विदेहराज जनकका होता अश्वल था, उसने याजवल्क्यसे पूछा, 'याजवल्क्य! इम सबमें क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो ?' उसने कहा, 'ब्रह्मनिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी ही इच्छावाले हैं।' इसीसे होता अश्वलने उससे प्रश्न करनेका निश्चय किया॥ २॥

'याजवल्वय!' ऐसा अश्वलने महा, 'यह सब जो मृत्युसे व्याप्त है, मृत्युद्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी व्याप्तिमा यजमान किस साधनसे अतिक्रमण करता है!' [इसपर याज्ञवल्वयने कहा—]'वह यजमान होता श्रृत्विक्रूप अमिसे और वाक्से उसमा अतिक्रमण कर सकता है। वाक् ही यज्ञका होता है, यह जो वाक् है, वही यह अमि है, वह होता है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है'॥ ३॥

'याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वलने कहा, 'यह जो कुछ है, सब दिन और रात्रिसे व्याप्त है, सब दिन और रात्रिके अधीन है। तब किस साधनके द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिमा अतिक्रमण कर सकता है १' [ इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] 'अध्वर्यु ऋत्विक और चक्करूप आदित्य-के द्वारा। अध्वर्यु यज्ञका चक्षु ही है। अतः यह जो चक्षु है, वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति हैं? ॥ ४॥ 'याजवल्क्य !' ऐसा अश्रलने कहा, 'यह जो कुछ है, सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है, सब पूर्वपक्ष और अपर-पक्षद्वारा वजमे किया हुआ है। किस उपायसे यजमान पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होकर मुक्त होता है !' [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] 'उद्गाता ऋत्विक्से और वायुरूप प्राणसे; क्यों कि उद्गाता यजका प्राण ही है। तथा यह जो प्राण है, वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है' ॥ ५॥

'याजनस्वय ।' ऐसा अश्वलने कहा, 'यह जो अन्तरिक्ष है, वह निरालम्य सा है। अतः यजमान किस आलम्यनसे स्वर्गलोकमें चढता है ?' [ इसपर याजयत्वयने कहा—] 'ब्रह्मा ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमासे। ब्रह्मा यजका मन ही है। और यह जो मन है; वही यह चन्द्रमा है, वह ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है।' इस प्रकार अतिमोक्षों का वर्णन हुआ, अब सम्पदोंका निरूपण किया जाता है।। ६॥

'याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वलने कहा, 'आज कितनी भूट्याओं के द्वारा होता इस यज्ञमें गस्त्र गसन करेगा !' [ याज्ञवल्क्यने कहा—] 'तीनके द्वारा !' [ अश्वल—] 'वे तीन कीन-सी हैं '' [ याज्ञवल्क्य—] 'पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी गस्या !' [ अश्वल—] 'इनसे यज्ञमान किसको जीतता है !' [ याज्ञवल्क्य—] 'यह जितना भी प्राणिसमुदाय है [ उस सबको जीत लेता है ]' ॥ ७ ॥

'याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वलने कहा, 'आज इस यजमे यह अध्वर्ध कितनी आहुतियाँ होम करेगा !' [याज्ञवल्क्य—] 'तीन ।' [अश्वल—] 'वे तीन कौन कौन-सी है !' [याज्ञवल्क्य—] 'जो होम की जानेपर प्रज्वलित होती हैं, जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की जानेपर पृथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हैं।' [अश्वल—] 'इनके द्वारा यजमान किसको जीतता है !' [याज्ञवल्क्य—] 'जो होम की जानेपर प्रज्वलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोकको ही जीत लेता है, क्योंकि देवलोक मानो देदी स्थमान हो रहा है। जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह पितृलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि पितृलोक मानो अत्यन्त

शब्द करनेवाला है । जो होम की जानेपर पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है क्योंकि मनुष्यलोक अघोवर्ती-सा हैं ॥ ८॥

'याजनत्क्य ।' ऐसा अश्रष्टने कहा, 'आज यह ब्रह्मा यज्ञमें दक्षिणकी ओर वैठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रखा करता है !' [याजनत्क्य—] 'एकके द्वारा ।' [अश्रष्ट—] 'वह एक देवता कौन है !' [याजनत्क्य—] 'वह मन ही है । मन अनन्त है और विश्वेटेन मी अनन्त है, अत उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है' ॥ ९ ॥

'याजवल्क्य ।' ऐसा अश्वलने कहा, 'आज इस यजमे

उद्गाता कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ?'

[ याजवल्कय— ] 'तीनका ।' [ अश्वल—] 'वे तीन कौन-सी है ?' [ याजवल्कय—] 'पुरोनुवाक्या, याख्या और तीसरी शस्या ।' [ अश्वल—] 'इनमें जो शरीरान्तर्वर्ती है, वे कौन-सी है ?' [ याजवल्कय—] 'प्राण ही पुरोनुवाक्या है, अपान याख्या है और व्यान शस्या है ।' [अश्वल—] 'इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ?' [ याजवल्कय—] 'पुरोनुवाक्यासे पृथिवीलोकपर ही जय प्राप्त करता है, तथा याख्यासे अन्तरिक्ष-लोकपर और शस्यासे सुलोकपर विजय प्राप्त करता है ।' इसके पश्चात् होता अश्वल ज्ञुप हो गया ॥ १० ॥

-commo

# द्वितीय त्राह्मण

## याज्ञवल्क्य और आर्तभागका संवाद

फिर उस ( याज्ञव्ह्नय ) से जारत्कारव आर्तभागने पूछा, वह बोला, 'याज्ञव्ह्नय । ब्रह कितने हैं और अतिब्रह कितने हैं ?' [ याज्ञव्ह्नय—] 'आठ ब्रह है और आठ अतिब्रह हैं।' [ आर्तभाग—] 'वे जो आठ ब्रह और आठ अतिब्रह हैं। वे कौन-से हैं ?' ॥ १ ॥

प्राण ही तह है, वह अपानरूप अतित्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी अपानसे ही गन्धोंको स्वता है। वाक् ही ग्रह है, वह नामरूप अतित्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी वाक्से ही नामांका उचारण करता है। जिह्ना ही ग्रह है, वह रसरूप अतित्रहमे गृहीत है, क्योंकि प्राणी जिह्नासे ही रसाको विशेष-रूपसे जानता है। चक्षु ही ग्रह है, वह रूप-रूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी चक्ष्मसे ही रूपोंको देखता है। श्रोत्र ही ग्रह है, वह शाब्द रूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी मनसे ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी मनसे ही कामोंकी कामना करता है। हस्त ही ग्रह है, वे कर्मरूप अतिग्रहसे गृहीत है क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है। त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है। त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्पर्शोंको जानता है। इस ग्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह है॥ २–९॥

'थाजवल्क्य !' ऐसा आर्तमागने कहा, 'यह जो कुछ है सब मृत्युका खाद्य है, सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है !' [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा—] 'अग्नि ही मृत्यु है, वह जलका खाद्य है । [इस प्रकारके जानसे ] पुनर्मृत्युका पराजय होता है' ।। १० ।। 'याजनल्स्य ।' ऐसा आर्तमागने कहा, 'जिस समय यह मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोंका उक्तमण होता है या नहीं ?' 'नहीं, नहीं' ऐसा याजनल्स्यने कहा, 'वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं। वह फूल जाता है अर्थात् वायुको मीतर खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है' ॥ ११ ॥

'याजवल्क्य ।' ऐसा आर्तमागने कहा, 'जिस समय यह पुरुष मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता !' [ याज्ञवल्क्य— ] 'नाम नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विश्वेदेव मी अनन्त ही हैं, इस आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह अनन्त छोकको ही जीत छेता है' ॥ १२ ॥

'याज्ञवल्क्य 1' ऐसा आर्तभागने कहा, 'जिस समय इस मृतपुरुपकी वाणी अग्निमें लीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, चक्षु आदित्यमे, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामे, शरीर पृथिवीमे, हृदयाकाश्च भृताकाश्में, रोम ओपधियोंमें और केश वनस्पतियोंमें लीन हो जाते हैं तथा रक्त और वीर्य जलमें स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुप कहाँ रहता है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'प्रियदर्शन आर्तभाग । तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे, यह प्रश्न जनसमुदायमे होने योग्य नहीं है ।' तव उन दोनोंने उठकर [ एकान्तमें ] विचार किया । उन्होंने जो कुछ कहा, वह कमें ही कहा, तथा जिसकी प्रशसा की, वह कमें की प्रशसा की । वह यह कि पुरुप पुण्यकमेंसे पुण्यवान् होता है और पापकमेंसे पापी होता है । इसके पीछे जारत्कारव आर्तभाग चुप हो गया ॥ १३ ॥

# तृतीय ब्राह्मण

### याइवल्क्य और लाह्यायिन भुज्युका संवाद

क्ति इस याजवल्क्य लाह्यायिन मुज्युने पूछा, वह बोला, ध्याजवल्क्य ! हम व्रताचरण करते हुए मद्रदेशमें विचर रहे थे कि किपगोत्रोत्मल पत्रञ्चलके घर पहुँचे । उसकी पुत्री गन्ववंसे ग्रहीत थी । (अर्थात् उसार गन्धवंका आवेश था ) हमने उससे पूछा, 'तू कौन है १' वह योला, 'आङ्किरस सुधन्वा हूँ ।' जब उससे लोकोंके अन्तके विपयमें पूछा तो हमने उससे यो कहा, 'पारिक्षित कहाँ रहे ! पारिक्षित कहाँ रहे ? सो हम तुमसे पूछते हैं कि 'पारिक्षित कहाँ रहे १' ॥१॥

उस याजनस्क्यने कहा, 'उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा या कि वे वहाँ चल्टे गये, जहाँ अक्षमेध यज्ञ करनेवाले जाते हैं। [भुज्य-] 'अच्छा तो, अग्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं ?' [ याजवस्तय—] 'यह लोक बत्तीस देवरथाह्न्य है। उसे चारों ओरसे दूनी पृथिवी घेरे हुए है। उस पृथिवीको सब ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है। सो जितनी पतली छुरेकी घार होती है, अथवा जितना सहम मक्खीका पख होता है, उतना उन अण्डकपालोंके मध्यमें आकाम है। इन्द्र (चित्य अप्नि) ने पक्षी होकर उन पारिश्वितोंको वायुको दिया। उन्हें वायु अपने स्वरूपमें स्थापितकर वहाँ ले गया, जहाँ अश्वमेधयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशसा की थी। अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता है, वह पुनर्मृत्युको जीत लेता है।' तब लाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया॥ २॥

# चतुर्थ ब्राह्मण

### याशवल्क्य और चाकायण उपस्तका संवाद

फिर उम याजवल्तयसे चाकायण उपस्तने पूछा; वह बोला, 'याजवल्तय! जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो।' [ याजवल्तय-] 'यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है।' [ उपस्त-] 'याजवल्तय! वह सर्वान्तर कौन-सा है !' [ याजवल्तय-] 'जो प्राणसे प्राणिकना करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे अपान किया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो व्यानसे व्यानिकया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो उदानसे उदानिकया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है।। १॥

उस चाकायण उपसाने कहा, 'जिस प्रकार कोई [ चलना

और दौड़ना दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बैल है, यह ( दौड़नेवाला ) घोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो भी साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म और स्वांन्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया वतलाओ ।' [ याज्ञवल्कय ] 'यह तेरा आत्मा स्वांन्तर है ।' [ उपस्त — ] 'हे याज्ञवल्कय ! वह स्वांन्तर कौन सा है !' [ याज्ञवल्क्य — ] 'तुम दृष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते, मित्रके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाताको नहीं जान सकते । तुम्हारा यह आत्मा सर्वांन्तर है, इससे मिन्न आर्त ( नाहावान् ) है ।' इसके पश्चात् चाकायण उपस्त चुप हो गया ॥ २ ॥

### पश्चम त्राह्मण

# याइवल्क्य और कहोलका संवादः ब्रह्म और आत्माकी व्याख्या

पिर इम याजवल्यसे की गीतकेय कहोळने पूछा; उसने 'वाजवल्क्य ।' इस प्रकार सम्बोधित करके कहा—'जो भी साजात् अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम नेने प्रति व्याख्या करो ।' [यह सुनकर याजवल्क्यने कहा—] 'यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है।' [कहोल-] 'याजवल्क्य । यह सर्वान्तर मैन-सा ह १' [याजवल्क्य-] 'जो क्षुधा,

पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है, उस पूर्वोक्त आत्माको ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैपणा, वित्तेषणा और लोकेपणासे अलग हटकर मिक्षाचर्यासे विचरते हैं। जो भी पुत्रेषणा है, वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा है, वही लोकेपणा है। ये दोनों ही [साध्य—साधनेच्छाऍ] एषणाएँ ही हे। अतः ब्राह्मण पाण्डित्य (आत्मशान) का पूर्णतया सम्पादन करके आत्मजानरूप वलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे।

वर्षके त्यक्ती गतिने एक दिनमें ससारका जितना भाग नापा जाय उसे 'देवरथाह्न्य' कहते हैं।

फिर वाल्य और पाण्डित्यको पूर्णतया प्राप्तकर वह मुनि होता है तथा अमीन और मीनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण ( कृतकृत्य ) होता है । वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है ? जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे भिन्न और सब आर्त (नाशवान्) है। वत्र कीपीतकेय कहोल चुप हो गया॥ १॥

### पष्ट त्राह्मण

# याज्ञवल्क्य और गार्गीका संवाद

फिर इस याजवल्क्यसे वचकुकी पुत्री गार्गीने पूछा, वह वोली, 'याजवल्क्य!यह जो कुछ है, सव जलमे ओतप्रोत है, किंतु वह जल किसमे ओतप्रोत है ?' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि! वायुमे।' [गार्गी—] 'वायु किसमें ओतप्रोत है ?' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि! अन्तरिक्षलोकोंमे।' [गार्गी—] 'अन्तरिक्षलोक किसमें ओतप्रोत है ?' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि! गन्धर्वलोकोंमें।' [गार्गी—] 'गन्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत है!' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि! आदित्यलोक किसमें ओत-प्रोत ह ?' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि! चन्द्रलोकोंमें।' [गार्गी—] 'आदित्यलोक किसमें ओत-प्रोत ह ?' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि! चन्द्रलोकोंमें।'

'हे गार्गि । नक्षत्रलोकोंमें ।' [गार्गी—] 'नक्षत्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं १' [ याजवल्क्य—] 'हे गार्गि । देवलोकोंमे ।' [गार्गी—] 'देवलोकोंमें ।' [गार्गी—] 'इन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं १' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि । इन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं १' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि ! प्रजापतिलोकोंमे ।' [गार्गी—] 'प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत हैं १' [याजवल्क्य—] 'हे गार्गि । ब्रह्मलोकोंमें ।' [गार्गी—] 'ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं १' इसपर याजवल्क्यने कहा—'हे गार्गि ! अतिप्रक्ष मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय ! त्, जिसके विप्रयमें अतिप्रक्ष नहीं करना चाहिये, उस देवताके विप्रयमें अतिप्रक्ष कर रही है । हे गार्गि । त् अतिप्रक्ष न कर ।' तव वचक्रुकी पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १ ॥

### सप्तम त्राह्मण

# याह्मवल्क्य तथा आरुणि उद्दालकका संवाद, आत्माके खरूपका वर्णन

फिर इस याजवल्क्यसे आइणि उदालकने पूछा, वह बोला, 'याजवल्क्य । हम मद्रदेशमें यज्ञशास्त्रका अध्ययन करते हुए कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्चलके घर रहते थे। उसकी मार्या गन्धर्वद्वारा गृहीत थी । हमने उस ( गन्धर्व ) से पूछा, 'त् कौन है १ उसने कहा, 'में आयर्वण कवन्य हूँ।' उसने कपिगोत्रीय पतञ्चल और उसके यात्रिकोंसे पूछा, 'काप्य । क्या तुम उस सूत्रको जानते हो, जिसके द्वारा यह लोक, परलोक और सारे भृत प्रथित है ?' तव उस काप्य पतञ्चलने कहा, 'मगवन् । मैं उसे नहीं जानता ।' उसने पतञ्चल काप्य और यात्रिकोंसे कहा, 'काप्य ! क्या तुम उस अन्तर्यामीको जानते हो जो इस लोक, परलोक और समस्त भूतोंको भीतरसे नियमित करता है ११ उस पतञ्चल काप्यने कहा, भगवन् । में उसे नहीं जानता ।' उसने पतञ्चल काप्य और याजिकोंसे कहा, 'काप्य । जो कोई उस सूत्र और उस अन्तर्यामीको जानता है, वह ब्रह्मवेत्ता है, वह लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है, वह वेदवेत्ता है, वह भृतवेत्ता है, वह आत्म-वेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है। तथा इसके पश्चात् गन्धर्वने उन (काप्य आदि) से सूत्र और अन्तर्यामीको वताया। उसे में जानता हूँ। हे याज्ञव्लय! यदि उस सूत्र और अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी स्वभृत गौओंको ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा। [याज्ञवल्कय—] दे गौतम। में उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हूँ। [उद्दालक—] पेसा तो जो कोई भी कह सकता है—पें जानता हूँ, में जानता हूँ [किंतु यों व्यर्थ ढोल पीटनेसे क्या लाभ १ यदि वास्तवमें तुम्हें उसका जान है तो ] जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहों। । १ ।।

उस याजवल्क्यने कहा, 'गौतम ! वायु ही वह सूत्र है, गौतम ! वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए हैं। हे गौतम ! इसीसे मरे हुए पुरुपको ऐसा कहते हैं कि इसके अग विश्वस्त (विशीर्ण ) हो गये हैं, क्योंकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्रसे ही सम्रथित } होते हैं। 2 [ आरुणि—] 'हे याजवल्क्य ! ठीक है, यह तो ऐसा ही है, अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करों' !! २ !!

जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके भीतर है। जिसे पृथिवी

नहीं जानती जिसका पृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी वमृत है। जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जलका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो अग्निमे रहनेवाला अग्निके भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अमिना नियमन करता है। वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमत है। जो अन्तरिक्षमें रहनेवाला अन्तरिक्षके भीतर है, निसे अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष निसका शरीर है और जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्वामी अमृत है । जो वायुमें रहनेवाला वायके भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो युलोकमें रहनेवाला युलोकके मीतर है, जिसे शुलोक नहीं जानता, युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर बुलोकका नियमन करता है, वह तम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है। निसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो मीतर रहकर आदित्यका नियमन करता है। वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो दिशाओंमे रहनेवाला दिगाओंके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानती, दिशाएँ जिसका शरीर हैं और जो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्वामी अमृत है। जो चन्द्रमा और ताराओंमें रहनेवाल चन्द्रमा और ताराओंके भीतर है, जिसे चन्द्रमा और ताराऍ नहीं जानती, चन्द्रमा और ताराऍ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। नो आकारामें रहनेवाला आकाराके मीतर है, जिसे आकारा न्हीं जानता आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामा अमृत है। जो तममें रहनेवाला तमके भीतर है। निसे तम नहीं जानता, तम जिसका दारीर है और जो भीतर रहरर तमरा नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्भामी अमृत है। जो तेजमे रहनेवाला तेजके भीतर है। विसे तेज नहीं जानता, तेज विसका श्ररीर है और जो भीतर न्हरर तेजका नियमन करता है। वह तुम्हारा आत्मा

अन्तर्यामी अमृत है। यह अधिदैवत-दर्शन हुआ, आगे अधिभृत-दर्शन है॥ ३–१४॥

जो समस्त भृतोमे स्थित रहनेवाला समस्त भृतोके भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतोका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । यह अधिभृतदर्शन है, अव अध्यात्मदर्शन कहा जाता है । जो प्राणमें रहनेवाला प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, वह वुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वाणीमें रहनेवाला वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो नेत्रमें रहने-वाला नेत्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका गरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता है। वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो श्रोत्रमे रहने-वाला श्रोत्रके भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनमें रहनेवाला मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिलका गरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो त्वक्में रहनेवाला त्वक्के भीतर है, जिसे त्वक् नहीं जानती, त्वक् निसका शरीर है और जो मीतर रहकर त्वक्का नियमन करता है, वह तम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो विज्ञान-मे रहनेवाला विजानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका गरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है। वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमत है। जो वीर्यमे रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन करता है, वह दुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । वह दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी न देनेवाला क्ति सुननेवाला है। मननका विषय न होनेवाला किंतु मनन करनेवाला है और विद्योपतया ज्ञात न होनेवाला किंतु विद्योप-रूपसे जाननेवाला है, यह तुम्हारा आतमा अन्तर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब नाजवान् है। इसके पश्चात् अरुणका पुत्र उदालक प्रस्त करनेसे निकृत हो गया ॥ १५-२३ ॥

#### अप्टम त्राञ्चण

### यागवल्क्य-गार्गीका संवाद, अक्षरके नामसे आत्मखरूपका वर्णन

पिर वाचक्कवीने कहा, 'प्जनीय ब्राह्मणगण । अब मैं इनमें दो प्रश्न पृष्टूंगी । यदि ये मेरे उन प्रश्नीं ना उत्तर दे देंगे तो फिर आपमेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मसम्बन्धी वादमें नहीं जीत सकेगा ।' [ब्राह्मग—] 'अच्छा गागिं । पृछ' ॥ १ ॥

वह बोली, 'याजवल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विदेह-का रहनेवाला कोई वीर-वशक पुरुप प्रत्यञ्चाहीन धनुपपर प्रत्यञ्चा चढारर शत्रुओं को अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलवाले गर हायम लेरर खड़ा होता है, उसी प्रकार में दो प्रश्न लेरर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ, तुम मुझे उनरा उत्तर दो ।' इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, 'गार्गि । पृछ' ॥ २॥

वह योली, 'याजवल्कय! जो युलोक्से ऊपर है, जो पृथिवीमे नीन्वे है और जो युलोक और पृथिवीके मध्यमे है और स्वय भी जो ये युलोक और पृथिवी है तथा जिन्हें भृत, वर्नमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे क्सिमें ओतप्रोत है है। । । ।।

उस याजवल्क्यने कहा, 'गार्गि । जो युलोक्से ऊपर, पृथिवीसे नीचे और जो युलोक एव पृथिवीके मध्यमे है और स्वय भी जो ये युलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एव भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाशमें ओतप्रोत हैं? ॥ ४॥

वह बोली, 'याजवल्क्य । आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूमरे प्रश्नके लिये तैयार हो जाहये।' [याजवल्क्य—] 'गार्गि ! पूछ' ॥ ५ ॥

वह बोली, 'याजवल्क्य ! जो शुलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो शुलोक और पृथिवीके मध्यमे है और न्वय भी जो ये शुलोक और पृथिवी है तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत हैं ? ॥ ६ ॥

उस याजवल्क्यने कहा, 'गार्गि ! जो द्युलोकसे अपर, पृथिवीसे नीचे और जो द्युलोक एव पृथिवीके मध्यमें है तथा स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य—इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाशमें ही ओतप्रोत हैं।' [गार्गी—] 'किंतु आकाश किसमें ओतप्रोत है ?'॥ ७॥ उस याजगल्क्यने कहा, 'गार्गि । उस इस तत्त्वको तो ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न वड़ा है, न लाल है, न द्वय है, न छाया है, न तम (अन्धकार) है, न वायु है, न आकाश है, न सगतान् है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न मीतर है, न वाहर है; वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता? ॥ ८॥

भार्गि । इस अक्षरके ही प्रशासनमे सूर्य और चन्द्रमा विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गि ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें चुलोक और पृथिवी विशेपरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि। इस अक्षरके ही प्रशासनमं निमेप, मुहूर्त्तं, दिन-रात, अर्धमास (पक्ष ), मास, ऋतु और सवत्सर विशेपरूपसे घारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि । इस अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एव अन्य नदियाँ ज्वेत पर्वतोंसे वहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी नदियाँ जिस-जिस दिशाको बहुने लगती है, उसीका अनुसरण करती ग्हती हं। हे गार्गि। इस अक्षरके ही प्रशासनमे मनुष्य दाताकी प्रशसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और पितृगण दवींहोमका अनुवर्तन करते हैं। गार्गि । जो कोई इस लोकमं इस अक्षरको न जानकर हवन करता। यश करता और अनेकों सहस्र वर्णपर्यन्त तप करता है, उसका वह सव कर्म अन्तवाला ही होता है। जो कोई भी इस अक्षरको विना जाने इस छोकसे मरकर जाता है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको जानकर इस लोक्से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। हे गार्गि । यह अक्षर स्वय दृष्टिका विपय नहीं, किन्तु द्रष्टा है, अवणका विपय नहीं, किन्तु श्रोता है, मननका विपय नहीं, किन्तु मन्ता है, खय अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गार्गि । निश्चय इस अक्षरमे ही आकाश ओत-मोत हैंग ।। ९---११ ॥

उस गार्गीने कहा, 'पूज्य ब्राह्मणगण ! आपलोग इसीको

बहुत मानें कि इन याज्ञवत्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही वादमें जीतनेवाला नहीं है। तदनन्तर वचक्तुकी पुत्री गार्गी छुटकारा मिल जाय। आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें ब्रह्मविषयक चुप हो गयी॥ १२॥

### नवम त्राह्मण

## याश्रवल्क्य-शाकल्यका संवाद और याश्रवल्क्यकी विजय

इसके पश्चान् इस याज्ञवल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पूछा, 'याज्ञवल्क्य । कितने देवगण हैं ११ तव याज्ञवल्क्यने इस आगे कही जानेवाली निविद्धे ही उनकी सख्याका प्रतिपादन किया । 'वैस्वदेवकी निविद्में अर्थात् देवताओंकी सख्या वतानेवाले मन्त्रपदोंमें जितने वतलाये गये हैं। वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्र ( तीन हजार तीन सौ छ. ) हे । तब शाकल्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा। फिर पूछा, 'याजवल्क्य ! कितने देव है !' याज्ञवल्क्यने कहा, 'तैतीस' । [ जाकस्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा 'तो, याज्ञवल्क्य । कितने देव हे ११ [ याजवल्कय--] 'छ.' । [शाकल्यने] 'ठीक है' ऐसा कहा और फिर पूछा, 'याज्ञवल्वय । क्तिने देव हैं ?' [ याजवल्क्य--] 'तीन ।' [ शाकल्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा और पुन. पूछा, 'याजवल्क्य ! कितने देव ह १ [ याज्ञवल्य-] 'दो ।' [ शाक्रत्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवल्क्य । कितने देव है १' [ याजवल्क्य-] 'डेट ।' [ शाकल्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं १' [ याज्ञवल्क्य—] 'एक ।' [ शाकल्यने ] 'ठीक है' ऐसा कहा और पूछा 'वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्र देव कौन-से इ ११ ॥ १॥

उस याजनल्क्यने कहा, 'ये तो इनकी महिमाएँ ही है। देवगण तो तेतीस ही हैं।' [ शाकल्य—] 'वे तैंतीस देव कौन-से हे ?' [ याजनल्क्य—] 'आठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य—ये इकतीस देवगण है तथा इन्द्र और प्रजापितके सिहत तैंतीस हे'॥ २॥

[ शाकल्य—] 'वसु कौन हैं १' [याज्ञवल्कय—] 'अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र—ये वसु हं, इन्हींमें यह सब जगत् निहित है, इसीसे ये वसु हं' ॥ ३॥

[ ग्राफल्य—] 'रुद्र कीन है' [ याजवल्क्य—] 'पुरुषमें ये दस प्राण (इन्द्रियाँ) और ग्यारहवाँ आत्मा (मन)। ये जिस समय इस मरणशील शरीरसे उत्क्रमण करते हैं, उस समय रुलाते हैं, अत उत्क्रमणकालमे अपने सम्बन्धियोंको क्लाते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे 'कद्र' कहलाते हैं' ॥ ४॥

[ शाकल्य—] 'आदित्य कौन हैं !' [ याजवल्वय—] 'सवत्सरके अवयवभूत ये वारह मास ही आदित्य हैं; क्योंकि ये इस सवका आदान (ग्रहण) करते हुए चलते हैं, इसलिये आदित्य हैं' || ५ ||

[ शाक्त्य—] 'इन्द्र कीन है और प्रजापित कीन है !'
[ याज्ञवल्वय—] 'स्तनियल्तु ( विद्युत् ) ही इन्द्र है और यश्च
प्रजापित है ।' [ शाक्त्य— ] 'स्तनियल्तु कीन है !'
[ याज्ञवल्वय—] 'वज्र ।' [ शाक्त्य—] 'यश कीन
है !' [ याज्ञवल्वय—] 'पशुगण' ।। ६ ।।

[ शाकल्य—] 'छः देवगण कौन हैं !' [ याज्ञवल्क्य—] 'अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और शुलोक—ये छः देवगण है । ये वसु आदि तैंतीस देवताओंके स्पर्मे अग्नि आदि छः ही हैं' ॥ ७ ॥

[ शाकल्य—] 'वे तीन देव कीन हैं ?' [याशवल्क्य—] 'ये तीन लोक ही तीन देव हैं । इन्हींमे ये सब देव अन्तर्भूत है ।' [ शाकल्य—] 'वे दो देव कीन है ?' [ याशवल्क्य—] 'अन्न और प्राण ।' [ शाकल्य—] 'डेढ़ देव कीन हैं ?' [ याजवल्क्य—] 'जो यह वहता है' ॥ ८ ॥

यहाँ ऐसा कहते हैं—'यह जो वांगु है, एकही-सा वहता है, फिर यह अध्यर्ध—डेढ किस प्रकार है ?' [उत्तर—] 'क्योंकि इसीमें यह सब ऋदिको प्राप्त होता है, इसलिये यह अध्यर्ध (डेढ) है ।' [ शाकल्य—] 'एक देव कौन है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'प्राण; वह ब्रह्म है, उसीको 'त्यत्' ऐसा कहते हैं' || ९ ||

[ शाकल्य—] 'पृथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक ( दर्शनदाक्ति ) और मन ज्योति ( सकल्प-विकल्पका साधन ) है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यातम कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता (पण्डित) है। याजवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।' [याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुपको तो में जानता हूँ। यह जो शारीर-पुरुप है, वहीं यह है। शाकल्य ! और वोलो।' [शाकल्य—]।'अच्छा, उसका देवता कीन है ?' तब याजवल्क्यने 'अमृत' ऐसा कहा !! १० !!

[ शाक्त्य—] 'काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुपको जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है। याजवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही पण्टित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।' [ याजवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण आत्यात्मिक कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुपको तो मं जानना हूँ। जो भी यह काममय पुरुप है, वही यह है। हे आकल्य ! और बोलो।' [ शाकल्य—] 'उसका कीन देवता है ?' तब याजवल्क्यने कहा—'स्त्रियाँ'॥ १९॥

[ शाकल्य—] 'रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक है और मन ज्योति ई, जो मी उस पुरुपको सम्पूर्ण अन्यातम कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है । हे याजवल्क्य! [ तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो!]।' [याजवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यातम कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुपको तो में जानता हूँ । जो भी यह आदित्यमे पुरुप है, वही यह है । हे शाकल्य! और बोलो ।' [ शाकल्य—] 'उसका देवता कीन है ?' तब याजवल्क्यने 'सत्य' ऐसा कहा॥ १२॥

[ शाकल्य—] 'आकाश ही निसका आयतन है, श्रोत्र लोक है और मन ज्योति है, जो मी उस पुरुपको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समृहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है। हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही पण्टित होनेका अमिमान कर रहे हो ! ]।' [ याज्ञवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समृहका परम आश्रय कहते हो, उस पुरुपको तो में जानता हूँ। जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क पुरुप है, यही वह है; हे शाकल्य! और वोलो।' [ शाकल्य—] 'उसका कीन देवता है !' तब याज्ञवल्क्यने 'दिशाएँ' ऐसा कहा ॥ १३॥

[ शाकत्य—] 'तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन ज्योति है, जो भी उस पुरुपको सम्पूर्ण अभ्यातम कार्य-करण-समृहका परम आश्रय जानता है, वही जाता है, याजवत्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही पण्टित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]। [ याजवत्कय—] 'तुम जिसे समस्त आध्यातिमक कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुपको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह छायामय पुरुप है, वही यह है । हे गाकल्य । और बोलो ।' [ ग्राकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तव याजवल्वयने 'मृत्यु' ऐसा कहा ॥ १४ ॥

[ ग्राक्त्य—] 'रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र लोक है और मन प्योति है, उस पुरुपको जो भी सम्पूर्ण अध्यातम कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है। हे याजवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।' [ याजवल्क्य—] 'तुम जिसे सम्पूर्ण अभ्यातम कार्य करण-सघातका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुपको तो म जानता हूं। जो भी यह आदर्श ( दर्पण ) के भीतर पुरुप है, वही यह है। हे शाकल्य ! और वोलो।' [ शाकल्य—] 'उसका देवता कीन है ?' तव याजवल्क्यने 'असु' ऐसा कहा॥ १५॥

[ शाक्त्य—] 'जल ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुपकों जो भी सम्पूर्ण अध्यातम कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है। हे याजवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही विद्वान् होनेका अभिमान कर रहे हो !]।' [याजवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यातम कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुपको तो में जानता हूँ। जो भी यह जलमें पुरुप है, वही यह है। हे जाक्त्य ! और वोलो ।' [ जाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तव याजवल्क्यने 'वरुण' ऐसा कहा ॥ १६॥

[ शाकल्य—] 'वीर्य ही जिसका आयतन है, द्वदय लोक है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुपको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण सघातका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो विना जाने ही विद्वान् होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]' [ याज्ञवल्क्य—] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अभ्यात्म कार्य-करण-सघातका परम आश्रय वतलाते हो, उस पुरुपको तो मैं जानता हूँ। जो भी यह पुत्ररूप पुरुप है, वही यह है। हे शाकल्य ! और वोलो ।' [ शाकल्य—] 'उसका कौन देवता है ?' तव याज्ञवल्क्यने 'प्रजापति' ऐसा कहा ॥ १७॥

'शाकल्य !' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'इन ब्राह्मणोंने निश्चय ही तुम्हें अगारे निकालनेका चिमटा बना रक्खा है'॥ १८॥

'हे याजवल्क्य ।' ऐसा शाकल्यने कहा, 'यह जो तुम इन कुरुपाञ्चालदेशीय ब्राह्मणांपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो—ऐसा समझकर करते हो १' [ याजवल्क्य— मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] 'मैं देवता और प्रतिप्राके सहित दिशाओं ना जान रत्नता हूँ।' [ शांकल्य—] 'यदि तुम देवता और प्रतिष्ठाके सिंत दिशाओं को जानते हो [ तो वतानो ] उस पूर्वदिशामें तुम किस देवतासे युक्त हो ?' [ याज्ञयल्य—] 'यह आदित्य किममें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'यह आदित्य किममें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'नेत्रमें ।' [ शांक्ल्य—] 'नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'क्यमें ।' [ शांक्ल्य—] 'क्योंकि पुरुप नेत्रसे ही क्योंको देखता है।' [ शांक्ल्य—] 'क्प किसमें प्रतिष्ठित है ?' याज्ञवल्क्यने कहा, 'हृदयमें, क्योंकि पुरुप हृदयसे ही क्योंको जानता है, अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित है ।' [ शांक्ल्य—] 'हे याज्ञवल्क्य ! यह वात ऐसी ही है' ॥ १९ २० ॥

'इस दक्षिण दिशामें तुम कीन से देवतावाले हो ?'
[ याजात्क्य—] 'यमदेवतावाला हूँ ।' [ शाफल्य—] 'यह यमदेवता किममें प्रतिष्ठित है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'यज्ञमें ।'
[ शाफल्य—] 'यज किममें प्रतिष्ठित है ?' [ याज्ञवल्क्य—] 'दिक्षणामें ।' [ जाफल्य—] 'दिक्षणा किसमें प्रतिष्ठित है ?'
[ याग्रवल्क्य—] 'अद्धामें, क्योंकि जब पुरुप श्रद्धा करता है, तभी दिक्षणा देता है, अतः श्रद्धामें ही दिक्षणा प्रतिष्ठित है ।'
[ जाफल्य—] 'श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है ?' याजवल्क्यने कहा, 'हृदयमें, क्योंकि हृदयमें ही पुरुप श्रद्धाकों जानता है, अत हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।' [ जाफल्य—] 'याज्यत्क्य । यह बात ऐसी ही हैं ।। २१ ॥

'इस पश्चिम दिशामे तुम कौन-से देवतावाले हो १'
[यागराय—] 'वरुणदेवतावाला हूँ ।' [शाफल्य—] 'वह वरुण किममे प्रतिष्ठित है १' [याजवल्क्य—] 'जल किसमें प्रतिष्ठित है १' [याजवल्क्य—] 'गीर्यने । [शाफल्य—] 'गीर्य किसमे प्रतिष्ठित है १' [याजवल्क्य—] 'गीर्यने । [शाफल्य—] 'गीर्य किसमे प्रतिष्ठित है १' [यागराय—] 'हृदयमे, इमीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न पुए पुत्रको लोग कहते है कि यह मानो पिताके हृदयसे ही निमला है, मानो पिताके हृदयसे ही वना है, क्योंकि हृदयमें धीर्य स्थित रहता है।' [शाफल्य—] 'याजवल्क्य । यह वात ऐसी ही हैं ।। २२।।

'इस उत्तर दिशामे तुम किस देवतावाले हो ?'
[याश्वरत्य—] 'सोमदेवतावाला हूँ ।' [शाकल्य—]
'वह साम रिगमे प्रतिष्ठित है ?' [याश्वरत्य—] 'दीशामे ।'
[शाव्य—] 'दीशा किममे प्रतिष्ठित है ?' [याश्वरत्य—]
'स यम, भीसेदीनित पुरुषमे कहते हैं कि सत्य बोलो, क्योंकि

सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है।' [ शाकल्य—] 'सत्य किसमें प्रतिष्ठित है १' 'हृदयमे।' ऐसा याज्ञ ग्लक्यने कहा। 'क्योंकि पुरुप हृदयसे ही सत्यको जानता है, अतः हृदयमें ही सत्य प्रतिष्ठित है।' [ शाकल्य—] 'याज्ञवल्क्य। यह बात ऐसी ही है'॥ २३॥

'इस ध्रुवा दिशामे तुम कौन देवतावाले हो ?' [याज प्रस्य—] 'अमिदेवतावाला हूँ ।' [शा कल्य—] 'वह अमि किसमें प्रतिष्ठित है ?' [याजवल्क्य—] 'वाक्में ।' [शाकल्य—] 'वाक् किसमे प्रतिष्ठित है ?' [याज्ञवल्क्य—] 'हृदयमें ।' [शाकल्य—] 'हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ?' ॥ २४॥

याज्ञवल्स्यने 'अहिलक ! (प्रेत!)' ऐसा सम्बोधन करकें कहा—'जिस समय तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह (हृदय—आत्मा) हमसे अलग हो जाय तो इस शारीरकों कुत्ते खा जाय अथवा इसे पक्षी चोच मारकर मथ डालें' ॥ २५॥

'तुम ( शरीर ) और आत्मा ( दृदय ) किसमें प्रतिष्ठित हो १' [ याज्ञवल्क्य—] 'प्राणमे ।' [ ज्ञाकल्य—] 'प्राण किसमें प्रतिष्ठित है ११ 'अपानमें ।' 'अपान किसमें प्रतिष्ठितः है ११ 'व्यानमें ।' 'व्यान किसनें प्रतिष्ठित है ११ 'उदानमें ।' 'उदान किसमे प्रतिष्ठित है ११ 'समानमें ।' 'जिसका[ मधुकाण्डमें] 'नेति-नेति' ऐसा कइ कर निरूपण किया गया है, वह आत्मा अगृह्य है-वह प्रहण नहीं किया जा सकता, अशीर्य है-वह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं होता, असङ्ग है—वह ससक्त नहीं होता, असित है-नह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये आठ ( पृथिवी आदि ) आयतन हैं, आठ ( अग्नि आदि ) लोक है, आठ ( अमृतादि ) देव है और आठ (शारीरादि ) पुरुष है। वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका अपने हृदयमे उपसहार करके औराधिक धर्माका अतिक्रमण किये हुए है, उस औपनिपद पुरुपको मैं पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे स्पष्टतया न वतला सकोंगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा।' याज्ञवल्क्यने यो कहा, किंतु गाकल्य उसे नहीं जानता थाऽ इसिछये बता नहीं सका एव उसका मस्तक गिर गया । यही नहीं, अपितु चोरलोग उसकी हिंहुयोंको कुछ और समझकर चुरा ले गये ॥ २६ ॥

फिर याज्ञवल्क्यने कहा, 'पूजनीय ब्राह्मणगण । आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे । अथवा आप सभी मुझसे प्रश्न करें । इसी प्रकार आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभीने मैं प्रश्न करता हूँ ।' किंतु उन ब्राह्मणोंका सहस न हुआ ॥ २७॥

याज्ञवल्क्यने उनसे इन श्लोकोंद्वारा प्रश्न किया-वनस्पति ( विशालता आदि गुणोंसे युक्त ) बृक्ष जैसा ( जिन धमांसे युक्त ) होता है, पुरुप ( जीवका गरीर ) भी दैसा ही ( उन्हीं धमोंसे सम्पन्न ) होता है-यह विल्कुल सत्य है । बृक्षके पत्ते होते हें और पुरुपके गरीरमें पत्तीं की जगह रोम होते हैं। पुरुपके शरीरमे जो त्वचा ( चाम ) है, उसकी समताम इस बृक्षके बाहरी भागमें छाल होती है। पुरुपकी त्वचासे ही रक्त निकलता है और बृक्षकी भी त्वचा ( छाल ) से ही गोंद निकलता है। बृक्ष और पुरुपकी इस समानताके कारण ही जिस प्रभार आघात लगनेपर मुक्षमे रस निकलता है, उसी प्रकार चोट पाये हुए पुरुष शरीरसे एक प्रशाहित होता है। पुरुपके शरीरमें मास होते हैं और वनस्पतिके शकर (, छालका भीतरी अय ), पुरुपके स्नायु ( विरा ) होते ह और बुक्षमें किनाट ( अक्रके भी भीतरका अग्रविशेष )। वह किनाट स्नायुकी ही भाँति स्थिर होता है। पुरुपके स्नायु जालके भीतर जैसे हट्टियाँ होती हं, वैमे ही वृक्षमं किनाटके भीतर काष्ठ है तथा मजा तो दोनोंम मजाके ही समान निश्चित की गयी है। किंतु यदि बृक्षकों काट दिया जाता है तो वह अपने मूल्से पुन. और भी नवीन होकर अद्भुरित हो आता है,

इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु काट डाले तो वह (वृक्षकी भाँति ) फिस मूलसे उत्पन्न होगा ? । वह वीर्यसे उत्पन्न होता है---ऐसा तो मत कहो, वयोंकि वीर्य तो जीवत पुरुपसे ही उत्पन्न होता है [ मृत पुरुष्मे नहीं ]। वृक्ष भी [ केवल तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है; किंत बीजसे उत्पन्न होनेवाला बुक्ष भी कट जानेके पश्चात पुनः अदुरित होकर उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है। पर यदि वृक्षको जङ्सहित उखाङ दिया जाय तो वह फिर उत्पन्न नहीं होगा, इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ? । [ यदि ऐसा माना जाय कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर उत्पन्न नहीं होता तो यह ठीक नहीं, क्यों कि वह मरकर पुन. उत्पन्न होता ही है ] ऐसी दशामें मृत्युके पश्चात इसे पन, कोन उत्पन्न करेगा १ यह प्रश्न है, ब्राह्मणोंने इसमा कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति स्वय ही उसका निर्देश करती है—] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताका भी परम आश्रय है ॥ १-७ ॥ ॥ २८ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥



# चतुर्थ अध्याय

### प्रथम त्राह्मण

### जनक-याशवल्क्य संवाद

विदेह जनक आसनपर स्थित था। तभी उसके पास या जवल्वयजी आये। उनसे [जनकने] कहा, 'याजवल्वयजी! कैटे पधारे 'पद्मुओंकी इच्छासे, अथवा स्ट्मान्त [प्रश्न श्रवण करने] के लिये '' 'राजन्! में दोनोंके लिये आया हूं' एसा [याजवल्वयने] कहा।। १।।

[ याजवल्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है। ग्रह हम सुनें ।<sup>१</sup> जनक−े 'मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने क्हा है कि वाक् ही ब्रह्म है। '[ याज्ञवल्कय—] ''जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आन्वार्यनान् कहे, उसी प्रकार उस शिलिनके पुत्रने 'वाक् ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि न वोलनेवालेको क्या लाम हो सकता है १ किन्तु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये है ?" [ जनक-] 'मुझे नहीं वतलाये ।' याजवल्क्य-] 'राजन् । यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है। 'जिनक- 'याज्ञवल्क्यजी ! वह मुझे आप वतलाइये ।' [याजवल्क्य-] ''वाक् ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी 'प्रजा' इस प्रकार उपासना करे ।" [जनक-] 'याज्ञवल्क्यजी ! प्रज्ञता क्या है ?' 'राजन् ! वाक ही प्रज्ञता है' ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे सम्राट् । वाक्से ही वन्धुका जान होता है और राजन्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, स्त्र, अनुन्याख्यान, न्याख्यान, इष्ट, हुत, आशित ( भूखेको अन्न खिलानेसे होनेवाले धर्म ), पायित ( प्यासेको पानी पिलानेसे होनेवाले धर्म ), यह लोक, परलोक और समस्त भूत वाक्षे ही जाने जाते हैं। हे सम्राट् । वाक् ही परब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक नहीं त्यागती, सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह देव होकर देवेंको प्राप्त होता है।' विदेहराज जनकने कहा-- में आपको--जिनसे हाथीके समान वैल उत्पन्न हों ऐसी—सहस्र गौऍ देता हूँ।' उस याज्ञवल्क्यने कहा--'मेरे पिताजीका सिद्धान्त या कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका धन नहीं छे जाना चाहिये ।। २॥

[ याज्ञवस्त्य-] 'तुमसे किसी [ आचार्य ] ने जो भी कहा है, वह हम सुनें ।' [ जनक-] ''मुझसे शुस्यके पुत्र उदहुने

'प्राण ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है।" [याजवल्क्य-] ''जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, थाचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस ग्रुट्यके पुत्रने 'प्राण ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि प्राणिकया न करनेवालेको क्या लाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं ११ जनक- 'मुझे नहीं वतलाये।' याज्ञवल्क्य-] 'राजन् ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।' [जनक-] 'याज्ञवल्क्यजी ! वह मुझे आप वतलाइये ।' [ याज्ञवल्क्य-] ''प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी 'प्रिय' इस रूपसे उपासना करे ।" [जनक-] ध्याज्ञवल्क्यजी ! प्रियता क्या है ११ 'हे सम्राट् । प्राण ही प्रियता है। ऐसा याजवल्क्यने कहा, 'राजन् । प्राणके लिये ही लोग अयाज्यसे यजन कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आश्वका करते हैं। हे सम्राट्! यह सब प्राणके लिये ही होता है। हे राजन्! प्राण ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भृत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। भी आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौएँ देता हूँ ऐसा विदेहराज जनकने कहा। याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये ।। ३ ॥

[याज्ञवल्कय—] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें ।' [जनक—] ''मुझसे चृष्णके पुत्र वर्कुने कहा है कि 'चक्कु ही ब्रह्म है' ।'' [याज्ञवल्कय—] ''जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस वार्ष्णने 'चक्कु ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवालेको क्या लाभ हो सकता है ' किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं शि' [जनक—] 'मुझे नहीं वतलाये।' [याज्ञवल्क्य—] 'हे सम्राट्! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्यजी! वह मुझे आप वतलाहये।' [याज्ञवल्क्य—] ''चक्कु ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसकी 'सत्य' इस रूपसे उपासना करे।'' [जनक—] 'हे याज्ञवल्क्य! सत्यता क्या है शि राजन्! चक्कु ही सत्यता

हैं ऐसा याजवल्क्यने कहा। "हे सम्राट्! चक्कुसे देखनेवालेसे ही क्या त्ने देखा" ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता है कि 'मैने देखा" तो वह सत्य होता है। राजन्! चक्कु ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसका चक्कु त्याग नहीं करता, सब भृत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोको प्राप्त होता है।" 'मैं आपको हाथीक समान हुए-पुए वैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौएँ देता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा। उस याजवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थं किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये'॥ ४॥

[ याज्ञवल्वय-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह इम सुनें । जनक-] "मुझसे भारद्वाज-गोत्रीत्पन गर्दभीविपीतने कहा है कि 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' ।" [ याजवल्क्य-] ''जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस भारद्वाजने 'श्रोत्र ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि न सुनने-वालेको क्या लाभ हो सकता है ! किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं १" [ जनऋ—] 'मुझे नहीं बतलाये ।' [ याजवल्क्य-] 'हे सम्राट् ! यह तो एक ही पादवाला, ब्रह्म है। १ [ जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! वह मुझे आप वतलाइये । याजवल्क्य-] ''श्रोत्र ही आयतन है। आकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी 'अनन्त' इस रूपसे उपासना करे ।" [ जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! अनन्तता क्या है १' 'हे सम्राट् । दिशाएँ ही अनन्तता हैं ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'इसीसे हे सम्राट्! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाऍ अनन्त है और हे सम्राट् । दिशाएँ ही श्रोत्र हैं । श्रोत्र ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। 'भै आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौऍ देता हूँ ऐसा विदेहराज जनकने कहा। याज्ञवल्क्यने कहा, भेरे पिताका विचार था कि शिष्यको कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये ॥ ५॥

[ याश्चवल्क्य—] 'तुमचे किसी आचार्यने जो मी कहा है, वह हम सुनें।' [ जनक—] ''मुझचे जवालाके पुत्र सत्यकामने कहा है कि 'मन ही ब्रह्म है'।'' [याश्चवल्क्य—] ''जैसे मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् कहे, उसी प्रकार उस जवालाके पुत्रने

'मन ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनको क्या लाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा वतलाये है।" [जनक-] 'मुझे नहीं वतलाये।' [ याजवल्क्य-] 'हे सम्राट् । यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।' जिनक-] 'हे याजवल्क्य । वह मुझे आप बतलाइये।' [ याजवल्क्य-] ''मन ही आयतन है, आकाग प्रतिष्ठा है, इमकी 'आनन्द' इस रूपसे उपासना करे।" जनक-] 'याज्ञवल्क्य ! आनन्दता क्या है <sup>१७</sup> 'हे सम्राट्! मन ही आनन्दता है ऐसा याजवल्वयने कहा, 'हे राजन् । मनसे ही स्त्रीजी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है, वह आनन्द है। हे सम्राट्! मन ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं त्यागता, सव भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। 'भै आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट वैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौएँ देता हूँ' ऐसा विदेहराज जनकने कहा । याज्ञवल्क्यने कहा, भेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६ ॥

[ याजवस्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है वह हम सुनें ।' जिनक-] ''मुझसे विदग्ध गाकल्यने कहा है कि 'हृदय ही ब्रह्म है'।'' [ याज्ञवल्क्य-] ''जिस प्रकार मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुष उपदेश करे, उसी प्रकार उस शाकल्यने 'हृदय ही ब्रह्म है' ऐसा कहा है, क्योंकि द्वदयहीनको क्या मिल सकता है १ किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं !" [ जनक—] 'मुझे नहीं बतलाये ।' [ याज्ञवल्क्य-] 'हे सम्राट्! यह तो एक पादवाला ही ब्रह्म है । जनक-] 'याज्ञवल्क्य ! वह मुझे आप बतलाइये ।' [ याज्ञवल्क्य-] ''हृदय ही आयतन है, आकाग प्रतिष्ठा है तथा इसकी 'स्थिति' इस रूपसे उपासना करे।" [जनक-] धाजवल्क्य। खितता क्या है ? 'हे सम्राट् ! हृदय ही स्थितता हैं ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'राजन् ! हृदय ही समस्त भूतोंका आयतन है, हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। हे सम्राट्! हृद्य ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान् इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसकां हृदय त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। वैदेह जनकने कहा, 'मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैळ उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौऍ देता हूँ।' उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका धन नहीं ले जाना याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यकी चाहिये'॥ ७॥

## द्वितीय त्राह्मण

### याञ्चवत्क्यका जनकको उपदेश

विदेहराज जनमने कूर्च [नामक एक विशेष प्रमारके आसन] से उठकर [याजवल्क्यके] समीप जाकर कहा, 'याजवल्क्यजी। आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिये।' उस (याजवल्क्य) ने कहा, 'राजन्। जिस प्रकार लये मार्गन्को जानेवाला पुरुप सम्यक् प्रकारसे रथ या नीकाका आश्रय ले, उसी प्रकार तुम इन उपनिपदों (उपासनाओं) से युक्त प्राणादि ब्रह्मोंकी उपासना कर समाहितिचित्त हो गये हो। इस प्रकार तुम पूल्य, श्रीमान, अधीतवेद और उक्तोपनिपत्क (जिसे आचार्यने उपनिपद्का उपदेश कर दिया है—ऐसे) हो गये हो। इतना होनेपर भी वताओ तुम इस शरीरसे छूटकर कहाँ जाओगे ?' [जनक—] 'मगवन्। में कहाँ जाक्रेगा, सो मुझे माल्म नहीं है।' [याजवल्क्य-] 'अय में तुम्हें यही चतल्काकुँगा जहाँ तुम जाओगे।' [जनक—] 'मगवान् मुझे वतलावें।। १।।

'यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुप है, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुपको इन्ध होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं, क्योंकि देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्षसे ह्रेप करनेवाले है। और यह जो बायें नेत्रमें पुरुपरूप है, वह इस (इन्द्र) की पत्नी विराट् (अन्न) है, उन दोनोंका यह सस्ताव ( मिल्नका स्थान ) है जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश है। उन दोनोंका यह अंत्र है जो कि यह हृदयान्तर्गत लाल पिण्ड है। उन दोनों का यह प्रावरण है जो कि यह हृदयान्तर्गत जाल सा है। उन दोनों का यह मार्ग—मज्जार करने का द्वार है जो कि यह हृदयसे उपर की ओर नाडी जाती है। जिस प्रकार सहस्र मार्गों में विभक्त हुआ केंग होता है, वैसी ही ये हिना नामकी नाडियाँ हृदयके भीतर स्थित है। इन्हीं के द्वारा जाता हुआ यह अन्न [ अरीर ] में जाता है; इनीसे इन ( स्यूल-अरीराभिमानी वैश्वानर ) से यह ( स्ट्रमदेहाभिमानी तेजस ) स्ट्रमतर आहार प्रहण करनेवाला ही होता है।। २-३।।

उस विहान्के पूर्वदिगा पूर्व प्राण है, दक्षिणदिशा दक्षिण प्राण है, पश्चिमदिगा पश्चिम प्राण है, उत्तरदिशा उत्तर प्राण हैं, उत्तरदिशा उत्तर प्राण हैं, उत्तरदिशा उत्तर प्राण हैं, उत्तरदिशा उत्तर प्राण हैं, उत्तरदिशा उत्तर प्राण हैं। उद यह भीति नेति हैं क्षेत्र वर्णन किया हुआ आत्मा अग्रहा है—वह प्रहण नहीं किया जाता, वह अश्रीर्थ है—शीर्ण (नप्ट) नहीं होता, असङ्ग है—उसका मङ्ग नहीं होता, वह अबद्ध है—व्यथित नहीं होता और क्षिण नहीं होता। है जनक! त् निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है'—ऐसा याज्ञवल्नयने कहा। उस विदेहराज जनकने कहा, 'भगवन् याज्ञवल्नयने किन आपने मुझे अभय ब्रह्मका जान कराया है, उन आपनो अभय प्राप्त हो, आपको नमस्कार है, ये विदेह देश और यह में आपके अधीन हैं'॥४॥

# वतीय त्राह्मण

# याइवल्क्यके द्वारा आत्माके खरूपका कथन

विदेहराज जनमके पास याज्ञवल्क्य गये । उनका विचार या में कुछ उपदेश नहीं मरूँगा। किंतु पहले मभी विदेहराज जनम और याज्ञवल्क्यने अग्निहोत्रके विपयमें परस्पर सवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे वर दिया था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही माँगा था। यह वर याज्ञवल्क्यने उसे दे दिया था, अतः उनसे पहले राजाने ही प्रश्न किया—॥ १॥

'याज्ञवल्तयजी । यह पुरुप किंस ज्योतिवाला है ?' हि सम्राट् । यह आदित्यरूप ज्योतिवाला है'—ऐसा याजवल्क्यने कहा, 'यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लौट आता है।' 'याजवल्क्य। यह वान ऐसी ही है'। [जनक—] 'याजवल्क्य। आदित्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुप किम ज्योतिवाला होता है '' [याजवल्क्य—] 'उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वारा ही यह वैद्यता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्य। यह वात ऐसी'ही है। याज्ञवल्क्यजी। आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर यह पुरुप किसं ज्योतिवाला होता है!' 'अिंग हो इसकी ज्योति होता है। यह अग्निरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है।'

'याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्यजी! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर और अग्निके ज्ञान्त होने-पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है १ 'वाक् ही इसनी ज्योति होती है। यह वाक्रूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसीसे हे सम्राट्! जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है। 'थाज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्यजी! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, अग्निके ज्ञान्त होनेपर और वाक्के भी ज्ञान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला रहता है १ 'आत्मा ही इसकी ज्योति होता है। यह आत्मज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है।। २-६॥

[जनक—] 'आत्मा कौन है ?' [ याज्ञवल्कय—] 'यह जो प्राणोंमें बुद्धिवृत्तियोंके भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योति-स्वरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिवृत्तियोंके सहश) हुआ इस लोक और परलोक दोनोंमें सञ्चार करता है। वह [बुद्धिवृत्तिके अनुसार] मानो चिन्तन्नू करता है और [प्राणवृत्तिके अनुरूप होकर] मानो चेष्टा करता है। वही स्वप्न होकर इस लोक (देहेन्द्रिय-सङ्घात) का अतिक्रमण करता है और [शरीर तथा इन्द्रियरूप] मृत्युके रूपोंका भी अतिक्रमण करता है। वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त होता हुआ पापोंसे (देह और इन्द्रियोंसे) सिक्छ हो जाता है तथा मरते समय—उत्क्रमण करते समय पापोंको त्याग देता है॥ ७—८॥

उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं—यह लोक, परलोक-सम्बन्धी स्थान और तीसरा स्वप्नस्थान सन्ध्यस्थान है। उस सन्ध्यस्थानमें स्थित रहकर यह इस लोकरूप स्थान और परलोकस्थान—इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परलोकस्थानके लेये जैसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधनका आश्रय रेकर यह पाप (पापका फलरूप दु.ख) और आनन्द रोनोंको ही देखता है। जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वाचान् लोककी मात्रा (एकदेश) को लेकर, स्वयं इस स्थूलश्रदीरको अचेत करके तथा स्वय ही अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात् अपने ज्योति:स्वरूपसे श्रयन करता है, इस स्वप्न-अवस्थामें यह पुरुष स्वयं ज्योति:स्वरूप होता है॥ ९॥

उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले [अस्वादि ] हैं और न मार्ग ही हैं। परंतु यह रथ, रयमें जोते जानेवाले [अश्वादि ] और रथके मार्गोकी रचना कर लेता है। उस अवस्थामें आनन्द, मोद और प्रमोद मी नहीं हैं, किंतु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियाँ नहीं हैं; यह कुण्ड, सरोवर और नदियाँ कर लेता है—वही उनका कर्ता है ॥ १०॥

इस विषयमें ये क्लोक हैं-आत्मा स्वप्नके द्वारा शरीरको निश्चेष्ट करके स्वय न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करता है। वह शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपको छेकर पुनः जागरित-स्थानमे आता है । हिरण्मय (ज्योतिःस्वरूप) पुरुष अकेला ही दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है। इस निकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीरसे बाहर विचरता है। वह अकेला विचरनेवाला हिरण्मय अमृत पुरुष, जहाँ वासना होती है, वहीं चला जाता है। वह देव स्वप्ना-वस्थामें ऊँच-नीच मार्वोको प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है । इसी प्रकार वह स्त्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, [ मित्रोंके साथ ] हॅसता हुआ तथा [ व्याघादि ] भय देखता हुआ-सा रहता है। सब छोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। उस सोये हुए आत्माको सहसा न जगावे—ऐसा [वैद्यलोग] कहते हैं। जिस इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्राप्त न होनेसे इसका शरीर दुक्षिकित्स्य हो जाता है। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि यह ( स्वप्तस्थान ) इसका जागरित देश ही है; क्योंकि जिन पदार्थोंको यह जागनेपर देखता है, उन्हींको धोया हुआ भी देखता है [ किंतु यह ठीक नहीं है ], क्योंकि इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयज्योति होता है। ' जनक---] 'वह मैं जनक श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देता हूँ, अब आगे मुझे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये ॥ ११---१४ ॥

[ याज्ञवल्कय—] 'वह यह आत्मा इस सुष्रुप्तिमें रमण और विहार करके पुण्य और पापको केवल देखकर, जैसे आया या और जहाँसे आया था, पुनः स्वमस्थानको ही लौट आता है। वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है।' [ जनक—] 'याज्ञवल्क्य! यह वात ऐसी ही है, मैं श्रीमान्को सहस्र मुद्रा देता हूँ; इससे आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये'॥ १५॥

[ याज्ञवल्क्य—] 'वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्थामें रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था, उस जागरित- स्थान को ही लीट जाता है। यह वहाँ जो कुछ देखता है, उससे असिक्षट गहता है, क्यों कि यह पुरुप असङ्ग है।' [जनक—] 'याज्ञवल्क्य! यह बात ऐसी ही है। में श्रीमान्- को सहन मुद्रा भेंट करता हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश की जिये।' [याजवल्क्य—] 'वह यह पुरुप इस जागित-अवस्थामं गमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर फित जिस प्रकार आया था, उसी मार्गसे यथास्थान स्वप्तस्थानको ही लीट जाता है'।। १६-१७॥

जिस प्रकार कोई वड़ा भारी मत्स्य नदीके पूर्व और अपर दोनों तीरांपर क्रमश. विचरण करता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्रस्थान और जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोंमें क्रमशः विचरण करता है। जिस प्रकार इस आकाशमें व्येन (वाज) अथवा सुपर्ण (तेज उड़ने ग्राला वाज) सत्र और उड़कर यक जानेपर परोंको फेलाकर घांसलेकी ओर ही उड़ता है, उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता है, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है॥ १८-१९॥

उसकी वे ये हिता नामकी नाडियाँ, जो सहस्र भागों में विभक्त केशके सहस्र सून्मतासे रहती है, शुक्र, नील, पीत, हरित और लाल रगके रससे पूर्ण हैं। सो जहाँ इस पुरुपको मानो [शयु] मारते, मानो अपने वशमे करते और जहाँ मानो हसे हाथी रावेड़ता है अथया जहाँ यह मानो गड़हेंगे गिरता है, इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके भय देखता है, उसीको इस स्वग्नावस्थामें अविद्यासे मानता-जानता है। और जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में ही यह सब हूँ—ऐसा मानता है, वह इसका परम बाम है॥ २०॥

वह इसका कामरहित, पापरिहत और अमय रूप है। व्यवहारम जिस प्रकार अपनी प्रिया मार्याको आलिइन करने-वाले पुरुपको न कुछ वाहरका ज्ञान रहता है और न भीनरका, इसी प्रकार यह पुरुप प्राज्ञात्मासे आलिइत हीनेपर न कुछ वाहरका निपय जानता है और न भीतरका; यह इस-का आतकाम, आत्मकाम, अक्राम और घोकसून्य रूप है। इस मुपुतावस्थाम पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, लोक अलोक हो जाते है, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं। यहाँ चोर अचोर हो जाता है, भूणहत्या करनेवाला अभूणहा हो जाता है तथा चाण्डाल अचाण्डाल, पीलकस अपीलकस, अमण अअमण और तापत अतापत हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्यसे असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और दृष्टचके सम्पूर्ण द्योजोंको पार कर जाता है ॥ २१-२२ ॥

वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता । द्रशाकी दृष्टिका कभी लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाजी है। उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे देखे । वह जो नहीं सूँवता सो सूँवता हुआ ही नहीं सूँवता। सॅघनेवालेकी गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्त है ही नहीं, जिसे वह सूचे । वह जो रसास्ताद नहीं करता, सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता। रसास्वाद करने-वाले भी रसप्रहणगक्ति मा सर्वेथा लोप नहीं होता, नर्योभि वह अविनाशी है। उस अवस्थामे उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे। वह जो नहीं बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता। वक्ताकी वचन-शक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाजी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषय-में वह बोलें। वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता । श्रोताकी श्रवणशक्तिका सर्वया छोप नहीं होताः क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामे उससे मिन्न दूसरी कोई बस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह सुने । वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता। मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता: क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसके विपयमे वह मनन करे। वह जो सर्वा नहीं करता सो सर्वा करता हुआ ही स्पर्ध नहीं करता । स्पर्श करनेवाले में स्पर्गशक्तिका सर्वया लोप नहीं होता; क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे मिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसे वह स्पर्श करे । वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता। विज्ञाताकी विज्ञाति (विज्ञानशक्ति) का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह निशेषरूपसे जाने ॥ २३---३०॥

जहाँ (जागरित या स्वप्नावस्थामें ) आत्मासे भिन्न अन्य-धा होता है, वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूँघ सकता है, अन्य अन्यको चख सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यको सुन सकता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका सर्श कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है। परत जैसे जलमें वैसे ही सुपृप्तिमें एक अद्देत द्रष्टा है। हे सम्राट्! यह ब्रह्मलोक हैं — ऐसा याजवल्क्यने जनकको उपदेश दिया। 'यह इस ( पुरुप ) की परमगित है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परमलेक है, यह इसका परमानन्द है। इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं॥ ३१-३२॥

वह जो मनुष्योंमें सब अङ्गोंसे पूर्ण समृद्ध, दृसरींका अधिपति और मनुष्यसम्बन्बी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोद्वारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुप्योका परम आनन्द है। अब जो मनुप्योंके सौ आनन्द हैं, वह पितृलोकको जीतनेवाले पितगणका एक आनन्द है। और जो पितृलोकको जीतनेवाले पितरोंके सौ आनन्द है, वह गन्धर्वलोकका एक आनन्द है। तथा जो गन्वर्वलोक्के सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेवींका, जो कि कर्मके द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हे, एक आनन्द है। जो कर्मटेवॉके सौ आनन्द हैं, वह आजान ( जन्मसिंड ) देवोंका एक आनन्द है, और जो निप्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका मी वह आनन्द है 🛘 । जो आजानदेवोंके सौ आनन्द है, वह प्रजापति-छोकका एक आनन्द है; और जो निप्पाप निष्काम श्रोत्रिय है िउसका भी वह आनन्द है ]। जो प्रजापतिछोकके सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मलोकका एक आनन्द है, और जो निप्पाप निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यही परम आनन्द है। हे सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है'—ऐसा याज्ञवक्त्यने कहा । [ जनक बोले- ] भी श्रीमान्को सहस्र [ गौऍ ] देता हूँ, अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें।' यह सनकर याजवन्त्रयजी डर गये कि इस वृद्धिमान राजाने तो मुझे सम्पूर्ण प्रव्नोंके निर्णयपर्यन्त [उत्तर देनेको ] बाँघ लिया ॥३३॥

वह यह पुरुप इस स्वप्नान्तमें रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको ही छैट आता है ॥ ३४॥

लोकमे जिस प्रकार बहुत अधिक वोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राज्ञात्मासे अधिष्ठित [हो मरण कालमे ] शब्द करता हुआ जाता है, जब कि यह ऊपरके श्वास लोड़नेवाला हो जाता है । वह यह देह जिस समय कुशताको प्राप्त होता है, वृद्धावस्था अथवा ज्वरादि रोगके कारण कुश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर अथवा पिप्पल फल वन्धन (डठल) से छूट जाता है, वैसे ही यह पुरुप इन अङ्गोंसे छूटकर, फिर जिस मार्गसे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष अभिव्यक्तिके लिये ही चला जाता है ॥ ३५-३६ ॥

अतः निस प्रकार आते हुए राजाकी उप्रकर्मा एव पापकर्म-में नियुक्त सूत और गाँवके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर 'ये आये, ये आये' इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी सम्पूर्ण भूत 'यह ब्रह्म आता है, यह आता है' इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७॥

जिस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए राजाके अभिमुख होकर उग्रकर्मा और पापकर्ममें नियुक्त स्त एवं गॉवके नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह ऊपरके श्वास छेने लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अभिमुख होकर इसके साय जाते हैं ॥ ३८॥

# चतुर्थ ब्राह्मण

## कामना-नाशसे ब्रह्म-प्राप्ति

वह यह आत्मा जिस समन दुर्वलताको प्राप्त हो मानो सम्मोहित हो जाता है। तव ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे आते हैं। वह इन [प्राणोंकी] तेजोमात्राको सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करके हृदयमें ही अनुकान्त (अभिव्यक्त ज्ञानवान्) होता है। जिस समय यह चाक्षुप पुरुप सब ओरसे व्यावृत्त होता है। उस समय समूर्षु रूपज्ञानहीन हो जाता है॥ १॥

[ चश्च-इन्डिय छिङ्गात्मासे ] एकरूप हो जाती है तो छोग 'नहीं देखता' ऐसा कहते हैं; [ ब्राणेन्डिय ] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं सूँघता' ऐसा कहते हैं, [ रसनेन्द्रिय ] एक- रूप हो जाती है तो 'नहीं चखता' ऐसा कहते हैं, [वागिन्द्रिय] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं वोख्ता' ऐसा कहते हैं, [श्रोत्रेन्द्रिय] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं सुनता' ऐसा कहते हैं, [मन] एकरूप हो जाता है तो 'मनन नहीं करता' ऐसा कहते हैं, [त्विगिन्द्रिय] एकरूप हो जाती है तो 'सर्था नहीं करता' ऐसा कहते हैं, और यदि [बुद्धि छिङ्कात्मासे] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं जानता' ऐसा कहते हैं। उस इस दृदयका अग्र (वाहर जानेका मार्ग) अत्यन्त प्रकाशित होने छगता है, उसीसे यह आत्मा नेत्रसे, मूर्द्धांसे अथवा शरीरके किसी अन्य

r

भागसे बाहर निकल्ता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है, प्राणके उत्क्रमण करनेपर सम्पूर्ण प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्क्रमण करते हैं। उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानगन् होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता है। उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रज्ञा ( अनुभूत विषयों की वासना ) भी जाते हैं।। २।।

वह दृशन्त है—जिस प्रकार जोंक एक तृणके अन्तर्में पहुँचकर दूसरे तृणस्य आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको मारकर—अविद्या (अचेतनावस्था) को प्राप्त कराकर दूसरे आधारका आश्रय ले अपना उपसहार कर लेता है। उसमें दृशन्त—जिस प्रकार सुनार सुवर्णका माग लेकर दूसरे नवीन और कल्याणतर (अधिक सुन्दर) रूपकी रचना करता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्टकर—अचेतनावस्थाको प्राप्त करके दूसरे पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य भूतोंके नवीन और सुन्दर रूपकी रचना करता है। ३-४॥

वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानसय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाशमय, कोष-मय, अकोशमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है। जो कुछ इदमय (प्रत्यक्ष) और अदोमय (परोक्ष) है, वह वही है। वह जैसा करनेवाला और जैसे आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता है। ग्रुम कर्म करनेवाला ग्रुम होता है और पापकर्मी पापी होता है। पुरुष पुण्यक्रमेंसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मीसे पापी होता है। कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है; वह जैसी कामनावाला होता है वैसा ही सकत्या है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है ॥ ५॥

उस विषयमें यह मन्त्र है—इसका लिङ्क अर्थात् मन जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फलको यह सामिलाष होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है। इस लोकमे यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्तकर उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करने-वाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करनेवाला पुरुष है [ उसके विषयमें कहते हैं ]—जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणींका उत्क्रमण नहीं होता, वह बहा ही रहकर बहाको प्राप्त होता है॥ ६॥ उसी अर्थमे यह मन्त्र है—जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण कामनाओं का नाग हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं (इसी गरीरमें) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृष्टान्त—जिस प्रकार सर्पकी केंचुली वॉवीके जपर मृत और सर्पद्वारा परित्याग की हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है—तेज ही है। तब विदेहराज जनकने कहा, 'वह मैं जनक श्रीमान्को सहस्र गीएँ देता हूं'।। ७।।

उस विषयमें ये मन्त्र हें—यह जानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण और पुरातन है। वह मुझे स्पर्ध किये हुए है और मैने ही उसका फलसाधक ज्ञान प्राप्त किया है। धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर त्यागके बाद उसी मार्गसे स्वर्गलोक अर्थात् मोक्षको प्राप्त होते हैं।। ८।।

उस मार्गिके विषयमें मतभेद है। कोई उसमें शुक्क और कोई नीलवर्ण वतलाते हैं तथा कोई पिङ्गलवृर्ण, कोई हरित और कोई लाल कहते हैं, किंतु यह मार्ग साक्षात् ब्रह्मद्वारा अनुभूत है। इस मार्गिसे पुण्य करनेवाला परमात्मतेज म्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है॥ ९॥

जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविद्या ( भोगोंके साधनरूप कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानस्वरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो (मिथ्याजानी) विद्या (कर्तव्य-कर्मका त्याग करके केवल जानके अभिमान ) में रत हैं, वे उससे भी अधिकतर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं । वे अनन्द (अमुख) नामके निकृष्टं योनि और नरकरूप लोक अज्ञान और दुःख-क्लेशरूप महान् अन्धकारसे आच्छादित हैं। वे अविद्वान् और अज्ञानीलोग मरकर उन्होंको प्राप्त होते हैं। यदि पुरुष आत्माको 'मैं यह हूँ' इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे सन्तप्त हो ? जिस पुरुपको इस अनेकों अन्यौं-से पूर्ण और विवेक विज्ञानके विरोधी विषम शरीरमें प्रविष्ट हुआ आत्मा प्राप्त और ज्ञात हो गया है, वही कृतकृत्य है । वही सव [ ग्रुमों ] का कर्ता है, उसीका लोक ( मोक्षधाम ) है और खय वही लोक ( मोक्षरूप ) भी है। हम इस श्ररीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान छेते हैं [तो क़तार्य हो गये ], यदि उसे नहीं जाना तो बढ़ी द्यानि है। जो उसे जान छेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं; किंतु दूसरे छोग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं । जब भूत और भविष्यत्के स्वामी इस

प्रकाशमान अथवा कर्म-फलदाता आत्माको मनुप्य साक्षात् जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता #॥ १०-१५॥

जिसके नीचे सवत्सरचक अहोरात्रादि अवयवोंके सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिः-स्वरूप अमृतकी देवगण 'आयु' इस प्रकार उपासना करते हैं। जिसमें पाँच पञ्चजन और [अन्याकृतसज्ञक ] आकाश मी प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ। उस ब्रह्मको जाननेवाला मैं अमृत ही हूँ॥ १६–१७॥

जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा

मनका मन जानते हैं, वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्मको
जानते हैं। ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना
चाहिये। इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है। जो इसमें नानाके
समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है। उस
ब्रह्मको [आचार्योपदेशके] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना
चाहिये। यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, [अन्याकृतरूप]
आकाशसे भी सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान् और अविनाशी
है। बुद्धिमान् ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमे प्रशा करनी
चाहिये। बहुत शब्दोंका अनुध्यान (निरन्तर चिन्तन) न
करे; वह तो वाणीका श्रम ही है।। १८—२१।।

वह यह महान् अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोंमें विज्ञानमय है, जो यह दृदयमें आकाश है, उसमें शयन करता है। वह सबको वशमें रखनेवाला, सबका शासन करनेवाला

# सन्ध प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासवे । तम ततो भूय इव ते तमी य उ विद्याया रता ॥ धनन्दा नाम ते छोका अन्त्रेन तमसावृता। प्रेत्यामिगच्छन्त्यविद्वा रसोऽवुधो तारस्ते जना ॥ चेद्विजानीयादयमसीति पुरुष । आत्मान शरीरमनुसज्बरेत्॥ कामाय किमिच्छन् कम्य यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्मासिन् सदेह्ये गहने प्रविष्ट । स विश्वकृत्स हि सर्वस कर्त्ता तस्य लोका स उ लोक एव ॥ इहैव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वय न चेदवेदिर्महती विनिष्ट । ये तद्विद्रमृतास्ते मवन्त्यथेतरे दु खमेवापियन्ति ॥ यदैतमनुपश्यत्यात्मान देवमञ्जसा । भृतमन्यस्य विजुगुप्सवे ॥ ईशान न ततो ( गृह्० ४ । ४ । १०-१५ )

और सबका अधिपति है। वह ग्रम कर्मसे बढता नहीं और अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता । यह सर्वेश्वर है, यह भूतोंका अधिपति और भूतोंका पालन करनेवाला है। इन लोकोंकी मर्यादा भङ्ग न हो-इस प्रयोजनसे वह इनको धारण करनेवाला सेतु है। जिपनिपदोंमें जिसके खरूपका दिग्दर्शन कराया गया है ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्मलोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुप सब कुछ त्यागकर चले जाते ( सन्यासी हो जाते ) हैं। इस सन्यासमें कारण यह है-पूर्ववर्ती विद्वान् सन्तान [तथा सकाम कर्म आदि ] की इच्छा नहीं करते थे। वि सोचते थे— हमें सन्तानसे क्या लेना है, जिन हमको कि यह आत्मलोक अमीष्ट है। अतः वे पुत्रेपणा, वित्तेपणा और लोकैपणासे ब्युत्थान कर फिर भिक्षाचर्या करते थे । जो भी पुत्रैपणा है, वही वित्तैपणा है और जो वित्तैपणा है, वही लोकैपणा है । ये दोनों एषणाएँ ही हैं । वह यह 'नेति-नेति' इस प्रकार-निर्देश किया गया आत्मा अग्रह्म है, वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अगीर्य है, उसका नारा नहीं होता; वह असङ्ग है, कहीं आसक्त नहीं होता, बंधा नहीं है, इसिलये व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मक्षको ये दोनों (पाप-पुण्यसम्बन्धी शोक-हर्ष) प्राप्त नहीं होते । अतः इस निमित्तरे मैंने पाप किया है [ ऐसा पश्चात्ताप ] और इस निमित्तसे मैने पुण्य किया है [ ऐसा हर्ष ] इन दोनोंको ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्यकर्म [ फलप्रदान और प्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं देता ॥ २२ ॥

यही बात श्रृचाद्वारा कही गयी है—यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य मिहमा है, जो कर्मसे न तो बढती है और न घटती ही है। उस मिहमाके ही स्वरूपको जाननेवाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिस नहीं होता। अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिश्च और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है, सभीको आत्मा देखता है। उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको सन्तस करता है। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है। सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है, द्रम इसे पहुँचा दिये गये हो,—ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा।

[ तब जन कने कहा—] 'वह मैं श्रीमान् को निदेह देश देता हूँ, साथ ही आपकी दासता (सेवा) करनेके लिये अपने-आपको भी समर्पण करता हूँ ॥ २३॥

वह यह महान् अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला

और कर्मफल देनेवाला है। जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्राप्त होता है। वहीं यह महान् अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म है। अभय ही ब्रह्म है; जो ऐसा जानता है, वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है।। २४-२५॥

### पश्चम

# याइवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद

यह प्रसिद्ध है कि याजवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये दो पितयाँ थीं । उनमें मैत्रेयी ब्रह्मचादिनी थी और कात्यायनी षाधारण स्त्रियों की बुद्धिवाली ही थी । तब याज्ञवल्क्यने द्सरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा—] 'अरी मैत्रेयि !' ऐसा याजवल्क्यने कहा—'मैं इस स्थान ( गाईस्थ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेवाला हूँ, अर्थात् मेरा सन्यास लेनेका विचार है। इसलिये [ मैं तेरी अनुमित लेता हूं और चाहता हूं ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बॅटवारा कर दूँ'। उस मैत्रेयीने कहा, 'भगवन् ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ, अथवा नहीं ?' याजवल्क्यने कहा, 'नहीं, मोग सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा, धनसे अमृतत्वकी तो आशा है ही नहीं। ' उस मैत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी ! श्रीमान् जो कुछ अमृतत्व-का साधन जानते हों, वही मुझे बतलावें।' उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, 'निश्चय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी तूने मेरे प्रिय (प्रसन्नता) को बढाया है। अतः देवि ! में प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस (अमृतत्वके साधन) की व्याख्या करूँगा। तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका चिन्तन करना ।। १-५॥

उन्होंने कहा—'अरी मैंत्रेयि! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है, स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है, पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पत्र प्रयोजनके लिये पत्र प्रयोजनके लिये पत्र प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पत्र प्रिय होते हैं, घनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पत्र प्रिय होते हैं, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके

प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है, लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवोंके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं, भूतोंके प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये भ्रत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये भ्रत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अतः अरी मैत्रिय ! आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मननीय और निदिध्यासन (ध्यान) करनेयोग्य है। अरी मैत्रिय ! निश्चय ही आत्माका दर्शन, अवण, मनन और विज्ञान हो जानेपर इस सबका ज्ञान हो जाता है। ॥ ६॥

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न समझता है। क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न जानता है। लोक उसे परास्त कर देते हैं, जो लोकोंको आत्मासे मिन्न जानता है। देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओं को आत्मासे भिन्न समझता है। वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको आत्मासे भिन्न जानता है। भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको आत्मारी भिन्न समझते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं, जो सवको आत्मासे भिन्न जानता है । यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, 'ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है। वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिसपर लकड़ी आदिसे आघात किया जाता है, उस दुन्दुमि (नकारे) के वाह्य शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किन्तु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आघातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है। वह [ दूसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे मुँहसे फूँके जाते हुए शङ्कके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किन्द्व शङ्ख या शङ्खके बजाने को प्रहण करनेसे उस शब्दका भी

ग्रहण हो जाता है। वह [तीसरा] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे वजायी जाती हुई वीणाके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमे कोई समर्थ नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणाके वजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है।। ७—१०।।

वह चिथा टिपान्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है। ऐसे आधान किने हुए अमिसे पृथक् धूएँ निकलते हैं, उसी प्रकार है मैत्रेयि ! ये जो ऋग्वेद, युजुर्वद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिपद, स्रोक (ब्राह्मण-मन्त्र), सूत्र (बेदिक वस्तुसग्रह्याक्य), सूत्रींकी ब्याख्या, मन्त्रोकी ब्याख्या, इ (यज), हुत (इवन किया हुआ), आशित ( रिपलाया हुआ), पायित (पिलाया हुआ), यह लोक, परलोक और सम्पूर्ण भृत ई-सन इसीके नि श्वास हैं। वह [पाँचवाँ] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलॉंग समुद्र एक अयन (आश्रयस्थान) है। इमी प्रकार समस्त स्फांका त्वचा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धों का दोनों नािकताएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसों का जिहा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत्र एक अयन है। इसी प्रनार समल सक्लोंका मन एक अयन है। इसी प्रकार समस्त विचाओं का हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोका दोनो हाथ एक अयन है। इसी प्रकार समस्त आनन्दों ना उपस्य एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसगों का पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मागोंका दोनों चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक एक अयन है ॥ ११-१२ ॥

उसमें [छठा ] दृष्टान्त इस प्रकार है—जिस प्रकारनमकका हला भीतर और बाहरसे रहित सम्पूर्ण रसवन ही है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार वह आत्मा अन्तर-बाह्य भेदसे सून्य सम्पूर्ण प्रजानघन ही है। यह इन भूतों ि [ विशेपरूपसे ] उत्थित होकर उन्हीं के साथ नप्ट हो जाता है। इस प्रकार मर जानेपर इसकी सज्ञा नहीं रहती। हे मे त्रेयि! इस प्रकार मैं कहता हूँ?—ऐसा याज्ञवल्कयने कहा।। १३॥

वह मेत्रेयी बोली, 'यहीं श्रीमान्ने मुझे मोहको प्राप्त करा दिया है। में इसे विशेषरूपसे नहीं समझती।' उन्होंने कहा, 'अरी मैत्रेयि! में मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ। अरी। यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेदरूप धर्मवाला है॥ १४॥

जहाँ ि अवित्रावस्थाम ने द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूँघता है, अन्य अन्यका रसाम्वादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन करता है, अन्य अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेषरूपसे जानता है। किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है। वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूँवे, किसके द्वारा किसका रसाखादन करे, किमके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसे सने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे और किमके द्वारा किसे जाने ! जिसके द्वारा पुरुप इस सम्मो जानता है, उसे किस साधनसे जाने १ वह यह 'नेति नेति' इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है—उसका ग्रहण नहीं किया जाता; अशीर्य है—उसका विनाश नहीं होता, असङ्ग है—आसक्त नहीं होता; अबद्ध है-वह व्यथित और क्षीण नहीं होता । हे मैत्रेयि ! विजाताको किसके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया । अरी मैत्रेयि । निश्चय जान, इतना ही अमृतत्व है। ऐसा कहरूर याज्ञवल्क्यजी परिवाजक (सन्यासी ) हो गये ॥ १५॥

## पष्ट त्राह्मण

## याद्यवल्कीय काण्डकी परम्परा

अव [ याजवस्कीय काण्डका ] वश यतलाया जाता है— पीतिमाध्यने गौपवनसे, गौपवनने पीतिमाध्यसे, पीतिमाध्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौशिकने कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिस्यसे, शाण्डिस्यने कौशिकसे और गौतमसे, तथा गौतमने आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गार्थसे, गार्ग्यने गार्ग्यसे, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतवसे, सैतवने पारागर्यायणसे, पाराशर्यायणने गार्ग्यायणसे, गार्ग्यायणने उद्दालकायनसे, उद्दालकायनने जावालायनसे, जावालायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकरायणने काषायणसे, काषायणने सायकायनसे, सायकायनने कौशिकायनि- से, कौशिकायनिने घृतकौशिकसे, घृतकौशिकने पाराश्चर्यपण्डे, पाराश्चर्यपणने पाराश्चर्यसे, पाराश्चर्यने जातूकण्यसे, जातूकण्यसे, जातूकण्यने आसुरायणसे और यास्कसे, आसुरायणने त्रैवणिसे, त्रैवणिने औपजङ्कानिसे, औपजङ्कानिने आसुरिसे, आसुरिने मारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, मार्प्यने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, श

कौण्डिन्यसे, विदर्भीकौण्डिन्यने वत्सनपाद् वाभ्रवसे, वत्सनपाद् वाभ्रवने पत्या सौभरसे, पत्था सौभरने अयास्य आङ्किरससे, अयास्य आङ्किरसने आभूति त्वाष्ट्रसे, आभृति त्वाष्ट्रने विश्वरूप त्वाष्ट्रसे, विश्वरूप त्वाष्ट्रने अश्विनीकुमारोंने, अश्विनीकुमारोंने दृष्यदृहाथर्वणसे, दृष्यदृहाथर्वणने अथवां देवसे, अथवां देवने मृत्यु प्राध्वसनसे, मृत्यु प्राध्वसनने प्रध्वसनसे, प्रध्वसनने एकपिसे, एकपिने विश्वचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यप्टिने सनारसे, सनारने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यह विद्या प्राप्त की ] । ब्रह्मा स्वयम्भू है; ब्रह्माको नमस्कार है ॥ १–३॥

॥ चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥



### पञ्चम अध्याय

### प्रथम त्राह्मण

### आकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना

वह परवस पूर्ण है और यह (जगत् भी) पूर्ण है। उस पूर्णब्रहासे ही यह पूर्ण उत्पन्न होता है। इस पूर्णके पूर्णको निकाल छेनेपर भी पूर्ण ही वच रहता है। आकाश-ब्रह्म ॐकार है । आकाश [यहाँ जड नहीं, ] सनातन

[परमात्मा ] है । 'जिसमं वायु रहता है, वह आकाग ही ख है'--ऐसा कीरव्यायणीपुत्रने कहा है । यह ओङ्कार वेद है-ऐसा ब्राह्मण जानते हैं, क्यों कि जो जातव्य है। उसका इसीसे जान होता है ॥ १ ॥

### द्वितीय त्राह्मण

### 'द-द-द' से दम-दान और दयाका उपदेश

देव, मनुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुत्रोंने पिता प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया । ब्रह्मचर्यवास कर चुकनेपर - देवोंने कहा- 'आप हमें उपदेश कीजिये।' उनसे प्रजापतिने 'द' यह अक्षर कहा और पूछा, 'समझ गये क्या १' इसपर 'उन्होंने कहा, ''समझ गये, आपने हमसे 'दमन करो' ऐसा कहा है। " तव प्रजापतिने कहा, 'ठीक है, तुमसमझ गये'। । १।।

फिर प्रजापतिसे मनुष्योंने कहा—'आप हमें उपदेश कीजिये। उनसे भी प्रजापितने 'द' यह अक्षर ही कहा और पूछा, 'समझ गये क्या !' मनुष्योंने कहा, ''समझ गये, आपने इमसे 'दान करो' ऐसा कहा है ।" तब प्रजापतिने 'हाँ, समझ गये' ऐसा कहा ॥ २ ॥

फिर प्रजापतिसे असुरोंने कहा—'आप हमें उपदेश कीजिये ।' उनसे भी प्रजापतिने 'द' यह अक्षर ही कहा और पूछा, 'समझ गये क्या ११ असुरोंने कहा, ''समझ गये, आपने इमसे 'दया करो' ऐसा कहा है ।" तव प्रजापतिने 'हाँ, समझ गयें ऐसा कहा । इस प्रजापितके अनुशासनकी मेघगर्जनारूपी दैवी वाणी आज भी द द-द—इस प्रकार अनुवाद करती है, अर्थात् भोगप्रधान देवो । इन्द्रियोंका दमन करो, सग्रहप्रधान मनुष्यो । भोगसामग्रीका दान करो, क्रोध-हिंसाप्रधान असुरो । जीवोंपर दया करो-यों कहती है। अतः दम, दान और दया-इन तीनोंको सीखे ॥ ३ ॥

# ततीय ब्राह्मण

### हृदयकी ब्रह्मरूपसे उपासना

जो दृदय है, वह प्रजापित है। यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह हृदय तीन अक्षरवाला नाम है। 'हृ' यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, उसके प्रति खजन और अन्यजन है। जो ऐसा जानता है, वह खर्गलोकको जाता है॥ १॥

विल समर्पण करते हैं। 'द' यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, उसे खजन और अन्यजन देते हैं। 'यम्' यह एक अक्षर

# चतुर्थ ब्राह्मण

## सत्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना

वही-वह दृदय-ब्रह्म ही वह था-जो कि सत्य ही है। जो भी इस महत्, यक्ष ( पूज्य ), सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवालेको यह 'सत्य ब्रह्म है' ऐसा जानता है, वह इन लोकोंको जीत लेता है। [ उसका रातु ] उसके अधीन हो जाता है—असत् (अभावरूप)

हो जाता है,। जो इस प्रकार इस महत्, यक्ष ( पूजनीय ), प्रथम उत्पन्न होनेवालेको 'सत्य ब्रह्म'--इस प्रकार जानता है [ उसे उपर्युक्त फल मिलता है ], क्योंकि ब्रह्म सत्य ही है।।१॥

### पश्चम ब्राह्मण

## सत्यकी आदित्यक्तपमें उपासना

यह [ न्यक्त जगत् ] पहले आप ( जल ) ही या ! उस आपने सत्यक्षी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है । ब्रह्मने प्रजापति ( विराट् ) को और प्रजापितने देवताओं को उत्पन्न किया । वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं । वह यह 'सत्य' तीन अक्षरवाला नाम है । 'स' यह एक अक्षर है, 'ति' यह एक अक्षर है और 'यम' यह एक अक्षर है । इनमें प्रथम और अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत है । वह यह अनृत दोनों ओरसे सत्यसे परिग्रहीत है । इसिलये यह सत्य-बहुल ही है । इस प्रकार जाननेवाले को अनृत नहीं मारता । वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है । जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुप है और जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वे ये दोनों पुरुप एक दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं । आदित्य रिक्मयों के द्वारा जासुप पुरुपमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणों के द्वारा जसमें प्रतिष्ठित है । जिस समय यह (चासुष पुरुष ) उत्क्रमण करने लगता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता है। फिर ये रिसम्मिं इसके पास नहीं आतीं॥ १-२॥

इस मण्डलमें जो यह पुरुप है, उसका 'भूः' यह सिर है; सिर एक हे और यह अक्षर भी एक है। 'भुवः' यह मुजा है, मुजाएँ दो ह और ये अक्षर भी दो है। 'स्वः' यह प्रतिष्ठा (चरण) है, प्रतिष्ठा (चरण) दो ह और ये अक्षर भी दो हैं। 'अहर्' यह उसका उपनिपद् (गूढ नाम) है; जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता हे और उसे त्याग देता है। जो यह दक्षिण नेत्रमे पुरुप है, उसका 'भूः' यह सिर है, सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। 'मुवः' यह मुजा है; मुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। 'स्वः' यह प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा (चरण) दो है और ये अक्षर भी दो है। 'अहम्' यह उसका उपनिपद् (गूढ नाम) है, जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है। ३-४॥

### पष्ठ त्राक्षण

# मनोमय पुरुषकी उपासना

प्रकाश ही जिसका सत्य (स्वरूप) है, ऐसा यह है। वह यह सनका स्वामी और सनका अधिपति है; पुरुष मनोमय है। वह उस अन्तर्हदयमें जैसा ब्रीहि तथा यह जो कुछ है, समीका प्रकर्पतया शासन करता (धान) या यव (जौ) होता है, उतने ही परिमाणवाला है॥ १॥

### सप्तम बाह्यण

## विद्युत्की ब्रह्मरूपमें उपासना

विद्युत् ब्रह्म है—ऐसा कहते हैं। विदान (खण्डन या जानता है, वह इस आत्माके प्रतिकृत्रभूत पार्पोका नाश कर विनाश ) करनेके कारण विद्युत् है। जो 'विद्युत ब्रह्म है' ऐसा देता है, क्योंकि विद्युत् ही ब्रह्म है।। १।।

### अप्टम ब्राह्मण

## वाक्की धेनुरूपमें उपासना

वाक्रूप धेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन देवगण हैं, हन्तकारके भोक्ता मनुष्य हैं और खधाकारके / हैं—खाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और खधाकार । पितृगण । उस धेनुका प्राण वृषम है और मन उसके दो स्तन खाहाकार और वषट्कारके भोक्ता वछड़ा है।। १।।

### नवम ब्राह्मण

## अन्तरस्थ वैश्वानर अग्नि

जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर जिसे पुरुष कार्नोको मूँदकर सुनता है। जिस समय है, जिससे कि यह अन्न; जो कि भक्षण किया जाता पुरुष उत्क्रमण करनेवाला होता है, उस समय इस घोषको है, पक्षया जाता है। उसीका यह घोष होता है, नहीं सुनता॥१॥

### दशम त्राह्मण

### मरणोत्तर ऊर्ध्वगतिका वर्णन

जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस समय वह वायुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये छिद्रयुक्त हो जाता—मार्ग दे देता है, जैसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह अर्ध्व होकर चढता है। वह सूर्यलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ सूर्य उसके लिये वैसा ही छिद्ररूप मार्ग देता है, जैसा कि लम्बर नामके वाजेका छिद्र

होता है। उसमें होकर वह अपरकी ओर चढता है। वह चन्द्रलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है। उसके द्वारा वह अपरकी ओर चढता है। वह अशोक (शारीरिक दु खसे रहित) और अहिम (मानसिक दु,खशून्य) लोकमें पहुँच जाता है और उसमें सदा—अनन्त कालतक अर्थात् ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निजास करता है।। १।।

### एकादश ब्राह्मण

# ब्याधिमें और मृत पुरुपके इमशान-गमन आदिमें तपकी फर्

व्याघियुक्त पुरुषको जो ताप होता है, वह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। मृत पुरुषको जो वनको ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है। मरे हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अग्निमें रखते हैं, यह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है॥ १॥

### द्वादश

## अन्न पवं प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना

कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्राणके विना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं— प्राण ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अन्नके विना प्राण स्व जाता है। परंतु ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त होकर परम मानको प्राप्त होते हैं—ऐसा निश्चयकर प्रानुद ऋृिपने अपने पितासे कहा था—'इस प्रकार जाननेवालेका में क्या शुभ करूँ अथवा क्या अशुभ करूँ ? [क्योंकि कतक्रत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा

सकता है और न अशुभ ही । ]' पिता है हायसे निवारण करते हुए कहा—'प्रातृद ! ऐसा मत कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता है ?' अतः उससे उस (प्रातृदके पिता) ने 'वि' ऐसा कहा । 'वि' यही अन्न है । वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं । 'रम्' यह प्राण है, क्योंकि र अर्थात् प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं । जो ऐसा जानता है, उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं ॥ १ ॥

## त्रयोदश

## प्राणकी विविध रूपोंमें उपासना

'उक्य' इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही उक्य है, क्योंकि प्राण ही सब इन्द्रियोंको उत्यापित करता है। इस उपासकसे उक्यवेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके सायुज्य और सालोक्यको प्राप्त करता है। 'बजुः' इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही यजु है, क्योंकि प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता है। सम्पूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठताके कारण इससे संयुक्त होते हैं। जो ऐसी उपासना करता है, वह यजुके सायुज्य और

सलोकताको प्राप्त होता है। 'साम' इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही साम है, क्योंकि प्राणमें ही ये सब भूत सुसगत होते हैं। समस्त भूत उसके लिये सुसगत होते हैं, तथा उसकी श्रेष्ठतामें कारण होते हैं। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है। प्राण 'क्षत्र' है—इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है—यह प्रसिद्ध है। प्राण इस

देहनी शलादिननित खतने रक्षा करता है। अनम्—अन्य हो इस प्रसार उससमा न्यता है, बद धत्रके सायुल्य और क्रिसीचे त्राग न पानेवाले सत्र (प्राण ) को प्राप्त होता है। सलोरनाको नीन (प्राप्त कर )लेना दे॥ १–४॥

# चतुर्देश त्राह्मण

### नायत्री-उपासना

भूमि. अन्तरिक्ष और चौ—ये आठ अन्तर हैं। आठ अकरवाला ही गायत्रीका एक (प्रथम) पाद है। यह ( भूमि आदि ) ही इंच गायत्रीका प्रयम पाद है। इंस प्रकार इक्के इत पदको जो जानवा है वह इत त्रिलोर्नोमें जिनना इच है, उत नक्को जीत (प्राप्त कर ) लेना है। 'श्रृक • यन्तिः सामानि — ये आठ अजर हैं । आठ अञरवाल ही गायत्रीना एक (दितीय) पाद है। यह (ऋर् आदि) ही इत गायत्रीका दितीय पाट है। जो इस प्रकार इतके इस पादकी ज्ञानता है वह जितनी यह त्रयोविद्या है ( अर्यान् नयीवित्रा-का जितना फल है,) उस समीको जीत लेना है । प्राण, अपान, ब्यान—ये आठ असर है। आठ असरवाल ही गायबीना एक ( तृतीय ) पाद है । यह प्रागादि ही इस गायत्रीना 'तृतीय' पाद है। जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है। वह जितना यह प्राणिसनुदाय है, सबको जीत लेता है। और यह जो वन्ता ( प्रमाशित होता ) है वही इतना तुरीय, दर्शत, परोरल पद है। जो चतुर्थ होता है, वही 'तुरीय कहलाता है। ·दर्शत पदम' इमना अर्थ है-नानो [यह आदिमण्डल्ख पुरु ] दीखता है। 'परोरजा इसका अर्थ है-यह सभी रज ( यानी लोनो ) के कार-कार रहकर प्रकाशित होता है। जो गायत्री-के इस चर्च पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोमा और नीर्तिसे प्रनाशित होता है। वह यह गायत्री इस चतुर्य दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है। वह पद सन्दमें प्रतिष्ठित है। चज़ ही सत्य है चज़ ही तत्य है—यह प्रचिद्ध है। इलीते यदि दो पुरुप भैंने देखा है भीने सुना हैं इस प्रकार विवाद करते हुए आर्ये तो जो यह कहना होगा कि भौने देखा हैं उसीका हमें विश्वास होगा। वह तुरीय पादका आश्रयन्त सत्य वलमें प्रतिष्ठित है। प्राग ही वल है, वह सत्य प्रागर्ने प्रतिष्ठित है। इसीसे कहते हैं कि सत्यकी अपेजा बल ओन्सी है। इस प्रकार यह गायत्री अध्यातम प्राणमे प्रतिष्ठित है। इस पूर्वोक्तु गावत्रीने गर्योक्त त्राण किया या। प्राण ही गय हैं, उन प्राणींका इसने त्राण किया । इसने गर्योका त्राण किया या, इतीते इसका भागवत्रीं नाम हुआ । आचार्यने आठ वर्षके बहुके प्रति उपनयनके समय क्लि सावित्रीका उपदेश

किन या वर परी है। यह नित्र क्षित बढ़को इसका उपदेश करता है यह उसके उसके आगों की रता करती है।। १-४ ।।

नेरं नातावाले रव पूर्वोक्त अनुदुन् छन्दवाणी साविजीना उन्हेंग करते हैं (गामाीठन्दवाणी साविजीना उपदेश न करके अनुदुन्छन्दरी साविजीना उपदेश रखते हैं)। वे कहते हैं कि बार् अनुदुष् है, दसल्पे हम बार्स हो उपदेश करते हैं। क्ति ऐसा नहीं रचना चाहिये। गाम्बीठन्दवाणी साविजीन ना ही उपदेश नरे। ऐसा सानने तला जो बहुत सा मी प्रतिप्रह करे तो भी वह गामजीने एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता।। ५॥

जो दन तीन पूर्ग लोकोंना प्रतिग्रह नरता है, उसका वह (प्रतिग्रह) इस गायत्रीके दस प्रयम पादको न्याप्त करता है। और जितनी यह त्रपीविद्या है, उसका जो प्रतिग्रह करता है। वह (प्रतिग्रह) इसके इस दितीय पादको न्याप्त करता है। और जितने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करता है, वह (प्रतिग्रह) इसके इस तृतीय पदको न्याप्त करता है। और यही इनका तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह तगता है; यह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कहाँसे कर सकता है ।। ६॥

उस गायत्रीका उपस्थान—हे गायत्रि ! त् [ त्रैलोक्यरूप प्रथम पादते ] एकादी है, [तीनों वेदरूप द्वितीय पादते ] द्विपदी है, [प्राण, अपान और व्यानरूप तीसरे पादते ] त्रिपदी है [ और तुरीय पादते ] चतुणदी है ! [ इन सबसे परे निरुपधिक स्वरूपसे त् ] अपद है, क्योंकि व् जानी नहीं जाती । अतः व्यवहारके अविरागम्त एव समस्त लोकोंने उत्पर विराज्ञमान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है । यह पायरूपी शतु

१. लनुष्ट्रप्टन्द चार पारोंका होता है और गायत्रोक्टन तोन पारोंका। दोनोंके पार आठ-आठ कक्षरके ही होते हैं। अनुहुष्ट्रन्तमें जो मन्त्र वयत्रभ्य होना है वसका भी देवता सविवा हो है, इसिन्चे कुछ लोग वसे हो सावित्री कहते हैं। अनुहुष्ट्रन्दवाला सन्त्र इस प्रकार है—

<sup>&#</sup>x27;वत्सिवतुर्गृनीमहे वय देवस मोजनम् । क्षेण्ठ सर्वधानम तुरं भास धीमहि।'

इस [ विद्याचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे । इस प्रकार यह ( विद्यान् ) जिससे द्वेप करता हो, 'उसकी कामना पूर्ण न हो' ऐसा कहकर उपखान करे । जिसके लिये इस प्रकार उपखान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती । अथवा 'में इस वस्तुको प्राप्त करूँ' ऐसी कामनासे उपखान करे । ७॥

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराश्विसे यही वात कही थी कि 'त्ने जो अपनेको गायत्रीविद् (गायत्री तत्त्वका ज्ञाता) कहा था, तो फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे ] हाथी होकर मार क्यों ढोता है ? इसपर उसने 'सम्राट्! में इसका मुख ही नहीं जानता था' ऐसा कहा ! [ तब जनकने कहा—] 'इसका अग्नि ही मुख है । यदि अग्निमें लोग बहुत-सा ईंघन रख दें तो वह उस समीको जला डाल्ता है । इसी प्रकार ऐसा जानने-वाला बहुत सा पाप करता रहा हो, तो भी वह उस सबको भक्षण करके शुद्ध, पवित्र, अजर, अमर हो जाता है ॥ ८॥

#### पश्चदश त्राह्मण

#### अन्तसमयकी प्रार्थना

हे सबका मरण-पोपण करनेवाले परमेश्वर । आप सत्य-स्वरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रसे ढका हुआ है । आपकी मक्तिरूप सत्यधर्मका अनुप्रान करनेवाले मुझको अपने दर्शन करानेके लिये आप उस आवरणको हटा लीजिये । हे मक्तोंका पोपण करनेवाले । मुख्य ज्ञानस्वरूप ! सबके नियन्ता ! मक्तों और ज्ञानियोंके परम लक्ष्य ! प्रजापतिके प्रिय ! इन रिम्मयोंको एकत्र कीजिये—हटा लीजिये, इस तेजको समेट लीजिये । आपका जो अतिशय कल्याणमय दिव्यस्वरूप है, उसको में आपकी कृपासे [ध्यानके द्वारा ] देख रहा हूँ । वह जो (सूर्यका आत्मा ) है, वह परम पुरुप [आपका स्वरूप है, ] वही में भी हूँ । अब ये प्राण और दिन्द्रयाँ अविनाशी समष्टि वायुतत्त्वमें [प्रविष्ट हो जायँ], यह स्थूलशरीर अग्निमे जलकर मस्मरूप [हो जाय]। हे सिचदानन्दघन यजमय मगवन्![आप मुझ मक्तका] स्मरण करें, मेरे द्वारा किये हुए (मिक्तरूप) कर्मोका स्मरण करें। हे यज्ञमय मगवन्! [आप मुझ भक्तको] स्मरण करें। हे यज्ञमय मगवन्! [आप मुझ भक्तको] स्मरण करें, (मेरे) कर्मोको स्मरण करें। हे अग्नि! (अग्निके अधिष्ठातृ देवता) हमें परम वनरूप परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये सुन्दर ग्रुम (उत्तरायण) मार्गसे ले चलिये। हे देव! [आप हमारे] सम्पूर्ण कर्मोको जाननेवाले हैं, अत. हमारे इस मार्गके प्रतिवन्धक पापको दूर कर दीजिये। आपको हम वार-वार नमस्कार करते हैं॥१॥ -

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥



#### षष्ठ अध्याय

#### प्रथम बाह्मण

#### प्राणकी सर्वश्रेष्ठता

जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है, वह अपने शातिजनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है । प्राण ही ज्येष्ठ और भेष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है, वह अपने शातिजनोंमे तथा और जिनमें होना चाहता है, उनमें भी ज्येष्ठ और शेष्ठ होता है। जो विसष्टाको जानता है, वह स्वजनोमे विसप्ट होता है। वाक् ही विसष्ठा है। जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनों-में तथा और जिनमें चाहता है। उनमे विषय होता है। जो प्रतिष्ठाको जानता है, वह समान देश मलमे प्रतिष्ठित होता है और दुर्गममें भी प्रतिष्ठित होता है। चड्ड ही प्रतिष्ठा है। चक्क्षे ही समान और दुर्गम देश काल्मे प्रतिष्ठित होता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और दुर्गममें प्रतिष्ठित होता है। जो तम्पद्को जानता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक् प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। शोत्र ही सम्पद् है। शोत्रमें ही ये सब वेद सन प्रकार निष्पत हैं। जो ऐसी उपासना करता है, वह जिस भोगरी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक् प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो आयतनको जानवा है, वह खजनींका आयतन (आभय) होता है तथा अन्य जनोका भी आयतन होता है। मन ही आयतन है। जो इस प्रकार उपासना करता है। वह स्वजनोका आयतन होता है तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है। जो भी प्रजातिको जानता है, वह प्रजा-सन्तान और पशुओं द्वारा प्रजात ( वृद्धिको प्राप्त) होता है । रेतस् ही प्रजाति है । जो ऐसा जानता है, वह प्रजा और पशुर्ओद्वारा प्रजात होता है ॥ १-६॥

ये पूर्वोक्त प्राण (इन्द्रियः मन आदि) भैं श्रेष्ठ हूँ भों श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्मांके पास गरे। उससे बोले, 'हममें कीन विषष्ठ है !' उसने कहा, 'तुममेंसे जिसके उत्क्रमण करनेपर ( शरीरसे पृथक् हो जानेपर ) यह शरीर अपने शे अधिक पापी मानता है, वही तुममें विषष्ठ है ।। ७।।

[ पहले ] वाक्ने उल्कमण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर क्हा—'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके थे ?' यह सुनकर उन्होंने कहा, 'जैसे गूँगे मनुष्य वाणीसे न बोल्ते हुए भी प्राणसे प्राणकिया करते, नेत्रसे देखते, शोनसे मुनते, मनसे जानते और रेतस्से प्रजा (सन्तान) की उत्पत्ति रस्ते हूए [ जीवित रहते हें, ] वैसे ही हम जीवित रहे।' यह सुनार वाक्ने शरीरमें प्रोश किया। चअने उल्हमण किया । उसने एक वर्ष वाहर रहकर लैटरर कहा, 'तुम मेरे विना कैसे जीवित रह सके थे ?' वे वोले-- 'जिस प्रशर अन्धे लेग नेनसे न देखते हुए प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, धो तमे सुनते, मनसे जानते और रेतन्मे प्रजा उत्पन करते हुए [ जीवित रहते हैं, ] उसी प्रकार हम जीवित रहे।' यह तुनरर चधुने प्रवेश किया । श्रोत्रने उक्तमण किया । उसने एक वर्ग वाहर रहकर लैटरर वहा, 'तुम मेरे बिना केरे जीवित रह सके थे !' वे बोले - 'जिस प्रकार बहरे आदमी क्वांसे न सुनते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेनमे देखते, मनसे जानते और रेतस्से प्रजा उत्पन करते हुए [ जीवित रहते हैं। ] उसी प्रशार हम जीवित रहे। 'यह सुन रर ओ प्रने प्रवेश किया। मनने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष वाहर रहक्र लैटकर कहा, 'तुम मेरे विना कैसे जीवित रह सके थे !' वे वोले, 'जिस प्रभार सुग्ध पुरुप मनसे न समराते एए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोल्ते, नेनसे देखते, कानसे मुनते और रेतम्से प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रहते हें, ] उसी प्रकार हम जीवित रहे ।' यह सुन रर मनने शरीरमें प्रवेश किया । रेतसने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष वाहर रहकर फिर लैटकर कहा, 'तुम मेरे निना कैसे जीवित रह सके थे !' वे बोले, 'जिस प्रभर नपुसक्लोग रेतस्चे प्रजा उत्पन्न न करते हुए प्राणसे प्राणन करते वाणीं बोलते, नेत्रसे देखते, ओत्रसे सुनते और मनसे जानते हुए [ जीवित रहते हैं, ] उसी प्रकार इम जीवित रहे।' यह सुनकर वीर्यने शरीरमें प्रवेश किया । फिर प्राण उत्क्रमण करने लगा तो जिस प्रकार सिन्धदेशीय महान् अश्व पैर वॉंधनेके खूँटों को उखाइ डालता है, उसी प्रकार वह इन सन प्राणों (इन्द्रियों) को स्थानच्युत करने लगा। उन्होंने कहा, 'भगवन् ! आप उत्क्रमण न करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह। समते । प्राणने कहा, अच्छा, तो

मुझे विल (भेंट ) दिया करो ।' [इन्द्रियोंने कहा—] 'बहुत अच्छा' ॥ ८–१३॥

उंस वागिन्द्रियने कहा, 'मैं जो विसप्रा हूँ, सो तुम ही उस विसप्राणिसे युक्त हो।' 'मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस प्रतिष्ठासे युक्त हो' ऐसा नेत्रने कहा। 'मैं जो सम्पद् हूँ, सो तुम ही उस सम्पद्से युक्त हो' ऐसा श्रोत्रने कहा। 'मैं जो आयतन हूँ, सो तुमहीं वह आयतन हो' ऐसा मनने कहा। 'मैं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे युक्त हो' ऐसा रेतस्ने कहा। [प्राणने कहा—] 'किंतु ऐसे

गुणोंसे युक्त मेरा अन क्या है और वस्न क्या है ?' [ वागादि बोले—] 'कुत्ते, कृमि और कीट-पतङ्गोंसे लेकर यह जो कुछ भी है, वह सब तुम्हारा अन्न है और जल ही वस्न है।' [ उपासनाका फल—] 'जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता है, उसके द्वारा अमस्य-भक्षण नहीं होता और अमस्यका प्रतिग्रह (सग्रह) भी नहीं होता। ऐसा जाननेवाले श्रोतिय भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैं तथा मोजन करके आचमन करते हैं। इसीको वे उस प्राणको अनम (वस्नयुक्त) करना मानते हैं'॥ १४॥

#### द्वितीय त्राह्मण

#### पञ्चाग्निविद्या और उसे जाननेका फलः त्रिविध गतिका वर्णन

प्रसिद्ध है कि आरुणिका पुत्र क्वेतकेतु पञ्चालों की समामें आया । यह जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो [ सेवकोंसे ] परिचर्या करा रहा था । उसे देखकर प्रवाहणने कहा, 'ओ कुमार !' वह बोला, 'जी !' [ प्रवाहण—] 'क्या पिताने तुझे शिक्षा दी है !' तब क्वेतकेतुने 'हॉ !' ऐसा उत्तर दिया ॥ १ ॥

'जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गोंसे जाती है— सो क्या त जानता है ११ दवेतकेतु योला, 'नहीं ।' [राजा-] **'जिस प्रकार वह पुनः इस लोकमें आती है—सो क्या तुझे** मालूम है ११ 'नहीं, ऐसा स्वेतकेतुने उत्तर दिया । [राजा-] 'इस प्रकार पुनः-पुनः बहुतींके मरकर जानेपर भी जिस प्रकार वह लोक मरता नहीं है—सो क्या तू जानता है !' 'नहीं,' ऐसा उसने कहा । [ राजा—] 'क्या तू जानता है कि कितने वारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुप-शब्दवाच्य हो उठकर बोलने लगता है ?' 'नहीं,' ऐसा व्वेतकेतुने कहा । 'क्या त् देवयानमार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके छोग देवयानमार्गको प्राप्त होते हैं अथवा पितृयानमार्गको ! हमने तो मन्त्रका यह वचन सुना है-मैने पितरांका और देवोंका, इस प्रकार दो मार्ग सुने हैं, ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं । इन दोनों मार्गोंसे जानेवाला जगन् सम्यक् प्रकारसे जाता है। तथा ये मार्ग [ द्युलोक और पृथिवीरूप ] पिता और माताके मध्यमं हैं। इसपर क्वेतकेतुने भी इनमेंसे एक भी नहीं जानता, ऐसा उत्तर दिया ॥ २॥

फिर राजाने खेतकेतुसे ठहरनेके लिये प्रार्थना की । किंतु

वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चल दिया । वह सीधा अपने पिताके पास आया और उससे वोला, 'आपने यही कहा था न कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे दी गयी है ?' [पिता—] 'हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले ! क्या हुआ !' [पुत्र—] 'मुझसे एक क्षत्रियवन्युने पॉच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे में एकको भी नहीं जानता ।' [पिता—] 'वे कौन-से थे ?' [पुत्र—] 'ये थे' ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नोंके प्रतीक वतलाये ॥ ३ ॥

पिताने कहा, 'हे तात । तू हमारे कथनानुसार ऐसा समझ कि हम जो कुछ जानते थे, वह सव हमने तुझसे कह दिया था । अव हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे ।' [पुत्र—] 'आप ही जाइये ।' तत्र वह गौतम जहाँ जैविल प्रवाहणकी वैठक थी, वहाँ आया । उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मँगवाया और उसे अर्घ्यदान किया । फिर वोला, 'मैं पूज्य गौतमको वर देता हूँ ।' (आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे हैं, वह वतलाइये । मैं उसकी पूर्ति करूँगा ।) उसने कहा, 'आपने मुझे जो वर देनेके लिये प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार आपने कुमारसे जो वात पूछी थी, वह मुझसे किहये ।' उसने कहा, 'गौतम ! वह वर तो दैव वरोंमेंसे है, तुम मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे कोई वर माँगों' ॥ ४-६ ॥

गौतमने कहा, 'आप जानते हैं, वह तो मेरे पाठ है।
मुझे सुवर्ण तथा गौ, अश्व, दासी, परिवार और वस्त्र
भी प्राप्त है। आप महान्, अनन्त और नि सीम धनके
दाता होकर मेरे लिये अदाता न हों।' [राजा—]

'तो गौतम ! तुम गालोक्त विधिष्ठे उसे पानेकी इच्छा करो ।'
[ गौतम—] 'अच्छा, मैं आनके प्रति शिष्यमावसे उपस्व ( प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षित्रयादिके प्रति उपस्व होते रहे हैं।' इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे कथनमात्र करके गौतम वहाँ रहने लगा [ सेवा आदिके द्वारा नहीं]। उस राजाने कहा, 'गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे पितामहोंने हमारे पूर्वजोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम मी हमारा अपराध न मानना। इससे पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही। उसे में तुम्हारे ही प्रति कहता हूँ। मला, इस प्रकार विनयपूर्वक वोलनेवाले तुमको निषेध करनेमें (विद्या देनेसे अस्वीकार करनेमें ) कौन समर्थ हो सकता है १'।। ७-८।।

गौतम । वह लोक ( चुलोक ) ही अग्नि है । उसका आदित्य ही सिमध् (ईंघन) है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है। दिशाएँ अङ्गार हे। अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग (चिनगारियाँ) हैं। उस इस अग्निमे देवगण श्रद्धाको हवन करते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा होता है। गौतम ! पर्जन्य-देवता ही अग्नि है। उसका सक्तर ही सिमध् है, वादल धूम हैं, विद्युत् ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वज्र ) अङ्गार है, मेघ-गर्जन विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निमें देवगण सोम राजाको इवन करते हैं। उस आहुतिसे दृष्टि होती है। गौतम। यह लोक ही अग्नि है। इसकी पृथिवी ही सिमध् है, अग्नि धूम है। रात्रि ज्वाला है। चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षत्र विस्फुलिङ्ग हैं । उस इस अग्निमें देवता दृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे अन्न होता है। गौतम! पुरुष ही अग्नि है। उसका खुला हुआ मुख ही समिघ् है, प्राण धूम है, वाक् ज्वाला है, नेत्र अङ्गार हैं, श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं । उस इस अग्निमें देवगण अन्नको होमते हैं। उस आहुतिसे वीर्य होता है। गौतम ! स्त्री ही अग्नि है। उपस्य ही उसकी समिध् है, लोम धूम हैं, योनि ज्वाला है, जो मैशुनव्यापार है वह अङ्गार है, आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग है। उस इस अग्निमे देनगण नीर्य होमते हैं । उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है । वह जीवित रहता है। जवतक कर्मशेप रहते हैं, वह जीवित रहता है, और जब मरता है, तब उसे अग्निके पास ले जाते हैं । उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि होता है, सिमय् सिमध् होती है, धूम धूम होता है, ज्वाला

ज्वाला होती है, ऑगारे अङ्गार होते हैं और विस्फुलिङ्ग विस्फुलिङ्ग होते हैं। उस इस अग्निमे देवगण पुरुपको होमते • हैं। उस आहुतिसे पुरुप अत्यन्त दीप्तिमान् हो जाता है॥ ९-१४॥

वे जो [ ग्रहस्थ ] इस प्रकार इस (पञ्चामिविया ) को जानते है तथा जो [सन्यासी या वानप्रस्थ ] वनमें श्रद्धायुक्त होकर सत्य (सगुण ब्रह्म) की उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं, ज्योतिके अभिमानी देवताओं से दिनके अभिमानी देवताओं, दिनके अभिमानी देवताओं से दिनके अभिमानी देवताओं और श्रुक्रपञ्चाभिमानी देवतासे जिन छः महीनों से सूर्य उत्तरकी ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनों के अभिमानी देवताओं को [ प्राप्त होते हैं ]; पण्मासाभिमानी देवताओं को [ प्राप्त होते हैं ]; पण्मासाभिमानी देवताओं को [ प्राप्त होते हैं ] उन वैशुत देवों ने पास एक मानस पुरूप आकर इन्हें ब्रह्मलोकों में ले जाता है । वे उन ब्रह्मलोकों में अनन्तसवत्सरपर्यन्त रहकर [ भगवान् को प्राप्त हो जाते ] हैं । उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥१५॥

और जो [सकाम] यज, दान, तपके द्वारा लोकोंको जीतते हें, वे धूम (धूमाभिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं, धूमसे रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपश्चीयमाणपक्ष ( कृष्णपक्षाभिमानी देवता ) को, अपश्चीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोमे सूर्य दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको, छ. मासके देवताओंसे पितृलोकको और पितृलोक्से चन्द्रमाको पाप्त होते हैं। चन्द्रमामे पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं। वहाँ जैसे ऋत्विक् गण सोम राजाको 'आप्यायस्व-अपक्षीयस्व' ऐसा कहकर चमसमे भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण हो जाते है तो वे इस आकाशको ही प्राप्त होते हैं। आकाशसे वायुको, वायुसे बृष्टिको और बृष्टिसे पृथिवीको प्राप्त होते हैं। पृथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते है। फिर वे पुरुपरूप अमिमे हवन किये जाते है। उससे वे लोकके प्रति उत्थान करनेवाले होकर स्त्रीरूप अभिमे उत्पन्न होते हैं। वे इसी प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों मार्गाको नहीं जानते, वे कीट, पत्तग और डॉस मच्छर आदि होते हे ॥ १६ ॥

#### व्तीय बाह्यण

#### मन्यविद्या और उसकी परम्परा

जो ऐसा चाहता हो कि में महत्त्व प्राप्त करूँ, वह उत्तरायणमें शुक्रपक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्वती ( पयोवती ) होकर गूलरकी लकड़ीके कस (कटोरे ) या चमस-मे सर्वीपध, फल तथा अन्य सामग्रियोंको एकत्रितकर, [ जहाँ इवन करना हो, उस स्थानका ] परिसमूहनक एव परिलेपन† करके अग्निस्थापन करता है और फिर अग्निके चारा और कुशा विछाकर राह्योक्त विधिसे वृतका शोधन करके, जिसका नाम पुँल्लिद्ध हो उस [ इस्त आदि ] नक्षत्रमं मन्यका ( औपध-फल आदिके पिण्हको ) [अपने और अग्निक ] वीचमं रखकर इवन करता है। [ 'यावन्तो' इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ-] हे जातवेदः । तरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर प्रस्पकी कामनाओंका प्रतिवन्ध करते हैं, उनके उद्देश्यसे यह आज्यमाग में तुझमें हवन करता हूँ । वे तृप्त होकर मुझे समस्त कामनाओंसे त्रप्त करें —स्वाहा 1 । (था तिरश्ची) इत्यादि द्वितीय मन्त्रका अर्थ-ो'र्म संवकी मृत्युको घारण करनेवाला हूँ' ऐसा समझकर जो क्रिटिलमित देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सब साधना-की पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये में घृतकी धारासे यजन करता हॅ-स्वाहा ॥ १ ॥

'ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सस्त्रको ( सुवाम वचे हुए घृतको ) मन्यम डाल देता है। 'प्राणाय स्वाहा, विष्ठाये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सम्रवको मन्यम डाल देता है। 'वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठाये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सस्त्रको मन्थमं टाल देता है। 'चक्षुपे स्वाहा, सम्पदे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सस्त्रको मन्थमं डाल देता है। 'श्रोत्राय स्वाहा, आयतनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं इवन करके सस्त्रको मन्थम डाल देता है। 'मनसे स्वाहा, प्रजात्ये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सस्त्रको मन्थमं डाल देता है। 'रेतसे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सम्रवको मन्थमं डाल देता है॥ २॥

'अग्नये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सस्त्रको मन्थमं डाल देता है। 'सोमाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं

- कुञोंसे बुहारना ।
- † गोवर और जल्से वेदीको लीपना।
- 🕇 जहाँ-जहाँ 'स्वाहा' माये, वहाँ माहुति देनी चाछिये ।

इवन करके सखवको मन्थम डाल देता है। 'भूः खाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सम्रवको मन्थमें टाल देता है। 'भवः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सम्रवको मन्यमें टाल देता है। 'स्वः स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें इवन करके सस्रवको मन्थमं डाल देता है। 'भूर्भुनः स्वः म्वाहा' इस मन्त्रमे अग्निम हचन करके सखवको मन्यमं टाल देता है। 'त्रक्षणे स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्रिमं हवन करके सख्वको मन्यमं डाल देता है। 'क्षत्राय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें इवन करके सस्तवको मन्थमें डाल देता है। 'भृताय खाहा' इस े मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सखवको मन्थमं हाल देता है। 'भविष्यते स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमं इवन करके सस्रवको मन्यमें टाल देता है। 'विश्वाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें ह्वन करके सम्रवको मन्थमं डाल देता है। 'सर्वाय खाहा' इस मन्त्रसे अभिमं इवन करके सखनको मन्यमें डाल देता है। 'प्रजापतये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें इवन करके सस्रवको मन्थमें हाल देता है ॥ ३ ॥

इसके पश्चात् उस मन्थको 'स्रमदसि' इत्यादि मन्त्रद्वारा स्पर्धा करता है। मिन्यद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वात्मक है। 'भ्रमदिस' इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—] त [ प्राण-रूपसे सम्पूर्ण देहोंम ] घूमनेवाला है, [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] प्रज्विलत होनेवाला है, [ ब्रह्मरूपसे ] पूर्ण है, [ आकाश-रूपरे ] अत्यन्त स्तब्ध ( निष्कम्य ) है, [ सबसे अविरोधी होनेके कारण ] तू यह जगद्रुप एक समाके समान है, तू ही [ यज्ञके आरम्भमं प्रस्तोताके द्वारा ] हिङ्कृत है, तथा [ उसी प्रस्तोताद्वारा यजमं ] तू ही हिड्कियमाण है, [ यज्ञारम्भमं उद्गाताद्वारा ] तू ही उच स्वरसे गाया जानेवाला उद्गीय है और [ यनके मध्यमें उसके द्वारा ] तू ही उद्गीयमान है । तू ही [ अध्वर्युद्धारा ] श्रावित और [ आमीमद्वारा ] प्रत्याश्रावित हे; आर्द्र ( अर्थात् मेघ ) में सम्यक् प्रकारसे दीत है, तू विमु (विविधरूप होनेवाला) है और प्रमु (समर्थ) है, त् [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [ कारणरूपसे ] सबका प्रलयस्थान है तथा [ सबका सहार करनेवाला होनेसे ] सवर्ग है ॥ ४ ॥

फिर 'आम"रिस आम"रि' इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठाता है। [इस मन्त्रका अर्थ—] 'आमसि'—त् मव जानता है,

L

'आमहि ते महि'-मैं तेरी महिमाको अच्छी तरह जानता हूँ । वह प्राण राजा, ईग्रान (ईश्वर) और अधिपति है । वह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे ॥ ५ ॥

इसके पश्चात् 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' इत्यादि मन्त्रसे इस मन्यको मक्षण करता है। [ 'तत्सिवितुः' इत्यादि मन्त्रका अर्य—] 'तत्सवितुर्व रेण्यम्'—स्यके उस वरेण्य—श्रेष्ट पदका में घ्यान करता हूं । 'वाता मधु ऋतायते'—पवन मधुर, मन्द गतिसे वह रहा है। 'सिन्धवः मधु क्षरन्ति'—नदियाँ मधु-रसका स्नाव कर रही हैं। 'नः ओपधीः माध्नीः सन्तु'---हमारे लिये ओषधियाँ मधुर हों । 'भू: स्वाहा' [ यहाँतक-के मन्त्रसे मन्थका पहला ग्रास मक्षण करे । ] 'देवस्य भगेः धीमहि'-इम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं। 'नक्तमुत उपसः मध्-रात और दिन सुखकर हो। 'पार्थिव रजः मधुमत्'—पृथिवीके धूलिकण उद्देग न करनेवाले हों । 'द्योः पिता नः मघु अस्तु?—पिता द्युलोक इमारे लिये सुखकर हो । 'भुव: स्वाहा' यहाँतकके मन्त्रसे दूसरा प्राप्त भक्षण करे ] । 'यः नः धियः प्रचोदयात्'—जो सिनतादेव इमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है । 'नः वनस्पतिः मधुमान्'--इमारे छिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। 'सूर्यः मधुमान् अस्तु'—सूर्य इमारे लिये मधुमान् हो । 'गावः नः मान्तीः भवन्तु'—किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुलकर हों । 'स्वः स्वाहा' यहाँतकके मन्त्रसे तृतीय प्रास मक्षण करे ] । इसके पश्चात् सम्पूर्ण सावित्री (गायत्रीमन्त्र ), **'मधु वाता ऋतायते' इत्यादि समस्त मधुमती ऋ**चा और 'अहमेवेद सर्वे भृयासम्' ( यह सब मैं ही हो जाऊँ ) 'भूर्भुवः स्वाहा'-इस प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्थको मधण-कर, दोनों हाय घो, अग्निके पश्चिम मागमे पूर्वकी ओर सिर करके वैठता है। प्रातःकालमें 'दिशामेकपुण्डरीकमस्यह \*\*\*\* भृयोसम्' इस मन्त्रद्वारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) करता है। फिर जिस मार्गसे गया होता है, उसीसे लौटकर अग्निके पश्चिम भागमें वैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वशको जपता है ॥ ६ ॥

उस इस मन्यका उदालक आविणने अपने शिष्य वाजसनेय याजवल्क्यको उपदेश करके क्हा था, 'यदि कोई इस मन्थको स्ले ठूँटपर डाल देगा तो उसमे घाखाएँ उत्पन हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे। उस इस मन्यका वाजसनेय याज्ञवल्वयने अपने शिष्य मधुक पैद्धायको उपदेश करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे ठूँठपर डाल देगा तो उसमें शासाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निक्ल आर्वेगे । उस इस मन्थका मधुक पैद्गयने अपने शिष्य चूल भागवित्तिको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूरो ठूँठपर टाल देगा वो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आर्वेगे ।

उस इस मन्यका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानिक आयस्थूणको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे स्ले ट्रॅंडपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पचे निकल आवेंगे। अस इस मन्थका जानकि आयस्यूणने अपने शिष्य सत्यकाम जावालको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे स्ले ठूँठपर डाल देगा तो उसमे शालाएँ उत्पन्न हो नायँगी और पत्ते निक्ल आर्वेगे ।' उस इस मन्यका सत्यकाम जावालने अपने शिष्योंको उपदेश करके कहा था, ध्यदि कोई इसे स्ले ठूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे। उस इस मन्यका, जो पुत्र या शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२ ॥

यह मन्यकर्म चतुरीदुम्बर ( चार औदुम्बरकाष्टके बने पदायांवाला ) है । इसमे औदुम्यरकाष्ठ ( गूलरकी लकड़ी ) का खुव, औदुम्बरकाष्ट्रका चमस, औदुम्बरकाष्ट्रका इध्म और औदुम्बरकाष्टकी दो उपमन्यनी होती है। इसमें मीहि ( धान ), यन ( जौ ), तिल, माप ( उड़द ), अणु ( सावाँ ), प्रियङ्क ( कॉगनी ), गोधूम ( गेहूं ), मस्र, खल्व ( वाल ) और ह् खलकुल ( कुलथी )-ये दस प्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं। उन्हें पीसकर दही, मधु और घुतमें मिलाकर घुतसे हवन करता है ॥ १३ ॥

# सन्तानोत्पत्ति-विश्वान

( इच्छानुसार सद्गुणयुक्त सन्तान उत्पन्न करने, सर्वथा न उत्पन्न करने तथा स्यमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति बतलानेके लिये इस ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है, मन्याख्य कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरुषका ही।इसमें अधिकार है।)

चराचर समस्त भूतोंका रस-सार अथवा आधार पृथिवी है। पृथिवीका रस जल है, जलका रस-उसपर निर्भर करनेनाली ओषियाँ हैं, ओषियोंका रस—सार पुष्प है, पुष्पका रस फल है, फलका रस—आघार पुरुष है, पुरुषका रस<del>-सर</del> शुक है। प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस शुक्रकी उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये, इसलिये उसने स्त्रीकी सृष्टि की और उसके अघोमाग-सेवनका विधान किया। (यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पाश्चिक कियामें तो प्राणि-मात्रकी स्वामाविक प्रवृत्ति है। इसके लिये विधान क्यों किया गया, तो इसका उत्तर यह है कि यह विधान इसीलिये बनाया गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोंके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानीत्पत्तिके लिये ही इसका सेवन किया जाय।) इसके लिये प्रजापतिने प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया । अतएव इस विपयसे घुणा नहीं करनी चाहिये। अरुणके पुत्र विद्वान् उदालक और नाक-मीद्रत्य तथा कुमारहारीत ऋषिने भी कहा है कि बहुत-से ऐसे मरणधर्मा, नामके ब्राह्मण हैं जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन, मैथन-विज्ञानसे अपरिचित होकर भी मैथून-कर्ममें आसक्त होते हैं। उनकी परलोकमें दुर्गति होती है। ( इससे अशास्त्रीय तथा अवाघ मैथुन-कर्मका पापहेतुत्व सुचित किया गया है।)

इस प्रकार मन्य-कर्म करके ब्रह्मचर्यघारणपूर्वक पुरुषको प्रतीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि इस बीचमें स्वप्रदोषादिके द्वारा शुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्ति तथा वृद्धिके लिये 'यन्मेऽध रेत पृथिवीमस्कान्स्सीयदोषधी-रप्यसरयदपः, इदमह तद्देत आददे।' तथा 'पुनर्मा-मेंत्विन्द्रियं पुनस्तेज पुनर्मग । पुनर्रानिर्धिप्यया यथास्थानं कल्पन्ताम्।' इन मन्त्रोंका पाठ करे। (इससे स्वप्रदोपादि व्याधियोंका नाश होता है।)

यदि कदाचित् जलमें अपनी छाया दीख जाय तो 'मांये तेज इन्द्रियं यशो द्रविण स् सुकृतम् ।' ( मुझे तेज, इन्द्रिय-शक्ति, यश, धन और पुण्यकी प्राप्ति हो ) इस मन्त्रको पढे । ऋतु-कालकी तीन रात बीतनेपर जब पक्ती कान करके शुद्ध हो जाय, तब 'स्त्रियोंमें मेरी यह पत्ती लक्ष्मीके समान है, इसल्ये निर्मल वस्त्र पहने हुए हैं' यह विचारकर उस यशस्त्रिनी पत्नीके समीप जाकर 'हम दोनों सन्तानोत्पादनके लिये क्रिया करेंगे' कहकर आमन्त्रण करे । लजा अथवा हठका स्त्री यदि मिशुन-धर्मके लिये अस्तीकार करे तो उसे आमरणादिद्वारा तथा अमिशापादि-द्वारा प्रेरित करे । पुरुषके 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे' इस मन्त्रयुक्त अभिशापसे स्त्री अथशस्त्रिनी—वन्त्र्या हो जाती है । परतु यदि स्त्री अपने स्तामीकी अमिलाषा पूर्ण करती है तो स्तामीके 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आदधानिन—पुत्रवती होती है ।,

मन्योपासक अपनी पत्नीको कामनापरायण करना चाहे तो उस समय वह 'भङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादिधजायसे। स त्वमङ्गकषायोसि दिग्धविद्धमिव मादयेमाममूं मिथ।' मन्त्र-का जप करे।

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकी आवश्यकता हो तो उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत भादटे' मन्त्रका जाप करे । ऐसा करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी # । और यदि यह इच्छा हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि' इस मन्त्रका पाठ करे; इससे वह निश्चय ही गर्भवती हो जायगी ।

यदि कभी अपनी भार्याके साथ किसी जारका सम्बन्ध हो जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिट्टीके बरतनमें अग्नि स्थापन करके समस्त कमोंको विपरीत रीतिसे करे और कुछ सरके तिनकोंके अग्रभागको धीमें भिगोकर विपरीत कमसे ही उनका होम करे। आहुतिके पहले 'मम समिद्धेऽहौधी. प्राणापानौ त साददेऽसी' आदि मन्त्रोंका पाठ करके अन्तमें प्रत्येक वार 'असी' बोलकर उसका नाम ले। इस प्रकार करनेसे वह पुण्य-से स्वलित होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है।

ऋतुमती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म (तीन रात्रियोंका पृथक् निवासादि) समाप्त होनेपर स्नान करनेके बाद उसे धान क्टना आदि ग्रहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनोंतक उसे अलग रहना चाहिये, किसीका स्पर्ध नहीं करना चाहिये।

जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका अध्ययन करनेवाला हो और पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे, उसको दूध-चावलकी खीर बनाकर उसमें घी मिलाकर पत्नी-सिहत खाना चाहिये। जो किपलवर्ण, दो वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल पकाकर पत्नीसिहत खाना चाहिये। जो स्यामवर्ण, रक्तनेत्र, वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्रकी इच्छा करता हो, उसे जलमें चावल (भात) पकाकर घी मिलाकर पत्नीसिहत खाना चाहिये। जो चाहता हो कि मेरे पूर्ण आयुवाली विदुषी कन्या हो, उसे तिल-चावलकी खिचड़ी बनाकर पत्नी-सिहत खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र

<sup>#</sup> आजकल गर्भनिरोघके लिये कैसी-कैसी तामसी क्रियाएँ की जाती हैं, पर ये होती हैं प्राय असयमकी वृद्धिके लिये । और यह वैदिक प्रक्रिया थी अपनी घर्मपत्नीको कभी गर्मघारण न कराना हो तो उसके जिये । सयमी पुरुष ही ऐसा कर सकते थे।

प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियोंकी सभामें जानेवाला, सुन्दर वाणी बोलनेवाला, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण आयुष्मान् हो, वह उड्द-चावलकी खिचड़ी पक्तकर उसमें 'उक्षन्' अथवा 'ऋषम' नामक वल-वीर्यवर्दक ओषि मिलाकर घृतसहित पति-पत्नी दोनों मोजन करें।

गर्माधान करनेवालेको प्रात'काल ही स्थालीपाकविधिके

# 'उक्षन्' शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं। कलकत्ते-से प्रकाशित 'वाचस्पत्य' नामक इहत् सस्क्रतामिधानमें उसे अष्ट-वर्गान्तर्गत 'ऋषभ' नामक ओषधिका पर्याय माना गया है— 'ऋषमौषधौ च'। प्रसिद्ध अञ्चेज विद्वान् सर मोनियर विलियन्सने अपने. इहत् सस्क्रत-अंग्रेजी कोषमें इसे 'सोम' नामक पौषेका पर्याय माना है।

† 'ऋषभ' नामक ओपिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एव प्रामाणिक धन्य 'सुश्रुत-सहिता' के 'स्त्रस्थान' नामक प्रथम खण्डके ३८ वें अध्यायमें ( जो द्रव्यसग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है ) सेतीस द्रव्यगणोंके अन्तर्गत उल्लेख हुमा है। 'मावप्रकाश' नामक प्रसिद्ध संग्रह-यन्यमें उसका वर्णन इस रूपमें आया है—

जीवकर्षमकौ श्रेयौ हिमादिशिखरोद्भवौ ।
रसोतकन्दवर्कन्दौ नि सारौ स्हमपत्रकौ ॥
ऋषभी वृषश्क्रवर् ।

ऋषमो घृषमो वीरो विषाणी बाह्य इत्यपि। जीवकर्षमको वल्यो शीतो शुक्रकफप्रदो। मधुरो पित्तदाइच्नो काशवातक्षयावद्दो॥

11

'जीवक और ऋषभक (ऋषभ) नामकी ओपिथाँ हिमालय-के शिखरपर उत्पन्न होती हैं। उनकी जड़ उहसुनके सहुश होती है! दोनोंमें ही गूरा नहीं होता, केवल त्वचा होती है, दोनोंमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेंसे ऋषभ वैलके सींगकी आकृति-का होता है। इसके दूसरे नाम हैं—वृषभ, वीर, विषाणी, ब्राह्म आदि। जीवक और ऋषम दोनों ही बलकारक, शीतवीयं, वीयं और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाहका शमन करने-वाले तथा खाँसी, वायु एव यहमाको दूर करनेवाले हैं।

ऋपमकी प्रसिद्ध अष्टवर्ग नामक ओपिथयोंमें गणना है। मावप्रकाशकार टिखते हैं—

जीवकर्षमकौ मेदे काकोच्यो ऋदिवृद्धिके।
पष्टवर्गोऽएभिद्रेन्ये कथितथरकादिमि॥

अनुसार घी का सरकार ( शोधन ) करके और चरपाक बना-कर 'अग्नये स्वाहा', 'अनुमतये स्वाहा' एव 'हेवाय सिवन्ने सत्यप्रसवाय स्वाहा' इन मन्त्रोंसे अग्निमें आहुतियाँ देनी चाहिये। होम समाप्त करके चर्कों बचा हुआ मोजन करके शेष पत्नीको मोजन कराना चाहिये। फिर हाथ घोकर जलका कलश भरके 'उत्तिष्ठातोविश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपृथ्यों सं जायां पत्यासह' मन्त्रके द्वारा पत्नीका तीन वार अम्युक्षण (अमिषेचन) करना चाहिये।

तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीको भोजन कराके शयनके समय बुलाकर कहे कि "देखो, मैं अम ( प्राण ) हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अवीन वाक् हो । मैं साम हूँ और तुम सामका आधाररूप ऋकू हो, मैं आकाश हूँ और तुम पृथिवी हो। अतएव आओ, तुम-हम दोनों मिलें, जिससे हमें पुत्र-सन्तान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो । इसके पश्चात 'द्याचा पृथिवीं इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके 'विष्णुर्योनि' इत्यादि मन्त्रके अनुसार प्रार्थना करे "भगवान् विष्णु तुम्हारी जनने-न्द्रियको पुत्रोत्पादनमें समर्थ करें, त्वष्टा सूर्य रूपोंको दर्शन-योग्य करें, विराट् पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करायें, सूत्रात्मा विघाता तुममे अभिन्नभावरे स्थित होकर गर्भ घारण करें। सिनीवाली नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता तुममें अमेदरूपसे एवं प्रशुष्टुका नामकी महान् स्तुतिशाली देवता भी तुममें हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 'हे सिनीवालि । हे पृशुष्ट्रके । तुम इस गर्भको धारण करो ।' दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र-सूर्य तुम्हारे साय रहकर इस गर्भको घारण करें।"

"दोनों अश्विनीकुमार हिरण्मय दो अरणियों के द्वारा मन्यन करते हैं। मैं दसवें मासमें प्रसव होने के लिये गर्भाधान करता हूं। पृथ्वी जैसे अग्निगर्भा है, आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भ-वती है, दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं, मैं तुमको उसी प्रकार गर्भ अर्पण करके गर्भवती करता हूं।" यों कहकर गर्भाधान करे।

तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव हो जाय, इसके लिये 'यथावायुः' इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसन्नप्रसवा पत्नीका आभिषेचन करे और कहे—'जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है, वैसे ही तुम्हारा गर्भ भी अपने स्थानसे खिसककर जेरके साथ वाहर निकल आये। तुम्हारे तेजस्वी गर्भका मार्ग दका हुआ है और चारों ओर जेरसे हिरा है। गर्भके साथ उस जेरको

भी निकाल बाहर करें; और गर्भ निकलनेके समय जो मास-पेशी बाहर निकला करती है, बह भी निकल जाय।

पश्चात् पुत्रका जन्म हो जानेपर अग्निस्थापन करके पुत्र-को गोदमें ले और आज्यस्थालीमें दही मिला हुआ घृत रख-फर उसे थोड़ा-थोड़ा लेकर यह कहता हुआ वार-वार अंग्रिमें होम करे कि 'इस अपने घरमें में पुत्रक्रपसे बढकर सहसों मनुप्यों-का पालन करूँ, मेरे इस पुत्रके वगमें सन्तान लक्ष्मी तथा पश्च-सम्पत्ति लगातार बनी रहे; मुक्षमें (पितामे) जो प्राण (इन्द्रियाँ) हैं, वे समी मन-ही मन में तुम्हे (पुत्रको) दे रहा हूँ; मेरे इस कर्ममें कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो विद्वान एवं वाञ्छापूरक अग्नि उसे पूर्ण कर दें।

तदनन्तर पिता वालकके दाहिने कानमें अपना मुख लगाकर 'वाक् वाक् वाक्' इस प्रकार तीन वार जप करे। तदनन्तर दिधि, मधु और घृत मिलाकर पास ही रक्ले हुए सोनेके पात्रके द्वारा क्रमशः—

'मूस्ते दधामि', 'भुवस्ते दधामि', 'स्वस्ते दधामि', 'मूर्भुव. स्व. सर्वे त्विय दधामि'

—यों कहरूर चार बार उसे चटाये। फिर पिता उस पुत्रका 'वेदोऽसि' बोलकर 'नामकरण' करे—'वेद' यह नाम रक्खे। उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता है। इसे सर्व- साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये। इसके बाद गोदमें स्थित उम शिशुको माताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस मन्त्रका पाठ करे—

'यस्ते म्तन शरायो यो मयोभूयों रत्नधा वसुविद्यः सुदन्नः । येन विश्वा पुष्यसि वीर्याणि सरस्वति तमिह धातवेऽकः।'

अर्थात् 'हे सरस्वति ! तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षय
महार तथा पोपणका आधार है, जो रत्नोंकी खान है तथा
सम्पूर्ण धन-राशिका जाता एव उदार दानी है, और जिसके
द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोंका पोपण करती हो, तुम इस
सत्पुत्रके जीवन धारणार्थ उस स्तनको मेरी भार्याम प्रविष्ट
करा दो ।'

तदनन्तर वालककी माताको इस प्रकार अभिमन्त्रित करे— उसे सम्बोधन करके कहे, 'तुम ही स्तुतिके योग्य मैत्रा-वरुणी (अरुन्धती) हो, हे बीरे । तुमने बीर पुत्रको जन्म देकर हमे बीरवान्—वीर पुत्रका पिता बनाया है, अतः तुम वीर-वती होओ। इसे लोग कहें—त् सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ गया, तू निम्सन्देह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला।'

इस प्रकारके विजिए जानसम्पन्न ब्राह्मणके जो पुत्र होता है, वह श्री, यग और ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिको पाप्त कर लेता है ॥ १—२८॥

#### पश्चम ब्राह्मण समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन

अब वश (परम्परा) का वर्णन किया जाता है—पौतिमापी-पुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुत्रमे, गौतमी-पुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने गारागरीपुत्रसे, पारागरी-पुत्रने औपस्वस्तीपुत्रसे, औपन्वस्तीपुत्रने पाराग्रीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कोशिकीपुत्रसे, कौशिकीपुत्रने आलम्ब्रीपुत्रसे और वैयाव्यदीपुत्रसे, वैयाव्यदी-पुत्रने काण्वीपुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेथीपुत्रने गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, मारद्वाजीपुत्रने गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने वात्सीपुत्रसे, वात्सी-पुत्रने पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने वार्काक्णीपुत्रसे, वार्कान्यायनीपुत्रसे, आर्तमागीपुत्रसे, आर्तमागीपुत्रने शौङ्गीपुत्रसे, आर्तमागीपुत्रसे, साङ्कृती-पुत्रने आलम्बायनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आलम्बीपुत्रसे, साङ्कृती-पुत्रने आलम्बायनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आलम्बीपुत्रसे, आलम्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्ड्रकायनीपुत्रसे, माण्ड्रकायनीपुत्रने माण्ड्रकीपुत्रसे, माण्ड्रकीपुत्रने गाण्डिलीपुत्रसे, गाण्टिलीपुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्रने माछकीपुत्रसे, भाछकीपुत्रने दो कौद्धिकीपुत्रोंसे, दोनों कौद्धिकीपुत्रोंने वैदभ्रती-पुत्रसे, वैदभ्रतीपुत्रने कार्यकेयीपुत्रसे, कार्यकेयीपुत्रने प्राचीन-योगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साझीवीपुत्रसे, साझीवीपुत्रने आसुरिवासी प्राव्नीपुत्रसे, प्राव्नीपुत्रने आसुरायणसे, आसुरायणने ले आसुरिसे, आसुरिने याजवल्क्यसे, याजवल्क्यने उद्दालकन् से, उद्दालकने अरुणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने कुश्रिसे, कुश्रिने वाजश्रवासे, वाजश्रवाने जिह्नावान् वाध्योगसे, जिह्नावान् वाध्योगने असित वार्पगणसे, असित वार्पगणने हरित कर्यपसे, हरित कर्यपने शिल्प कर्यपसे, शिल्प कर्यपने कर्यप नैमुविसे, करवप नैभुविने वाक्से, वाक्ने अम्मिणीसे, अम्मिणीने वाज्यते मात्र हुई ये शुक्र्यज् अतियाँ वाजसनेय याज्ञवस्यद्वारा प्रिस्ट की गयीं । साझीवी पुत्रपर्यन्त यह एक ही वंश है । साझीवीपुत्रने माण्ड्रकायनिसे, माण्ड्रकायनिने माण्डव्यसे, माण्डस्यने कौत्ससे, कौत्सने माहित्यिसे, माहित्य-

ने वामकश्चायणसे, वामकश्चायणने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने वात्स्यमे, वात्स्यने कुश्रिसे, कुश्रिने यशवचा राजस्तम्वायनसे, यजवचा राजस्तम्वायनने तुर कावषेयसे, तुर कावषेयने प्रजापित-से और प्रजापितने ब्रह्मसे । ब्रह्म स्वयम्भू है, स्वयम्भू ब्रह्मको नमस्कार है ॥ १-४॥

॥ ॐ तत्सत्॥

# शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कँ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है।



# कौषी कि णोपनिषद्

# शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्वतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं विदिष्यामि । सत्यं विदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।।

> र्छ्य शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ ऐतरेयोपनिपद्के आरम्भमें छप चुका है ।

## प्रथम अध्याय पर्यङ्क-विद्या

गर्गके प्रपौत्र सुप्रसिद्ध महातमा चित्र यश करनेवाले थे। इसके लिये उन्होंने अरुणके पुत्र उदालकको प्रधान श्रृत्विक्के रूपमें वरण किया। परतु उन प्रसिद्ध उदालक मुनिने स्वयं न प्रधारकर अपने पुत्र स्वेतकेतुको मेजा और कहा—'वत्स! तुम जाकर चित्रका यश कराओ।' स्वेतकेतु यशमें प्रधारकर एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए। उन्हें आसनपर वैठे देख चित्रने पूछा—'गौतम-कुमार! इस लोकमें कोई ऐसा आहत (आवरणयुक्त) स्थान है, जिसमें मुझे ले जाकर रक्खोगे! अथवा कोई उससे मिन्न—सर्वथा विलक्षण आवरण-शून्य पद है, जिसे जानकर तुम उसी लोकमें मुझे स्थापित करोगे!'

स्वेतकेतुने कहा—'मैं यह सब नहीं जानता। किंतु यह प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्ता हुई है। मेरे पिता आचार्य हैं— वे शास्त्रके गृद अर्थका ज्ञान रखते, दूसरे लोगोंको शास्त्रीय आचारमें लगाते और स्वय भी शास्त्रके अनुकूल ही आचरण करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछूँगा।' यों कहकर वे अपने पिता आरुणि (उदालक) के पास गये और प्रश्नको सामने रखते हुए बोले—'पिताजी! चित्रने इस इस प्रकारसे मुझसे प्रश्न किया है। सो इसके सम्बन्धमें में किस प्रकार उत्तर दूँ।' उदालकने कहा—'वत्स! मैं भी इस प्रश्नका उत्तर नहीं जानता। अब इमलोग महाभाग चित्रकी

यज्ञशालामें ही इस तत्त्वका अध्ययन करके इस विद्याको प्राप्त करेंगे । जब दूसरे लोग हमें विद्या और घन देते हैं तो चित्र भी देंगे ही । इसलिये आओ, इम दोनों चित्रके पास चलें।

वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथमें सिमधा ले जिज्ञासुके वेषमें गर्गके प्रपोत्र चित्रके यहाँ गये । 'मैं विद्या ग्रहण करनेके लिये तुम्हारे पास आया हूँ' इस मावनाको व्यक्त करते हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया । उन्हें इस प्रकार आया देख चित्रके समीप गमन किया । उन्हें इस प्रकार आया देख चित्रने कहा—'गौतम । तुम ब्राह्मणोंमें पूजनीय एव ब्रह्मविद्याके अधिकारी हो; क्योंकि मेरे-जैसे लघु व्यक्तिके पास आते समय तुम्हारे मनमें अपने बहुप्यनका अभिमान नहीं हुआ है । इसलिये आओ, तुम्हें निश्चय ही इस पूछे हुए विषयका स्पष्ट शान कराऊँगा' ॥ १ ॥

सुप्रसिद्ध यशकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्म किया—ग्रह्मन् ! जो कोई भी अग्निहोत्रादि सत्कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले लोग हैं, वे सब के-सब जब इस लोकसे प्रयाण करते हैं तो (क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दिक्षणायन आदिके अभिमानी देवताओं के अधिकारमें होते हुए अन्ततोगत्वा ) चन्द्रलोक अर्थात् स्वर्गमें ही जाते हैं । उनके प्राणों ( इन्द्रियों और प्राणों ) से चन्द्रमा शुक्रपक्षमें पुष्टिको प्राप्त होते हैं । वे ( चन्द्रमा ) कृष्णपक्षमें उन स्वर्गवासी जीवोंकी वृप्ति नहीं कर पाते।

निश्चय ही यह स्वर्गलोकका द्वार है, जो कि चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है। जो अधिकारी ( दैवी-सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण) उस स्वर्गरूपी चन्द्रमाका प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात् जहाँसे पुनः नीचे गिरना पहता है, ऐसा स्वर्गलोक मुझे नहीं चाहिये—इस प्रकार इद निश्चय करके जो निष्काम घर्मका अनुष्ठान करते हुए चन्द्रलोकको त्याग देता है, उस पुरुपको उसका वह शुम संकल्प चन्द्रलोकसे भी ऊपर नित्य ब्रह्मलोकमे पहुँचा देता है। परतु जो स्वर्गीय सुखके प्रति ही आसक्त होनेके कारण उस चन्द्रलोकको अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकर्मी स्वर्गवासीको, उसके पुष्य मोगकी समाप्ति होनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें परिणत करके इस लोकमें ही पुनः वरसा देता है।

बह वर्षाके रूपमें यहाँ आया हुआ अनुश्यी जीव अपनी पूर्व-बासनाके अनुसार कीट अयवा पतङ्क या पक्षी, अर्थवा व्याप्त या सिंह अथवा मछली, या साँप-विच्छू अथवा मनुष्य या दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूछ शरीरोंमें अपने कर्म और विद्या—उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है।

( इस प्रकार ससारकी स्वर्ग-नरकरूपा दुर्गतिको समझ-कर जो उससे विरक्त हो चुका है और ज्ञानोपदेशके लिये गुरुदेवकी अरणमें आया है ) उस अपने समीप आये हए शिष्यसे दयाछ एवं तत्त्वज्ञ गुरु इस प्रकार पूछे—'वत्स ! तुम कीन हो ?' गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेको देहादि-चघातरूप मानकर ) यों उत्तर दे—'हे देवगण ! जो पञ्चदराकलात्मक—शुक्क और कृष्णपक्षके हेतुभूत, श्रद्धाद्वारा प्रकट, पितृलोकस्वरूप एवं नाना प्रकारके मोग प्रदान करनेमें समर्य है, उन चन्द्रमाके निकटसे पादुर्मृत होकर पुरुषरूप अक्षिमें स्थापित हुआ जो श्रद्धा, सोम, बृष्टि और अन्नका परिणाम-भूत वीर्य है, उस वीर्यके ही रूपमें स्थित हुए मुझ अनुशयी जीनको तुमने वीर्याघान करनेवाले पुरुषमें प्रेरित किया । तत्मश्चात् गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने मुझे माताके गर्भमें भी खापित करवाया । कुछ सवत्सरोंतक जीवन धारण भरनेवाले पिताके साथ मैं एकताको प्राप्त हुआ था । मैं स्वय भी कुछ सबत्सरींतक ही जीवन घारण करनेवाला होकर ब्रह्मशान अथवा उसके विपरीत मिय्याशानके निमित्त योनिविशेष-में शरीर घारण करके स्थित हूँ । इसिलेये अव मुझे अमृतत्वकी माप्तिकेसाधनभूत ब्रह्मणाके लिये अनेक ऋतुओं (वर्षा) तक अक्षय रहनेवाली दीर्घ आयु प्रदान करें -- त्रहासाक्षात्कार-पर्वन्त मेंगे दीर्घजीवनके लिये चिरस्यायिनी आयुकी पुष्टि करें।

क्योंकि यह जानकर मैं देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, अतः उसी सत्यसे, उसी तपस्यासे, जिनका मैं अभी उल्लेख कर आया हूँ, मैं ऋतु हूँ— संवत्सरादिस्त्र मरणधर्मा मनुष्य हूँ । आर्तव हूँ—ऋतु अर्थात् रज-वीर्यसे उत्पन्न देह हूँ । यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही ऋपापूर्वक बतायें, मैं कौन हूं ! क्या जो आप हैं, वही में भी हूं !' उसके इस प्रकार कहनेपर संसार-भयसे डरे हुए उस शिष्यको गुरु ब्रह्मविद्याके उपदेश-द्वारा मनसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता है ॥ २ ॥

वह परब्रह्मका उपासक पूर्वोक्त देवयान-मार्गपर पहॅचकर पहले अग्रिलोकमें आता है, फिर वायुलोकमें आता है; वहाँसे वह सूर्यलोकमें आता है, तदनन्तर वरुणलोकमें आता है: तत्पश्चात् वह इन्द्रलोकर्मे आता है, इन्द्रलोकरे प्रजापित-लोकमें आता है तथा प्रजापतिलोकसे ब्रह्मलोकमें आता है। इस प्रसिद्ध ब्रह्मलोकके प्रवेश-प्रयपर पहले 'आर' नामसे प्रसिद्ध एक महान् जलाशय है। (यह उस मार्गका विष्न है, काम-कोषादि अरियों - यतुओं द्वारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम 'आर' पड़ा है।) उस जलाशयसे आगे मुहूर्तामिमानी# देवता हैं, जो काम-क्रोध आदिकी प्रवृत्ति उत्पन्न करके ब्रह्म-लोक-प्राप्तिके अनुकूल की हुई उपासना और यज्ञ-यागादिके पुण्यको नष्ट करनेके कारण 'येष्टिह' कहळाते हैं। उससे आगे विजरा नदी है, जिसके दर्शनमात्रसे जरावस्था दूर हो जाती है। (यह नदी उपासनारूपा ही है।) उससे आगे 'इल्य' नामक वृक्ष है। 'इला' पृथिवीका नाम है उसका ही स्वरूप होनेसे उसका नाम 'इस्य' है । उससे आगे अनेक देवताओं-द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कुएँ, तालाव और नदी आदि भॉति-भॉतिके जलाश्योंसे युक्त एक नगर है, जिसके एक ओर तो विरजा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यञ्चाके आकारका ( अर्द्धचन्द्राकार ) एक परकोटा है। उसके आगे ब्रह्माजीका निवासभूत विशाल मन्दिर है जो 'अपराजित' नामसे प्रसिद्ध है। सूर्यके समान तेजोमय होनेके कारण वह कमी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता । मेघ और यज्ञरूपसे उपलक्षित वायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस ब्रह्म-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं।

वहाँ 'विसुप्रमित' नामक सभामण्डप है (जो अहङ्गार-खरूप है)। उसके मध्यमागर्मे जो वेदी (चबूतरा) है, वह 'विचक्षणा' नामसे प्रसिद्ध है। (बुद्धि और महत्त्वं आर्गि

<sup>\*</sup> दो घड़ी (४८ मिनट) के कालको मुहूर्त कहते हैं।

<sup>†</sup> य बर्षि झन्ति ( जो इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें बाबा पहुँचाते 🕻 ।

नामोंसे भी उसका प्रतिपादन होता है।) वह अत्यन्त विलक्षण है। जिसके वलका कोई माप नहीं है, वह 'अमितौजाः' प्राण ही ब्रह्माजीका सिंहासन-पलँग है 1 मानसी ( प्रकृति ) उनकी प्रिया है। वह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित करनेवाली होनेसे ही मानसी कहलाती है। उसके आभूषण भी उसीके खरूपभूत हैं । उसकी छायामूर्ति 'चाक्ष्मी' नामसे प्रसिद्ध है। वह तैजस नेत्रोंकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त तेजोमयी है। उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय हैं । जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्गिज—इन चतुर्विघ प्राणियोंका नाम जगत् है। यह सम्पूर्ण जगत्-जड-चेतन-समुदाय ब्रह्माजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके घौत एवं उत्तरीयरूप युगल वस्त्र हैं। वहाँकी अप्सराएँ---**साधारण युवतियाँ 'अम्बा' और 'आम्बायवी' नामसे प्रसिद्ध** हैं । जगजननी श्रुतिरूपा होनेसे वे 'अम्वा' कहलाती हैं । तथा 'अम्ब' ( अधिक ) और अयव ( न्यून ) भावसे रहित बुद्धि-रूपा होनेसे उनका नाम 'आम्बायवी' है। इसके सिवा वहाँ 'अम्बया' नामकी नदियाँ बहती हैं। अम्बक (नेत्र) रूप ब्रह्मज्ञानकी ओर ले जानेके कारण उनकी 'अम्बया' ( अम्बम्-अम्बक्तम् लक्ष्यीकृत्य यान्ति ) संज्ञा है । उस ब्रह्मलोकको जो इस प्रकार जानता है, वह उसीको प्राप्त होता है। उसे जब कोई अमानव पुरुष आदित्यलोकसे ले आता है। उस समय ब्रह्माजी अपने परिचारकों और अप्सराओंसे कहते हैं- 'दौहो, उस महात्मा पुरुषका मेरे यशके—मेरी प्रतिष्ठाके अनुकृछ स्वागत करो, मेरे लोकमें ले आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह उस विजरा नदीके समीपतक आ पहुँचा है, अवस्य ही अब यह कमी जरावस्थाको नहीं प्राप्त होगां ।। ३ ॥

ब्रह्माजीका यह आदेश मिलनेपर उसके पास स्वागतके लिये पाँच सौ अप्सराएँ जाती हैं। उनमेंसे सौ अप्सराएँ तो हायोंमें हल्दी, केसर और रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। सौके हायोंमें मांति मांतिके दिन्य वस्त्र एव अलङ्कार होते हैं। सौ अप्सराएँ हायोंमें फल लिये होती हैं। सौके हायोंमें नाना प्रकारके दिन्य अङ्कराग होते हैं। तथा सौ अप्सराएँ अपने हायोंमें मांति-मांतिकी मालाएँ लिये होती हैं। वे उस महात्माको ब्रह्मोचित अलङ्कारोंसे अलङ्कृत करती हैं। वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजीके योग्य अलङ्कारोंसे अलङ्कृत हो ब्रह्माजीके स्वरूपको ही प्राप्त कर लेता है। फिर वह 'आर' नामक जलाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा— सङ्कर्ससे ही लॉघ जाता है। उस जलाशयतक पहुंचनेपर मी अशानी ममुख्य उसमें हुव जाते हैं। फिर वह ब्रह्मवेत्ता

मुहूर्ताभिमानी 'येष्टिह' नामक देवताओं के पास आता है, किंतु वे विष्नकारी देवता उसके पाससे माग खड़े होते हैं। तत्पश्चात् वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी सङ्कल्पसे ही पार कर लेता है। वहाँ वह पुण्य और पापोंको झाइ देता है।

जो उसके प्रिय कुदुम्बी होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते हैं, और जो उससे द्वेष करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप मिलता है। उस विषयमें यह हष्टान्त है। रयसे यात्रा करनेवाला पुरुष रयको दौड़ाता हुआ रयके दोनों चक्कोंको देखता है; उस समय रयचकोंका जो भूमिसे सयोग-वियोग होता है, वह उस द्रष्टाको नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता रात और दिनको देखता है, पुण्य और पापको देखता है, तथा अन्य समस्त द्रन्द्वोंको देखता है; द्रष्टा होनेके कारण ही उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता। अतएव यह पुण्य और पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको ही प्राप्त होता है। ४।।

तब वह इल्य वृक्षके पास आता है। उसकी नासिकामें ब्रह्मगन्धका प्रवेश होता है। (वह गन्ध इतनी दिव्य है कि उसके सामने अन्य लोकोंकी सुगन्ध दुर्गन्धवत् प्रतीत होती है।) फिर वह सालज्य नगरके समीप आता है, वहाँ उसकी रसनामें उस दिन्यातिदिन्य ब्रह्मरसका प्रवेश (अनुमव) होता है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता। फिर वह 'अपराजित' नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है, वहाँ उसमें ब्रह्मतेज प्रवेश करता है। तत्पश्चात् वह द्वार-रक्षक इन्द्र और प्रजापतिके पास आता है: वे उसके सामनेसे मार्ग छोडकर इट जाते हैं । तदनन्तर वह 'विसुप्रमित' नामक समा-मण्डपमें आता है; वहाँ उसमें ब्रह्मयश प्रवेश करता है। फिर वह 'विचृक्षणा' नामक वेदीके पास आता है । 'बृहत्' और 'र्थन्तर'—ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और 'स्यैत' एव 'नौधरु' नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं। 'वैरूप' और 'वैराज' नामक साम उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व हैं तथा 'शाकर' और 'रैवत' साम उसके पूर्व एव पश्चिम पार्श्व हैं। वह समष्टि-बुद्धिरूपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर वह 'अमितौजाः' नामक पलॅग ( या सिंहासन ) के पास आता है, वह पर्यंद्ध प्राणस्वरूप है। भूत और भविष्य—ये दोनों काल उसके अगले पाये हैं और श्रीदेवी एव भूदेवी-ये दोनों उसके पिछले पाये हैं। उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो 'अनूच्य' नामके दीर्घ खटवाङ्क हैं, वे 'बृहत्' और 'रथन्तर' नामक साम हैं और पूर्व-

पश्चिम मागमें जो छोटे खट्वाङ्क है, जिनपर मस्तक और पैर रक्ते जाते हैं, वे 'मद्र' और 'यज्ञायशीय' नामक साम हे। (सिरकी ओरका भाग ऊँचा और पैरकी ओरका भाग कुछ नीचा है।) पूर्वसे पश्चिमको जो वड़ी-बड़ी पाटियाँ लगी हैं, वे श्रुक् और सामके प्रतीक ह। तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर जो आड़ी-तिरछी पाटियाँ हैं, वे यजुर्वेदस्वरूपा हें। चन्द्रमाकी कोमछ किरणें ही उस पल्यारा नरम-नरम गद्दा हे। उद्गीय ही उसपर विछी हुई उपश्री (क्षेत चादर) है। लक्ष्मीजी तिक्या हैं। ऐसे दिव्य पर्यङ्कपर ब्रह्माजी विराजमान होते हैं। इस तत्त्वको इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता उस पल्यापर पहले पैर रखकर चढता है।

तव ब्रह्माची उससे पूछते हे—'तुम कौन हो १' उनके प्रश्नका वह इस प्रकार उत्तर दे—॥ ५॥

भी वसन्त आदि ऋतुरूप हूँ । ऋतुसम्बन्धी हूँ । कारण-भूत अल्याकृत आकाश एवं स्वयप्रकाश परब्रह्म परमात्माचे उत्पन्न हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ), भूत ( यथार्थ कारण ), भूत ( जबचेतनमय चतुर्विष सर्ग ) और भूत ( पञ्चमहाभूतस्वरूप ) है, उस सवत्सरका तेज हूँ । आत्मा हूँ । आप आत्मा है, जो आप हैं, वही में हूँ ।' इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी पुनः पूछते हैं—'में कौन हूँ !' इसके उत्तरमें कहे—'आप सत्य हैं ।' 'जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या है !' ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे—''जो सम्पूर्ण देवताओ तया प्राणोंसे भी सर्वया मिन्न—विलक्षण हो, वह 'सत्' है और जो देवता एव प्राणरूप है, वह 'स्व' है । वाणीके द्वारा जिसे 'सत्य' कहते हैं, वह यही है । इतना ही यह सब कुछ है । आप यह सब कुछ है, इसिल्ये सत्य हैं '' ॥ ६॥

यही बात ऋक्सम्बन्धी मन्त्रद्वारा भी बतायी उगयी है—''यजुर्नेद जिसका उदर हैं। सामवेद मस्तक है तथा ऋग्वेद समपूर्ण शरीर हैं। वह अविनाशी परमात्मा

'ब्रह्मा' के नामसे जाननेयोग्य है । वह ब्रह्ममय-ब्रह्मरूप महान् ऋषि है।" तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपासकसे पूछते हे-- 'तुम मेरे पुरुपवाचक नामोंको किससे प्राप्त करते हो १' वह उत्तर दे-'प्राणसे ।' (प्र०) 'स्त्रीवाचक नामोंको किससे ग्रहण करते हो ११ (उ०) 'वाणीसे ।' (प०) 'नपुसकवाचक नामोंको किससे प्रहण करते हो !' ( उ॰ ) 'मनसे ।' (प्र०) 'गन्धका अनुभव किससे करते हो !' (उ॰) 'प्राणसे—प्राणेन्द्रियसे ।' इस प्रकार कहे । (प०) 'रूपोंको ग्रहण किससे करते हो !' (उ०) 'नेत्रसे ।' (प्र०) 'शब्दोंको किससे सुनते हो !' (उ०) 'कार्नोसे ।' ( प्र॰ ) 'अन्नके रसींका आस्वादन किससे करते हो १' (उ०) 'जिह्नासे ।' (प्र०) 'कर्म किससे करते हो !' ( उ॰ ) 'हार्योसे।' ( प० ) 'मुख-दु:खोका अनुभव किससे करते हो ?' ( उ॰ ) 'शरीरसे ।' # ( प्र॰ ) 'रतिका परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका आनन्द ) और प्रजोत्पत्तिका सुख किससे उठाते हो !' (उ०) 'उपस्थ-इन्द्रियसे' यो कहे। (प्र०) 'गमनकी किया किससे करते हो १ ( उ० ) 'दोनो दैरोंसे ।' ( प्र० ) 'बुद्धि-मृत्तियोंको, ज्ञातन्य विषयोंको और विविध मनोरथोंको किससे प्रहण करते हो ११ (उ०) 'प्रशासे' यों कहे।

तव ब्रह्मा उससे कहते हैं—'जल आदि प्रसिद्ध पाँच महाभूत मेरे स्थान हैं; अतः यह मेरा लोक भी जलादि-तत्तव-प्रधान ही है। तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह तुम्हारा भी लोक है।'

वह जो ब्रह्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय (सबपर नियन्त्रण करनेकी शक्ति) तथा सर्वेत्र व्याप्ति—सर्वव्यापकता है, उस विजयको तथा उस सर्वव्यापकताको भी वह उपासक प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानता (उपासना करता) है। अर्थात् ब्रह्माजीको भाँति ही वह सबका शासक एव सर्वव्यापक वन जाता है॥ ७॥

॥ त्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥



<sup>\*</sup> यद्यपि द्यख-दु खका द्यान करणके द्वारा ही होता है, तथापि 'मेरे पैरमें पीड़ा है, सिरमें दर्द है' इत्यादि प्रतीतिकें अनुसार 'द्यरीरसे' यह उत्तर दिया गया है।

## द्वितीय अध्याय

#### प्राणोपासना

'प्राण ब्रह्म है' यह सुप्रसिद्ध ऋषि कौषीतिक # कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की गयी है। उनका मन ही दूत है, वाणी परोसनेवाली स्त्री (रानी) है, चक्षु सरक्षक (मन्त्री) है, श्रोत्रेन्द्रिय सदेश सुनाने-वाला द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मको विना माँगे ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियाभिमानी देवतागण भेंट समर्पित करते हैं—उनके अधीन होकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है, उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी विना माँगे ही भेंट देते हैं। उस प्राणोपासकके लिये यह गृढ वत है कि 'वह किसीसे कुछ भी न माँगे'—ठीक उसी तरह, जैसे कोई भिक्ष गाँवमें भीख माँगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश होकर बैठ रहता और क्रुपित होकर यह प्रतिशा कर लेता है कि 'अवसे इस गाँववाले लोगोंके देनेपर भी यहाँका अन नहीं खाऊँगा । तात्पर्य यह कि वह मिक्ष जिस हदतासे अपनी वात-पर इटा रहता है, उसी प्रकार उसको भी अपने व्रतपर अटल रहना चाहिये। जो लोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अस्वीकार कर चुके होते हैं, वे ही कुछ न मॉॅंगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं और कहते हैं, 'आओ, हम तुम्हें देते हैं। वीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करना-यह याचकका धर्म होता है। अर्थात् याचना करनेवालेको ही दैन्य-प्रदर्शन करना पड़ता है। याचना और दैन्य-प्रदर्शनसे दूर रहनेपर ही उसे लोग यों निमन्त्रण देते हैं कि 'आओ, हम तमहें देंगें।। १॥

'प्राण ब्रह्म है'—प्रिंख महात्मा पेंक्स्य भी यही कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मके लिये वाणीसे परे चक्क-इन्द्रिय है, जो वागिन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है। (अतः चक्क वागिन्द्रियकी अपेक्षा आन्तिरिक है, क्योंकि जैसा कहा गया हो, वैसा ही नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवाद की सम्भावना नहीं रहती—वह वस्तु यथार्थ समझ ली जाती है। ) चक्कसे परे अवणेन्द्रिय है, जो चक्कसे सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, (क्योंकि चक्कसे कहीं-कहीं भ्रान्त-दर्शन भी होता है, जैसे सीपमें चाँदीका दर्शन। परतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत

\* जिसकी षृष्टिमें सांसारिक सुख अत्यन्त हेय हो, उसे 'कुपीतक' (कुत्सित सीत यस्य स ) कहते हैं और कुपीतक में पुत्रको 'कौपीतिक' कहते हैं।

वचनका ही अवण होता है।) अवणेन्द्रियसे परे मन है, जो श्रवणेन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि मनके सावधान रहनेपर ही श्रवणेन्द्रिय सुन पाती है । मनसे परे प्राण है, जो मनको सव ओरसे व्यास करके स्थित है। ( प्राण ही मनको वॉध रखनेवाला है--यह बात प्रसिद्ध है। प्राण न रहे तो मन भी नहीं रह सकता, अतः सबकी अपेक्षा पर एवं आन्तरिक शात्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित ही है।) उस प्राणमय ब्रह्मको ये सम्पूर्ण देवता उसके न माँगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो यों जानता है, उस उपासकको भी सम्पूर्ण प्राणी बिना माँगे ही भॉति-भॉतिके उपहार भेंट करते हैं। उसका यह गृढ वत है कि वह किसीसे याचना न करे । इस विषयमें यह दृष्टान्त भी है--कोई भिक्ष गाँवमें मीख माँगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश होकर बैठ रहता और यह प्रतिश कर छेता है कि 'अव यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा ।' ऐसी प्रतिशा कर लेनेपर जो लोग पहले उसे कुछ देनेसे अस्वीकार कर चुके होते हैं, वे ही उसे यों कहकर निमन्त्रित करते हैं कि 'आओ, हम तुम्हें देते हैं' ॥ २ ॥

(प्राणोपासको धन प्राप्तिकी इच्छा होनेपर उसके लिये कर्तव्यका उपदेश करंत हैं—) अब एकमात्र धन (प्राण) के निरोधकी बात बतायी जाती है। यदि एकमात्र धनका (अथवा प्राणका) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा श्रुक्त या कृष्णपक्षकी किसी भी पुण्य-तिथिको पवित्र नक्षत्रमें अग्निकी स्थापना, (वेदीका) परिसमूहन (सस्कार), कुश्चोंका आस्तरण (विछाना), मन्त्रपूत जलसे अग्नि-वेदी आदिका अभिपेक तथा अग्निपर रक्षे हुए पात्रस्थ घृतका उत्पवन (शोधन) करके दाहिना घुटना पृथ्वीपर टेककर खुवासे, चमससे अथवा काँसेकी करखुल आदिसे निम्नाङ्कित मन्त्रोंद्वारा घृतकी ये आहुतियाँ दे—

वाड् नाम देवतावरोधिनी सा मेऽसुप्मात् ( ) इटम् अवरुन्धा तस्यै स्वाहा ।

अर्थात् 'वाक्' नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी— उपासककी अभीएसिद्धि करनेवाली है, वह मुझ प्राणोपासकके लिये अमुक व्यक्तिसे इस अभीए अर्थकी सिद्धि कराये, उसके लिये यह घृतकी आहुति सादर समर्पित है। (उपर्युक्त मन्त्रका उच्चारण करके 'अमुष्मात्'के आगे दिये हुए कोष्ठकमें उस व्यक्तिके नामका उछिख करे, जिससे अमीष्ट अर्थ प्राप्त करना है। तथा 'इदम्'के स्थानपर अमीष्ट अर्थका उच्चारण करे। आगेके मन्त्रोंका अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये।)

प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुप्मात् इदम् अवरुन्धां तस्ये स्वाद्या।

चक्कुनीम देवतावरोधिनी सा मेऽसुष्मात् इदम् अवस्न्धां तस्यै स्वाहा ।

श्रोत्रं नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात् इदम् अवरूचां तस्ये स्वाहा ।

मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात् इदम् अवस्त्यां तस्ये स्वाहा।

प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेऽसुष्मात् इदम् भवरून्धां तस्यै स्वाहा।

इस प्रकार आहुतियाँ देनेके पश्चात् धूमगन्धको सूँघकर होमाविश्रष्ट घृतके लेपसे अपने अङ्गोंका अनुमार्जन (लेपन) करके मौनभावसे धनस्वामीके पास जाय और अभीष्ट अर्थके विषयमें कहे कि 'इतने धनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके यहाँसे मिल जाना चाहिये।' अथवा यदि धनस्वामी दूर हो तो उक्त सदेश कहलानेके लिये उसके पास दूत मेज दे। यों करनेसे निश्चय ही वह अमीष्ट धन प्राप्त कर लेता है॥ ३॥

( इस प्रकार धन-प्राप्तिका उपाय बताकर अब उपासकके लिये वशीकरणका उपाय बतलाते हैं— )

अब इसके बाद वाक् आदि देवताओं द्वारा साध्य मनोरथकी सिद्धिका प्रकार बताया जाता है। जिस किसीका प्रिय होना चाहे, निश्चय ही उन सबका प्रिय होने किये पहले प्राणोपासकको वाक् आदि देवताओं का ही प्रिय बनना चाहिये। किसी एक पर्वके दिन पूर्वोक्त रीतिसे शुम पुण्यतिथि एवं मुहूर्तमें पहले बताये अनुसार ही अग्निकी स्थापना, परिसमूहन, कुशों का आस्तरण, अग्निवेदी आदिका अमिषेक, धृतका उत्पवन आदि रुके निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे ये धृतकी आहुतियाँ दे—

#### पाच ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा।

( इस मन्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम लेना चाहिये, जिसको वशमें करना हो, यथा—'असुकगोत्रस्य असुकनामधेयस्य राज्ञः, असुकगोत्राया असुकनामधेयाया राज्ञ्या वा वाच ते मिय जुहोमि असौ स्वाहा' यों कहकर घृतकी आहुति डालनी चाहिये । 'असौ' के बाद कार्यका उछेज करना आक्रयक है—'यथा असौ कामः सिद्धचतु—स्वाहा ) ।

मन्त्रार्थ—में तुम्हारी वाक् इन्द्रियका अपनेमें हवन करता हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय—इस उद्देश्यसे यह आहुति है। (इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका भी अर्थ समझना चाहिये।)

प्राणं ते मिथ जुहोम्यसौ स्वाहा।
चक्कुस्ते मिथ जुहोम्यसौ स्वाहा।
श्रोत्रं ते मिथ जुहोम्यसौ स्वाहा।
मनस्ते मिथ जुहोम्यसौ स्वाहा।
प्रज्ञां ते मिथ जुहोम्यसौ स्वाहा।

इसके बाद होम धूमकी गन्ध स्वांकर होमानशिष्ट धृतके लेपने अपने अङ्गोंका अनुमार्जन (लेपन) करके मीनमानसे अभीए व्यक्तिके पास गमन करे और उसके सपकीं जानेकी इच्छा करे। अथना ऐसी जगह खड़ा रहकर नार्तालाप करे, जहाँ नायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीए व्यक्तिके कार्नोमें पढ़ें। फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं, उस खानसे हट जानेपर नहींके लोग उसका संदा सरण करते हैं॥४॥

#### आध्यात्मिक अग्निहोत्र

अब इसके बाद दिनोदासके पुत्र प्रतर्दनद्वारा अनुष्ठित, अतएव 'प्रातर्दन' नामसे विख्यात और सयमसे पूर्ण होनेसे 'सायमन' कहलानेवाले आध्यातिमक अग्रिहोत्रका वर्णन करते हैं। निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य वोलता है, तबतक पूर्णतया श्वास नहीं ले सकता। उस समय वह प्राणका वाणीरूप अग्निमें हवन कर देता है। जबतक पुरुष श्वास खींचता है, तबतक बोल नहीं सकता, उस समय वह वाणीका प्राणरूप अग्निमें हवन कर देता है।

ये कक् और प्राणरूप दो आहुतियाँ अनन्त एव अमृत हैं। (वाक् और प्राणके व्यापारोंका जीवनमें कभी अन्त नहीं होता, इसिलये ये अनन्त हैं। तथा इनके व्यापारोंका जो एक-दूसरेमें लय होता है, उसमें अग्निहोत्र-बुद्धि हो जानेसे ये आहुतियाँ अमृतत्वरूप फलको देनेवाली होती हैं; इसिलये इन्हें 'अमृत' कहा गया है।) जाग्रत् और स्वप्तकालमें भी पुरुष सदा अविच्छित्ररूपसे इन आहुतियोंका होम करता रहता है। इसके सिवा अर्थात् वाक्-प्राणरूपा आहुतियोंके अतिरिक्त जो दूसरी द्रव्यमयी आहुतियाँ हैं, ये कर्ममयी हैं

(स्वरूपे और फलकी दृष्टिंसे भी कृत्रिम हैं, वे पूर्वोक्त आहुतियोंकी भाँति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं।) यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्यको जाननेवाले पूर्ववर्ती विद्वान् केवल कर्ममय अग्रिहोत्रका अनुष्ठान नहीं करते थे॥ ५॥

'उक्य (प्राण) ब्रह्म हैं'—यह वात सुप्रसिद्ध महातमा शुष्कमृद्धार कहते हैं। वह उक्य 'शृक् हैं इस बुद्धिसे उपासना करें। जो प्राणरूप उक्यमें शृज्वद्धि कर केता हैं उसकी सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके क्रिये—श्रेष्ठ वननेके क्रिये अर्चना करते हैं। वह उक्य 'यजुर्वेद' हैं इस बुद्धिसे उपासना करें। इससे सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके क्रिये उसके साथ सहयोग करते हैं। वह उक्य 'साम' हैं इस बुद्धिसे उपासना करें। उस उपासक समझ सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके क्रिये मस्तक झकाते हैं। वह उक्य 'श्री' हैं, इस बुद्धिसे उपासना करें। वह 'यश' हैं, इस मावसे उपासना करें। वह 'तेज' हैं, इस मावसे उपासना करें। वह 'तेज' हैं, इस मावसे उपासना करें। इस विपयम यह दृशन्त हैं—जैसे यह दिव्य धनुप सम्पूर्ण आंधुधों में अत्यन्त श्रीसम्पन्न, परम यशस्त्री और परम तेजस्त्री होता हैं। उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान् सम्पूर्ण भूतों में स्वसे अधिक श्रीसम्पन्न, परम यशस्त्री तथा परम तेजस्त्री होता है।

( जो यहाँ ईटोंकी बनी हुई वेदी अथवा कुण्डमें खापित किया गया है, वह यज्ञकर्मका साधनमूत अग्नि मी प्राणस्वरूप ही है, क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूप है। यह प्राण ही ऋग्वेदादि-साध्य कर्मोंका निष्पादक तथा मुझ अध्वर्युका भी खरूप है। इसिट्ये भूग्वेदादिस्तरूप सर्वात्मा प्राण में हूँ, यह अग्नि मी मेरा ही खरूप है—इस बुद्धिसे अध्वर्धु अपना सरकार करता है। इसी अभिप्रायसे कहते हैं—) इस प्राणको तया ईंटोंकी वेदीपर संचित कर्ममय अग्निको भी अभिन्न एवं आत्मखरूप मानकर अध्वर्युं नामक ऋत्विक् अपना सस्कार करता है । उस प्राणमें ही वह यजुर्वेदसाध्य कर्मीका विस्तार करता है। यजुर्वेदसाध्य कर्म-वितानमं होता ऋग्वेदसाध्य कर्मीका विस्तार करता है। भूग्वेदसाध्य कर्म-विवानमें उहाता सामवेदसाध्य कर्मीका विस्तार करता है। वह अन्त्रर्युरूप यह प्राण सम्पूर्ण त्रयी-विद्याका आत्मा -है। यह प्रत्यक्षगोत्तर प्राण ही इस त्रयी-विद्याका आत्मा वताया गया है। जो इस प्राणको इस रूपमें जानता है, वह भी प्राणरूप हो जाता है ॥ ६ ॥

## विविध उपासनाओंका वर्णन

अत्र सर्वविजयी कौषीतिकके द्वारा अनुभवमें लायी हुई तीन बार की जानेवाली उपासना बतायी जाती है। यज्ञोपवीतको सन्यभावसे—वार्ये कथेपर रखकर, आचमन करके जल्मात्रको तीन वार शुद्ध-खच्छ जलसे पूर्णतः भरकर उदयकालमें भगवान् सूर्यका उपस्थान करे, उनकी आराधनाके लिये खड़ा होकर अर्घ्य दे (अर्घ्य देते समय इस मन्त्रका उच्चरण करे—) 'वगांऽसि पाप्मान मे बृडिध ।' (आत्मज्ञान होनेके कारण सम्पूर्ण जगत्को आप तृणकी माँति त्याग देते हैं, इसलिये 'वर्ग' कहलाते हैं; मेरे पापको मुझसे दूर कीजिये । ) इसी प्रकार मध्याहकालमें भी मगवान् सूर्यका उपस्थान करे । (उस समय इस मन्त्रका उच्चरण करना चाहिये—) 'उद्घर्गोऽसि पाप्मान मे उद्बृह्धि।' (इस मन्त्रका अर्घ भी पूर्ववत् ही है।) फिर इसी प्रकार सार्यकालमें अस्त होते हुए मगवान् सूर्यका निम्नाद्धित मन्त्रसे उपस्थान करे— 'संवर्गोऽसि पाप्मानं मे सबृह्धि।' इस उपासनाका फल यह है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता है, उसका पूर्णतः परित्याग कर देता है॥ ७॥

अव दूसरी उपासना बतायी जाती है। प्रत्येक मासकी अमावास्या तियिको, जब सूर्येके पश्चिममागमें उनकी सुषुम्णा नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं (छीकिक नेत्रोंसे न दिखायी देनेपर भी शास्त्रतः देखे जाते हैं), उस समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करे। विशेषता हतनी ही है कि अर्घ्यपात्रमें दो हरी दूवके अड्कुर भी रख ले और उससे अर्घ्य देते हुए चन्द्रमाके प्रति (यत्ते) हत्यादि मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे। (वह मन्त्र इस प्रकार है—)

यत्ते सुसीमं हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनामृतत्वस्येशानं माहं पौत्रमध रुदम् ।

'हे गोममण्डलकी अधिष्ठात्री देनि ! जिसकी सीमा बहुत ही मुन्दर है, ऐसा जो तुम्हारा हृदय—हृदयस्थित आनन्दमय स्वरूप चन्द्रमण्डलमें विराजित है, उसके हारा तुम अमृतत्व (परमानन्दमय मोश्च) पर भी अधिकार रखती हो। ऐसी कृपा करो, जिससे मुझे पुत्रके गोमसे न रोना पड़े।' (पुत्रका पहलेसे ही अभाव होना, पुत्रका पैदा होकर मर जाना या रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो घोर दु ख होता है, यही पुत्र शोक है, इन सबसे स्नूटनेके लिये इस मन्त्रमें प्रार्थना की गयी है।)

यों करनेवाले उपासकको यदि पुत्र प्राप्त हो चुका हो तो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि उसके कोई पुत्र न हुआ हो, तो वह भी पहलेकी ही भाँति सब कार्य करके अर्घ्यात्रमें दो हरी दूबके अद्भुर भी रख है और निम्नाङ्कित ऋचाओंका जप करे—

' समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यं भवा वाजस्य संगधे।' १ ंसं ते पर्यासि समु यन्तु वाजा संवृष्ण्यान्यभिमातिषाहः। आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व॥'२ 'यमादित्या अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षितयः पिवन्ति। तेन नो राजा वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः॥'३

—इन तीन भ्रमुचाओंका जप करनेके पश्चात् चन्द्रमाके सम्मुख दाहिना हाथ उठाये और निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे—

सासाकं प्राणेन प्रजया पश्चिमराप्याययिष्टा योऽस्मान् हेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पश्चिमराप्याययस्य इति दैवीमावृतमावर्तं आदित्यस्यावृतमन्त्रावर्ते इति । ४

- १ हे स्नीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप सूर्यके तेजसे वृद्धिको प्राप्त होओ । पुरुषको उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीर्य-अप्रिसम्बन्धी तेज है। वह तुममें स्थापित हो। (तुम अन्न आदि मोषधियोंके भी स्वामी हो। अत ) सब ओरसे अन्नकी प्राप्तिमें निमित्त बनो।
- २. हे सोम ! तुम सोममयी प्रकृति हो, तुम्हारा उत्तम दुग्थ अथवा जुळ (जो माताके स्तनोंमें दुग्थरूपसे, चन्द्रमण्डळमें सोमरस अथवा स्थारूपसे तथा मेघमण्डळमें स्वादिष्ट जळके रूपमें स्थित है ) पुरुष-मात्रके िये अत्यन्त उपकारक है तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुषोंको पुष्टि प्रदान करके उनके शत्रुओंका परामव करानेमें भी समय है। वे दुग्थ और जळ अन्नसे जीवन-निर्वाह करनेवाले—निरामिपभोजी जीवोंको सुगमतापूर्वक प्राप्त होते रहें। आग्नेय तेजसे आहादको प्राप्त होते हुए तुम अभृतत्वकी प्राप्तिमें सहायक बनो और स्वगंळोकमें उत्तम यशको धारण करो।
- ३ द्वादश आदित्यरूप पुरुष जिस स्त्री-प्रकृतिमय अमृतांशु सोमको अपने तेजसे आह्वाद प्रदान करते हैं तथा स्वय अक्षीण रह-कर कभी क्षीण न होनेवाछे जिस सोमका ( दुग्ध और जलके रूपमें ) पान-करते हैं, उस सोममय अशुसे, त्रिसुवनकी रक्षा करनेवाले राजा वरुण और बृहस्पति हमलोगोंको आनन्दं एव पुष्टि प्रदान करें।
- ४ व्हें सोम । तुम हमारे प्राण, सतान और पशुओं से अपनी प्रिष्ट एव तृप्ति न करो, अपितु जो हमसे द्वेष रखता है, अतएव हम भी जिससे द्वेप रखते हैं, उसके प्राणसे, सतानसे और पशुओं से अपनी पुष्टि एव तृप्ति करो । इस प्रकार इस मन्त्रके अर्थभूत देवतासे सम्पादित होनेवाली सचरण-क्रियाका में अनुवर्तन करता हूँ— उसीका चलाया हुआ चलता हूँ। अवनीषोमात्मक सौम ! मैं तुम्हारी सचरणिक्रियाका अनुवर्तन करता हूँ, अर्थात तुम्हारी ही गतिका अनुवर्तन करता हूँ।

—यों कहकर अपनी दाहिनी वाँहका अन्वावर्तन करे— बारबार घुमाये । तत्पश्चात् वाँह खींच ले ॥ ८ ॥

अव अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है—पूर्णिमाको सायंकालमें जब प्राची दिशाके अद्भमं चन्द्रदेवका दर्शन होने लगे, उस समय इसी रीतिसे (को पहले बतायी गयी है) चन्द्रमाना उपस्थान करे—उन्हें अर्घ्य प्रदान करे। उपस्थानके समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ भी करे—

सोमो राजासि विचक्षणः पञ्चमुखोऽसि प्रजापति-ग्रांह्मणस एकं मुखं तेन मुखेन राज्ञोऽस्मि तेन मुखेन मामन्नादं कुर । राजा त एकं मुखं तेन मुखेन विशोऽस्मि तेन मुखेन मामन्नादं कुर । इयेनसा एकं मुखं तेन मुखेन पिक्षणोऽस्मि तेन मुखेन मामन्नादं कुर । अग्निष्ट एकं मुखं तेन मुखेनमं लोकमस्मि तेन मुखेन मामन्नादं कुर । त्विय पञ्चमं मुखं तेन मुखेन सर्वाणि भृतान्यस्मि तेन मुखेन मामन्नाद कुर । मासाकं प्राणेन प्रजया पञ्चभिरवक्षेष्ठा योऽस्मान् हेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पञ्चभिरवक्षीयस्वेति, दैवी-मानुतमावर्तं, आदित्यस्मानृतमन्यावर्ते । ५

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी वाँहका अन्वावर्तन करे ॥ ९ ॥

#### इस तरह सोमकी प्रार्थनाके पश्चात् ( गर्भाघानके लिये )

५. विश्वकी स्त्री-पुरुषरूपा प्रकृति—उमाके साथ वर्तमान तुम सोम राजा हो । विचक्षण-सम्पूर्ण छीकिक, वैदिक कार्योके साधनमें कुशल हो। तुम पन्नमुख-पाँच मुखवाले हो। प्रजापति-समस्त प्रजाका पालन करनेवाले हो । शाद्मण तुम्हारा एक मुख है उस मुखसे तुम क्षत्रियोंका मक्षण करते हो-दमन करते हो, उस मुखके दारा तुम मुझे अन्नको खाने और पचानेकी शक्तिने सम्पन्न बनाओ। क्षत्रिय तुम्हारा एक मुख है। इस मुखसे तुम वैश्योंका भक्षण-शासन करते हो, उस मुखसे तुम मुझे अन्नका भक्षण करने और उसे पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनामो। वाज तुम्हारा एक मुख है। उस मुखते तुम पक्षियोंका भक्षण—सहार करते हो, उस मुखते मुझे भन्नका भोक्ता बनावो । अग्नि तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम इस लोकका मक्षण करते हो, उस मुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता वनाओ । पाँचवाँ मुख तो तुममें ही है, उस मुखसे तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका भक्षण-सहार करते हो, उस मुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता बनाओ। तुम प्राण, सतान और पशुओंसे हमें क्षीण न करो, अपितु जो हमसे हेप रखता है, अतपन हम भी जिससे हेप रखते हैं उसे प्राण, सतान पन पशुओंसे क्षीण करो । (श्रेप मन्त्रका वर्ध कपरकी तरह समझना चाहिये ()

पत्नीके समीप बैठनेसे पूर्व उसके हृदयका सर्श करे । उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

यत्ते सुसीमे हृद्ये हितमन्त प्रजापतो । मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं तेन माहं पौत्रमधं स्त्रम् ।

'हे सुन्दर सीमन्त (मॉग) वाली सुन्दरी । तुम सोममयी हो, तुम्हारा हृदय (स्तन-मण्डल) प्रजा—संतिवन पालक (पोपक) है; उसके मीतर जो चन्द्रमण्डलकी ही मॉित अमृतराधि निहित है, उसे में जानता हूँ, अपनेको उसका जाननेवाल्य मानता हूँ। इस सत्यके प्रमावसे में कमी पुत्र-सम्बन्धी शोक्से रोदन न क्कॅ (मुझे पुत्रशोक कमी देखना न पड़े)।

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी सतानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥

अत्र दूषरी उपासना त्रतायी जाती है—परदेशमें रहकर वहाँसे लौटा हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका सर्ग करे और इस मन्त्रको पहे—

अङ्गादङ्गात्सम्भविम हृद्याद्धिजायसे । आतमा त्वं पुत्र×माऽऽविथ स नीव शरद्, शतम् असी ॥

'अमुक नामवाछे पुत्र ! तुम नरकसे तारनेवाछे हो । मेरे अङ्ग-अङ्क्षे प्रकट हुए हो । मेरे हृदयसे तुम्हारा आविर्माव हुआ है । तुम मेरे अपने ही स्वरूप हो । तुमने मेरी ( नरकसे ) रक्षा की है । तुम सो वर्पोतक जीवित रहो ।'

यहाँ 'असै' के स्थानपर पुत्रका नाम उच्चारण करना चाहिये और नामोचारणके समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़ना चाहिये—

अञ्मा भन्न परशुर्भन हिरण्यमस्तृतं भन । तेनो नै पुत्र नामासि स जीन शरदः शतम् असौ ।' †

यहाँ पुन. 'असौ' के स्थानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये। साथ ही निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ भी करना चाहिये—

पुत्रका अर्थ ही है—पुत् नामके नरकसे रक्षा करनेवाळा
 (पुन्नाम्न नरकाद त्रायते)।

† मन्त्रार्थ इस प्रकार ई-वित्स 1 तुम पत्थर बनो, कुठार बनो और विद्या हुआ सुवर्ण बनो ( अयांत्र तुम्हारा शरीर पत्थरके समान सुगठित, बळवान्, स्वस्थ पव नीरोग हो। तुम कुठारकी मांति अनुओंका नाश करनेवाले बनो और मव ओर फैली हुई सुवर्णराशिको माँति सबके प्रिय बनो। समन्त अद्गोंका सारम्त, ससार-ब्रह्मका वीजरूप सो तेन है, वह तुन्हीं हो, तुम सैकड़ों वर्ष नीवित रहो। 'येन प्रजापतिः प्रजाः पर्यगृह्मद्रिष्टये तेन स्वा परिगृह्ममि असौ ।

यहाँ भी 'असी' के स्थानपर पुत्रका नामोचारण करे । तत्पश्चात् पुत्रके दाहिने कानमें इस मन्त्रका जप करे-

अस्मै प्रयन्धि मववनृजीिषन्, इन्द्र श्रेष्ठानि द्विणानि घेहि।†

फिर इसी मन्त्रको वार्ये कानमें मी जर्प। नदनन्तर पुत्रका मस्तक सूँवे और इस मन्त्रको पढ़े—

साच्छिया सा व्यथिष्ठाः शतं शरद आयुपो जीव पुत्र ते नाम्ना मूर्धानमवजिज्ञामि, असौ।

'वेटा! सतान-परम्पराका उच्छेद न करना। मन, वाणी और शरीरसे तुम्हें कमी पीड़ा न हो। तुम सौ वर्षोतक जीवित रहो। में तुम्हारा अमुक नामसे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा नाम छेकर तुम्हारे मस्तकको सुँघ रहा हूँ।' (यहाँ 'असी' के खानपर पिता अपना नाम छे।) इस मन्त्रको पढ़कर तीन बार पुत्रका मस्तक सूँघना चाहिये। इसके बाद नीचे छिखा मन्त्र पढ़कर मस्तकके सत्र ओर तीन बार हिंकार ('हिम्' शब्दका) उच्चारण करे। मन्त्र इस प्रकार है—

गवां त्वा हिक्कारेणामि हिक्करोमि ।

'वत्स ! गौएँ अपने वछड़ेको बुलानेके लिये नैसे रॅमाती हैं, उसी प्रकार—वैसे ही प्रेमसे मैं भी तुम्हारे लिये हिड़ार करता हूँ—हिड़ारद्वारा तुम्हें अपने पास बुलाता हूं' ॥ ११ ॥

#### दैवपरिमररूपमें प्राणकी उपासना

अब इसके बाद देव-सम्बन्धी 'परिमर' का वर्णन किया जाता है। (यहाँ अग्नि और वाक आदि ही देवता हैं, ये देवता प्राणके सब ओर मृत्युको प्राप्त होते हैं, अतः ब्रह्मस्वरूप प्राणको ही यहाँ 'परिमर' कहा गया है।) यह जो प्रत्यक्ष रूपमें अग्नि प्रज्वलित है, इस रूपमें ब्रह्म ही देदीप्यमान हो रहा है। जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उस अवस्थामें यह मर जाती है—बुझ जाती है। उस बुझी हुई अग्निका तेज सूर्यमें ही मिल जाता है और प्राण वायुमें प्रवेश कर जाता है।

# वरम <sup>1</sup> प्रजापित ब्रह्माजी अपनी सृष्टिको विनाशसे बचानेके लिये उसे जिस तेजसे सम्पन्न करके परिगृहीन अथवा अनुगृहीत करते हैं, उसी तेजसे सम्पन्न करके मैं तुम्हें सब ओरसे श्रहण करता हूँ।

† मवनन् ! आप सरल भावका अवलम्बन करके, इस पुत्रकी रक्षा करें । इन्द्र ! इसे श्रेष्ठ धन प्रदान करें । यह जो सूर्य दृष्टिगोचर होता है, निश्चय ही इस रूपमें ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं दिखायी देता, तन मानो मर जाता है। उस समय उसका तेज चन्द्रमाको ही मास होता और प्राण वायुमें मिल जाता है। यह जो चन्द्रमा दिखायी देता है, निश्चय ही इसके रूपमें ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो यह मर जाता है, उस समय उसका तेज विद्युत्को ही और प्राण वायुको प्राप्त हो जाता है। यह जो बिजली कौंधती है, निश्चय ही इसके रूपमें यह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं कौंधती, तब मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज वायुको प्राप्त होता है और प्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता है।

वे प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा तथा विद्युत्-स्वरूप सम्पूर्ण देवता वायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु ( आधिदैविक प्राण ) में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते; क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है । इस प्रकार आधिदैविक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि वतायी जाती है ॥ १२ ॥

मनुष्य वाणीं को बातचीत करता है, यह मानो बहा ही प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं बोलता, उस समय मानो यह वाक्-इन्द्रिय मर जाती है। उस समय वाणीका तेज नेजको प्राप्त हो जाता है और प्राण प्राणवायुमें मिल जाता है। यह मनुष्य नेजहारा जो देखता है, यह मानो बहा ही प्रकाशित हो रहा है। जब नेजसे नहीं-देखता, उस समय मानो नेजेन्द्रिय मर जाती है। उस समय नेजका तेज अवणेन्द्रियको प्राप्त हो जाता है तथा प्राण प्राणमें ही मिल जाता है। यह जो अवणद्वारा सुनता है, यह मानो अहा ही प्रकाशित हो रहा है, जब यह नहीं सुनता, तब मानो अवणेन्द्रिय मर जाती है। उस समय उसका तेज मानमें मिल जाता है। यह जो मनसे ध्यान (चिन्तन) करता है, यह मानो बहा ही प्रकाशित हो रहा है। जब चिन्तन नहीं करता, तब मानो मन मर जाता है। उस समय उसका तेज प्राणकों हो प्राप्त हो जाता है। उस समय उसका तेज प्राणकों हो प्राप्त हो जाता है। उस समय उसका तेज प्राणकों ही प्राप्त हो जाता है। उस समय उसका तेज प्राणकों हो प्राप्त हो जाता है। ज

इस प्रकार ये सम्पूर्ण वाक् आदि देवता प्राणमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। प्राणमें लीन होकर वे नष्ट नहीं होते। अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है।

उस दैव प.रेमर (प्राण ) का सम्यग्ज्ञान हो जानेपर यदि वे ज्ञानी पुरुप ऐसे दो ऊँचे पर्वतींको, जो भूमण्डलके उत्तरी सिरेंसे लेकर दक्षिणी सिरेतक फैले हों, अपनी इच्छाके अनुसार

चलनेको प्रेरित करें तो वे पर्वत इन शानी महापुरुपोंकी हिंसा—उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात् उनकी अवहेलना नहीं कर सकते।

इसके सिवा, जो लोग इस 'दैवपरिमर' के शाता पुरुषसे द्वेष करते हैं, अथवा वह स्वय जिन लोगोंसे द्वेप रखता हो, वे सब-के-सब सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ १३॥

#### मोक्षके लिये सर्वश्रेष्ठ प्राणकी उपासना

इसके पश्चात् अव मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राणकी उपासना बतायी जाती है। एक समय वाक आदि सम्पूर्ण देवता अहङ्कारवश अपनी-अपनी श्रेष्टता सिद्ध करनेके लिये विवाद करने लगे । वे सब प्राणके साथ ही इस शरीरसे निकल गये । उनके निकल जानेपर वह शरीर काठकी भाँति निश्चेष्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीरमे वाक इन्द्रियने प्रवेश किया। तब वह वाणीसे बोलने तो लगा, परतु उठ न सका, सोया ही रह गया । तत्पश्चात चक्ष-इन्द्रियने उस शरीरमे प्रवेश किया । तथापि वह वाणीसे वोलता और नेत्रसे देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ न सका । तव उस शरीरमे अवण-इन्द्रियने प्रवेश किया । उस समय भी वह वाणीं बोलता, नेत्रसे देखता और कानोंसे मुनता हुआ भी सोता ही रहा, उठकर बैठ न सका। तदनन्तर उस शरीरमे मनने प्रवेश किया । तय भी वह शरीर वाणीसे बोलता, नेत्रसे देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन करता हुआ भी पड़ा ही रहा । तलश्चात् प्राणने उस गरीरमें प्रवेश किया । फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बैठा । तब उन वाक् आदि देवताओंने प्राणमें ही मोक्ष-साधनकी शक्ति जानकर तथा प्रशास्त्ररूप प्राणको ही सब ओर व्याप्त समझकर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ ही इस शरीररूप लोकसे उकामण किया।

वे वायुमें—अधिदैविक प्राणमें स्थित हो आकाशस्वरूप होकर स्वर्गलेकमें गये—अपने अधिष्ठातृ-देवता अग्नि आदिके स्वरूपको प्राप्त हो गये। उसी प्रकार इस रहस्यको जाननेवाला विद्वान् सम्पूर्ण भूतोंके प्राणको ही प्रश्नात्मारूपसे प्राप्तकर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ इस शरीरसे उत्क्रमण करता है। तथा वह वायुमे प्रतिष्ठित हो आकाशस्वरूप होकर स्वर्गलोकको गमन करता है। वह विद्वान् वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका स्वरूप हो जाता है जिसमें कि ये वाक् आदि देवता स्थित होते हैं। उस प्राणस्वरूपको प्राप्तकर वह विद्वान् प्राणके उस अमृतत्व-गुणसे युक्त हो

जाता है जिस अमृतत्व-गुणसे वे वाक् आदि देवता भी सयुक्त होते हैं ॥ १४ ॥

#### प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म

अव इसके पश्चात् पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म वतलाते हैं (पिता पुत्रको अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता है; अतएव 🐧 इसको पितापुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहते हैं ) । पिता यह निश्चय करके कि अब मुझे इस लोक्से प्रयाण करना है, पुत्रको अपने समीप बुलाये । नृतन कुद्य-कास आदि तृणोंसे अभिद्यालाको आच्छादित करके विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करे । अग्निके उत्तर या पूर्वभागमें जलसे भरा हुआ कलश स्थापित करे। कलशके कपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये । खय भी नवीन धीत (घोती) और उत्तरीय धारण करे। इस प्रकार श्वेत वस्त्र और माला आदिसे अलङ्कृत हो घरम आकर पुत्रको पुकारे । जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे उसके ऊपर पह जाय अर्थात् उसे अद्धमं भर ले और अपनी इन्द्रियोंसे उसकी इन्द्रियोंका स्पर्ध करे (तात्पर्य यह कि नेत्रसे नेत्रका, नाक्से नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसकी अन्य इन्द्रियोका स्पर्ध करे )। अथवा केवल पुत्रके सम्मुख बैठ जाय और उसे अपनी वाक्-इन्द्रिय आदिका दान करे।

पिता कहे-- 'वाचं में त्विय द्रधानि' (वेटा | में द्रुममें अपनी वाक-इन्द्रिय स्थापित करता हूँ)।

पुत्र उत्तर दे—'वाच ते मिय दधे' (पिताजी! मैं आपकी वाक्-इन्द्रियको अपनेमे घारण करता हूँ)।

पिता—'प्राण में स्विय द्यानि' (में अपने प्राणको दुममें स्थापित करता हूँ)।

पुत्र—'प्राणं ते मिय दधे' (आपके प्राण—घाणेन्द्रियको अपनेमं घारण करता हूँ )।

पिता—'चक्षुमें स्विय द्धानि' (अपनी चक्षु-इन्द्रियको दुममे स्थापित करता हूँ )।

पुत्र—'चक्षुस्ते मिय दघे' ( आपके चक्षुको अपनेमें घारण करता हूँ )।

' पिता--'श्रोग्रं में खिय द्धानि' (अपने श्रोत्रको दुममें स्थापित करता हूँ)। पुत्र—'श्रोत्रं ते मिय दधे' (आपके श्रोत्रको अपनेमें धारण करता हूँ)।

पिता—'अन्नरमान्मे त्वयि दधानि' (अपने अन्नके रसींको तुममें स्थापित करता हूँ )।

पुत्र—'अन्नरसांस्ते मयि दधे' (आपके अन्नरसींको अपनेमें घारण करता हूँ )।

पिता—'कर्माणि मे त्विय द्धानि' (अपने कर्मोंको द्वममे स्थापित करता हूँ)।

पुत्र—'कर्माणि ते मिथ दधे' (आपके कर्मोंको अपनेम धारण करता हूँ)।

पिता—'सुपदुः से मे स्विय उधानि' (अपने सुख और दुः लग्ने तुममे स्थापित करता हूँ)।

पुत्र—'सुखदु से ते मिय दधे' (आपके सुख और दुःखको अपनेम धारण करता हूँ )।

पिता—'आनन्द रित प्रजाति मे स्विथ द्रधानि' (मैथुन-जनित आनन्द, रित और सन्तानोत्पिचिकी शक्ति द्रममें स्थापित करता हूँ)।

पुत्र—'आनन्दं रितं प्रजातिं ते मिय द्धे' (आप-की वह शक्ति में अपनेमें धारण करता हूँ)।

पिता—'इत्या मे त्वयि दधानि' (अपनी गतिशक्ति मैं तुममें स्थापित करता हूँ )।

र् पुत्र—'इत्यास्ते मयि दधे' (आपकी गतिशक्ति अपनेमे धारण करता हूँ )।

पिता—'धियो विज्ञातन्य कामान् मे त्वयि दधानि' (अपनी दुद्धि-वृत्तियों को, दुद्धिके द्वारा ज्ञातन्य विपयको तथा विशेष कामनाओं को दुममें स्थापित करता हूँ)।

पुत्र-'धियो विज्ञातन्यं कामास्ते मिय देधे' ( आपकी बुद्धि-मृत्तियोंको, बुद्धिके द्वारा जातन्य विपयोंको तथा कामनाओं-को मैं अपनेमें धारण करता हूँ )।

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशाकी ओर पिताके समीपसे निकलता है। उस समय पिता पीछेसे पुत्रको सम्बोधित करके कहते हैं—

'यशो ' ब्रह्मवर्चसमन्नाच कीर्तिस्त्वा खपताम् ।'

ত্ত গ্ৰত হ্বহ

'यश, ब्रह्मतेज, अन्नको खाने और पचानेकी शक्ति तथा उत्तम कीर्ति—ये समस्त सद्गुण तुम्हारा सेवन करें।'

पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने वार्यें कन्धेकी ओर दृष्टि धुमाऊर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ करके पिताको उत्तर दे—

'स्वर्गान् लोकान् कामान् अवाप्नुहि'
'आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय स्वर्गलोक तथा
वहाँके मोगोंको प्राप्त करें।'

इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके प्रभुत्वमें ही वहाँ निवास करे (पुत्रको घरका स्वामी समझे और अपनेको उसके आश्रित माने)। अथवा सब कुछ त्यागकर घरसे निकल जाय—सन्यासी हो जाय। अथवा यदि वह परलोकगामी हो जाय तो जिन-जिन वाक् आदि इन्द्रियोंको उसने पुत्रमें स्थापित किया था, उन समीकी शक्तियोंका वह पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। वे सभी शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं (यही सच्चा उत्तराधिकार है)॥ १५॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥



# तृतीय अध्याय

#### इन्द्र-प्रतर्दन-संवादः प्रज्ञाखरूप प्राणकी महिमा

ॐ यह प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन (देवासुर-सग्राममें देवताओंकी सहायता करनेके लिये) देवराज इन्द्रके प्रिय धाम स्वर्गलोकमें गये। वहाँ उनकी अनुपम युद्धकला और पुरुपार्यसे सतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कहा-'प्रतर्दन । बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूँ ११ तब वे प्रसिद्ध वीर प्रतर्दन वोले---'देवराज ! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये परम कल्याणमय मानते हों, वैसा कोई वर मेरे लिये आप स्वय ही वरण करें।' यह सुनकर इन्द्रने कहा---'राजन्! लोकमें यह सर्वेत्र विदित है कि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं माँगता, अतः तुम्हीं अपने लिये कोई वर माँगो । प्रतर्दन बोला-'तव तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया।' (क्योंकि आप स्वय तो वर मॉर्गेंगे नहीं, और 'मुझे क्या मॉगना चाहिये'-इसका मुझको शान ही नहीं है। ऐसी दशामें मुझे वर मिलनेसे रहा । ) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए, (वे वर देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः प्रतर्दनके न माँगनेपर भी अपनी ही ओरसे वर देनेको उद्यत हो गये।) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप हैं।

उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा—'प्रतर्दन ! तुम मुझे ही जानो—मेरे ही यथार्थ स्वरूपको समझो । इसे ही मैं मनुष्य- जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे मलीमाँति जाने ।'

(यदि कहो, आपमें ऐसी क्या विशेषता है ! तो सुनो; मैंने प्राणत्रहाके साथ तादातम्य प्राप्त कर लिया है, अतएव मुझमें कर्तापनका अभिमान नहीं है, मेरी बुद्धि कहीं भी लिस नहीं होती। कर्मफलकी इच्छा मेरे मनमें कभी उत्पन्न ही नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुझे वन्धनमें नहीं डालता। # इसी अभिप्रायसे कहते हैं—)

भौंने त्वष्टा प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन

# न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृद्दा। इति मां योऽभिजानाति कर्मिमर्ने स बध्यते॥ यस्य नाइकृतो मानो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। इत्वापि स इमाँछोकान् न इन्ति न निवध्यते॥ (गीता ४। १४, १८। १७) मस्तक थे, वज्रसे मार डाला। कितने ही (मिथ्या) संन्यासियोंको, जो अपने आश्रमोचित आचारसे श्रष्ट एव बहिर्मुख (ब्रह्मविचारसे विमुख) हो चुके थे, डुकड़े-डुकड़े करके मेड़ियोंको बाँट दिया। कितनी ही बार प्रह्लादके परिचारक देत्य राजाओंको मौतके घाट उतार दिया। पुलोमामुरके परिचारक दानवों तथा पृथिवीपर रहनेवाले कालखाझ नामक वहुत-से अमुरोंका भी समस्त विध-वाधाओंका अतिकम करके सहार कर डाला। परत इतनेपर भी (अहङ्कार और कर्मफलकी कामनासे शून्य होनेके कारण) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि नहीं पहुँची। मेरा एक बाल भी बॉका नहीं हुआ। इसी प्रकार जो मुझे भलीमाँति जान ले, उसके पुण्यलोकको किसी भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती।

'मेरे स्वरूपका ज्ञान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बड़ा पाप भी हानि नहीं पहुँचा सकता । अधिक क्या कहूँ, उसे पाप लगता ही नहीं । पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील आभा नहीं प्रकट होती—उसका मुँह काला नहीं होता'॥ १॥

(यह कथन अहङ्कारते सर्वथा श्रून्य ब्रह्मशानीकी महत्ता बतलानेके लिये है, न कि पाप कर्मोंका समर्थन करनेके लिये। बस्तुतः अहङ्काररहित राग-द्वेषश्रून्य पुरुष्ठते पापकार्य बननेका है ही कोई हेतु नहीं होता।)

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोले—''मैं प्रशासक्तप प्राण हूँ। उस प्राण एव प्रशात्मारूपमें विदित सुझ इन्द्रकी तुम 'आयु और अमृत' रूपसे उपासना करो।'' (अर्थात् समस्त प्राणियोंकी आयु एव जीवनभूत जो प्राण है, जो मृत्युसे रहित अमृतपद है, वह मुझ इन्द्रसे मिन्न नहीं है—यों समझकर मेरी उपासना करो।)

'आयु प्राण है। प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत है। जबतक इस शरीरमें प्राण निवास करता है तबतक ही आयु है। प्राणसे ही प्राणी परलोकमें अमृतत्वके सुखका अनुमव करता है।

'प्रजासे मनुष्य सत्यका निश्चय और सकत्य-विकल्प करता है। जो 'आयु' और 'अमृत' रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना करता है, वह इस लोकर्मे पूरी आयुतक जीवित रहता है तथा खर्गलोकमें जानेपर अक्षय अमृतत्वका सुख भोगता है।

'इस प्राणके विषयमें निश्चय ही कोई-कोई विद्वान् इस प्रकार कहते हैं—अवश्य ही सब प्राण ( वाक् आदि समस्त इन्द्रियाँ और प्राण ) एकीभावको प्राप्त होते हैं। कोई भी मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सुचित करने, नेत्रसे रूप देखने, कानसे गब्द सुनने और मनसे चिन्तन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवस्य ही समस्त प्राण एकीमावको प्राप्त होते हैं-एक होकर कार्य करते हैं। ये सब एक-एक विषयका बारी-वारीसे अनुभव कराते हैं।

'जब वाणी बोलने लगती है, उस समय अन्य सब प्राण मीन होकर उसका अनुमोदन करते हैं। जब नेत्र देखने लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते हैं। जब कान सुनने लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसका अनुसरण करते हुए सुनते हैं, जब मन चिन्तन करने लगता है, तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 🖁 तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य प्राण भी उसके साय साय वैसी ही चेष्टा करते हैं।'--- प्रतर्दनने कहा।

'यह बात ऐसी ही है'--हस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज इन्द्रने उत्तर दिया। "सब प्राण एक होते हए भी जो पाँच प्राण हैं, वे निःश्रेयस (परम कल्याण ) -रूप हैं; निःसदेष्ट ऐसी ही बात है ॥ २ ॥

''वाक्-इन्द्रियसे विञ्चत होनेपर भी मनुष्य जीवित रहता है। क्योंकि इमलोग गूँगोंको प्रत्यक्ष देखते हैं । नेत्रहीन मनुष्य भी जीवित रहता है, क्योंकि हमलोग अंघोंको जीवित देखते हैं। अवण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हमलोग बहरोंको जीवित देखते हैं। मनःशक्तिसे शून्य होनेपर भी मनुष्य जीवन घारण कर सकता है, क्योंकि हमलोग छोटे शिशुओंको जीवित देखते हैं। इतना ही नहीं, प्राण शक्तिके रहनेपर बॉह कट जानेपर भी मनुष्य जीवित रहता है, जॉघ कट जानेपर मी वह जीवन धारण कर सकता है ( परतु प्राणके न रहनेपर तो एक क्षण मी जीवित रहना असम्भव है। )—यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं।

''अतः कियाशक्तिका उद्दोधक प्राण ही शानशक्तिका उद्दोषक प्रशातमा है। (अतएव यह निःश्रेयसरूप है।) यही इस शरीरको सब ओरसे पकड़कर उठाता है। इसीलिये इस प्राणकी ही 'उक्य' रूपसे उपासना करनी चाहिये।

( उत्थापनके कारण ही वह उक्य है। ) निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है, वही प्रशा है। अथवा जो प्रजा बतायी गयी है, वही प्राण है, क्योंकि ये प्रजा और प्राण दोनों साथ-**साथ ही इस शरीरमें रहते हैं और जीवात्मासे मिलकर साय-**ही-साथ यहाँसे उत्क्रमण करते हैं। इस प्राणमय परमात्माका यही दर्शन ( ज्ञान ) है, यही विज्ञान है कि जिस अवस्थामें यह सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्नको नहीं देखता, उस समय वह इस मुख्य प्राणमें ही एकीभावको प्राप्त हो जाता है। उस अवस्थामे वाक सम्पूर्ण नामोंके साथ इस प्राणमें ही लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है। कान समग्र शन्दोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विपयोंके साय इसमें ही लयको प्राप्त हो जाता है।

वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय, जैसे जलती हुई आगरे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकल्ती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे समस्त वाक आदि प्राण निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं। फिर प्राणीं उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओं से लोक-नाम आदि विषय प्रकट होते हैं।

इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेवाळी ही सिद्धि है, यही विज्ञान है कि जिस अवस्थामें पुरुष रोगसे आर्त हो मरणासन्न हो जाता है, अत्यन्त निर्बलताको पहुँचकर अचेत हो जाता है-किसीको पहचान नहीं पाता, उस समय कहते हैं कि इसका चित्त (मन) उत्क्रमण कर गया। इसीलिये यह न तो सुनता है, न देखता है, न वाणीसे कुछ बोल्ता है और न चिन्तन ही करता है। उस समय इस प्राणमें ही वह एकीभावको प्राप्त हो जाता है। उस अवस्थामें वाक् सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमे छीन हो जाता है। कान समय शब्दोंके साथ इसमे लीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें लीन हो जाता है। वह पुरुष मृत्युके बाद जब पुनः जागता है—जन्मान्तर ग्रहण करता है, उस समय जैसे जलती हुई आगसे सव दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे वाक् आदि प्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य स्थान-की ओर चल देते हैं। फिर प्राणींसे उनके अधिष्ठाता अग्रि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओंसे लोक-नाम आदि विषय प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥

वह मुमूर्प पुरुप जब इस शरीरसे उत्क्रमण करता है, उस समय इन सब इन्द्रियोंके साथ ही उत्क्रमण करता है। वाक-इन्द्रिय इस पुरुपके पास सत्र नामोंका त्याग कर देती है (अतः यह नामोंको यहण नहीं कर पाता); क्योंकि वाक् इन्द्रियसे ही मनुष्य नामोंको ग्रहण कर पाता है। घाण इन्द्रिय उसके निकट समस्त गर्न्थोंका त्याग कर देती है ( अतः वह गन्धरे भी विद्यत हो जाता है ); क्योंकि घाण इन्द्रियसे ही मनुष्य सन प्रकारके गन्धींका अनुभव करता है। नेत्र उसके समीप सन रूपोंको त्याग देता है; नेत्रमे ही मनुष्य सव रूपों ने ग्रहण करता है। कान उसके समीप समस्त शब्दों को त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सव प्रकारके शब्दों को ग्रहण करता है । मन उसके समीप समस्त चिन्तनीय निपयोंको त्याग देता दे; मनसे ही मनुष्य सब प्रकारके चिन्तनीय विपयोंको ग्रहण करता है। यही प्राणस्वरूप आत्मामं सब इन्द्रियों और विपर्योक्त समर्पित हो जाना है।

निश्चय ही जो प्राण है, वही प्रजा है अथवा जो प्रजा है, वही प्राण है, क्योंकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ ही रहते हैं और साथ-साथ ही इससे उत्क्रमण करते हैं।

अय निश्चय ही जिस प्रकार इस प्रशामें सम्पूर्ण भूत एक हो जाते हैं, इसकी हम स्पष्ट शब्दोंमें व्याख्या करेंगे ॥ ४॥

अवस्य ही वाक्-इन्द्रियने इस प्रशाके एक अञ्चकी पृतिं की है। बाहरकी ओर उसके निपयरूपे कस्पित भृतमात्रा (पञ्चभृतीका अश-विशेष ) नाम--- गब्द है। निश्चय ही प्राण ( घ्राणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रमाके एक अद्गकी पृति की है। बाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूत-मात्रा है, वह गन्ध है। निश्चय ही नेत्रने भी इस प्रशाके एक अङ्गकी पृर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विपयन्पसे कल्पित जो भृतमात्रा है, वह रूप है। निश्चय ही कानने भी इस प्रजाके एक अद्गरी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विपयमपसे कल्पित जो भृतमात्रा है, वह शब्द है। निश्चय ही जिह्नाने भी इस प्रजाने एक अङ्गरी पूर्ति की है। बाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भृतमात्रा है। वह अन्नका रस है। निश्चय ही हार्योने भी इस प्रशके एक अङ्ग जी पूर्ति की है। वाहरकी ओर उनके विपयरूपरे कल्पित जो भूतमात्रा है, वह कर्म है। निश्चय ही शरीरने भी इस प्रजाके एक अङ्गकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर उसके विपयरूप के तिस्त जो भूतमात्रा है, वह सुख और दुःख है। निश्चय ही उपस्पने भी इस प्रजाके एक अड़की पूर्ति की है, वाहरकी ओर इसके विपयरूप के कियत जो भूतमात्रा है, वह आनन्द, रित और प्रजोत्पित्त है। निश्चय ही पैरोंने भी इस प्रजाके एक अड़की पूर्ति की है। वाहरकी ओर उनके विपयरूप के कियत जो भूतमात्रा है, वह गमन-िक्रया है। अवश्य ही प्रजाने भी इस प्रजाके एक अड़की पूर्ति की है। वाहरकी ओर उसके विपयरूप के कियत जो भूतमात्रा है, वह वाहरकी और उसके विपयरूप के कियत जो भूतमात्रा है, वह बुद्धिके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु और कामनाएँ हैं॥ ५॥

प्रजासे वाक् इन्हियपर आरूढ हो कर मनुष्य वाणीके द्वारा नामों को यहण करता है। प्रजासे प्राण ( घाणेन्द्रिय ) पर आरूढ हो कर उसके द्वारा समस्त गन्चों को ग्रहण करता है। प्रजासे नेत्रपर आरूढ हो कर नेत्रसे सब रूपों को ग्रहण करता है। प्रजासे अवण इन्द्रियपर आरूढ हो कर उसके द्वारा सब प्रकारके शब्दों को ग्रहण करता है। प्रशासे जिह्वापर आरूढ हो कर जिह्वासे सम्पूर्ण अन्नरसों को ग्रहण करता है। प्रशासे हार्योपर आरूढ हो कर हार्योसे समस्त कर्मों को ग्रहण करता है। प्रशासे शरीरपर आरूढ हो कर शरीरसे भोग और पीढाजनित सुरा-दुः सों को ग्रहण करता है। प्रशासे उपस्थपर आरूढ हो कर उसरा के श्रहण करता है। प्रशासे परांपर आरूढ हो कर परांसे सम्पूर्ण गमन कियाओं-को ग्रहण करता है। प्रशासे परांपर आरूढ हो कर परांसे सम्पूर्ण गमन कियाओं-को ग्रहण करता है। तथा प्रशासे ही बुद्धिपर आरूढ हो कर उसके द्वारा अनुमव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओं को ग्रहण करता है॥ ६॥ ६॥

प्रशासे रहित होनेपर वाक् इन्द्रिय किसी भी नामका वोध नहीं करा सकती; क्योंकि उस अवस्थामें मनुष्य यों कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था। में इस नामको नहीं समझ सका।' प्रशासे पृथक् होनेपर घाण-इन्द्रिय किसी भी गन्धका बोध नहीं करा सकती। उस दशामें मनुष्य यों कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस गन्धको नहीं जान सका।' प्रशासे पृथक् होकर नेत्र किसी भी रूपका शान नहीं करा सकता। उस दशामें मनुष्य यों कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस रूपको नहीं पहचान सका।' प्रशासे पृथक् रहकर कान किसी भी शब्दका शान नहीं करा सकता। उस दशामें मनुष्य यह कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस शब्दको नहीं समझ सका।' प्रशासे पृथक् रहकर जिह्ना किसी भी

अन्न रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस दशामें मनुष्य यह कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस अन्न-रसका अनुमन न कर सका । प्रज्ञासे पृथक् होकर हाथ किसी भी कर्मका ज्ञान नहीं करा सकते । उस दशामें मनुष्य वह कहता है कि भेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस कर्मको नहीं जान सका। प्रश्रासे पृथक् होकर शरीर किसी सुख दुःखका शान नहीं करा सकता। उस दशामें मनुष्य कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इन सुख दुःखोंको नहीं जान सका ।' प्रशासे पृथक् हो उपस्थ किसी भी आनन्द, रति और प्रजीत्पत्तिका ज्ञान नहीं करा सकताः उस दशामें मनुष्य कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया या, इसलिये मैं इस आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिका जान नहीं प्राप्त कर सका । प्रज्ञासे पृथक रहकर दोनों पैर किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दशायें मन्ष्य यह कहता है कि भेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस गमन कियाका अनुमव नहीं कर सका।' कोई भी बुद्धिवृत्ति प्रज्ञासे पृथक होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती, उसके द्वारा शातव्य वस्तका वोध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

वाणीको जाननेकी इच्छा न करे; वक्ताको वाणीके प्रेरक आत्माको जाने । गन्धको जाननेकी इच्छा न करे; जो गन्धको ग्रहण करनेवाला आत्मा है, उसको जाने । रूपको जाननेकी इच्छा न करे; रूपके शाता साक्षी आत्माको जाने । शन्दको जाननेकी इच्छा न करे; उसे सुननेवाले आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे; उस अन्नरसके शाता आत्माको जाने । कर्मको जाननेकी इच्छा न करे; उस अन्नरसके शाता आत्माको जाने । सुल-दुःखको जाननेकी इच्छा न करे; सुल-दुःखके विशाता (साक्षी आत्मा) को जाने । आनन्द, रित और प्रजोत्पत्तिको जाननेकी इच्छा न करे; आनन्द, रित और प्रजोत्पत्तिको जाननेकी इच्छा न करे; गमन करनेवाले (साक्षी आत्मा) को जाने । गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमन करनेवाले (साक्षी आत्मा) को जाने । गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमन करनेवाले (साक्षी आत्मा) को जाने । मनको जाननेकी

इच्छा न करे; मनन करनेवाले (आत्मा) को जाने।

वे ये दस ही भूतमात्राएँ (नाम आदि विषय) हैं, जो प्रज्ञामें खित हैं तथा प्रज्ञाकी भी दस ही मात्राएँ (वाक् आदि इन्द्रियरूप) हैं, जो भूतोंमे खित हैं। यदि वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्रजाकी मात्राएँ भी नहीं रह सकतीं और प्रजाकी मात्राएँ न हों तो भ्तमात्राएँ भी नहीं रह सकतीं। इन दोमेरे किसी भी एकके द्वारा किसी भी रूप (विषय अथवा इन्द्रिय) की सिद्धि नहीं हो सकती। (तात्पर्य वह कि इन्द्रियसे विषयमी और विषयसे इन्द्रियमी सत्ता जानी जाती है; यदि केवल विषय हो तो विषयसे विषयमा ज्ञान नहीं हो सकता अथवा यदि केवल इन्द्रिय रहे तो उससे भी इन्द्रियका ज्ञान होना सम्भव नहीं है; अतः दोनोंका—भूतमात्रा और प्रज्ञामात्राका (विषय तथा इन्द्रियका का) होना आवश्यक है।

( विषय और इन्द्रियोमे जो परस्पर भेद है, वैसा प्रजा-मात्रा और भूतमात्रामें भेद नहीं है-इस आश्रयसे कहते हे-) इनमें नानात्व नहीं है। अर्थात् प्रजामात्रा और भूतमात्राका जो खरूप है, उसमें भेद नहीं है। यह इस प्रकार समझना चाहिये। जैसे रथकी नेमि अरोमें और अरे रथकी नाभिके आश्रित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रजामात्राओं में स्थित हैं और प्रज्ञामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्दमय, अजर और अमृतरूप है। वह न तो अच्छे कर्मसे वढता है और न खोटे कर्मसे छोटा ही होता है। यह प्राण एव प्रज्ञान्त्य चेतन परमात्मा ही इस देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है। वह भी उसीसे करवाता है, जिसे इन प्रत्यक्ष लोकोंसे ऊपर ले जाना चाहता है; तया जिसे वह इन लोकोंकी अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है, उससे असाधु कर्म करवाता है। यह लोकपाल है, यह लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है । इन सब गुणोंसे युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है — इस प्रकार जाने । वह मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने ॥ ८॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥



# चतुर्थ अध्याय

#### अजातशत्रु और गार्ग्यका संवाद

गर्गगोत्रमें उत्पन्न एव गार्ग्य नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो वलाकाके पुत्र थे । उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन तो किया ही था, वे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों ससरमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उजीनर देशके निवासी थे, परत सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी मल्यदेशमें, कभी कु६ पाञ्चालमें और कभी काशी तथा मिथिला प्रान्तमे रहते थे । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य एक दिन काशीके विद्वान् राजा अजातशत्रुके पास गये और अभिमानपूर्वक वोले-'राजन् ! मैं तुम्हारे लिये ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करूँगा। गगर्यके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा अजातरात्रने कहा-'व्रहान्! आपकी इस वातपर हम आपको एक हजार गीएँ देते ई। निश्चय ही आजकल लोग जनक-जनक कहते हुए ही उनके समीप दीड़े जाते हैं ( अर्थात् राजा जनक ही ब्रह्मविद्यांके श्रोता और दानी हैं, ऐसा कहकर प्रायः लोग उन्हीं निकट जाते हैं। आज आपने हमारे पास इसी उद्देश्यसे आकर राजा जनकके समान ही हमारा गौरव बढाया है। अतः इम आपको एक इजार गोएँ देते ईं )॥ १ ॥

तत्र वे प्रसिद्ध वलाका-पुत्र गार्ग्य वोले—'राजन्! यह जो सूर्यमण्डलमं अन्तर्यामी पुरुप है, इसीकी में ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातगत्रुने कहा—'नहीं नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। निश्चय ही यह सबसे महान् और शुक्क वस्त्र धारण करनेवाला है। अयह सबका अतिक्रमण करके—सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित है तथा यह मबका मस्तक है। इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह मनुष्य मी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तर्गत पुरुपकी इस रूपमें उपासना करता है, सबका अतिक्रमण

\* म्यूर्वकी तेजोमयी किरणें मास्वर शुक्ष्वणंकी मानी गयी है, अत उनमे आवृत होनेके कारण स्यंमण्डलके अधिष्ठाता पुरुषको ग्पाण्डरवासा' कहा गया। अथवा 'पाण्डरवासा' पद चन्द्रमाका विशेषण है। चन्द्रमा स्वभावत शुक्ष रिदमयोसे आच्छादित है तथा स्यंकी नो सुपुन्ना नामकी किरण है, वह चन्द्रमारूप ही मानी गयी है। बहदारण्यक उपनिषद्में द्वितीय अध्यायके प्रथम शाह्मणमें भी यह प्रसन्न आया है, वहाँ 'पाण्डरवासा' यह विशेषण चन्द्रमाके लिये हो आया है। करके—सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित होता है तथा समस्त भूतोंका मस्तक माना जाता हैं ॥ २-३ ॥

ये सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो चन्द्र-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुप है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा— 'नहीं नहीं, इसके विपयमें आप सवाद न करें। यह सोम राजा है और अन्नका आत्मा है। निश्चय ही इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुपकी इस रूपमें उपासना करता है, अन्नका आत्मा होता है (अन्न-राशिसे सम्पन्न होता है)'।।४।।

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो विद्युन्मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुप है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- शत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप स्वाद न करें। यह तेजका आतमा है—निश्चय ही इस भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध विद्युन्मण्डलान्तर्गत पुरुपकी इस रूपमें उपासना करता है, तेजका आतमा (महान् तेजस्वी) होता है'॥ ५॥

वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो मेघ-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातगत्रुने कहा—'नहीं नहीं, इसके निषयमें आप सवाद न करें। यह शब्दका आत्मा है—निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध मेघ मण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, शब्दका आत्मा (समस्त वाद्मयके चरम तात्पर्यका शाता) हो जाता है।।।६।।

वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो आकाश-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुप है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह पूर्ण, प्रवृत्तिश्चन्य (निष्क्रिय) और ब्रह्म (मबसे बृहत्) है— निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डलान्तर्गत पुरुपकी इस रूपमे उपासना करता है, प्रजा और पशुसे पूर्ण होता है। इसके सिवा, न तो खय वह उपासक और न उसकी सतान ही समयसे (मनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे) पहले मृत्युको प्राप्त होती हैं।। ७।।

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले—'यह जो वायु-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरात्रुने कहा— 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह इन्द्र (परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न), वैकुण्ठ (कहीं भी कुण्ठित न होने-वाला) और कभी परास्त न होनेवाली सेना है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, अवश्य ही विजयशील, दूसरोंसे पराजित न होनेवाला और शत्रुओंपर विजय पानेवाला होता है'॥ ८॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो अग्नि-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह विषासिह (दूसरोंके आक्रमणको सह सक्तेवाला) है— निश्चय ही इसी मावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह उपासक भी, जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, यह उपासनाके पश्चात् विषासिह (दूसरोंका वेग सह सक्तेवाला) होता है'॥९॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले—'यह जो जल-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह नामका, आत्मी है (अर्थात् जितने भी नामघारी जीव हैं, उन सबका आत्मा—जीवनरूप है)—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह मी, जो इस प्रसिद्ध जलमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, नामधारी जीवमात्रका आत्मा होता है। यह अधिदैवत

उपासना बतायी गयी । अब अध्यान्म-उपासना बतायी जाती है ॥ १०॥

वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूं ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विषयमे आप स्वाद न करें । यह प्रति रूप है—निश्चय ही इसी मावसे में इसकी उपासना करता हूं । इसी प्रकार वह भी, जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संतितमें सब उसके अनुरूप ही जन्म लेते हैं, प्रतिकृत रूप और स्वभावनाले नहीं ॥ ११ ॥

वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो प्रति-ध्विनमें पुरुष है, इसींकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह दिंतीय और अनपग है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार-वह भी, जो इस प्रतिध्विनगत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, अपने सिवा द्वितीय (स्त्री-पुत्रादि) को प्राप्त करता है तथा सदा द्वितीयवान् वना रहता है (अर्थात् उन स्त्री-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं होता)'॥ १२॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो जाते हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता है, उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूं।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह प्राणेक्त्य है—निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है, न तो स्वय पूरी आयुके पहले मृत्युको प्राप्त होता है और न उसकी सतान ही पूर्ण आयुके पहले निधनको प्राप्त होती है'॥ १३॥

१. विषका अर्थ यहाँ हिमेष्य है। अग्निमें जो हिवष्य डाला जाता है, उसे वह भस करके सहन कर लेता है, इसलिये अग्नि विषासिह अर्थात् सहन करनेवाला है।

२ जलके विना जीवन-रक्षा असम्भव है, अत उसे नामधारी जीवमात्रका आत्मा कहा गना है।

१. रूपका ठीक वैसा ही प्रतिविम्ब उपस्थित करनेके कारण इसे प्रतिरूप' कहा गया है।

२ प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी ही पुनरावृत्ति है, अतएव यह द्वितीय है। प्रतिध्वनिमें गतिका अभाव है, इसिलिये वह अनपग रै।

चलते या दौढ़ते समय श्वासकी गति कुछ तीव हो जाती
 चसे जो अन्यक्त शब्द होता है, उसीको यहाँ प्राण रूप
 वताया गया प्रतीत होता है।

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य वोले—'यह जो छाया-मय पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह मृत्युरूप है—निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, न तो स्वय ही समयसे (मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे) पहले मृत्युको प्राप्त होता है और न उसकी सन्तान ही समयसे पहले जीवनसे हाथ धोती है'।। १४॥

उन सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यने कहा—'यह जो शरीरान्तर्वर्ती पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा— 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह प्रजीपति-रूप है—निश्चय ही इस भावसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, प्रजा और पशुओंसे सम्मन्न होता है'।। १५॥

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोळे—'यह जो प्रशासे नित्य संयुक्त प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकताको प्राप्त होकर यह सोया हुआ पुरुष स्वप्नमार्गसे विचरता है (नाना प्रकारके स्वप्नोंका अनुभव करता है), उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूं।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप सवाद न करें। यह य राजा है—निश्चय ही हसी मावसे मैं इसकी उपासना करता हूं। इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, उस उपासककी श्रेष्ठताके लिये यह सारा जगत् नियमपूर्वक चेष्टा करता है'।। १६॥

उन सुप्रसिद्धबलाकानन्दन गार्ग्यने कहा—'यह जो दाहिने नेत्रमें पुष्प हैं, उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह नामका

- १. छाया अन्धकारका ही स्वरूप है। वाहरका अन्धकार और भीतरका अधान—ये दोनों मृत्युरूप हैं।
- २ सतानके उत्पादन और पाळन-पोपणमें सलग्न रहनेसे यहाँ ग्ररीरस्थित पुरुषको प्रजापति कहा गया है।
- ३. प्राण ही यम-नियमका हेतु है तथा वह राजाकी भाँति सर्वत्र विशेष स्थान रखता है, अतएव वह 'यम राजा' कहा गया है।

आत्मा, अग्निका आत्मा तथा ज्योतिका आत्मा है—निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है, इन सबका आत्मा होता है। ।। १७ ॥

वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दंन गार्ग्य बोले—'यह जो बार्ये नेत्रमे पुरुप है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशतुने कहा—'नहीं-नहीं, इसके विपयमे आप सवाद न करें। यह सत्यका आत्मा, विद्युत्का आत्मा और तेर्जे का आत्मा है—निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है, इन सबका आत्मा होता है'!! १८॥

उसके वाद वलाकानन्दन गार्ग्य चुप हो गये। तब उनसे प्रिसंद राजा अजातरात्रुने कहा—'वालाके! वस्तु, क्या इतना ही आपका ब्रह्मश्चान है!' इस प्रश्नपर बलाकानन्दन गार्ग्य बोले—'हॉ, इतना ही है।' तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातराञ्जने कहा—'तब तो व्यर्थ ही आपनें मेरे साथ यह संवाद किया था कि में तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँगा। बलाकानन्दन! अवश्य ही जो आपके बताये हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषोंका कर्ता है अथवा ये सभी जिसके कर्म हैं, वही जाननेयोग्य है।'

राजाके यह कहनेपर वे प्रसिद्ध वलाकानन्दन गार्ग्य हाथमें सिमा लेकर उनके पास गये और बोले-4में आपको गुरु बनानेके लिये समीप आता हूं ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-'यह विपरीत बात हो जायगी, यदि क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य बनानेके लिये अपने समीप बुलाये । इसलिये आइये ( एकान्तमें चलें ), वहाँ आपको मैं अवश्य ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा ।' यों कहकर राजाने वालांकि गार्ग्यका हाथ पकड़ लिया और वहाँसे चल दिये। वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास चले आये । वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने उस सोये हुए पुरुषको पुकारा-- 'ओ बृहन् ! हे पाण्डरवासा ! हे सोम राजन् !' इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा । तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर छड़ीसे आघात किया । वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट लगते ही उठकर खड़ा हो गया। तब बालांकि गार्यसे राजा अजातरात्रुने कहा-- 'बालाके । यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा होकर कहाँ सोता था ! किस प्रदेशमें इसका शयन हुआ था ! और इस जाप्रत्-अवस्थाके प्रति यह कहाँसे चला आया ११

१-२. नेत्र तैजस इन्द्रिय है, नेत्रसे ही नाम-रूपवाछी वस्तुओं-का प्रकाशन होता है, अत इसे नाम, सत्य, ज्योति, विद्युत्, धरिन सौर तेजका आत्मा बताना ठीक ही है। राजाके इस प्रकार पूछनेपर भी बालाकि गार्ग्य इस रहस्यकी समझ न सके। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने फिर कहा—'वालाके! यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर जहाँ सोता था, जहाँ इसका शयन हुआ था और इस जाप्रत्-अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है, वह स्थान यह है—'हिता' नामसे प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियाँ हैं, जो दृदय कमलसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं। वे दृदय-कमल्से निकलकर सैम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर फैली हुई हैं। इनका परिमाण इस प्रकार है—एक केशको एक इजार वार चीरनेपर जो एक खण्ड हो सकता है, उतनी ही सहम वे सब-की-सब नाडियाँ है। पिङ्गल अर्थात् नाना प्रकारके रगोंका जो अति स्क्ष्मतम रस है, उससे वे पूर्ण हैं। श्रुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त—इन सभी रगोंके स्क्ष्मतम अशसे वे युक्त हैं। उन्हीं नाड़ियोंमें वह पुरुष सोते समय स्थित रहता है।

जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई स्वम नहीं देखता, उस समय वह इस प्राणम ही एकीमावको प्राप्त हो जाता है। उस समय वह इस प्राणम ही एकीमावको प्राप्त हो जाता है। उस समय वाक् सम्पूर्ण नामोंके साथ इस प्राणमें ही लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें ही लयको प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय जैसे जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे समस्त वाक् आदि प्राण निकलकर अपने-अपने मोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता अग्न आदि देवता प्रकट होते हैं

और देवताओं से लोक-नाम आदि विषय प्रकट होते हैं ॥१९॥

उस आत्माकी उपलिचका दृष्टान्त इस प्रकार है। जैसे धुरधान (छूरा रखनेके लिये वनी हुई चर्ममयी पेटी) में छूरा रखता रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्वर्ती हृदय-कमलमें अहुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपलिच्च होती है; तथा जिस प्रकार अग्नि अपने नीहभूत अरणी आदि काष्ठमें सर्वत्र व्यात रहती है, उसी प्रकार यह प्रशानवान् आत्मा श्रम 'आत्मा' नामसे कहे जानेवाले शरीरमें नखसे शिखातक न्यास है। उस इस साक्षी आत्माका ये वाक् आदि आत्मा अनुगत सेवककी भाँति अनुसरण करते हैं—ठीक उसी तरह, जैसे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त धनीका, उसके आश्रित रहनेवाले स्वजन अनुवर्तन करते हैं तथा जिस प्रकार धनी अपने स्वजनोंके साथ भोजन करता है और स्वजन जैसे उस धनीको ही भोगते हैं, उसी प्रकार यह प्रशावान् आत्मा इन वाक् आदि आत्माओंके साथ भोगता है तथा निश्चय ही इस आत्माको ये वाक् आदि आत्मा भोगते हैं।

वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जवतक इस आत्माको नहीं जानते ये, तवतक असुरगण इनका पराभव करते रहते थे; किंतु जब वे इस आत्माको जान गये, तब असुरोंको मारकर, उन्हें पराजित करके सम्पूर्ण देवताओं में श्रेष्ठताका पद, स्वर्गका राज्य और त्रिसुवनका आधिपत्य पा गये । उसी प्रकार यह जानने-वाला विद्वान् सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समस्त प्राणियों में श्रेष्ठताका पद, स्वाराज्य और प्रसुत्व प्राप्त कर लेता है । जो यह जानता है, जो यह जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता है ।। २० ॥

॥ चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

॥ ऋग्वेदीय कौपीतिकत्राह्मणोपनिषद् समाप्त ॥

# शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्यृतं विद्ण्यामि । सत्यं विद्ण्यामि । तन्मामवतु । तव्कारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

कें शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्भमें छप चुका है ।

१ छदय नामसे प्रसिद्ध जो कमलके आकारका मांसपिण्ड है, उसको चारों और आँतोंने घेर रक्खा है; आँतोंद्वारा किये गये छदयके इस परिनेष्टनका नाम पुरीतत्' हं। यह पुरीतत्' सन्पूर्ण शरीरका उपलक्षण है—ऐसा श्रीशद्धराचार्यने माना है।

# अथर्ववेदीय श्रीरा पूर ा नीयोपनिषद्

# शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम् देवा मद्रं पक्येमाक्षमिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा<sup>५</sup>सस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं खिस्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खिस्त नः पूपा विश्ववेदाः। खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिप्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

> के ज्ञान्तिः ! ज्ञान्तिः !! ज्ञान्तिः !!! इन मन्त्रोंका अर्थ प्रश्नोपनिपद्में दिया जा चुका है।

खण्ड

#### राम-नामके विविध अर्थः भगवानके

ॐ सिचदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जत्र रघुकुलमें दशरयजीके यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम 'राम' हुआ | इस नामकी न्युत्पत्ति इस प्रकार है--- 'जो महीतलपर स्थित होक्र भक्तजनींका सम्पूर्ण मनोरय पूर्ण करते और राजा-के रूपमें सुशोभित होते हैं, वे राम हैं'-ऐसा विद्वानीने लोकमें 'राम' शब्दका अर्थ व्यक्त किया है। ('राति राजते वा महीस्थितः सन् इति रामः'-इस विग्रहके अनुसार 'राति' या 'राजते' का प्रथम अक्षर 'रा' और 'महीस्थितः'का आदि अक्षर 'म' लेकर 'राम' बनता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये।) राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं। अथवा अपने ही उत्कर्षसे इस भूतलपर उनका 'राम' नाम विख्यात हो गया ( उसकी प्रसिद्धिमें कोई न्युत्पत्तिजनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिये )। अथवा वे अभिराम ( सबके मनको रमानेवाले ) होनेसे राम हैं । अथवा जैसे राह् मनसिज (चन्द्रमा) को इतप्रम कर देता है, उसी प्रकार जो राक्षसींको मनुष्यरूपसे प्रमाहीन (निष्प्रम ) कर देते हैं, वे राम हैं। अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी महीपालींको अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममार्गका उपदेश देते हैं, नामोचारण करनेपर ज्ञानमार्गकी प्राप्ति कराते हैं, ध्यान करने-पर वैराग्य देते हैं और अपने विग्रहकी पूजा करनेपर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलपर उनका 'राम' नाम

#### तत्त्वकी व्याख्या, मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्म्य

पड़ा होगा । परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, नित्यानन्दस्वरूप, चिन्मय ब्रह्ममें योगीजन रमण करते हैं: इसलिये वह परब्रह्म परमात्मा ही 'राम' पदके द्वारा प्रतिपादित होता है ॥ १---६॥

यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत अवयवरहित और (पाञ्चभौतिक) शरीरसे रहित है, तथापि भक्तजनोंके अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट करता है-भक्तोंके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी नराकार घारण कर लेता है।। ७॥

भगवान्के खरूपमें खित जो देवता हैं, उन्हींकी पुरुष, स्त्री, अङ्ग और अस्त्र आदिके रूपमे कल्पना होती है। अर्थात भिन्न-भिन्न देवता ही अस्त्र आदिके रूपमें भगवान्की सेवा करते है, परत वे भगवत्खरूपसे पृथक नहीं हैं। भगवान जो अनेक प्रकारके खरूप घारण करते हैं, उनमें किसीके दो, किसीके चार, किसीके छः, आठ, दस, बारह, सोलह और अठारह— इतने-इतने हाथ कहे गये हैं । ये शङ्क आदिसे सुशोमित होते हैं। 'विश्वरूप' घारण करनेपर मगवान्के सहस्रों हाय हो जाते हैं। उन सभी विग्रहोंके मिन्न-मिन्न रग और वाहन आदिकी भी कल्पना होती है। उनके लिये नाना प्रकारकी इक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती है। इस

प्रकार परब्रह्म परमात्मामें विष्णु, शिव, हुर्गा, सूर्य और गणेश आदिके रूपमें पञ्चविष शरीरकी कल्पना होती है और उन सबके लिये पृथक्-पृथक सेना आदिकी कल्पना होती है ॥८-१०॥

ब्रह्माचे लेकर वृक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक जो यह 'राम' मन्त्र है, यह अर्थके अनुरूप ही है—जैसा इस नामका अर्थ है, वैसा ही इसका प्रमाव भी है। अतः इस राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। इसके विना भगवान्की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। क्रिया, कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके अर्थ (अभीष्ट प्रयोजन) को मन्त्र बता देता है—उसकी सिद्धिका निश्चय करा देता है; अतः मनन (निश्चय) और त्राणन (रक्षा) करनेके कारण वह मन्त्र कहलाता है। वह सम्पूर्ण अभिधेयोंका वाचक होता है। इति-पुरुप उभय-रूपमें विराजमान जो भगवान् हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह-यन्त्रका निर्माण है। यदि विना यन्त्रके पूजा होती है, तो देवता प्रसन्न नहीं होते॥ ११-१३॥

# द्वितीय खण्ड

#### श्रीरामके खरूपका कथनः राम-वीजकी व्याख्या

मगवान् क्षि कारणकी अपेक्षा न रखकर खतः प्रकट होते या नित्य विद्यमान रहते हें, इसिल्ये 'ख्यू,' कहलाते हैं। चित्तय प्रकाश ही उनका खरूप है; अतः वे ज्योतिर्मय हैं। रूपवान् होते हुए भी वे अनन्त हैं—देश, काल और वस्तुकी सीमासे परे हैं। उन्हें प्रकाशित करनेवाली कोई दूसरी शक्ति नहीं हैं, वे अपनेसे ही प्रकाशित होते हैं। वे ही अपनी चैतन्य-शक्तिसे सबसे मीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगत्-की उत्पत्ति, रक्षा और संहारके कारण बनते हैं, ऐसा होनेसे ही यह जगत् सदा प्रतीतिगोचर होता है। यह जो कुछ दिखायी देता है, सब अन्कार है—परमात्मखरूप है। जैसे प्राकृत बटका महान् चूक्ष बटके छोटे-से बीजमें स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत् रामत्रीजमें स्थित हो। ('राम्' ही रामबीज है।) ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—ये तीन मूर्तियाँ 'राम्'के रकारपर आरूढ हैं तथा उत्पत्ति, पालन

एव सहारकी त्रिविघ शक्तियाँ अथवा बिन्दु, नाद और बीज-से प्रस्ट होनेवाली रौद्री, ज्येष्ठा एवं वामा-ये त्रिविष शक्तियाँ भी वहीं स्थित हैं। ('राम्'का अक्षर-विभाग इस प्रकार है—र्, आ, अ, म्। इनमें रकार तो साधात् श्रीरामका वाचक है तयो उसपर आरुढ जो 'आ', 'अ' और 'म्' हैं, ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तया शिव-इन तीन देवींके और उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक हैं।) इस बीजमन्त्रमे प्रकृति-पुरुपरूप सीता तथा राम पूजनीय हैं। इन्हीं दोनोंसे चौदह सुवनोंकी उत्पत्ति हुई है। इनमें ही इन लोकोंकी स्थिति है तया उन आकार, अकार, मकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें इन सबका लय भी होता है। अतः श्रीरामने माया (लीला) से ही अपनेको मानव माना । जगत्के प्राण एव आत्मारूप इन मगवान् श्रीरामको नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार करके गुणोंके भी पूर्ववर्ती परब्रहास्वरूप इन नमस्कार-योग्य देवता श्रीरामके साथ अपनी एकताका उचारण करे अर्थात् हद भावनापूर्वक 'में श्रीराम ही ब्रह्म हूँ' यों कहे ॥ १-४॥

#### च्तीय खण्ड

#### राम-मन्त्रको न्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान

'नमः' यह नाम जीनवाचक है और 'राम' इस पदके द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है। तथा 'राम' के साथ एकात्मताको प्राप्त हुई जो 'आय' (रामाय) क्रां चतुर्थी निमक्ति है, उसके द्वारा जीन और आत्मा (परमात्मा) की एकता वतलायी जाती है। 'रामाय नमः' यह मन्त्र वाचक है और भगवान राम इसके वाच्य हैं; इन दोनोंका सयोग (अर्थात् मन्त्रजपपूर्वक भगवानके स्वरूपका चिन्तन) समूर्ण साधकोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है। इसमें तिनक भी सशय नहीं है। जैसे जो नामी होता है, वह अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सममुख आ जाता है, उसी प्रकार वीजातमक सन्त्र 'राम्' को भी समझना

चाहिये। अर्थात् इसके द्वारा बुलानेपर भी भगवान् मन्त्रजप करनेवाले साधकके सम्मुख आ जाते हैं। बीज और
शक्तिका क्रमशः दाहिने और वार्ये स्तनोंपर न्यास करे और
कीलकका नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात् दृदयमें न्यास करे।
(यहाँ पा' यह पीज है, भा' यह शक्ति है और 'यं' यह
कीलक है।) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाञ्छासिद्धिके लिये विनियोग भी करे। सभी मन्त्रोंका यही
साधारण क्रम है—अर्थात् पहले बीजका, फिर शक्तिका, फिर
कीलकका न्यास तथा अन्तमें अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये
विनियोग होता है। यहाँ ध्यान-कालमें भावना करनी चाहिये
कि दशरयनन्दन भगवान् श्रीराम अनन्त परमात्मारूप हैं।

वे तेजमें प्रज्वित अग्निके सहश हैं। (अथवा राम्-मन्त्र अनन्त—'आ' और तेजोमय अग्नि 'र्' के साथ एक ही समय उच्चारित होता है। 'र' और 'आ' का एक साथ उच्चारण होनेसे 'रा' बनता है।) वे श्रीराम जब शीतल किरणोंवाली अर्थात् सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ सयुक्त होते हैं, तब उनसे अग्नीपोमात्मक (पुरुष और स्त्रीरूप) जगत्की उत्पत्ति होती है। (अथवा अनुष्णगु-शब्दका अर्थ है चन्द्रमा (म्) और विश्वका अर्थ है वैश्वानर—अग्नि (रा), अतः वैश्वानर-बीज 'रा' जब चन्द्र-बीज 'म्' से ब्यास होता है, तब अग्नीपोमात्मक जगत्का वाचक 'राम्' यह मन्त्र बनता है।) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार शोमा पाते हैं, जैसे चन्द्रमा चिन्द्रकाके साथ सुशोमित होते हैं।। १—६।।

#### ध्यान

ँ कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति—हादिनीशक्ति श्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं। उनका वर्ण स्थाम है। वे

पीताम्बर घारण किये हुए हैं। उनके सिरपर जटामार सुशोभित है। उनके दो मुजाएँ हैं। कानोंमें कुण्डल शोमा पा रहे हैं। गलेमें रत्नोंकी माला चमक रही है। वे स्वभावतः धीर ( निर्भय एव गम्भीर ) हैं । धनुष धारण किये हुए हैं । उनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है। वे समाममें सदा ही विजयी होते हैं। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य-गक्तियाँ उनकी शोमा बढाती हैं। इस जगत्की कारणभूता मूल प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उनके वाम अङ्कको विभूषित कर रही हैं। सीताजीके श्री-अर्ङ्गोंकी कान्ति सुवर्णके सहश गीर है। उनके भी दो मुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आभूषणीं-से विभूषित हैं तथा हाथमें कमल घारण किये हुए हैं। उन चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैठे हुए भगवान् श्रीराम बड़े हृष्ट-पुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें श्रीरघुनायजीके छोटे भाई सुवर्ण-गौर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी हाथमें धनुप-बाण लिये खड़े हैं। उस समय श्रीराम, लक्ष्मण और श्रीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता है ॥ ७-९॥

# चतुर्थ खण्ड

#### पडक्षर मन्त्रका खरूपः भगवान् श्रीरामका स्तवन

जैसे श्रीराम-मन्त्रका 'राम्' यह वीज बताया गया है, उसी प्रकार उसका शेप अश भी वताया जाता है। स्व अर्थात् 'राम' शब्दके चतुर्थ्यन्त रूपके साथ जीव—अर्थात् 'नमः' पद हो तो 'रां रामाय नमः' यह षडक्षर मन्त्र वनता है। इस प्रकार पडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता है। (अर्थात् छहीं अक्षरोंके न्यासके लिये छः कोण बनते हैं।) एक बार जब देवता भगवान्का दर्शन करनेके लिये आये, तव उन्होंने कल्पवृक्षके नीचे रक्षमय सिंहासनपर विराजमान जगदीश्वर श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया—'कामरूपधारी तथा मायामय खंदूप ग्रहण करनेवाले श्रीरामको नमस्कार है। (अथवा कामबीज 'क्लीं' और मायामय बीज 'क्लीं' से युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार है—क्लीं रामाय नमः

हीं रामाय नमः ।) वेदके आदिकारण ॐकारखरूप श्रीरामको नमस्कार है। (इससे 'ॐ रामाय नम' इस मन्त्रकी स्वना मिलती है।) रमा श्रीसीताजीको धारण करनेवाले अथवा रमणीय अधरोंवाले, आत्मरूप, नयनामिराम श्रीरामको नमस्कार है। श्रीजानकीजीका धारीर ही जिनका आभूषण अथवा जो श्रीजनकनिदनीके श्रीविग्रहको स्वय ही श्रृङ्कार आदिसे विभूषित करते हैं, जो राक्षसोंके सहारक तथा कल्याणमय विग्रहवाले हैं तथा जो दशमुख रावणका अन्त करनेके . लिये यमराजखरूप हैं, उन मङ्गलमय रघुवीरको नमस्कार है। हे राममद्र! हे महाधनुर्धर! हे रघुवीर! हे नृपश्रेष्ठ! हे दशवदन-विनाशक! हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी श्री—ऐश्वर्य-सम्पदा दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात् जो मगवत्नीत्थर्य ही उपयोगमे लायी जा सके । १–६॥

नमो मायामयाय च ॥ रामाय # कामरूपाय भीरामायात्ममूर्तये ॥ नमो वेदादिरूपाय नमो <del>ॐ</del>काराय नम । रमाधाराय रामाय दशास्यान्तकरूपिणे॥ रध्रवीराय जानकी देह भूपाय रक्षोन्नाय श्रुमाङ्गिने । भद्राय नृपोत्तम। मो दशास्यान्तकासाक रक्षां देहि भिय च ते॥ (२-५) रम्रवीर महेष्वास राममद

#### पञ्चम खण्ड

#### खरके वधसे लेकर वाली-वघतकका संक्षिप्त चरित्र

(युवीर । आप हमे ऐश्वर्यकी प्राप्ति कराइये ।' मगवान् श्रीरामने जवतक खर नामक राक्षसका वध किया, उतने समयतक देवता आदि उपर्युक्त रूपसे उनकी स्तुति करके उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए । देवताओं की ही भाँति भृषि भी भगवान्की स्तुति करते रहे। उस समय खर आदिके मारे जानेपर राक्षसकुलीत्पन्न रावण (मारीचके साथ ) वनमें आया और उसने अपने ही विनाशके लिये रामपत्नी सीताजीको हर लिया । उन दिनों सीता भी वनमें ही रहती थीं। उसने 'वन' से उनको हरण किया, इससे वह राक्षस रावण कहलाया ('राम' शब्दसे 'रा' एव'वन'शब्दसे 'वन' लेकर 'रावण' नाम बना ) । अथवा दुसरों को क्लानेके कारण वह रावण कहलाता था। ( अथवा एक दिन दशाननने वैलासको उठा लिया था, तब महादेवजीने कैलाखपर बहुत भार हाल दिया। उससमय) दशाननने बड़ा रव किया, इसीसे उसका नाम रावण हो गया । तदनन्तर श्रीराम और रुक्मण सीतादेवीका पता लगानेके ब्याजरी वनसूमियर विचरने लगे। सामने कवन्ध नामक असुरको उपिसत देख दोनों भाइयोंने उसे मार हाला और उस कबन्धके कयनानसार वे दोनों शबरीके आश्रमपर गये। वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत-सत्कार किया। तत्पश्चात् आगे जानेपर उन्हें बायुपुत्र भक्तवर हनुमान्जी मिले, जिन्होंने (मध्यखरूपमें) कपिराज सुन्नीवको बुलाकर उनके साथ दोनो भाइयोंकी मैत्री करायी। तत्पश्चात् दोनों भाइयोंने सुन्नीवसे अपना सब हाल आदिसे अन्ततक कड सनाया॥ १—५॥

मुनीवको श्रीरामके पराक्रममे सदेह था, अतः उन्होंने
शीरामको दुन्दुभिनामक राध्यका विशाल शरीर दिखाया
(जिसे वालीने मार गिराया था); श्रीरामने दुन्दुभिके उस
शवको अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया। इसके सिना एक
ही वाणसे सात तालहृष्ट्रोंको तत्काल बींध डाला और इस
प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर प्रमन्नताका अनुभव
किया। इससे कपिराज सुप्रीवको बड़ा हर्ष हुआ। इसके
बाद वे श्रीरमुनायजी सुप्रीवके नगरमें गये। वहाँ वालीके भाई सुप्रीवने बड़ी विकट गर्जना की। उस गर्जनाको
सुनकर वाली बड़े वेगसे घरके बाहर निकला। श्रीरामने युद्धमे उस वालीको मार गिराया और किष्किन्धाके राज्यसिंहासनपर सुप्रीवको विठा दिया।। ६-९।।

# पष्ठ खण्ड

#### शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन, आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओंका निरूपण

तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंको बुलाकर कहा--- 'वानर-वीरो । तम सन दिशाओंकी वार्ते जानते हो | इस समय शीघ यहाँसे जाओ और मिथिलेशकुमारी सीताको आज ही हुँढ लाकर रघुनायजीको अर्पित करो ।' ( इस आदेशके अनुसार सव दिशाओंकी ओर बहुत से वानर चल पड़े।) तत्पश्चात हुनुमान्जी ( जो कुछ प्रमुख वानरींके साथ दक्षिण दिशाम लोज करनेके लिये भेजे गये थे ) समुद्र लॉघकर लड्डामें गये । वहाँ सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक असुरोंका वध किया और ल्ड्सामे आग लगा दी । फिर वहाँसे श्रीरामके पास छौटकर सब समाचार यथावत् कह सुनाया। तब भगवान् श्रीरामने क्रोधका अभिनय किया-रावणके प्रति कोधयुक्त होकर उन वानरोको बुलाया और उनके साथ अस्त्र शस्त्र लेकर लह्वापुरीपर आक्रमण किया । लङ्काका भलीभाँति निरीक्षण करके भगवान्ने वहाँके राजा रावणके साथ युद्ध छेद दिया। उस युद्धमें भाई कुम्भकर्ण तथा पुत्र इन्द्रजित्के सहित रावणको मारकर उन्होने विभीषणको

वहाँका राजा बनाया और जनकनिदनी सीताको साथ ले उन्हें अपने वाम अद्गमे विठाकर उन सब वानरोंके साथ अपनी युरी अयोध्याको प्रस्थान किया ॥ १–६॥

अब द्विमुजरूपघारी श्रीरघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासन-पर विराजमान है। वे धनुष घारण किये हुए हैं। उनका चित्त स्वमावतः प्रसन्न है। वे स्व प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं। दाहिने हाथमें शानमयी और वार्ये हाथमें तेज-

१ शान-मृद्राका लक्षण इस प्रकार है— '
तर्जन्यकुष्ठकी सक्तावप्रती इदि विन्यसेत्।
वाम इस्ताम्बुज वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत्।
शानमुद्रा मवेदेपा रामचन्द्रस्य वक्षमा॥

दाहिने हाथकी तर्जनी और केंगूठेको सटाकर आगेकी कीर छातीपर रक्खे और बार्वे हाथको बार्वे घुटनेके कपर रक्खे । यह शानमुदा है, जो भीरामचन्द्रजीको बहुत प्रिय है। को प्रकाशित करनेवाली धर्तुर्मयी मुद्रा धारण करके वे सिखदा-नन्दमय परमश्वर व्याख्यानकी मुद्रामें स्थित हैं।। ७ ८ ॥

(इस प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे छेकर श्रीरामके राज्याभिषेकतककी लीलाका सक्षेपसे वर्णन करके अब पुनः पूर्वोक्त पट्कोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्य देवताओंका वर्णन किया जाता है—)

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणभागमे क्रमशः शतुष्म और भरतजी खित हैं। इनुमान्जी श्रोताके रूपमें भगवान्के समुख हाय जोड़कर खड़े हैं। वे भी त्रिकोणके भीतर ही खित हैं। भरतके नीचे सुग्रीव हैं और शत्रुष्मके नीचे विभीषण खड़े हैं। भगवान्के पीछेकी ओर शत्रुष्मके नीचे विभीषण खड़े हैं। भगवान्के पीछेकी ओर शत्र-चंवर धारणिकये छक्ष्मणजी विराजमान हैं। छह्मणजी-से नीचे स्तरमें ताड़के पंखे हाथमें लिये हुए दोनों माई भरत-शत्रुष्म खड़े हें। इस प्रकार छह्मण, भरत और शत्रुष्मको छेकर दूसरा त्रिकोण और वन जाता है। इस तरह छः कोण होते हैं। भगवान् श्रीराम पहले तो अपने बीज-मन्त्रखरूप दीर्घ अक्षरोंके ही आवरणसे घिरे हुए हैं। (वह प्रथम आवरण इस प्रकार है—'रां', 'रीं', 'रुं', 'रें', 'रें

द्वितीय आवरण यों है—वासुदेव, शान्ति, सकर्पण, श्री, प्रद्युम्न, सरस्वती, अनिरुद्ध और रित । ये क्रमशः भगवान्के आग्नेय आदि दिशाओं में स्थित हैं । द्वितीय आवरणमें भगवान् इन सबसे सयुक्त रहते हैं । तृतीय आवरणमें हनुमान्, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अङ्कद तथा

जाम्त्रवान् और शत्रुष्नकी गणना है। अर्थात् इन सबसे जब श्रीरघुनाथजी सयुक्त होते हैं, तत्र तृतीय आवरण सिद्ध होता है । इनके अतिरिक्त धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अक्रोप, घर्मपाल और सुमन्त्रसे आदृत होनेपर भी ततीय आवरण ही रहता है। इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त—इन दस दिक्पालींसे जब भगवान् आवृत होते हैं, तब चतु आवरण होता है। (इनमें इन्द्र पूर्वके, अग्नि अग्निकोणके, यम दक्षिणके, निर्ऋति नैर्ऋत्यकोणके, वरुण पश्चिमके, वायु वायन्यकोणके, चन्द्रमा उत्तरके और ईशान—शिव ईशानकोणके अधिपति हैं । इन सबकी अपनी-अपनी दिशामें पूजा करनी चाहिये । ब्रह्माका स्थान पूर्व दिशा और ईशानकोणके मन्यभागमें है तथा अनन्तका स्थान नैर्ऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यभागमें है । इन्द्र आदिके वीज-मन्त्र क्रमण इस प्रकार हैं — छं रं मं क्षं वं यं सं ई आ नं) इन दिक्पालोंके बाह्य भागमे उनके ही वक्र आदि आयुष हैं, जिनसे आवृत मगवान् पूजनीय होते हैं । ( उन आयुर्धोंके नाम क्रमशः इस प्रकार है—इन्द्रका वज्रः अग्निका शक्ति, यमका दण्ड, निर्ऋतिका खड़ा, वरणका पाश, वायुका अङ्कुश, चन्द्रमाका गदा, ईशानका ग्रूठ, ब्रह्माका पद्म और अनन्तका चक्र । ) उसी आवरणमे नल आदि वानर भी भगवान्की शोभा बढाते हैं। साथ ही वसिष्ठ-वामदेव आदि मुनि भगवान्की उपासनामें सलग्न रहते है।। १२--१६॥

१ धनुमंबी मुद्रा इस प्रकार है-

वासस्य मन्यमाय तु तर्जन्यमे नियोजयेत्।

अनामिकों किन्छों च तस्याङ्ग्॰ठेन पीडयेत्। दर्श्यय् बामके स्कन्ने धनुर्मुद्रेयमीरिता ॥ बायं द्वाथको मध्यमा अङ्गुलिके अग्रमागको तर्जनीके अग्रमागर्मे सटा दे और अनामिका तथा किनिष्टिकाको अँग् ठेसे दवाये। इस प्रकार-की भङ्गी बायें क्षेपर प्रदर्शित करें। यही धनुर्मुद्रा बतायी गयी है।

व्याख्यानमुद्राका लक्षण यों है—
 दक्षिणाङ्गुष्ठनर्जन्यावग्रलग्ने पराङ्गुली । प्रसार्य संहतोत्ताना एषा व्याख्यानमुद्रिका ॥
 रामस्य च सरस्वत्या अत्यन्त प्रेयसी मता । शानव्याख्या पुस्तकाना गुगपत्सम्भव स्मृत ॥

दाहिने हाथके अँगूठे और तर्जनी अहुिंके अग्रमाग परस्पर सटे हों और श्रेष तीन अहुिंक्यों के फैलाकर रक्खा जाय। वे फैली अहुिंक्यों मी परस्पर सटी हुई और उत्तान हों। यह ब्याख्यान-मुद्रा है। यह श्रीरामको और सरस्वतीको बहुत अधिक प्रिय है। इसके द्वारा शान, ब्याख्यान तथा पुस्तक—तीनों मुद्राओंका एक साथ प्रकाशन माना गया है।

• पहले छहमणको भगवान्के दक्षिण भागमें स्थित बता आये हैं और यहाँ पश्चिमभागमें उनकी स्थिति बतायी जाती है, परत इसमें विरोध नहीं है। वहाँ वनवासके समयका ध्यान है, अत उसमें भरत आदिकी उपस्थिति नहीं है। यहाँ राज्याभिषेकके समय भरतजी भी है, अत इस समय छहमणजीका पृष्ठभागमें स्थित होना उचित ही है।

#### सप्तम खण्ड पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन

इस प्रकार सक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया । अव उसका पूर्णतः निर्देश किया जाता है । समरेखाओं के दो त्रिकोण बनाकर उनके मध्यभागमें दो प्रणवींका पृथक् पृथक् उल्लेख करे । फिर उन दोनोके बीचमें आद्यबीज (रा) छिखकर उसके नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे । साध्यका नाम द्वितीयान्त होना चाहिये। आद्यवीजके ऊपरी भागमें साधकका नाम लिखना चाहिये । साधकका नाम पष्ट्यन्त रहना चाहिये । तत्पश्चात् वीजके दोनो ओर-वाम दक्षिण पार्वीमे एक एक 'कुरु' पदका उल्लेख करना चाहिये । वीजके वीचमें और साध्यके कपर श्री-बीज 'श्रीं' लिखे । बुद्धिमान् पुरुप यह सब वीज आदि इस प्रकार लिखे कि वे दोनों प्रणवींसे सम्प्रिटत रहें। फिर छहों कोणोंमे दीर्घसरसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख करे, साथ ही कमशः एक एकके साथ 'हृदयाय नम', 'शिरसे स्वाहा' इत्यादिको भी अङ्कित करे । (अर्थात् 'रा हृद्याय नम ', 'शें शिस्से स्वाहा', 'रू शिखायें वषट्', 'रें कवचाय हुम्', 'रौं नेन्नाभ्या वौषट्' तथा 'रः अखाय फट्'--इस प्रकार छः वाक्य छः कोणोंमें ल्खिने चाहिये।) कोणोंके पार्र्व-भागमें रमाबीज ( श्रीं ) और माया-बीज ( हीं ) लिखे तथा उसके आगे काम-वीज ( क्लीं ) का उल्लेख करे ।

कोणके अग्रभाग और भीतरी भागोंमे क्रोध-लिखकर मन्त्र साधक उस 'हुम्' के दोनों पास्व बीज ( ऍ ) लिखे । फिर तीन वृत्त ( गोलाव बनाये ( इनमें एक वृत्त तो पटकोणके इ एक मध्यमें होगा और एक दलोंके अग्रभागमें इन तीन ब्रुत्तोंके साथ-साथ एक अप्रदल व लिखे। कमलके जो केसर हैं, उनमें दो दो अक्ष सभी खर-वणोंका उल्लेख करे । आठों दलॉम खरं न्यञ्जन वणोंके आठ वर्गोंका,लेखन वरे ( आठ वर्ग ये हैं-चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और लवर्ग)। र दलींमें अएवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले माला-मन वर्णीं का एक एक दलमें छः छः वर्णके क्रमसे उल्लेख अन्तिम दलमें अवशिष्ट पॉच वर्णोंका ही उल्लेख होगा। प्रकारसे पुनः एक अष्टदल कमल बनाये। उसके आठ 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर-मन्त्रके एक-एक अ न्यास करे । उसके केसरमें रमा-वीज (श्रीं) लिखे । उसके वारह दलोका कमल बनाये । और उसके बारहों द द्वादशाक्षर मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इसके एक अक्षरको अङ्कित करे ॥ १-८॥

#### अप्टम खण्ड पूजा-यन्त्रके अगले अङ्गोंका वर्णन

उक्त द्वादशदल कमलके केसरोमें 'अकार'से लेकर 'क्षा' तकके वर्णोंको (१६ खर और ३५ व्यञ्जन) गोलाकार लिखे । (एक एक केसरमें चार-चार अक्षर होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें सात होंगे।) उसके बाह्मभागमे पुनः षोड्यदल कमल लिखे और उसके केसरोंमें माया-बीज (हीं ) का उल्लेख करे । उसके षोडश दलोंमें एक-एक अक्षरके क्रमसे 'हु' 'फट्' 'नमः' तथा द्दादशाक्षर मन्त्रको अङ्कित करे । षोडश दलोंकी सिघयोंमें मन्त्रवेत्ता पुरुष हनुमान्जी आदिके बीज-मन्त्र लिखे । वे मन्त्र

इस प्रकार है—ह स ५ वृत्त भ जृ और ११ । (इन अतिरिक्त धृष्टि आदिके वीज मन्त्रोंका भी उल्लेख करे ये हैं— एं जुंब सक्स अंध और सं। मूल क्लोक आय हुए 'च' से इनका समुचय होता है। ) उसके वाह्यभाग बत्तीस दलोंका महाकमल बनाये, जो नाद और बिन्दु से युक्त हो उसके दलोंपर यतपूर्वक नारसिंह मन्त्ररीजके बत्तीस अक्षरींको लिखे । उन दलोंमें ही आठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य और सबको घारण करनेवाले<sup>3</sup> वषट्कारका न्यास एव ध्यान

१ बादशाक्षर मन्त्र यह है—ाई ही भरतायन राम की स्वाहा'।

२ नारसिंह-मन्त्रराज इस प्रकार है-

**उम्म वीरं महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् । नृसिंह मीषण भद्र मृत्युमृत्यु नमा**म्यहम् ॥

३ वपट्कारके साथ मूल इलोकमें भाता' शब्दका प्रयोग हुमा है, उसका अर्थ भारण करनेवाला' है। वषट्कार दानके सर्थमें प्रयुक्त होता है। दानसे ही समस्त लोक धारण किये जाते हैं, अत 'धाता' पद 'वपट्कार' का विश्लेषण ही है। 'धाता' को देवतानाचक इसिकिये नहीं मानना चाहिये कि नारह आदित्योंकी श्रेणीमें धाता नामक आदित्यका नाम आ चुका है। अथवा धाता' पद महाजीका वाचक है और व्ययट्कार' उसका विशेषण है। महाजी ही सबको जन्म और जीवन प्रदान करते हैं, अत उनके

करे। (वसु, रुद्र, आदित्य और वपट्कार—ये सब मिलकर बत्तीस है। इनका क्रमश एक-एक दलमें ध्नान एव न्यास करना चाहिये। ध्रुव, धर, सोम, आए, अनिल, अनल, प्रत्यूप तथा प्रभास—ये आठ वसु वताये गये हैं। विण्णुपुराण (१।१।१५) के अनुसार हर, बहुरूप, ज्यम्बर्क, अपराजित, शम्भु, वृपाकिप, कपदीं, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली—ये ग्यारह रुद्ध । धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अश, मग, इन्द्र, विवस्वान्, पूपा, पर्जन्य, त्वश तथा विष्णु—ये वारह आदित्य हैं)। उक्त वत्तीस दलांवाले कमलके भी विहर्मागमे भूग्रह (भूपुर्क ) बनाये। उसके चारों दिशाओं में वज्र तथा कोणों में शूलका चिह्न अङ्कित करे। उक्त भूपुरको

तीन रेखाओं से भी संयुक्त करें। ये रेखाएँ सत्वादि तीन गुणों को सूचित करनेवाली होंगी। इसके सिवा—जैसे क्रिसी मण्डपमें द्वार वने होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी द्वार वनाये। साथ ही, उस भूपुरको राशि आदिसे भी विभूपित करें। अर्थात् उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारका बनाकर उसमे यथास्थान राशि आदि स्थापित करें। उक्त भूपुर-यन्त्रको शेपनागसे युक्त वनाये अर्थात् इस पुरमे प्रदर्शित करें कि इस यन्त्रको शेपनागने धारण कर रक्खा है। (अथवा उसको आठों दिशाओंसे आठों नागोंने धारण कर रक्खा है। उनके नाम इस प्रकार हैं—अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शङ्क और कुलिक)।। १–६॥

#### नवम खण्ड

#### पूजा-यन्त्रके रोप भागका वर्णन तथा श्रीरामके माला-मन्त्रका खरूप एवं माहात्म्यं

इस प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारो दिशाओं में नारसिंह बीज-मन्त्रका और कोणों में वाराह बीज मन्त्रका अद्धन करे। 'क्', 'प्', 'प्', अनुप्रह (ओ), इन्दु (अनुस्वार), नाद (ध्विन) तथा शक्ति (माया) आदिसे युक्त जो 'क्'रो' मन्त्र है, वही नारसिंह बीज-मन्त्र है। यह प्रह्वाधा-निवारण तथा शत्रुमारण आदि कर्ममें विनियुक्त होकर अमीष्ट सिद्धि दिलानेमें प्रसिद्ध है। अन्त्य वर्ण (इकार) अधीं अधीं अर्थात् उकारसे युक्त हो, उसमें विन्दु (अनुस्वार), नाद (ध्विन) और शक्ति आदिकां भी सयोग हो तो वह 'हुम्' इस प्रकार वाराह-बीज होता है। इस यन्त्रमें उस 'हुम्' को भी (कोणोंमे) अङ्कित करना चाहिये। अब श्रीरामसम्बन्धी माला मन्त्रका वर्णन किया जायगा।। १-३।।

इसमें पहले तो तार (प्रणव) है, फिर 'नमः' पद है। इसके वाद निज्ञा (म), फिर स्मृति (ग), फिर मेद (व), उसके वाद कामिका (तकार) है, जो रुद्र अर्थात् ए से युक्त है। तदनन्तर अग्नि (र), फिर मेघा (घ) है, जो अमर (उ) से विम्पित है। उसके वाद दीर्घ कला (न) है, जो अमूर अर्थात् सौम्य—चन्द्रमा (अनुस्वार) से संयुक्त है। तत्पश्चात् ह्यादिनी (द) है। फिर दीर्घा कला (न) है, जो मानदा कला (आ) से सुशोमित है। उसके वाद क्षुघा (य) है। यहाँतक 'ॐ नमो मगवते रघुनन्दमाय' की सिद्धि हुई। तदनन्तर कोधिनी (र), अमोघा (ध्) और विश्व (ओ) है, जो मेघा (घ्) से सयुक्त है। फिर

दीर्घा (न) है, उसके वाद ज्वालिनी अर्थात् वहि-कला (व) है, जो सूक्ष्म—चद्र (इकारकी मात्रा) से युक्त है। फिर मृत्यु—प्रणवकला (श्) है, जो प्रतिष्ठा अर्थात उचारणके आधारस्वरूप 'अ' से सयुक्त है। फिर ह्वादिनी (दा) और त्वक (य) है। इससे 'रक्षोन्नविशदाय' इस मन्त्रभाग-का उद्धार हुआ । तदनन्तर क्वेल (म), प्रीति (ध), अमर ( उ ), ज्योति ( र ), तीक्ष्णा ( प् ), जो अमि ( र ), से सयुक्त है, दवेता ( स ), जो अनुस्वारसे युक्त है, फिर कामिका अर्थात् तकारसे पाँचवाँ अक्षर (न), फिर 'ल'के वादका अक्षर (व), 'त'के वादवाले 'य' के पीछेका अक्षर (द), फिर 'ध' के वादका अक्षर (न) है, जो अनन्त ( आ ) से सयुक्त है। तत्पश्चात् दीर्घखरसे युक्त वायु ( या ), सूस्म (हस्व) इकारसे युक्त विप-मकार (मि), कामिका (त), फिर कामिकामें चद्र ( ए ) का सयोग=( ते ) है। तदनन्तर स्थिरा ( ज ) है, उसके वाद 'स' अक्षर और उसमें 'ए'की मात्रा है ( से )। इस प्रकार 'मधुरप्रसन्नवदनायामिततेजसे' इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ । इसके बाद तापिनी ( ब ), दीर्घ ( छ ) और उसमें भू यानी दीर्घ 'आ' की मात्रा है। फिर अनिल ( य ) है । इस प्रकार 'चलाय' की सिद्धि हुई । तत्पश्चात् अनन्तग अनल अर्थात् 'आ' की मात्रासे युक्त रेफ (रा) है, फिर नारायणात्मक—अर्थात् आकारकी मात्रासहित काल-मकार (मा) है, उसके बाद प्राण (य) है। इससे 'रामाय' की सिद्धि हुई । तदतन्तर विद्यायुक्त अम्भस् अर्थात्

<sup>#</sup> भृपुर-यन्त्रका लक्षण इस प्रकार दिया गया है—'भृमेश्चतुरस्र सवज्रक पीर्तं च'—चौकोर रेखा, वज्र-चिह्नका सयोग और पीला रग—यह भृपुर है।

इकारकी मात्रासे युक्त वकार (वि) है। फिर पीता (प्), रित (ण), और 'ल'के वादका (व) है, जो योनि (ए) से युक्त है । इससे 'विष्णवे' की सिद्धि हुई। अन्तमे पुनः नित—प्रणामका वाचक 'नम' शब्द और प्रणव है।। ४—९।।

भिक्षा नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्रविशदाय मधुर-प्रसन्तवदनायामिततेजसे वळाय रामाय विष्णवे नम. ॐ॥१

यह सैंतालीस अक्षरों का मालामन्त्र राज्यामिपिक्त भगवान् श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है। संगुण होनेपर भी उपासकों-के तीनो गुणों का नागक है (अर्थात् त्रिगुणमयी मायाका बन्धन नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत धामकी प्राप्ति करानेवाला है)। इस मन्त्रको पहले बताये हुए कमसे ही लिखना चाहिये॥१०॥

यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक—सर्वस्वरूप है। प्राचीन

आचार्योंने इसका उपदेश किया है तथा ऋषि महर्षियोंने भी इस मन्त्रका सेवन किया है। जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और आरोग्यकी दृद्धि करता है। इतना ही नहीं, यह पुत्रहीनोको पुत्र भी देता है। अधिक कहनेसे क्या लाभ, इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य सब कुछ बहुत शीघ्र पा जाते हैं। इसके आश्रयसे उपासक धर्म, जान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदिको भी प्राप्त कर सकते हैं। ११-१२॥

यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है। इस प्रकार जो यह यन्त्र वताया गया है, विना उपदेशके किसी परम सामर्थ्यशाली पुरुप्र-के लिये भी दुर्गम है। प्राकृत जनोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये॥ १३॥

#### दशम खण्ड

#### पूजाकी सविस्तर विधि

सर्वप्रथम द्वार पूजा करके पद्मासँन आदि आसनसे बैठे, अदि तत्त्वोंको कमशः अपने कारणमे लय करते हुए अन्तमें सव फिर प्रसन्नचित्त होकर पञ्चभूत आदिकी शुद्धि करे । (पृथिवी कुछ परमात्मामे लय कर देना ही तत्त्वोंका शोधन है। भूत शुद्धि

- १ द्वारपूजाकी विधि इस प्रकार है। आचार्य विधिपूर्वक खान करके पूर्वोक्ष-रूत्य (सध्या-वन्दन आदि नित्य-नियम) कर छेनेके पश्चात वख और माला आदिसे अलद्भुत हो पूजनादिरूप यशके लिये मीनमावसे यश-मण्डपमें पदार्पण करे। वहाँ सिविधि आचमन
  करके सामान्यत पूजाके लिये अर्ध्य वनाकर रख छे। फिर मन्त्रयुक्त जलसे द्वारका अभिषेत्र करके उसका पूजन आरम्भ करे। द्वारके ऊपरी
  भागमें उदुम्बर (गुलर) का काष्ट हो, उसमें विद्य, लक्ष्मी तथा सरस्वतीका (भीव विद्याय नम, ल लक्ष्मी नम, स सरस्वत्ये नम '—इन मन्त्रोंसे)
  आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात् द्वारकी दक्षिण शाखामें विद्यका और वाम शाखामें क्षेत्रपालका पूजन करे। इन दोनोंके पार्श्वभागमें कमश गङ्गान
  यमुनाका पुष्प और जलसे पूजन करे। (दक्षिण द्वारमागमें गङ्गाका और वाम द्वारभागमें यमुनाका पूजन करना उचित है।) तत्पश्चात
  द्वारके निचले भागमें देहलीपर अक्षाय फट्'का उच्चारण करते हुए अक्ष'को पूजा करे। प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमसे पूजन करना चाहिये।
- पद्मासन लगानेकी विधि यह है। वार्यी जाँघपर दाहिना चरण रक्खे और दार्यी जाँघपर वार्यों चरण रक्खे। फिर दाहिने हाथ-को पीठकी स्रोस ले जाकर वार्ये चरणका अँगूठा छुदताके साथ पकड़ ले। इसी प्रकार वार्ये छाथको पीछेकी ओरसे ले आकर दाहिने चरणका अँगूठा पकड़ ले। फिर गर्दन झुकाकर अपनी ठोड़ीको छातीमें सटा ले और नेत्रोंसे फेक्ट नासिकाके स्त्रमागको ही देखे। यह योगाम्यासी पुरुपोंके उपयोगमें आनेवाला पद्मासन कहलाता है, यह रोगोंका नाश करनेवाला है। परत जो मगवान्की पूजा करने बैठा हो, वह दोनों हाथोंसे अँगूठा पकड़नेका कार्य न करे, व्योंकि वैसे करनेपर हाथ खालो न रहनेसे पूजा सम्भव न होगी।
- ३ भूतशुद्धिका प्रकार यह है। अपने शरीरमें पैरोंसे लेकर घुटनोंतकका भाग पृथिवीका स्थान है—ऐसी भावना करे। यह पृथिवीका स्थान चौकोर, वज़के चिह्नसे युक्त और पीतवर्ण है, इसमें ल्ल' वीज अिद्धित है। इस प्रकार चिन्तन करे। घुटनोंसे लेकर नाभिनकके भागको जलका स्थान मानकर यह भावना करे कि इसकी आञ्चित अर्धचन्द्रके समान और वर्ण शुक्र है। इसमें कमलका चिह्न है। इस जलमण्डलमें प्व' वीज अिद्धित है। नामिसे लेकर कण्डतकके भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अग्निमण्डलके रूपमें देखे। उसका वर्ण लाल है, उसमें स्वित्तकका चिह्न और पर' वीज अिद्धित है—इस प्रकार चिन्तन करे। कण्डसे उपर मीहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्डल है। उसका वर्ण कृष्ण है, आञ्चित पट्कोण है और वह छ विन्तुओंसे चिह्नित है। उसमें प्यं' वीज अिद्धित है। यों ध्यानद्वारा देखे। मीहोंके मध्यसे लेकर व्यवस्थातकका भाग आकाशमण्डल है। उसकी आञ्चित गोल और रग धूर्पके समान है। उसमें ध्वजका चिह्न और वह' वीज अिद्धित है। येसा ध्यान करे। इस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चाद उन भूतोंका लय करे। पृथिवीको जलमें, जलको अिद्धमें, आपिको वायुमें, वायुको आकाशमें तथा आकाशको अञ्चक्त प्रकृतिमें विलीन करे। यह प्रकृति ही अपरबद्धा अथवा माया कहलाती है, इसका परमात्मामें लय करे। इस प्रकार भावनाद्वारा समस्त देहादि प्रपञ्चका परमात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे ही स्थित रहे। अर्थाद ध्यानद्वारा यह देखे कि मै परमात्मामें मिलकर उनसे अभिन्न हो गया हूँ। फिर (ध्यानसे जगनेपर) अपने लिये

यहाँ प्राण-प्रतिष्ठा और मातृकीन्यासका भी उपलक्षण ऊर्ध्वमाग तथा पार्श्वभाग आदिमें भी देव पूजन करनेकी है।) भगवान् श्रीरामके पूजन कममें सिंहासनपीठके अधोभाग, विधि है। पीठके ऊपर मन्यभागमें जो अप्टदल कमल है,

भावनाद्वारा ही परम पवित्र शरीरकी सृष्टि करे। मानो परमात्मासे शब्द-ब्रह्मात्मिका माया प्रकट हुई है। यही जगन्माता और परा प्रकृति है। इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथिवी प्रकट हुई है। इन विशुद्ध भूतोंसे अपना यह तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा योग्य है। उस शरीरमें सर्वश, सर्वशक्तिमान्, समस्त देवतारूप, सम्पूर्ण मन्त्रमय एव कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एव कारणरूपसे

विराजमान हैं। इस प्रकारकी मावना ही मुख्यत भूतशुद्धि कही गयी है।

भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है। साथक यह भावना करे कि मेरा हृदय एक प्रफुछ कमल है, जो प्रणवके हारा विकासको प्राप्त हुआ है । धर्म ही इस हृदय-कमलका मूल और ज्ञान ही नाल ( मृणाल ) है। यह बहुत ही शोमायमान है । मिणमा आदि आठ ऐश्वर्य ही इसके आठ दल है। वैराग्य ही इसकी कर्णिका ( मध्यभाग ) है। इस कर्णिकामें जीवात्मा विराजमान है, जिसकी आराति दीपककी ज्योतिके समान है। ऐसी भावनाके साथ साथक उस जीवात्माको सूप्रमण नाड़ीके मार्गसे ब्रह्मरन्यतक हे जाय मीर उसे परमात्मामें मिला दे। उस समय वह अपनेको परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ 'सोऽहम्' मन्त्रका चिन्तन करता रहे। फिर योगयुक्त विधिसे अन्य सब (पृथिबी आदि) तत्त्वोंकों भी वहीं परमात्मामें विलीन कर दे। तत्पश्चात् अनादि जन्मोंमें सञ्चित किसे हुए पाप-समुदायका एक प्ररुपके रूपमें चिन्तन करे। ब्रह्महत्या उस पापपुरुपका मस्तक है, सुवर्णकी चोरी उसकी दो मुजाएँ है, सुरापानरूपी इदयसे वह युक्त है। गुरुपली-गमन ही उसके दो कटिमाग हैं। इन पापों और पापियोंका ससर्ग ही उसके युगल चरण हैं। उसका अङ्ग-प्रत्यह पातकमय ही है। उपपातक हो उसके रोएँ हैं। उसकी मूँछ-दादीके वाल और नेत्र लाल हैं। उसके शरीरका रग काला है और वह अपने द्वारोंमें दाल-तलवार लिये हुए है। ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने भागमें ' स्थित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चात पूरक आदिके क्रमसे अर्थात् पूरक, क्रम्मक और रेचकरूप प्राणायामके द्वारा प्राणवायको रोककर 'य' वीज पव वायके द्वारा उस पापपुरुपके शरीरको सुखा दे। फिर अप्नि-वीज 'र'के द्वारा अप्नि प्रकट करके उससे उसके शुष्क शरीरको जला डाले । तत्पश्चात् उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान् पुरुप यह चिन्तन करे कि उस पापपुरुपके दग्ध शरीरका मस मेरी नासिकाके मार्गसे बाहर निकल आया है। तदनन्तर 'व' इस बीजके द्वारा जल प्रकट करके उससे अपने समस्त शरीरको आप्नावित कर दे। इस प्रकार उस मावनामय टिब्य जलमें खान करके जब समस्त शरीर निर्मल एव देवोपासनाके योग्य हो जाय, तब अपने साथ परमारमामें लीन हुए पृथिवी आदि तत्त्वोंको पुन अपनी-अपनी पूर्वावस्थामें पहुँचा दे। फिर जीवात्माको भी परमात्मासे पृथक करके 'इस.' इस मन्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक इदय-कमलपर ले आये। इस प्रकार भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक है। भूतशुद्धिके विना की हुई पूजा अभिचार तथा विना भक्तिके पूजनकी भौति विपरीत फल दे सकती है।

१. इस प्रकार मृत्शुद्धि करनेके पश्चात् प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये। इसका विनियोग इस प्रकार है— अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजु सामाथवीणि छन्दासि क्रियामयवपु प्राणाख्या देवता आं वीज हीं शक्ति क्रीं कीछकम्, अस्यां मृतीं प्राणप्रतिष्ठापने विनियोग। दस प्रकार विनियोग करके सगवान्की प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े—

ंक आ हीं क्रों अ य र रू व श प स ह ळ क्ष अ क्रों हीं आं इस सोऽहम्, अस्यां मूर्ती अमुख्य प्राणा इह प्राणा ।' इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि इस भगविद्वग्रहमें प्राण-सचार हो रहा है। 'अस्या मूर्ती' के आगे 'अमुख्य' के स्थानमें 'श्रीरामस्य' इत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ रूना चाहिये।

इसी प्रकार पृवोंक वीजोंको 'ॐ आ से लेकर' सोऽहम' तक पुन पदकर 'अस्यां मूर्ती अमुख्य जीव इह स्थित' इस वावयका उच्चारण करते हुए यह मावना करनी चाहिये कि इस भगविद्वमहर्म जीवात्मारूपसे भगवान् स्वय विराजमान हो रहे हैं। इसी प्रकार पुन 'ॐ आ हीं' इत्यादि पदकर 'अस्या मूर्ती अमुख्य सर्वेन्द्रियाणि वाड्मनस्त्वक्च श्रीत्रजिह्याणणपाणिपादपायूपस्थानि इहागत्य सुख चिरं तिष्ठन्तु' इसका उच्चारण करते हुए विम्रह अथवा यन्त्रमें भगवान्की सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविभावकी भावना करे। 'अमुख्य' के स्थानपर सर्वत्र 'आराध्यदेव' के नामका पष्ठथन्त रूप लेना चाहिये और प्रत्येक कार्यमें तीन-तीन वार पाठ, करना चाहिये। तत्पश्चात् गर्माथानादि सस्कारकी सिद्धिके लिये पदह वार प्रणव-जप करना आवश्यक है। प्राणप्रतिष्ठाके समय भगविद्वमहर्मे ऋषि आदिका न्यास भी करना चाहिये। उसका प्रकार यों है— 'ॐ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नम' शिरसि । 'ऋग्यज्ञ सामाथर्वच्छन्दोभ्यो नम' सुखे। 'प्राणदेवताये नम' हिंदे। 'आं वीजाय नम' गुद्धो। 'हीं शक्तये नम' पादयो। 'क्रीं कीलकाय नम' नाभी। इन छ मन्त्रोंका क्रमश उच्चारण करते हुए सिर, मुख, हृदय, गुद्ध (गुदा), दोनों पैर और नाभिका दाहिने हाथकी अकुलियोंसे स्पर्श करना चाहिये। किसी-किसीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रमें केवल ब्रह्मा ही ऋषि, विराट् छन्द और प्रणव वीज है।

२. मातृकान्यासका क्रम इस प्रकार है। निम्नाङ्कित वानयका उच्चारण करके विनियोग करे-- क्य मातृकान्यासमन्त्रस्य मह्मा

उसका भी पूजन करे। रज्ञमय सिंहासनपर मुल्यमा, चिकनी तथा सिंहासनके आकारकी तूलिका (रूईदार गद्दी) की भावना करके उसपर भगवत्त्वरूप आचार्यका पूजन करके पीठके अधोभागमें आराज्य देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति, कूर्म (कच्छप), नाग (शेपनाग) तथा पृथ्वीमय दो कमलोंकी भावना करके उन समकी पूजा करेश ।। १-२ ॥

विष्ठ, दुर्गा, श्रेत्रपाल तथा वाणीका इनके नामके आदिमें वीज लगाकर नामके साथ चतुर्यी विभक्तिका प्रयोग करते हुए पूजन करना चाहिये। (नामके आदि अक्षरको ही प्रणत्र और विन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज-मन्त्र वन जाता है। ऐसा ही वीज लगाकर मण्डपके द्वारदेशमें

विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये। पूजाका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ वि विन्नाय तमः, ॐ दुं दुर्गाये तमः, ॐ मं क्षेत्रपालाय तम , ॐ वां वाण्ये तमः )। फिर पीठके पायों में, जो अग्रिकोण आदिमें खित हैं, कमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पूजन करे। † और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओं में कमशः अधर्म, अनर्थ, अकाम और अमोक्षकी पूजा करे। फिर पीठके ऊपर मध्यभागमें उत्तम पुरुपोंद्वारा पूजित सूर्य, चन्द्र एव अग्रिका कमशः पूजन करे। यन्त्रमें जो बीज (क्षिका) सहित तीन वृत्तं (गोलाकार चिह्न) हैं, उन्हें कमशः सत्त्व, रज और तमका प्रतीक मानकर चिन्तन और पूजन करना चाहिये। ॥ ३-४॥

ऋषि गायनी छन्द सरस्वती देवता भगवत्त्रीतये रुलाटाचन्नेषु मातृकावर्णानां न्यासे विनियोग ।' तत्पश्चात् निम्नाद्भित छ वावयोंको पद्कर न्यास करे--१-अ क ख ग घ द आ' इदयाय नम । २-१६ च छ ज झ म ई' शिरसे खाहा। ३-७ ट ठ द ढ ण क' शिखायै वपट्। ४ – ए तथदथनं एँ कवचाय हुन्। ५ – धों पफ व सम औं नेत्रत्रयाय वीपट्। ६ – अथर छ व शाप संएळ क्ष न ' मलाय फट्। इनमेंसे पहले तीन वाक्योंको पदकर दाहिने हाथकी जँगुलियोंसे क्रमश हृदय, सिर और शिखाया स्पर्श करना चाहिये । चौघे वाक्यको पड़कर टाहिने हाथसे वार्ये और वार्ये हाथसे दार्ये कवेका एक साथ ही रपर्श करना चाहिये । पाँचवें वाक्यका उच्चारण करके दाष्ट्रिने हाथकी अञ्चलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और छलाटके मध्यमागका स्पर्श करना चाहिये तथा छठे वाक्यको पडकर दाहिने हाथको सिरके रूपरसे वार्यी ओरसे पीछेकी ओर हे जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा अङ्गुलियोंसे बार्ये द्यायकी एथेलीपर ताली वजाये। तदनन्तर ध्यान करे---भी उज्ज्वल कान्ति एव तीन नेत्रोंसे विभूषित माता सरस्वती देवीकी शरण हेता हूँ। उनके मुख, मुजा, चरण, कटिमाग एव वक्ष खल आदि सङ्ग पचास सन्नरीमें विमक्त हैं। मस्तकपर अर्धचन्द्रजटित चमचमाता हुआ किरीट शोमा पा रहा है। उनके उरोज सब ओरसे उमरे हुए—स्यूल एव कैंचे हैं। वे अपने कर-कमलोंमें मुद्रा, अक्षसूत्र, समृतपूर्ण कलश और विधा धारण किये हुए हैं।' इस प्रकार ध्यान करके छलाट, मुख-मण्डल, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों कपोल, दोनों ओष्ठ, दोनों दन्तपिक्क, मस्तक, मुख, दोनों बाहुमूल, दोनों कूपैर (कोइनी ), दोनों मणिवन्थ (कलाई ), दोनों हाथोंके अप्तिल्मूल, दोनों हाथोंके अहुल्यम, दोनों करुमूल, दोनों जातु ( धुटने ), दोनों गुल्फ ( टखने ), दोनों पैरोंके अहुलिमूल, दोनों पैरोंके महस्यम, दोनों पार्श्वमाग, पीठ, नाभि, उदर, हृदंय, दायें कथे, क्लुद् ( गलेके पीछेका माग ), नायें कथे, हृदयादि दक्षिणहस्त, हृदयादि वामहस्त, हृदयादि दक्षिणपाद, हृदयादि वामपाद, हृदयादि उदर तथा हृदयादि मुख--इन अक्नोमें 'अ नम , मां नम ' इत्यादि रूपसे ५१ मानुका-वणीका न्यास करे।

\* आधारशिक्ति ध्यान एक देवीके रूपमें करना चाहिये। वह अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये हुए है। उस आधारशिक्ति मस्तकपर मगवान् कूर्म विराजमान है, उनकी कान्ति नीले रगकी है। उनके ऊपर भगवान् अनन्त (श्रेपनाग) की स्थिति है, जो ब्रह्ममयी शिलापर आसीन हैं। उनके श्रीअङ्ग कुन्दसदृश गौर हैं। उनके हाथमें चक्र है तथा उन्होंने मस्तकपर वसुन्थरा देवीको धारण कर रक्ता है। देवी वसुन्धराकी अङ्गकान्ति तमालके समान श्यामल है। वे नील कमल धारण करती है। उनके किश्मदेशमें लहराता हुआ समुद्र ही मेखरा (करभनी) की शोमा दे रहा है। उक्त वसुन्धरापर एक रतमय द्वीप है, जहाँ मणिमा मण्डप शोमा पा रहा है। इस क्रमसे मण्डपतककी पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर विद्य आदिकी पूजा करनी चाहिये।

+ धर्म आदिका ध्यान और पूजन-क्रम इस प्रकार है। साधकको उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार कल्पकृक्ष हैं, ऐमी भावना करके उनकी पूजा करे। फिर उनके नीचे मण्डलाकार एव तेजसे जाज्वल्यमान वेदीकी भावना करके उसकी पूजा करे। उस वेदीपर रक्षमय पीठका धर्म आदिके साथ पूजन करे। धर्मका रग लाल है, वह वृषमरूपसे स्थित है। अर्थका रग सावला है, वह सिंहकी आकृति धारण किये पुर है। कामका रग हल्दीके समान पीला है, वह मूतकी आकृति धारण किये पुर है। कामका रग हल्दीके समान पीला है, वह मूतकी आकृतिमें है तथा मोक्षका रग नीला है, उसका आकार हार्योक्ते क्षमान है। पीठके पायोंमें अप्रिकोण आदिमें धर्म आदिका तथा पीठके अन्य अवयवोंमें पूर्वादि दिशाओंमें फ्रमश अपर्म आदिका पूजन करे। तत्पक्षाद कमलका पूजन आरम्भ करे।

‡ के स सत्वाय नम, के र रखसे नम., के त तमसे नम — इन मन्नोंसे सत्त्वादिरूप तीनों कृत्तोंका पूजन करे।

तत्पश्चात दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमलके आठ दलोंकी पूजा करे। इनमेंसे जो दल मध्यवर्ती दिशा अर्थात् कोणोंमें हैं, उनमें आग्नेय कोणसे आरम्भ करके क्रमशः आत्मा (लिङ्ग् ), अन्तरात्मा (जीव ), परमात्मा (ईश्वर ) और ज्ञानात्मा ( लीला-पुरुपोत्तम )मा पूजन करे वथा पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः माया-तत्त्व, विद्या-तृत्त्व, कला-तत्त्व एव पर-तत्त्वकी पूजा करे । तदनन्तर विमेला आदि शक्तियों-का विधिवत् पूजन करे । फिर प्रधान देवताका आवाहन और पुजन करे । इसके बाद जल आदिसे अड्डीव्युहों भी पूजा करके र्धृष्टि आदि, लोकपालगण, उनके अर्ख, वसिष्ठं आदि सुनि तथा नील अदिके साथ चन्दन आदि उपचारी तथा नाना प्रकारके श्रेष्ठ उपहारों द्वारा श्रीरघुनाथजीकी आराधना करे। उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी उन्हें समर्पित करे । 'जो ऐसी महिमावाले, जगत्के आधारभृत और सिचदा-नन्दस्वरूप हैं, जिनके करकमलोंमे गदा, चक्र, शङ्ख और पद्म शोमा पा रहे हैं तथा जो भव-वन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन

भगवान श्रीरामको मैं प्रणाम करता हूँ । यो कहकर उनकी वन्दना करे । जो इस प्रकार भगवान् श्रीरामका ध्यान करते हैं, वे सब लोग मोक्ष (भगवान्का परमधाम) प्राप्त कर लेते है। विश्वव्यापी भगवान् श्रीराम लीला-सवरण-कालमें सगरीर अन्तर्धान हो गये थे। (अन्य प्राणियोंकी मॉति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था।) शह्ब-चक्र-गदा-पद्मरूप उनके आयुध भी साथ ही अन्तर्धान हुए । उन्होंने अपने स्वाभाविक स्वरूपको धारणकर सीताजीके साथ परमधाममें पदार्पण किया । उस समय उनके साथ सारा परिवार—पुरजन, परिजन, समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि शत्रुके वगज भी परमधाममें चले गये। जो उनके भक्त होते हैं, वे मनोवाञ्चित मोगोंको पाते हैं, प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते हैं तथा अन्तमें वे भी भगवान्के परमपदको प्राप्त करते हैं। जो लोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोंको देनेवाली इन भृचाओं का पाठ करते हैं, वे शुद्धान्तःकरण होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो पाठ करते हैं, वे निर्मल अन्तः-करणवाले होकर मोश्च प्राप्त कर लेते हैं ॥ ५—१० ॥

### ॥ अथर्ववेदीय श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिपद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गैस्तुपुवा स्तरतनूभिर्व्यशेम देवहितं यदाग्रः॥ स्वरित न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वरित नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्द्धातु॥

अ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

१. पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—ॐ आत्मने नम, अन्तरात्मने नम, परमात्मने नम, शानात्मने नम। २ मायातत्त्वाय नम। विद्यातत्त्वाय नम। कलातत्त्वाय नम। परतत्त्वाय नम। ३ विमला, उत्कर्षिणी, श्वाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुप्रहा—ये पीठकी शक्तियाँ हैं। इनका स्थान अप्टरल कमलके केसरोंमें है। ये वर और अमयकी मुद्राओंसे युक्त होती हैं। ४ ॐ नमी भगवते एयुनन्दनाय ' इत्यादि मूल-मन्त्रना उच्चारण करके 'आह्तो मन' यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये। दोनों हाथोंकी अञ्जल बनाकर अनामिका अँगुलियोंके मूलपर्वपर अँगुठेको लगा देना—यह आवाहनकी मुद्रा है। यही अथोमुखी (नीचेकी और मुख्वाली) कर दी जाय तो स्थापिनी (विठानेवाली) मुद्रा वक्तलाती है। अँगुठोंको लगर उठाकर दोनों हाथोंकी सयुक्त मुद्दी वाँथ लेनेपर सनिधापिनी (निकट सपकेंमें लानेवाली) मुद्रा वन जाती है। यदि मुद्दीके भीतर अँगुठेको ढाल दिया जाय तो सरोधिनी (रोक रखनेवाली) मुद्रा कहलाती है। दोनों मुद्दियोंको ज्ञान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख करनेवाली) मुद्रा होता है। ५ हृदय, मस्तक आदि भिन्न-भिन्न अक्रॉकी जल आदिसे पूजा ही अक्रव्यूहोंकी पूजा है। ६ धृष्टि, जयन्त, विजय, सराष्ट्र, राष्ट्रवर्षन, अकोप, धर्मपाल और समन्त। ७ इन्द्र, यम, निक्रंति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान, श्रद्वा और अनन्त। ८ वज्र, श्रक्ति, दण्ड, खक्त, पाश, अक्रुश, गदा, श्रुल, चक्र और पथ—ये क्रमश इन्द्र आदिके आयुष हैं। ९ वसिष्ठ, वामदेव, जावाल, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीिक, नारद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्तुन्मार। १० नील, नल, सुपेण, मैन्द, शरम, द्विवद, धनद, गवाह्र, किरीट, कुण्डल, श्रीवत्स, कौस्तुम, श्रह्न, चक्र, गदा, पश्च—ये सोलह नील आदि हैं।

## अथर्ववेदीय

## श्रीरामोत्तर ।पनीयोपि पद्

## शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्ट्वा स्तत्तन्त्रमिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

#### प्रथम खण्ड

काशी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा, ॲकारक्षप पुरुषोत्तम रामके चार पाद

ॐ दृहस्पतिने याजवल्क्यसे पूछा—'ब्रह्मन् । जिस तीर्यके सामने कुक्क्षेत्र भी छोटा छगे, जो देवताओंके छिये भी देव पूजनका खान हो, जो समस्त प्राणियोंके छिये परमात्म-प्राप्तिका निकेतन हो, वह कौन है १' यह प्रवन सुनकर याज्ञ-वल्क्यने उत्तर दिया—'निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान कुक्क्षेत्र (सत्कर्मका स्थान ) है । वही देवताओंके छिये भी देव पूजाका स्थान है। वही समस्त प्राणियोंके छिये परमात्म-प्राप्तिका निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अविमुक्त तीर्थको ही प्रधान कुक्क्षेत्र माने । वही देवताओंके छिये भी देवाराधनका स्थान है। वही सम्पूर्ण प्राणियोंके छिये परब्रहा-प्राप्तिका स्थान है। वहीं जीवके प्राण निकछते समय भगवान् कद्र तारक ब्रह्मका उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृतमय होकर मोक्ष प्राप्त कर छेता है । इसिछये अविमुक्त (काशी ) का ही सेवन करे । अविमुक्त तीर्थका कभी परित्याग न करे । ठीक ऐभी ही बात है ।' इस प्रकार याज्ञवल्क्यने समझाया ।१।

तदनन्तर भरद्वाजने याजवह्नयजीसे पूछा—'भगवन् ! कोन तारक (तारनेवाला) है और कौन तरता है ११ इस प्रश्न- के उत्तरमें वे प्रसिद्ध याजवह्मय मुनि बोले—'तारक-मन्त्र दम प्रकार होता है। दीर्घ आकारसहित अनल (रेफ, रकार) हो और वह रेफ निन्दु (अनुस्वार) से पहले स्थित हो, उसके बाद पुनः दीर्घ स्वरविशिष्ट रेण, हो और उसके अनन्तर भाय नमः' ये दो पद ही, इस प्रकार 'रा रामाय नमः' यह तारक मन्त्रका स्वरूप है। इसके सिवा 'राम' पदके सहित 'सन्द्राय नम' और 'मद्राय नम' ये दो मन्त्र भी तारक ही

हैं। ये तीन मन्त्र क्रमगः ॐकारखरूप, तत्खरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं। ये ही क्रमश्च. 'सत्', 'चित्' और 'आनन्द' नाम धारण करते हैं । इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये । ॐकारमें प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा अक्षर उकार है। तीसरा अक्षर मकार है, चौथा अक्षर अर्धमात्रा है, पञ्चम अक्षर अनुस्वार है और छठा अक्षर नाद है। ( इस प्रकार छः अक्षरवाला तारक-मन्त्र होता है।) यह सबको तारनेवाला होनेसे तारक कहलाता है । उस ॐकार अथवा 'रा' इस बीज-मन्त्रमय अक्षरको ही तुम 'तारक ब्रह्म' समझो । यही उपासनाके योग्य है-यो जानना चाहिये। वह गर्भ, जन्म, जरावस्था, मृत्यु तथा सासारिक महान् भयसे भलीभाँति तार देता है। इसलिये 'तारक' इस नामसे उसका कथन किया जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप करता है। वह सम्पूर्ण पापोको पार कर जाता है, वह मृत्युको लाँघ जाता है, वह ब्रह्महत्यासे तर जाता है; वह भ्रूणहत्यासे तर जाता है तथा वह वीर-हत्यासे तर जाता है। इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता है, वह ससारसे तर जाता है, सबको पार कर जाता है। वह जहाँ कहीं भी रहता हुआ अविमुक्त क्षेत्र (काशीधाम ) में ही रहता है। वह महान् होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

इस विपयमें ये क्लोक हैं—

अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः । उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुप्तस्तैजसारमकः ॥ प्राज्ञात्मकस्तु भग्तो मकाराक्षरसम्भवः । अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्त्रैकविप्रह् ॥ श्रीरामसानिध्यवशाज्ञगदानन्द्रदायिनी । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेष्ट्रीनाम् ॥ सा सीता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसज्ञिका । प्रणवस्वात् प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन ॥

"सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी प्रणवके अकार अश्वरसे प्रादुर्भूत हुए हैं। ये जाग्रत्के अभिमानी 'विञ्च के रूपमें मावना करनेयोग्य है। (ये ही चतुर्व्यू होंम सकर्पणरूप हैं।) शत्रुच्न स्वप्नके अभिमानी 'तेजस'रूप हैं, इनका आविर्माव प्रगवके 'उ' अश्वरसे हुआ है। (चतुर्व्यू होंमें इन्हींकी 'प्रयुग्न' संज्ञा है।) मरतजी सुपुतिके अभिमानी 'प्राज्ञ'रूप हैं। ये प्रणवके 'म' अक्षरसे प्रकट हुए हैं। (चार व्यू होंमें इन्हीं-को 'श्रिनिच्द' कहा गया है।) मगवान् श्रीराम प्रणवकी अर्धमात्रारूप है। ये ही तुरीय पुरुपोत्तम है। ब्रह्मानन्द ही इनका एकमांत्र विग्रह है। (चतुर्व्यू होंमें ये ही 'वासुदेव' नामसे प्रसिद्ध है।) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण देहधारियोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं, वे जगदानन्दर्दायनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुस्वरूपा हैं। वे ही 'मूल प्रकृति'के नामसे जाननेयोग्य है। प्रणवसे अमित्र होनेके कारण ही उन्हें ब्रह्मवादी जन 'प्रकृति' कहते हैं।"

'ओम्' यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत् उसका ही उपव्याख्यान है—उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाला है। जो पहले हो चुका है, जो अभी वर्तमान है तथा जो भविष्यमें होने-वाला है, वह सम्पूर्ण जगत् ॐकार ही है, तथा जो ऊपर बताये हुए तीनों कालोसे अतीन दूसरा कोई तत्त्व है, वह भी ॐकार ही है। ( ॐकार नाम है और परमात्मा नामी, नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है-यह दिखानेके लिये ही यहाँ सब कुछ ॐकार बताया गया है।) निश्चय ही यह सव ब्रह्म है। यह सर्वान्तर्यामी आत्मा मी ब्रह्म है। इस परमात्माके चार पाद हैं। (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड है, तथापि उसके सम्पूर्ण स्वरूपका बोध करानेके लिये ही उसमें चार पार्टो-अर्गोकी करपना की गयी है। जाग्रत् यानी स्थूल जगत्, खप्न अर्थात् सूक्ष्म जगत्, सुपुप्ति-प्रज्ञावस्था अर्थात् कारण-तत्त्वमं लीन जगत् तया इन सबसे अतीत विश्रद्ध ब्रह्म-ये ही समग्र परमेश्वरके चार पाद अथवा अंश हैं। अराम-तत्त्वके वर्णनमें 'रा' यह बीज ही प्रणव है तथा पुरुपोत्तम राम सम्पूर्ण परमेन्वर है। इनके चार पाद या अंश हैं—लन्मण, शत्रुष्ठ, भरत तथा कौसल्यानन्दन श्री-राम। ये चारों, मिलकर ही सम्पूर्ण राम हैं। जैसे सब कुछ 'ओम्' है, वैसे ही 'रा' भी है। 'रा' और 'ॐ'में माहात्म्य और महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। अतः यह सम्पूर्ण जगत् श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है।)

जायत्-अवस्थाकी मॉित यह सम्पूर्ण स्थूल जगत् जिसका अवयव संस्थान ( गरीर )है, जो वहि प्रजहै — जिसका जान इस वाह्य जगन्में सब ओर फैला हुआ है, भूः, भुव आदि सात लोक ही जिसके सात अङ्ग है, पॉच जानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच प्राण और चार अन्त करण—ये उन्नीस समाप्टे करण ही जिसके मुख हैं, जो इस स्थूल जगत्का मोक्ता अर्थात् इसको जानने और अनुभव करनेवाला है-ऐसा वैश्वानर (विश्वरूप पुरुयोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेश्वरका पहला पाद है। ( लीला-पुरुपोत्तम श्रीरामके चार पाटोंमेंसे प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी हैं। ये रोपनागके रूपमें अखिल विश्वके आश्रय होनेके **कारण ही 'विश्व' अथवा 'वैश्वानर' नाम घारण करते हैं** तथा श्रीरामकी प्राप्तिके लिये प्रथम उपाय है-शिल्झ्मणजी-की आराधना। अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है। वे सदा जागरूक स्थितिमे रहते हैं, अतएव 'जागरितस्थान' हैं। वाहरकी सम्पूर्ण वार्तोको जाननेम सतत सावधान रहनेके कारण उन्हें 'वहि प्रज' कहा गया है। भूर्भुव आदि सात लोक अयवा तल-अतल आदि सात पातालोकी स्थिति उनके ही अङ्गींनर है, अत वे 'सप्ताङ्ग' है । पुराण, न्याय, मीमासा और धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्यौतिप, छन्द, कल्प, शिक्षा एवं निरुक्त—ये छ अङ्ग, ऋकु, साम, यजुः एवं अयर्व-ये चार वेद तथा आयुर्वेद, घनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थगास्त्र और दर्शन—ये सब मिलकर उन्नीस विद्याएँ श्रीलक्ष्मणजीके मुखमें स्थित है-अर्थात् अपने मुखद्वारा वे इन विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतएव उन्हें 'एको-नविंशतिमुख' कहा गया है । संकर्पणरूपसे प्रख्यकालमें अपनी मुखारिनद्वारा समस्त स्थूल जगत्को वे ग्रस छेते हैं, अतः स्यूलमुक् ह । )

मनकी स्ट्रम वासनाद्वारा कित्यत मनोमय जगत् ही स्वप्न कहळाता है, अत 'स्वप्न' पद यहाँ 'स्ट्रम जगत्'का ही वोधक है। वह स्ट्रम जगत् ही जिसका स्थान है, जो अन्त प्रज्ञ है अर्थात् जिसका ज्ञान स्ट्रम जगत्मे व्याप्त है तथा जो पूर्वोक्त सात अङ्कों और उन्नीस मुखोंसे युक्त है, वह प्रविविक्त-सूक्ष्म जगतका भोक्ता ( जगत्के सूक्ष्म तत्त्वों जा अनुभव करनेवाला ) तैजस ( प्रकाशस्त्रस्य हिरण्यगर्भ ) उस पूर्णतम परमेश्वरका दितीय पाद है। (श्रीरामपक्षमे श्री-शत्रुच्न ही पूर्णतम परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद-अग हैं। लक्ष्मणजीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं। प्रनुम-कामके अग होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं। खप्नावस्थामें अन्य इन्द्रियोंके सुप्त हो जानेपर भी मन अपना कार्य करता रहता है, अतः मनके साथ उसमें निवास करनेवाले मनोभवरूप शत्रुष्नजीकी भी स्वप्नमे स्थिति रहती ही है, इसलिये उनको 'खप्नस्थान' कहा गया है। मनमे स्थिति होनेसे वे अन्त करणकी वातोको जानते हैं, इसलिये अन्त प्रज्ञ हैं । जैसे स्थूल जगत्का भार जेपरूपघारी लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म लोकोंका भार समष्टि मनमें स्थित 'प्रद्युम्न'—कामपर है। समष्टि मन ही समस्त सहम छोर्जोका आघार है। उसमें रहनेवाले संजल्पमय प्रद्युम ही उस भारको वहन करते हैं। वे शतुष्नसे अभिन्न हैं। अतः भू. आदि सात सूक्ष्म लोकोका भार जिनके अङ्गोपर है, वे शत्रुचन-जी भी 'सप्ताङ्ग' हैं । उन्नीस मुख पूर्ववत् समझने चाहिये। जो सूक्ष्म लोगोंका अधिष्ठाता है, वह सूक्ष्म तत्त्वींका भोक्ता और अनुभव करनेवाला होगा ही, अत. शत्रुष्नजी ही प्रविविक्त-सुक्' हें । तैजसका अर्थ यहाँ तेजोमय-परम कान्तिमान् है। प्रद्युम्न कामके स्वरूप होनेसे शत्रुष्नका सौन्दर्य अप्रतिम है, अतः वे 'तैजस' कहे गये हैं।)

जिस अवस्थामे सोया हुआ मनुष्य किसी भी मोगकी कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुति-अवस्था है। सुपुति-अवस्थासे यहां प्रलयावस्थाकी ओर सकेत किया गया है। उस समय समस्त जगत् अपने कारण तत्त्वमें विलीन हो जाता है। अतः सुपुत्त अर्थान् कारण-तत्त्व ही जिसका संस्थान ( शरीर ) हे, जो एकरूप है, केवल घनीभृत प्रजान ही जिसका स्वरूप है, जो केवल आनन्दमय है, चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, जो एकमात्र आनन्दमय है, चैतन्य ही जिसका सुख है, जो एकमात्र आनन्दमय है। (श्रीराम-पक्षमें श्रीभरतलालजी ही तृतीय पाद हैं। लहमण और शत्रुचनकी अपेक्षासे तो वे तृतीय पाद हैं। लहमण और शत्रुचनकी अपेक्षासे तो वे तृतीय पाद वह । जहाँ इति पादः , इस व्युत्पत्तिके अनुसार ] पादः कहे गये हैं। जहाँ इन्द्रियवर्ग और मन दोनों सो जाते हैं—दोनोंके अनियन्त्रित व्यापार वद हो जाते हैं, उस श्रम-दमसे सम्पन्न स्वरप्रज्ञताकी

अवस्थाको ही यहाँ 'सुष्रित' कहा है। इसमे सुप्त अर्थात् जितेन्द्रिय पुरुष न तो स्थूल भोगोकी इच्छा करता है और न स्वम-सूदम भोगोंकी ओर ही दृष्टि डालता है। इस जितेन्द्रियता एव स्थिरप्रजतामें ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुषुप्त-स्थान' कहे गये है। उन्होंने भी पिताकी ओरसे स्वतः प्राप्त हुए राज्य भी कामना नहीं की स्वप्नमें भी उसका चिन्तन नहीं किया । वे नन्दियासमें समाधि लगाकर भगवानके साथ एकीभूत हो गये थे। यो भी सदा श्रीरघुनायजीका ही चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये थे । वे प्रज्ञानघन अर्थात् महाप्राज्ञ-परम बुद्धिमान् हैं श्रीरघुनायजीका अनन्य मक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका परिचायक है । हर्ष-शोक आदिसे विचलित न होनेके कारण वे सदा 'आनन्दमय' कहे गये हैं। अनिरुद्धस्वरूप होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमें विवेक शक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे 'चेतोमुख' हैं। 'प्राज्ञ' उनकी सजा है। परम ज्ञानी-क्रुशाय-बुद्धि होनेके कारण उनको 'प्राज्ञ' कहा गया है।)

यह तीन पादोंके रूपमें वर्णित परमेश्वर ( एव छीछापुरुषोत्तम श्रीराम ) सबका ईश्वर (शासक ) है । यह सबको जाननेवाला है। यही सबका अन्तर्यामी है। यही सम्पूर्ण जगत्का कारण है। तथा यही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, ( खिति ) और प्रलयका स्थान है। जिसकी प्रजा न तो अन्तर्मुखी है न बहिर्मुखी है, न दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न प्रज्ञानघन है, न जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला ही है, जिसको देखा नहीं गया, व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता और पकड़ा भी नहीं जा सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिन्तनमें नहीं आ सकता, जो किसी विशेष सकेतसे भी बतलानेमें नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार है, तथा जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अमाव है, ऐसे सर्वथा शान्त एवं कल्याणमय अद्वैत तत्त्व (परब्रहा) को ही शानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थपाद मानते हैं। वह परमात्मा है और वही जाननेके योग्य है। (श्रीरामपक्षमें भी 'नान्तःप्रज्ञम्' आदि पदोंका यही अर्थ है । यहाँ श्रुति अनिर्वचनीय एव सर्वथा विलक्षण श्रीराम-तत्त्वका तटस्थमावसे सकेतमात्र करती है। स्वरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा असमर्थ है; वर्योकि वाणीकी वहाँतक पहुँच ही नहीं है ।) वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा (श्रीराम ) सदा उज्ज्वल (निर्मल यशरे प्रकाशमान ) हैं । अविद्या और उसके कार्योंसे सर्वया

रहित है । अपने मक्तजनं के आत्माक अज्ञानमय वन्धन वे हर लेते हैं । मर्गदा अहैत है—उनमें हैतरा सर्गया अभार है। ये आनन्दमूर्ति हैं । मर्गके अधिष्ठान है । मक्तामार उनरा म्वस्प है । अविद्याजनित अन्धरार और मोह उनमें म्वभारत नहीं है, अथरा उनरी शरणों जाते ही अविद्यामय अन्धरार और मोहरा मर्भया नाश हो जाता है । ऐसे जो अनिर्म्वनीय परमातमा श्रीराम है, वह में हैं हैं—टम प्रकार चिन्तन करना चाहिये । ॐ, तन्, मन्, यन् और पर बहा आदि नामोंने प्रतिग्रदित होने गले जो चिन्मय धीरामचन्द्र और गर्म ही हूँ, ॐ—अधिदानन्द्रमर, परम प्योति म्वस्प जो वे श्रीरामभद्र है, वह में हूँ, वह में ही हूँ—टम प्रकार अपने को मामने लासर मनमें हारा परवहा परमातमा श्रीरामके साथ एसना करे—भगरान्क माथ अपनी अभिन्नता करें ।

जो लोग नदा यथार्थस्थम समप्रकर भी गम हैं' यों कर्ते हैं, वे मधार्य नहीं है। निश्चय ही वे श्रीगमके ही स्वस्प है, इसमें तनिक भी मन्देह नहीं है।

यह उपनिषद् है। जो रम प्रकार जानता के पह मुक्त हो नाता है—इस प्रकार याजवारयजीने उपद्य दिया ॥ ३॥

तदनन्तर महिं अत्रिने इन नुमिखद्व यागवरस्य मुनिसे प्रश्न किया—'यह जो अनन्त एय अव्यक्त आत्मा (परमात्मा) है, हमें में कींग जानूँ !'

तत्र वे प्रमिद्ध यात्रवस्त्रयजी बोले—उस अव्यक्त परमात्माकी अविमुक्त क्षेत्रमे उपासना करनी चाहिये। यह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा है, वह अविमुक्त क्षेत्रमें प्रतिष्ठित है।

प्रश्न-िकतु उस अभिमुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहाँ है ! उक्तर-अविमुक्त शेत्र वरणा और नागीके मध्यमें प्रतिष्टित है।

प्रस-'वरणा' नामसे कीन प्रसिद्ध है ? और 'नाशी' किसका नाम है ?

उत्तर-सम्पूर्ण इन्द्रियकृत दोपोंका चारण करती है, इससे वह 'वरणा' है, और समस्त इन्द्रियननित पापोंका नाटा करती है, इससे वह 'नाटी' कर्लाती है।

प्रश्न-इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यात्मिक स्थान कीन है ! ठक्त-भीहों और नारिकाकी जो सन्व है ( जहाँ इडा और पिद्गल नामकी दो नाड़ियाँ मिली हुई हैं ), वह युलोक तथा उमले भी उत्कृष्ट प्योतिर्मय परमधामकी सन्धिका खान है। निश्चय ही ब्रहावेत्ता पुरुप इस सन्धिकी ही 'सन्ध्या' के रूपमं उपासना करते हैं। अतः उस अव्यक्त परमात्मा श्रीरामकी अधिमुक्त क्षेत्रमं रहकर अभिमुक्तमं ( माहां और नास्किको सन्दिमं ) ही उपासना करनी चाहिये। जो उसे इस प्रकार जानता है, अर्थार् जो कपर बताये अनुसार यह मलीभाँति समझता है कि 'अव्यक्त परमात्माकी उपासनाका आधिभोतिक खान अधिमुक्त देत्र ( काशी ) और आध्यात्मिक स्थान भाँहो एव नासिकांक मन्यका भाग है—यहीं भ्यानद्वारा उस अव्यक्त तत्त्वका चिन्तन करना चाहिये', बही परमात्मासे नित्य सक्त ( अधिमुक्त ) ज्ञानका उपदेश कर सकता है। यह अभिनाशी, अनन्त, अव्यक्त, परिपृणांनन्दैकचिन्मय-रिव्रह परमात्मा अविमुक्त देत्रम प्रतिष्ठित है।

इंगके बाद याजबन्दयनीने अत्रि मुनिसे यह कथा कही-

एक समय भगतान् शहरने काशीम एक हजार मन्यन्तर-तक जर, शम और प्रन्त आदिके हारा श्रीरामकी आराधना करते हुए श्रीराम मन्त्रका जप किया। इसमे प्रसन्न होकर भगतान् श्रीरामने शहरनीमे कहा—'परमेश्वर! तुम्हें जो अभीए हां, यह तर माँग लो, मैं उसे दूँगा।' तत मन्यानन्द-चिन्मय भगवान् शहरने श्रीराममे क्हा—'भगवन्! मणिकर्णिका नीर्थम, मेरे काशीक्षेत्रमें अथवा गद्गामे या गङ्गाके तटपर जो प्राण त्याग करता है, उस जीवको आप मुक्ति प्रदान कीजिये। इसके सिता दूसरा कोई वर मुझे अभीए नहीं है।'

तत्र भगवान् श्रीरामने कहा—'देवेश्वर! तुम्हारे इस्त पावन क्षेत्रमं जहाँ कहीं भी प्राण स्थाग करनेवाले कीड़े मकोड़े आदि भी तत्काल मुक्त हो जायँगे, इसमें कोई सदाय नहीं है। तुम्हारे इस अविमुक्तक्षेत्रमं गत्र लोगोंकी मुक्ति मिद्धिके लिये में पापाणकी प्रतिमा जादिमं गदा निवास करता रहूँगा। विवजी! इस काशीधामम मेरे इस पहछर तारक मन्त्र (स समाय नम) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, में उसे ब्रह्महत्या आदि पापांगे भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता न करो। तुमसे अथवा ब्रह्माजीके मुरतसे जो यहाँ पहछर मन्त्रको दीक्षा लेते हैं, वे जीते जी तो मन्त्रिय होते हैं और मृत्युके बाद जन्ममरणसे मुक्त हो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। शिवजी! जिस किसी भी मरणासक प्राणीके दाहिने कानमें तुम म्वय मेरे मन्त्रका उपदेश करोगे, वह निश्चय ही मुक्त हो जायगा।'

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुगृहीत अविमुक्तक्षेत्रका जो दर्शन करता है, वह जन्मान्तरके दोपोंको दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पार्पीका नाश कर डालता है ॥ ४ ॥

तदनन्तर उन प्रसिद्ध याश्चवल्क्यजीसे भरद्वाजने पूछा— 'भगवन् । किन मन्त्रींद्वारा स्तुति करनेपर भगवान् श्रीराम प्रसन होते हैं और अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं ! उन मन्त्रींका आप हमें उपदेश करें।'

तव वे प्रसिद्ध महिष याज्ञवल्क्यजी वोले—'ब्रह्मन् ! जिस प्रकार मगवान् शङ्करको वरदान देते हुए श्रीरामजीने काशीका महत्त्व वताया या, उसी प्रकार किसी समय ब्रह्माजी में भी उन्होंने वैसा ही उपदेश दिया था। उनके द्वारा ऐसा उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाङ्कित गद्यमयी गाथासे उन्हें नमस्कार किया।

जो सम्पूर्ण विश्वके आधार और महाविष्णुरूप है, रोग-श्रोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके आश्रय हैं और परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्वर श्रीरामका मन ही-मन स्तवन करते हुए ब्रह्माजीने उनकी इस प्रकार स्तुति की—

के यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवानद्वैतपरमानन्दात्मा यत् परं बहा भूर्शुंव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ १॥

क यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्राखण्डेकरसात्मा भूर्भुव खसत्मे वे नमो नम. ॥ २ ॥

र्ष्ण यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यच ब्रह्मानन्दामृत भूर्भुन. स्वस्तस्मै वे नमो नम. ॥ ३॥

र्ष्ट्र यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान् यत् तारक ब्रह्म भूर्भुन. स्वस्तस्मै वे नमो नम.॥ ४॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र. स भगवान् यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो य सर्वदेवात्मा भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम. ॥ ५॥

रू यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये सर्वे वेदा साङ्गा-सज्ञासा सपुराणा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमी नम ॥ ६॥

र्के यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यो जीवात्मा भूर्मुवः स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ७॥

रु यो वे श्रीत्तमचन्द्र सभगवान्य सर्वभूतान्तरात्मा भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ ८॥

क्ष्यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये देवासुरमनुष्यादि-भावा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ९ ॥

र्व्य यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये मत्सकूर्माद्यवतारा सूर्भुव स्वसासी वे नमो नमः॥ १०॥ ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान् यश्च प्राणो भूर्भुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ ११॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् योऽन्त करणचतु-ष्ट्यात्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ १२ ॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्च यसो मूर्भुव स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ १३॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्चान्तको भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ १४॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्च मृत्युर्भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ १५॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यद्यामृतं भूर्मुवः स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ १६॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यानि पद्धमहाभूतानि भूर्श्वेव स्वसारमे वे नमो नम ॥ १७॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् य स्थावरजङ्गमात्मा भूभुँव स्वसास्मै वै नमो नम.॥ १८॥

र्थं यो वे श्रीरामचन्द्र. स मगवान् ये च पञ्चाग्नयो भूर्भुव. स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ १९॥

अ यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान् या सप्तमहा-न्याहृतयो भूर्भुव. स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ २०॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् या विद्या भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २१॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र. स भगवान् या सरस्वती भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २२॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् या रुक्मीर्भूर्भुव. खक्तस्मै वै नमो नमः ॥ २३॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् या गोरी भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २४॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् या जानकी भूर्भुवः स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ २५॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यच त्रैलोक्यं भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ २६॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र. स भगवान् य सूर्यो मूर्भुव स्वसारमे वै नमो नम.॥ २७॥

रू यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यः सोमो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २८॥ र्कं यो वे श्रोरामचन्द्र स भगवान् यानि च नक्षत्राणि भूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ २९॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र. स भगवान् ये च नवग्रहा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३०॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये चाष्टौ लोकपाला भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम.॥ ३१॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान् ये चाष्टी वसवी भूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३२ ॥

र्छ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये चैकादश रुद्रा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३३॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् ये च द्वादशादित्या भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३४ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र. स भगवान् यच मूर्तं भन्य भविप्यद् मूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३५ ॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्र ब्रह्माण्डस्यान्तर्वहि-र्ग्यामोति विराद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३६॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यो हिरण्यगर्भो भूर्भुव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३७॥

र्थं यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान् या प्रकृतिर्मूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३८॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यश्रोङ्कारो भूर्भुव स्वस्मे वै नमो नम ॥ ३९॥

ॐ यो वै श्रोरामुचन्द्र स भगवान् यश्चतस्रोऽर्द्धमात्रा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४०॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान्य परमपुरुषो भूर्भुव स्वस्तस्मे वै नमो नम ॥ ४१॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्च महेश्वरी भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४२ ॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् यश्च महादेवी भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः॥ ४३॥

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र.स भगवान् य ओं नमो भगवते वासुदेवाय यो महाविष्णुर्भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥४४॥

क्ष्यो वे श्रीरामचन्द्र सभगवान् य परमात्मा भूर्भुव. स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४५॥

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र सभगवान् यो विज्ञानात्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ४६॥ ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान् यः सच्चिदानन्दैक-रसात्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ४७॥

'ॐ जो जगत्-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान् (षंडविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न ) हैं, अद्वितीय परमानन्द-स्वरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूर्भुवः स्वः-ये तीनी लोक हैं, वह सब भी वे ही हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं, तथा जो अखण्डैकरसखरूप परमात्मा एव भू, भुवः, खः—ये तीनों लोक हैं, वह सब भी वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं, तथा जो आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वह सब भी उन्हींका खरूप है । उन भगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भूः, भुव , स्व. नामसे प्रसिद्ध तीनों लोक हैं, वह सव कुछ उन्हींका खरूप है। उन भगवान् श्रीरामको मेरा बारवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और गिव हैं, जो सर्वदेवमय परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों लोक हैं, उन सबके रूपमें भी वे ही हैं। उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्को निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध ,श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् हैं, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं । उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान् हैं, तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव

१ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण शान और सम्पूर्ण वैराग्य—इन छ का नाम मग है। जिन पूर्णतम परमेश्वरमें ये छहीं परिपूर्णरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित रहते हैं, वे 'मगवान्' कहे गये हैं।

( जातियाँ ) तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान् हैं; तथा जो मत्स्य, कच्छप आदि अवतार और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। निश्चय ही उन मगवान् श्रीरामको मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ जो सप्रतिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् है, तथा जो प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन मगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही मगवान् है, तथा जो मन, बुद्धि, चित्ते, अहङ्कार—इन चार प्रकारके अन्तःकरणोंमे अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे सब भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् है, तथा जो यम और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन मगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् है, तथा जो 'अन्तक' एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो मृत्यु एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है ॥ १—१५॥

'ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान् हें, तथा जो अमृत एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्होंके स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो पाँच महाभूत और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्होंके स्वरूप हैं। उन मगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो स्थावर-जङ्गमके आत्मा (अथवा चराचरस्वरूप) एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे उन्होंके स्वरूप हैं। उन मगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो आहवनीय आदि पाँच अग्नि एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे अवश्य ही भगवान् हैं, तथा जो आहवनीय आदि पाँच अग्नि एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्होंके स्वरूप हैं। उन मगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्

हैं; तथा जो भू. आदि सात महान्याहृतियाँ और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही भगवान् है, तथा जो विद्या तथा भू आदि तीनो लोक है, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हे, वे अवश्य ही भगवान है, तथा जो सरस्वती और भू आदि तीनो लोक हैं। वे भी उन्होंके स्वरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान हैं, तथा जो लक्ष्मी एव भू आदि तीनों होत है, वे भी उन्हींके खरूप हूं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् है, तथा जो गौरी एव भ आदि तीनों लोक है, वे भी उन्होंके स्वरूप है। उन भगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवव्य ही भगवान हैं; तया जो भगवती जनमनिदनी एव भू आदि तीनों लेक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् हैं, तथा जो त्रिलोकी—भूः, भुवः और ख. है, वह सब मी उन्हींका खरूप है। उन मगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान है, तथा जो स्पेदेव और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन मगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही मगवान् हैं; तथा जो चन्द्रमा एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है । जो सुप्रिसद्ध श्रीरामचन्द्रजी हें, वे अवस्य ही भगवान् है, तथा जो नक्षत्रगण एव भू आदि तीनो लोक हं, वे भी उन्हींके खरूप हें। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् हैं; तथा जो नवग्रह और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन मगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है ॥ १६-३० ॥

'ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही

भगवान् हैं, तथा जो आठ लोजपाल और भू आदि तीना लांक हैं, वे भी उन्हींके म्वरप हैं। उन भगपान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिष्ठ श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान् ह, तथा जो आठ वसु और भृ.-भव आदि तीना लोक है। वे भी उन्होंके स्वरूप है। उन भगवान श्रीरामको निश्रय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही मगवान् है, तथा जो ग्यारह कड़ और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उर्न्हींके खरूप है। उन भगनान् श्रीरामको निश्चय ही मेग वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भग रान् हे, तथा जो वारह आदित्य और भू आदि तीना होत है, वे भी उन्हेंकि स्वरूप है । उन भगवान श्रीगमको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ जो सप्रिवह श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवध्य ही भगतान् ह, तथा जो भृत, वर्तमान और भविष्यकाल एव भू आदि तीनों लोक है, वे मी उन्हींके म्वरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है। वे अवन्य ही भग गन् है, तथा जो विराट परमेश्वर इस ब्रह्माण्डके भीतर-बाहर व्याप्त है, वे और मू आदि तीनों लोक भी उन्हेंकि खरूप है। उन भगवान् श्रीगमको निश्चय ही मेरा बारवार नमम्बार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवय्य ही भगवान् हैं, तथा जो हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) और मृ आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके म्वरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वाटवार नमस्कार है। क जो मुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान् हैं, तया जो मकृति एव भृ:-भ्रव आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके स्वरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रमिढ श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही भगवान् ई, तथा जो ॐकार और भू भुव आदि तीनों होक ई, वे भी उन्हींके म्वरूप ई। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वाग्वार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रमिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवय्य ही भगवान् है, तथा जो चार अर्धमात्राएँ और भू आदि तीनां लोक ई, वे भी उन्हींके म्वरूप ई। उन मगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही भगवान है, तथा जो परम पुरुप एव भू:-भुव: आदि तीनो लोक ई, वे भी उन्होंके खरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है।

वे अवस्य ही भगवान् है, तथा जो महेश्वर और भृः भुवः-म्ब .—तीना लोफ ई, वे भी उन्हींके खरूप ई। उन भगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही भगवान है, तथा जो महादेव एव भू आदि तीनों लोक है, वे भी उर्न्हिक खरूप हैं। उन भगवान् श्रीरामको निश्चयही मेरा वारवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवन्य ही भगवान् हैं; तथा जो 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एव भू आदि तीना लोक हैं, वे भी उन्होंके स्वरूप ह । उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वाग्वार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही भगवान् हैं; तथा जो परमात्मा एव भू आदि तीना होक है, वे भी उन्हींके खरून है। उन भगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ई, वे अवध्य ही भगवान् ई, तथा जो विजानात्मा एवं भू आदि तीनों छो क है, वे भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान् श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही भगवान हैं, तथा जो सिंदानन्दैकरसात्मा एव भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्होंके खरूप हैं। उन मगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है ।।३१-४७॥

जो ब्रह्मवेत्ता इन (मन्त्रराजके ४७ अक्षरोंके अनुसार) संतालीम मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवान् श्रीरामका स्तवन करता है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान् प्रसन्न होते ह । अतः जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवान्की स्तुति करता है, वह भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। । ५ ॥

तदनन्तर, भरद्वाजने याजगल्क्यकी सेवामें उपस्थित होकर प्रार्थना की—'भगवन् । श्रीराम-मन्त्रराजके माद्दात्म्यका वर्णन कीजिये।'

तव उन प्रमिद्ध महात्मा याजवल्क्यने कहा---

म्वयप्रकाश, परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने ही अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा है, वही श्रीगमचन्द्रजीके पडश्रर मन्त्रका प्रथम अक्षर ('रा' वीज ) माना गया है। मन्त्रका मध्यभाग जो 'रामाय' पद है, वह अराण्टेकरसानन्दखरूप तारक ब्रह्मका वाचक है, उसे सचिदानन्दखरूप ही समझना चाहिये। मन्त्रका अन्तिम

भाग जो 'नम ' पद है, उसे भी पूर्णानन्दैकविग्रह परमात्म-स्वरूप ही जानना चाहिये । सम्पूर्ण देवता और मुमुक्षु पुरुष सदा अपने हृदयमें उसको नमन करते रहते हैं ।

जो श्रीरामचन्द्रके इस षडक्षर मन्त्रराज ('रां रामाय नम.') का प्रतिदिन नियमपूर्वक जभ करता है, वह अग्निमें तपाकर शुद्ध किया हुआ हो जाता है। वह वायु, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा, विण्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया जाता है। वह सम्पूर्ण देवताओं के द्वारा 'ब्रह्मवेत्ता' रूपसे जात होता है। यह मानो सम्पूर्ण यजोंके द्वारा भगवान्का यजन कर लेता है। उसके द्वारा इतिहाम-पुराणोंका तथा रुट-मन्त्रोंना लक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता और उसका फल भी उसे मिलता है। प्रणवना तो मानो वह सौ अरव जप कर लेता है। वह अपने पूर्वकी तथा भावी दस दस पीढियोंको पवित्र कर देता है। वह (समस्त पापोंने छूटकर) पड्किपावन वन जाता है। वह महान् हो जाता है और वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

॥ अथर्ववेदीय श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिपद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुपुवा स्तरतन्त्रभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ।। स्वस्ति न इन्द्रो द्यद्वश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो दृहस्पतिर्दधातु ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## रोग और मृत्युको तप समझनेसे महान् लाभ

पतद् वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते परमं हैच छोकं जयित, य एवं वेद, एतद् वै परमं तपो यं धेतमरण्यं हरन्ति परमं हैच छोकं जयित य एवं वेद, एतद् वै परमं तपो यं धेतमग्नावभ्याद्धित परमं हैच छोकं जयित य एवं वेद।

(बृहदारण्यक० ५। ११।१)

उनरादि न्याधियोंसे जो कप्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समझे । जो ऐसा जानता है, वह परम लोक-को ही जीत लेता है। (तपकी भावनाके कारण शारीरिक कप्ट होते हुए भी दु ज नहीं होता और तपका फल प्राप्त होता है।) मृत मनुष्यको जो वनमें जलानेके लिये ले जाते हैं, उसको निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको जीत लेता है। मृतक मनुष्यको जो अग्निमें जलाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है। वह परम लोकको ही जीत लेता है। (मृत्युमें तपकी भावनासे मरण-कप्ट नहीं होता और अन्तमें मनमें तपरूप परमात्मा-की स्मृति रहनेसे दिन्य धाम या परमात्माकी प्राप्ति होती है।)



## अथर्ववेदीय

## गोपालपूर्व ।प योपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ मर्द्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुपृवा ५सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिप्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### प्रथम उपनिपद्

श्रीकृष्णका परव्रह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अप्रादशाक्षर मन्त्र

कृषिर्मूवाचक शब्दो नश्च निर्वृतिवाचक ।
 तयोरेक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यिभिधीयते ॥
 सिचटानन्द्ररूपाय कृष्णायाक्तिप्टकारिणे ।
 नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे ब्रिद्धसाक्षिणे ॥ १ ॥

ॐ 'कृप्' यद्ध सत्ताका वाचक है और 'न' शब्द आनन्दका। इन दोनोंकी जहाँ एकता है, वह सिचदानन्दस्वरूप परब्रह्म ही 'कृष्ण' इस नामसे प्रतिपादित होता है। ॐ अनायास ही सब कुछ कर सक्तनेवाले सिचदानन्दम्बरूप श्रीकृष्णको, जो वेदान्तद्वाग जानने योग्य, सबकी बुढिके

हरि. ॐ । एक समयकी वात है, मुनियोने मुप्रसिद्ध देवता ब्रह्माजीसे पूछा—'कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है १ किससे मृत्यु भी डरती है १ किसके तत्त्वको मलीमॉति जान लेनेसे मब कुछ पूर्णत जात हो जाता है १ किमके द्वारा प्रेरित होकर यह विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है ११ ॥ २ ॥

साक्षी तथा सम्पूर्ण जगत्के गुरु है, सादर नमस्कार है ॥ १ ॥

इन प्रश्नोंके उत्तरमें वे प्रसिद्ध ब्रह्माजी इस प्रकार बोले— ''निश्चय ही 'श्रीकृष्ण' सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। 'गोविन्द'से मृत्यु भी हरती है। 'गोपीजन-व्रह्मभ'के तत्त्वको भलीभाँति जान लेनेसे यह सब कुछ पूर्णतः जात हो जाता है। 'स्वाहा' इस माया-शक्तिमे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है' ।। ३॥

तव मुनियोने पृछा—'श्रीकृष्ण कीन है श्रीर वे गोविन्द कौन है श्रीपीजन यक्तभ कीन हैं श्रीर वह स्वाहा कौन है श्री। ४॥

यह सुनकर ब्रह्माजीने उन मुनियोंसे कहा—''पापोंका अपकर्पण (अपहरण) करनेवाले 'कृष्ण', गौ, भूमि तथा वेदवाणीके जातारूपसे प्रसिद्ध सर्वज 'गोविन्ट', गोपीजन (जीव समुदाय) की अवित्या-कलाके निवारक अथवा अपनी ही अन्तरङ्गा शक्तिरूप वज सुन्दिर्योंमें सब ओरसे सम्पूर्ण विद्याओं एव चौसठ कलाओंका जान भर देनेवाले 'गोपीजनवल्लभ' तथा इनकी मायाशक्ति 'स्वाहा'—यह सब कुछ वह परब्रह्म ही है। इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध परब्रह्मका जो स्थान करता है, जप आदिके द्वारा उनके नामामृतका रसास्वादन करता है तथा उनके भजनमें लगा रहता है, वह अमृतस्वरूप होता है (अर्थात् भगवन्द्रावको ही प्राप्त हो जाता है)''।। ५-६॥

तव उन मुनियोंने पुन, प्रश्न किया—'भगवन् । श्रीकृष्ण-का ध्यान करनेयोग्य रूप कैसा है । उनके नामामृतका रसाखादन कैसे होता है । तथा उनका मजन किस प्रकार किया जाता है । यह सब हम जानना चाहते हैं, अत. हमें बताइये ॥ ७॥

तब वे हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शन्दों में उत्तर देते हुए बोले, 'भगवान्का ध्यान करनेयोग्य रूप इस प्रमार है— ब्वाल-बालका वा उनका वेप है, नूतन जलधरके समान श्याम वर्ण है, किशोर अवस्था है तथा वे दिल्य क्लपृष्टक्षके नीचे विराज रहे हैं।' इसी विषयमे यहाँ ये क्लोक भी हैं—॥ ८९॥

> सत्पुण्डरीकनयनं मेघामं वैद्युताम्वरम् । द्विभुज ज्ञानमुद्राद्य वनमालिनमीश्वरम् ॥ गोपगोपीगवावीत सुरद्वमतलाश्रितम् । दिव्यालङ्करणोपेतं रत्नपद्भजमध्यगम् ॥ कालिन्दीजलकञ्जोलसङ्गिमारुतसेवितम् । चिन्तयश्रेतसा कृष्ण सुक्तो भवति सस्ते ॥

भगवान्के नेत्र विक्षित श्वेत कमल्के समान परम सुन्दर हैं, उनके श्रीअङ्कों की कान्ति मेघके समान श्याम है, वे विसुत्-के सहरा तेजोमय पीताम्बर घारण निये हुए हें, उनकी दो भुजाएँ हैं, वे जानकी सुटामें रियत हैं, उनके गलेमे पैरोतक लवी बनमाला शोमा पा रही है, वे ईश्वर हें—ब्रह्मा आदि देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, गोपों तथा गोप सुन्दरियों-ह्यार वे चारों ओरसे घिरे हुए हें, कल्पवृक्षके नीचे वे स्थित हैं, उनका श्रीनिग्रह दिव्य आमूपणोंसे विभृपित है, रत्न सिंहासन-पर रत्नमय कमलके मन्यमागमें वे विराज्ञमान हैं। वालिन्दी- सिललसे उठती हुई चञ्चल ल्हरों ने चूमकर बहनेवाली शीतल-मन्द सुगन्ध वायु भगवान्की सेवा कर रही है। इस रूपमे भगवान् श्रीकृष्णका मनने चिन्तन करनेवाला भक्त ससार-वन्धनने मुक्त हो जाता है। १०-१२॥

अव पुन उनके नामामृतके ग्मास्वादन तथा मन्त्र-जगमा प्रकार बतलाते हु—॥ १३ ॥

जलगाचक 'क्', भूमिना बीज 'ल्', 'ई', तथा चन्द्रमाके समान आकार धारण करनेवाला अनुस्वार—इन सबना
समुदाय है—'क्लें', यही वाम बीज है। इसनो आदिमे
रखकर 'कृष्णाय' पदना उचारण करे। यह 'क्लं कृष्णाय'
सम्पूर्ण मन्त्रना एक पद है। 'गोविन्दाय' यह दूसरा पद है।
'गोपीजन' यह तीसरा पद है। 'वल्लभाय' यह चौथा पद है
और 'स्वाहा' यह पाँचगाँ पद है। पाँच पदोक्ता यह 'क्ली कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय न्वाहा' मन्त्र 'पञ्चपदी'
कहलाता है। आकान, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और अन्नि—
इन सबका प्रकारक अथवा स्वरूप होनेके कारण यह चिन्मय
मन्त्र पाँच अद्वींसे युक्त है। अतः—

क्षीं कृष्णाय दिवारमने हृदयाय नम । गोविन्दाय भृम्यारमने शिरसे म्बाहा । गोपीजनसूर्यारमने शिखाये वपट् । वल्लमाय चन्द्रारमने कवचाय हुम् । म्बाहा अग्न्यारमनेऽछाय फट् ।

यों- — र्म प्रकार पञ्चाङ्गन्यास करके रस पाँच पद और पाँच यत अङ्गोवाले मन्त्रना जन करनेवाला साधक मन्त्रात्मक होनेसे जन- परव्रहास्त्ररूप शीकृष्णना प्राप्त होता है, परव्रहास्त्ररूप दी- श्रीकृष्णनो प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

## द्वितीय उपनिपद्

#### श्रीकृष्णोपासनाकी विधि तथा यनत्र-निर्माणका प्रकार

इस विषयमें यह क्लोक ( मन्त्र ) है—''जो उपासक 'क्लों' इस कामनीजको आदिमें रखकर 'कुप्णाय' इस पदका, 'गोविन्दाय' इस पदका तथा 'गोपीजनवल्लमाय' इस पदका 'स्वाहा' सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उसे शीघ ही श्रीकृष्ण-मिलनरूपा सद्गित प्राप्त होगी। उसके लिये दूनरी गित नहीं है।'' इन श्रीकृष्ण नगवान्की भिक्त ही मन्त है। उस भजनका स्वरूप है—इस लोक तथा परलोकके समस्त भोगोंनी कामनाना सवैथा परित्याग करके इन श्रीकृष्णमें ही इन्द्रियोंसहित सनको लगा देना। यही नैष्कर्म्य ( वास्तदिक सन्यास ) भी है। उन सिचदानन्द-

मय भगवान् श्रीकृष्णका वेदश ब्राह्मण नाना प्रकारसे यन्न करते हैं, 'गोविन्द' नामसे प्रमिद्ध उन भगवान्की अनेक प्रकारसे आराधना करते हैं। वे 'गोपीजनवहुन्म' ( जीवमात्रके अकारण सुद्धद् एव प्रियतम तथा गोप सुन्दरियोके प्राणाधार ) ज्यामसुन्दर ही सम्पूर्ण लोकोका पालन करते हैं और सक्त्य-रूप उत्तम वीर्यवाले उन भगवान्ने ही 'खाहा' ( अपनी माया-शक्ति ) का आश्रय लेक्टर जगत्को उत्पन्न किया है। जैसे सम्पूर्ण विश्वमे पैला हुआ एक ही वायुतत्व प्रत्येक शरीरके भीतर प्राण आदि पाँच रूपोंसे अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपर्युक्त मन्त्रमें भिन्न भिन्न नामने पाँच नामीवाले प्रतीत होते है—वान्वतमे 'कृणा' आदि पाँच नामीदारा एक ही भगतान्का प्रतिगटन होता है ॥ १-५॥

तत्मश्चात उन मुनियोंने उदा—'सम्पूर्ण जगत्के आअयभृत परमातमा गोविन्दरी उपासना वैने होती है ? इसरा उपदेश दीनिये ॥ ६॥

तर ब्रह्माजीने उन प्रसिद्ध सुनिर्में भगवान्ता जो पीठ हैं। उसरा वर्णन करने हुए क्या—पीठपर सुवर्णमय सप्टब्ट रमल बनाये। उसके मध्यभाग ( र्राणिका ) ने दो त्रिरोण लिखे। जो एक दुमें से सम्पुटिन हो। इन प्रसार ह कोण होंगे। इन कोणोंके मध्यभागमें स्थित जो कर्णिका है, उनमें आदि अक्षरूप कामवीजका, जो सम्पूर्ण कार्योंकी निविक्ष अमंध साधन है, उस्लेख करें। फिर प्रत्येक कोणमें 'कीं' वीजमित 'इंग्णाय नम ' मन्त्रके एक एक अक्षरका अक्षन करें। तथ्यान् ब्रह्म-मन्त्र अर्थात् अष्टाद्याक्षर गोपाल विद्या एव काम-गायत्रीका यथावत उस्लेख करके आठ वजासे धिरे हुए भूमण्डलका उस्लेख करें। तथ्यात् उक्त मन्त्रको अङ्ग, वासुदेवादि, किमणी आदि स्वद्यक्ति एव इन्द्र आदि, वसुदेव आदि, पार्थ आदि तथा निधि आदि आट आवरणोंसे आवेष्टित करके उसकी पूजा करे। #

#### धारणके छिये यन्त्र

\* यन्त्रकी रपष्ट विधि इस प्रकार समत्रना चाहिय । अपने घरपर गोदर और जल्से भृमिको छीप दे । फिर टम शुद्ध भूमिर्न भौषा हुआ पाठ म्यापिन करके उनके उप मुक्जनय अष्टनल कमनको स्थापना करे अथवा विमे हुण चन्डनमें रीली या फैसर मिलाकर उमीमे अष्टक यमलका रेग्नाचित्र दना है । तटनन्तर उस अष्टक्ट कमलके मध्यमाग (बीचकी कर्णिका ) में परम्पर मन्युटिन तो त्रिकोण स्वाच ले । इस प्रकार छ कोण उन लायँगे । इन कोणिक मध्यमायमें आदि अक्षररूप कामवीज (क्यों ) का, नो सम्पूल कार्योको मिदिका वान ई, उल्येख करे। माथ ही साध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी चल्नेख को ( यथा-- अनुक्रम्य अनुक कार्य मिद्धयतु')। ऐमा टल्नेख तमी आवश्यक है, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया गया हो । पूजाके लिये निर्मित चन्त्रमें साध्य और कायका नाम आवव्यक नहीं है। इसके बाद को छहों कोण है, उनमें क्छीं ष्ट्रणाय नम ' इस मन्त्रके एक-एक अक्षरका उल्लेख करे । तत्पश्चात् कोणोंके मध्यभाग अर्थात् कणिकामें लिखे दुए पूर्वाक र्ष्टा' बांच्के चारों और अष्टादशाक्षर मन्त्रको इस प्रकार लिखे, जिसने वह उसके द्वारा आनेष्टित हो नाय । तदनन्तर छहों को दिमें जो पूर्व, नैऋत्य और वायन्यवाले को दि, उनमें श्रीवीन (श्री) का उल्लेख करे तथा पश्चिम, अग्निकीण और ईशानवाले बोर्जीन माया-रीन (गी) को अद्भित करे । फिर अष्टदलीक केमरोमिं तान-नीन अक्षरके क्रममे चीवीस अक्षरोंकी काम-गायत्रीका उल्लेख करें । कामगायती इस प्रकार एं---कामदेवाय विद्यहे, पुष्पवाणाय धीमहि, तनोऽनद्ग प्रचोदयात् ।' इसके बाद प्रत्येक दलमें छ -छ अक्षरके क्रममे अङ्गार्टीम अक्षरवाले काम-मालामन्त्रका लेखन करे। वह मन्त्र इस प्रकार ई-----नम कामदेवाय सरानतिप्रयाय सवाननमोहनाय ज्वल ज्वल प्राचल सवजनम्य हृत्य मम वश कुरु जुरु स्वाहा ।' इसके बाद अष्टरलोके वाहर गोल रैसा साचजर उमके कपर अकारादि इन्यावन अक्षरोंका पूरा वणमालाको इस प्रकार लिखे, निसमे सम्पूर्ण अष्टदल-कमल थिर जाय । फिर इस समन चकके दाद्यभागन चौकोर भूमण्डल बनाये। उनके पूर्वांड दिशाओंमें तो श्रीवीज (श्री )का उल्लेख को और कोणोंमें मायावीज (শি) निखं। तत्पश्चात् इम भूमण्टलकी आठ दिद्याओंन आठ वज अद्भित करे। वज्र, शक्ति, दण्ट, खद्ग, पाश, ध्वज, गदा और भूल-यह वजादि-अष्टम ही आठ वज कहे गये हैं। इम प्रमार नो यन्त्र वनेगा, वह धारण करनेयोग्य होगा। इमीमें पूर्वकथित साध्य और कार्यका उल्लेख आवश्यक है। इसके धारणका विधि यों है--यन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक एक सहस्र धीकी बाहुतियाँ अग्निमें टाले। प्रत्येक बाहुतिका हुतदोप एत यन्त्रपर ही टाले। बाहुतियाँ समाप्त होनेपर यन्त्रका मार्जन करे। फिर टम महस्र बार अष्टादशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्रको धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करनेवाले पुरुषको त्रिमवन-का ध्रेषय मिल सुकता है तथा वह देवनाओं के लिये भी अल्टरणीय हो जाता है।

#### पूजनके छिये यन्त्र

जब पूजाके लिये यन्त्र-निर्माण किया जाय, तर भी यन्त्रका स्वरूप तो वस्ता ही रहेगा, केवल सा य और कार्यका नाम नहीं रहेगा। इसके सिवा यन्त्र-रूजाके पहले पाठकी विभिन्न दिशाओंमें कुछ देग्ताओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठस्य यन्त्रके चारों ओर आवरण-देवनाओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगा। यहाँ पहले पाठके सब ओर पूजित होनेवाने देवताओंका क्रम बताया जाता है-

पहले पीठके उत्तर मागम बायन्यकोणये लेकर ईमानकोगतब चतुर्विथ गुरुओंका पूजन करे,यथा— ॐ गुरुम्यो नम , पर्मगुरुम्यो नम , परात्पर्युरुम्यो नम , परमेष्ठिगुरुम्यो नम । फिर पीठके दक्षिण भागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे।तत्पश्चात् यन्त्रगत अष्टदल उक्त आवरणोसे परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रका तीनों सध्याओंके समय ध्यान करके पोडग आदि उपचारों द्वारा सदा उनका पूजन करना चाहिये। इस प्रकार पूजा करनेसे उपासकको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—सत्र कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है।। ७।। इस निपयमें ये क्लोक है—

एको वजी सर्वग कृष्ण ईन्द्रम

एकोऽपि सन् वहुधा यो विभाति ।

त पीठस्थं येऽनुयजन्ति धीरा
स्तेपा सुर्यं शाश्वतं नेतरेपाम् ॥ ८ ॥

कमल्की कर्णिकाके निम्नमागमें—माधारशक्ति, प्रकृति, कमठ, शेष, पृथ्वी, क्षीरमागर, इंधेतद्वीप, रलमण्य तथा करपपृक्ष- हन नीकी पृजा करे। यह पूजा भावनाद्वारा कर्णिकामें ही कर ली जायगी। फिर पीठ (चीकी) के पार्थोमें धर्म, तान, वैराग्य और ऐश्वयकी पूजा करे। कम दस प्रकार होगा— अधिकोणमें धर्म, नेश्वरंत्वकोणमें शान, वायव्यकोणमें वैराग्य तथा ईशानकोणमें ऐश्वयंकी पूजा छोगी। "सी प्रकार पीठके पूर्वीद अवयवोंमें भी क्रमश धर्म आदिकी पूजा होगी। इसके बाद कर्णिकामें हो क्रमश 'अनन्ताय नम', 'प्राय नम', 'अ दादशकलाव्याप्तस्थीनण्डलात्मने नम', 'ॐ पोडशकलाव्याप्तच्यमण्डलात्मने नम', 'म दशकलाव्याप्तविद्यमण्डलात्मने नम', 'स सत्त्वाय नम', 'र रजसे नम', 'त तमसे नम', 'आ आत्मने नम', 'अ अन्तरात्मने नम', 'प परमात्मने नम', 'री शानात्मने नम', 'र रजसे नम', 'त तमसे नम', 'आ आत्मने नम', 'अ अन्तरात्मने नम', 'प परमात्मने नम', 'री शानात्मने नम', 'र रजसी नम', 'र रजसी नम', 'र रजसी नम', 'र रजनी नम', 'र रजन

मगवान्का ध्यान इस प्रकार करे-

सरेद् वृन्दावने रम्थे मोदयन्त मनोरमम्। गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोपयन्या सहसद्य ॥ व्यात्मनो वयनाम्मोजप्रेरिताक्षिमधुवता । पीछिता कामगणेन निरमादलेपणोत्सुका ॥ मुक्ताहारलसत्योनतुङ्गस्तनभरान्विता । सन्तर्थम्मल्लयसना मदररालितभूपणा ॥ दन्तपद्भिममोद्धासिरपन्दमानाधराजिता । विलोभयन्त्यो विविधावस्रमेभावगभिते ॥ फुल्पेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदन वहायतसिप्रय श्रीवत्साद्भमुदरारकीरतुभधर पीताम्यर मृन्द्रस् । गोपीनां नयनोत्पलान्विततनु गो-गोपसधावृत गोविन्द कल्वेणुवादनपर दिव्याह्मभूय मजे ॥

तत्पश्चात् आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण पूजा अष्टदल कमलम ही करनी चाहिये । इसका प्रथम आवरण इम प्रकार है । छ कोणोंमेंसे आग्नेयकोणमें 'ढृदयाय नम', नैश्रांत्यकोणमें 'शिरसे ग्वाहा', वायन्त्रकोणमं 'शिरताये वपट्', इंद्रानकोणमें 'करनाय हुम्', अग्रमागमें 'नेत्रत्रवाय वीपट्' तथा पूर्व आदि चारों दिशाओंमें 'अस्ताय फट्' इस प्रकार मन्त्रोधारणपूर्वक पूजन करे ।

द्वितीय आवरण—पूर्विदेशामें 'वासुदेनाय नम', दक्षिणमें 'सकर्पणाय नम', पश्चिममे 'प्रशुम्नाय नम', उत्तरमें 'अनिन्दाय नम'—इन मन्त्रोंसे पूना करके अग्निकोणमें 'शक्यै नम', नेप्रत्यकोणमें 'श्रिथे नम', वायन्यकोणमें 'सरस्वत्ये नम' तथा ईशान-कोणमें 'रत्यै नम'—इन मन्त्रोद्वारा शक्ति आदिका पूजन करे।

तृतीय आवरण—िक्त कमलके बाठ दलोंमें पूर्वादि दिशाओंके क्रमसे रुविमणी आदि बाठ पटरानियोंकी स्थापना भीर पूजा करे— यथा रुविमण्ये नम, सत्यमामाये नम, जाम्बवत्ये नम, नाग्नजित्ये नम, मित्रविन्दाये नम, कालिन्ये नम, लक्ष्मणाये नम, सुशीलाये नम।

चतुर्थं आवरण—यहाँ पूर्वमं पीतवर्ण वसुदेव, अग्निकोणमं श्यामवर्णा देवकी, दक्षिणमं कर्पूरगीरवर्ण नन्द, नैश्रदेवमं कुडुम-सहश गीरवर्णा वशोदा, पश्चिममं श्रद्ध, कुन्द एव चन्द्रके समान उज्ज्यल वर्णवाले वलदेव, वायन्यकोणमं मयूरपिच्छतुस्य श्यामवर्णा सुमद्रा, उत्तरमं गीपगण तथा ईशानकोणमें गीपाङ्गनाओंकी क्रमश पूजा करनी चाहिये। शनके नामको चतुर्थन्त करके नम ' छगा देनेसे पूजाका मन्त्र हो जाता है।

पश्चम आवरण—कमलके मध्यभागमें क्रमश अर्जुन, निशठ, उद्धव, दाख्या, विष्वक्सेन, सात्यिकि, गरुङ, नारद तथा पर्वतकी

चेतनइचेतनाना-नित्यो मेको वहुना यो विदधाति कामान्। येऽनुयजन्ति पीठग धीरा-मिन्द्वि शाश्वती नेतरेपाम् ॥ ९ ॥ विष्णो परम पद ण्तद नित्योद्यक्ता सयजन्ते न कामात्। गोपरूप तेपामसी प्रयद्मात प्रकाशयेटात्मपद तदेव ॥ १०॥ विदधाति पुर्व यो व्रह्माण यो विद्यास्तस्मै गापयति सा कृष्णः । देवमारमवुद्धिप्रकाशं ਰੰ शरणमनुवजेत् ॥ ११ ॥ मुमुक्षुर्वे ॐकारेणान्तरितं जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपद मनु तम् । तेपामसी दर्शयेदात्मरूप तसान्युमुधुरभ्यसेन्नित्यशान्त्यै H 92 II 'एकमात्र सबको वशमें रखनेवाले सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन ररने योग्य है। वे एक होते हुए भी अनेक रूपोंम प्रकाशित हो रहे है। जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त पीठपर विराजमान उन भगवान्का प्रतिदिन पूजन करते िंहैं, उन्हींको बाश्वत हुख प्राप्त होता है, दूमरोंको नहीं I जो नित्योंके भी नित्य है, चेतनोंके भी परम चेतन है

भगवान् श्रीकृष्णको पूर्वोक्त पीठमें स्थापित करके जो धीर पुरुप निरन्तर उनका पूजन करते हैं, उन्हींको सनातन सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं । जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत रहकर श्रीविष्णुके परमपदस्वरूप इस मनत्रकी विधिपूर्वक पूजा करते हें तथा भगवान्के सिवा दूमरी किसी वस्तुकी कामना नहीं करते, उनके लिये वे गोपालरूपधारी भगवान् **व्यामसुन्दर अपना स्वरूप तथा अपना परम घाम तत्काल ही** प्रयत्तपूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। जो श्रीकृष्ण सृष्टिके पारम्भमें ब्रह्माजीको उत्पन्न करते हैं तथा निश्चय ही जो उनको वेदविद्या-का उपदेश करके उनसे उसका गान करवाते हैं, समस्त जीवोंकी बुद्धिको प्रकाश ( जान ) देनेवाले उन भगवान्की गरणमें मुमुक्ष पुरुप अवस्य जाय । जो साधक भगवान् गोविन्दके उस पाँच पदवाले सुप्रसिद्ध अष्टादशाश्वर मन्त्रको ॐकारसे सम्पुटित करके जपते हैं, उन्हींको वे भगवान् शीघ्र अपने खरूपना साम्रात्कार कराते हैं, अतः ससार वन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाला मनुप्य नित्य गान्तिकी पाप्तिके लिये अवस्य ही उक्त मन्त्रका जप करें ।। ८-१२ ।।

इस पाँच पदवाले मन्त्रसे ही और भी दशाक्षर आदि मन्त्र उत्पन्न हुए हैं, जो मनु योंके लिये कल्याणकारी हैं । उन दशाक्षर आदि मन्त्रोंको भी ऐक्वर्यकी इच्छावाले इन्द्र आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत् विधिके साथ जपते रहते हैं ॥ १३ ॥

### वृतीय उपनिपद्

#### अप्रादशाक्षरका अर्थ

'यदि ऐनी बात है तो इन भगवान् श्रीकृष्णके खरूप-भूत मन्त्रका अर्थ (अभिप्राय और प्रयोजन ) क्या है ! यह आप अपनी वाणीद्वारा समझाइये ।' इस प्रकार उन सनकादि मुनियोंने पूछा । तब सब लोकोमें विख्यात ब्रह्माजीने उनके उस

और एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं, उन

प्रश्नके उत्तरमे इम प्रकार कहा—'मुनिवरो । सुनो, मुझ ब्रह्माकी जो दो परार्धकी आयु होती है, उसे व्यतीत करता हुआ में पूर्वकालमें भगवान्का निरन्तर ध्यान और स्तवन करता रहा । इस प्रकार जब एक परार्ध वीत गया, तब भगवान्का

षष्ट आदाण—पूर्वमें 'दन्द्रनिषये नम ', अग्निकोणमें 'नीलनिषये नम ', दक्षिणमें 'स्कन्दाय नम ', नैर्केत्यकोणमें 'मकराय नम ', पश्चिममें 'आनन्दाय नम ', वायुकोणमें 'कच्छपाय नम ', उत्तरमें 'शहाय नम ' तथा ईशानकोणमें 'पन्ननिषये नम '—इस प्रकार पूजन करे।

सप्तम श्रावरण--पूर्वम पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोणमें रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणमें नीलीत्पलवर्ण यम, नैर्ऋत्यकीणमें कृष्ण-वर्ण राक्षमाधिपति निर्ऋति, पश्चिममें शुक्लवर्ण वरुण, वायन्यमें धृत्रवर्ण वायु, उत्तरमें नीलवर्ण कुवेर तथा ईशानकोणमें इवेतवर्ण ईशानका नाम-मन्त्रद्वारा ही पूजन करे।

अष्टम आवरण—पूर्व और ईशानके मध्यमें गोरोचनवर्ण ब्रह्मा, नैर्ऋत्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्लवर्ण श्चेपनाग, पूर्व दलमें पीतवर्ण वज, अग्निकोणवाले दलमें शुक्लवर्णा शक्ति, दक्षिण दलमें नीलवर्ण दण्ड, नैर्ऋत्य दलमें श्वेतवर्ण खन्न, पश्चिम दलमें विद्युद्धणे पाश, वायव्य दलमें रक्तवर्ण ध्यज, उत्तर दलमें नीलवर्णा गदा तथा ईशान दलमें शुक्लवर्ण त्रिश्लकी नाम-मन्त्रद्वारा ही पूजा करे।

4

ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ, फिर वे वया करके गोपनेप-घारी ज्यामसुन्दर पुरुपोत्तमके रूपमे मेरे सामने प्रकट हुए । तम मेने मिक्तपूर्वक उनके चरणोमे प्रणाम किया । तदनन्तर उन्होंने वयाई-हृदयसे मुझपर अनुग्रह करके सृष्टि-रचनाके लिये अपने स्वरूपभूत अष्टावशाक्षर मन्त्रका मुझे उपदेश दिया और तत्काल अन्तर्धान हो गये । फिर जब मेरे हृदयमे सृष्टिकी इच्ला हुई, तब अष्टादशाक्षर मन्त्रके उन सभी अक्षरोमे माबी जगत्के स्वरूपका वर्शन कराते हुए वे पुनः मेरे सम्मुख प्रकट हो गये । तब मेने इम मन्त्रमे जो 'क' अअर है, उससे जलकी, 'लं' अअरमे पृथ्निकी, 'ईं' से अग्नि तस्वकी, अनुन्वारमे चन्द्रमाकी तथा इन सक्के ममुदाय-रूप 'ईंग' से सर्वकी रचना की। मन्त्रके द्वितीय पद 'कृणाय' से आकाशरी ओर आकाशमे वायुकी स्रष्टि की। उसके बादवाले 'गोविन्डाय' पदमे कामधेनु गो तथा वेदादि विद्याओं को पकट किया। उसके पश्चात् जो 'गोपीजनवल्लभाय' पद है, उससे स्त्री पुरुप आदिकी रचना की तथा सबसे अन्तमे जो 'स्वाहा' पद है, उसमे इस समस्त जट-चेतनमय चगचर जगत्को उत्यन किया। १-२॥

## चतुर्थ उपनिपद्

#### गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उससे गोलाक-धामकी प्राप्ति

इन भगवान् श्रीकृष्णके ही यूजन तथा उनके ॐकारमे सम्पुटित अष्टादशाक्षर मन्त्रके ही जपमे पूर्वकारमं राजिर्प चन्द्रध्वज मोहरहित होकर आत्मजान प्राप्त करके असङ्ग हो गये ॥ १॥

भगवान् श्रीकृष्णके उस परमधाम गोलोकको जानी

एव प्रेमी भक्तजन मदा देखते हैं। आजागमें सूर्यकी भाँति वह परम व्योममें सब ओर व्याप्त तथा प्रकाशमान है। उस परम धामकी प्राप्ति पूर्योक्त अष्टादशाक्षरमन्त्रके जपसे ही होती है, इसलिये इसका नित्य जप करे॥ २-३॥

#### पश्चम उपनिपद्

#### श्रीकृष्णका खरूप एवं उनका स्तवन

उक्त मन्त्रके विषयमें कुछ मुनिगण यों कहत ह— 'जिसके प्रथम पद (क्रंग) से पृथ्वी, द्वितीय पद (क्रुप्णाय) से जल, तृतीय पद (गोविन्दाय) से तेज, चतुर्थ पद (गोपीजनवछमाय) से वायु तथा अन्तिम पॉचवें पद (स्वाहा) से आकाशकी उत्पत्ति हुई है, वह वेष्णय पञ्चमहाव्याहृतियो-वाला अश्ववशाक्षरमन्त्र श्रीकृष्णके स्वरूपको प्रकाशित करनेगाला है। उसका मोक्ष प्राप्तिके लिये सदा ही जप करते रहना चाहिये। ॥ १॥

इस विपयमे यह गाथा प्रसिद्ध है-

जिम मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट हुई, द्वितीय पदसे जलका प्रादुर्माय हुआ, तृतीय पदसे तेजस्तत्त्वका प्राक्ट्य हुआ, चतुर्थ पदसे अग्नितत्त्व आविर्भृत हुआ तथा पञ्चम पदसे आकाशकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अप्यदशाक्षर मन्त्रका निरन्तर अभ्यास (जप) करे। उसीके जपसे राजिंग चन्द्रध्वज भगवान् श्रीकृष्णके अविनाशी परमधाम गोलोकको प्राप्त हो गये॥ २-३॥

अत वह जो परम विशुद्ध, विमल, गोरुरहित, लोभ आदिसे शून्य, सब प्रमारमी आमिक एव वासनासे वर्जित गोलोक्तधाम है, वह उक्त पॉच पदांबाले मन्त्रमे अभिन्न है; तथा वह मन्त्र साक्षात् वामुदेवस्वरूप ही है, जिस वामुदेवसे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। वे एकमात्र भगवान् गोविन्द पञ्चपद मन्त्रस्वरूप है। उनका श्रीविग्रह सेचिदानन्दमय है। वे बन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा विराजमान रहते हैं। मैं मरुद्वणोंके साथ रहकर (इन) उत्तम स्तुतियोद्दारा उन भगवान्को सतुष्ट करता हूँ॥ ४-५॥

क नमो विश्वरूपाय विद्वस्थित्यन्तहेतवे। विद्वेश्वराय विश्वाय गोविन्टाय नमो नम ॥६॥ नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे। कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्टाय नमो नम ॥७॥ नम कमलनेत्राय नम कमलमालिने। नम कमलनाभाय कमलापतये नम ॥८॥॥

वर्हापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे। रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ९॥ क्सवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने । **चृषभ**ध्वजवन्द्याय पार्थसारथये नम ॥ १०॥ वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकुललीलाय लोलकुण्डलघारिणे ॥ ११ ॥ नृत्यशालिने । वल्ळवीनयनाम्भोजमाळिने श्रीकृष्णाय नमो नम ॥ १२ ॥ नमः प्रणतपालाय गोवर्द्धनधराय पापप्रणाशाय पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुहारिणे ॥ १३ ॥ ञ्जुद्धायाञ्जूद्धवैरिणे । निष्कलाय विमोहाय नमो नम ॥ १४॥ अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । आधिव्याधि भुजङ्गेन दृष्टं मामुद्धर प्रभो॥ १५॥ गोपीजनमनोहर। श्रीकृष्ण **रुक्मिणीकान्त** जगद्भरो ॥ १६ ॥ संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जनार्दन । क्लेशहरण केशव 、 नारायण गोविन्द परमानन्द मा समुद्धर माधव॥ १७॥

'सम्पूर्ण विश्व जिनका खरूप है, जो विश्वके पालन और सहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो स्वयं ही विश्वरूप और इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान् गोविन्दको बारवार नमस्कार है। जो विज्ञानखरूप और परमानन्दमयविग्रह हैं तया जो जीवमात्रको अपनी ओर आकृष्ट कर लेनेवाले हैं। गोपसन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान् गोविन्दको प्रणाम है, प्रणाम है। जो नेत्रोंमें कमलकी शोभा धारण करते और कण्ठमें कमलपुष्पींकी माला पहनते हैं, जिनकी नामिसे कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमला-लक्ष्मी, लक्ष्मीखरूपा गोपाङ्गनाओं-के तथा श्रीराधाके प्राणेश्वर हैं, उन भगवान स्यामसुन्दरको नमस्कार है, नमस्कार है । मस्तकपर मोरपखका मुकुट धारण करके जो परम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन रमण करता है, जिनकी बुद्धि एव स्मरणशक्ति कभी कुण्ठित नहीं होती, तथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके मानसमें विहार करनेवाले राजहस हैं, उन भगवान गोविन्दको बारबार प्रणाम है। जो कसके वंशका विध्वस करनेवाले तथा केशी और चाणूरके विनाशक हैं, भगवान् शहुरके भी जो वन्दनीय हैं, उन पार्थ-सार्यि भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है । अधरोंपर बॉसुरी रखकर उसे बजाते

रहना जिनका स्वाभाविक गुण है, जो गौओंके पालक तथा कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, कालिन्दीके रमणीय तटपर कालियहृदमें नागके फणोंपर चञ्चलगतिसे जिनकी अविराम लास्य-लीला हो रही है, अतएव जिनके कार्नोमें धारण किये हुए कुण्डल हिलते हुए झलमला रहे हैं, सहस्रों गोपसन्दरियोंके निर्निमेष नेत्र जिनके श्रीअर्झोंमें प्रतिबिम्बित होकर विकसित कमल पुष्पींकी मालासद्दा शोभा पा रहे हैं तथा जो नृत्यमें सलग्न होकर अतिशय शोभायमान दिखायी देते हैं, उन शरणागत जनोंके प्रतिपालक भगवान श्रीकृष्णको प्रणाम है, प्रणाम है। जो पाप और पापात्मा असुरोंके विनाशक हैं, व्रजवासियोंकी रक्षाके लिये हाथपर गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके प्राणान्तकारक तथा तृणावर्त असुरके प्राण सहारक हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो कला (अवयव) से रहित हैं, जिनमे मोहका सर्वथा अभाव है, जो खरूपसे ही परम विशुद्ध हैं, अशुद्ध-( स्वभाव तथा आचरणवाले ) असुरोंके शत्रु हैं, तथा जिनसे बढकर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उन सर्वमहान् परमात्मा श्रीकृष्णको वारबार नमस्कार है। परमा-नन्दमय परमेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये । प्रभो ! मुझे आधि (मानसिक व्यथा) और व्याधि (शारीरिक व्यथा ) रूपी सपोंने इस लिया है, कृपया मेरा उद्धार कीजिये । हे कृष्ण । हे रुक्मिणीवल्लभ ! हे गोपसुन्दरियों-का चित्त चुरानेशले श्यामसुन्दर ! मैं ससार-समुद्रमें हूत्र रहा हूँ । जगद्भरो ! मेरा उद्धार कीजिये । हे केशव ! क्लेशहारी नारायण । जनार्दन । परमानन्दमय गोविन्द । माधव ! मेरा उद्धार कीजिये' ॥ ६-१७॥

'मुनिवरो । जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्तुतियोंद्वारा भगवान्की आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुमलोग भी पाँच पदींवाले पूर्वोक्त मन्त्रका जप और श्रीक्टणका ध्यान करते हुए उनकी आराधनामें लगे रहो । इसके द्वारा ससार-समुद्र-से तर जाओगे ।' इस प्रकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियों-को उपदेश दिया ॥ १८ ॥

जो इस पूर्वोक्त पञ्चपद-मन्त्रका सदा जप करता है, वह अनायास ही मगवान्के उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त हो जाता है। मगवान्का वह परमपद गतिशील नहीं—नित्य स्थिर है, फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाला है।

# ॥ अधर्ववेदीय गोपालपूर्वतापनीयोपनियद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः भृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्वज्ञाः। स्मिरेरङ्गेस्तुष्टुवार्थसस्तन्भिर्व्यगेम देवहितं यदायुः॥ स्वित न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वित नः पृपा विश्ववदाः। स्वित नस्तास्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देधात्॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः <sup>।!</sup>!

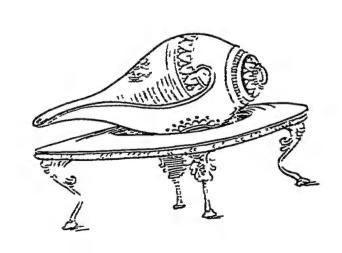

## अथर्ववेदीय

## गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गैस्तुष्ट्वा ५ सस्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रयाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

राघा आदि गोपियोंका दुर्वासासे संवाद, दुर्वासाके द्वारा श्रीकृष्णके खरूपका वर्णन

एक समयकी वात है, सदा श्रीकृष्ण-मिलनकी ही अभिलापा रखनेवाली बजकी गोपसुन्दरियाँ उनके साथ रात्रि व्यतीत करके प्रात काल उन सर्वेश्वर गोपालसे बोलीं तथा वे स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोले॥ १॥

उनमें इस प्रकार वातचीत हुई—'प्यारे व्यामसुन्दर । तुम हमे वताओ, हमे अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिथे किस ब्राह्मण-को इस समय भोजन देना चाहिये ११ गोपियोंका यह प्रश्न सुननर श्रीकृष्णने उत्तर दिया—'महर्षि दुर्वासाको भोजन देना उचित हैं। ॥ २॥

गोपियोने पूछा—'प्यारे ! जहाँ जाने से हमारा कल्याण होगा। वह मुनिवर दुर्वांसाका आश्रम तो उस पार है । यमुनाका अगाध जल पार किये विना हम वहाँ कैसे जायँगी ?' ॥ ३॥

भगवान् वोले—तुमलोग यमुनाजीके तटपर जाकर कहना—'श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध हमारे क्याममुन्दर पूर्ण ब्रह्मचारी हैं।' यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हें पार जानेके लिये मार्ग दे देंगी। यह हूँ, जिससे सवकी उन्नति होती है। मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी मी थाह मिल जाती है। मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करके बतहीन भी बतधारी हो जाता है। मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम भी सकाम (परम प्रेमी) हो जाता है। तथा मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करके वेद-जानसे रहित पुरुष भी वेदज हो जाता है ॥ ४॥

कहते हैं, भगवान्का यह कथन सुनकर गोपसुन्दरियाँ
महादेवजीके अगभूत दुर्वासाका स्मरण करके—उन्हींको
लक्ष्य करके वहाँसे चलीं, और श्रीकृष्णके वचनको दुइराकर
सूर्यकृत्या यमुनाके पार हो मुनिके परम पवित्र आश्रमपर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिको, जो रुद्रके
ही अश थे, प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेशताको दूध
और धीके वने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाङ्गनाओंने सतुष्ट किया। प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने मोजन करके
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपियोंको यथेष्ट
आशीर्वाद दे घर लौट जानेके लिये आशा दी। तव गोपसुन्दरियोंने पूछा—'हम सूर्यकृत्या यमुनाको कैसे पार करके
जायंगी ११॥ ५-७॥

तव वे सुप्रसिद्ध मुनि वोले—मैं केवल दूबका ही मोजन करनेवाला हूँ, इस रूपमें मेरा स्मरण करनेसे यमुनाजी तुम्हें मार्ग दे देंगी ॥ ८॥

उन गोपसुन्दिरयों में सुन्दर गुण और खमावकी दृष्टिसे सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धर्वी—श्रीराधा। उन्होंने वहाँ आयी हुई उन सभी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस प्रकार पूछा—'हमारे साथ नित्य विहार करनेवाले स्थामसुन्दर श्रीकृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हैं ! और अभी-अभी इतना पकवान

भोजन करनेवाले महर्पि दुर्वासा किस प्रकार केवल दूर्वा ही साते हें ?' ॥ ९-१० ॥

श्रीराधाको ही प्रधान बनाकर और उन्हें ही आगे करके अन्य गोपाङ्गनाएँ उन्हींके पीछे चुपचाप खड़ी हो गयी थीं ॥ ११॥

दुर्वासाने कहा-सुनो, आकाश शब्द-गुणसे युक्त है, परत परमात्मा शब्द और आकाश दोनोंसे भिन्न हैं। फिर भी वे उक्त गुणवाले आकारामे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर निवास करते हैं । वह शब्दवान् आकाग उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता, वहीं परमात्मस्वरूप आत्मा में हूँ, फिर मैं भोजन करनेवाला कैसे हो सकता हूं। वायु स्पर्श गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा सर्ग और वायु दोनोसे भिन्न है, फिर भी वे वायुमें उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं। वह स्पर्शवान् वायुतत्व उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा में भी हूँ, अतः मै भोक्ता कैसे हो सकता हूँ । यह तेज रूप-गुणसे युक्त है, किंनु परमात्मा रूप और तेज दोनोसे भिन्न हैं। फिर भी वे अभिमे उनके अन्तर्गामी आत्मारूपचे निवास करते हैं । वह अग्नि उन अन्तर्वामी परमात्माको नहीं जानता । वही विशुद्ध आत्मा मै हूँ । अतः मैं मोक्ता कैसे हो सकता हूँ। जल रस-गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा रस और जल दोनोंसे भिन्न हैं। तथापि वे उस जलमे अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं। जल उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता । वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूँ, अतः में भोक्ता कैसे हो सकता हूं। यह पृथिवी गन्व गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा गन्ध एव पृथिवी दोनोंसे भिन्न हे । तथापि वे भूमिमे उसके अन्तर्थामी आत्मारूपसे निवास करते हैं। भूमि उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानती । वही विशुद्ध आत्मा मैं हूँ, अतः मैं मोक्ता कैसे हो सकता हूँ। यह मन ही उन आकाग आदिके विषयमें सकल्प-विकल्प करता है, यही उन विषयों को यहण करता है। जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वहाँ किस विपयका आश्रय लेकर यह मन सकल्प विकल्प करे अयवा किस विपयकी ओर जाय ? इसिलिये में वही विशुद्ध आत्मा हूँ, फिर कैसे भोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥

ये स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, व्याष्ट और समिटिके स्थूल और सूक्ष्म दोनों श्रीरोंके कारण है। सदा साथ रहनेवाले दो पश्चियोंकी मॉनि जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरेके ि। सहचर हैं। इनमें जो परमात्माका अग-भूत इतर जीव है, वह तो भोक्ता होता है, और उससे भिन्न माधात् परमातमा ( श्रीकृणा ) माश्रीमात्र होते ह । मृश्रके समान धर्मवाल नागवान् गरीरमे वे दानां रहते है । इनमें एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता । पहला ( त्रीवातमा ) तो भोक्ता है और दूसरा स्वतन्त्र ईश्वर ही अभोक्ता है । यह अभोक्ता परमेश्वर ही श्रीकृण है । जिनमें मोश ओर बन्धन देनेवाली विद्या और अविधाता अस्तित हम नहीं जानते, जो विद्या और अविधा दोनोंने थिलश्रण है तथा जो विधामय है, वे श्रीकृष्ण विपयी कैसे हो सकते हैं ? ॥ १९-२१॥

जो कामना (तिपयामिक ) से नाना प्रशासिक भागांकी अभिलापा करता है, वही कामी होता है, परतु जो निश्य पूर्वक कामनाके दिना ही केवल प्रेमी भक्तांके प्रेमयदा उनके द्वारा अपित भोगांको प्रहण करनेकी एन्छा उनता है, वह अकामी होता है—उसे नामना और आमिक्ति दूर माना जाता है। ये श्रीकृष्ण जन्म और जन (बुदापा) आदि शारीरिक धमाने रहित है। ये शिवर है—नित्य है, इनका छेवन नहीं हो सकता। वे जो स्वयंमण्डलम विराजमान है, जो गोओं रहते है, जो मम्पूर्ण देवताओं में भी अन्तयां मीकपने खित है, सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जिनकी मितमाक गान निया जाता है, जो समस्त चराचर भूतांमें ब्याप्त होकर खित है तथा जो भूतों नी खिर चरते हैं, वे भगवान ही तुम्हारे खामी ह ॥२२-२३॥

यह सुनकर वे गान्वर्या नाममे प्रमित्र श्रीराधाजी वोली—'महर्पे । ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल श्रीकृष्ण हमलोगोंके यहाँ कैसे प्रकट हो गये ? तथा आपने उन श्रीकृष्णका तस्य कैसे जाना ? उनकी प्राप्तिका माधनभूत मन्त्र कौन सा है ? उन मगवान्का निवास स्थान कहाँ है ? वे देवकीजीके गर्मते किस प्रकार उत्पन्न हुए ? इनके बहे भैया वलरामजी कौन हे ? तथा कैसे इन गोपालकी पूजा होती है ? प्रकृतिसे परे जो ये माधात् परमात्मा गोपाल है, किस प्रकार इस भृमिपर अवतीर्ण हुए ? यह सब स्यष्टरूपमे वताइये ।। २४ ॥

तन उन प्रसिद्ध महर्पि दुर्वासाने श्रीराधासे क्हा— यह बात मबको विदित है कि सृष्टिके आदिमे एकमात्र भगवान् नारायण ही विराजमान थे, जिनमे ये सम्पूर्ण लोक ओतप्रोत हैं। उनके मानसिक सद्भुल्पसे नामिमे जो कमल प्रकट हुआ था, उससे कमलयोनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। भगवान् नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या करवाकर उन्हें बरदान दिया।। २५-२६॥ ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही वरदान मॉगा और भगवान् नारायणने वैसा वर उन्हें दे दिया ॥ २७ ॥

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूछा—'भगवन् ! समस्त अवतारोंमें कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे सब लोक सन्तुष्ट हों, सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हों, जिसका स्मरण करके मनुष्य इस ससारसे मुक्त हो जाते हैं १ तथा इस श्रेष्ठ अवतारकी परब्रह्मरूपता कैसे सिद्ध हो सकती है १ ॥ १८॥

यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान् नारायणने उन ब्रह्माजीसे कहा—'वत्स ! जैसे मेरु शिखरपर (यमातिरिक्त सात लोकपालोंकी) सात पुरियाँ हैं, जिन्हें सकाममावसे पुण्य करनेवाले पुरुप प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस भूगोल चक्रमें भी सात पुरियाँ हैं, जो निष्काम तथा सकाम—सभी प्रकारके लोगोंद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं। (सकाम माववाले पुरुपोंकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे 'सकामया' हैं, और निष्काम पुरुपोंको मोक्ष देनेवाली होनेके कारण 'निष्काम्या' हैं।) उन सबके मध्यमे साक्षात् परब्रह्मरूप गोपालकी पुरी मथुरा है, अतः वह सम्पूर्ण देवताओं तथा समस्त भूतोंके लिये भी सकाम्या (कामना पूर्ण करनेवाली) और निष्काम्या (मोक्षदायिनी) है।। २९॥

निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमें कमल होता है, उसी प्रकार भूतलपर यह पुरी स्थित है। ( कमलकी कर्णिकाके स्थानपर तो यह पुरी है और दलोंके स्थानपर मधुवन आदि वन हैं।) अवश्य ही मथुरापुरी भगवान् गोपालके चक्रद्वारा सरक्षित है, इसलिये वह गोपाल पुरीके नामसे प्रसिद्ध है। विशाल बृहद्वन ( महावन ), मधुदैत्यके नामपर प्रसिद्ध मध्यन, ताड़के वृक्षोंसे सुशोभित तालवन, कमनीय श्रीकृष्णकी विद्यारखली काम्यवन (कामवन), कृष्ण प्रिया बहुलाके मामसे प्रसिद्ध बहुलावन, कुमुद-वृक्षींसे उपलक्षित कुमुदवन, खदिर-वृक्षोंकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरवन, जहाँ वलभद्रजी विचरते है-वह भद्रवन, 'भाण्डीर' नामक वटसे उपलक्षित भाण्डीरवन, लक्ष्मीका निवासभृत श्रीवन, लोहगन्धकी तपस्याका स्थान लोहवन, वृन्दादेवीसे सनाथ हुआ वृन्दावन-इन ( कमलदलोंके समान सुगोमित) बारह वनोंसे वह मथुरापुरी घिरी हुई है। उस मथुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त वनोंमें ही देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग और किन्नर ( श्रीकृष्ण-प्रेमसे उन्मत्त हो ) गाते और नृत्य करते है । उन वारह वनोंमें बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वसु, सप्त ऋषि, ब्रह्मा, नारद, पाँच गणेश एव वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकण्ठ, विञ्वेश्वर, गोपालेश्वर तथा भद्रेश्वर आदि चौबीस गिवलिङ्गोंका निवास है। दो प्रमुख वन हैं---कुष्णवन और भद्रवन । इनके वीचमें ही पूर्वोक्त बारह वन हैं, जो परम पवित्र एव पुण्यमय है। उन्हींमें देवता रहते हैं। वहीं सिडगण तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । वहीं बल्रामजीकी रमणीय राममृति, प्रवुम्नकी प्रयुम्नमृति, अनिरुद्ध-की अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णमूर्ति विराजती है। इस प्रकार मथुरामुख्डलके बारह वनोंमें भगवानुके बारह अर्चा विग्रह विराजमान हैं। इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन रुद्रगण करते हैं। दूसरी मूर्तिका पूजन स्वय ब्रह्माजी करते हैं। तीसरीकी पूजा ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनि करते हैं। चौये विग्रहकी आराधना मरुद्रण करते हैं। पाँच में खरूपकी अर्चना विनायकगण करते हैं। छठे विग्रहकी पूजा वसुगण करते हैं। सातर्वेकी आराधना ऋषि करते हैं। आठवी मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैं। नवें विग्रहका पूजन अप्सराएँ करती हैं। दसनी मूर्ति आकागमें गुप्तरूपसे स्थित है। ग्यारहवीं अन्तरिक्षमें स्थित है और वारहवीं भूगर्भमें विराजती है। अर्चा-विग्रहोंका जो लोग पूजन करते हैं, वे मृत्युसे तर जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं, गर्भवास, जन्म, जरावस्था, मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके दु,खको लॉघ'जाते है ॥ ३०–३८ ॥

इस विश्रयमे क्लोक भी है। जिनका भाव इस प्रकार है-

जो ब्रह्मा आदि देशताओं से सदा सेवित है, भगवान्के शङ्क, चक्र, गदा और शार्झ-बनुप निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते हैं, जो बलमद्रजीके मुसल आदि शक्कों से भी सदा सुरक्षित है, उस परम रमणीय मथुरापुरीमें पहुँचकर (भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करे)। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह— बलराम, प्रशुम्न तथा अनिरुद्धके साथ एव अपनी अन्तरङ्गा शक्ति श्रीरुविमणीजीके साथ सदा समाहित (भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सतत सावधान) रहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वे प्रणवकी मात्राओंके भेदसे चार नामोंसे प्रसिद्ध होते हैं। (ॐकारकी चार मात्राएँ हैं—अ, उ, म् तथा अर्धमात्रा।) इनमें अकारात्मक विश्वरूप तो बलरामजी हैं, उकारात्मक तैजसरूप प्रशुम्न हैं, मकारात्मक प्राजरूप अनिरुद्धजी हैं तथा अर्ध-मात्रात्मक तुरीयरूप भगवान् वासुदेव हैं॥ ३९-४०॥

१. वे सात पुरियाँ हैं——अयोध्या, मथुरा, माया ( हरिद्वार ), काञ्ची, काञ्ची, अवन्ती ( उज्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी ।

अतः रजोगुणसे अर्थात् त्रिगुणमयी प्रकृतिसे परे जो भगवान्
गोपाल हैं, 'वह मै ही हूं'—इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मामे गोपालकी भावना करे । जो यो करता है, वह मोक्ष-सुरक्ता
अनुभव करता है, ब्रह्मभावको प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेत्ता होता
है । जो गोपों अर्थात् जीवोंको सृष्टिसे लेकर प्रलयतक सदा ही
आत्मीय मानकर स्वीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एव
पालनमे सलग्न रहते हैं, वे प्रणववाच्य मगवान् ही गोपाल
है । 'वे तत्, सत्, परब्रह्म श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैं,
नित्यानन्दैकरूप जो गोपाल हैं, वह मै हूँ । ॐ वे गापाल
देव ही तीनों कालोसे अर्वाधित परम सत्य है । वह मैं हूँ'
—इस प्रकार अपने को लेकर मनसे भगवान् के नाथ एकता करे।
अपने को इस मावसे देखे—अपने विषयमें यह निश्चय करे
कि 'मै गोपाल हूँ—वे ही गोपाल, जो अव्यक्त, अनन्त एव
नित्य हैं' ॥ ४१-४४ ॥

भगवान् ऋते हैं--- ब्रह्मन् । मधुरापुरीमे मेरा निवास सदा ही बना रहेगा। निश्चय ही मै वहाँ शङ्क, चक, गदा, पद्म और वनमालासे विभूपित हो कर रहूँगा। ब्रह्मन्! मेरा खरूप चिन्मय है, सर्गेत्कृष्ट और खप्रकाशरूप है, इसमें प्राकृत रूपकी गन्ध भी नहीं है। इस प्रकार जो सदा मेरे खरूपका चिन्तन करता है, वह निश्चय ही मेरे परमधामको प्राप्त होता है । जो मुख्यतः मधुरामण्डलमे अथवा जम्बूद्वीपके किसी भी प्रदेशमें रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियों द्वारा पूजन करता है तथा मेरा भी ध्यानके द्वारा समाराधन करता है, वह इस भूमण्डलपर मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ब्रह्मन्। मधुरामें में श्रीकृष्ण-रूपसे ही सदा वास करता हूँ, अत. वहाँ तुम्हे उसी रूपमे मेरा पूजन करना चाहिये । अधिकारभेदसे विभिन्न युगोका अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न भक्तजन चार रूपोंमें मेरी उपासना-मेरा पूजन करते हैं। वे पीछे प्रकट हुए प्रनुम्न और अनिषद्धके साथ गोपाल श्रीकृष्णकी और वलरामकी पूजा करते हैं (ये ही चार ब्यूह हें)। इसके सिवा देवी रुक्मिणीके साथ उनके परम प्रियतम मगवान् वासुदेवकी भी पूजा करते हैं। ( युग क्रमसे सत्ययुगमें व्वेतवर्ण वलरामकी, त्रेतामे रक्तवर्ण प्रद्युम्नकी, द्वापरमें पीतवर्ण अनिरुद्धकी और कलिमें श्यामगर्ग श्रीकृष्णकी आराधना करते हैं) ॥ ४५-४९ ॥

विद्वान् पुरुष ऐसी भावना करे कि भी नित्य अजनमा गोपाल हूँ, सनातन प्रयुग्न हूँ, बलराम हूँ तथा अनिरुद्ध हूँ।' इस प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवान्का चिन्तन करके उनकी पूजा करें। मैंने वेद, पाखरात्र तथा अन्यान्य शान्तोंमे जो विभागपूर्वक वर्णाध्रम-धर्मका उपदेश दिया है, उसके अनुसार निष्काम भावने खधर्मका अनुष्ठान करते हुए उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये। भद्रवन एव कृष्णवनके निवासियोंको वहाँ विराजमान मेरे खरूपकी आराधना करनी चाहिये॥ ५०-५१॥

जो (सकाम या निष्काम) धर्माचरणसे प्राप्त होनेवाली (स्वर्ग-अपवर्गरूप) महितसे विश्वत ह (अतएव मनुष्य-रूपमें जन्मे ह), किलकालने जिन्हें अपना ग्राम बना लिया है तथा जो मथुरामे रहकर मेरे भजनमें सलग्न रहते हैं, उनकी वहाँ अवश्य स्थिति होती है। (वे वहाँ रहनेके अधिकारी हैं तथा वहाँ रहकर मजन करनेसे उन्हें निश्चय ही अमीए-सिद्धि प्राप्त होनी है।) ब्रह्मन्। जैसे तुम अपने सनक-सनन्दन आदि पुत्रोके साथ स्नेहयुक्त सम्बन्ध रसते हो, जैसे महादेवजी प्रमथगणांके साथ स्नेह सम्बन्ध रसते हैं तथा जीसे लक्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हे, उसी प्रकार मेरा मक्त मी मुझे परम प्रिय है॥ ५२ ५३॥

तदनन्तर उन पद्मसम्मव ब्रह्माजीने पूछा—'मगवन् । एक ही देव—आप परमेश्वर चार देवताओं ( चतुर्व्यूहों ) के रूपमे कैसे हो गये ? और इसी प्रकार जो एक अक्षरके रूपमे विख्यात ॐकार है, वह अनेक अक्षर—अकार, उकार, मकार तथा अर्धमात्रा आदिके रूपमे केसे हो गया ?'

यह प्रश्न सुनकर भगवान् नारायणने उन प्रसिद्ध ब्रह्माजीमे कहा—

सृष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान था। सर्गकालमें उस ब्रह्मसे अन्यक्त (अन्याकृत मूल प्रकृति) का प्रादुर्माव हुआ। (अक्षर—अविनाशी ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण) अन्यक्त (प्रकृति) भी अक्षर (ब्रह्म) ही है। उस अक्षर अर्थात् अन्यक्त प्रकृति महत्त्त्व प्रकट हुआ। महत्त्त्वसे (सात्विक, राजस और तामस मेदवाला त्रिविध) अहकार उत्पन्न हुआ। उस (तामस) अहकारसे गन्द आदि पाँच तन्मात्राएँ प्रकट हुई और उनसे कमश्च, आकाश आदि पाँच महाभूतोंकी सृष्टि हुई। (इसी प्रकार राजस अहकारसे इन्द्रियों तथा सात्विक अहकारसे उनके अधिष्ठाता देत्रोंकी उत्पत्ति हुई।) इस प्रकार शरीर-इन्द्रिय आदिके रूपमे स्थित उन महत्त्त्व आदिसे तथा भूतोंसे वह अक्षर परमात्मा आवृत है। (इन प्राकृत आवरणोसे छिपे हुए अक्षर परमात्माको प्राय. ससारी मनुष्य देत नहीं पाते। चास्तवमे वह अक्षर परमात्मा सव-

का अन्तर्यामी आत्मा है, अतः उनको अपनेसे अभिन्न मान कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि ) 'मैं अक्षर हूँ—मैं साक्षात् अविनाशी परमात्मा हूँ, उन परमात्माका वाचक जो प्रणव (ॐ) अक्षर है, वह भी मैं हूँ । इनी प्रकार मैं अमर हूँ, निर्भय हूँ और अमृत हूँ । वह जो भयशृत्य बहा है, नि सदेह वह मैं हूँ । मैं मुक्त हूँ और अक्षर भी मैं हूँ ।' (तात्पर्य यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्तव्यादि रूपों-में प्रकट और अनन्त नाम रूपवाले जगत्के आकारमे प्रादुर्भूत हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चतुर्व्यूहरूपमें प्रकट हुआ है और एक ही अक्षरसे अनेक अक्षरोंका भी आविर्भाव हुआ है ।) नित्य सत्ता जिसका स्वरूप है, सम्पूर्ण विश्व जिसका ही आकार है तथा जो प्रकाशस्वरूप एवं सर्वत्र व्यापक है, वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी लीलासे चार व्यूहोंके रूपोंमें प्रकाशित हो रहा है ॥ ५४ ॥

रोहिणीनन्दन यलरामजी प्रणवके 'अ' अक्षरके द्वारा प्रति-पादित होते हैं। ये जाग्रत्-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 'विश्व' कहे गये हैं। स्वप्नावस्थाके अभिमानी प्रयुम्नजी 'तैजस' कहलाते हैं। प्रणवके 'उ' अक्षरसे इनका ही बोध होता है। अनिरुद्धजी सुपुप्तिके अभिमानी 'प्राज' कहे गये हैं। प्रणवके 'म्' अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है। जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व है। इन्हें अर्धमात्रात्मक नादरूप या प्रणवका सम्पूर्ण स्वरूप यताया गया है। पूर्वोक्त विश्व, तैजस आदि इन्हींमें अन्तर्हित हैं॥ ५५-५६॥

समस्त जगत्की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी चित्रमणी श्रीकृष्णकी अन्तरङ्गा शक्ति है, अतएव श्रीकृष्ण-स्वरूपा है। गोपियोंके रूपमें प्रकट होनेवाली जो श्रुतियाँ हैं, उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्मका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, श्रुतियाँ और श्रुतिरूपा गोपियाँ दूरसे श्रीकृष्णका आराधन करती है, और प्रणव एव किन्मणी आदि शक्तियाँ ब्रह्मके साथ अभिन्नता रखती हैं। अतः ब्रह्मका साक्षात् वाचक प्रणव जिस प्रकार ब्रह्मकी प्रकृति है, उसी प्रकार चिमणीको भी ब्रह्मसे साक्षात् सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति ही बताते है। इसलिय सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत भगवान् गोपाल ही ॐकाररूपमें प्रतिष्ठित है। ब्रह्मवादीजन 'क्लीम्' तथा ॐकारका एक ही अर्थमें पाठ करते है। (अतः कृष्णके बीजभूत 'क्लीम्' तथा 'ॐ'में अर्थतः कोई अन्तर

नहीं है।) विशेषतः मधुरापुरीमें जो चतुर्भुजरूपमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष-सुखका अनुभव करता है।। ५७-५९।।

ध्यानका स्वरूप यों है--भक्तका अप्टदल हृदय-कमल प्रसन्नतासे विकसित है, उसमें भगवान् विराज रहे हैं। उनके दोनों चरण शहु, ध्वजा और छत्रादिके चिह्नोंसे समोमित हैं। हृदयमें श्रीवत्स-चिह्न शोभा पा रहा है। वहीं कौस्तुममणि अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशित हो रही है। भगवानके चार हाथ हें । उनमें शङ्क, चक्र, शार्ड्यधनुप, पद्म और गदा-ये सुशोभित हैं। बॉहोंमें भुजबद शोभा दे रहा है। कण्ठ-में धारण की हुई वनमाला भगवान्की खाभाविक शोभाको और भी बढा रही है। मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है और कलाइयोंमें चमकीले कड्कण शोभा पा रहे हैं। दोनो कार्नोमें मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। सुवर्णमय पीताम्बरसे सुगोभित क्यामसुन्दर श्रीविग्रह है । भगवान् इस मुद्रासे स्थित है, मानो अपने मक्तजनोंको अभय प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन मेरे चतुर्भुजरूपका मन ही मन चिन्तन करे । अथवा मुरली तथा सीग धारण करनेवाले मेरे द्विसूज रूप ( श्रीकृष्ण-विग्रह ) का ध्यान करे# || ६०-६३ ||

जिस ब्रह्मज्ञानसे सम्पूर्ण जगत् मथ डाला जाता है, उसके सार (विपय) परब्रह्म —लीला-पुरुपोत्तम जिस पुरीमें विराजमान रहते हों, उसे मथुरा कहते हें। वहाँ आठ दिवपालरूपी दलोंने से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमल जगत्के रूपमें प्रकाशित हो रहा है। यह कमल ससार-समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा जिनका अन्त-करण राग हेंप आदिसे शुन्य—पूर्णतः सम है, वे ही हंस या भ्रमरूपसे उस कमलका सेवन करते हैं। चन्द्रमा और सूर्यकी दिव्य किरणें पताकाएँ हैं और सुवर्णमय पर्वत मेरा ध्वज है। ब्रह्मलोंक मेरा छत्र और नीचि- कपरके कमसे स्थित सात पाताल लोक मेरे चरण है। लक्ष्मी- का निवासभूत जो श्रीवत्स है, वह मेरा स्वरूप ही है। वह

\* श्रीवत्सलाब्छन इत्स्थ कौस्तुम प्रभया युतम्।
चतुर्मुज शङ्कचक्रशाईपश्चगदान्वितम्॥
सुक्तेयूरान्वित बाहु कण्ठ मालासुरोभितम्।
धुमित्करीट वलय स्फुरन्मकरकुण्डलम्॥
हिरण्मय सौम्यतनु स्वभक्तायाभयंप्रदम्।
ध्यायेन्मनसि मा नित्य वेणुश्क्षथर तु वा।

लाञ्छन अर्थात् चन्द्राकृति रोम पड्किके चिह्नमे युक्त है, इसिलेंगे ब्रह्मवादीजन उसे श्रीवत्स लाञ्छन कहते हैं। भगवत्त्वरूपभृत जिस तेजसे सूर्यं, चन्द्रमाः अग्नि तथा वाक् आदि तेज भी प्रकाश प्राप्त करते हैं, उम चिन्मय आलोक-को परमेश्वरके भक्तजन कौस्तुभमणि कहते ई। सत्त्व, रज, तम और अहकार-ये ही मेरी चार भुजाएँ है। मेरे रजोगुणमय हाथमे पञ्चभूतात्मक पाञ्चजन्य नामक शङ्ख खित है। अत्यन्त चञ्चल समष्टि-मन ही मेरे हाथमे चक कहलाता है, आदिमाया ही गार्झ नामक धनुप है तथा सम्पूर्ण विश्व ही कमलरूपसे मेरे हाथमे विराजमान है। आदि-विद्याको ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हाथमें स्थित रहती है। कभी प्रतिहत न होनेवाले धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरों ( मुजबटों ) से मेरी चारो मुजाएँ विभृपित है। ब्रह्मन्। मेरा कण्ठ निर्गुण तस्व कहा गया है, वह अजन्मा मायाद्वारा मालित ( आदृत ) होता है। इसलिये तुम्हारे मानस पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याको मेरी माला बताते हैं। मेरा जो कूटस्य 'सत्' खरूप है, उस रूपमें मुझको ही किरीट कहते है। क्षर ( सम्पूर्ण विनाशी गरीर ) और उत्तम ( जीव )-ये दोनों मेरे कानोंमे झलमलाते हुए युगल कुण्डल माने गये हैं।

इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष-को प्राप्त होता है। वह मुक्त हो जाता है, निश्चय ही उसे मैं अपने-आपको दे डालता हूं। ब्रह्मन्। मैंने तुमसे अपने सगुण और निर्गुण-द्विविध स्वरूपके विपयमें जो कुछ बताया है, यह सब सत्य है और मविष्यमें होनेवाला है।। ६४—७५।।

तव कमलयोनि ब्रह्माजीने पूछा—'मगवन् । आपके द्वारा वतायी हुई जो आपकी व्यक्त मूर्तियाँ हैं, उनका अवधारण (निश्चय ) कैसे हो सकता है १ कैसे देवता उनका पूजन करते हैं १ कैसे सद्र पूजन करते हैं। कैसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता है १ कैसे विनायकगण पूजन करते हैं १ कैसे बारह सूर्य पूजन करते हैं १ कैसे वारह सूर्य पूजन करते हैं १ कैसे वारह सूर्य पूजन करते हैं १ कैसे अपसराएँ पूजन करते हैं १ कैसे गनधर्व पूजन करते हैं १ जो अपने पद्यर ही प्रतिष्ठित रहकर अदृहयरूपसे स्थित है, वह कौन है और उसकी पूजा कैसे होती है १ तथा मनुष्यगण किसकी और किस प्रकार पूजा करते हैं १ ॥ ७६ ॥

तन वे प्रसिद्ध भगवान् नारायण ब्रह्माजीसे बोले—मेरी

बारह अव्यक्त मृर्तियाँ हैं, जो सबकी आदिभृता है। वे सब लोकोमें, सब देवोमें तथा सब मनुष्योमें स्थित हैं।। ७७॥

वे अन्यक्त मृर्तियाँ इम प्रभार ई--हृमणोम रौद्री मूर्ति, ब्रह्ममं ब्राह्मी मूर्ति, देवताओं में देवी मृर्ति, मानवें में मानवी मृर्ति, विनायक्रगणोमं विद्यनाथिनी मूर्ति, वारह स्यों में ज्योति-मूर्ति, गन्धवों में गान्धवीं मृर्ति, अप्नराओं में गौ, वसुओं में काम्या तथा अन्तर्धानमें अप्रकांत्रिनी मूर्ति है। इसके सिवा, जो आविमांव तिरोभावरूपा केन्नला मृर्ति है। इसके सिवा, जो आविमांव तिरोभावरूपा केन्नला मृर्ति है, वह अपने पदमं (अपनी महिमा एव परमधाममें) प्रतिष्ठित है। मानुपी मूर्ति सान्तिकी, राजमी और तामसी—तीन प्रकारकी होती है। केन्नल सिवानन्दिकरमरूप मिक्तयोगमं ही विज्ञानघन और आनन्दघन मृर्ति प्रतिष्ठित है। ७८-७९।

ॐ प्राणात्मने ॐ तत्सद भूर्भुव स्त्रम्तस्मे च प्राणात्मने नमो नम ॥ ८०॥

ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्टाय गोपीजनवलुभाय ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वम्तस्मै वै नमो नम. ॥ ८१ ॥

ॐ अपानात्मने ॐ तत्सद् भूर्भुवः स्वस्तस्मै अपानात्मने वै नमो नम ॥ ८२ ॥

ॐ कृष्णाय प्रद्युम्नायानिरुद्धाय ॐ तत्सद् भूर्भुवः भ्वम्तस्मे वे नमो नम ॥ ४३॥

ॐ ब्यानात्मने ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्में ब्यानात्मने वै नमो नम ॥ ८४॥

ॐ श्रीकृष्णाय रामाय ॐ तत्सद भूर्भुव. स्वम्तस्मै वै नमी नम ॥ ८७॥

ॐ उदानात्मने ॐ तत्सद भूर्भुव स्वमस्मे उदानात्मने वै नमो नम ॥ ८६॥

ॐ कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तसी वै नमो नम ॥ ८७॥

ॐ समानात्मभे ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै समानात्मने वै नमो नम ॥ ८८ ॥

ॐ गोपालाय अनिरुद्धाय निजस्तस्त्वाय ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम.॥ ८९॥

ॐ योऽसौ प्रधानात्मा गोपाल. ॐ तत्सद् भूर्मुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम.॥ ९०॥

ॐ योऽसाविन्द्रियात्मा गोपाल. ॐ तत्सद् भूर्मुंबः स्वसास्मे वे नमो नम ॥ ९१॥ ॐ योऽसौ भृतात्मा गोपाल. ॐ तत्पव् भूर्भुव स्वस्तसौ वै नमो नम ॥ ९२ ॥

ॐ योऽसाबुत्तमपुरुषो गोपाछ ॐ तत्मद भूर्भुव स्वस्तस्मे वै नमो नम ॥ ९३॥

ॐ योऽसौ परब्रह्म गोपाल ॐ तत्मद् भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ९४ ॥

ॐ योऽमी सर्वभूतात्मा गोपाल. ॐ तत्सद भूर्भुव स्वस्तस्में वै नमो नम ॥ ९७ ॥

ॐ योऽसी जाग्रत्म्वमसुपुप्तिमतीत्य तुर्यातीत ॐ तत्सद् भूर्भुव स्वस्तस्मे चै नमो नम ॥ ९६ ॥

ॐ (सचिदानन्दस्वरूप) प्राणात्माको नमस्कार है। ॐ तत्, सत्-इन तीनों नामोंने प्रतिपादित होनेवाले 'भूर्भुव न्वः'-तीनों लोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरको वारवार नमस्कार है। ॐ सवका आकर्षण करनेवाले कृष्ण, गौओंके म्वामी गोविन्द एव गोपीजनोंके प्राणवहरूम उन इयामसन्दरको वारवार नमस्कार है, जो 'ॐ, तत्, सत्' इन तीनों नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले है तथा 'भूर्भुव: म्वः' इन तीनों लोकोंके रूपमें प्रकट हैं। 'ॐ, तत्, सत्' ये तीन जिनके नाम है तथा 'भू भुव , स्व '—ये तीनों जिनके रूप हें, उन अपानवायुम्बरूप अपानात्मा परमेश्वरको वार्वार नमस्कार है। 'ॐ, तत्, सत्'-इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले 'भूर्भुव. खः'खरूप उन श्रीकृष्ण, प्रयुम्न और अनिरुद्धको अवस्य वारवार नमस्कार है । 'ॐ, 'तत् सत्'—इन तीन नामोंवाले तथा 'भृ', भुव. और ख''---इन तीन रूपोंवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा परमेव्यरको बारबार नमस्कार है। 'ॐ', तत्, 'सत्'—इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले भूतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप उन श्रीकृत्म और वलरामको निश्चय ही अनेक वार नमस्कार हैं। 'ॐ, तत्, सत्'—इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले 'भृर्भुव स्व.'स्वरूप उन उदानवायुके रूपमें प्रकट उदानात्मा परमेश्वरको वारवार नमस्कार है। 'ॐ, तत्, सत्'—इन त्रिविध नामींवाले तथा 'भृर्भुव स्व.'—इन त्रिविध रूपोंवाले उन सञ्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको अवन्य ही वारवार नमस्कार है। 'ॐ, तत्, सत्'—इन नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले 'भूर्युव स्व ग्स्वरूप उन ममान-वायुरूप र्समानात्मा परमेश्वरको नमस्कार है, नमस्कार है।

'ॐ, तत्, सत्'—इन तीन नामोंसे प्रसिद्ध और 'भृर्भुवः स्व '-इन तीन रूपों शाले उन स्वस्वरूपभृत सिचदानन्दमय गोपालको निश्चय ही नमस्कार है, नमस्कार है। ॐ जो वे प्रधानात्मा गोपाल हु, वे ही 'ॐ, तत्, सत्'—हन तीनीं नामीं-द्वारा प्रतिपादित होनेवाछ तथा 'भूर्भुव स्व.'-इन तीनों छोकों-के रूपमें प्रकट है, उन्हें अवन्य ही नमस्कार है, नमस्कार है। ॐ वे जो इन्द्रियात्मा गोपाल ई, वे ही 'ॐ, तत्, सत्' नार्मीसे प्रसिद्ध है और वे ही भृतल, अन्तरिक्ष एव म्वर्गरूप हैं; उन्हें निश्चय ही वारवार नमस्कार है। ॐ वे जो भृतात्मा गोपाल हैं, वे ही 'ॐ,तत्, सत्' नामोंसे प्रसिद्ध हैं और वे ही भृतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप है, उन्हें निश्चय ही वारवार नमस्कार है। ॐ वे जो उत्तम पुरुप ( पुरुपोत्तम ) गोपाल हैं, वे ही 'ॐ, तत्, सत्'—इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाले और भूतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप हैं, उनके लिये निश्चय ही वारवार नमस्कार है। ॐ वे जो परब्रह्म गोपाल ईं, वे ही 'ॐ, तत्, सत्'-ये तीन नाम धारण करते हैं तथा वे ही 'भूर्भुव. स्वः'-इन तीनों लोकोंके रूपमें प्रकट होते हैं, उनको निश्चय ही बारवार नमस्कार है । ॐ वे जो सर्वभृतात्मा गोपाल हैं, वे ही 'ॐ, तत्, सत्'—ये तीन नाम धारण करते हैं और वे ही 'भृर्भुवः ख.'-इन तीनों लोकोंके रूपमें प्रकट होते हैं, उनके लिये निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है। ॐ वे जो जायत्। स्वम और सुपुप्ति-इन तीनों अवस्थाओंको पार करके तुरीय पटपर प्रतिष्ठित भगवान् गोपाल हैं, वे ही 'ॐ, तत्, सत्' कहे जाते हैं और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष तथा स्वर्गरूप हैं। उनको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है ॥ ८०-९६ ॥

वे एकमात्र देवता मगवान् गोपाल ही सम्पूर्ण भूतों में अन्तर्यामी मपसे छिपे हुए हैं । वे सर्वत्र व्यापक और सब प्राणियों के अन्तरातमा है । वे ही सम्पूर्ण कर्मों के अभ्यक्ष (फल-दाता खामी ), समस्त भूतों के निवासस्थान, सबके साक्षी, चैतन्यम्बरूप, केवल और निर्मुण हैं ॥ ९७॥

(भगवान् गोपालकी विभ्ितस्वरूप देवता भी वन्दनीय है—) रुद्रको नमस्कार है । आदित्यको नमस्कार है । विनायकको नमस्कार है । सूर्यको नमस्कार है । विद्या (सरस्वती)-को नमस्कार है। इन्द्रको नमस्कार है। अग्रिको नमस्कार है। यमको नमस्कार है। निर्क्शृतिको नमस्कार है। वरणको नमस्कार है । मरुत्को नमस्कार है । कुवेरको नमस्कार है। महादेवजीको नमस्कार है। ब्रह्माको नमस्कार है और सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार है।। ९८॥

दुर्वासाजी कहते हैं—इस प्रकार वे मगवान् नारायण अपने ही स्वरूपभूत ब्रह्माको यह परम पवित्र गोपालोत्तर-

तापनीय स्तुति प्रदान करके तथा सम्पूर्ण भूतों मी खृष्टिमा सामर्थ्य देमर वहाँमे अन्तर्धान हो गये ॥ ९९॥

राधिके । मैंने ब्रह्मासे, ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनियोंसे तथा श्रीनारदजीसे भी जैसे सुना था, वैसे ही यहाँ वर्णन किया है। अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००॥

॥ अथर्ववेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृष्णयाम देवा मद्रं पत्रयेमाक्षमिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्ट्वा स्ततन् भिर्व्यक्षेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥

रू शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



#### परम पद

यत्र न सूर्यस्तपित यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्द्रहित यत्र न सृत्युः प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः॥

( बृहजावाल० ८ । ६ )

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहां वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहां तारे प्रकाशित नहीं होते, जहाँ क्षिन नहीं करता, जहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुःख प्रवेश नहीं करते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, शास्त्रत, सदाशिव (नित्य कल्याणमय) और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वन्दित है, वहीं योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको प्राप्त करके योगी छौटते नहीं।

## **च**सिंहपू ।पनीयोपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ४ सस्तन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वित न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वित नस्ताक्ष्यों अरिष्ट्नेमिः स्विति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### प्रथम उपनिपद्

#### नरसिंह-मन्त्रराजकी महिमा तथा उसके अङ्गोंका वर्णन

कहते हैं, पूर्वकालमें यह नव कुछ जल ही था। सर्वत्र सिलल्यािश ही भरी हुई थी। उस जलमें वे प्रसिद्ध प्रजापित ब्रह्माजी कमलपत्रपर प्रकट हुए। उनके मनमे यह कामना हुई कि में इस जगत्की रचना करूँ। लोकमें यह प्रसिद्ध है कि पुरुप मनसे जिसकी भावना करता है, उसीको वाणीदारा वोल्ता है और फिर उसीको कियादारा सिद्ध करता है। इसी सम्बन्धमें एक ऋचा है, जिसका भाव इस प्रकार है— पूर्वकालमें सृष्टिके अवसरपर मनसे काम—सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा प्रकट हुई। सृष्टिके पूर्व जो जलमात्र विद्यमान था, वही सबका कारण है। अपने अन्तक्तरणमें स्थित अन्तरात्मापर हिए रखनेवाले जानीजन उस कामको सत्स्वरूप आत्माका बन्धन मानते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया कि असत् (प्रकृति) के कार्यभूत मनमे ही कामका उदय होता है। जो इस बातको जानता है, वह जिस वस्तुकी कामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती है।

उन प्रसिद्ध प्रजापितने तपस्या आरम्भ की। उन्होंने तपस्या करके इस नारसिह-मन्त्रराजका, जो अनुष्टुप् छन्दमें आवद्ध है, साक्षात्कार किया। निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे, उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण जगत्की रचना की। इस्र्लिये यह जो कुछ भी जगत्रू एपसे दृष्टिगोचर हो रहा है, इसे मन्त्रराज-आनुष्टुममय ही कहते हैं। इस अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते ह, उत्पन्न होनेपर वे अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही जीवित रहते है और मृत्युके समय इस लोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्टुप्-मन्त्रमें ही सब ओरसे प्रवेग कर जाते हैं। मन्त्रराजकी यह अनुष्टुप्-वृत्ति समस्त सृष्टिकी आदिभृता एव प्रधान कारण है। निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्टुप् है, क्योंकि वाणीसे ही प्राणी मृत्युको प्राप्त होते हैं। यह जो अनुष्टुप् छन्द है, वह निश्चय ही सब छन्दोंमें श्रेष्ठ है। १॥

समुद्र, पर्वत और सातों द्वीपोंसहित जो यह पृथ्वी है, इसे मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने । यक्ष, गन्धर्व तथा अप्यराओं से सेवित जो अन्तरिक्ष लोक है, उसे सामका द्वितीय चरण जाने । वसु, रुद्र और आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं से सेवित जो सुलोक है, उसे सामका तृतीय चरण जाने । तथा जो निरक्षन—मायारूप मलसे रहित, विद्युद्ध परम व्योममय ब्रह्मस्वरूप है, उसे सामका चतुर्य चरण जाने । जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है । श्रृक्, यज्ञुः, साम और अयर्व—ये अङ्गो और शाखाओंसहित चार वेद उपर्युक्त मन्त्रराजके चार पाद हैं । उस मन्त्रराजका ध्यान क्या है ? देवता कौन-सा है १ कौन-सोन-से अङ्ग है ? कौन-सा

देवताओंका गण है १ कौन-सा छन्द है और कौन सा ऋषि है १ ॥ २ ॥

वे प्रसिद्ध प्रजापित ब्रह्माजी बोले--निश्चय ही वह पुरुप जो श्रीवीज (श्रीं ) से अभिपिक्त गायत्री मनत्रके आट अक्षरवाले चरणको इस मन्त्रराजरूप सामका अङ्ग जानता है, वह श्री ( ग्रोभा एव सम्पत्ति ) से सुशोभित होता है। सम्पूर्ण वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रणव—ॐकारका ही उच्चारण किया जाता है। उस प्रणवको जो इस सामका अङ्ग समझता है, वह तीनों लोकोपर विजय पा लेता है। चौबीम अक्षरीं-वाला महालक्ष्मी-मनत्र यजु.स्वरूप है, उसे जो सामका अङ्ग जानता है, वह आयु, यश, कीर्ति, ज्ञान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न होता है । इसिंछिये अङ्कोंसिंहत इस सामको जाने । जो अङ्गोंसिहत सामको जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है । गायत्री, प्रणव तथा यजुः-खरूप महालक्ष्मी मन्त्रका उपदेश त्रानीजन स्त्री और श्रूड़ों को नहीं देना चाहते । वत्तीस अक्षरींवाले सामको जाने, जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। गायत्री, प्रगव और यजुर्वेदमय महालक्ष्मी मन्त्रकों यदि स्त्री और शुद्र जान लें तो वे मरनेपर अधोगति को प्राप्त होते हैं--नरक और नीची योनियोमे गिरते हैं। इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रों का उपदेश न दे । यदि कोई उन्हें उपदेश देता है, तो वह आचार्य भी उन्होंके साथ मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होता है—नरकादिमे पहता है।। ३॥

प्रजापितने फिर कहा—निश्चय ही अग्नि, सारे वेद, यह सम्पूर्ण जगत्, समस्त प्राणी, प्राण, इन्द्रिय, पशु, अन्न, अमृत, सम्राट्, स्वराट् और विराट्—इन सबको इस मन्त्र-राजरूप सामन्ना प्रथम चरण जाने । ये ऋक्, यजुः, साम और अथर्वरूप सूर्य तथा सूर्यमण्डलके मीतर स्थित रहनेवाले हिरण्मय पुरुप—इनको सामका द्वितीय पाद जाने । जो समस्त ओपिध्यों (अर्जो और फलों) के स्वामी तारापित चन्द्रमा हैं, उनको सामका तृतीय चरण जाने । ये ब्रह्मा, वे जित्र, वे विष्णु, वे इन्द्र, वे अग्नि, वे अविनाशी परमात्मा स्वराट्—इन सबको उस सामका चृतुर्थ चरण समझे । जो इस प्रकार जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

'उग्रम्' यह पद मन्त्रराज अनुष्टुपके प्रथम चरणका आदि अगहे । 'ज्वल' यह उसके द्वितीय चरणका आदि अग है । 'तृसिं' यह अग तृतीय चरणका आदि भाग है तथा 'मृत्यु' पद चतुर्थ चरणका आदि भाग है । इन सबको साम- स्वरूप समझे । जो यों समझता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है । इसिल्ये इन सामको जहाँ-क्हां—मबको न बताये । यदि यह मन्त्र किसीको देनेकी इच्छा हो तो सेवापरायण एव सुननेके लिये उत्मुक पुत्रको है, अथवा दूसरे किमी शिष्यको भी दिया जा मकता है ॥ ४॥

वे सुप्रमिष्ठ प्रजापति फिर वोले—भगवान्का जो क्षीरसागरमे श्रयन करनेवाला नृमिंह-विग्रह है, वह योगियोंके लिये भी ध्यान करनेयोग्य परमपद है। उसे सामस्वरूप समझे। यां समझनेवाला अमृतत्वको प्राप्त होता है । 'बीरं' इस पद-को मन्त्रराज अनुष्टृप्के प्रथम चरणके पूर्वार्चका अन्तिम अश जाने । 'तं स' इस अद्यक्तो द्वितीय चरणके पूर्वार्धका अन्तिम भाग समझे । 'ह भी' इस अजनो तृतीय चरणके पूर्वार्धका अन्तिम भाग माने और 'मृत्युम् पदको चतुर्थ चरणके पूर्वार्ध-का अन्तिम भाग समझे तथा इन सबनो साम जाने । जो जानता है, वह अमृतत्वको पाप्त होता है। इसलिये इस सामको जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रकार जानता है, वह उसी गरीरमें रहते हुए समारसे मुक्त हो जाता है, दूसरोंको भी मुक्त करता है तथा यदि वह ससारमें आसक्त रहा हो तो इस सामके जानसे मुमुध्य वन जाता है। इस मन्त्ररूप सामका जप करनेने वह उसी गरीरसे आराध्य देवता (भगवान् नृसिंह ) का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः कलियुगमे यही मोक्षका द्वार है। दूसरोंको मोध्नकी प्राप्ति सहजमे नहीं होती। इसलिये इस सामको अङ्गीसहित जाने । जो जानता है, वह अमृतत्व-को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भगवान् नृसिहको ऋत और सत्य समझे। वे सर्वन्यापी परमात्मा एव अन्तर्यां मी पुरुष है। वे मनुष्य और सिंहकी सिम्मिलित आकृति वारण करनेसे ऋषण और पिद्गल वर्णके दिखायी देते हें। वे अर्व्वरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न) हैं। उनके नेत्र वहें विकर्णल एव मयद्गर है। तथापि वे ब्रह्मर हैं। सवका कल्याण करनेवाले हैं। कण्डप्रदेशमें नील एव उसके अर्घ्वमागमें तेजोमय लेंहित वर्ण होनेसे वे ही 'नीललोहित' नाम धारण करते हैं। ये सर्वदेशमय भगवान् नृसिह ही दूसरे लग्में गिरिराजकन्या उमाके स्वामी, पशुपित, पिनाकधारी एव अपार तेजस्वी महेश्वर हैं। ये ही सम्पूर्ण विद्याओंके अधिश्वर और समस्त भूतोंके अधिपित हैं। जो ब्रह्म (वेद) के अधिपित हैं, ब्रह्माजीके भी स्वामी है तथा जो यजुर्वेदके वाच्यार्थ हैं, उन भगवान् नृसिंहको साम जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। 'महा' शब्द मन्त्रराज

अनुष्टुप्के प्रथम चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है। 'वंतो' यब्द द्वितीय चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है। 'पण' शब्द तृतीय चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है तथा 'नमा' शब्द चतुर्थ चरणके उत्तरार्धका आदि भाग है। इन सबको साम जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। अत' यह साम सिंबदानन्दमय परब्रह्मस्वरूप है। उसे इस रूपमं जाननेवाला यहाँ—इसी जीवनमे अमृतस्वरूप हो जाता है। इमल्यि इस सामको अङ्गांसहित जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।। इस

विश्वस्य प्रजापितगणोंने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे ही मम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है। उन्होंने विश्वकी रचना की है, इसीलिये वे विश्वस्य हैं। यह विश्व इन्होंसे उत्पन्न होता है, इस रहस्यको जाननेवाले उपासक ब्रह्माजीके लोकको तथा उनके सायुज्यको प्राप्त होते हें—उन्होंमे लीन हो जाते हे, इमिलिये अङ्गोसिहत इस सामको जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

'विष्णु' पद प्वोंक्त आनुष्टुम नारसिंह मन्त्रराजके प्रथम चरणका अन्तिम पद है। 'मुखम्' द्वितीय पादका अन्तिम पद है। 'मद्रं' तृतीय चरणका अन्तिम पद है। 'म्यहम्' चतुर्थ पादका अन्तिम पद है। यह सब साम है—इस प्रकार जाने। जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। वे जो प्रसिद्ध प्रजापित हैं, उन्होंने ही यह सब कुछ (जो पहले बतायी हुई उपासना आदिका तत्त्व है) जाना । सबके 'आत्मा' रूप ब्रह्ममें ही जिसकी स्थिति है, ऐसे इस आनुष्टुभ मन्त्रको जाने । जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है।

उपासना करनेवाले स्त्री-पुरुपोंमें जो भी निश्चितरूपसे यहाँ उत्कृष्ट स्थितिमें रहनेकी इच्छा करते है, उन्हें भगवान नृसिह सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हें। वह जहाँ-कहीं भी प्राण त्याग करता है, अन्तकालमं भगवान् नृसिह वहीं उसे परब्रह्ममय तारक-मन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृत-स्वरूप होकर अमृतत्व (मोक्ष)को प्राप्त होता है। इसिलये साममध्यवर्ती तारकमन्त्र( एव सामोपासनाके अङ्गभृत प्रणव )-का जप करना चाहिये। अत (मन्त्रद्रष्टा ऋषि होनेके कारण) सामके अङ्गभूत प्रजापति ही यह तारक मन्त्र है। इसल्पिये साम-के अङ्गभृत प्रजापित ही यह तारक-मन्त्र ई—इस प्रकार जो जानता है, वही यथार्थ उपासक है । यह महोपनिपद् है (जिसके द्वारा महान् परमेश्वरके तत्त्वका यथार्थ जान हो। उसीका नाम महोपनिपद् है ) । जो इस महोपनिपद्को जानता है--इममे वताये अनुसार उपासना करता है, वह मानो सारा पुरश्चरण पूरा करके महाविष्णुरूप हो जाता है, महाविष्णु-रूप हो जाता है ॥ ७ ॥

#### द्वितीय उपनिपद्

#### मन्त्रराजकी शरण छेनेका फल, उसके अङ्गोंका विशद वर्णन, न्यासकी विधि तथा मन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या

कहते हैं, एक बार सब देवताओं को मृत्यु, पाप और ससारसे बड़ा भय हुआ । वे मागकर प्रजापित ब्रह्माजी की शरणमें गये । प्रजापितने उनको भगवान् नृमिहके इस मन्त्रराज आनुपुभका उपदेश दिया । इस मन्त्रके प्रभावसे उन सब देवताओं ने मृत्युको जीत लिया । वे सब पापसे तर गये तथा इस ससारसे भी पार हो गये । इसलिये जो मृत्यु, पाप तथा ससारसे भी डरता हो, उसे भगवान् नृसिंहके इस मन्त्रराज आनुपुभकी शरण लेनी चाहिये । जो इसकी शरण लेता है, वह मृत्युको पार कर जाता है । वह पापसे तर जाता है तथा वह ससारसे भी पार हो जाता है ।

१ मन्त्रराज यह है— ॐ उम्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् । नृसिह भीषण भद्र मृत्युमृत्यु नमाम्यहम् ॥ पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्त्रराजका अङ्गभृत जो प्रणव है, उस प्रणवकी पहली मात्रा अकार है, उसका पृथ्वी लोक है, श्रम्वाओंने उपलक्षित श्रम्वेद ही वेद है, ब्रह्मा देवता हैं, वसु-नामक देवताओंका गण है, गायत्री छन्द है तथा गाईपत्य अग्नि है। यह सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है और वह पहली मात्रा ही मन्त्ररूप सामका प्रथम पाद है। उक्त प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है, इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष लोक, यज्ञर्मन्त्रों-से उपलक्षित यज्ञ्चेद, विप्णु देवता, रुद्र नामक देवताओंका गण, त्रिष्टुप् छन्द और दक्षिणनामक अग्नि है। यह दूसरी मात्रा ही माम अर्थात् मन्त्रका द्वितीय पाद है। तीसरी मात्रा मकार है, इसीके अन्तर्गत त्रुलोकनामक लोक, सामोपलक्षित सामवेद वेद, रुद्र देवता, आदित्यनामक देवताओंका गण, जगती छन्द तथा आहवनीय अग्नि है। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समाप्ति होनेपर उसकी चौथी मात्राके रूपमें जो नादात्मक अर्धमात्रा सुनायी देती है, उसीके अन्तर्गत सोमलोक नामक लोक, ॐकार वाच्य परब्रह्म देवता, अथर्व-मन्त्रोंसिहत अथर्ववेद ही वेद, स्वर्तकनामक अग्नि, महत्त्नामक देवताओंका गण तथा विराद् छन्द है। इस चतुर्य मात्राविशिष्ट ॐकारके एक ही ऋषि है—ब्रह्माजी।यह चौथी मात्रा तुरीया ब्रह्म-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी है। यही सामका चतुर्य पाद है। ॥१॥

अनुष्टुप्-मन्त्रका प्रथम चरण आठ अक्षरोंका है। शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोंके ही हैं। इस प्रकार कुल बत्तीस अक्षर होते हैं। निश्चय ही अनुष्टुप्-वृत्ति बत्तीस अक्षरोकी होती है। अनुष्दुप्से ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है। अनुष्टुपके द्वारा ही सबका उपसहार होता है । उस अनुष्टुप्-मन्त्रके पाँच अङ्ग हैं । इसके चार चरण ही चार अङ्ग हैं तया प्रणवको साथ छेकर सम्पूर्ण मन्त्र पाँचवाँ अङ्ग होता है। हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाये वषट्, कवचाय हुम्, अस्राय फट्—इनमें शरीरके पाँच अङ्गोंका उल्लेख है। जपर अनुष्ट्रप-मन्त्रके भी पाँच अङ्ग बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अङ्गका हृदय-रूप प्रयम अङ्गरे संयोग कराना चाहिये। इसी प्रकार दूसरे अङ्गका दूसरे मस्तकरूप अङ्गसे, तीसरे अङ्गका तीसरे शिखारूप अङ्गरे, चतुर्थ अङ्गका चौथे उमय बाहुमूलरूप अङ्गरे और पञ्चम अङ्गका पाँचवें मस्तकरूप अङ्करे सम्बन्ध होता है । निश्चय ही ये सम्पूर्ण लोक एक दूसरेसे सम्बद्ध

इस प्रकरणका साराश यह है कि प्रणवकी चार मात्राएँ है— क व म् और कर्षमात्रा । क्रमश इनके चार कोक हैं— पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, रवर्गलोक और सोमलोक । चार ही वेद हैं—शक्, यजु, साम तथा अथर्व । चार ही देवता हैं—श्रद्धा, विष्णु, कद तथा ॐकारवाच्य परत्रद्धा । चार ही छन्द हैं—गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती तथा विराट् । चार ही अग्नियाँ हैं—गाईपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय और सवर्तक । ये सब मिलकर प्रणवरूप हैं, इस विश्वरूप प्रणवमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित उपास्यदेव भगवान् जृतिहक्ती उपासना करनी चाहिये ।

† यहाँ अङ्गन्यासका विधान किया गया है। इसके अनुसार न्यासका क्रम इस प्रकार होगा— के उग्र वीर महाविष्णुम्' इदयाय नम — यों कहकर दाहिने हाथकी पाँचों अङ्गुलियोंसे इदयाय रपश्च करे। फिर क्वलन सर्वतोमुखम्' शिरसे स्वाहा— हैं, इसिलये उक्त अङ्ग भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं। ॐ यह अक्षर ही यह सम्पूर्ण जगत् है। इसिलये अनुष्टुप्-मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके दोनों ओर—पहले और पीछे ॐकारका सम्पुट लगाना चाहिये। ब्रह्मवादी महात्मा उक्त मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते हैं ॥ २॥

निश्चय ही 'उग्रम' इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्टुप्मन्त्रका प्रथम स्थान जाने । जो जानता है, वह अमृतत्वको
प्राप्त होता है । 'वीरम' यह पद द्वितीय स्थान है । 'महाविण्युम'
पद तृतीय स्थान है । 'ज्वरुन्तम' पद चतुर्थ स्थान है ।
'सर्वतो मुखम' पद पञ्चम स्थान है । 'मृतिंहम' पद छठा स्थान
है । 'भीषणम' पद सातवाँ स्थान है । 'मृतं एद आठवाँ
स्थान है । 'मृत्युमृत्युम' पद नवाँ स्थान है । 'नमामि' पद
दसवाँ स्थान है । 'अहम' पद ग्यारहवाँ स्थान है । इस प्रकार
जानना चाहिये । जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ।
निश्चय ही यह अनुष्टुपृकृत्ति ग्यारह पदोंकी है । इस अनुष्टुप्मन्त्रके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है । तथा
अनुष्टुप्के द्वारा ही सबका उपसहार होता है । इसल्यिय सब
कुछ अनुष्टुप्-मन्त्रका ही विस्तार है—यों जाने । जो जानता
है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा—''भगवान् नृतिहके लिये 'उप्रम्' यह विशेषण क्यों दिया जाता है ! उन्हें उप्र क्यों कहा जाता है !'' तब वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले—''क्योंकि मगवान् नृतिह अपनी महिमासे सम्पूर्ण लोको, समस्त देवों, सभी आत्माओं तथा सभी भूतोंको उपर उठाये रखते हैं, निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं, नाना

यों कहकर उक्त अङ्गुलियोंसे ही मस्तकका स्पर्श करे। तत्पश्चात् कृसिंह भीषण अद्गं शिखाये वषट्—इसका उच्चारण करके पूर्ववत् शिखाका स्पर्श करे। तदनन्तर 'मृत्युमृत्यु नमाम्यहम्' कवचाय हम्—इसका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अङ्गुलियोंसे वायें कषेका एक साथ ही स्पर्श करे। फिर प्रणवसहित पूरे मन्त्रके साथ अक्षाय फट् 'कहकर दाहिने हाथको मस्तकके ऊपर बायों ओरसे पीलेकी ओर के जाकर दाहिनी ओरसे आपेकी ओर के आये और तर्जनी तथा मध्यमा अङ्गुलियोंसे वायें हाथकी इश्रेकीएर ताली बजाये।

# अनुष्टुप्-मन्त्रमें कुल बत्तीस अक्षर हैं, उनमेंसे प्रत्येक अक्षरको प्रणवसे सम्पृटित करके शिखासे लेकर पैरतकके बत्तीस अक्षोंमें क्रमश न्यास करना चाहिये। यथा—ॐ उ ॐ नम. शिखायाम्', ॐ प्र ॐ नम दक्षिणनेत्रे' इत्यादि।

प्रकारसे उनकी सृष्टिका विस्तार तथा संहार करते हैं, उन सबको अपने ही मीतर बसाते—लीन कर लेते हैं, दूसरोंसे इस जगत्पर उद्गह ( अनुग्रह ) करवाते हैं तथा खयं भी इसपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये 'उग्र' कहलाते हैं। इस विषयमें ऋग्वेदका मन्त्र भी है, जिसका भाव इस प्रकार है—'श्रुतियाँ जिनकी स्तुतिमें सलग्न हैं, उन उपास्यदेव परमात्माका स्तवन करो । वे गर्तमें —हृदयरूपी गुफामें स्थित हैं ( अथवा व्यूहरूप महाचक ही यहाँ गर्त है, उसमें स्थित हैं )। नवतारुण्यसे सुशोमित हैं। मृग अर्थात् सिंहके रूपमे प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयडूर नहीं हैं। सदा सवपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सवके निकट पहुँचनेवाले हैं तथा उम्र हैं—साधु पुरुषोंपर अनुम्रह और दुष्टजनींका निग्रह करनेवाले हैं। हे नृसिंहदेव ! आपकी स्तुति की जाती है, इससे सतुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुझ मक्तको सुखी बनाइये । आपकी मयद्वर सेना इमें छोड़कर अन्यत्र आक्रमण करे ।' अर्थात् दुष्टोंका संहार और भक्तोंकी रक्षा करे । इस मन्त्रमें भगवान् नृसिंहका 'उग्र' के नामसे स्तवन किया गया है, इसिलये वे 'उग्र' कहे जाते हैं ।"

देवताओंने पूछा—''प्रजापते। अव यह बताइये, मगवान्के लिये 'धीरम्' यह विशेषण क्यों दिया जाता है—वे
'वीर' क्यों कहे जाते हैं ?'' इसपर प्रजापित उत्तर देते हैं—
''क्योंकि अपनी मिहमासे वे सब लोको, सब देवों, सब
आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा
करते, सबको विश्राम देते, निरन्तर सृष्टि और पालन करते,
उपसंहार करते और अपने अदर लीन करते हैं, अतः 'वीर'
कहे जाते हैं। ऋग्वेदका बचन है—भगवान् ऋरवीर हैं,
कर्मठ हैं, भक्तोंपर अनुग्रह करनेमे पूर्णतः दक्ष हैं, सोमयागमें
पत्थर हायमें लिये रहनेवाले 'अध्वर्यु' आदिके रूपमें मगवान्
नृसिंह ही हैं। ये ही देवकाम हैं—देवताओंको उरम्ब
करनेके अमिलाधी हैं।"

(प्रश्न) अव यह बतायें—भगवान् 'महाविष्णुम्' क्यों कहे जाते हैं ? (उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सव लोकोंको, सब देवताओंको, समस्त आत्माओंको तथा सब भूतोंको व्यास करके स्थित हैं। जैसे चिकनाई मास-पिण्डमें व्यास रहती है, उसी प्रकार वे शरीरके अवयवोंमे सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हींमें यह विश्व लीन होता है। उन्हींमें यह सर्वथा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध है। वे इसमें निरन्तर व्यास रहते हैं। इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकन ही वे क्यास और व्यापक होते हैं। ऋग्वेदमें कहा है—'जिनसे वढकर दूसरा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वव्यापी होनेके कारण सम्पूर्ण विश्वमें समानरूपसे आविष्ट (व्याप्त ) हैं, जो प्रजाके पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे मगवान् नृसिंह षोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतियोंमें व्याप्त रहते हैं।' इसीलिये वे 'महाविष्णु' कहलाते हैं।

(प्रश्न) अब यह बतायें—भगवान् के लिये 'ज्वलन्तम्' इस विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता हे हैं (उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सब लोकोंको, सब देवताओंको, सब आत्माओंको और सम्पूर्ण भूतोंको अपने तेजसे प्रकाशित करते तथा स्वय मी प्रज्वलित एव प्रकाशित होते हैं। सब लोक उन भगवान् के ही प्रकाशमे प्रकाशित होते और दूसरोंको भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका बचन है—'वे ही सविता (प्रकाशक) और प्रस्विता (उत्पादक) हैं। वे स्वय दीप्तिमान् हैं। दूसरोंको उद्दीप्त करते और स्वयं भी उद्दीप्त होते हैं। स्वय प्रज्वलित होते हुए दूसरोंको प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए तपाते हैं तथा सताप देते हैं। स्वयं कान्तिमान् होकर दूसरोंको भी कान्तिमान् बनाते हैं। स्वयं शोमायमान होकर दूसरोंको भी सुशोभित करते हैं तथा परम कल्याणस्वरूप हैं।' इसीलिये उनके लिये 'ज्वलन्तम्' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

(प्रश्न) अब यह बतार्थे—भगवान्को 'सर्वतो मुखम्' क्यों कहा जाता है ! (उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सब लोकों, सब देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंको, सबयं इन्द्रियरहित होते हुए भी, सब ओरसे देखते हैं, सब ओरसे सुनते हैं, सब ओरसे जाते हैं, सब ओरसे प्रहण करते हैं। सर्वत्रगामी होते हुए सब स्थानोंमें विद्यमान रहते हैं। श्रुप्वेदमें कहा है—'जो सबसे पहले अकेले था, जो स्वय इस जगत्के रूपमें प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी उत्पत्ति हुई है, जो सम्पूर्ण भुवनके पालक हैं। प्रलयकालमें समस्त भुवन जिनमें विलीन होता है, उन सर्वतो मुख (सब ओर मुखोंवाले) भगवान्को में नमस्कार करता हूं।' इस श्रुतिमें उनका 'सर्वतो मुख' नाम प्रयुक्त हुआ है, इसीलिये उन्हें 'सर्वतो मुख' कहते हैं।

(प्रश्न) अब यह वतानेकी कृपा करें कि भगवान्को 'नृतिहम्' क्यों कहा गया है ! (उत्तर) सम्पूर्ण प्राणियोंमें नर (मनुष्य) अधिक पराक्रमी तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सिंह भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक

سععت

श्रेष्ठ है, इमिलये परमेश्वर नर और सिंह दोनोंका सयुक्त स्त्य धारण करके प्रकट हुए। निश्चय ही उनका यह स्वरूप जगतका कल्याण करनेके लिये ही है। यह स्वरूप सनातन एव अविनाशी है। ऋचा कहती है—'भगवान् विष्णु मृग अर्थान् सिंहरूपमे स्थित होकर उपासकोंद्वारा स्तृत होते हैं। विभिन्न उपासक स्तोनोंद्वारा उनकी स्तृति करते हैं। स्तृतिका उद्देश्य है—नाना प्रकारकी शक्ति प्राप्त करना। भगवान् सिंहरूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयद्भर नहीं हैं। वे पृथिवीपर भी विचरते हैं और पर्वतपर भी स्थित होते हैं। अथवा वे कहाँ नहीं हैं—सभी रूपोंमें हैं, स्तृति करनेगलोंकी वाणीमे भी हैं। ये वे ही भगवान् ई, जिनके तीन बड़े-बड़े डगोंमें सम्पूर्ण विश्व (तीनों लोक) समा जाते हैं। अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीन रूपोंमें लीला करते हैं।' इन्हीं सब कारणोंसे इन्हें नृसिंह कहते हैं।

(प्रश्न) अब यह बतायें िक भगवान् के लिये 'भीपणस्' विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता है १ (उत्तर) इनके भीपण रूपको देखकर सब लोक, समस्त देवता और सम्पूर्ण भृत प्राणी भयसे घबराकर भागने लगते हैं, किंतु ये स्वय किसीसे भी भयभीत नहीं होते। इनके विषयमें ऋचा कहती है—'इनके भयसे ही वायु चलती है, इनके भयसे ही स्यं ठीक समयसे उदित होता है, इन्द्र, अिक और पॉचर्वी मृत्यु—ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने कर्नव्यका पालन करनेके लिये दौड़ लगाते रहते हैं।' इसीलिये इनको 'भीपण' कहा जाता है।

(प्रश्न) अव यह वताना चाहिये कि भगवान्को 'भद्रम्' क्यों कहा गया है १ ( उत्तर ) इसलिये कि भगवान् स्वय भद्र ( कल्याण ) स्वरूप होकर सदा सवको भद्र ( कल्याण ) प्रदान करते हं । वे कान्तिमान् होकर दूसरोंको कान्तिमान् यनाते और स्वय गोभासम्पन्न होकर दूसरोंको भी सुशोभित करते हैं तथा नाक्षात् कल्याणमय हैं । ऋग्वेद भी कहता है—'देवताओ । यजन ( भगवान्का आराधन ) करते हुए हमलोग अपने कानोंसे भद्र ( कल्याण ) का अवण करे । नेत्रोंसे भद्र ( कल्याण ) का ही दर्गन करें । अपने सुदृढ अद्वां तथा त्रिविध गरीरोद्वारा भगवान्का स्तवन करते हुए हमलोग ऐसी आयुका एपभोग करें, जो हमारे उपास्य-

देव भगवान्के काम आ सके ।' इस श्रुतिमे भगवान्का नाम भाइ' आया है । इसिलये उनको 'भद्र' कहते हैं ।

(प्रश्न) अव यह बताना चाहिये कि भगवान्के लिये 'मृत्युस्त्युम्' यह विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ? (उत्तर) इसिलये कि वे स्मरण करते ही अपनी ही मिहमाद्वारा अपने भक्तों की मृत्यु और अपमृत्यु—अठालमृत्युको भी मार डालते हैं। मृत्यु और अपमृत्यु—अठालमृत्युको भी मार डालते हैं। मृत्युका भी कहती है—'जो आत्मा (अपना स्वरूप) और बल प्रदान करनेवाले हैं, सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका नतमस्तक होकर पालन करते हैं, जिनकी छाया—जिनका आश्रय अमृतरूप है, जो मृत्युके लिये भी मृत्युरूप हैं, ऐसे एक देवता—भगवान् नृतिहकी हम हविष्यद्वारा—अपनी ही मेट अर्पण करके उपासना करते हैं।' इस श्रुतिके अनुसार भगवान्का नाम मृत्युमृत्यु भी है, इसीलिये उन्हें 'मृत्युमृत्यु' कहा जाता है।

(प्रश्न) अब यह बताना चाहिये कि मन्त्रराज आनुष्टुभमें 'नमामि' इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है ! (उत्तर) इसिल्ये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, मुमुश्च तथा नहावादी (मुक्त पुरुप) भी नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार करना उचित ही है। ऋचा भी कहती है— 'वे ब्रह्मा और वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींको लक्ष्य करके ब्रह्मा स्तुतिके उपयुक्त मन्त्रोका पाठ करके भगवान्को नमस्कार करते हैं, उन्हींमें इन्द्र, वरुग, मित्र तथा अर्थमा आदि देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसील्ये उनके प्रति 'नमामि' (नमस्कार करता हूँ) यो कहा जाता है।

( प्रक्त ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्त्रमें 'अहम्' इस पदका प्रयोग क्यो किया जाता है १ ( उत्तर )
इसिलये कि शृति कहती है—'मैं इस मूर्त और अमूर्त जगत्से प्रथम उत्पन्न होनेवाला चेतन आत्मा हूँ । देवताओंसे भी पहले मेरी स्थिति है । मैं अमृतका केन्द्र हूँ । हे देव ।
जो मुझे धारण या स्वीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना
आश्रय प्रदान करते हैं, उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है ।
मैं अन्न हूँ । मैं अन्नके मक्षण करनेवालेको भी खा जाता
हूँ । में सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी माँति
अपने तेजसे तिरस्कृत कर सकता हूँ ।' जो इस प्रकार जानता
है, वही यथार्थ उपासक है । यह महोपनिपद् है ।

### तृतीय उपनिषद्

### मन्त्रराज आनुष्टुमकी शक्ति तथा वीज

कहते हैं, देवताओंने जिजासापूर्वक प्रजापितसे कहा— भगवन् । भगवान् नरसिंहके मन्त्रराज आनुष्टुभकी शक्ति और वीज क्या हैं, यह हमे वताइये।

तय उन सुप्रसिद्ध प्रजापितने कहा—भगवान् चृषिहकी

ग्रिक्तभूता जो यह माया है, निश्चय वही इस सम्पूर्ण जगत् की

रचना करती है, इस सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करती है तथा इस

नम्पूर्ण जगत्का सहार करती है। अतः इस मायाको ही शिक्त

जाने। जो इस मायारूप शक्तिको जानता है, वह पापसे तर

जाता है, वह मृत्युसे पार हो जाता है, वह ससारसे भी तर

जाता है तथा वह अमृतत्वको भी प्राप्त कर छेता है। इस

छोकमें वह महती समृद्धि प्राप्त करता है।

ब्रह्मवादी विचार करते हें कि यह माया शक्ति हस्त है या दीर्घ है अथवा प्छत है ? यदि हस्त है तो इसे इस रूपमें जाननेसे यह सम्पूर्ण पापोंको दग्ध कर देती है और उपासक अमृतत्वको प्राप्त होता है। यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमें जाननेसे साधक महान् ऐश्वर्यको प्राप्त होता है और अमृतत्व को भी प्राप्त कर लेता है। यदि यह प्छत है तो इसे इस रूपमें जाननेसे मनुष्य ज्ञानवान् होता है और अमृतत्वको भी प्राप्त हो जाता है। इस विपयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है— 'हे मायाशक्तिरूप बिन्दुयुक्त स्वर! में सरलमावका इच्छुक तथा ससार-सिन्धुसे तरनेके लिये प्रयत्नशील होकर साधनके लिये उपयोगी दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे मगवान्

विष्णुकी गिक्त श्रीदेवीकी, श्रीलक्ष्मीजीकी (जो नृसिंहदेवकी गिक्त हैं), गङ्करजीकी गिक्त पर्वतराजपुत्री अम्बिकाकी, व्रह्माजीकी गिक्त सरस्वतीदेवीकी, षष्ठीदेवी (स्कन्दगिक )-की, इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्ध इन्द्रशिक्तिकी तथा ब्रह्मप्राप्तिकी कारणभूता एव साकाररूपमें प्रकट हुई विद्या-शिक्तकी शरण लेता हूँ। आप उपर्युक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासककी रक्षा करें।

निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार है। ये सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हें। उत्पन्न होनेपर आकाशसे ही जीवन धारण करते हैं तथा मृत्यु होनेपर आकाशमें ही लीन हो जाते हैं, इसिल्ये आकाशकों ही बीज—सबका मूल कारण जाने। इस विषयमें ऋषि (मन्त्र) ने यह दृष्टान्त रक्खा है—'विशुद्ध परम धाममे अथवा बुद्धिमें रहनेवाले जो स्वयम्प्रकाश पुरुपोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्षानिवासी वसु हैं, घरोंमे उपिस्यत होनेवाले अतिथि हैं, यजकी वेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें आहुति डालनेवाले होता भी वे ही हैं, समस्त मनुष्योंमें अर्थात् भूलोकमें, उससे श्रेष्ठ स्वर्गलोकमें तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यलोकमें भी उन्हींका निवास है। वे ही आकाशमें रहनेवाले हैं। जल, पृथ्वी, सत्कर्म तथा पर्वतोंमें प्रकट होनेवाले भी वे ही हैं, वे ही सबसे महान् परम सत्य हैं।' जो इस प्रकार जानता है, वह भी पूर्वोक्त फलका भागी होता है। यह महोपनिषद् है।

## चतुर्थ उपनिषद्

मन्त्रराज आनुष्टुमके अद्गमूत मन्त्र, प्रणव वाच्यरूप भगवान् नृसिंहदेवके चार पाद, स्तुतिके मन्त्र

उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापित ब्रह्माजीसे जिजासापूर्वक कहा—'भगवन् । नृसिंहदेवके मन्त्रराज आनुष्टुभके अङ्गभूत मन्त्रोंका हमारे छिये वर्णन् कीजिये ।'

यह सुनकर वेसुप्रसिद्ध प्रजापित बोले--प्रणव (ॐकार), गायत्री, यजुर्लक्ष्मी तथा नृतिंहगायत्री--ये इस मन्त्रराजके अङ्गभूत मन्त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये। जो जानता है, वह (लोकिक लामके साथ ही) अमृतत्वको भी प्राप्त करता है।। १।। 'ॐ' यह अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है। यह हश्यमान सम्पूर्ण जगत् इस परमात्मस्वरूप ॐकारकी ही उपव्याख्या—महिमाका विस्तार है। भूत, वर्तमान और भविष्य—हन तीनों काळोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ ॐकार ही है। तथा उपर्युक्त तीनों काळोंसे अतीत जो कोई दूसरा तत्त्व है, वह भी ॐकार ही है। निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है। ये परमात्मा (मगवान् वृसिंहदेव) ब्रह्म हैं। उन सर्वातमा श्रीवृसिंहदेवके चार पाद हैं। उनके

समग्ररूपका तत्त्व समझानेके लिये श्रुतिने यहाँ चार पादौंकी कल्पना की है।

जामत्-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह सम्पूर्ण स्थूल जगत् ही जिनका स्थान—रारीर है, अर्थात् जो सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं; जिनका ज्ञान इस बाह्य जगत्मे फेला हुआ है अथवा जो वाह्य (स्थूल्) जगत्को ही अपनी प्रज्ञाका विषय बनाते हैं; भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य—ये सात लोक ही जिनके अङ्ग हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण—थे उन्नीस समष्टि करण ही जिनके मुंख हैं, जो स्थूल जगत्के मोका (अनुभव और पालन करनेवाले) हैं तथा जो विश्व गरीरमे स्थित नर (अन्तर्यामी पुरुष) होनेके कारण विश्वानरं नाम घारण करते हैं, वे सर्वरूप विश्वानरं ही पूर्णतम परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके प्रथम पाद हैं। (चार व्यूहोंमें ये ही बलभद्रस्वरूप हैं।)

स्वप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत् ही जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका ज्ञान वाह्य जगत्की अपेक्षा आन्तरिक अर्थात् सूक्ष्म जगत्में व्याप्त है, जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उन्नीस मुखोंवाले हैं, जो सूक्ष्म जगत्के सूक्ष्म तत्वोंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे तैजस पुरुष ( प्रकाशके स्वामी सूज्ञात्मा—हिरण्यगर्भ ) उन पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके दितीय पाद हैं । (चतुर्व्यूहोंमें ये ही प्रद्युद्गरूप हैं । )

जिस अवस्थामें सीया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति-अवस्था, है। ऐसी सुपुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्की प्रलयावस्था (जव कि सारा विश्व अपने कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान (गरीर) है, अर्थात् समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एक रूपमें ही स्थित हैं अर्थात् जिनकी अभी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है, घनीभृत विजान ही जिनका स्वरूप है, जो केवल आनन्दमय ही हैं, चिन्मय प्रकाग ही जिनका मुख है तथा जो एकमात्र अपने स्वरूपभूत आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, वे प्राञ्च पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके नृतीय पाद हैं। (चतुर्व्यूहोंमें इन्हींको अनिषद कहा गया है।)

इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें उपवर्णित ये परमात्मा सबके ईश्वर हैं। ये सर्वज हैं। ये अन्तर्यामी हैं। ये सम्पूर्ण विश्वके कारण हैं। तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, (स्थिति) और प्रलयके स्थान भी ये ही हैं।

जो न स्क्ष्मको जानता है न स्यूलको जानता है, और न दोनोंको ही जानता है, जिसे जाननेवाला और न जाननेवाला—कुछ भी नहीं कहा जा सकता और जो न प्रजानका ही घनीभूत रूप है, जो देखा नहीं जा सकता, व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ सकता है; जिसका कोई लक्षण अथवा चिह्न—आकार भी नहीं है; जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता और न वतलानेमें ही आ सकता है; एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति—अनुभूति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है तथा जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अमाव है—ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व उन पूर्णब्रह्म परमात्मा नृतिहदेवका चतुर्थ पाद है। यों जानी महात्मा मानते हैं। इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन किया गया है, वे ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान् नृतिहदेव हैं और वे ही जाननेयोग्य हैं (उन्हींकी महिमाका इस उपनिषद्में वर्णन है) ॥ २॥

अव सावित्रीका परिचय देते हैं। (यद्यपि मन्त्रराजके पदों में 'सवितृ'-वाचक गब्दका उपादान नहीं हुआ है, तथापि तिमिरविनाशक सूर्यकी भाँति वह उपासकों के अन्तस्तमको दूर करनेवाला है—यह प्रदर्गित करनेके लिये ही 'सावित्री' को अङ्ग-मन्त्र माना गया है।) यह सावित्री-मन्त्र गायत्री-छन्द-विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमें निरूपित हुआ है। उसके द्वारा ही यह सब कुछ व्याप्त है। आठ अक्षरोंका मन्त्र होनेसे ही उसको गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है—'छणि सूर्यं आदित्यः।' 'छणिः' ये दो अक्षर हैं। 'सूर्यः' ये तीन अक्षर हैं। क्ष्यं आदित्यः।' 'छणिः' ये दो अक्षर हैं। 'सूर्यः' ये तीन अक्षर हैं। क्ष्यं आदित्यः।' ये तीन अक्षर हैं। वह सावित्र-मन्त्रका आठ अक्षरोंवाला पद है, इसको आरम्भमें श्रीवीज (श्रीं) से विभूषित किया जाता है। जो इस प्रकार इस मन्त्रको जानता है, वह लक्ष्मीके द्वारा अभिषिक्त होता है। यही बात श्रृचाद्वारा कही गयी है—'श्रृग्वेदकी श्रृचाएँ अविनाशी परम-व्योमस्वरूप स्वप्रकाश परमात्मामे प्रतिष्ठित हैं, जहाँ कि सम्पूर्ण

१ विषय-महणमें दारभूत होनेके कारण इनको मुख कहा गणा है।

<sup>#</sup> यद्यपि इसमें दो हो अक्षर सस्तर हैं, तथापि वैदिक छन्दोंके लिये स्वीकृत व्यूहके नियमानुसार प्दर्श के स्थानमें प्दरिय 'पाठ मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते हैं। गायत्री-मन्त्रमें भी 'वरेण्यम्' के स्थानमें 'वरेणियम्' मानकर गणना करनेसे ही चौबीस अक्षर प्रे होते हैं।

देवता भलीमाँति निवास करते हैं। जो उपासक उन स्वप्रकाश परमात्माको नहीं जानता, वह ऋचाओं के स्वाध्यायसे क्या कर लेगा र तथा जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही ये उपासक उनके परमधाममें सुखपूर्वक निवास करते हैं। इसी प्रकार जो सावित्र-मन्त्रको जानता है, उसको ऋक, साम और यजुर्वेदके मन्त्रोंसे कोई प्रयोजन नहीं है।

ॐ भूर्छक्ष्मीभुवर्छक्ष्मी स्वर्छक्ष्मी कालकर्णी तन्नो महा-लक्ष्मी, प्रचोटयात् ।

'जो सिचदानन्दमयी देवी भूलोंककी लक्ष्मी—शोमा, मुवलोंककी लक्ष्मी तथा स्वलोंककी लक्ष्मी हैं, जो कालकणीं नामसे विख्यात हैं, वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कर्मोंके लिये प्रेरणा देती रहें।' निश्चय ही यह महालक्ष्मीकी यञ्जवेंदोक्त गायत्री है, जो चौवीस अक्षरोंकी है। यह सव—जो कुछ यह प्रतीत हो रहा है, निःसदेह गायत्री ही है। इसलिये जो इस यजुवेंदसम्बन्धिनी महालक्ष्मी गायत्रीको जानता है, वह वड़ी मारी सम्पत्तिको प्राप्त होता है।

ॐ नृसिंहाय विद्याहे वज्रनलाय धीमहि तन्नः सिंहः प्रचीद्यात्।

'ॐश्रीनृर्सिह्देवकी प्राप्तिके लिये हम उपायना करते हैं, वज्रके समान नखींवाले उन भगवान्के लिये ही उनके स्वरूपका हम चिन्तन करते हैं, वे भगवान् नरसिंह हमें प्रेरणा दें।' यही नृसिंहगायत्री है, जो देवताओं और वेदोंका भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है, वह आदि-कारणभूत भगवान्से सयुक्त होता है। ३।।

देवताओंने प्रजापित फिर पूछा—'भगवन् । किन मन्त्रों स्तुति करनेपर भगवान् नृतिंहदेव प्रसन्न होते और अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। यह हमें वतलायें।' यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापितने कहा—

ॐ उं ॐ यो ह वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः॥ १॥

ॐ ग्रं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विष्णुर्भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २॥

ॐ वीं ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च महेश्वरो मूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३॥

ॐ रं ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च पुरुषो भूर्श्रुव. स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४ ॥

क मं क यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्चेश्वरो भूर्श्चव. स्वस्तस्मे वै नमो नमः॥ ५॥ ॐ हां ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या सरस्वती भूर्श्वेव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ६ ॥

ॐ वि ॐ यो ने नृसिंहो देवो भगवान्या श्रीभूँर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ७ ॥

ॐ प्णु ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या गीरी भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ८॥

ॐ ज्व ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्या प्रकृति-र्मूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ९॥

ॐ छ ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या विद्या भूर्सुव स्वस्तस्मे वै नमो नम ॥ १०॥

ॐ त ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्रोङ्कारो भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ११ ॥

ॐ स ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्याश्चतस्रोऽर्ध-मात्रा भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम.॥ १२॥

ॐ वं ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्ये च वेदा. साङ्गाः सशाखा भूर्भुव. स्वस्त्समै वे नमो नम ॥ १३ ॥

ॐ तों ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्ये पञ्चाझयो भूर्भुव. स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ १४ ॥

ॐ मु ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्या सप्तन्याहृतयो भूर्भुवः स्वस्तस्मे वै नमो नम ॥ १५॥

ॐ खं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ छोक-पाळा मूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम. ॥ १६ ॥

ॐ नृं ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ वसवो भूर्भुव खस्तस्मै वे नमो नमः॥ १७॥

ॐ सिॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये च रुद्रा भूर्भुव स्वस्तस्मे वै नमी नमः॥ १८॥

ॐ हं ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्ये च आहित्या भूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नमः॥ १९॥

र्ष्ण भी ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टी ग्रहा भूर्भुव स्वस्तस्में वै नमो नम.॥ २०॥

ॐ पं ॐ यो वै नृसिहो देवो भगवान्यानि पञ्च महा-भूतानि भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नम. ॥ २१॥

ॐ णं ॐ यो वें नृसिंहो देवों भगवान्यश्च कालो भूर्भुव. स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २२ ॥

ॐ भ ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च मनुर्भूर्भुव. म्बस्तस्मै वे नमो नम.॥ २३॥ ॐ द्र ॐ यो वै नृसिंहो टेवो भगवान्यश्च मृत्युर्भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २४॥

ॐ मृं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च यमो भूर्भुव म्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २५॥

ॐ त्यु ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्रान्तको भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २६॥

ॐ मृ ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च प्राणो भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २७॥

ॐ त्युं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च स्यो भूर्भुव स्वस्तसमै वै नमो नम ॥ २८॥

ॐ नं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सोमो भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २९॥

ॐ मा ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विराट् पुरुषो भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३०॥

ॐ म्य ॐ यो वै नृसिंहो हेवो भगवान्यश्च जीवो भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३१॥

ॐ हं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सर्व भूर्भुव स्वस्तसमें वै नमो नम ॥ ३२ ॥

(उ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एव भू भुवः-स्व —ित्रभुवनरूप हें, उन्हींको हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (ग्र) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृतिहदेव है, जो कि विष्णु एव भू -भुव'-स्वः---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। ॐ (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि महेश्वर तथा भू-भुव. और स्व —ित्रभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। ॐ (र) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् वृसिंहदेन हें, जो कि पुरुप एव भू.-सुव -ख.—त्रिसुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (म) निश्चय हीजो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि ईश्वर एव भू -सुव,-स्व — त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (हा) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि सरस्वती एव भू.-भुव -स्व — त्रिभुवनरूप है, उन्हें री हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (विं) निश्चयही जो वे परम प्रसिद्ध भगनान् नृसिह्देव हे, जो कि श्री एव भू:-सुव -स्व —त्रिभुवनरूप हें, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ ( प्णु ) निश्रय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिहदेव हैं, जो कि गौरी एव भू भुव स्व — त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें

ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (ज्व ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव है, जो कि प्रकृति एव भू.-भुवः खः-- त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है। ॐ (छ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् र्निहरेव हे, जो कि विद्या एव भू:-भुव: स्व:-- त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (त) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि ॐकार एव भू, भुव स्व.—त्रिभुवनरूप है, उन्हे ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (स) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिहदेव हैं, जो कि चार अर्धमात्रा एव भू:-भुव.-ख'---त्रिभुवनरूप है, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ ( व ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंह्देव हैं, जो कि अङ्ग, गाखा और इतिहाससहित वेद एव भू.-भुव -स्व ---त्रिभुवनरूप हे, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है। ॐ (तों) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि पाँच अग्नियाँ एव भू:-मुव:-स्व:-त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही इमारा वारवार नमस्कार है। ॐ ( मु ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि सात महान्याहृतियाँ एव भू'-सुव,-स्व:---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है । ॐ ( ख ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि आठ लोकपाल एव भू'-भुवः-स्व.—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही इमारा बारबार नमस्कार है। ॐ (नृ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव है, जो कि आठ वसु एव भू:-भुव:-स्वः--त्रिसुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारवार नमस्कार है। ॐ (सिं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव है, जो कि ग्यारह रुद्र एव भू'-भुव:-ख.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। ॐ ( ह ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृतिंहदेव हैं, जो कि बारह आदित्य एव भू.-भुव. ख:/—त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (भीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिहदेव है, जो कि आठ ग्रह एव भू:-भुव.-स्व —त्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (प) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि पञ्च महाभूत एव भूर-भुव-स्वः---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। ॐ (ण) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि काल एव भृ:-मुव -खः — त्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है। ॐ (भ)निश्चय ही जो वेपरम प्रसिद्ध भगवान्

रृचिह्देव हैं, जो कि मनु एव भू:-भुव:-ख:--विभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (द्र ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हे, जो कि मृत्यु एवं भू:-भुव:-स्व.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारंवार नमस्कार है। ॐ (मृं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृतिहटेव हैं, जो कि यम एवं मृः भुव न्स् --त्रिभुवनरूप है, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (त्युं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगनान् नृसिंहदेव हैं, जो कि अन्तक एव भू:-भुव:-म्ब:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (मृ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि प्राण एव भू:-मुवः-खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (त्यु) निश्चय ही जो वे परम प्रियद मगवान् नृतिहदेव हैं, जो कि सूर्य एव भृ:-मुव:-स्व:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ ( न ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि साम एवं भू:-भुव:-स्व.-- त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (मा) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध

भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि विराट् पुरुप एव भृ:-मुवः-स्वः—त्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (म्य) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि जीव एव भू:-मुवः-स्वः—त्रिमुवनरूप हें, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। ॐ (ह) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान् नृसिंहदेव हैं, जो कि सर्वरूप एव भृ:-मुव स्वः—त्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है॥ १—३२॥

ये ( मन्त्रराजके ३२ अक्षरांके अनुसार ) वत्तीस मन्त्र हं । इन मन्त्रों को बताकर प्रजापितने उन देवताओं से कहा— 'देवगण । तुमलोग इन मन्त्रों से प्रतिदिन मगवान्का स्तवन करो । इससे मगवान् नृसिंहदेव प्रसन्न होते और अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं । इसलिये जो इन मन्त्रों द्वारा नित्य मगवान् नरसिंहदेवकी स्तुति करता है, वह उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाता है तथा उनके विश्वरूपको देख लेता है । साथ ही वह अमृतत्वको भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, उसे भी वही फल मिलता है । यह महोपनिषद है ॥ ४ ॥

## पश्चम उपनिपद्

### आनुष्टुम मन्त्रराजके सुदर्शन नामक महाचकका वर्णन, मन्त्रराजके जपका फल

कहते हैं। देवताओंने श्रद्धापूर्वक प्रजापतिसे कहा— 'भगवन्! श्रीनृसिंहदेवके आनुष्टुम मन्त्रराजका जो 'महाचक' नामक चक है। उसका हमसे वर्णन कीजिये। यह चक सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा मोक्षका द्वार है—इस प्रकार योगीजन वर्णन करते हैं।''

यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापित वोळे—निश्चय ही यह सुदर्शन नामक महाचक छ अक्षरोंका है, हसीिलये यह छः अरोंसे युक्त होता है—छः दलोंवाला चक्र बनता है। छः ही श्रृ तुएँ होती हैं, श्रृ तुओंसे ही इसके अरोंकी समानता की जाती है। अर्थात् इसके छ॰ दलोंमें छः श्रृ तुओंकी मावना करनी चाहिये। इसके मध्यमें नामि होती है। नामिमे ही ये अरे प्रतिष्ठित होते हैं। फिर यह मारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेष्टित होता है। माया आत्माका स्पर्श नहीं करती, इसिलये वह पड्दल चक्र वाहरकी ओरसे ही मायाद्वारा आवेष्टित होता है। इसके बाद आठ अरोंसे युक्त अष्टदल चक्र वनता है। आठ अक्षरोंकी ही एक पादवाली गायत्री होती हैं। गायत्रीके अक्षरोंसे ही इस

चकके अरोंकी तुलना की जाती है। (इसके आठ दलोंमे गायत्रीके एक पादकी भावना करे।) यह भी वाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। निश्चय ही यह माया प्रत्येक क्षेत्रको व्याप्त किये रहती है। इसके वाद द्वादश अरोंसे युक्त द्वादशदलका चक होता है। वारह अक्षरोंका ही जगती छन्द (का एक पाद ) होता है। जगतीकी अक्षर सख्यासे ही यह चक्र सनुलित होता है। ( इसके द्वादश दलोंमें जगतीके एक पादकी भावना करे । ) यह भी वाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। तदनन्तर पोडशारचक है, जो सोलह दलोंसे सम्पन्न होता है। निश्चय ही पुरुप सोलह कलाओंसे युक्त है। पुरुप (परमात्मा) ही यह सब कुछ है। अतः पोडगार चक्रके अरोंको पुरुषकी कलाओं की उपमा दी जाती है। (इसके पोडश दलोंमें पुरुपकी-अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कलाओंकी भावना करे।) यह भी बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। तत्पश्चात् वत्तीस अरोंसे युक्त अर्थात् बत्तीस दलोंबाला चक्र है । बत्तीस अक्षरों-का ही अनुष्टुप् छन्द होता है। अनुष्टुप्के अक्षरींसे ही इसके

अरोकी तुलना होती है। (इसके वत्तीम दलोमें अनुश्रुप्की मावना करे।) यह चक भी वाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित है। अरोंसे ही यह पूर्णतः आवद्ध है। वेद ही इसके अरे है। पत्तोंसे ही यह सब ओर घूमता है। छन्द ही इसके पत्ते है॥ १॥

यह बचीछ दलेखि सम्पन्न महाचक ही सुदर्शन नामसे विख्यात है । इसके मध्यमागमें खित जो नामिखान है, उसमें वृष्टिह देवता-सम्बन्धी अविनाशी तारक-मनत्रका न्यास करे । वह तारम-मन्त्र एक अक्षरका—ॐ है। छः पत्रोमं छः अक्षरोंवाले 'सहसार हु फर्ट् इस सुदर्शन मन्त्रका न्यास होता है । आठ दलोंमें आठ अक्षरींवाले 'ॐ नमो नारायणाय' इस नारायण-मन्त्रका न्यास होता है । वारह दलोंमें द्वादशाक्षर वासुदेव मनत्र ( ॐ नमो मगवते वासुदेवाय ) का न्यास किया जाता है । सोलह दलींमें वर्णमालाके आदि सोलह अक्षर, जो विन्दुयुक्त सोलह स्वर-वर्णोंके रूपमें हैं। रक्खे जाते ह । वत्तीस दलोंमे वत्तीस अक्षरोके नृतिह-देवतासम्बन्धी मन्त्रराज आनुपुभका न्यास किया जाता है। (एक एक दलमें मूल मन्त्रके एक एक अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके रक्खा जाता है। ) वही यह सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक है, जो सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाला, मोक्षका द्वार, ऋक्, यज्ञः और सामवेदस्वरूप तथा ब्रह्ममय एव अमृतमय है । उसके पूर्वमागर्मे आठ वसुगण रहते हैं । दक्षिणभागमें ग्यारह इद्र, पश्चिमभागमें बारह आदित्य, उत्तरमागमें विश्वेदेव, नामिमें ब्रह्मा, विष्णु तया महादेवजी एव पार्श्वभागमें सूर्य और चन्द्रमा है।

यही वात ऋचाद्वारा कही गयी है—'अविनाशी परम आकागस्वरूप मगवान् नृसिंहमें ( तथा उनके इस सुदर्शन महाचकमं ) ही ऋक् आदि सम्पूर्ण वेद प्रतिष्ठित हैं । उनमे ही सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। जो उन परमात्मा नृसिंह-देव तथा उनके महाचक्रको नहीं जानता, वह ऋग्वेद पढकर क्या करेगा ? उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। और जो उन भगवान् नृसिंहदेव तथा उनके सुदर्गन महाचकको जानते हैं, वे ही उपासक भगवान्में उत्तम स्थितिको प्राप्त करते हैं। इस सुदर्शन नामक महाचक्रको जो बालक अथवा युवा होकर भी जान लेता है, वह महान् वन जाता है, वह सबका गुरु है। वह सब मन्त्रीका उपदेशक हो जाता है। मन्त्रराज अनुहुपुसे होम करे । अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही पूजन करे । यह सुदर्शन महा-चक्र राक्षमजनित भयका नाश करनेवाला है, मृत्युमे तारने-वाला है। इसे यन्त्ररूपमे गुरुद्वारा प्राप्त करके कण्डमें, बॉइमें अयवा शिखामें वाँध छे। इस मन्त्रके उपदेशक गुरुको सात द्वीपोंवाली समूची पृथ्वी भी दक्षिणारूपमें दे दी नाय तो उसके किये यह पर्याप्त नहीं है । अर्थात् उस मन्त्रकी महिनाके समक्ष

सम्पूर्ण पृथ्वीका दान भी तुच्छ है । अतएव श्रद्धा और शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके, थोड़ी बहुत भूमि दान करनी चाहिये, वही दक्षिणा होती है ॥ २ ॥

उन प्रसिद्ध देवताओंने पुनः प्रजापतिसे श्रद्धापूर्वक पूछा— 'मगवन् । आनुष्टुम मन्त्रराज नारसिंहका क्या फल है, यह हमे वताहये ।'

यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा—जी हस नारसिंह मन्त्रराल आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह मानो अभिमे तपाया जाकर शुद्ध हो जाता है। वह वायुपूत होता है। वह सूर्य और चन्द्रमाद्वारा शुद्ध कर दिया जाता है। वह सत्यपूत होता है; वह लोकपूत होता है, वह ब्रह्मा, विण्यु, रुद्ध तथा समस्त वेदोद्वारा पवित्र कर दिया जाता है।

साराश यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पवित्र कर दिया जाता है ॥ ३ ॥

जो भगवान् दृषिहदेवके इस मन्त्रगज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह मृत्युको पार कर जाता है। वह पापसे तर जाता है। वह ब्रह्महत्याको पार कर जाता है। वह भ्रूणहत्यासे तर जाता है। वह वीरहत्यासे तर जाता है। वह सबकी इत्यासे तर जाता है। वह जन्म-मृत्युरूप ससारको पार कर जाता है। वह सबको पार कर जाता है। वह सबको पार कर जाता है।।

जो भगवान् नृतिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुमका नित्य जप करता है, वह अग्निकी गतिको रोक देता है, वह वायुकी गतिको रोक देता है, वह सूर्यकी गतिको रोक देता है, वह चन्द्रमाकी गतिको रोक देता है, वह जलके प्रवाहको रोक देता है, वह सम्पूर्ण देवताओंको स्तब्ध कर देता है, वह सम्पूर्ण ग्रहोंकी गतिको रोक देता है तथा वह विप्रका भी स्तम्भन कर देता है॥५॥

जो मगवान् नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुमका नित्य जप करता है, वह देवताओका आकर्षण कर लेता है। वह यक्षोंको भी अपने पास र्सीच लेता है। वह नागोका आकर्षण कर लेता है। वह प्रहोंको अपने समीप आकृष्ट कर लेता है। वह मनुष्योंको भी आकृष्ट कर लेता है। वह सबको आकृष्ट कर लेता है। वह सबको आकृष्ट कर लेता है। इ॥

जो भगवान् नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह भूलोकको जीत लेता है, वह सुवलोंकको जीत लेता है, वह स्वर्गलोकको जीत लेता है, वह महलोंकको जीत लेता है, वह जनलोकको जीत लेता है, वह तपोलोकको जीत लेता है, वह सत्यलोकको जीत लेता है, वह सब लोकोंको जीत लेता है, वह सब लोकोंको जीत लेता है। ७॥

जो मगवान् वृत्तिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका

नित्य जन करता है, वह अग्निष्टोम यम्द्रारा यजन कर छेना है, वह उक्थ्य यागद्रारा यजन कर छेता है, वह 'पोडशी' से यजन कर छेता है, वह वाजपेयद्रारा यजन कर छेता है। वह अतिरात्रद्रारा यजन कर छेता है। वह आप्तोर्यामद्रारा यजन कर छेना है। वह अश्वमेघद्रारा यजन कर छेता है। वह सम्पूर्ण कनुओंद्रारा यजन कर छेता है। वह सम्पूर्ण कनुओंद्रारा यजन कर छेता है॥ ८॥

जो मगवान् नृतिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुमका नित्य जप करता है, वह मानो ऋग्वेदका स्वाध्याय करता है। वह सामवेदका स्वाध्याय करता है। वह सामवेदका स्वाध्याय करता है। वह आविदेका स्वाध्याय करता है। वह उसीके आङ्किरस मागका स्वाध्याय करता है। वह शास्त्राओंका स्वाध्याय करता है। वह पुराणोंका स्वाध्याय करता है। वह पुराणोंका स्वाध्याय करता है। वह गायाओंका अध्ययन करता है। वह गायाओंका अध्ययन करता है। वह नाराशसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है। वह प्रणवका अध्ययन करता है। वह प्रणवका अध्ययन करता है। वह सवका अध्ययन करता है। वह सवका

जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे जो सौ वालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुल्य हैं। जो सौ ब्रह्मचारी हैं, वे एक श्रोत्रिय (वेदपाठी) गृहस्यके तुल्य हैं। जो सौ गृहस्य हैं, वे एक वानप्रस्थके तुल्य हैं, जो सौ वानप्रस्थ हैं, वे एक सन्यासीके तुल्य हैं। जो सौ सन्यासी हैं, वे एक स्ट्र-जापक (स्ट्र-मन्त्र अथवा रहाप्टाध्यायीका पाठ करनेवाले साधक ) के तुल्य हैं। जो सी रह-जापक हैं, वे एक अथर्विशरम् एव अथर्विशखा नामक उपनिपद्का स्वाध्याय करनेवालेके तुल्य है तथा जो सी अथर्ववेदीय उपनिपदोंके स्वाध्यायकर्ता हैं, वे मन्त्रराज नारिष्ट्का जा करनेवाले एक साधकके तुल्य हैं। मन्त्रराजका जप करनेवाले उपासकको वह परम धाम निश्चय ही प्राप्त होता है, वहाँ सूर्व नहीं तपता, वहाँ वायु नहीं वहती, वहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, वहाँ तारे नहीं चमकते, वहाँ आग नहीं जलाती, वहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर पाती, वहाँ दु.खका कोई प्रभाव नहीं होता, वो सदा आनन्दमय, परमानन्दपूर्ण, शान्त, शाक्षत, सदा कल्याणमय, ब्रह्मादि देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा योगियोका भी परम ध्येयलप परमपद है और वहाँ जाकर योगी (परमात्मामें लगे हुए पुरुष) इस संसारमें नहीं लौटते।

इसके सम्बन्धमें ऐसी ही वात ऋग्वेदकी ऋग्वाद्वारा मी वतायी गयी है—

'जो आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी मॉति, परमन्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सन ओर न्यास है, भगवान् विष्णुके उस परमधामको विद्वान् उपासक सदा ही देखते हैं। साधनामे सदा जाग्रत् रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस परमधामको और भी उद्दीत किये रहते हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हें।' वह परम पद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिपद् है॥ १०॥

### ॥ अथर्ववेदीय नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गेस्तुपृवा सस्तन् मिर्च्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## अथर्ववेदीय

# श्रीनृ होत्तर ।पनीयोपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गेस्तुष्ट्रवा सस्तन्तभिर्व्यक्षेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### प्रथम खण्ड

## 'ॐ' नामसे परमात्म-तत्त्वका तथा उसके चार पादोंका वर्णन, चौथे पादके चार भेद

कहते हैं, एक बार देवताओंने प्रजापित ब्रह्माजीसे कहा—'मगवन्! जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उन प्रणव-रूप परमात्माके तत्त्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये।' इसपर ब्रह्माजीने 'तथास्तु' कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्म किया—

'ॐ' यह अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है। यह सम्पूर्ण दृश्यमान जगत् उस परमात्मस्वरूप ॐ कारकी ही उपन्याख्या—महिमाका विस्तार है। अतीत, वर्तमान और अनागत—इन तीनों कालोंमें होनेवाला यह सारा जगत् ॐ कार ही है। तथा जो उपर्युक्त तीनों कालोंसे अतीत एव जगत्से मित्र कोई तन्व है, वह भी ॐकार ही है। निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है। यह आत्मा भी ब्रह्म है।

इस आत्माकी 'ओम्' इस नामसे सिमिहित ब्रह्मके साथ एकता करके तथा ब्रह्मकी आत्माके साथ 'ॐ'कारके वाच्यार्थ-रूपसे एकता करके, वह एकमात्र (अदितीय), जरारिहत, मृत्युरिहत, अमृतस्वरूप, निर्मय, चिन्मय तत्व 'ओम्' है— इस प्रकार अनुमव करे । उसपरमात्मस्वरूप ॐकारमें स्थूल, स्र्ह्म और कारण—इन तीन शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण हत्थ-प्रपद्धका आरोप करके, अर्थात् एक एरमात्मा ही सत्य हैं, उन्हींमें इस स्थूल, स्रह्म एव कारण-जगत्की करपना हुई है—विवेकद्वारा इस प्रकार अनुभव करके यह निश्चय करे कि यह जगत् सिचदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है । तथा तन्मय (परमात्ममय) होनेके कारण अवश्य यह तत्त्वरूप (परमात्मारूप) ही है, इस दृढ निश्चयके द्वारा जगत्को 'ओम्' के वाच्यार्थभूत परमात्मामे विलीन कर ढाले । साथ ही उस त्रिविध गरीरवाले आत्माका 'यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे यक्त परब्रह्म ही है' इस प्रकार चिन्तन करे ।

स्थूल (निराट् जगत्वरूप) एव स्थूल जगत्का भोक्ता, साथ दी-साथ स्कूम (स्कूम जगत्वरूप) एव स्कूम जगत्का भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र आनन्दस्वरूप एव आनन्दमात्रका उपभोक्ता और साथ ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा (परमात्मा) चार पादों वाला है।

जाग्रत्-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित यह सम्पूर्ण जगत् ही जिनका स्थान अर्थात् गरीर है, जो सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हो रहे हैं; जिनका ज्ञान इस स्थूल (बाह्य) जगत्में सब ओर फैला हुआ है; मू., भुव., स्वः आदि सात लोक ही जिनके सात अन्न हैं; पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मेन्द्रियाँ, पॉच प्राण तथा चार अन्तःकरण—ये उन्नीस समिष्ट करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूल जगत्के मोक्ता हैं; धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—ये चार पुरुपार्थ जिनके स्वरूप हैं अथवा स्यूल, सून्म, कारण और साक्षी—इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विश्व-शरीरमें स्थित नर होनेके कारण 'वैश्वानर' कहलाते हैं, वे सर्वरूप वैश्वानर ही पूर्णतम परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके प्रथम पाद हैं। (चार न्यूहोंमें उन्होंने वलभद्ररूप माना गया है।)

म्बप्तावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत् ही जिनका स्थान (गरीर) है, जिनका गान बाह्य जगत्की अपेक्षा आन्तरिक अर्थात् सूक्ष्म जगत्मे व्याप्त है, जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उन्नीम मुरोबाले तथा सूक्ष्म जगत्के सूक्ष्म तत्त्वों का अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे पूर्ववत् चार स्वरूपोंबाले तैजम (प्रकाशके म्बामी) सूत्रात्मा—हिरण्यगर्भ उन पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीनृमिंहरेवके द्वितीय पाद हैं। (चार व्यूहोंमें इन्हींको प्रयुम्न,कहा गया है।)

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुप निसी भी भोगकी कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुपुति-अवस्था है। ऐसी सुपुति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्की प्रलयावस्था (जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान (अरीर) है, अर्थात समिष्ट कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एकरूपमें ही स्थित है—जिनकी अभी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है; घनीभूत विज्ञान ही जिनका स्वरूप है, जो केवल आनन्दमय ही हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है, ओत, अनुजात, अनुजा और अविकल्प—इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो एकमात्र अपने स्वरूपभूत आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, वे प्राज्ञ नामसे प्रसिद्ध ईस्वर ही पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीनृसिंहदेवके तृतीय पाद हैं। (चार व्यूहोंमें ये ही 'अनिकड' नामसे प्रसिद्ध है।)

इस प्रकार तीनों पाढोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा सबके ईरवर है। ये सर्वज है। ये अन्तर्यामी ह। ये सम्पूर्ण विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रस्थके स्थान भी ये ही हैं।

जाग्रत् आदि तीनों ही अवस्थाओं में लक्षित होनेवाला यह जगत् भी वाम्तवम सुपुप्तरूप ही है, क्योंकि इनसे मोहित हुए मनुप्योंको कभी किसी भी वस्तुका तास्विक ज्ञान नहीं

उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौथा पाद है, वह ओत, अङ्कात, अनुजा और अविकल्य—इन चार भेदोंके कारण चार रूपवाला है। उपर्युक्त चारों पाद तुरीय ही कहलाते हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमे ही पर्यवसान (लय) होता है। इस तुरीय पादमें भी जो ओत, अनुजात और अनुजारूप तीन भेद हैं, इन तीनोंको भी पूर्ववत् सुपुप्ति एव स्वप्नके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये, क्योंकि पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एव निर्विगेष परमात्मा हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं ।

# इस प्रसद्गका साराश यों समझना चाहिये--- जायत्, स्वप्न और सुपुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेवाला जो कुछ भी प्राकृत प्रपन्न या सुख है, वह सब कार्य है और तुरीय उसका कारण है। कारणमें ही कार्यकी कन्पना होती है, अत कारण ही सत्य है। कारणके भी साक्षी है सचिदानन्दस्तरूप परमात्मा। वे कहीं सत्-रूपसे, कहीं चित्रूपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कहीं सत् आदि समस्त रूपोंसे कारणमें व्याप्त हैं। इस प्रकार कारणमें परमात्माकी न्यापकताका चिन्तन करना भोतयोग कहलाता है। न्याप्त बस्तु-की सत्ता व्यापको हा अधीन होती है, इस न्यायसे परमात्माके दारा व्याप्त कारण-तत्त्वकी स्वत कोई सत्ता आदि नहीं है। वह परमात्माके अधीन सत्ताका ही प्रकाशक होनेके कारण परमात्मामें ही आरोपित या कल्पित है। इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुजात्-योग है। - अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे पृथक् अस्तित्व नहीं रखती, वह अधिष्ठानस्वरूप ही समझी जाती है। अत परमात्मामें आरोपित कारण-तत्त्व भी उनसे पृथक् नहीं, परमात्मरूप ही है। इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कहा गया है। ये तीनों योग कारण-शानकी अपेक्षा रखते हैं, अत कारणमें ही इनका अन्तर्माव है। इसीलिये इनके पृथक् अस्तित्वको सुपुप्त, स्वप्न एव मायामात्र वताया गया है। इन मोगोंद्वारा कारणका छय या सद्दार होता है। छयके आधार है तुरीय परमात्मा, अत इन सक्को तुरीयपादरूप वताना उचित हो है। परमात्मा ही 'अविकल्प' नामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। 'अथायमादेश' जादिके द्वारा धुति उन्हींके स्वरूपकी और सकेत करती है।

होता । इसी प्रकार यह त्रिविध जगत् स्वप्नवत् भी है; क्योंकि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है । इतना ही नहीं, कुछ-का कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र ही है । परमात्मा इससे विलक्षण हैं, क्योंकि ये परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं ।

<sup>• &#</sup>x27;ब्रोत' ब्रादिका खरूप आगे वताया जायगा ।

अनन्तर शृतिका यह आदेश (उपदेश) है—'जो न स्थूलको जानता है, न सूक्ष्मको जानता है और न दोनोंको ही जानता है, जो न तो जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला है और न प्रजानका ही धनीभूत रूप है निसे देखा नहीं जा सक्ता, व्यवहारमे नहीं लाया जा सक्ता, जो पकड़नेमें नहीं आ सक्ता, जिसका कोई लक्षण—चिह्न अथवा आकार भी नहीं है; जो चिन्तन करनेमे नहीं था सक्ता जिसे किसी विभिष्ट रूपसे बताया नहीं जा सक्ता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति (अनुभृति) ही जिसका सार अथवा सक्तर है एवं जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है—ऐसा सर्वथा कल्याणनयः परम शान्त अदितीय तन्त्र ही उन पूर्णब्रह्म परमात्मा वृष्टिहदेवका चतुर्थ पाद है—यों जानो महात्मा मानते हैं।

इस प्रकार चार पादोंमे जिनका वर्णन किया गया है, वे मगवान् नृसिंहदेव ही सबके आत्मा है, वे ही जाननेयोग्य हैं। वे कारणात्मा ईश्वर (अथवा त्रिभुवनका शासन करनेवाले इन्द्र आदि) को भी अपना ग्राम बना लेते—अपनेमें लीन कर लेते हैं। वे तुरीयके भी तुरीय हैं। (अतः परमात्माको ही जानने और पानेका प्रयत्न करना चाहिये)।। १।।

### द्वितीय खण्ड

## परमात्माके चार पार्दोकी ओंकारकी मात्राओंके साथ एकता. मन्त्रराज आनुप्टुसके हारा तुरीय परमात्माका शान

निश्चय ही उन 'तुरीय नामसे प्रसिद्ध इन चार पादोंबाछे परमात्मानो ओङ्कारकी मात्राओं तथा समस्त ॐ मारके साथ एकीमृत करे । अर्थात् ॐकारको परमात्मा तथा उसकी चार मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमे उनकी मावना करे । वे परमात्मा जाप्रत्कालमे स्वप्न और सुपुतिसे रहित हैं, त्वमकालमे जामत् और सुपृप्तिसे रहित है, सुपृप्तिमे जात्रत् तथा स्वप्नसे रहित हैं, और तुरीयावस्थामें जामत्, स्वम एव सुगुप्ति-तीनोंसे रहित हैं। प्रत्येक अवस्थामें पृथक् पृथक् रहते हुए भी वे सभी अवस्थाओं से संयुक्त हैं। कहीं भी उनका व्यभिचार (अभाव ) नहीं है । इस प्रकार वे नित्य, अनन्त, सत्वरूप तथा एक्रस हैं। नेत्रके द्रष्टा हैं, श्रीत्र-इन्द्रियके द्रष्टा हैं। ये दोनों भी उपलक्षणमात्र हैं, वे ब्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी द्रष्टा हैं। वाक् आदि कर्मेन्द्रियोंके द्रष्टा, मनके द्रष्टा, बुद्धिके द्रष्टा, प्राणके द्रष्टा, तम अर्थात् अहङ्कारके द्रष्टा हैं, क्हॉतक गिनायें, वे सबके द्रष्टा हैं । इसीलिये वे सबसे भिन्न और सबसे बिल्क्षण हैं। इष्टा हम्यसे भिन्न होता ही है। 'द्रष्टा' कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग अथवा द्वेपपूर्वेक इन सत्रको देखते हैं, नहीं-नहीं, वे साक्षी हैं—पञ्चपातरहित हैं । वे नेत्रके साक्षी हैं, श्रवणेन्द्रियके साक्षी हैं, ब्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी साक्षी है। वाक् आदि कर्मेन्द्रियोंके साक्षी, मनके साक्षी, बुद्धिके साक्षी, प्राणके साक्षी हैं, तमके साधी—नहीं-नहीं, सबके साक्षी हैं। इसीलिये वे निर्विकार हैं, महाचैतन्यस्वरूप-आत्माके भी आत्मा हैं। इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्र-श्रोत्रादि सबसे बढकर प्रियतम है

और इस प्रकार आनन्दके घनीभृत विग्रह हैं। इस समस्त प्रपञ्चके पूर्वेस ही वे भलीभाँति प्रमाधित हो रहे हैं। अतः एक्स ही हैं। जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका सर्श्व भी नहीं कर सकते। और तो और, मृत्यु भी उनसे दूर रहती है। वे अमृत एवं अभय ब्रह्म ही है। फिर भी अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाले बने हुए हैं।

जामत्-अवस्था तथा उनके द्वारा उपलक्षित यह स्थूल जगत् जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनके स्थृल, सूहम, कारण और साक्षी—ये चार स्वरूप हैं, वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण-तम परमात्माके प्रथम पाद है । और वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा, अथवा वीज, विन्दु, नाद और शक्ति—इन चार रूपोंवाला अकार ॐकारकी पहली मात्रा है । यह अकार ही वैश्वानंर है। क्योंकि यह अकार भी स्थूल (वैखरी), स्हम (मध्यमा), बीज (परयन्ती) और साक्षी (परा)— इन चार खरूपोंसे परिलक्षित होनेके कारण वैश्वानरकी भाँति चार रूपवाला ही है। इसके सिवा आप्ति (व्याप्ति) रूप गुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता है—वैश्वानर जाग्रत्कालीन समस्त जगत्में व्यापक है तथा अकार भी वाणीमात्रमें व्यापक है। (श्रुति भी कहती है, 'अमरो वै सर्वा वाक्'—निस्सटेह अकार सम्पूर्ण वाणी है। ) यही नहीं, वोलते समय सबसे पहले अकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है—हृदयदेशसे जपरको उठी हुई वायु कण्ठमें पहले ध्वनित होती है, अतः प्रथम कण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनि निक्लती है। उधर सृष्टिकालमें सर्वप्रयम विराट्खरूप वैश्वानरकी ही उपलव्धि होती है, अतः

ध्याति कर गुणरी दृष्टिमें भी दोनों में समानता है। इसी प्रकार आदिमान् होने के कारण भी दोनों में समानता है—अकार सम्पूर्ण वणों में आदि (प्रथम) है और वैश्वानर भी विराट् रूपमें सबसे पहले प्रस्ट हुआ है। इन सन समानताओं के कारण तथा ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूप, स्क्षमूच्य, कारण त्या ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूप, स्क्षमूच्य, कारण त्या ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूप, स्क्षमूच्य, कारण क्या और माझीन्य होनेसे भी दोनों अभिन्नता है। जो इस प्रमार जानता है, वह अवश्य ही जगत्के सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सब मा आदि (सब में प्रथान) बन जाता है।

स्वप्रावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूरम जगत् ही जिनका स्थान ( शरीर ) है तथा जो पूर्ववत् चार स्वरूपींवाले है, वे पूर्णतम परमात्माके द्वितीय पादरूप तैजस हिरण्यगर्भ और ऑगररी दितीय मात्राके रूपमे उपलब्ध होनेवाला प्रवंतन चार रूपींचे युक्त उकार-ये एक ही हैं। उनार ही तैज्ञ है। उनाके जो स्थल, सूच्म, बीज और साझी-ये चार रूप है, इनके द्वाग अवस्य ही उकार भी तैजस पुरुप-की मॉति चार न्वरूपोवाला है। अतः इस समानताके कारण दोनों परतर अभिन्न है। इसके सिना ओकारकी दूसरी मात्रा जो उकार है। वह पहली मात्रा अफारकी अपेक्षा उत्कृष्ट ( ऊपर उटा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उभयरूप है—अ और मके बीचमें होनेके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है, अत. दोनोके भावसे युक्त है । इसी प्रशर दितीय पादरूप तंजस हिरण्यगर्भ प्रथम पादस्वरूप वैश्वानरसे उत्कृष्ट है तथा बैन्नानर और प्राज दानेकि मन्यवर्ती होनेसे वह उभय-सम्बन्धी भी है। अत इस समानताके कारण भी उकार ही तैज्ञ है। इतना ही नहीं, पूर्ववत् स्यूल, सूहम, बीज और साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न है। जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही जान ही परम्परा-को समुन्नत करता है तथा सबमें समान भाववाला होता है।

मुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्की प्रलयावस्या ही जिसका स्वान है अर्थात् समिष्टि कारणतत्त्रमें जिसकी स्थिति है, जो ओत, अनुज्ञान्, अनुज्ञा और अविकल्प— इन चार रूपोवाला है, वह प्राज्ञ ईश्वर, जो परमात्माके नृतीय पादरूपमें वताया गया है, ॐकारकी तीसरी मात्राके रूपमें उपलब्ध होनेवाला पूर्वाक्त चार रूपोंसे युक्त मकार ही है। निश्चय ही यह मकार अपने स्थूल, स्कृम, वीज और साक्षी— इन स्वरूपोंसे चार रूपवाला है और प्राज्ञ भी चार रूपोंवाला है। अतः अत्यधिक समानताके कारण मकार ही प्राज्ञ है। इसके सिवा, मिति और अपीति अर्थात् माप करने और विलीन करनेके कारण भी मकार और प्राज्ञ परस्पर समानता

रखते हैं। 'अ' और 'उ के उचारणके वाद 'म'का उच्चारण होता है, अत. वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैं, तथा 'ओम' कहते समय 'म के उचारणके माथ मुख बद हो जाता है, अतः 'अ' और 'उ' उसीमे विलीन हो जाते हैं। इमी प्रकार वैश्वानर और तैज्ञ भी प्राजद्वारा माप लिये जाते है, क्योंकि जाप्रत और स्वप्नके अन्तमे सुपृप्ति-अवस्था आती है तथा सुपुतिमं जात्रत् और स्वप्नमा लय हो जाता है। अतः क्रमग. जाग्रन् और खप्रके अधिष्ठाता वैश्वानर और तैज्स भी प्राजम दिलीन हो जाते हैं। इन समानताओं के कारण तथा इसके अतिरिक्त पूर्ववत् स्थूल, सूझ्म, बीन और साञ्चीरूप होनेसे भी दोनो परस्पर समान एव अभिन्न है। जो इस प्रकार जानता है, वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण कारण-जगत्को माप लेता अर्थात भलीभाँति जान लेता है तथा सबनो अपनेमें विलीन कर लेता है। प्रत्येक मात्राको प्रतिमात्राके रूपमे परिणत कर दे। 'अ', 'उ', 'म्'-ये मात्राएँ हैं। अभारका उकारमें लय होता है, उकार उसकी प्रतिमात्रा है और मकार उकारकी प्रतिमात्रा है। तथा मकारकी प्रतिमात्रा प्रणव है, क्योंकि प्रणवमे ही सबका लय होता है। अतः अकार आदि मात्राओंके अपनी-अपनी प्रतिमात्रामे लय होने-की भावना करे। ( इसी प्रकार वैश्वानरके तैजस हिरण्यगर्भमें और उनके प्रान ईश्वरमें छय होनेकी भावना करनी चाहिये।)

इन वैश्वानर आदि तीन पादांके अतिरिक्त जो परमात्माके चतुर्य पादके रूपमें उपवर्णित तुरीय परमेश्वर है, वे कारणात्मा ईश्वरको भी अपना प्राप्त बना छेते हैं-अपनेमें निलीन कर लेते हैं। वे म्बराट् ह-अपनी ही शक्तिसे द्यक्तिमान् सम्राट् हे, स्वय ही सर्वसमर्थ ईश्वर हे तथा अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले परमात्मा है। उनके भी चार स्वरूप है—ओतः अनुजातः अनुजा और अविकल्प । अवस्य ही ये परमात्मा 'ओत' हैं—सर्वत्र व्यापक हैं, ठीक उसी तरह, जैसे सहार-कालमें कालाग्नि और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्वालाओं और प्रखर रिमयोंसे इस सम्पूर्ण जगत्को बाहर-भीतरसे व्याप्त कर लेते हैं । ये परमात्मा अनुजाता भी हैं। इस सम्पूर्ण जगत्के लिये अपने-आपको दे डालते हैं—सबको अपना खरूप ही बना लेतें है, ठीक वैसे ही, जैसे स्पेदेव अन्धकारको अपना खरूप बना लेते हैं, उसे अपने प्रकाशमें विलीन करके प्रकाशरूपता प्रदान करते हैं । इसी प्रकार ये परमात्मा अनुशैकरस हें - एकमात्र जानके रससे परिपूर्ण हैं, अज्ञानका नाश करके चिन्मय स्वरूपसे ही स्थित हैं, ठीक उसी तरह, जैसे जलानेयोग्य काष्र आदिको जलाकर अग्नि केवल तेजोमय

खरूपसे स्थित हो जाती है। साथ ही ये परमात्मा अविजल्प भी है—भेद और सशयसे रहित हैं, क्योंकि ये मन और वाणीके विषय नहीं हैं, चित्स्वरूप हैं । अतः ये चार रूपवाले ओकार ही हैं। अवस्य ही यह ओंकार ओत, अनुजात , अनुज्ञा और अविकल्य-इन अपने ही खरूपों से चार रूपों-वाला है, अत. तुरीय पादकी भाँति यह आँकार भी परमात्मा ही है। क्योंकि यह सत्र कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात् नाम वाचक है और रूप वाच्य । यदि वाच्यके चार भेद हैं तो वाचक्के भी हो सकते हैं। क्योंकि उनमें भेद नहीं है। अतः जैसे परमात्माके ओत आदि चार स्वरूप हैं, वैसे ही ऑकारके भी हैं। इसलिये तुरीय, चित्स्वरूप, ओत, अनुजार्, अनजा और अविकल्परूप होनेके कारण ओकार और परमात्मा दोनों परस्पर अभिन्न है । जैसे वैश्वानर आदिका तुरीयमें लय होता है, उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें लय होता है; अतः यह सब कुछ अविकल्परूप ही है। उसमे किसी प्रकारका कोई भी भेद नहीं है।

चतुर्य पादके विषयमें श्रुतिका यह उपदेश है—'मात्रा-रिहत ओंकार अर्थात् परमात्माके नामात्मक ओंकारका मात्रा-रिहत—वोलनेमें न आ सकनेवाला निराकार खरूप ही (मन-वाणीका अविषय होनेके कारण) व्यवहारमे न आ सकनेवाला, प्राव्यसे अतीत, क्ल्याणमय एव अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ पाद है। जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही आत्माके द्वारा परमात्मामें पूर्णत. प्रवेश कर जाता है। यह उपासक वीर होता है, ससारमें नहीं भी उसका पराभव नहीं होता।

(तुरीय परमात्माको जाननेके लिये उपर्युक्त रूपसे चिन्तन करना तो एक उपाय हे ही, दूसरा भी उपाय है, उसे बताते हें—) अथवा नृसिंहसम्बन्धी मन्त्रराज आनुष्टुभसे तुरीयको जाने । निश्चय ही यह परमात्माके स्वरूपको प्रकाशित कर देता है; क्योंकि यह सबका सहार करनेमें समर्थ (उप्र) है, परिभवको सहन न कर सक्तेवाला (बीर) हे, महान् प्रमु है, सर्वत्र व्यापक (विष्णु) है । मदा उल्क्वल—प्रकाशमय है, अविद्या और उसके कार्यसे रहित है, अपने आत्मीय जनोंका अज्ञानमय बन्धन दूर कर देता है, सर्वदा द्वैतसे शून्य है, आनन्दस्वरूप है, सबका अधिष्ठान और सन्मात्रस्वरूप है । अविद्या, तम और मोह (मल, आवरण और विक्षेप) को सर्वया नष्ट कर डालनेवाला है तथा 'अहम्' (में) का एकमात्र लक्ष्यार्थ सबका आत्मा है।

इसिलये इस मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान् नृसिंहको ही सबका आत्मा एव परब्रह्म जानकर निरन्तर उनका चिन्तन करता रहे । इस प्रकार जानने तथा इसीके अनुसार उपासना करनेवाला यह पुचप वीर एव मनुष्योंमें सिंहरूप—श्रेष्ठ होता है ।

<sup>\*</sup> यहाँ 'सर्वसहारसमयं 'आदि परोंदारा मन्त्रराज आनुष्डमकी हो व्याख्याको गयो है। आरम्भसे तेकर 'प्रभुव्याप्त 'तक जग्न वीर महिष्णुम्' इन तीन परोंको व्याख्या हो गयो है, जो स्पष्ट है। 'सर्वोज्ज्वल ' इम परके द्वारा 'ज्वल्तन्' परकी व्याख्या हुई है। यह भी त्यह हो हे। 'अविद्याकार्यहोन ' इसके द्वारा 'स्वेतोष्ठुजन' का भाव व्यक्त किया गया है। 'नवंतोष्ठुजन' पर ज्ञानस्वरूपताको छह्य कराता है, अत जसके द्वारा अविद्या पत्र जसके कार्यका निराकरण होना जित्त हो है। 'स्वालमन्पहर' परमें 'नृसिंहम्' परका भाव है। 'जृसिंहम्' में दो पर है—जन् 'और 'सिंहम्'। गत्यर्थक 'लृ' भाजुसे 'लृ' शब्द बनता है, अत 'लृ' का अर्थ है—जानस्वरूप तथा विविध परिच्छेदसून्य आत्मा। 'सिंहम्' पदके दो भाग हैं—सिं+ हम्। 'पिक् वन्धने' इस धातुमे 'सिं' बना है, अत जसका अर्थ हुआ बन्धनकारक अकान। 'ह' का अर्थ है—सहार करनेवाला। इस प्रकार 'लृसिंहम्' पदका अर्थ हुआ आत्माको वन्धनमें डालनेवाले अधानका सहारक। इसी भावसे 'स्वात्मबन्धहर' कहा गया है। 'सोपणन्' पदका अर्थ है उरानेवाला। इर या भय वहीं है, जहाँ हैत है। भगवान् नृसिंह और उनका मन्त्राज्ञ दैतको मथमीत करनेवाल है, अत जनके पास हैत या भ्रम फटकने नहीं पाता। इसी भावको ध्वानमें एउकर 'सर्वदा दैतरहित ' कहा गया है। 'सर्वोधिष्ठानसन्मात्र' पदसे 'मृत्युमुखुम्' पदका भाव व्यक्त किया गया है। मृत्युमें हो सवका लय होता है, अत वही सबका अधिष्ठान है। भगवान् मृत्युके भी मृत्यु है, जत वे तथा उनके मन्त्र ही सर्वोधिष्ठान हो सकते हैं। 'नमामि' का अर्थ इस प्रकार है—ज=नहीं है 'मा' का=प्रमात्मक द्वानस्वरूप परमानन्दमय पुरीय पदका, 'मि'च्चिह्मकारक अविद्या, तम और मोह जिसमें, वह, इसीको लह्यमें रखकर 'निरत्वाविद्यातमोनोह ' कहा गया है। कहा भी है—प्नीति हिसाकर नात्र तमो'क' नादिरक्षणम् ।' 'अहम्' पदका तो सपत जल्लेख हुआ ही है।

### तृतीय खण्ड

### अनुष्टुप् मन्त्रराजके पादोंके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि

निश्चय ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकार है, वह अनुष्ट्प मन्त्रराजके प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती है # 1 इसी प्रकार प्रणवकी दूसरी मात्रा 'उ' अनुष्टुप्-मन्त्रके द्वितीय पादके आदि-अन्तमें लगनी है (यया-रं ज्वरन्तं सर्वतो मुग्रम् उस्। इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जर करते हुए हिरण्यगर्भका घ्यान करना चाहिये ) | इसी तरह प्रणवनी तीमरी मात्रा 'म' अनुप्रुप्-मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीछे लगती है (यया-मं नृसिंहं भीषणं भद्रम् सम् । इसके जपके माय-माय प्राज ईश्वरका स्पान होना चाहिये ) । चौथी मात्रा ओतः अनुगातुः अनुजा और अविक्लारूपा है, उसके द्वारा उक्त चार रूपीं-वाले तुरीय पादका अनुमन्धान (ध्यान) करके अनुष्टुप्-मन्त्रके चतुर्थ पादमे भी उक्त तुरीय पादका ही चिन्तन करे। फिर पूर्वोक्त तुरीया (चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान करते हुए तुरीय-तुरीयम्बरूप जो परमात्मा है, उनके द्वारा निरन्तर ध्यानपूर्वक मम्पूर्ण जगत्को ग्रम ले अर्थात् मवको परमात्मामें ही विलीन कर दे ।

अवन्य ही उम प्रकरणप्राप्त प्रणवकी जो पहली मात्रा है, वह अकार है, वह पृथिवी है, वह श्रृक्सम्बन्धी मन्त्रोंके साथ श्रृग्वेद है। वह ब्रह्मा देवता है, वनु नामक देवताओं का गण है, गायत्री छन्द है, गाईपत्य अग्नि है। इस प्रकार वह मात्रा विराट पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा-का प्रथम पाद है। केचल प्रथम पाट ही नहीं, सभी पादों में वह मात्रा रहती है; क्यों कि पहले बनाये अनुसार उसके स्थूल, सुस्म, बीज और माक्षी—चार स्वरूप हैं। (अतः स्थूलरूपसे वह प्रथम पाटमें, सूक्ष्मरूपमे दितीय पादमें, बीज-रूपसे तृतीय पादमें और साझीरूपसे चतुर्थ पादमें रहती है।)

प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिश्च-लोक है। वह यजु-मन्त्रोंके साथ यजुर्वेट है, विष्णु देवता है, कड़ नामक देवताओंका गण है, त्रिष्टुप् छन्द है, दक्षिणात्रि है। वह मात्रा नैजम हिरण्यगर्भका वोध करानेवाली तथा परमात्माका द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद होते हुए मी वह मभी पादोंमें रहती है, क्योंकि उसके स्थूल, महम, बीज और साक्षी—चार स्वरूप है।

प्रणवकी तीमरी मात्रा मकार है, वह चुलोक है, वह माम-मन्त्रोंमहित मामवेद है, कह देवता है, आदित्य नामक देवताओंका गण है, जगती छन्द है, आहवनीय अग्नि है। वह प्राज-ईश्वरका बोध करानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय पाद है। साथ ही वह अन्य सभी पादोंमें भी रहती है; क्योंकि उमके स्थूल, सहम, बीज और माक्षी—ये चार म्वरूप हैं।

प्रणवके अन्तमं जो उसकी चौथी मात्रा—अर्घमात्रा है, वह ऑकार (विन्दु) है, वह सोमलोक है, वह अर्थवमन्त्रोंमहित अथवेंचेद है, संवर्तक-अग्नि देवता है, मस्त् नामक
देवताओं ना गण है, तिगट् छन्द है, एक ऋषि अग्नि है।
वह मात्रा विन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोधक होनेने
माम्वती (प्रकाशमयी) मानी गयी है। वही पूर्णब्रह्म
परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुग्दुम्का भी चतुर्थ पाद है
तथा वह अन्य सब पादों में भी है, क्यों कि उसके स्थूल, सूक्ष्म,
वीज और साक्षी—ये चार म्वरूप हैं।

# इस प्रकार जो मन्त्र बनता है, उसका उचारण करके वैशानर या विराट् पुरुषका ध्यान करना चाहिये। अकार और विराट् दोनोंको चतुरात्मा' बताया गया है, अन यहाँ बीज, विन्दु, नाट और शक्तिमे युक्त अकारको ही अनु उप्-मन्त्रके प्रथम पाटके आदि- अन्तर्मे उपाना चाहिये, यों करनेपर मन्त्रका उचारण इस प्रकार होगा—'अ उग्र वीर महाविष्णुम् अम्'।

† इस प्रमह्नका भाव यह है कि 'अम्' इस चार रूपोंवाले अकारसे चार रूपोंवाले विराट् पुरुपकी एकनाका अनुभव करके उसके हारा विराट्का ध्यान करे, फिर अनुष्टुप्-मन्त्रके प्रथम पाटसे भी विराट्का ही सम्बन्ध मानकर उसके हारा भी उन्हींका स्पष्टरूपमें चिन्तन करे। फिर 'अम्' का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराट्का चिन्तन करके 'उम्' का उच्चारण करने हुए हिरण्यगर्भका ध्यान करे। तत्पश्चाद 'अ' को 'उ' में विलीन करते हुए भावनाहारा ही विराट्का हिरण्यगर्भमें रूथ करे। फिर अनुष्टुप्-मन्त्रके हितीय पाट तथा उकारसे भी हिरण्यगर्भकी ही भावना करते हुए मकारके हारा अध्याङ्गनका चिन्तन करके उसमें हिरण्यगर्भका रूथ करे। तटनन्तर अनुष्टुप्के मृतीय पाट और मकारसे भी अध्याङ्गतका ही चिन्तन करते हुए नाडपर्यन्त उच्चारित ओत, अनुशान आहि रूपवाले प्रणवहारा तत्स्वरूप पुरीयका चिन्तन करके उसीम अध्याङ्गतका रूथ करे। फिर अनुष्टुप्के चतुर्थ पादसे भी तुरीयका ही चिन्तन करके एन विन्दु, नाड आदिसे युक्त प्रणवहारा उन तुरीयन्तुरीयस्वरूप परमात्माका ही चिन्तन करते हुए सवका उन्हींमें रूथ करके उनके स्वरूपमें स्थित हो जाय।

इस प्रकार व्यष्टि और समिहिनी (ऑकारनी एक एक मात्रा और अनुष्टुप्-मन्त्रके एक एक पाद और परमात्माके एक-एक पादकी) एकताका चिन्तन करके मात्राको प्रति-मात्राके रूपमे परिणत करे । अर्थात् अर्थार् और विराट् पुरुषको उकार और हिरण्यगर्भमे लीन करे और उकार एव हिरण्यगर्भको मकार एव ईश्वरमे विलीन करे । पिर उनको भी अर्थमात्रा एव द्वरीयमे विलीन करके कमशा ओत, अनुशान, अनुशा और अविकरणका चिन्तन तथा पूर्व पूर्वका उत्तरोत्तरमे लय करते हुए अन्तमे सबको अविकरणस्प पण्मेश्वरमे ही लीन कर दे और निर्विशेष परमेश्वरका चिन्तन करते हुए उन्हींमें खित हो जाय। अपनेको नित्य शुद्ध-बुद्ध, अमृतस्वरूप मानकः अपनी बुद्धिकी वृत्तियोंका परमात्मामे हवन करके अर्थात् अपने अन्तः करणको परमात्मामें ही लगाकर बाहर-भीतरसे शुद्ध हो पिवत्र देशमे पिवत्र आसनार सुखपूर्वक बैठे और (न्याम, शुद्धि, रह्योग्र-मन्त्रोंके पाठ, दिग्वन्धन, कवच्चाठ, गणपित समण एवं रक्षा आदिके द्वारा)सत्र प्रकारके विष्मोंका निवारण रखे प्रणायामपूर्वक ध्यानमें इन परमात्माके तत्त्वका अनुभव करे। पिर परमात्मामें ही इस सम्पूर्ण प्रपञ्चकी स्थिति देखते हुए प्रांगागिहोत्र और प्रवच्चे यागकी रीतिसे प्राण और प्रवच्चे अपना सम्बन्ध ह्या ले और सर्वन्वरूप, आधारमुक्तः

- १ शिविधारण मुनिने इस प्रसहको टाकामें सक्षेपसे प्रागाप्तिहोत्रको रीति इस प्रकार कही है। कि ही इस बीज मन्त्रका उच्चारण करते हुए चिटानन्दस्वरूप आराध्यदेवना ध्यान करे और फिर एए से उन्हें चलकर का तककी वर्णमालाका (क्ष इ सं \*\*\*\*\* इत्यादि रूपमें) उन्चारण करते हुए उन्होंके स्वरूपमृत सर्वजगनमय शरीरका (जे स्पृल, स्कूम, कारण और मासीरूपमे नार प्रकारका है। चिनान करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुर्विध शरीर सिन्वटानन्दस्वरूप परमात्माने प्रकट हुआ है, जन यह सिन्वटानन्दस्वरूप ही है। फिर क्षोडहन्, रहस ' दन मन्त्रीने जपदारा जीवान्मा और परमात्मानी परस्पर धकताकी भावना करे। इस प्रकार स्कार-निन्तनरूप कि कि स्वाहा' का उच्चारण करके उक्त चारों शरीरोंका होन (लय) कर दे।
- अपञ्च-याग नी इनी प्रकार करना होता रं। ॐ हीं इन मन्त्रका उच्चारण करके सिश्चरानन्यस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुण क्वा से नेकर क्ष तक्की व मानाको अनुलोन-क्रममे (अ आं इत्यादिरूपमे) उच्चारण करे। फिर समन्त प्रपञ्चको सिन्दिरानन्यमय परनेश्वरसे उत्पन हुआ देखकर उत्तरे भी सिन्दिरानन्यमय होनेकी भावना करे। तत्यश्चार क्स, मोऽहम्' इस प्रकार प्राणाप्रिलोत्रकी अपेक्षा उच्छे क्रमने उप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा और जीवकी पक्ताका चिन्तन करते हुए उस चिन्तनमय सिप्तमें 'स्वाहा' का उच्चारण करके नमन्त प्रपञ्च होम दे—विलोन कर दे।
- दह स्तक ' का क्ये हैं । इसके द्वारा सकलोकरण नामक न्यासकी और मकेत किया गया है । पहले इस उत्तरतापनीयके प्रथम खंटने बनाने पनुसार इस आत्माका 🍪 इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले प्रकान साथ पकना करके तथा प्रकानी आत्माफे नाय ओंकारके बाच्यार्थरूपने एकता करके वह एकमात्र जरारहित, मृत्युरहित, अमृतस्वरूप, निर्मय, निर्मय तत्त्व उँ १-- इस प्रकार ननुमन करे । तत्रं धाद उन परमान्मखरूप मोंकारमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीन शरीरोंवाने सम्पूर्ण दृश्य-प्रपक्षका सम्रोप करके नर्थात् एक परमात्मा हो सन्य है, उन्होंने इस स्यूल, सूहम एव कारण-जगत्को कल्पना हुई है-ऐसा विवेकतारा रुनुभव करके यह निश्चय करे कि यह जगत् सन्त्रिदानन्दस्तरूप परमात्मा ही है, क्योंकि तन्मय (परमात्ममय ) होनेके कारण न्यस्य यह तत्स्वरूप ( परमात्मलरूप ) ही है । और इस दृढ़ निश्चयके द्वारा इस जाउको । इसके बाद वाच्यार्यभूत परमात्मामें विनीन कर ठाते । इसके बाद चतुर्विष वस्वारण होता है, दूसरा दिन्दु-पर्यन्त, तीसरा नाद-पर्यन्न सौर चौथा शक्ति-पर्यन्त होता है। फिर उन्चारण यद हो जानेपर वसकी ्शान्त' मङ्गा होती है। मक्तवीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पहले कोम्'का वपर्युक्त रोतिसे शान्तपर्यन्त उच्चारण करके शान्त्यतीत-कलात्मने माक्षिणे नम ' इस मन्त्रसे व्यापक-न्याम करते हुण 'साक्षी' का चिन्तन करे। फिर दान्ति-पर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके ध्यान्तिककाशक्तिपरावा गत्मने सामान्यदेहाय तम ' इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए लन्तर्मुख, सत्स्वरूप, मदाशानरूप सामान्य देहकाँ चिन्तन करे । फिर् प्रगवका नादपर्यन्त उच्चारण करके गविधाकलानादपश्यन्तीवागात्मने कारणदेहाय नम १ इस मन्त्रसे म्यापक करते हुए पलय चुपुप्ति एव ईन्नणावस्थाने न्यिन किञ्चित् बहिर्मुल सत्त्वरूप कारणदेहका चिन्नन करे। फिर प्रणवका विन्दुपर्यना उच्चारण करके प्रतिष्ठाकला-दिन्दुमस्वमावागात्मने सूह्मदेशाय जम ' इस मन्त्रमे स्थापक करते हुए सूहमभूत, जन्त करण, प्राण तथा इन्द्रियोंके स्थानहृत्य सहमशरीरका चिन्तन करे । फिर प्रणवका मकारपर्यन्न उच्चारण करके गीनवृत्त्रिकलादी वनैस्तरीवागात्मने स्थूलशरीराय नम र इस मन्त्रसे स्थापक करते इए पञ्चीकृत मृत पत उसके कार्यरूप स्यूलशरीरका चिन्तन 💘 ।
  - ४ दहाँ क्याबार' शैन्द पीठ तथा उसके म सामारभूत स्थान सादिका बोधक है। उपर्युक्त प्रकारसे उत्पन्न हुआ यह चतुर्विध

अमृतमय, चतुरीत्मा, सर्वमर्ये एव चतुरीत्मा होक्र महीन् चतुःसप्तात्मा, चतुरात्मा तथा मृलाघारिस्थत अग्नि-मण्डलमें पीठके ऊपर परिवीरसहित इस प्रणवरूप परमात्माका, जो आंग्ररूप हैं, सम्बक् प्रकारसे चिन्तन करे।

देह मगवान्का सपरिकर पीठ अर्थान् आमन तथा मृति ई—रम प्रकारको भावना करनेके लिय 'आधार' अब्दके द्वारा परिकरसिंहत पाठन्यामको तथा 'अमृतमय' कहकर मूर्तिन्यानको यूचना दो गयी है। सच्चिदानन्द पूणात्मरूपिया तो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, म्बातन्त्र्य ण्व मन्-म्बरूपिणी मगवान्की पराशक्ति है, वहीं मूर्ति है। इस अष्टनमयी मूर्तिका भावनामे परिपूर्ण होना हा 'अष्टनमय' होना है। पाठ अविकी करपनाका प्रकार यो बनाया गया है— 🕉 चतुर्शातिकोटिपाणिनात्यात्मने ब्रह्मवनाय नम ' इम मन्त्रसे व्यापक करते हुए केहा, रोम अडिको एक 'वन' के रूपमें मावनादारा देखे । ॐ पञ्चभूनन।मरूपात्मकेम्य प्राफारेम्यो नम ' रममे व्यापक करते हुए पञ्चाङ्घत पञ्चभूत प्र नाम-रूपारमक सात धातुओंको मात प्राकारों ( परकोटों ) के रूपन कल्पित करे । ॐ नवच्छिद्रात्मस्यो नवडारेस्यो नम 'इसमे ब्यापक करते हुए प्रत्येक प्राकार (धेरे ) मे नी-नी गोपुरी (डारी ) के रूपमें शर्रारके नी छिद्रीकी ही मान है। इसी प्रकार स्थूलशरीरकी स्थान मानकर म्हमदारीरको महाराजराजेश्वर आत्माका परिचारक माने। फिर निम्नाङ्कितरूपमे 'मविव' को राजराजेश्वरदार, सकाम-निष्काम वृत्तिथोंको द्वारदेवता, काम-वैराग्यको द्वारपाल, श्रोत्रादि शानेन्द्रियोंको राज-परिचारक, मनको राजदूत आदिके रूपम मानकर सिवद्रपेन्यो राजराजेश्वरद्वागेन्यो नम ', 'सकामाकामवृत्तिन्यो द्वारदेवनान्यो नम ', 'कामवैराग्यान्या द्वारपालान्यां नम ', 'दिगन्याद्यात्मक-श्रीतार्दान्त्रियरूपिस्यो राजपरिचारकेस्यो नम ', प्चन्त्रात्मकाय मनसे राजदृताय नम ', श्रह्मरूपिण्यं सर्वकार्यनिश्चयकर्त्यं बुद्धर्य नम ', फद्र-रूपाय सनकार्यामिमानकनेंडहकाराय नम ', विष्णुरूपाय सर्वकायानुमधानकनें नित्ताय नम ', व्सर्वेश्वररूपाय सनाधिकारिणे प्राणाय नम '---इस प्रकार न्यास, लप अथवा मावना करके सक्ष्मशर्रारको भगवान्का सेवाका उपकरण बनाकर गुणत्रयात्मने प्रामाटाय नम ' इस मन्त्रमे त्रि गुणमय प्रासाद ( महल ) की कल्पना करे । फिर विन्दुपर्यन्न प्रणवका उच्चारण करके परमात्मामनाय नम ' इस मन्त्रमे उसका अपने **इ**दयके भीतर न्याम करे। साथ ही यह मावना करे कि यह मगवान्के विराजनेके लिय मुन्दर आमन है। तत्पश्चात् पहले बनाये <u>इ</u>प किब्रिद्बिर्मुख सत्त्वरूप कारण-शर्रारको गुणोंकी माम्यावस्थारूप पोठके रूपमें कल्पित करे। फिर शिक्तपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके परमातममूत्रये नमः इस मन्त्रके द्वारा हृदयमे लेकर मन्त्रकपर्यन व्यापक न्यास करते हुए पूर्वाक्त मन्त्रियानन्दरूप, अन्तर्मुख सामान्य-शरीरमय बहाको ही मगवानुकी मृतिके रूपमें चिन्तन कर। वह मृति ज्ञानपराशकिरूपा है। उसके चार हाथ ई---जो श्रङ्क, चक्र, गदा और शनको मुद्रामे श्रोमा पा रहे हैं। सब प्रकारके अलङ्कार उसका श्रोमा वडा रहे हैं। वह मूर्ति आत्मानन्त्रानुसबके समुद्रमें गोते लगा रहा है।

१ अ, उ, म् तथा ॐ——ये क्रमश्र. स्यूल देह, म्स्मदेह, कारणदेह तथा सामान्य देह ई, इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन करता ई, वहीं चतुरात्मा ई।

र 'सर्वमय' के 'सर्व' शब्दसे सर्वात्मक विराद् आदि वार्रा पार्तोका प्रतिपादन होना है, इन सर्वात्मक पार्टोका न्यास करनेसे माथक मर्वमय होना है। न्यामका ऋम इम प्रकार हं— ऐश्वर्यश्चरवात्मने धुन्नोकाय नम ' इससे दाहिने हाथका मँगुिल्यों हारा मस्तकका स्पर्श करे। इसी प्रकार 'शानशक्त्यात्मने स्थाय नम ' इससे नेत्रका, 'महारशक्त्यात्मने प्रजापनये नम ' इससे गुखका, 'क्रियाशक्त्यात्मने नायने नम ' इसमे नासिकाका, 'सर्वाश्चरशक्त्यात्मने आकाश्यय नम ' इसमे हृदयका, 'इच्छाशक्त्यात्मने प्रजापनये नम ' इससे गुखप्रदेश (उपस्थ पन गुदा) का नथा 'सत्ताश्चरशक्त्यात्मने पृथिन्ये नम ' इसमे नरिपांका स्पर्श करे। यह मप्ताक्ष्त्रन्यात्मने प्रजापनये नम ' इससे वाद विश्वास मुखोंमें मां न्यास किया जाता है। पाँच प्राण, पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चिक्त और अइद्वार—ये वशीम मुख हैं। प्राण-न्यासके मन्त्र इस प्रकार ई— प्रणयनशक्त्यात्मने प्राणाय नम ', 'अपनयनशक्त्यात्मने अपानाय नम ', 'व्यानयनशक्त्यात्मने व्यानाय नम ', 'व्यवशक्त्यात्मने व्यानाय नम ', 'व्यवशक्त्यात्मने वम ', 'अहद्वारशक्त्यात्मने नम ', 'व्यवशक्त्यात्मने नम ', 'अहद्वारशक्त्यात्मने नम ', 'व्यवशक्त्यात्मने नम ', 'व्

ॐ उत्र वीर महाविष्णु नागरितम्थानाय स्यूलप्रज्ञाय सप्ताङ्गायैकोनविञ्चतिनुखाय स्यूलमुजै चतुरात्मन विश्वाय वैश्वानराय पृथिन्यूग्वेड-शक्षवनुगायत्रागार्हणत्याकारात्मने स्यूलपङ्गावीजसाक्ष्यात्मने प्रथमपादाय नम ॥ १॥ सप्तात्मा चतुरात्मा अकाररूप ब्रह्माका नाभिमें चिन्तन सप्तात्मा चतुरात्मा मकाररूप कद्रका भूमध्यमे, सप्तात्मा करे; स्वात्मा चतुरात्मा चतुरात्मा उकाररूप विष्णुका हृदयमे, चतुरात्मा चतुरात्मा एव चतुरात्मा उकाररूप सर्वेश्वरका

- ॐ ज्वलन्त सर्वतोमुख स्वप्नस्थानाय सङ्मप्रधाय सप्ताङ्गायैकोनविद्यतिमुखाय सङ्गमुजे चतुरात्मने तैजसाय हिग्ण्यगर्भाया-न्तरिक्षयजुर्वेदविष्णुरुद्रत्रिण्डुन्दक्षिणान्न्युकारात्मने स्थूलसङ्मवीजसाङ्यात्मने द्वितीयपादाय नमः ॥ २ ॥
- क नृतिष्ट मीपण मद सुपुप्तस्थानायैकीभृताय प्रशानधनायानन्द्रमयायात्मानन्द्रभुने चेतोमुखाय चतुरात्मने प्रशायेश्वराय पुलाम-वेदरुद्रादित्यजगत्याहवनीयमकारात्मने रथूल्युक्सनवीजसाक्ष्यात्मने रुतीयपादाय नम ॥ ३॥
- क मृत्युनृत्यु नमाम्यह सर्वेश्वराय सर्वशाय सर्वशाय सर्वशाय सर्वान्तयांमिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्रभवाय सवाप्ययाय सोगलाकाथवंयेद-सर्वातकाग्निमरुद्धिराडेकच्योंद्वारात्मने स्थूलसङ्गनीजसाक्ष्यात्मने चतुर्थपादाय नम ॥ ४॥
- ॐ वय वीर महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम् । नृसिंह भीषण भद्र मृत्युमृत्यु नमान्यहम् । नान्न प्रशायानिष्प्रशायानुभयप्रशायाप्रशाय-नाप्रज्ञायाप्रज्ञानघनायादृष्टायाव्यवहार्यायाद्यायालक्षणायाचिन्त्यायान्यपदेश्यायैकात्न्यप्रत्ययसारायामात्राय प्रपन्नोपशमाय शिवाय शान्नाया-द्वैताय सर्वसहारसमर्थाय परिमवासहाय प्रभवे व्याप्ताय सदोज्ज्वलायाविद्याकार्यहोनाय स्वात्मवन्थहराय सर्वदा द्वेतरिहतायानन्तरूपाय मर्वाधिष्ठान-सन्मात्राय निरस्ताविद्यातमोमोहायाकृत्रिमाहविमर्शायोद्भाराय तुरीयतुरीयाय नम ॥ ५ ॥

इसके बाद पुन प्रणवसे एक बार व्यापक करके निम्नाद्भितरूपसे अद्गन्यास करे-

- ॐ उग्र वीर महाविष्णु पृथिन्यृग्वेदमहावसुगायत्रीगाईपत्याकारम्रग्नातमने सर्वशानशत्त्रयात्मने हृदयाय नम । ॐ स्वलन्त सर्वतोसुखमन्तरिक्षयज्ञवेदविष्णुम्ब्रत्त्रिण्डुन्दक्षिणान्युकारसुव प्रजापत्यात्मने नित्यतृप्त्येश्वर्यशत्त्रयात्मने शिरसे स्वाहा । ॐ नृतिष् भीषण मद्र णुसामवेदक्द्रादित्यजगत्याह्वनीयमकारस्व स्वात्मनेऽनादिबोधशत्त्रयात्मने शिराये वषट् । ॐ मृत्युमृत्यु नमान्यई सोमन्नोकाथवं-वेदसवर्तकान्निमक्द्विराडेकर्ष्योद्वारम् सुव सर्वह्रात्तमने स्वातन्त्र्यवलशक्त्यात्मने कवचाय हुम्। ॐ उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोसुखम्। नृतिह मीषण मद्र मृत्युमृत्यु नमान्यहम् औकारभास्तत्यन्तराविश्वरात्मने नेत्रत्रयाय वीषट् । ॐ उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोसुखम्। मृत्यस्य गोषण मद्र मृत्युमृत्यु नमान्यहम् । पृथिन्यकारवेदमहावस्रगायत्रोगाहपत्यान्तरिक्षोद्वारपञ्जवेदविष्णुक्द्रत्रिण्डस्यशिणाग्नि-व्यक्तरस्त्रादित्यजगत्याह्वनीयसोमलोकोद्वाराथववेदसवर्तकाग्निमक्द्विराडेकपिमास्वनीमत्यात्मनेऽनन्तर्वेज शक्त्यात्मनेऽस्त्रय फट्ट ।
- र चतुरात्मा होकर अर्थात् चतुर्मृतिरूपसे आत्माका हो पूजन करके, मूर्तिचतुष्टयमे व्यापक परमानन्दकोधके मिन्धु साक्षीका ध्यान करते हुए उन्होंमें मूर्ति-चतुष्टयके निमग्न होनेकी भावना करे। यही आत्मपूजा है।
- ४ महापीठ विद्दर्भुख, सदात्मक तथा गुणबीनस्वरूप है। मूलाधारपर स्थित क्रमश द्वानिशद्-दल, अष्टदल पव चतुर्दल कमल—-इस प्रकार उस महापीठकी आकृति है।
- ५ पृथिन्यादि, अन्तरिक्षादि, धुकोकादि और सोमकोकादि जो चतुर्विध अप्टक है, वे ही बत्तीस होकर बत्तीस दर्लीमें स्थित हैं। अप्टबक कमकमें सत्, चित्, आनन्द, पूर्ण, आत्मा, अद्वेत, प्रकाश और विमर्श—इनको म्यिति है, तथा चतुदक कमकमें अद्यासर्वेश्वर, विष्णुसर्वेश्वर, रुद्रसर्वेश्वर तथा सर्वेश्वर-सर्वेश्वर—इन चारोंका अवस्थान है। ये हो सब मिलकर परिचार कहे गये हैं।
- ह अकार, उकार, मकार तथा ओद्घारसे सम्बद्ध पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुलोक और सोमलोक हैं—हन चारोंके साथ वेट, देवता आदि सात-सातका समुदाय है, इसीको लक्ष्यमें रसकर 'चतु सप्तातमा' कहा गया है। यद्यपि ये आठ-आठ है, तथापि अकार आदिकी
- ७ समष्टि-न्यष्टिगत स्यूल, स्क्ष्म, कारण और साक्षी—इस चतुर्विष स्वरूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण उन्हें चतुरात्मा कताया
- ८ अग्निका अर्थ यहाँ चिन्मय प्रकाश समझना चाहिये। 'अग्निरूप' कष्ट्नेसे यह ध्वनित होता है कि प्रणवके ध्यानमें हाथ-पैर आदिसे युक्त विश्वहकी करपना न करके प्रलयकालीन अग्नि एवं सूर्यके सहश प्रकाशमय खरूपका ही चिन्तन करना चाहिये।
- # लोक, वेद, देवता, गण, छन्द, अग्नि और व्याहतिरूपसे तो अकार सप्तात्मा है और स्थूल, सूक्ष्म, बीज पव साक्षीरूपसे चतुरात्मा है। यही बात उकार आदिफे क्षम्बन्धमें मी है। 'सप्तात्मा' के साथ मी पूर्ववत (परिवारसहित' इस विशेषणका सम्बन्ध है। इसी

द्वादशान्तमें चिन्तन करे । # सप्तात्मा, चतुरात्मा, चतुरस्प्तात्मा, चतुरात्मा एवं आनन्दामृतरूप ओङ्कारका पोडगान्तमें चिन्तन करे । त्वनन्तर इन सवका पूर्वोक्त आनन्दामृतद्वारा चार प्रकारसे अर्थात् देवता, गुरु, मन्त्र और आत्मारूपमें प्रजन करके और ब्रह्माका ही, विष्णुका ही, रहका ही, पृथक्-पृथक् इन नीनोंका ही और एक साथ भी इन तीनोंका

ही तथा प्योतिर्मय लिङ्गरूपमें ही देवता, गुरु, मन्त्र और आत्मारूपेंचे चार बार मलीमॉति नाना प्रकारकी मेट्र-सामग्रियोंंसे पूजन करे । फिर प्रणवके उच्चारणद्वारा उन लिङ्गोंका उपसंहार कर सबको एकीभृत करके अमृतका अमिपेक करे और उस सर्वदेवमय तेजको बढ़ाये ।‡

उक्त सर्वदेवतामय तेजसे त्रिविघ—स्थूल, सूक्ष्म एव

प्रकार आगे के बाक्यों में समझता चाहिये। यहाँ अष्टदल कमलमें अकार के सम्बन्धारूपमें बताये गये जो अकारसिहत पृथिवी आदि आठ हैं, वे मानो 'अनुष्टुप्-मन्त्र' के प्रथम पाट के आठ अक्षररूप हैं, उन्हों में स्थित माझोपाइ वेदोंका और चतुर्दल कमलमें स्थित ब्रह्मब्रामा, ब्रह्मविष्णु, ब्रह्मख्ट और ब्रह्मखेंश्वरका यहाँ परिवाररूपमे चिन्तन करना चाहिये। आठ उन्लें के मीतर पूर्वादि दिशाओं के दलों में वो चारों वेटोंका चिन्तन करना चाहिये। और अग्निकोणमं व्याकरण आदि छ वेटाइतेंका, नेर्कट्यकोणमें मीमांमाका, वायव्यकोणमें व्यायका और ईशानकोणमें इतिहास, पुराण, आगम (तन्त्र), काव्य, नाटक आदिका चिन्तन करना चाहिये। इसी प्रकार चतुदल कमलके चार उलों में पूर्वम ब्रह्मसर्वेश्वर, उक्षिणमें ब्रह्मस्य, उत्तरमें ब्रह्मविष्णु और पश्चिममें ब्रह्मब्रह्माका चिन्तन करे। इसी प्रकार आगे भी चार मूर्तियोंकी स्थिति समझनी चाहिये। तात्पर्य यह कि प्रणवस्य अकार जिनका स्वरूप है, ऐसे रज प्रधान, चन्द्रमण्डलवर्ती श्रीब्रह्मा अर्थात् ब्रह्मस्वरेश्वरका सरस्वती मूल्प्रकृतिके महित नामिमें यानो तेजोमण्डलके मध्यभागमें—अष्टवल कमलके मध्यवर्ती चतुर्दल कमलकी कार्णकामें ध्यान करे।

\* रसी तरह उकारके सम्बन्धीरूपमें बताये हुए जो अन्तरिक्ष आदि सात है, उनकी दृष्टिये सप्तारमा और श्यूल आदि मेदसे चतुरातमा उकार ही निका स्वरूप है, जो श्रीमूलप्रकृतिके साथ हैं, सस्वप्रधान हैं और स्व्यप्रवालके मध्यमें स्थित है, उन श्रीविष्णु-मवेश्वरका, हृदयके अष्टडल कमलमें ध्यान करे। उकारके सम्बन्धीरूपमें विणिन अन्तरिक्ष आदि अष्टकरूप जो अनुष्टुप्-मन्त्रके द्वितीय पादके आठ अक्षर हैं, वे प्रत्येक दलमें स्थित हैं और उनके मीतर कमल बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्राराम, बलमद, श्रीकृष्ण और किल्क—ये आठ परिवार है। उम अष्टदल कमलके मध्यगत चतुर्दल कमलकों मध्य-किणिकामें श्रीविष्णुसर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये। हसी प्रकार सकारसन्वन्धी जो घुलोक आदि अष्टक हैं, वे ही मकारकी गणना न करनेसे सात होते हैं और उन्होंकी दृष्टिसे मकार सप्तातमा है तथा पूर्ववद स्यूल-यूक्ष्म आदि मेटसे वह चतुरात्मा है। तादृश्च मकारस्वरूप खद्रसर्वेश्वरका श्रूमध्यमे ध्यान करे। वे उमारूपा मूलप्रकृतिके साथ विराजमान है, उनमें तमोगुणको प्रधानता है और वे अधिमण्डलमें स्थित हैं। श्रूमध्यगत अष्टदल कमलके आठ दलोंमें घुलोकादिरूप अष्टक ही मानो अनुष्टुप्-मन्त्रके तृतीय पादके आठ अक्षररूपमें स्थित है और उनमें शर्व, मब, पशुपित, ईशान, भीम, महादेव, खद पत उग्र ही परिवाररूपमें विराजमान हैं। इस अष्टडलके मीतर चतुर्दल कमलको मध्यक्षिकामें मकारस्वरूप छद्र सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये।

† मकारसम्बन्धी अर्थमात्राके सम्बन्धसे बतायी हुई जो मोमछोक आदि आठ वस्तुएँ ई, उनमें मात्राकी गणना न होनेसे वे सात होते ई, उनकी दृष्टिमें ओंकार सप्तारमा है और पूर्ववत रथूछ, मुहम आदि मेदमे चतुरातमा है। इसके सिवा सम्पूर्ण ब्लारमें अ, उ, म् और अर्थमात्रा—ये चार मात्राएँ ई, इनमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकता सम्बन्ध है। ओक्कारमें वे समी अन्तर्भूत ई, अत यह चतु सप्तारमा मी ई। पहछे अर्थमात्राकी दृष्टिसे स्थूछादि-मेदविशिष्ट ओक्कारको चतुरात्मा कहा गया है, किंतु सम्पूर्ण ओक्कार मी रथूछ-सहम आदि चार मेटोंबाछा है, अत दुवारा उसके छिये 'चतुरात्मा' विशेषण दिया गया है। ऐसे तुरीय प्रणवरूप ओक्कारका, जो गुणोंकी साम्यावस्थारूप उपाधिसे युक्त एव शक्ति-मण्डरूमं स्थित और मूल-प्रकृतिरूपा मायाके सहित है, द्वादशान्तमें अर्थात् वक्तीस दर्खोंकों कमलमें चिन्तन करे। मूलाधारस्य वक्तीस दर्खोंमें बताये हुए पूर्वोक्त देवता हो यहाँ परिवार ई। वक्तीस दर्खाले कमलके मीतर सद्द आदि अष्टिश मूर्तियोंसे युक्त अष्टदल-कमल ई तथा उसकी मी कर्णिकामें ब्याप्त चतुर्दछ कमलके मीतर अद्यस्तेष्टर आदि चार मूर्तियाँ स्थित ई, उसकी मध्यकाणिकामें ब्लारस्य सर्वेश्वर स्थान करना चाहिये। पूर्वाक्त गुणोंवाले ओक्कारका ही, जो तुरीय तथा आनन्दामृतन्तरूप है, पीढशान्तमें चिन्तन करे। अथोमुख द्वाविश्वरूस, अष्टदछ एव चतुर्दछ कमलोंसे तथा उनमें बताये हुए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोंसे युक्त पेठको ही यहाँ पोढशान्त कहा गया है। यह आनन्दामृतरूप गुरीय गुणवीजरूप उपाधिसे युक्त एव शक्ति-मण्डरूमें स्थित है।

🗜 यहाँ चतुर्मृतियोग, ब्रह्मयोग, विष्णुयोग, रुद्रयोग, मेटयोग, अमेटयोग और लिक्स्योगका क्रमश उल्लेख हुआ है। प्रणवका

नारणस्य द्यारिको व्याप्त करके उनके अधिष्टानभृत आत्माको मत्र ओरते प्रमाणित करे अर्थात् मर्यव्यापक आत्माका तेजोमय स्वरूपमे चिन्तन करे। फिर उस तेनका—आत्म चैतन्यरूप वलका निरोध करके उसके गुणोमे अर्थात् म्यूब्रत्य, सूक्ष्मत्यः वीजत्व, माक्षित्व आदि पूर्वोक्त गुणोंसे गच्य वाचक (परमात्मा एव ओङ्कार) की पूर्ववत् एम्ता करे। तदनन्तर महास्थूलमे महासूक्ष्ममं और महासूक्ष्मको महानारणमे निलीन नरके अनार, उनार और मनार— इन मानाओंसे (जो कमद्याः विराट, हिरण्यगर्भ और दंशर-नपा है) एकना दूमरीमें लय करते हुए समका तुनीय ओहार-में लय करे। फिर पूर्वपत् ओत, अनुमानु, अनुमा और अनिकल्पना चिन्तन करते हुए समने अविकल्पमें लीन करके अविकल्पलप परमात्माना चिन्तन करे और उन्होंमें सबना उपसंहार कर दे।

उचारण बरके अस्तका स्नाव करे । अस्त-स्नाव भावनाका विषय है । पूर्वात्न महासर्वे धर आदि चारों सूर्तियोंक., नाना प्रकारका भेंट-नामधियोंने, नतुर्विध पूजा करके उन मूर्तियोंको तेजसे प्रकट दुई मानकर उनका तेजोमन चार लिक्स्पमे चिन्तन करे तथा मन्नगत नारसिङ्सिङ्ग पणवका उचारण करके भावनाद्वारा उक्त चारों लिहोंको एक रूपमें परिणत करके उसपर अनृतका स्नाव करे—यह चतुमूर्नियोग है। 'मझाका ही' इस वाक्याशके द्वारा मझयोग स्चिन किया गया है। जिस प्रकार चतुर्भृति-योगमें चार स्थानीमें चार मूर्तियोका चिन्तन, पुनन, उन तेजोमयी मूर्नियोंका उपमहार, पक्षीकरण और अमृतस्नाव आदि विभि बनायी गयी है, उसी प्रकार उम महायोगमें देवल सरस्वतीरूप मूलप्रकृतिसहित मपरिवार ब्रह्मसर्वेश्वरका हा चिन्तन और पूजन आदि करने चाहिये। 'विष्णुवा ही' इन वान्याज्ञमे विष्णुयोग स्चित किया गया है। पूर्वोक्त चारों मूर्तियोंकी जगह चारों स्थानीमे विष्णुसर्वेश्वरका ही मूल-प्रदृति या तथा परिवारसिहत चिन्तन करके पूजन जादि करना विष्णुयोग है। फद्रका हा' इस चान्यांशसे रुद्रयोगकी सूचना दी गयी ए। यहाँ ना नार मृतियोंकी नगइ चारों न्यानोंमें उमारूपा मूलप्रकृति और पूर्वोक्त परिवारसहित शीक्द्रसर्वेश्वरना ही ध्यान एव पूजन आदि कर्नव्य ए। विभक्त अथात् पृथक्-पृथक् रूपमें इन तीनोंका ही। इस बानयांशसे मेठयोग स्चित किया गण है। यहाँ चारों स्थानोंमें तीनो प्रहृतियों तथा त्रिविध परिवारोंसहित उक्त बद्धासर्वेश्वर मादि तीनों मूर्तियोंका ही चिनान सौर पूनन मादि करे । इस योगर्ने सर्वत्र द्वारिशद्दर, मप्टदर मीर चतर्रल कमलोंको प्रवोक्त देवताओंसे विशिष्ट रूपमें ही चिन्तन करना चाहिये। इनमे ब्रह्मा पीतवर्ग और चार मुखोंवाले हैं। उनके चार मुजाएँ हैं और हाथोंने क्रमशः सुक्-सुना, रूक्षमाला, दण्ड सीर कमण्डल धारण किये तुए हैं। उनके साथ स्तेतवर्णा सरस्वती है, जिनके हाथोंमें अक्षमाला, युक्तक, मुद्रा और कलश शोभा पाते हैं। मगवान विष्णुका विग्रह विदुत्त समान कान्तिमान् है, वे अपने वार हाथोंमें नक्र, शहर, गदा और पश्च धारण किये हुए हैं। उनके साथ रत्तवर्णा रूस्मी ह—जिनके हाथोंमें दो कमल, श्रीफल और सभयकी मुद्रा ह । मगवान् शिवकी कान्ति श्वेत है । वे अपने चार हार्थीम परशु, हरिण, शुरू और कपाल धारण किये हुए हैं । उनके साथ श्यामवर्णा उमा है—जो पाश, अङ्कुश, अमय और बर धारण करती है। तीनों मूर्तियोंको एक ही पीठपर विराजमान समझना चाहिये। शक्तियोंको उनके सङ्गर्मे अथवा वाम कम्पर वैठी हुइ ध्यानमे देखे। कमलके आठ दलीनसे प्रत्येक दलम वेदादि, वराहादि, शर्वादि तथा सद् आदि इन चतुर्विष अष्टावरणोंका चिन्तन करना चाहिये। एक रूपमें भी इनका ह।' इस वाक्यांशके द्वारा अभेद-योगकी स्चना दी गयी है। ब्रह्मा वादि तीनोंको एक विग्रहन ही देखेकर मधीत इन्हं एकरूप ही मानकर चारों सानोंमे इनका चिन्तन भीर पूजन आदि ' करे। इनके साथ शक्तियोंको अविभक्तरूप मूलप्रकृति माया आर पूर्वोक्त परिवारोंका भी चिन्तन करना चाहिये। प्रधा आदि तीनोंकी जहाँ पकता है, वही सर्वेश्वर-विग्रह है, अत यहाँ सर्वेश्वर और मायाशक्तिका ही चिन्तन है। सर्वेश्वरके तीन मुख और छ बाहु है। वे अपनी भुजाओं में हरिण, परशु, शङ्क, चक्र, मझमाला मीर दण्ड धारण किये हुए ह । उनके शीविश्रहका वर्ण मिनर्देश्य है, वाणीद्वारा वसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हो सकता। वनको शक्तिभूता जो माया प्रकृति है, वह भी तीन मुख और छ मुजानीवाली है। वसके हावोंनें पात्र अडु, क्रमल, क्रमल-मुद्रा और पुत्तक हे । उसका कान्ति भी अनिर्देश्य है । प्लिक्स्पन ही' इस वाक्याशके द्वारा लिक्सोग स्चित किया गया है, शक्ति और परिवारसिंहत ब्रह्मा आदिका सर्वत्र क्योतिर्मय लिक्स्पसे चिन्तन और पूजनादि करे, यहो लिक्न-योग है। इन मनके पूजनको विधि और मन्त्रोंका उल्लेख श्रीविद्यारण्यमुनिद्वारा विरचित दीपिना नामक व्याख्यांम विस्तारके साथ हुमा है। जिज्ञानु सामक वहाँसे उनका स्पाद कर सकते है। यहाँ अधिक विस्तारके भयसे उन्लेख नहीं किया जा सका है।

## चतुर्थ खण्ड

अपन आन्माका पहले तुरीय-तुरीयरूपने और पीछे भगवान् नृसिंहके रूपमें घ्यान करके ब्रह्मके गाथ अपने-आपको पक्तीभृत करनेकी विधि

प्वाक्त इस भागा एव परवारण शोद्वारमें। जो ओतादिस्पमं प्रित्व तुर्गय ओदारके प्रवेभाग्मं माशीस्पमं प्रमाशमान
है, मन्त्ररात अनुष्टुप्वा 'नमामि' परतर उचारण उनके, उसके
हारा नमस्त्रार रस्के प्रस्तर ररे। प्रस्त्र वरके भावनाहारा
समारके उपस्तारकी शिक्त प्राप्त वरके भावनाहारा
समारके उपस्तारकी शिक्त प्राप्त वर्ग भावाओं गले
ओद्वारका उचारण ररते हुए पहले वताये अनुमार निराद,
तेजम आदिश उचारणं स्तार रसके अनुष्टुप-मन्त्रके
अवशिष्ट 'शहम्' पदका उचारण रसते हुए अपने आत्मारा
न्रीय तुरीयरूपमें ध्यान रहे।

इसके अनन्तर इस आत्मा एव परवणस्य ओद्वारको ही, जो ओन अनुजानु आत्मियसे प्रसिद्ध नुरीय ओद्वारके पूर्व भागमे साक्षांस्यसे प्रसाशित हो रहा है तथा जो उम्र, वीर आदि स्थारह पढ़ाक गुणांस युक्त एकाढ़शात्मा नार्यमह-मन्त्रस्वरूप है, उन्हें नमस्कार करके ओद्वारमा उचारण करते हुए ओनादिका अनुजानु आदिमें लय करे। फिर नुरीय नुरीयको उपलब्ध करके 'उम्रम्' आदि एक एक पदसे उम्रत्य आदि गुणांसे विशिष्टरूपमें भी उन्हींका चिन्तन करते हुए अपने आत्मास्यसे भगवान मुस्हिका स्थान करे।

तदनन्तर इस आमा एव परब्रह्मस्य ओद्वारमा ही,

वो ओत अनुनातृ थादिस्यमे प्रसिद्ध तुरीय ओकारके
अग्रमागम मार्थास्यस प्रमाधित हो रहा है, प्रणाके हारा ही
भलीभाँनि चिन्तन करके अनुष्दुष्-मन्त्रके 'ख्यूष्' से लेकर
'सृखुमृखुमशतम नी पट्टाक माथ सन्, चिता, आनन्द, पृणे और आत्मा-च्टम ब्रह्मके पाँची स्वरूपोंमेंसे प्रत्येकमा मम्बन्ध होनेमे जो पञ्जविश्व न्यात्मक स्वरूपवाले हैं, ऐसे मच्चिदानन्द-पृणान्मस्वरूप परमानन्दमय परब्रह्मका मलीमांति न्यान मेरेश। तत्यश्चात् अनुष्टुष् मन्त्रके 'अहम्' इस पदके द्वारा अपनेको प्रहण कर 'नमामि' इस पटके द्वारा नसस्कार करके ब्रह्मके साथ अपने आपको एपीभृत कर दे • ।

अथवा केवल अनुष्दृष्-मन्त्रके द्वारा ही भगवानकी सर्थातमता और मर्बम्पताका चिन्तन करे। ये मगवान् ही 'नृ' ( आत्मा ) हैं, ये ही मर्वत्र मर्रदा मनके आत्मा हैं। ये ही सिह (बन्धननाशक) हैं। वे ही श्रुति-समृति आदिम प्रमिद्ध परमेश्वर हैं। क्यों कि वे मर्वत्र मर्वदा मतके आत्म-रूपमे विगानमान होत्रग सबके अज्ञान आदिको अपना ग्राम बनाते हैं-समीका अज्ञान दूर करके उन्हें अपना खरूप बना लेते हैं। अतः सबके आत्मा ( नृ ) तथा 'मि' बन्बनका 'ह' अर्थात नागक होनेके कारण ये ही एकमात्र नृमिंह है। ये ही तुरीय है। ये ही उम्र हैं। ये ही बीर है। ये ही महान है । ये ही विष्णु है । ये ही प्वलन् ( मब ओग्से देदीप्यमान) हैं। ये ही सर्वतामुख हैं। ये ही कृष्टिह है। ये ही भीपण ( बाय, मूर्य तथा मृत्युको भी भयभीत करनेवाले ) ई । य ही भट्ट (परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) है तथा य ही मृत्युके भी मृत्यु है। ये ही 'नमामि' (परिपूर्ण जानानन्द म्बरूप आत्माको आच्छादित करनेत्राले अञानमे शून्य ) ह और ये ही 'अहम्' पदके एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार पहले बतायी हुई उपामनासे तथा यदाँ अनुष्ट्रप पाट मिश्रिन डपासनामे प्रणायमय परमात्माके ध्यानयोगमं आरूढ हो ब्रह्मस्वरूप ओद्वारम ही अनुष्डुप् मन्त्रको अन्तर्भूत करके मव कुछ ओद्वार ही है-इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माना चिन्तन गरे ।

इसी विपयंग टो मन्त्र हैं, जिनका अन्वय और अर्थ इस प्रवार है—सिंहम्= जो वम्तुतः समस्त वन्धनोको काटने-वाटा एवं अविचल होकर भी उपाविवश या अविवेकके कारण चक्कर-मा प्रतीत हो रहा है, ऐसे 'सिंह' नामने कहे हुए आत्मावं, सम्नम्य=अपनी ही महिमांग स्थिर करके, गुणधान्=स्यूट्य और स्यूट्योक्तृत्व आदि पूर्वाक्त गुणोसे ममृद्ध होकर नो वंशानर आदि म्वस्पको प्राप्त हो गयं है, ऐस, म्बसुतान्=म्ब अर्थात् आत्माके ही स्यूट्य विश्व आदि पुत्रोको (जो परमात्माके प्रथम आदि पाद है), ऋपमस्य=

<sup>•</sup> यानके समय उचारणक योग्य वात्य इस प्रकार होगा— ॐ उम्र मिन्निनन्द्रपूणप्रत्यसम्भातमान नृसिंह परमात्मान पर ब्रह्म विन्तयामि । ॐ वीर सिंधान प्रश्नेप्रत्यसम्भातमान नृसिंह परमात्मानं पर ब्रह्म विन्तयामि । इसी प्रकार प्रत्युमृत्युम् पन्तक नौ वाक्य होंगे । इसके बाद किर इसा ब्रह्मये प्रदारमानम् की जगह चिद्यातमानम् कर दिया नायगा, उसके भी नौ वाक्य होंगे । किर प्रमानन्द्रात्मानम् कर देनेने इसके भा नौ वाक्य होंगे । इसो प्रकार पूर्णात्मानम् और प्रत्यगात्मानम् का भी क्रमञ्च सिंदिका करनेमें ९-९ बाक्य और भी होंगे ।

<sup>#</sup> नमरकार-बाक्य भी दमी प्रकार ४० हो मकते हैं। उदाहरणके लिये एक दिन्त दिया जाता है.— 'ॐ उस सचिदानन्दपूर्ण-प्रत्यस्तदारमान (चिदारमान इत्यादि) नृभिद्द परमारमान पर अक्षाह नमामि।' अग्रोकेसाथ आत्माको एकीभृतकरना भावनादारा ही होता है।

वेदोने प्रधान प्रावकी, मुझे-अकर आदि मात्राओं हे संजेड्य=परस्पर स्मानत ने नारण संयुक्त नरके अर्थान् पहले बतने अनुतार ॐकारकी माञाजी तथा परमात्माके प्रथम-दितीय आदि पार्दोकी एक्ताका अनुभव करके: हत्वा= स्युलका सुक्रमने और सुक्रमका कारणने लय करते हुए इसी म्मने त्वना वर्रायमे संहार करके वन्याम् (कृत्वा)=वहाँ न्तरणच्या मागनो पूर्वोक्त योनयोगके द्वारा अपने वश्यमे क्रके स्क्रस्टीन् ( सचा )=अनुजानृ-योगके द्वारा 'आल-तताके अर्घान ही उनकी सत्ता और स्पूर्ति हैं ऐसा अनुभव क्रके ससतीन् (कृषा)=अनुशायीगके द्वारा उसकी प्रयक सत्ताना अभाव-सा करके निपीड्य=उसे साझी चैटन्टने निनम् (विलीन) कर दे। यों करनेके पश्चात्: सिंहेन समन्य= अज्ञान आदिने सर्वथा असम्प्रक्त विहाद दोधनय परनात्माके सामात्कारद्वारा उस मायाके आवरणको हिन्न मिन्न करके अथवा सन्त्राज नारसिंहके जमहारा तरीय-द्वरीय परमान्नाका चिन्तन करते हुए भगवान् और उनके मन्त्रके प्रमावसे मायाना सर्वया सहार करके य स्थिती भवति= ने स्थित होता है. ] स एप वीर=वही यह उपावक वीर है-उनने कभी मंलारने परामव नहीं प्राप्त होता। श्क्षप्रोतान्=प्रगन्ती मात्राओं से न्यात चतुः सतात्मा विराट् आदि तथा ब्रह्मनर्देश्वर आदिकोः पदा स्ट्या= अनुप्रुप्-मन्त्रके प्रचेक पदने सर्वक करके अर्थात् प्रगक्ती माताओ तथा अनुष्टुप्के पादोक्षी पूर्ववन् एकताका चिन्तन न्रके, हत्वा=क्रमश. उनना पूर्वोक्त रीतिषे सहार करके, ताम्=उन कारणरूपा मायाजो. ( जिसने ) म्बयम् अप्रसन्= म्बर्ग प्रन ल्या अर्थात् पूर्वोक्तन्त्रमे परमात्मतत्त्रके अनुभवसे मायाका सर्वधा संहार कर दिया सि=वह विद्वान् उपावक, नित्वा=इवी राण्डमें दतायी हुई रीतिसे भगवान्-को नम्स्कार करके; च=तथा बहुधा द्या=मन्त्रराज्ञ नारसिंहके पदोके अनुसार जा, वीर आदि बहुत से रूपीमें भगवानका साजात्कार करके, स्वयं नृतिहः सन् उद्दर्भी= स्वय नृतिहम्बरून होक्र अथवा मनुष्योमे भेष्ठ होक्र उद्गासित होता है। अथवा उनके समझ स्वय भगवान नृसिंह तेजोमय स्वरूपे प्रकट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार ये मन्त्र हैं। इन दो मन्त्रोमें प्रयमके लेकर चतुर्थ खण्डतकके अभिप्रायका संजेपतः संप्रह हो गया है ।

#### पश्चम खण्ड

अनुष्टुप्-मन्त्रका ओंकारमें अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि

(पहले बताया गया है कि अनुष्टुप्-मन्त्रका ओह्नारमें अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माका चिन्तन करे । अव प्रभ होता है कि कैसे अनुष्टुप्का प्रगवर्ने अन्तर्माव हो और क्सि प्रकार उसके द्वारा परनात्माका चिन्तन हो । इस निशासा-का समाधान करनेके लिये इस खण्डका आरम्भ हुआ है। 'अय' शब्द प्रक्रणने आरम्मना स्चन है।) ओहारकी प्रथम मात्रारूप यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्यापक ) अर्यवाला ही है। अत यह आप्ततम ( अतिशय व्यापक ) अर्थवाले आत्नामे ही संगत होता है, सबके आत्मा मगवान् नृतिहमे -- नृतिह नामने प्रसिद्ध परव्रहामें ही यह गतार्थ होता है, क्योंकि यह अकार ही आप्ततम (अतिराय ब्यापक ) है। यही साली है। यही ईश्वर है। अत' यह सर्वगत है-सर्वत्र व्यापक है, इससे मिन्नरूपमें यह सम्पूर्ण जगत् कोई अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि यही व्याप्ततम-अतिशय व्यानक है। यह सब जो कुछ दिखायी देता है, यह आत्मा ही है। जो यह सात्मा है। वहीं यह सत्र कुछ है। जो कुछ प्रतीत होता है, सब मायामात्र है। आत्मा या अकारते भिनलपने इतकी सत्ता नहीं है। यह अकार ही उन्न है क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही महान है, क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही विष्णु है, क्योंकि पही व्यासतम है। यह अकार ही विष्णु है, क्योंकि पही व्यासतम है। यह अकार ही विष्णु है, क्योंकि पही व्यासतम है। यह अकार ही व्यासतम है। यह अकार ही क्यासतम है। यह अकार ही क्यासतम है। यह अकार ही क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही मीपण है, क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही भीपण है, क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही भार है: क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही मह है: क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही मह है: क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही फ्लामत्वका आच्छादन करनेवाले अज्ञानते शून्य) है, क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही 'क्नामि' (आत्मतत्वका आच्छादन करनेवाले अज्ञानते शून्य) है, क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही 'अहम्' है, क्योंकि यही व्यासतम है। यह अकार ही 'अहम्' है, क्योंकि यही व्यासतम है।

जो इस प्रकार जानता है, वह नित्यमुक्त आत्मा ही हो जाता है। वह नृतिहत्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनारहित होता है। उसके मनसे सब लौकिक कामनाएँ निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओं का फल प्राप्त हो जाता है—उसके मनमें किसी भी वस्तुको पाने की इच्छा कोय नहीं रहती। वह केवल आत्माकी ही कामना रखता है, अनात्माकी नहीं। मृत्युके पश्चात् उसके प्राण उत्क्रमण (कर्मफलभोगके लिये करके लोकों में गमन) नहीं करते, यहीं—आत्मामें ही एकी भावको प्राप्त हो जाते हैं। वह पहलेसे असम्बर्ण होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको ही प्राप्त होता है (केवल ब्रह्मसे भिन्न होनेका अममात्र दूर होता है)।

यह ॐकारकी दूसरी मात्रा जो उकार है, वह उत्कृष्टतम ﴿ अतिदाय श्रेष्ठ ) अर्थवाला ही है। अतः यह अतिगय श्रेष्ठ अर्थनाळे आत्मामं अर्थात् नृतिंइदेवस्वरूप परब्रह्ममें ही -गतार्थ होता है । इसिंख्ये यह उकार सत्यखरूप है । इससे मिन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है। असत् होनेके कारण वह सब अमेय है-उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव है । वह अनात्मप्रकाश है—दूसरेसे प्रकाशित होनेवाली वस्तु है, उसमे स्वय अपनेको प्रकाशित करनेकी क्षमता न होनेसे वह असत् है। यह उकारखरूप आत्मा खप्रकाश है-अपने ची प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला है। ( 'में हूँ' इस तथ्यको इदयङ्गम करनेके लिये अन्य प्रकाश या प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, इसका अनुभव स्वतः होता है।) असङ्ग है, अत. अपने मिवा दूसरी किसी अनातम वस्तुको नहीं देखता। इसीलिये इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्राप्त हुई, -यह केवल सर्वोत्कृष्ट आत्ममात्र है। यह आत्मस्वरूप उकार ही अनुष्टुप्-मन्त्रका अङ्गभूत उग्र है—उसके उग्रत्व-गुणसे विभूपित है, क्योंकि यही उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) है । यह उकार ही वीर है, क्यों कि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही महान् है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही विष्णु है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलन् (सव ओरसे देदीप्यमान ) है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही सर्वतोमुख है, वयोंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही न्हिंस है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही भीपण है, ·क्योंकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही भद्र है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही मृत्युमृत्यु है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही 'नमामि' है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही 'अहम्' है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। इसलिये आत्माको ही उकारके रूपमें जाने।

जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही होता है— श्रीनृतिंहदेवस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित होता है। उसके मनसे सब लौकिक कामनाएँ निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओं का फल प्राप्त हो जाता है—उसके मनमे किसी भी वस्तुको पानेकी इच्छा गेप नहीं रहती। वह केवल आत्माकी ही कामना रखता है, अनात्माकी नहीं। मृत्युके पश्चात् उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते (कर्मफलमोगके लिये ऊपरके लोकों मे गमन नहीं करते), यहीं—आत्मामें ही एकीभावको प्राप्त हो जाते हैं। वह पहलेसे ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही पुन, ब्रह्मको प्राप्त होता है (केवल ब्रह्मसे भिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है)।

ओड्डारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है, वह महाविभृति ( असीम ऐश्वर्य ) के अर्थमें है । यह महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न आत्मामें -- श्रीनृसिंहदेवस्वरूप ब्रह्ममें ही गतार्थ होता है। इसिलये यह मकाररूप आत्मा अनल्प ( महान् ) है, अभिन्न-रूप (अद्वितीय) है, स्वप्रकाग-अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला है तथा यह मकारस्वरूप आत्मा ब्रहा ही है। यही अतिराय न्यापक और अतिगय श्रेष्ठ है। यह ब्रह्म ही सर्वज्ञ, महामायावी तथा महाविभृतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही उम्र है, क्योंकि यही महाविभृति (परमैञ्वर्य) से सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही वीर है, क्योंकि यही महाविभृतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही महत् है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही विण्णु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वलन् ( सव ओरसे देदीप्यमान) है, क्यों कि यही महाविभृतिसे सम्पन्न है। यह मकार-स्वरूप ब्रह्म ही सर्वतोमुख है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही नृसिंह है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भीपण है, क्योंकि यही महाविभृतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भद्र है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही मृत्युमृत्यु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही 'नमामि' है, क्योंकि यही महाविभृतिसे सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही 'अहम्' है, क्योंकि यही महाविभृतिसे सम्पन्न है।

इसिलये अकार और उकारके द्वारा इस अतिशय व्यापक, अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सबको अपनेमें लीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय, केवल सचिदानन्दमय, एकरस आत्माका—जो इस सत्, चित् आदिके वाच्यमेदसे होनेवाली भेद-प्रतीतिके पूर्वसे ही सबके साक्षीरूपमें मलीमाँति प्रकाशित है—अनुसन्धान

(चिन्तन) करके मकारके द्वारा उसे अतिगय न्यापम, अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त, महाविभृति-सम्पन्न केदल सिचदानन्दमय एकरस परत्रहारूपमें ही जाने। जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही होता है, वह श्रीगृतिंहदेव-स्वरूप परव्रहा ही हो जाता है। वह कामनासे रहित होता है। उसके मनसे समस्त कामनाएँ निकल जाती है। उसे सम्पूर्ण कामनाओं का फल प्राप्त हो जाता है—उसके मनमें किसी भी

वस्तुको पानेनी इच्छा शेप नहीं रहती। यह केवल आत्माकी कामना रखता है, अनात्माकी नहीं। उस विद्वान् उपासकके प्राण कर्मफल्भोगके लिये उपरके लोकोंम गमन नहीं करते, यहीं—आत्मामे ही एवीभावनो प्राप्त हो जाते हैं। वह पहले ब्रह्मत्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको प्राप्त होता है ( उसका ब्रह्मते मिन होनेका भ्रममात्र दूर होता है )। इस प्रकार उन्ध्र प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंसे कहा।

موروسيء

#### पष्ट खण्ड

### अपने-आपको प्रणवके वाच्यार्थं परव्रह्ममें विलीन करनेकी विधि

( प्रजापतिके द्वारा पूर्वोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) उन देवताओंने परमात्मतत्त्वका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करनेकी इच्छा भी (अतः तदनुकूल साघन—ध्यान आदिमे लग गये )। इसी समय पापात्मा असुर-भावने (विषयासकि, अविवेक और अभिमान आदिके रूपमे वहाँ आकर ) उन प्रतिद्ध देवताओको सव ओरसे ग्रस लिया-उन्हें ध्यानसे इटानर विधर्योनी ओर प्रवृत्त कर दिया। (किंतु कुछ **राधन क्र लेनेसे उनका विवेक जाग्रत् हो चुका था; अतः** ) वे देवता सोचने लगे-"अहो । इस पापात्मा असूर-भावको ( जो हमारे पुरुपार्य-साधनमे विध्न डाल रहा है ) हम ही क्यों न अपना ग्रास बना हैं---परमात्म-चिन्तनमें लगकर इसे नष्ट क्यों न कर डालें। इस प्रकार विचार करके उन्होंने ओंकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं त्रीय-त्रीय परमात्माको, जो उग्र भी हैं और अनुग्र ( शान्त ) भी, वीर भी हैं और अवीर भी, महान् भी है और अमहान् ( लघु ) भी, विष्णु ( व्यापक ) भी है और अविष्णु (अन्यापक) भी, 'ज्वलन्' (सव ओरसे प्रकाशमान) भी हैं और अञ्चलन् (अप्रकाशमान) भी, सर्वतोमुख ( सब ओर मुर्खीवाले ) भी है और असर्वतोमुख भी। चृसिंह ( वन्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अनृसिंह भी, भीषण ( भयानक ) भी है और अभीषण ( सौम्य ) भी, भद्र भी हैं और अभद्र भी, मृत्युमृत्यु भी हैं और अमृत्यु-मृत्यु भी, 'नमामि' (अज्ञानञ्जून्य ) भी हे और 'अनमामि' मी; 'अहम्' भी है और 'अनहम्' भी, उन्हें श्रीवृसिंहदेव-सम्बन्धी अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही जान हिया । तव उनके ऊपर आक्रमणके लिये आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव द्वरीय परमात्माके चिन्तनके प्रमावसे स्वयं भी छिबदानन्द्रधन ज्योतिःस्वरूप हो गया । इसलिये जिसके

अन्त. करणका मल अथवा वासना-जाल परिपक हो कर नष्ट-प्राय नहीं हो गया है, वह इन्हीं ओं कारके सम्मुख प्रकाशमान तुरीय-तुरीय परमात्माको श्रीनृसिंहदेवसम्बन्धी अनुष्टुप्-मन्त्रसे ही जान ले। इससे उसके अन्तः करणमें प्रकट हुआ पापात्मा असुर-भाव सिचदानन्दधन ज्योति स्वरूप हो जाता है।

इस प्रकार कारणात्मक ज्योतिःस्वरूपताको प्राप्त हुए वे देवगण (अन्तःमरणके अत्यन्त ग्रद्ध हो जानेक कारण ) उस ज्योतिसे भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए, क्योंकि द्वितीयसे वे भयको ही देरा रहे थे। फिर तो उन्होंने ओंकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय परमात्माका श्रीनृसिंहदेवसम्बन्धी अनुष्टुप्-मन्त्रद्वारा अनुसन्धान करके प्रणवके द्वारा ही उनमे स्थिति प्राप्त की। उन्हें प्राप्त हुई वह कारणात्मक ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय जगत्के पहलेसे ही भलीभाँति प्रकाशित, प्रतीतिके अविषय, अद्वितीय, अचिन्त्य, अलिङ्क, स्वप्रकाश, आनन्दधन, विशेषश्चन्य परव्रद्यस्वरूप ही हो गयी। इस प्रकार जाननेवाला विद्वान् स्वप्रकाश परव्रह्म ही हो जाता है।

(इस प्रकार तुरीय-तुरीय परमात्मामें निष्ठाकी योग्यता प्राप्त हो जानेपर) वे देवता पुत्रेपणा (पुत्र-कामना) वित्तेषणा (धन-कामना) और लोकेपणा (लोकमे सम्मान, यश आदिकी कामना) से तथा उन्हें चरितार्थ करनेके साधनोसे भी ऊपर उठकर—उन सबकी इच्छा और प्रयत्न-का सर्वथा त्याग करके, घरोंसे निक्लकर अहकाररहित एवं परिप्रहश्चत्य हो, शिखा और यशोपवीतका भी त्याग करके संन्यासी होकर अधे, वहरे, भोले-भाले, नपुंसक, गूँगे और पागलोंकी भाति इधर-उधर विचरते हुए, शम, दम, उपरित, तितिक्षा, समाधान (और अद्धा)—इन छः साधन-सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होते हुए आत्मामें ही रमण, आत्मासे

ही क्रीडा, आत्मासे ही संयोग और आत्मामें ही आनन्दका अनुमव करते हुए तथा प्रणवको ही स्वप्रकारा, विशेषणश्चन्य, परब्रह्म जानते हुए उसीमें छीन हो गये। इसिटिये देवताओं के मतका आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थभृत परब्रह्ममें विटीन हो जाय। इस प्रकार जानने और करनेवाटा विद्वान् आत्मासे ही आत्माको परब्रह्मरूपमें देखता है। इस विपयमें यह क्लोक है—

श्रद्धेप्वश्रद्धं संयोज्य सिंहं श्रद्धेषु योजयेत्। श्रद्धाभ्यां श्रद्धमायद्वः त्रयो देवा उपासते ॥ श्रद्धेषु=प्रणयकी अकार, उकार और मकार-इन मात्राओं-में, अश्रद्धसू संयोज्य=अवयवश्रन्य तुरीय परमात्माका स्योग करके अर्थात् परमात्माको ही ऑनारका वाच्यार्थ जानकर; सिंहम्=नृसिंहदेवतासम्बन्धी मन्त्रराज अनुष्टुप्को, रह्नेष्ठ योजयेत्=प्रणवकी अकारादि मात्राओंमें नियुक्त करे अर्थात् मन्त्रराज अनुष्टुप्को प्रगवमें ही अन्तर्भृत करे। तत्पश्चात्; रह्मम्=प्रणवकी दो मात्राओं—अनार-उकारद्वारा; रह्मम्=प्रणवकी एक मात्रा—मकारको, आवद्धय=वांधकर अर्थात् मकारमें उनके लयकी भावना करते हुए तीनों मात्राओंकी एकताका वोध एवं चिन्तन करके, त्रयो देवा उपासते=तीनों देवता (उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारी) ऊँची स्थिति प्राप्त कर लेते है (इस प्रकार इस खोकमें पाँचवें-छठे खण्डोंका साराज आ गया है)।

#### सप्तम खण्ड

#### परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार

कहते हैं, देवताओंने प्रजापित कहा—'मगवन् । पुनः हमें जानोपटेश कीजिये ।' यह सुनकर प्रजापित वोले—'तथास्तु ।' फिर उन्होंने इस प्रकार उपटेश देना प्रारम्म किया—आत्मा अज (जनमरिहत ), अमर (मृत्युरिहत ), अजर (जरारिहत ), अमृतस्वरूप, अमय, अजोक (शोक-हीन ), अमोह (मोहशून्य ), अनशनाय (मृत्यरिहत ), अपिपास (प्रासे रहित ) तथा अहत है । और अकार इन सभी विशेषण-शब्दोंका आदिभृत है; अत. अकारके द्वारा इस अजत्य आदि गुणोंसे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान (चिन्तन) करके , फिर उदुत्कृष्ट (अतिशय श्रेष्टतम ), उदुत्पादक (सके स्रष्टा ), उदुत्प्रवेश (परमात्मारूपसे ससारकी सृष्टि करके जीवरूपसे प्रवेश करनेवाला), उदुत्यापियता (नियन्ता-रूपसे सबको मर्यादामें स्थापित करनेवाला), उदुद्ध्या (विष्णुरूपसे पालन करते समय सदा सवपर विशेषरूपसे

- \* आगे आनेवाले 'आत्मना एकीकुर्यात्' (आत्मासे एकाकार करें ) इस वाक्यें साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा होता है। यहाँ आत्माके दस विशेषण दिये गये हैं। उनमें चारके द्वारा उसमें देहधर्मका निराकरण किया गया है। फिर तीनके हारा बुद्धि-धर्म-का, दोके हारा प्राण-धर्मका और एकके द्वारा सामान्यत समी प्रकारके धर्मोका निषेध किया गया है।
- १ चत्त्रप्टत्वधर्मादुत्क्रप्टत्वे सित चत्क्रप्टत्वम् चदुत्क्रप्टत्वम्ः= चत्कर्षस्चक धर्ममात्रसे चत्क्रप्टता रखकर को चत्क्रप्टत्व होता है, बही 'चदुत्क्रप्टत्व' है। सब प्रकारके सांसारिक धर्मोसे रहित होते हुए सर्वग्रत्व आदि ग्रुणोंने विशिष्ट होना ही ब्रह्मकी चदुत्कृष्टता है।

दृष्टि रखनेवाला ), उदुत्कर्ता (सर्वोत्कृष्ट कर्ता ), उदुत्यथवारक ( स्वयं वृद्धि, विवेक और सहारा देकर सवको सदा कुमार्ग-से निवृत्त करनेवाला ), उदुद्वासक ( स्ट्रहरूपसे सबके परम संहारक ), उदुद्धान्त (कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा उदुत्तीर्णविकृति ( साधीरूप होनेसे सब विकारोंके ऊपर उठे हए ) होनेके कारण उकारके द्वारा परम-सिंह ( परब्रहा ) का अनुसन्धान (चिन्तन) करे। (साराध यह कि ब्रह्म उत्कृष्टत्व आदि गुणोंसे युक्त है, अतः ये 'उदुत्कृष्ट' आदि शब्द उन-उन गुणोंसे विभृपित ब्रह्मके वाचक है, तथा 'उद्रत्कृप्' आदि समी विशेषणींका आदि अक्षर उकार है; अतः यह उकार भी तत्तच्छव्दस्वरूप ही है। इस प्रकार समानाधिकरणता होनेसे उकारके द्वारा पख्रहाका चिन्तन करना चाहिये।) तत्पश्चात् अकारखरूप इस आत्माको उकारके पूर्वार्धभागस्त्ररूप ब्रह्मके प्रति आकृष्ट करे-आत्माकी ब्रह्मके साथ एकता करे, अर्थात् आत्माको ब्रह्म-स्वरूप जाने । फिर उकारके उत्तरार्धमाग अर्थात् उत्तर मात्रा-द्वारा पूर्वोक्त ब्रह्मको ब्रह्मण करके मकारके अर्थभूत इस आत्मा-के साथ एकीभृत करे-ब्रह्म और आत्माको एक जाने। प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका ग्रहण इसिछये किया जाता है कि मकार और आत्मा दोनों ही महत् (सर्व-व्यापी ), महस् ( चिन्मय तेजसे युक्त ), मान ( सर्वसाधक प्रमाणस्वरूप ), मुक्त ( सव प्रकारके वन्धन और परतन्त्रतासे

१ वन्यनकारक अज्ञानका नाशक होनेसे 'सिंह' शब्द ब्रह्मका
 वाचक है।

। सर्वथा ग्रून्य ), महादेव (परप्रकाशमय ), महेरार (सर्व-नियन्ता ), महामत्, महाचित्, महानन्द—अर्थात् असीम सचिदानन्दमय तथा महाप्रमु (सनिधि एउ सत्तामात्रसे सबके प्रवर्तक ) रूप हो आत्मा महत्तादि गुणोमे विशिष्ट है और मकार 'महत्' आदि शब्दोका आदि होनेके कारण तत्तत्वरूप है। जो यो जानता है, वह शरीररहित, इन्द्रिय-रहित, प्राणरहित, तम (मोह एव अजान ) से रहित तथा ग्रुद्ध संचिदानन्दम्बरूप स्वराट् (स्वयम्प्रकाश ब्रह्म ) हो जाता है।

जब कोई किसीसे पूछता है कि 'तुम कौन हो १' तर वह 'अहम्' (में हूं ) ऐसा उत्तर देता है। उसी प्रकार यह समस्त प्राणिसमुदाय 'अहम्' कहकर ही अपनेको स्चित करता है। अतः 'अहम्' यह सबका बाचक है। इस 'अहम्'का आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम मात्रारूप अकार है। अतः यह अकार भी सरका बाचक होनेसे सर्वरूप है, वह पूर्वोक्त प्रकारसे जाननेवाला विद्वान् वही (सर्वनरूप ही) हो जाता है। सम्पूर्ण जगत् यह आत्मा ही है, क्योंकि यह सबका अन्तरात्मा है। यह सम्पूर्ण जगत् विना आत्माके नहीं रह सकता। अतः आत्मा ही यह सब कुछ है। अतः सर्वात्मक अकारके साथ सर्वात्मक आत्माका अनुसधान (चिन्तन) करे। सिचदानन्दम्बरूप ब्रह्म ही यह सब जगत् है। यह सब कुछ सिचदानन्दम्बरूप है।

निश्चय ही यह सब कुछ सत्स्वरूप है, क्योंकि 'तत् सत् ( वह है )' ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय ही यह सब कुछ चित् ( चिन्मय ) है; 'घट प्रकाशित होता है, पट प्रकाशित होता हैं इत्यादि रूपमें सब कुछ प्रकाशस्वरूप (चिन्मय) ही प्रतीत होता है। देवताओ। नया तुमने समझ लिया कि 'सत्' क्या है ! ( देवता बोले--) यह यह सत् है अर्थात् 'इदम्' रूपसे प्रतीत होनेवाली घट पट आदि समी वस्तुऍ सत् हैं। ( प्रजापतिने कहा--) नहीं। 'इदम्' रूपसे प्रतीत होनेवाला सम्पूर्ण जगत् ही असत् ( नाशवान् ) है, अत. वह सत् नहीं है। 'अनुभूति' ही सत् है। यदि पूछो कि 'यह अनुभृति क्या है ?' तो मुनो । 'इयम्-इयम्' ( यह-यह अनुभूति है ) यों कहनेसे अनुभृतिका ज्ञान नहीं होता। अनुभूति वाणीका विषय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने विना • कुछ कहे ही खय अनुभव करते हुए देवताओं को उसका स्वरूप बताया, स्वतः सिद्ध स्वरूप ही अनुभृति है-यह बात देवताओको समझायी । इसी प्रकार 'नि.नू' और 'आनन्द'-

मो भी विना कुछ कहे ही स्वय अनुभव करते हुए प्रजापतिने देवताओर वताया। तालर्थ यह कि स्वतः सिद्ध स्वरूप छुद्धबुद्ध आत्मा ही चित् और आनन्द है, 'द्दन' रूपमे प्रतीत होनेवाठा प्राकृत हत्य प्रयञ्ज नहीं। रभी प्रकार अरुक अन्य मन लक्षण भी स्वतः भिद्ध आत्मस्वरूपके ही वोधक हैं। उनका वाणीहारा प्रकाणन नहीं हो सकता, वे सब अनुभवैकगम्य है, परतु केदल मोन हो जानेमें देवता प्रकाक स्वरूप अन्छी तरह समदा न सके, रूमल्पिये प्रभापति 'आनन्द' कन्दके द्वारा गराके स्वरूपका (लक्षणाने) परिचय कराते हैं—
वह बहा परम आनन्द है। उस बहाका नाम है—'ब्रह्म'।
दस 'ब्रह्म' शद्भं अन्तिम अलर मनार है, अत. यह भी
बहा शब्दस्वरूप ही है। रमिल्ये मकारके द्वारा परम बहाका अनुसंधान (चिन्तन) करे।

जर कोई किसीसे प्रता है कि 'त्या यह बात ऐसी ही है '' तत्र वह मनुष्य, यदि उसको प्रे हुए निपयम संशय नहीं रहता, तो 'उ' (हाँ, ऐसी ही है) इस प्रकार हदतापूर्वक उत्तर देता है। अतः 'उ' अवधारणार्थक (हद निश्चयका सूचक) है। इसल्ये अ, उ, म—इन तीन मात्राओंमेंसे अकारके द्वारा इस आत्माका अनुसन्धान (ब्रह्ण) रखें मकारम्बरूप ब्रहाके साथ उसकी एक्ता करें और उकारके द्वारा इस एकताके निपयम निस्सदेह होकर अपना निश्चय प्रकट करें। अर्थात् अ (आत्मा) उ (निश्चय ही) म् (ब्रह्म हे) इस प्रकार निश्चित रूपसे जान लें। जो इस प्रकार जानता है, वह अरिरहित, इन्द्रियगहित, प्रागरहित एव अजानरहित, केनल मिद्यदानन्दमय स्वप्रकार आत्मा हो जाता है।

'निश्चय ही यह सब कुछ बढ़ा है, क्यों कि वह अत्ता (कारणरूपसे सबका सहता ), उम्र (सहारणिक से विशिष्ट ), वीर (परामक्को सहन न करनेवाला ), महान्, विष्णु (व्यापक ), ज्वलत् (सब ओरसे प्रकाशमान ), सर्वतोमुख (सर्वव्यापी ), दृसिह् (वन्धननागक परमातमा ), भीपण (काल, वायु और सूर्य आदिको भी भयभीत करनेवाला ), भद्र (परम कल्याणमय ), मृत्युका भी मृत्यु, नमामि (अजानसून्य ) और 'अहम्' ( 'अहम्' इस नामका परम आश्य ) है।

निश्चय ही यह ब्रह्म सतत—देश, जाल और वस्तुकी सीमासे रहित ह, क्योंकि वह उग्र, बीर, महत्, विष्णु, ज्वलत्, सर्वतोमुख, नृसिंह, भीषण, भद्र, मृत्युमृत्यु, नमामि तथा अहम् है । इसिल्ये प्रणवस्य अकारके द्वारा परम ब्रह्मना अनुसन्धान (चिन्तन) करके मकारके द्वारा मन आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्वेपण (चिन्तन) करे। यह साक्षी आत्मा जब मुपुति-अवस्थामे इस कार्य कारणमय सम्पूर्ण जगत्की उपेक्षा-इसके प्रति अहता और ममताके भावका त्याग कर देता है, तब यह सब इस ब्रहास्वरूप आत्मामे प्रवेश कर जाता—लीन हो जाता है, इसमे पृथक् जगत्की सत्ता नहीं रहती। और जन यह जागता है। तत्र यह सत्र जगत् फिर इसीमे प्रकट हो जाता है। यह आत्मा अपनेसे ही प्रस्ट हुए इस राम्पूर्ण प्रपञ्चको कुछ काल तक अपनेम ही स्थापित करके रस्तता है। फिर अपनेम ही इसका संहार करके इसको मन ओर ब्याप्त कर लेना है। सत्पश्चात् इमे चिन्मय प्रकाशस्त्ररूपमं परिणत करके अपनेम ही लीन कर लेना है। इस प्रकार इन समन्त पदार्थोंको ही यह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है । ( यह सब करनेकी इसमे पूर्ण शक्ति है, बयांकि ) यह अति-उग्र, अतिवीर, अति-महान्, अतिविष्णु (अतिगय व्यापक), अतिप्वलन् ( अत्यन्त प्रमागमय ), अतिसर्वतोमुरा, अतिनृमिद्द, अति-भीपण, अतिमह, अतिमृत्युमृत्यु, अतिनमामि (अजानमे अत्यन्त दूर ) और अति-अहम् ( 'अहम्' पदका अन्तिम लक्ष्य ) होनर नदा अपनी महिमामें ही स्थित रहता है। इमिलिये इम आत्माको अकारके अर्थभृत पग्रहाके साथ एकीभृत करे और उकारके द्वारा इस एकताके प्रति संदेह- रहित हो जाय। (फिर उस ब्रह्मका मकारके अर्थभूत आत्माके साथ भी एकताका अनुभव और चिन्तन करे।) जो इस प्रकार जानता है, वह शरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणगहित तथा अजानरहित केवल सचिवानन्दमय स्वयप्रकाश परमात्म-स्वरूप हो जाता है। इस विषयों यह स्रोक है—

श्दर्सं श्दर्हार्धमाकृष्य श्दर्होणानेन योजयेत्। श्दर्हमेन परे श्दर्हे तसनेनापि योजयेत्॥

( इस श्लोकमे इस राज्येक भीतर कही हुई सभी बातें साररूपसे आ गयी हैं।)

श्रम=प्रणानि प्रथममात्रा अनारके अर्थभ्त आत्मानो, श्रमार्थम् आकृष्य=िद्धिय मात्रा उनारने पूर्वार्थ—ब्रहाने प्रति आकृष्ट नरने अर्थात् आत्मा और ब्रह्मनी एकताना अनुभव करने, अनेन श्रमेण योजयेत=िक्रर मनारके अर्थभ्त इन आत्माके साथ उनारने उत्तरार्थस्वरूप ब्रह्मनो भी सयुक्त करे, अर्थात् ब्रह्मनी आत्माने नाथ एकताना चिन्तन करे, एनम् श्रम्भ= 'अर्' ब्रब्दके आदिभृत प्रगवस्थ अनारने अर्थम्प आत्मानो, परे श्रमे=त्रह्मव्यव्दके अन्तिम अक्षर मनारसे अभिन्न जो प्रगवस्थ मनार है, उसने अर्थभृत ब्रह्मने साथ (उनारद्वारा एकीभृत नरे), तम्=उस अन्तिममात्रारूप परमात्माको, जो प्रणवके अनारद्वारा प्रतिपाय है; अनेन अपि योजयेत्=इस मन आदिके रक्षक एव साक्षी प्रणवस्थ मनारके अर्थभृत आत्माके साथ स्युक्त करे, अर्थात् परमात्मा और आत्माकी एकताका अनुभव एव चिन्तन करे।

#### अप्टम खण्ड

## भयरहित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि

पिछले राण्टोमें प्रणवकी विभक्त ( पृथक् पृथक् की हुई )
मात्राओंद्वारा आत्मा एव परमात्माका प्रतिपादन किया गया ।
अव तुरीयम्वरूप अविभक्त प्रणवके द्वारा 'ओत', 'अनुजातु',
'अनुजा' और 'अविकल्प' रूपसे आत्मतत्त्वके बोधका प्रकार
बतलाया जाता है । यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मस्वरूप† आत्मा
सर्वत्र ओत और प्रोत है ( सामान्यतः सत्रूपसे सबमें 'ओत'
और चिदानन्दम्बरूपसे सबमें 'प्रोत' है। ओत प्रोतका अर्थ है—
पूर्णतः व्यापक ) । इस ब्रह्ममय आत्मामे सम्पूर्ण जगत् है,
क्योंकि यह सबका आत्मा है । इसीलिये यह सर्वत्वरूप है ।
( अत्तएव व्याप्य व्यापकभाव भी नहीं वन सकता । जब कोई

व्याप्य हो, तभी उसमे व्यापक रह सकता है। जब सब कुछ आत्मा ही है, तब व्याप्य कहाँ से आया। इसीलिये श्रुति कहती है—) वास्तवमें आत्मा ओत (व्यापक) नहीं है। निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। (अद्वितीय होनेके कारण ही इसे 'ओत' अर्थात् व्यापक भी कहा गया है।) आत्मा एकमात्र ही है। उमीलिये इसे 'अद्वय' कहा गया है। (अद्वितीयता भी व्यवहारमात्र ही है और समस्त व्यवहार किसत हैं, किंतु आत्मा इन कल्पनाओंसे रहित है। अत.) यह अविकल्प है—निर्विशेप है। कोई भी वस्तु, जो आत्मासे मिन्न है, सत् नहीं है। अतएय यह आत्मा 'ओत' अर्थात्

- # यहाँ भी उम्र आदि पदोंका भाव वैसा हो है, जैसा ऊपर बताया गया है।
- † सिंहका अर्थ है—महास्वरूप। 'सिं' अर्थात् वन्धनकारक अज्ञानको 'ह' अर्थात् नष्ट करनेवाला ज्ञानस्वरूप महा।

द्राह्म विकल्पि शून्य है। वास्तवंग परमात्मा अविकल्प भी नहीं है; क्योंकि उसमें कोई भेड़ नहीं है (भेदकी सत्ता होने-पर ही सविकल्प और अविकल्प आढ़ि भेड़ हो सकते हैं)। इस परमात्माम कोई भी भेद उपलब्ध नहीं होता। इसमें जो भेद-सा मानता है, वह सकड़ों और महस्त्रों प्रकारसे भेद-को प्राप्त होकर—सहस्त्रों भिन्न-भिन्न योनियोंम जनम लेकर मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता रहता है। इसिलये यह अदितीय, स्वयप्रभाश और महानन्दमय तत्त्व आत्मा ही है। यह ब्रह्म अमृतम्बरूप है, यह ब्रह्म सबंधा भयसे रहित है। ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्म भयसे शून्य ही है। जो इस प्रकार जानता है, वह भयशून्य ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा इस प्रमरणका गृद्ध ग्रहस्य है।

#### नवम खण्ड

### प्रणवके द्वारा आत्माको जानकर साक्षिरूपसे स्थित होनेकी विधि

निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापतिमे कहा-भगवन् । हमें इस ॐ रारके लक्ष्यार्थभृत आत्माका ही उपदेश करें । 'तथास्तु' कहकर प्रनापनि योले—'उपद्रष्टा ( ममीप रहकर देखनेवाला साथी ) और अनुमन्ता (अवनेम ही अध्यस्त प्राण और दृष्टि आदिको मैनिधानमात्रसे केवल अनुमति देनेवाला ) यह आतमा 'मिंह' अर्थात् वन्धननाराक परमात्मा ही है, चितम्बन्ध्य ही है, निर्विकार है और सर्वत्र साक्षिमात्र है । अतएव ईतरी सिंहि नहीं होती; केवल आत्मा ही सिद्ध होता है-एकमात्र आत्मानी ही सत्ता प्रमाणिन होती एव अनुभवंग आती है आत्मा अद्वितीय है—उससे मिन्न किसी दूसरी वन्तुकी सत्ता नहीं है । मायासे ही अन्य वस्तुकी प्रतीतिसी होती है। निश्चय ही वह उपद्रश आदिके रूपमे वतलाया हुआ वह आत्मा साक्षात् परमात्मा ही है । यह माया ही सम्पूर्ण द्वेत प्रश्चिक रूपमें भामित हानी है। ठीक ऐमी ही बात है। वहीं यह माया प्राजमें अविद्यारूपसे स्थित होकर उसके स्वरूपपर आवरण डालती है। वही सम्पूर्ण जगत्के रूपम मासती है। आत्मा तो विश्व परमात्मा ही है। यदापि यह स्वप्रकाश ( अपने ही प्रकाशंन प्रकाशित होनेवाला ) एव सर्वेज़ है, तथापि यहाँ सुपुप्तावस्थामें जानते हुए भी आने आर दुसरेको पृथक् पृथक् नहीं जानता, क्योंकि उस समय वह अविषयमपु है, मत्तामात्रसे भिन्न रिसी भी विषयका उसके साथ सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार वह अजानरूप भी है अर्थात भेद-जान हो ग्रहण करनेवाले अन्त करणके साथ उसना सम्बन्ध नहीं है। यह बात अनुभविमङ है तथा यह तमोमयी (अज्ञानम्बरूपा ) माया भी अनुभवमे ही जानी जाती है। इसिल्ये जट-मोहात्मक, प्रवाहन्यमे अनन्त और अत्यन्त नुच्छ यह इम्यमान जगत् ही उसका खरूप है। यह माया ही इस पुरुपके समझ 'इटम्' रूपमे प्रतीत होनेवाले इस इञ्य-प्रपञ्चको अभिव्यक्त करनेत्राली ह । यद्यपि यह नित्य

निवृत्त है, दूंढनेपर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती, तथापि अविवेकी पुरुपोंको यह आत्माकी भाँति अपना स्वरूप ही दिखायी देती है। यह इस चेतन आत्माकी सत्ता और असत्ताका भी दर्शन कराती है ( मायाद्वारा प्रकट हुए जगत्का मोर्ड चेनन आत्मा साधी अवस्य होना चाहिये—इम युक्तिसे आत्माकी सत्ताका अनुमव होता है, तथा यह माया स्वय ही आवर्ण वनमर आत्माके खरूपको छिपा देती है, इसलिये उसरी असता सी प्रनीत होती है ) । सिद्धता और असिद्धता नया म्वतन्त्रता और अम्वतन्त्रताके कारण भी यह आत्माकी सत्ता और असत्ताका भान कराती है । 🕸 वही यह प्रसिद्ध माया साधारण वट-वीजकी माँति एक होकर भी अनेक वटवृक्षींके समान असख्य जीवों के उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र है। यह कंस १ मी वतत्वाते हैं। जैसे एक साधारण वट-वीज अपनेसे अभिन्न अनेका यट वृद्धोंको बीजसहित उत्पन्न करके उन सव-मं अपनी पूरी शक्तिके साथ मौजूद रहता है, उसी प्रकार यह माया अपनेमे अभिन्न एव परिपूर्ण क्षेत्रों ( शरीरा )को टिरताकर आभासद्वारा चेतन आत्माको जीव और ईश्वरके भेटमे प्रतिष्ठित कर देती है । यह स्वय ही माया और अविद्या यन जाती है। यह प्रमिद्ध माया अति विचित्र, अत्यन्त दृढ, अनेक अङ्करोंवाली, म्वय तीन गुणोंम विमक्त होकर अङ्करों-

• अपनी मिहमामें स्थित निर्विकल्य चैतन्यस्वरूप आत्मा, अविद्यामे मम्बन्ध होनेपर, उमके साधकरूपसे प्रकट होता है। अन उमके म्वरूपकी सिद्धि होनेमे उसकी सत्ता प्रमाणन होती है। तथा प्रकृतिन्य होनेपर आसिक्तव्य जब वह जडप्रधान हो जाता है, तब उसके म्वरूपकी मिद्धि न होनेसे उसकी मत्ता उपल्बन नहीं होती। इसी प्रकार वह मायाका भी जामक और अधि अता होनेके कारण स्वनन्त्र है और अविद्यावण जब अपने म्वरूपको भूल जाना है, तब मायापरवण होनेके कारण अम्वतन्त्र हो जाता है, स्वनन्त्रना उसकी मत्ताका और अस्वनन्त्रता उसकी अमत्ताका मान करानी है।

मे भी त्रिगुणमय खरूपसे स्थित रहनेवाली, सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपमें उपस्थित और आत्म-चैतन्यसे उद्दीस रहने-| वाली है | इसलिये सर्वत्र जो गुण भेदसे त्रिविध खरूपकी उपलब्धि होती है, वह आत्माका टी खरूप है। कारणरूपमे भी वही स्थित है। मायाके कारण ही जीव और ईश्वरका भेद है। शरीरमे अभिमान रखनेवाला चेतन जीव कहलाता है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात् समष्टि शरीरमे अभिमान रतनेत्राले जीवका नाम ही 'हिरण्यगर्म' है। गुण भेदसे उसके भी तीन रूप है। ईश्वरकी मॉति उसमें भी आत्म चैतन्यका बोध खत. प्रकट होता है। यह हिरण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर है, किया एव ज्ञानस्वरूप है । सम्पूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वमय है ( क्योंकि वह सर्वात्मक मायारे उत्पन्न है ) । सब अवस्याओं-में (छोटे वहे सभी रूपोंमें ) प्रकट हुए सम्पूर्ण जीव भी सर्वमय है। तथापि अल्प शरीरमे अभिमान ररानेके कारण वे अल्प कहलाते है । वही यह परमातमा सम्पूर्ण भृतों, इन्द्रियों, विराट ब्रह्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि पांच कोशोंकी सृष्टि करके उनमे प्रवेश करता है और प्रवेश करके मृढ न होते हुए भी मृढकी भाति व्यवहार करता रहता है। यह सन कुछ मायासे ही होता है। (अत. मायाका कार्य होनेसे यह जगत् और तत्सम्बन्धी व्यवहार सव के-सव मिथ्या ही हैं।) इसिस्र्ये यह आत्मा एकमात्र—अद्वितीय ही है। यह सन्मात्रस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरञ्जन ( मायातीत ), विभु ( सर्वव्यापक ), अद्वैत, आनन्दमय, पर ( सर्वोत्कृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरस ( आत्मामे ही एकमात्र रस की उपलब्धि करनेवाला ) है। इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्। चित्, आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमाणींद्वारा इसका ज्ञान होता है। यह सब कुछ सत्तामात्र ही है। इस कार्य कारणमय जगत्के पूर्वसे केवल सत्स्वरूप ब्रह्म ही स्वतः विद्व है (श्रुति भी कहती है—'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्')। इस ब्रह्ममें उससे भिन्न दूसरी किसी वस्तुका अनुभव नहीं होता। त्रहामें अविद्या भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानखरूप, खयम्प्रकाश, सबका साक्षी, निर्विकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगत्मे भी देखो-जो कुछ भी है, वह सन्मात्र है । जो सत्से भिन्न है। वह असत् है। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पनाओंके साक्षीरूपरे सत्यखरूप ब्रह्मकी ही पहलेसे उपलब्धि होती है। वास्तवमे कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है। यह सत्-खरूप ब्रह्म अपने आत्मामें ही स्थित, आनन्दमय,

चिद्धनखरूप एवं स्वतःसिद्ध है। निश्चय ही किन्हीं अन्य प्रमाणोंसे इसकी सिद्धि नहीं होती। वही विष्णुः वही शिव और वही ब्रह्मा है। अन्य सन रूपोम भी वही उपलब्ध होता है। वह सर्वम (सर्वत्र व्यापक) एव सर्वस्वरूप है। अत्यव नित्य-गुद्ध है। उसके स्वरूपका कभी बाध नहीं होता। वह बुद्ध (श्वानस्वरूप) सुखरूप आत्मा है। यह सम्पूर्ण जगत् निरात्मक (आत्मासे शून्य) नहीं है। तथा निरपेक्ष आत्मा भी नहीं है, तथोंकि स्वतन्त्र आत्मा तो इस जगत्की उत्पत्तिके पहलेसे ही न्यतःसिद्ध है। यह सन जगत् कदापि सत्य नहीं है। आत्मा अपनी ही महिमाम स्थितः सर्वथम निरपेक्षः एकमान साक्षी और स्वयम्प्रनाम है।

देवताओंने पूछा-'वए नित्य, शुद्ध बुद्ध एव आत्मभूत तत्त्व क्या है ?' प्रजापतिने कहा—'वटी आत्मा है । उस ब्रह्मके आत्मा होनेमं किमी प्रसारका सगय नहीं करना चाहिये । यह आत्मन्यरूप व्रहा हो एस मम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करता है । यह द्रष्टाका भी द्रष्टा, निर्विकार, साक्षी, नित्य विद्ध और अविद्यारहित है; क्योंकि यह बाहर और भीतर है तथा कार्य और कारणका भी निरीक्षण करनेवाला है। यह पहलेमे ही मलीमॉति प्रकाशित है तथा अजानरूप अन्ध कारसे सर्वथा परे है। इतना उपदेश देकर प्रजापतिने पूछा—देवताओ। वताओ तो सही, मेरे द्वारा उपदेश दिये हुए आत्माके खरूपका तुम्हें साक्षात्कार हुआ कि नहीं ? देवता बोले--हमने आत्माके स्वरूपका साक्षात्कार ता किया; किंतु वह अन्यवहार्य ( न्यवहारमं न आनेयोग्य ) तथा अल्प है । यह मुनकर प्रजापतिने कहा—'नहीं, आत्मा अस्प नहीं है। वह सबका साक्षी है, निर्विशेष है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सुख और दु.ख दोनोंसे रहित है। अद्वितीय परमात्मा है। सर्वज है, अनन्त है, अभिन है तथा द्वैतरहित है । मायाके कारण ही उसकी सदा सम्यक् प्रकारसे उपलब्धि नहीं होती। परतु वास्तवमे वह प्रकाशित न होनेवाला नहीं है। कारण कि वह स्वय-प्रकाश है। माया और अज्ञान भी आत्मामें ही कल्पित होनेके कारण आत्मासे भिन नहीं हैं । तुम्हीं सब लोग आत्मा हो।' इतना कहकर पुन. प्रश्न किया—'नया अब भी तुम्हें आत्म-तत्त्वका दर्शन हुआ ? यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या दैतरूपसे ?' देवताओंने कहा—हमें तो देतका ही दर्शन होता है। प्रजापतिने कहा—'नहीं, तुम्हें द्वैतरूपमें आत्माका दर्शन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्हीं हो। वह तुमसे

भिन्न नहीं है। तब देवताओंने कहा—भगवन्। अभी पुनः उपदेश कीजिये। प्रजापितने कहा—'तुम स्वय ही आत्मा हो। तुमसे पृथक् द्वैतका कहीं दर्शन नहीं होता। यदि तुम्हें द्वैत दिखायी देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह आत्मा असङ्ग है। (जो असङ्ग है, उसका द्वैतके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण उसे द्वैतका दर्शन भी नहीं हो सकता।) तुम अपनेको—आत्माको द्वैतदर्शी मानते हो, इसल्प्ये तुम्हें आत्माका ज्ञान नहीं है।'

अत. तुम्हीं लोग स्वप्रकाश आत्मा हो-तुम स्वय ही द्वैतरूपमे भासित होते हो, वास्तवमें अद्वेत आत्मा ही हो। यह जो कुछ दिखायी देता है, सब सत्खरूप आत्मा ही है, क्योंकि सब कुछ सबित ( जान )-स्वरूप है। इसलिये तुम्ही सत् एव सविद्रूप आत्मा हो ( किंतु इस समय ससङ्ग हो रहे हो-मिध्या द्वैतके प्रति तुम्हारे मनमे आसक्ति हो रही है )। यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले-'नहीं, ऐसी बात नहीं है। अहो। हम तो असङ्ग ही हैं—हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं है। ' तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--'यदि तुम असङ्ग हो तो तुम्हे द्वैत कैसे दिखायी देता है <sup>१</sup>१ देवता बोले-- 'हम नहीं जानते कैसे हमे द्वैत दिखायी देता है। 'तव तो तुम स्वय ही द्वैतरूपमें प्रकाशित हो रहे हो। ( क्योंकि असङ्ग होनेके कारण आत्माको अपनेसे भिन्न किसी द्वेतका दर्शन नहीं हो सकता । जो कुछ दिखायी देता है, वह आत्मामें ही अध्यस्त है, अत. उससे मिन्न नहीं है ) ---यों निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा । (यदि आपने हमें ससङ्ग, सत्-सविद्रूप वताया है तो ससङ्ग, सत् और सवित् असङ्क आत्माके लक्षण कैसे हो सकते हैं १ ऐसी शङ्का होने-पर कहते हैं--) 'तुम ससङ्ग, सत्सविद्रप नहीं हो, (तत्र आपने हमें सत् और सवित्-खरूप बताया क्यों ११ देवताओं-के इस प्रश्नपर प्रजापित बोले-'हमने सत् और सवित्के लक्ष्यभूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिये ही तुम्हें सत् और सवित् वताया है।) सत् और सवित्—ये दोनों शब्द उसी आत्मतत्त्वको लक्ष्य कराते हैं, जो सृष्टिके पहलेसे ही मलीमॉति प्रकाशित है। वह अन्यवहार्य (न्यवहारमें न ला सकने योग्य ) होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओ ! क्या अव भी तुमने आत्माको समझा १० देवता बोले--- "हॉ भलीमॉति समझ लिया, आत्मा विदित और अविदित-दोनोंसे परे है। (मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो वह विदित्ते परे है और खप्रकाश, चिन्मय होनेके कारण अविदितसे परे है।)' तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापितने कहा— वही यह अद्वयं ब्रह्म है। वह बृहत् (महान्से भी महान् ) होनेके कारण नित्य है, शुद्ध-बुद्ध मुक्त-स्वरूप है, सत्य, सूक्ष्म, सब ओरसे पूर्ण, दैतरिहत, सत्म्वरूप, आनन्दरूप तथा चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य (वाच्य) नहीं है।

''यद्यपि आत्माको दृष्टि आदिका विपय न होनेके कारण तुम देख नही पाते, नथापि इस ब्रह्मको, जो प्रणवका वाच्यार्थ होनेके कारण प्रणवरूप ही है, अपने आत्मरूपमें देखो । वहीं यह सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही है। निश्चय ही इस विषयमें संगय नहीं करना चाहिये। हाँ, अवश्य ही यह सत्य है। इस सत्यको विवेकशील विद्वान ही देख पाते हैं। यह ब्रह्म या आत्मतत्त्व न शब्द है न स्पर्ज है, न रूप है न रस है, और न गन्ध ही है। न वाणी-द्वारा बोलनेयोग्य है और न हायसे ग्रहण करनेयोग्य । वह पैरींसे पहॅचनेयोग्य स्थान मी नहीं है। गुदाद्वारा त्यागने अथवा उपस्थ इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमें अनुभव करने-योग्य भी नहीं है। मनसे मनन करनेयोग्य और बृद्धिसे जाननेयोग्य भी नहीं है। अहङ्कारका और चित्तका भी विषयः नहीं है । प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान-इन पाँचों प्राणोंका भी विषय नहीं है। वह न इन्द्रियरूप है न विपयरूप । उसके न करण है न लक्षण है । वह असङ्गर् निर्गुण, निर्विकार, अनिर्देश्य, सत्त्व, रज एव तमोगुणसे रहित तथा मायासे शून्य है। वह उपनिषदोंके द्वारा ही लक्षणासे जाननेयोग्य है । मलीमॉित प्रकाशित है । सदा एकरस प्रकाशमय है। इस सम्पूर्ण कार्य कारणमय जगत्के पहलेसे ही मलीमॉति प्रकाशित है। उस अद्दय तत्त्वको भी वह हूं और वह मेरा स्वरूप हैं इस प्रकार देखों।" यों कहकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले—देवताओ । क्या इस आत्माको तुमने देखा अथवा नहीं देखा ? देवताओंने कहा-- 'देखा, वह विदित और अविदितसे परे है। अहो। यह माया कहाँ चली गयी १ और कैसे इस स्वप्रकाग आत्मामें पहले रह सकी १७ प्रजापतिने कहा — उमसे क्या १ ( क्या इस बातको न जानने-से तुसमे कोई न्यूनता आ जाती है ? ) नहीं, कुछ भी नहीं—देवताओंने कहा । प्रजापित वोले—'इस मायाके लिये आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं, तुम स्वय ही आश्चर्यरूप हो । ( क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्यः करनेकी शक्ति पाती है।) परतु वास्तवमें तुम भी आश्चर्य- रूप नहीं हो ( क्योंकि स्वरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम माया-की आश्चर्यरूपतामें हेतु वनते हो, विकारको प्राप्त होकर नहीं, अतः सर्वदा एकरूप होनेके कारण तुम्हे आश्चर्यरूप भी नहीं कहा जा सक्ता )'—प्रजापतिने कहा । ''जो कुछ वताया गया, इसे 'हाँ' कहकर 'अनुजा' रूपसे स्वीकार करो और इस आत्माके विषयमे वताओ ।'' आत्मा जात भी है और अजात भी, देवताओने उत्तर दिया और कहा— वह ऐसा भी ( जात-अज्ञात भी ) नहीं है ।

ंफिर भी उनके आत्मिख स्वरूपको तो बताओ ही ।' प्रजापितने जब यो कहा, तब देवता बोले—'भगदन् । हम केदल देखते ही है, फिर भी नहीं देखते, हम उसे प्रह्मर बता नहीं सकते । भगदन् । आपको नमस्कार है, हमपर प्रमन्न होइये ।' देवताओका यह कथन सुनकर प्रजापित बोले— हरो ,मत, पूछो, क्या जानना चाहते हो ? देदता पोले— भगवन् । यह उनुजा बया है ? 'यह आत्मा ही अनुजा है, प्रजापतिने कहा । तम देवता बोले—भगवन् ! आपको नमस्कार है, हम आपके ही हैं ।

द्स प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंको उपदेश दिया, उपदेश दिया । इस विपयम यह क्षोक है—

> ओतमोतेन जानीयाद्नुज्ञातारमान्तरम् । अनुज्ञामद्वयं छठध्वा उपज्ञष्टारमावजेत् । उपज्ञष्टारमावजेत् ॥

'ओत ( व्यापक ) आत्माको ओत ( प्रणय ) के द्वारा जाने । फिर अनुजातारूप प्रणयके द्वारा अनुजाता आत्माको जाने । तत्पश्चात् अनुजा-प्रणयके द्वारा अनुजारूप आत्माको जाने तथा अविकल्परूप प्रणयद्वारा अविकल्परूप आत्माको जानसर उपद्रशा भारको प्राप्त हो-साक्षीरूपसे स्थित हो जाय ।'

(इस स्क्रोकमं आठवे और नवे खण्टोका सक्षेपने सार आ गया है। अन्तिम बाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्य-समाप्ति स्चित करनेके लिये है।)

॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९॥



॥ अथर्ववेदीय श्रीनृसिंहोत्तग्तापनीयोपनिपद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्ट्वा सस्तन्भिन्धेशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वित्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वित्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वित्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्विस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## सत्यकी जय है

सत्यमेव जयित नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। येनाक्रमन्त्यृपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥

सत्यकी ही जय हीती है, असत्यकी नहीं, वह देवयानमार्ग सत्यसे ही न्याप्त है, जिससे पूर्णकाम ऋषिगण गमन

-4000 CO. D.

## सामवेदीय

## महोपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रश्चः श्रोत्रमधो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिपदं नाहं ब्रह्म निराक्त्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदिनराकरणमस्त्विनराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

### प्रथम अध्याय

सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन

अव वहाँ में महोपनिपद्का व्याख्यान किया जाता है। उस समय निश्चयप्रवंक एक नारायण थे; न ब्रह्मा थे न कह, न जल था न अग्नि और न सोम थे, न ये चुलोक और म्लोक थे, न नक्षत्र थे और न स्पूर्य थे, न चन्द्रमा ही थे। उन्होंने एकाकी रहना पमद नहीं किया। उन परम पुरुपका अन्तःस्य सङ्कल्पकर्षी व्यान यजस्तोम (महान् यज) कहलाया। उससे उत्पन्न हुए चौदह पुरुप और एक कन्या। उस इन्द्रिय, न्यारहवॉ तेजस्वी मन, बारहवॉ अहङ्कार, तेरहवॉ प्राण तथा चौदहवॉ आत्मा—ये ही चौदह पुरुप ई और पढ़हवी बुद्धि ही कन्या है। इनके अतिरिक्त पंच स्क्ष्मभृतरूपी तन्मात्राऍ तथा पाँच महाभृत—इन पचीस तत्नोका एक पुरुप (विराट् इत्रार) वना। उसमे विराट् पुरुपने प्रवेश किया। इस पचीस न्तन्तोंवाले पुरुपसे प्रधान सवत्सर नहीं उत्पन्न होते। कालरूपी न्यात्सरसे ही इस पुरुपके सवत्सर उत्पन्न हुए।

पश्चात् उन प्रसिद्ध नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 'किया, उन अन्त स्थ ध्यान करनेवालेके ललाटसे तीन नेत्रोंवाला, इरायमें त्रिशूल लिये हुए पुरुप उत्पन्न हुआ । उस श्रीसम्पन्न पुरुपके अङ्गमें यदा, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, स्वाबीन मन, न्ऐश्वर्य और प्रणविक साथ व्याहृतियाँ, श्रृग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा सारे छन्द समाजित थे। इसी हेतु न्यह महान् देवता 'ईशान' और 'महादेव' कहलाया।

पश्चात् पुनः नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान ःक्रिया । उन अन्तःस्य ब्यानीके ललाटने स्वेद गिराः, वह पमीना फैलकर जल बन गया। उस जलसे हिरण्यमय तेजके रूपमें अण्ड उत्पन्न हुआ, उससे चतुर्मुरा ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। उन्होंने ध्यान किया। पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भू व्याह्रति, गायत्री छन्द, श्रुग्वेद एव अग्नि देवताका ध्यान किया। पश्चिमकी ओर मुख करके मुबः व्याह्रति, त्रिष्टुप् छन्द, यजुर्वेद एव वायु देवताका ध्यान किया। उत्तरकी ओर मुख करके खः व्याह्रति, जगती छन्द, नामवेद एव सूर्य देवताका ध्यान किया। दक्षिणकी ओर मुंह करके महः व्याह्रति, अनुष्टुप् छन्द, अथवेवेद, तथा सोम देवताका ध्यान किया।

सहसों सिरवाले देवताका, जिनके महस्रों नेत्र हैं, जो सब प्रकारके कल्याणके हेतु हैं, जो सर्वतः व्याप्त हैं, परात्पर हैं, नित्य हैं, सर्वरूप हें—उन हिर नारायणका ब्रह्माने ध्यान किया । ये परम पुरुप ही विश्वरूप हैं, इन पुरुपपर ही विश्वका जीवन अवलिम्बत है, उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विश्वेश्वरको— श्वीरसागरमे शयन करनेवाले देवताको ब्रह्माने ध्यानमे देखा।

पद्म नोशके समान, सम्यक्ष्पसे कोशके आकारमें लम्बाय-मान अधोमुख जो हृदय है, जिससे निरन्तर सीत्कार-शब्द निकल रहा है, उसके मध्यमे एक महान् ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, जो विश्वको प्रकाशित करनेवाली दीपशिखाके समान दसों दिशाओं मे प्रकाश नितरण करती है, उस ज्वालके मध्यमें योड़ी दूर ऊपर उठी हुई एक पतली विह्निशिखा व्यवस्थित है। उस शिखाके बीचमें परमात्माका निवास है, वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही ईशान हं, वे ही उन्द्र हें, वे ही अक्षर परम स्वराट हैं।

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

## द्वितीय अध्याय

## शुकदेवजीको आत्माके सम्वन्धमें जनकका उपदेश जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका खम्प

शुक्त नामके एक महातेजम्बी मुनीश्वर ये, जो निरन्तर आत्मानन्दके आखादनमे तत्पर रहते ये। उन्होंने उत्पन्न होते ही सत्यकी, तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति की। इसिलये उन महामना शुक्रदेवजीने अपने विवेकमे स्वयं—विना किसी उपदेशके चिरकाल्तक विचारकर आत्मखरूपका निश्चय किया ॥१२॥

अनिर्वचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण और मनरूपी पष्ट इन्द्रियमें स्थित होनेके कारण यह आत्मा अणु-परिमाण है, चिन्मात्र है, आनाशसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूहपी अणुके भीतर कोटि कोटि ब्रह्माण्डरूपी रेणुकाएँ शक्ति क्रमसे उत्पन्न और स्थित होकर विलीन होती रहती है। वाह्यशुन्यताके कारण आत्मा आकाग खरूप है और चिद्रुप्ताके कारण अनाकागखरूप है, उसका निर्देश नहीं किया जा समता, अतएव वह अवस्तुरूप है, उसकी सत्ता है, अत' वह वस्तुरूप है, प्रकाशात्मक होनेके कारण वह चेतन है और वेदनाका विषय न होनेके कारण वह शिलाके समान है, अपने अन्तःस्य आत्माकाशमे वह चित्र विचित्र---नाना प्रकारके जगत्का उन्मेप करता है। यह विश्व उसका आत्म-प्रकाशमात्र है, अतएव उससे पृथक् नहीं है। जगद्भेद भी आत्मा-में ही भासित हो रहा है, अतएव वह भेद भी आत्ममय ही है। वह सबसे सम्बद्ध है, इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र गति है, और उसमें गति न होनेके कारण वह कहीं जाता नहीं । उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह 'नास्ति' रूप है, तथा सत्वरूप होनेके कारण 'अस्ति'-रूप हे । धनदाताकी परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द और विज्ञानस्वरूप है, चित्तके द्वारा सारे सङ्कल्पोंका परित्याग ही जिसका ग्रहण है, जाप्रत् अवस्थाकी प्रतीतिके अभावको ही जिसकी प्रतीति बुद्धिमान् लोग वतलाते हैं, जिसके सकोच और विकाससे जगत्का प्रलय और खजन होता है, वेदान्त वाक्यों की जो निष्ठा है तथा वाणीके लिये जो अगोचर है, वही सचित्-परमानन्दस्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, दूसरा नहीं हूँ —इस प्रकार अपनी ही सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा श्रीशुकदेव मुनिको सब कुछ जात हो गया । स्वय प्राप्त हुए परतत्त्वमें वे अविश्रान्त-निरन्तर सलम मनसे स्थित हुए। 'यही वस्तु है, वह नहीं' इस प्रकारका विश्वास आत्मतत्त्वमें उनको प्राप्त हुआ और तब, जिस प्रकार

जलद के धाराप्रधानमें नुष्ट हुए जातकका जापस्य दूर हो जाता है। उसी प्रकार नाना प्रकार के भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले विषय जापन्यसे विरत होकर उनका जिल्ल केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो गया ॥ ३—१३॥

एक बार उन विगल प्रजाबान झुकदेवजीने मेर पर्वतार एकान्तम स्थित हो अपन पिता श्रीकृष्णदेपायन मुनिने भक्ति-पूर्वक प्रश्न किया—'मुनीश्वर । यह जगत् प्रवत्न कैसे उत्पन हुआ। किम प्रकार दिलीन होता है ? यह उसा है। किमका है। कव हुआ हे ? वनलाइथे । इस प्रकार प्रकीपर आत्मजानी व्यासजी मनाराजने शुक्रको यथावन मारी बात यतलायी, रिनु 'ये सन वाने तो मुझे पल्लेंस ही जात हैं? यो नमझकर शुक्रदेवनीने पिनाकी वातोको अपनी बुद्धिके वैसा आदर नहीं दिया। इस प्रकार शुक्रदेवजीके अभिप्राय-को समझकर भगवान व्यासजीने शुक्रदेव मुनिसे कहा, भी तत्त्वतः इन वाताको नहीं जानता । मिथिलापुरीम जनक नामके एक राजा है, वे इन मन वातोंको भलीभॉति जानते है, पुत्र ! तुम उनमे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो । पिताके द्वारा इसः प्रकार कहे जानेपर श्रीद्युकटेवजीने सुमेरु पर्वतसे उतरकर भूतलकी ओर प्रयाग किया ओर वे जनकके द्वारा परिपालिक विदेहनगरीम जा पहुँचे ॥ १४-२० ॥

जय द्वारपालोंने महात्मा जनको यह समाचार दिया कि 'राजन्। राजद्वारपर महर्षि न्यासके पुत्र श्रीग्रुकदेव मुनि उपस्थित है,' तब ग्रुक्की परीक्षाके लिये राजाने अवजापूर्वक केवल इतना ही कहा कि 'वे वहीं ठहरें' इसके बाद राजा सात दिन चुप रहे। तदनन्तर राजा जनकने ग्रुक्केवजीको राज प्राङ्गणमे बुलवाया।' वहाँ भी राजा सात दिनांतक उसी प्रकार उदामीन रहे।' तदनन्तर राजाने उनको अन्त पुरक्के ऑगनमे बुल्याया, और वहाँ भी मात दिनोंतक राजा ग्रुक्केवजीके सामने नहीं आये। महाराज जनकने अन्त पुरमे युवती न्यियों, नाना प्रकारके मोजन तथा भोग्य-पदार्थोंके हारा सौम्यवदन ग्रुक्केवजीका आदर-सत्कार किया। वे भोग और भोज्यपदार्थ व्यास पुत्र श्रीग्रुक्केवके मनको उसी प्रकार नहीं हर सके, जिस प्रकार मन्द पवन हदतापूर्वक स्थित हुए पर्वतको चलायमान नहीं कर सकता। ग्रुक्केवजी असङ्क, समभावापन्न, निर्विकार, मौन और प्रसन्निच्त होकर निर्मल पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे॥ २१–२७॥

जब राजा जनकने इस प्रकार श्रीशुक्रवेवजीके स्वभावकी परीक्षा कर ली, तव उन्हें पाम बुलाया और प्रमन्नचित्त देखकर उन्हें प्रणाम किया । उनवा खागत करते हुए राजाने कहा-- 'आपने अपने मामारिक कृत्योको नि शेप कर दिया है, आपको सारे मनोरथ प्राप्त है ऐसी स्थितिमें आपकी क्या अभिलापा है १७ श्रीशुक्तदेव मुनि बोले—'गुरुवर । मुझे शीघ और ठीक टीक वतलाइये कि यह जागतिक प्रपञ्च केंसे उत्पन्न होता है और फिस प्रकार विलीन होता है ११ महातमा जनकने श्रीशुक्रदेवजीसे सारी यात यथावत् वतलायी, उन्हीं यातोंको उनके परम जानी पिता पहले ही यतल चुके थे। ( इमपर ग्रुकदेवजीने यहा--) भंने स्वय ही विशेपरूपसे इसे जाना था, प्छनेपर मेरे पिताजीने भी यही बातें मुझको चतलायों । जानिश्रेष्ठ । आपने भी यही वात वतलायी और यही विपय शास्त्रोंमें भी दिखलायी देता है। मनके विकल्पसे अपञ्च उत्पन्न होता है और उम दिक्लके नाग होनेपर इसका नाग हो जाता है। निन्दनीय ससार निन्सार है, यह निश्चित है। तब हे महाभाग। यह है क्या दस्त १ मझे सत्य चात वतलाइये। जगत्के सम्बन्धमें भ्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके द्धारा ही जान्तिको प्राप्त कर सन्ता है ॥ २८-३५॥

राजा जनकने कहा—'ग्रुकदेवजी । तुम सुनो, में सारे ज्ञान विस्तारको कहता हूँ—जो समस्त ज्ञानका सार तथा रहस्योका भी रहस्य है, एव निसके जाननेसे पुरुप शीघ ही मुक्तिको आस हो जाता है। हम्य जगत् है ही नहीं—यह बोध हो जानेपर मनकी दृश्य विषयसे परिग्रुद्धि हो जाती है। जब यह बोध परिपक्व हो जाता है, तब उससे निर्वाणरूपी परमा ज्ञान्ति आस होती है। वासनाओंका जो नि शेप परित्याग होता है, वही श्रेष्ठ त्याग है, उसी विशुद्ध अवस्थाको साधुजनोंने मोक्ष कहा है। पुनः, जो शुद्ध वासनाओंसे गुक्त है तथा जिनका जीवन अनयोंसे सून्य है एव जिन्हें नेयतत्त्व न्नात है, महाबुद्धि-मान् शुकदेवजी। वे पुरुप जीवन्मुक्त कहलाते हैं। पदार्थ-मावनाकी दृदता ही वन्ध कहलाती है और ब्रह्मन् । वासनाओं-सी क्षीणताको ही मोक्ष कहा जाता है।। ३६-४१।।

'विना तप साधन आदिके, स्वभावतः ही जिसे जगत्के भोग अच्छे नहीं लगते, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यथासमय भास होनेवाले मुखों और दु खोंमें अनासक्त हुआ जो न प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। हर्ष, अमर्ष (उद्देग), भय, क्रोध, काम और कार्पण्य(गोक)की

दृष्टिसे जिसका अन्त करण अछूता रहता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहङ्कारमयी वासनाको सहज ही त्याग करके स्थित होता है, वह चित्तालम्बनका सम्यक् त्याग करनेवाला जीवनमुक्त कहलाता है। जिसकी दृष्टि सदा अन्तर्मुखी रहती है, जिसको न दिसी पदार्थकी आकाङ्का होती है और न उपेक्षा, जो सप्तिके समान स्थितिमे विचरण करता है, वह जीवनमुक्त कहलाता है। जो सदा आत्माम रत है, जिसका मन पूर्ण और पवित्र है। परमश्रेष्ठ द्यान्त अवस्थाको प्राप्तकर जो ससारमे किसी वस्तकी इच्छा नहीं करता, जो किसीके प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसका हृदयाकारा सवेद्य पदार्थोंके द्वारा तिनक भी लियायमान नहीं होता, तथा चेतन सवित् ही जिसका स्वरूप है, वह जीवनमुक्त कहछाता है । राग द्वेप, सुख-दु.ख, धर्माधर्म, फलाफलकी अपेक्षा न करके जो काम करता है, वह जीवनमुक्त कहलाता हे। जो अहमावको छोड़कर, मान और मत्सर त्यागकर, निरुद्वेग और सकल्पहीन होकर कार्य करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेहरहित होकर साक्षीके समान अवस्थित रहता है, तथा विना किसी इच्छाके कर्तव्यर्मे लगा रहता है, वह जीवनमुक्त है। जिसने वर्म और अधर्मको, जगत्के चिन्तनको तथा सारी इच्छाओंको अन्तःकरणसे परित्याग कर दिया है, वह जीवनमुक्त कहलाता है। यह सारा हुइय प्रपञ्ज, जो देखनेमे आता है—इसको जिसने भलीभाति त्याग दिया है, वह जीवनमुक्त महलाता है। चरपरे, खट्टे, नमकीन, कड़वे, म्वादिए तथा खादहीनको जो एक समान समझकर खाता है, वह जीवन्युक्त कहलाता है। बढापा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य और टारिद्रच—सत्रको रम्य मानकर जो उपभोग करता है, वह जीवनमुक्त है। धर्म और अधर्म, सुख-दु.ख, तथा जन्म और मरण-इनको जिसन हृदयसे पूर्णतः त्याग दिया है, वह जीवनमुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा खच्छ बुद्धिरे, उद्देग और आनन्दसे रहित होकर न गोक करता है न उत्साहित होता है, वह जीवन्मुक्त है। सारी इच्छाओ, सारी गह्याओं, सारी कामनाओं और सारे निश्चयोंका जिसने मनसे परित्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जन्म, स्थिति और विनाशमें। उन्नतितथा अवनतिमें--सदा जिसका मन एक समान रहता है, वह जीवन्मुक्त है। जो न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकाङ्का करता है, जो प्रारव्धपास भोगोंका उपभोग करता है। वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसने समारका चिन्तन छोड़ दिया है, जो कलावान होकर

भी निष्कल रहता है, चित्तके होते हुए भी निश्चित्त रहता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःस्पृह रहता है, जैसे पराये धनके विषयमें मनुष्य निःस्पृह रहता है, तथा जो आत्मामे ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवन्मुक्त है।।४२-६२॥

'शरीरके काल कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको छोड़कर गतिहीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाकों पाप्त होता है। विदेहमुक्त अवस्थामें जीवकी न उन्नति होती है न अवनति होती है और न उसका लय ही होता है वह अवस्था न सत् है, न असत् है और न दूरस्थ है। उसमें न अहभाव है और न परायामाव है। विदेहमुक्ति गम्भीर, स्तब्ध अवस्था होती है, उसमें न तेज व्याप्त होता है और न अन्धकार । उसमें अनिर्वचनीय, और अभिव्यक्त न होनेवाला एक प्रकारका सत् अवशिष्ट रहता है। वह न शून्य होता है न आकारयुक्त होता है, न दृश्य होता है और नदर्शन होता है। उसमे ये भृत और पदार्थी के समृह नहीं होते-केवल सत् अनन्तरूपमें अवस्थित होता है। वह ऐसा अद्भुत तत्त्व होता है कि जिसके स्वरूपका निर्देश नहीं किया ना सकता । उसकी आकृति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है । वह न सत् होता है न असत्, और न सत्-असत् दोनों होता है; न भाव होता है और न भावना, वह चेतनामात्र होता है परत चित्तविहीन होता है, अनन्त होता है। अजर होता है परतु शिवस्वरूप, फल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य और अन्त नहीं होता । वह अनादि तथा दोपहीन होता है । द्रष्टा, दस्य और

दर्शनकी त्रिपुटीमें वह केवल दर्शनखरूप माना जाता है। शुक्रदेय मुनि! इस विपयमें इसके अतिरिक्त कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। तुमने इस तत्व-को खय ही जान लिया है तथा, अपने पितासे भी मुना है कि जीव अपने सङ्गलसे ही वन्धनमें पड़ता है और सङ्गलहीन होनेपर मुक्त हो जाता है। अताएव तुमने स्वय उस तत्वको जान लिया, जिसको जान लेनेपर इस ससारमें महात्माओं-को समस्त हक्योंसे अथवा भोगोंसे विरित उत्पन्न हो जाती है। तुमने पूर्ण चेतनामें खिति लाभकर समस्त प्राप्तच्य वस्तुको प्राप्त कर लिया है। तुम तपःस्वरूपमें खित हो। ब्रह्मन् हो भ्रान्तिको छोड़ो। शुक्रदेवजी। बाहर तथा अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमें तथा उसके भी भीतर देखते हुए भी तुम नहीं देरतते, तुम पूर्ण केवल्य-स्थितिमें साक्षि-मात्र रहते हों।। ६३—७३॥

तदुपरान्त श्रीशुकदेवजी शोक, भय और श्रमसे रहित होकर, सशयहीन और निष्काम हो, परतत्त्वस्वरूप आत्मामें स्थित होकर चुपचाप विश्रामको प्राप्त हुए । अखण्ड समाधिक लिये वे सुमेर पर्वतके शिखरकी ओर लीट गये । वहाँ सहस्रों वपाँतक, सोहहीन दीपकके समान उन्होंने आत्मदेशमें स्थित हो निर्विकस्य समाधिके द्वारा शान्तिलाभ किया । सङ्करपरूपी दोपोंसे रहित, शुद्धस्वरूप, पवित्र और निर्मल आत्मपदमें वे महात्मा शुक्रदेवजी वासनाविहीन होकर उसी प्रकार एकत्वको प्राप्त हुए, जिस प्रकार सिल्ल-कण समुद्रमें विलीन होकर उसमें एकताको प्राप्त होता है ॥ ७४—७७ ॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥



## तृतीय अध्याय

निदायके वैराग्यपूर्ण उहार

निदाघ नामके एक मनीश्वर वासक अपने पितासे आजा प्राप्तकर अकेले नीर्थयात्राके लिये निकले। साढे तीन करोड़ तीयोंमें स्नान करके अपने घर होटे तथा घर होटकर उन महायश्वीने अपने पिता ऋस मुनिसे अपना सत्र समाचार कह मुनाया। [ उन्होंने कहा- ] 'पिताजी। साढे तीन करोड़ तीयोंमें सान करनेने जो पुण्य हुआ है। उसके फलस्वरूप मेरे मनमें इस प्रकारके विचार प्रकट हुए है। संसार उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है और नष्ट होता है पुनः उसन्न होनेके लिये । समस्त चर और अचर प्राणियोंकी चेशके साथ यह प्रपञ्च अस्पर है, श्रणस्यायी है । ऐश्वर्यकी भृमिमें ( उत्पन्न होनेवाले ) ये पटार्थ सारी आपदाओं के हेतु हैं। छोहेकी सलाईके समान एक दूसरेसे अलग रहते हुए ये पदार्थ केवल इस मानसिक करानारूपी चुम्बकके द्वारा एकत्र होते हैं । जिस प्रकार पथिकको मरुखल्में चलते-चलते विरित हो जाती है, उसी प्रकार मेरी इन पटार्थीम अरति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुः खमय प्रतीत होने ट्यो है। अब इस दुःखका यमन कैसे होगा-यह सोच-सोचकर मेरा हृदय सन्तप्त हो रहा है। ये धन, जिनके पीछे चिन्ताओंके समृह चकके समान भ्रमण करते रहते हैं, मुझे थानन्द नहीं प्रदान करते । स्त्री प्रवादि मानो उग्र आपदाओं-के निकेतन हैं । मुनीश्वर ! ससारमें उदार रूपमें खित्र अत्यन्त कोमलाद्री जो ये श्रीलध्मीनी है, वे भी परम मोह-की ही हेत हैं। निश्चय ही वें भी आनन्द प्रदान करनेवाली नहीं है। मनुष्यकी आयु पछवके कोणके अग्रमागमें छटकते हुए नलकणके समान क्षणभङ्गर है। इस तुन्छ शरीरको व्यवमय ही छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना ही पड़ेगा । विपयरूपी सपेके सङ्गरे जिनका चित्त जर्नर हो गया है, तथा जिनको प्रौढ आत्मविवेक नहीं हुआ है, उनके लिये जीवन कप्टका ही हेतु वनता है। वायुको छपेटना वनता है, आकाश्चको खण्ड-खण्ड करना बनता है। लहरोंको गुँथना बनता है। परत जीवनमं आस्था रखना नहीं वनता । जिसके द्वारा प्राप्य वस्तुको सम्यक् रीतिसे प्राप्त कर लिया जाता है। जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पहता। जिसमें परा शान्ति प्राप्त कर ही जाती है, वही जीवन कहलाताहै। यों तो वृक्ष भी जीते हैं। मूरा और पक्षी भी जीते हैं।

रिंतु वस्तुनः वहीं जीता है, निस्न मन आन्मचिन्तनमें लगा हुआ है । इस समारमें उत्पन्न हुए उन्हीं जीवाँका जीवन श्रेष्ठ है, जो पुन. आञागमनमें नहीं पहते, शेष तो बृदे गधेके समान है। ज्ञानी पुरुपके लिये वास्त्र भारखरूप है। गगी पुरुपके लिये ज्ञान भारम्बन्य है। अशान्त पुरुपका मन भारम्बरूप होना है, और जो आत्मज्ञ नहीं है, उनके छिये यह शरीर मारूप है। अहद्वारके नारण विपत्ति आनी है। अहद्वार-के कारण दुष्ट मनोञ्याधियाँ उत्पन्न होनी है । अहद्वारके कारण कामनाएँ उत्पन्न होती है। अहद्वाग्से वदकर मनुष्यका कोई दूसरा शत्रु नहीं है । अहङ्गारके वश होकर चर और अचर-रूप जिन-जिन भोगोंको मैने मोगा है, वे सव-के-सव अवस्त अर्थात मिथ्या भ्रमरूप थे। वस्तु तो केवल अरद्धारग्रन्यता ही है । यह मन व्यव्र होकर इधर-उधर व्यर्थ ही दीइता है व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है, इसका ढग गॉवमें घूमनेवाळे कुत्तेकेन्त्रेसा है । तृष्णारूपी कुतियाके पीछे-पीछे भटकनेवाळे कुत्तेके समान इस कृर मनके वशीभृत होकर में जड हो गया था । ब्रह्मन् । अब मैं उसकी दासतासे मुक्त हो गया हूँ । ब्रह्मन् ! चित्तका निब्रह करना समुद्र-पानसे मी कठिन है। मुमेर-पर्वतको उखाड़ फेकनेसे भी दुप्कर है तथा अग्नि-भक्षणरे भी विषम कार्य है। बाह्य तथा आम्यन्तर विषयोंका हेत्र चित्त है, उसके आघारपर ही नाग्रत्, खप्न और सुपुप्ति—हन तीनों प्रकारके जगत्की स्थिति है। चित्तके क्षीण होनेपर ससार **धीण हो जाता है। अतएव प्रयत्नपृर्वक चित्तको ही चिकित्सा** होनी चाहिये॥ १---२१॥

'मुनीकर! जिन-जिन श्रेष्ट गुणोका में आश्रय छेता हूँ, मेरी
तृग्णा उन-उन गुणोंको उसी प्रकार काट डाख्नी है, जैसे दुष्ट
चुहिया वीणाके तारको काट डाख्ती है। यह तृग्णा चञ्चछ
यदरीके समान अख्डनीय खलमें भी अपना पैर जमाना
चाहती है, तृप्त होनेपर भी विविध फखांकी इच्छा करती है, एक
स्थानपर चिरकालतक नहीं टहरती। अणमात्रमें पाताल पहुँचती
है और अणमरमें आकाशकी सेर करती है, अणमरमें दिशारूपी कुआंमें धूमने ब्याती है, यह तृग्णा हृदय-कमल्में विचरण
करनेवाली भ्रमरी है। ससारके सारे दुःखोंमें यह तृग्णा ही
दीधे दुःख देनेवाली है, जो अन्तःपुरमें रहनेवालोंको भी।
अत्यन्त सद्ध्रटमें डाल देती है। तृग्णारूपी महामारीका नाश्मा

करनेवाला मन्त्र है-चिन्ताका त्याग करना । ब्राह्मण । योड्म भी चिन्ताका त्याग करनेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दु ख प्राप्त होता है। शरीरके नमान गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु मोई नहीं है । अहङ्कार-रूपी ग्रहस्थका यह शरीर महाग्रह है। पिताजी । यह नष्ट हो जाय या चिरकालतक रहे-इससे मझे क्या ? टन्द्रियरूपी पशु जिनमे पक्तिमे वॅघे हुए हैं, जिस घरके प्राइलमे तृष्णा चलती फिरती है, चित्तवृत्तिरूपी भृत्यजनासे जो समाकीर्ण है-ऐमा यह शरीररूपी गृह मुझे इप्ट नहीं, प्रिय नहीं। यह मुखरूपी द्वार जिह्वारूपी वदरीसे आकान्त होकर भयानक वन रहा है। जिसके द्वारपर दॉतरूपी हड्डीके टुकड़े दिखलायी पड़ रहे हैं—ऐसा यह गरीररूपी गृह मुझे इप्ट नहीं, प्रिय नहीं । हे मुनीश्वर । भीतर और वाहर रक्त और मासते व्यात, केवल विनाशशील इस गरीरमें रम्यता कहाँ है, वतलाइये तो ? शरत्कालीन वादलोंकी विजलीमें तथा गन्धर्वनगरीमें यदि किसीने स्थिरता निश्चित की है, तो वह इस गरीरकी स्थिरतामें विश्वास कर सकता है। वाल्यावस्थामें गुरुसे, माता-पितासे, बड़े ल्ड्कोंसे तथा अन्य लोगोंसे टर लगता है, अतएव गैगव भयमा घर है। ( युवावस्थामे ) अपने चित्तरूपी गुफामे रहनेवाले, नाना प्रकारके अमोमे डालनेवाले इस कामरूपी पिगाचसे चलात् विवश होकर मनुग्य पराजित हो जाता है। बुढापेमें उन्मत्तके समान कॉपते हुए मनुष्यको देखकर दास, पुत्र और स्त्रियाँ, वन्धु तथा मित्रगण इसा करते हैं। बुढापेमें असमर्थताके कारण लालसा वहुत अधिक बढ़ जाती है। यह चुढापा हृदयमे दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओं की प्रिय सहेली है। ससारमे जिस सुखकी भावना की जाती है, वह कहाँ है १ आयुको तृणके समान पाकर काल उसे काटता ही जा रहा है। छोटेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा स्वर्णमय सुमेर पर्वतको सर्पप ( सरसों ) बना देनेवाला यह सर्वसहारी काल अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मसात् करनेको उचत है। तीनो लोक कालके द्वारा आकान्त है॥ २२-३८॥

'यन्त्रके समान चञ्चल अङ्गरूपी पिंजरेमें मास की पुतलीके समान, रनायु तथा अस्थिकी ग्रन्थियोंसे निमित स्त्रीके शरीरमें कौन-सी वस्तु है, जिसे सुन्दर कहा जाय ! नेत्रमे स्थित त्यचा, मास, रक्त, ऑस्—इनको अलग-अलग करके देखो, इनमें कौन-सी वस्तु रम्य है! फिर न्यर्ग ही क्यो मोहको प्राप्त हो रहे हो। मेर-पर्वतके शिखरोंके तटसे समुछिसित होनेवाली गङ्गाजीकी चञ्चल गतिके समान, हे मुनि! मुक्ताहारका सम्यक् उछास जिसमे देखा गया है, काल आनेपर उस ललनाके स्तनको समगानके कोनेमे मासके छोटे पिण्डके रूपमें कुत्ते खाया करते हैं। केश और काजल धारण करनेवाली तथा देखनेमें प्रिय लगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श दु.खदायी होता है, वे दुप्कृतिरूप अग्रिकी शिराके समान नारियाँ पुरुपको तृणके सद्दश जला डालती है। स्त्रियों बहुत दूरपर जलनेवाली नरकामियोंकी सुन्दर और दारुण इन्धनस्वरूपा है; वे सरस प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः नीरम ह । काम नामके किरातने पुरुपरूपी मृगोके अङ्गोको वन्धनमे वॉधनेके लिये स्त्रीरूपी जाल फेला रक्ला है। पुरुप जो जीवनरूपी तलैयाके मतस्य हैं और चित्तरूपी कीचडमं विचरण करते हे, उनको फँसानेके लिये नारी दुर्वासनारूपी रज्ज़में वॅबी बसीमें पिण्डिका (चारे)-के समान है। यह सारे दोपरूपी रत्नोंको उत्पन्न करनेवाला समुद्र ही है। यह दुःखोंकी शृद्धला हमने सदा दूर ही रहे। जिसके स्त्री है, उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती है। जिसे स्त्री नहीं, उसके लिये भोगका हेतु क्या हो सकता ह ! जिसने स्त्रीको छोड़ दिया, उसका ससार छूट गया और ससारको छोड़कर ही मनुष्य सुखी वन सकता है ॥ ३९-४८ ॥

'दिशाऍ भी नहीं टीख पड़तीं, देश भी दूसरेके लिये उपदेगपद वन जाते हैं, अर्थात् काल-कवलित हो जाते है, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते है, तारे भी टूक टुक होकर गिर जाते हें । समुद्र भी सूख जाते हैं, ध्रुव नक्षत्रका जीवन भी अस्थायी होता है। सिद्ध पुरुप भी नाशको प्राप्त होते हैं, दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते है। चिरकालस्यायी ब्रह्मा तथा अजन्मा विष्णुभगवान् भी अन्तर्धान हो जाते हैं। सारे भाव अभावको प्राप्त होते हैं, दिशाओके अधिपति भी जीर्ण बीर्ण हो जाते है। बड़े-बड़े देवता तथा सारे प्राणिवर्ग, जैसे जल वडवानलको ओर दौड़ता है, उसी प्रकार विनाशकी ओर दौड़ते हैं। क्षणभरमें आपदाएँ आ घेरती हें और क्षणमें सम्पदाएँ आ जाती है। क्षणमरमें जन्म होता है और क्षणमें ही मृत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपञ्च नश्वर है। इस विश्वमें कायर पुरुपके द्वारा शूरवीर मारे जाते हैं। एकके द्वारा सैकड़ोंका विनाश होता है। विपय-वासनाके कारण चित्तकी विपमता ही विष है, विप विष नहीं कहलाता; वयों कि विप एक जन्मका विनाश करता है और विपय जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हैं। इस समय इस दोषरूपी दावानलसे दग्ध मेरे चित्तमें ऐसा भान हो रहा है। मृगतृष्णा-के सरोवरमे खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशाकी स्फरणा नहीं होती । अतएव हे गुरुवर । आप तत्त्वज्ञानके द्वारा मुझे शीव्र ही वोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और मत्सरको छोड़-करः चित्तमें भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए मैं चित्र-लिखितकी भाँति रहकर मौन धारण कर लूँगा' ॥ ४९-५७ ॥

99 .

## चतुर्थ अध्याय

### निटाघके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश

निदाघ मुनिकी बात सुनकर उनके पिता ऋमु मुनि बोले—'जानियोंमं श्रेष्ठ निदाघ मुनि । तुम्हारे लिये अब कुछ अन्य ज्ञातन्य नहीं रह गया है । तुम ईश्वरकी कृपाते अपनी प्रज्ञासे ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनतासे उत्पन्न तुम्हारे भ्रमको, हे मुनि । मैं दूर करूँगा । मोलद्वारके चार द्वारपाल बतलाये गये हैं--शम, विचार, सन्तोप और चौया सत्सङ्ग । पूर्ण यवपूर्वक सब कुछ छोड़कर इनमे एकका भी आश्रय पमड़ छ। एकको वशमें करनेसे शेप तीनों वशमें हो जाते हैं। पहले समार-यन्यनसे मुक्त होनेके लिये शास्त्रोंके हारा, तप और दमके द्वारा तथा छत्सङ्गके द्वारा अपनी प्रमाको बढाये । आत्मानुभव, शास्त्र तथा गुरुके वचनीं की एकवाक्यताके अम्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता है। यदि निरन्तर तुम सद्बल्य और आगाके अनुसन्धानका त्याग करते हो तो तुम्हें वह पवित्र अचित्तत्व-कैवल्य प्राप्त ही है। चित्तका जो अकर्तृत्व है, वही चित्तकी वृत्तियों का निरोध अर्थात् ममाधि कहलाता है। यही केवल अवस्या है और यही परम कल्याणरूपा परा ग्रान्ति कट्लाती है। ससारके समस्त पदायोंमें आत्मभावनाका भलीभाँति मनसे परित्याग करके तुम ससारम गूँगे, अधे और विहरेन्से होकर रहो। 'सब कुछ प्रशान्त है, एक है, अजन्मा है, आदि-मध्य-हीन है, सब ओर प्रकाशयुक्त है, केवल अनुभारूप है, अचित्त है, सब कुछ प्रशान्त हैं -- इत्यादि नो शब्दमयी दृष्टि है, वह व्यर्थ है। आत्मबोधमं वाधक ही है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपञ्च है, तत्त्वतः स्म प्रणवरूप है। जो कुछ मी इस्य यहाँ दिखलायी देता है, वह चिद्-जगत्मं दिखलायी देता है। वह चित्रके निप्यन्दका एक अंशमात्र है। अतएव चित्से अतिरिक्त कुछ नहीं है-ऐसी भावना करो । तुम नित्य प्रद्युवित्त होकर सासारिक कार्योंको करते हुए भी आत्माके एकत्वको जानकर प्रशान्त महासिन्धुके समान निश्चल वने रही ॥१-११॥

'वासनारूपी तृणका दग्ध करनेवाला अग्नि यह आत्म-ज्ञान ही है । इसे ही 'समाधि' शब्दसे लक्षित करते ईं। ज्ञुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं है। जिस प्रकार रत्नके इच्छारहित होकर पड़े गहनेपर भी लोग उसकी ओर आर्कार्पत होते हैं, उसी प्रकार सत्तामात्र परतत्वकी ओर सारा जगत् आर्कार्पत होता है। अतएव हे मुनि! आत्माम कर्तृत्व और अर्काृत्व दोनों हैं। इच्छारहित होनेके कारण आत्मा अर्का है और सिन्निधिमात्रसे वह कर्ता है। मुनि! कर्तृत्व और अर्काृत्व—ये दोनों ब्रह्ममें पाये जाते हैं। जिसमें यह चमत्कार है, उसका आश्रय छेकर स्थिर हो जाओ। अतएव 'मैं नित्य ही अर्का हाँ, इस प्रकारकी प्रवछ भावनासे युक्त होनेपर केवछ परम अमृता नामकी समता ही अविशिष्ट रहती है। निदाध! सुनो; जो मत्त्वमें स्थित होकर इस छोक्रमें जन्मे हं, वे महान् गुणी हैं। उनकी सदा ही उन्नित होती है तथा वे आकागमें चन्द्रमाओं समान सदा प्रसन्न रहते हैं॥ १२—१७॥

'सरवस्य पुरुप रात्रिमें स्वर्णक्रमलकी भाँति विपत्तिमें कुम्हलाते नहीं । वे प्राप्त भोगके सिवा अन्य वस्तुकी आकाङ्का नहीं करते और शास्त्रोक्त मार्गमें विचरण करते हैं। वे म्बमावतः ही मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे सुद्योभित रहते हैं। सौम्य! वे समभावमे रहते हुए निरन्तर साधवृत्तिमं एकरस बने रहते हैं। समुद्रके समान मर्यादाको छोड़कर वे विशालहृदय हो जाते हैं। वे महात्मा सूर्यनारायण-के समान नियति-प्रथपर ( नियमानुकुल ) चलते रहते हैं। 'मं कीन हॅं, यह विस्तृत जगत्प्रपञ्च कैसे उत्पन्न हुआ'-संतजनोंके साथ प्राजपुरुप यलपूर्वक इन प्रश्नीपर विचार करे । वह अकार्यमं न लगे, तथा अनार्य पुरुषका सङ्ग न करे। सरका सहार करनेताले मृत्युको उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखे। शरीर, अस्य, मास तथा रक्त आदिको घुणास्पद समझकर उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोंकी लहियोंमें सूत्रके समान पिरोये हुए चिदात्मापर ही दृष्टि रक्खे। उपादेय वस्त्र की ओर दौड़ना तथा हेयवस्त्र सर्वथा त्याग कर टेना-यह जो मनका स्वरूप है, वह वाह्य है, आम्यन्तर नहीं, इसको जान लो । चिद्धनके विपयम गुरु और शास्त्रके द्वारा वतलाये हुए मार्गसे तथा अपनी अनुभृतिसे भी ब्रह्म ही हूँ'--यों जानकर मुनि शोकविहीन हो जाय। इस अवस्थामें शतशः तीक्ष्ण कृपाणके आघात कमलके कोमल आघातके समान सहा हो जाते हैं, अग्रिके द्वारा दाह हिम-

स्नानके समान सहा हो जाता है, ॲगारोंपर लोटना चन्दनके लेपके समान शीतल ल्याता है। निरन्तर वाणोंके समूहका शरीरपर गिरना गर्मीको शान्त करनेवाले धारागृह ( फव्वारे ) के जलकर्णो-की वर्षाके समान मनोरञ्जक वन जाता है। अपने सिरका काटा जाना सुखपद निद्राके समान, ( जीम आदि काटकर ) गूँगा कर दिया जाना मुखके मूँद दिये जानेके समान तथा विधरता महान् उन्नतिके समान लगती है। पर यह अवस्वा उपेक्षाचे नहीं प्राप्त होती । दृढ वैराग्यजन्य आत्मज्ञानसे यह प्राप्त होती है । गुरुके उपदेशानुसार स्वानुभृति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणकी ग्रह्मि होती है, उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार किया जाता है। जिस प्रकार दिन्स्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके समान ही दिशाका बोघ होने लगता है, उसी प्रकार विशानके द्वारा विध्वस्त हो जानेपर जगत् नही रहता-इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये। न धनसे पुरुषका उपकार होता है, न मित्रींसे और न वान्धवेंसि । न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर और न तीर्थस्थानमें वास करनेसे पुरुप उपकृत होता है । केवल चिन्मात्रमें विलीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता है ॥ १८--२८ ॥

'जितने दु.ख हैं। जितनी तृष्णाएँ हैं तथा जितनी द्रःसह दुश्चिन्ताऍ हैं। शान्तचित्त पुरुषोंमे वे सव उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार रिव-क्रियोंम अन्यकार नष्ट हो नाता है । इस ससारमें शमसे युक्त पुरुपका कठोर और मृद् सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते है जैसे माताका पुत्र विश्वास करते हैं। अमृतके पान करनेसे तथा ल्क्मीके आलिङ्कनसे वैसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख मनुष्य मनकी शान्तिसे पाता है । शुभाशुभको सुनकर, स्पर्भ करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर जिसे न हर्ष होता है और न दुःख होता है, वह शान्त कहलाता है। चन्द्रमण्डलके समान जिसका मन स्वच्छ है तथा मृत्यु, उत्तव तथा युद्धमे जिसका मन अधीर नहीं होता, वह शान्त कहलाता है। तपस्वियोंमे, बहुश्रुतोंमे, यश करने-वालोंमें, राजाओंमें, वनवासियोंमे तथा गुणीजनोंमें गमशील ही तुशोमित होता है। सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो शान्त एव तुप्त हो जाते हैं, वे ही आत्मामे रमण करनेवाले महात्मा परमपदको प्राप्त होते हैं। जो अप्राप्त वस्तुके लिये चिन्ता नहीं करता तथा सम्प्राप्त वस्तुमें सम रहता है, जिसने दुःख और मुखको नहीं देखा है—वही सन्तुष्ट कहलाता है। जो अग्राप्त वस्तुकी कामना नहीं करताः

और प्राप्त वस्तुका ही यथेन्छ भोग करता है, वह सीम्य और समान भावसे आचरण करनेवाला पुरुप सन्तुष्ट कहलाता है। अन्तः पुरके ऑगनमे ही जिस प्रकार सान्त्री न्त्री प्रसन्न रहती है, उमी प्रकार वयापासमे ही जब बुद्धि रमने लगती है, तब वह स्वरूपानन्द प्रदान करनेवाली जीवनमुक्तावस्था कहलाती है। समयानुसार, गालानुसार देशानुसार, सुखपूर्वक, जहाँ-तक हो सके सत्सद्भमे विचरण करते हुए इस मोध्नपथके कमका तवतक बुद्धिमान् पुरुप विचार करे, जवतक उसे आत्मविश्रान्ति प्राप्त न हो जाय। यहस्य हो या सन्यासी, जो तुरीयावस्थाकी विश्रान्तिसे युक्त है तथा ससार-सागरसे निवृत्त हो चुका है, वह चाहे जागतिक जीवनमे रहे या न रहे, उसे करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं। श्रुति स्मृतिके भ्रमजालसे उसे कोई मतल्य नहीं। मन्दराचलसे विहीन ( क्षोभरहित ) समुद्रके समान वह आत्मस्य होकर स्थित रहता है। २९-४१॥

'जव त्वमात्मक दृश्यमो आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध सर्वात्मवेदना उदय होती है, तब दिशा और कालमे फैला हुआ सारा वाह्य जगत् चिद्रपात्मक प्रतीत होता है। इस प्रकार जहाँ जिस रूपमें आत्मा समुलसित होता है, वहाँ शीघ उसी रूपमे वह स्थित हो जाता है और तद्रूपमं ही विराजमान होता है। जो कुछ यह समस्त स्थावर और जङ्गमात्मक जगत् दिखलायी देता है, वह प्रलयकालमें उसी प्रकार विनाशको प्राप्त हो जाता है, जैसे सुप्तिमे स्वप्न विलीन हो जाता है । आत्मा ऋत ( यज )-खरूप है, परब्रह्म है, सत्यखरूप है—इत्यादि सञ्जाएँ महात्माओं तथा ज्ञानीजनोंने व्यवहारके लिये कल्पित की हैं। जिस प्रकार 'कङ्कण' शब्द और उसका अर्थ खर्णसे पृयक् कोई सत्ता नहीं रखता। तथा कह्मणमें स्थित त्वर्ण कह्मणसे पृथक् सत्ता नहीं रखता, उसी प्रकार 'जगत्' शब्दका अर्थ परब्रहा ही है। उस परब्रहाने जगत्के रूपमे यह इन्द्रजाल फैलाया है। द्रष्टाका दृश्यके अन्तर्भूत होकर रहना ही वन्धन कहलाता है। हश्यके वगमे होनेने द्रष्टा वद होता है और हश्यके अभावमें वह मुक्ति प्राप्त करता है। जगत् और मैं-त् इत्यादिरूप जो सृष्टि है, वह हम्य कहलाती है। ससारमें सारा प्रपञ्चरूपी इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फैलता है, जबतक मनकी यह कल्पना चलती रहती है, तवतक मोक्षके दर्शन नहीं होते। यह विश्व स्वयभू ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि है, अतएव यावत् परिहरयमान जगत् मनोमय ही है। बाहर अयवा दृदयके भीतर, कहीं भी मन सदूपमे अवस्थित नहीं है। जो विषयोंका भान होना है, वही मन कहलाता है। सङ्कल्प करना ही मनका लक्षण है, मन सङ्कल्परूपमें ही रहता है, अतएव जो मह्नस्य है, वही मन है—यह जान लेना चाहिये। किमीने कभी सहस्य और मनको प्रयक्त नहीं किया, सारे सहस्यों के गल जानेपर के गल आत्मस्यक्त पृ ही अविशय रहना है। म, त् और ज़गन् इत्यादि हृदय-प्रश्चिक प्रशान्त हो जानेपर, हृद्र ज्य मत्ताको (परतत्त्रको) प्राप्त होता है, तमी वैगा कैयस्य प्राप्त होना है। जय महाप्रयक्ते समय ममन्त हृद्य सत्ताहीन हो जाता है, उम ममय सृष्टिके पूर्वकालम केवल शान्त आत्मा ही अविशय रहता है। जो आत्मसूर्य कभी अमन नहीं होते, जो जन्मरहित तथा सर्वदोपविविवित देव है, सर्वदा मर्यकर्ना तथा मर्यस्वक्त है, जहाँ वाणी जाकर लीट आती है, जिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं, तथा जिनकी आत्मा आदि सजाएँ किस्पत ह स्वामाविक नहीं, वे ही परमात्मा कहलाते हैं। ४२—५७॥

'चित्तानाया, चिदानाय और तीसरा (मोतिक) आनाय है। हे मुनि। आराश और चित्ताकाशने भी स्क्मतर चिदाकाश-को जानो । मुनिपुद्भव । एक देशमे दूसरे देशमे जानेपर जो बीचमें चित्तका व्यवधान है, उम (बाध) का निमेप होनेपर चिदाकाश ही अवशिष्ट ग्हता है, यह जानना चाहिये। उस चिदाकाशमें यदि नमस्त सद्बर्शोको निरम्न करके स्थित होते हो तो नि॰मन्देह मर्वात्मक शान्त पदको प्राप्त होओगे । चिदाकागर्मे स्थित होनेपर जो मुन्दर औदार्य और वैराग्य-रमसे युक्त आनन्दमयी अवस्था प्राप्त होती है उमे समाथि कहते हैं। हदय पटाथाँवी सत्ता ही नहीं है--जब हम प्रकारका बोब होता है तया राग देपादि दोप छीण हो जाते हैं, उस समय अम्यास-बल्से जो एकाग्र-ति उत्पन्न होती है, उसे ममाधि कहते हैं। दृस्यनी सत्ताका अभाव जब बोधमे आता है, तब बही निश्चय-पूर्वक शानका स्वरूप है। वही चिदात्मक नेयतस्व है, वही केवलीभाव अर्थात् आत्मकैवल्य है उसके अतिरिक्त अन्य मव कुछ मिथ्या है। जिस प्रकार उन्मत्त एरावत हाथीका सरसंकि एक कोनेके छिड़में बॉधा जाना समय नहीं, सिंहोंके माय एक धूलिकणके कोटरम मच्छरींका युद्ध करना अमभव है तथा कमलकी पखड़ीमें स्थापित सुमेर पर्वतका भ्रमर्शिशुके द्वारा निगला जाना असम्भव कथा है, उसी प्रकार निदाध । इस जगत्का असित्वम आना सम्भव नहीं, इमे तुम केवल भ्रमात्मक जानो । राग-देप आदि क्लेंगोंसे दूपित चित्त ही ससार है, वहीं चित्त जब टोपोंसे विनिर्मुक्त हो जाता है, तब इसे संमारका अन्त अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति कहते हैं । मनसे श्ररीरकी भावना करनेपर ही आत्मा

गरीरी बनता है, जब वह देहवामनासे मुक्त होता है, तब देहके धमाँसे लिपायमान नहीं होता । मन कराको क्षण बना देता है और क्षणमं करपत्वको आभासित करता है। यह ससार केवल मनोविलाम मात्र है—यह मेरी निश्चित मित है।। ५८—६८।।

(जो दुश्चिंग्तिमे विग्त नहीं हुआ है, जो अज्ञान्त है, समाहित ( एकाग्रचित्त ) नहीं है तथा जिसका चित्त शान्त नहीं हुआ है, ऐने मनुष्य को आत्मवोध नहीं होता। प्रकृष्ट कैवल्यजानके द्वाग ही आत्ममाआत्कार किया जा सकता है। उस आनन्दमय, इन्हातीत, निर्गुण, मल्वरूप, चिद्धन ब्रह्मको अपना स्वरूप समझ छेनेपर पुरुप स्दापि भयको नहीं प्राप्त होता। जो श्रेष्टने भी श्रेष्ठतर, महान्से भी महान्, तेनोमय स्वरूपवाला, शाञ्चत, शिव-स्वरूप (क्ल्याणकारी), सर्वज, पुराणपुरुप, सनातन, सर्वेध्वर, एथ मव देवताओं के द्वाग उपास्य है, वह ब्रह्म में हूँ-इस प्रकारका निय्चय महात्माओं के लिये मोखका हेतु बनता है। बन्ध और मोक्षके दो ही कारण वनते हैं, ममता और ममताशून्यता। ममतासे प्राणी वन्धनमं पड़ता है और ममतारहित होनेपर मुक्त हो जाता है। जीव और ईन्वररूपसे, ईक्षण (ब्रह्मके सकस्प)से लेकर मकल्पके त्यागतक, मारी जड तथा चेतनात्मक सृष्टि ईश्वरके द्वारा कल्पित हुई है। जाग्रदवस्थासे लेकर मोक्षकी प्राप्तितक समन्त ससार जीवके द्वारा कल्पित है। कठोपनिपद्के त्रिणाचिकेताग्निसे लेकर इवेताव्यतरके योगतक-के जान ईंग्वरीय ब्रान्तिके आश्रित है। लोकायत अर्थात् चार्वाक सिद्धान्तसे लेकर कपिलके माख्यसिद्धान्ततकका दार्गिनिक जान जीवभ्रान्तिके आश्रित है। अतएव मुमुक्ष पुरुपको जीव और ईम्बरके वाद-विवादमे बुद्धि नहीं लगानी चाहिये, विलेक दृढ हार ब्रह्मतत्त्वका विचार करना चाहिये । जो पुरुप समस्त दृश्य-जगत्को निर्विशेष चिलवरूप समझता है। वही अपरोक्ष जानवान् है । वही विव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है । विषयोक्ता त्याग दुर्लम है, तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति दुर्लभ ह तथा सद्दुक्की कृपाके बिना सहजावस्थाकी प्राप्ति दुर्लभ है । जिसकी वोवात्मिका चिक्त जायत् हो गयी है, जिसने मारे कमोंका त्याग कर दिया है, ऐसे योगीको महजावस्था स्वयमेव प्राप्त हो जाती है । जवतक पुरुपको इसमे तनिक भी अन्तर जान पड़ता है, तबतक उसके लिये भय है-इममं मगय नहीं । सर्वमय मिचदानन्द-को जानचक्षुसे देखा जाता हे, जिसे जानचक्षु नहीं, वह परव्रहा-को उसी प्रकार नहीं देख नकता, जैसे अधेको प्रकाशमान

सूर्यनारायण नहीं दीखते। वह ब्रह्म प्रजानस्वरूप ही है, सत्य ही प्रज्ञानका लक्षण है। अतएव ब्रह्मके परिजानसे ही मर्त्य जीव अमरत्वको प्राप्त होता है। उस कार्य-कारणरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानेपर पुरुपके हृदयकी गाँठें खुल जाती हैं, सारे सदाय दूर हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं।। ६९—८२॥

'अनात्मताको त्यागकर, जागतिक स्थितिम निर्विकार होकर, अनन्यनिष्ठाचे अन्त-स्थ सवित् अर्थात् आत्मचैतन्यमं ही छीन रहो । महमूमिमें भ्रमचे दीखनेवाळा सारा जळ जैसे महस्थळ मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत्-स्वप्न-सुपुप्तिरूप यह समस्त जगत् आत्मविचारसे चिन्मय ही है। जो लक्ष्य बुद्धि तथा अलक्ष्य-बुद्धिका त्याग करके केवल आत्मनिष्ठ होकर रहता है, बह श्रेष्ठ ब्रह्मक्तानी स्वय साक्षात् शिव है। जगत्का अधिष्ठान अनुपम है, वाणी और मनकी पहुँचके परे है, नित्य, विभु, सर्वगत, स्क्षमसे भी स्क्ष्म और अन्ययस्वरूप है। यह ससार सर्वश्रक्तिमान् महेश्वरका मनोविलास मात्र है। स्थम और अस्यमके द्वारा जागतिक प्रपञ्च गान्तिको प्राप्त होता है॥ ८३—८७॥

भनोन्याधिकी चिकित्साके लिये तुमको में उपाय बतलाता हूँ । जिन-जिन वस्तुओं की ओर मन जाता है, उन उनका त्याग करता हुआ मनुप्य मोक्षको प्राप्त करता है। आत्माधीन होना, एकान्तपियता तथा अभिलपित जागतिक वस्तुके त्यागकी भावना जिसके छिये दुप्कर हो जाती है, उस पुरुष कीटको विकार है । केवल अपने प्रयक्षरे सिद्ध होनेवाले अपनी अभिलपित वस्तुके त्यागरूप मन शान्तिके अतिरिक्त दूसरी शुभ गति नहीं है। सङ्गल्पहीनताके सत्तसे जय इस चित्ताों काट दिया जाता है, तव सर्वस्वरूप, सर्वान्तर्यामीः ज्ञान्त परब्रहाकी प्राप्ति होती है । प्रकार की भावनासे मुक्त होकर, महान् बुढिसे युक्त होकर, चित्तका निरोध करके स्थिरमावसे अपनको चिन्मात्रमे स्थित करो। श्रेष्ठ पौरुप अर्थात् अम्यास और वैराग्यका आश्रय लेकर, तया चित्तको अचित्तावस्था अर्थात् निरुद्धावस्थामें हे जाकर हृदयाकाशमें व्यान करते हुए वारवार चेतनमें छगे हुए चित्त-रूपी चककी धारसे मनको मार दो। तव तुम निःगङ्क हो जाओगे और कामादिरूपी शत्रु तुम्हें वॉध न सकेंगे। यह वह है, में यह हूं, वे पदार्थ मेरे हैं—यह मावना ही मन हं, इन भावनाओंके त्यागरूपी दावसे मनका नाग किया जाता है। जिस प्रकार गरद्के आकाशमें छिन्न-भिन्न वादलोंके

समूह वायुके वेगमे विलीन हो जाते हु, उसी प्रकार विचारके द्वारा ही मन अन्तर्हित हो जाता है। चारे प्रख्य कालीन उनचास पवन वहें, अथवा मारे समुद्र मिलकर एकार्णवस्प हो जावें, बारहो आदित्य तपने लगे, तथापि मनोविदीन पुरुप मी कोई क्षति नहीं हो सकती। केवल सद्गल्यहीनतारूपी एक सान्यसे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तत्पदका आश्रय लेकर सद्धल्प-हीनताके विन्तृत साम्राज्यमे स्थित हो जाओ। वहीं भी अचञ्चल मन नहीं दिखलायी देता। चञ्चलता मनका धर्म है। जैसे अग्निका धर्म उप्णता है। यही चखला सन्दन-ञक्ति चित्तत्वमे स्थित है अर्थान् चित्तका धर्म है, इसी मानसिक शक्तिको जगत् प्रपञ्चका त्वरूप समझना चाहिये। जो मन चञ्चलताहीन हो जाता है, वह अमृतरूप कहलाता है, वही तप है। उसे ही शास्त्रीय सिद्धान्तमें मोख ऋते है। मन-की जो चञ्चलता है, वह अक्टिया है, वासना उसका खरूप है । शत्रुरूपिणी उस दामनाको विचारके द्वारा नप्ट करना चाहिये ॥ ८८--१०२ ॥

'निष्पाप मुनि । पुरुपार्थके द्वारा जिस लक्ष्यम मनको लगाओ, उसे प्राप्तकर अर्थात सविकल्प समाधिमे स्थित हो निर्विकल्प समाधिको प्राप्त करो । अतएव प्रयत्नपूर्वक चित्तको चित्त-के द्वारा वशमे करके, शोकहीन अवस्थाके आश्रयसं आतदः-से मुक्त होकर शान्ति लाभ करे । मनका पूर्ण निरोध करनेम विषयविहीन मन ही समर्थ होता है। राजाको पराजिन करनेके कार्यमे राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है । जिन्हे ठुण्णारूपी ग्राहने पकड़ रक्या है, जो ससार-समुद्रमे गिरे हुए हे, भॅग्**रींके** जाल्म पड़कर लध्यसे दूर मटक रहे हु, उनको वचानेके लिये अपना विपयविद्यान मन ही नौकारूप है। ऐसे मनके द्वारा इस भारी वन्धनरूप मनके जालको काट डालो, और स्वय समारमागरके पार हो नाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता। अन्त करणको वासित ( आच्छादित ) करनेवाली मन-नामकी वासना जव-जन उदित हो, तव तव प्राज ( बुद्धिमान् ) पुरुष उसका त्याग करे । इससे अविद्याका नाग होता है। एक भोगवासनाका पहले त्याग करो, उसके वाद भेद-वासनाका त्याग करो, उसके वाद भावाभाव दोनोंका त्याग करके विकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका नाग्र ही अविद्यानाश कहलाता है। मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवमें आता हो, उस-उसमे आस्मा न होने दो । आस्थाका त्याग कर देना ही निर्वाण है, और आस्थाको पकड़े रहना ही दुःख है । जो प्रजाविद्दीन हैं, उन्हींमें अविद्या विद्यमान रहती है। सम्यक् प्रजावान् पुरुप नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या-को अङ्गीकार नहीं करते। इस दु ख-कण्टकसे आकीर्ण ससाररूपी भ्रमजालमें तभीतक अविद्या अपने साथ शरीरीको निरन्तर भ्रमाती है, जरतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनाशिका आत्मसाधात्कारकी इच्छा स्वय उत्पन्न नहीं होती। अविद्या जब परतत्त्वकी और अवलोकन करती है, तब इसका अपने-आप विनाश हो जाता है। सर्वात्मबोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या स्वय ही विलीन हो जाती है। इच्छामात्र अविद्याका स्वरूप है, इच्छाके पूर्णत नाशको ही मोक्ष कहते हैं और मुनि। इच्छाका नाश सद्भल्पहीन होनेपर ही सिद्ध होता है। १०३—११६॥

**'चित्ता नाम वासनारूपी रजनीके तनिक भी क्षीण रोने** पर, चेतनारूपी सूर्यके प्रकाशसे कलिरूपी तम श्रीणताको प्राप्त हो जाता है। चित्त जब विपयोंके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यत. सर्वगामी वन जाता है, तब चित्त मी ऐसी अनिवेचनीय अवस्था ही आत्मा और परमेश्वरनामसे अमिट्ति होती है। यह सब कुछ निश्चय ही ब्रह्म है। वह नित्य और चिद्धनस्वरूप है। वह अन्यय है। इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना हे, वह कहीं है ही नहीं । केवल भ्रममात्र है । इस त्रिलोकीम न कोई जन्मता है न मरता है। ये जो भावविकार दीख पड़ते हैं, इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। एकमात्र, केवरु आभासरूप, सर्वव्यापी, अव्यय और चित्तके विपयोके पीछे न दौहनेवाले केवल चिन्मात्रकी ही सत्ता यहाँ है । उस नित्य, व्यापक, शुद्ध, चिन्मात्र, उपद्रवशून्य, श्चान्त, शमखरूपमें स्थित निर्विकार चिदात्मामें खय चित् ही जो खभावानुसार सद्बस्य करके दौड़ता है, वह चैत्य अर्थात् चित्की सङ्गरपावस्था स्वय दोपरहित होते हुए भी मनन करनेके कारण मन कहराती है।

अतएव सङ्कल्पके द्वारा सिद्ध मन सङ्कल्पके द्वारा ही विनाग-को प्राप्त होता है ॥ ११७—१२३॥

भी बद्धा नहीं हूँ, इस सङ्कल्पके सुदृढ हो जानेसे मन बन्धन-में पड़ता है, तथा 'सब कुछ बहा ही है' इस सङ्कल्पके सुदृढ होने-पर मन मुक्त हो जाता है। 'मैं दुवला हूँ, दुःखग्रस्त हूँ, मैं हाय-पैरवाला हूँ'-इस भावके अनुकुल व्यवहारसे जीव वन्धनमें पड़ता है । 'में दुःखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्वमे स्थित मुझको वन्ध कहाँ !>--इस प्रकारके व्यवहारमे लीन मन मुक्त हो जाता है। 'में मास नहीं, में अस्थि नहीं, मैं देहसे परे दुसरा ही तत्त्व हॅं'—इस प्रकारका निश्चय कर छेनेपर जिसके अन्तःकरणसे अविद्या क्षीण हो गयी है, वह मुक्तिको प्राप्त होता है। अनात्म पदार्थमे आत्मभावना होनेसे यह अविद्या कस्पनामात्र है । परम पुरुपार्थ अर्थात् अम्यास और वैराग्यका आश्रय छेकर बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक, यक्षसे भोगकी इच्छाका दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ। 'मेरा पुत्र, मेरा धन, मैं वह हूं, यह हूं, यह मेरा हैं --- यह सब वासना ही इन्द्रजाल फैलाकर विविध रोल कर रही है। तुम अज्ञ मत बनो, तुम जानी बनो, सासारिक भावनाको नष्ट कर दो। अनात्म पदार्थमे आत्मभावना करके क्यों मूर्खकी मॉति रो रहे हो। यह मासका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा कीन है, जिसके लिये वलात् दु.ख सुखसे अभिभूत हो रहे हो ! अटा ! कितने आश्चर्यकी बात है कि जो ब्रह्म सत्य है, उसे मनुष्योंने मुला दिया है। तुम कर्तव्य-कर्मोंमे रत रहते हुए मनको कभी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो। अहा ! कैसी आश्चर्यकी बात है कि कमलनालके तन्तुओंसे पर्वत बॉध दिये गये हैं ! जो अविद्या है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अभिभूत हो रहा है। उस अविद्यांके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रत् आदि तीनों जगत् वज्रवत् हो रहे हैं? ॥ १२४---१३४ ॥

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥



#### पञ्चम अध्याय

#### ऋभुका उपदेश चालू अज्ञान पर्व ज्ञानकी सात भूमिकाएँ

महर्पि ऋभु वोले—'तात! इसके आगे मैं जो कुछ कहता हूं, उसे ठीक-ठीक सुनो । अज्ञानकी सात भूमिकाएँ होती हैं, और ज्ञानकी भी सात भूमिकाएँ होती हैं। इनके बीच असल्य दूसरी भृमिकाएँ उत्पन्न होती हैं। खरूपमें अवस्थित होना मुक्ति है। अह-भावना ही खरूपसे च्युत होना है । ग्रुद्ध सत्तामात्र सवित् ही आत्माका खरूप है, उससे जो विचलित नहीं होते, उनमें अज्ञानसे उत्पन्न राग-द्वेप आदि दूपित भाव नहीं होते । खरूपसे च्युत होकर वासनार्थ जो चित्में हुवना है, उससे वढकर कोई दुसरा मोह न हुआ है और न होगा। एक विपयसे दूसरे विषयको जाते समय जो मध्यमे स्थिति होती है। वह ध्वस्तमननके आकारवाली स्वरूपिश्वित कहलाती है। सारे सद्धर्योकी सम्यक् शान्तिसे शिलाके समान जो निश्चेष्ट स्थिति होती है, जो जाग्रत्-अवस्था तथा स्वप्नावस्थासे विनिर्मुक्त होती है, वह परा खरूपिस्यिति कहलाती है। अहताके क्षीण हो जानेपर, शान्त, चेतन तथा भेदभावसे शून्य जो चित्तकी अवस्या होती है, वह स्वरूपिस्यति कहलाती है ॥ १-७ ॥

भोह सात प्रकारका होता है—प्रथम वीज-जाग्रत् अवस्था, दूसरा जाग्रत् अवस्था, तीसरा महाजाग्रत् अवस्था, चौथा जाग्रत्स्वम अवस्था, पांचवां स्वमावस्था, छठा स्वमजाग्रत् अवस्था और सातगां सुपृप्ति अवस्था। फिर, ये एक दूसेरेसे रिलप्ट होकर अनेक रूप धारण करते हें। अव इनके पृथक्पृथक् लक्षण सुनो। प्रथम, जो नामरहित निर्मल चेतनमें चित्की आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम, शब्द तथा अर्थकी पात्रतासे युक्त अवस्था होती है, वह वीजरूपमें स्थित जाग्रत्-अवस्था वीजजाग्रत् कहलाती है। यह ज्ञाताकी नवीन अवस्था होती है, अव तुम जाग्रत्की सम्यक् स्थितिकी वात सुनो। वीज-जाग्रत् अवस्थाके वाद 'यह में हूँ, यह मेरा है'—अपने मीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वह अतिरिक्त मावनाओंसे पहले होनेवाली मोहकी दूसरी जाग्रत् अवस्था कहलाती है। 'यह वह पुरुप है, में यह हूँ, वह मेरी वस्तु है' यह पूर्वजन्मों-का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत् कहलाता है। अरुद्ध

अथवा रूढ, सर्वया मनोमय, जो मनकी काल्पनिक सृष्टि जाग्रदवस्थामें होती है, उसे जाग्रत्स्वम कहते हैं। एक चन्द्रमें दो चन्द्रोंका भान होना, शुक्ति (सीप) मे रजतका भान होना, मृगतृष्णामें जलका भान होना—इत्यादि भेदसे अम्यासको प्राप्त हुआ जाग्रत्वप्र अनेक प्रकारका होता है। थोडी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रहा है-जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रकारका परामर्श (स्मृति) होता है, वह खप्त कहलाता है। चिरकालतक साक्षात्कार न होनेके कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्राप्त हुआ, वड़ी-बड़ी वार्तीवाला, देरतक टिकनेवाला स्वप्न जायत्के समान ही उदित होता है, वह जाग्रत् अवस्थामें भी परिस्फुरित होनेवाला स्वप्न स्वप्नजात्रत् कहलाता है। इन छः अवस्थाओंका परित्याग कर जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है, वह आनेवाले दु.खवोधसे युक्त अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। उस अवस्थामें जगत् अन्तस्तममें लीन हो जाता है। ब्रह्मन्। मैंने अज्ञानकी इन सात भूमिकाओंको बतलाया । इनमें एक-एक सैकड़ों प्रकारकी विविध ऐश्वयोंसे युक्त अवस्थाओंका रूप धारण करती है। अव हे निष्पाप पुत्र। ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ हैं, उनको सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनः मोह-पद्धमें नहीं पड़ता ॥ ८---२१ ॥

'सिद्धान्तवादी लोग योग-भूमिकाओं के बहुतेरे भेद बतलाते हैं, परत मुझे तो ये ही कल्याणप्रद सात भूमिकाएँ अभीष्ट हैं। इस प्रकार इन सात भूमिकाओं में होनेवाले अवबोधको 'आन' कहते हैं, और इन भूमियों के पश्चात् होनेवाली मुक्ति 'शेय' कही जाती है। गुभेच्छा नामकी पहली शानभूमि कहलाती है। दूसरी विचारणा कहलाती है। तीसरी तनुमानसी, चौथी सत्वापित, उसके बाद पॉचवीं अससिक, षष्टी पदार्थाभावना तथा सप्तमी तुर्यगा है। इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है, जिसे प्राप्तकर पुन. शोक नहीं करना पड़ता। अब तुम इन भूमिकाओं की परिभाषा सुनो। 'मैं मूद बनकर क्यों बैठा हूँ! शास्त्र तथा सत्तनों से मैं जिशासा करूँगा'—इस प्रकारकी वैराग्य-

से पूर्व जो इच्छा होती है, उसे भानीजन सुभेच्छा कहते हैं। शास्त तया सतजनींके सम्पर्कते कारण अम्यास और वैराग्यके साथ-साय जो सदाचरणकी प्रशृत्ति है, वह विचारणा कहलाती है। विचारणा और शुभेच्छाके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंमे अनुरक्ति जब क्षीणताको प्राप्त होती है। तन वह तनुमानसी अवस्था कहलाती है। इन तीनों भूमियोंके अन्याससे वराग्यके वशीभृत हो जर चिच शुद्ध सन्त्रखरूपमे खित होता है, तर उसे सत्रापत्ति व्हते हैं। इन चार्गे भूमियों के अभ्याससे सत्त्वारूढ हो कर चमरनेवाली जो समर्गहीन कला है, वह अससिक रहलाती है। इन पॉचों भृमियोंके अभ्यासके फंटखरूप दृदतापूर्वक अपने आत्मामं ही रमण ररते रहनेसे तथा आन्नर और बाह्य पदार्थों की भावना नष्ट हो जानेसे जिसमे दूसरोंके द्वारा चिरकालतक प्रयल करनेपर बाह्यभान होता है, यह पदार्थाभावना नामकी पष्ट भूमिका है। इन छ भृमियामें चिरमालतक अम्याम करनेके बाद मेदबुद्धिका अभाव हो जानेके कारण जो आत्मभावम एकनिष्ठा हो जाती है, वह तुर्यगा स्थिति ऋहलाती है । यही तुर्यायस्या नीवनमुक्त पुरुपरी होती है। इसके पश्चात जो तुर्यातीत अवस्या है, वह विदेहमुक्तिका विषय है। निदाय ! जो महा-भाग्यतान् पुरुष सप्तमी भूमिकाका आश्य ले चुके हैं, वे आत्माम रमण करनेवाले महात्मा महान् पदको प्राप्त हो गये हैं। नीवन्युक्त पुरुप सुख दु एके अनुभवकी स्थितिमें नहीं पड़ते। वे कभी वर्तव्य-क्रमोंमें लगे रहते हैं और कभी उनने अलग हो जाते हैं। अपने पासके लोगोंके द्वारा चेताये जानेपर सोकर जगे हुएके समान उठकर, धनानन आचारों का आचरण करने लगते हें । ये सात भूमिकाएँ बुद्धिमान् पुरुपें को ही जात होती है । इन ज्ञानावस्थाओं जो प्राप्त जो पशु, म्लेच्छ आदि ई, वे भी देह रहते या देह त्यागनेके बाद मुक्तिको प्राप्त करते ई-इसमें सन्देह नहीं है। हृदयरी गाँठो रा खुल जाना ही जान है, और ज्ञान होनेपर ही मुक्ति होती है।। २२--४०॥

'मृगतृष्णामें जलकी भ्रान्तिके समान अनात्ममें आत्मबुद्धि आदि अविदाकी श्रान्ति ही मुक्तिहै, जो मोहसागरसे पार हो गये हैं, उन्होंने ही परम पदको प्राप्त किया है। वे आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिमें लगे हुए पुरुप इन भूमिकाओं में स्थित होते हैं। मनकी पूर्णत शान्तिके उपायको योग कहते हैं। उस योगकी सात भूमिकाएँ हैं और उन भूमिकाओं के जपर वतला आये हैं। इन भूमिकाओं का लक्ष्य है ब्रह्मपदकी प्राप्ति— लहाँ त्, मैं, अपने और परायेका कोई भाव नहीं रहता, न

कोई भावात्मक बुद्धि होती है और न भावाभावका चिन्तन होता है। सब ज्ञान्त, आलम्बनशून्य, आकाशस्तरूप, शाश्वत, शिव, दोगरहित, भासमान न होनेवाला, अनिर्वचनीय, कारण-हीन, न सत् न असत्, न मध्य न अन्त, सम्पूर्ण नहीं और सम्पूर्ण भी, मन और वाणीके द्वारा अग्राह्म, पूर्णसे पूर्ण, सुरासे सुखतरस्वरूप, सवेदनमे न आनेवाला, पूर्ण शान्त, आत्मसाक्षात्कारन्वरूप तथा व्यापक ब्रह्मका स्वरूप है। समन्न जागतिक पदार्थोंकी सत्ता आत्मसवेदनके अतिरिक्त दूसरी कुछ नहीं है॥ ४१—४७॥

'द्रप्टा और दृश्यका सम्बन्ध होनेपर वीचमे दृष्टिका जो त्वरूप होता है, वह द्रष्टा, हम्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित साक्षात्काररूप स्थिति होती है । चित्त जब एक देशसे दूसरे देशको जाता है, तर बीचमें जो चित्तकी स्थिति होती है, उस जाटयिनहीन सविद्रप मननमे नदा तन्मय रहो । जाप्रत् स्वम और सुप्रिसे परे जो तुम्हारा सनातन स्वरूप है, उस जड चेतनरहित स्थितिम सदा तन्मय रहो। एक जडताको छोड़ कर - क्योंकि वह पत्थरका हृदय है, पापाणरूपताकी प्राप्ति है—उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमे तन्मय रहो। चित्तको दूरसे त्यागकर जिस किमी खितिमे हो, उसीमें खिर रहो । परमात्मतत्त्वसे पहले मन निकला । तत्पश्चात् मनसे ही विज्ञालसे पूर्ण यह जगत् विस्तृत हुआ। हे विप्र! शून्यसे भी शून्य उत्पन्न होता है, जैसे आकाश शून्य है और उससे मुन्दर लगनेवाली नीलिमा उल्लिख होती है। सङ्कल्पके नाश हो जानेके कारण जम चित्त गलित हो जाता है, तब ससारके मोहका कुहासा भी गल जाता है। तव शरद्के आनेपर स्वच्छ आकागके सहम वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है। विना कर्ताके और विना रगके आकाशमें चित्र उठ आया। विना द्रशके खानुभव, निद्राविहीन खप्रदर्शन हो रहा है। साक्षिखरूप, समानरूपसे स्वच्छ, निर्विकस्प, दर्पण-जैसे चिदारमामें विना इच्छाके तीनों जगत् प्रतिविग्वित हो रहे हैं। ब्रह्म एक है, चिदाकाशरूप है, सर्वस्वरूप है और अखण्डित है-चित्त चाञ्चल्यकी गान्तिके लिये यत्नपूर्वक यह भावना करनी चाहिये। जिस प्रकार एक मोटी गिलापर रेखाएँ और उपरेपाएँ खिंची होती हैं, उसी प्रकार त्रैलोक्यसे खिचत एक ब्रह्मको देखना चाहिये। किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह जगत् उत्पन्न ही नहीं हुआ । अन मैने जो जानना था, उसे जान लिया; जो अद्भुत देखना था, उसे देख लिया । चिरकालका

थका मै विश्रामको प्राप्त हुआ । चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, इस प्रकार समझो । इस समस्त जागतिक लीलासे विरत होकर तथा असन्दिग्ध भावसे चिन्मात्रको देखो ॥ ४८—५९ ॥

'जिन्होंने सङ्कल्प-जालको निरस्त कर दिया है, जो चित्तल-**इीन परम पदको प्राप्त है, वे ही समस्त दोषोंसे निवृत्त हो ब्रह्म** को प्राप्त करते हैं, जो विमनस्कताको प्राप्त हो चुके हैं, वे शान्त चित्तवाले महाबुद्धिमान् हैं। वेदान्तविचारशील प्राणी, जिनके चित्तकी वृत्तियाँ क्षीण हो गयी है, मनश्चिन्तनके त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादेय-दोनों प्रकारके दृश्योंका त्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रष्टा अर्थात् आत्मतत्त्वके साक्षात्कारमे लगे हैं तथा अद्रष्टा अर्थात् प्रपञ्चको नहीं देखते, जो विशेषरूपसे ज्ञातन्य परम तत्त्वमें जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रस-हीन पढार्थोंमें अत्यन्त परिपक्क वैराग्यके कारण घने मोहसे यक्त ससार-पथमें सोये हुए हैं, वैराग्यकी तीव्रताके कारण पक्षीके जालके समान जिनका ससार-वासनाका जाल ट्रट गया है तथा हृदयकी प्रनिय शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोंका स्वभाव विज्ञानके द्वारा उसी प्रकार सञ्चद्ध हो जाता है, जिस प्रकार कातक (निर्मली) फलके द्वारा जल खन्छ हो जाता है। मन जब रागविहीन, अनासक्त, द्वनदातीत तथा निरालम्ब हो जाता है, तब वह पिंजड़ेसे छूटे हुए पक्षीके समान मोहजालसे वाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुरात्मापन जिनका शॉन्त हो गया हैं, जो प्रपञ्चात्मक कुतुहलसे विरत हैं, उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान सुशोमित होता है ॥ ६०-६८ ॥

'न में हूँ और न यहाँ दूसरा कुछ है, मैं सब दोषोंसे रहित ब्रह्मस्वरूप हूँ—जो इस प्रकार सत् और असत्के मध्यसे देखता है, वही वस्तुतः देखता है। जिस प्रकार सहज ही प्राप्त हुए दर्शन, द्रष्टा तथा दृश्योंमें मन बिना रागके ही जाता है, उसी प्रकार धीर बुद्धिवाले कर्तव्य कर्मोंमे बिना आसक्तिके ही लगे रहते हैं। मलीमाति जानकर मोगा गया मोग उसी प्रकार तुष्टिका कारण बनता है, जिस प्रकार जानकर सेवा किया गया चोर चोरी छोड़कर मैत्रीका ही निर्वाह करता है। जिसकी मनमें श्रद्धा भी नहीं कि, ऐसे गाँवके मार्गमें आ जानेपर पियक जिस दृष्टिसे उसे देखता है, उसी दृष्टिसे जानी प्रस्म मोगके ऐस्वयोंको देखते हैं। निग्रह किया दृशा मन

अनायास प्राप्त हुए थोड़े-से भी भोगको, जो विस्तार-को नहीं प्राप्त हुआ है, क्लेशदायक होनेके कारण, बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा भोजनके एक प्रासमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है, परतु वह यदि शतके द्वारा आबद्ध न हो तथा आकान्त न हो तो राष्ट्र भी उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है। हायसे हायको समर्दितकर, दॉत से दॉत पीलकर तथा अङ्गींसे अङ्गींको दबाकर, अर्थात अपने सम्पूर्ण पराक्रम और उत्साहसे, पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इस ससार-समुद्रमे मनपर विजयं करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी गति नहीं है । इस महानरकके साम्राज्यमे दुष्कृतरूपी मतवाले हाथी घूम रहे हैं। आगारूपी बाणो और बरहोसे सजे-धजे इन्द्रियरूपी शत्रुओका जीतना दुष्कर है। जिन्होंने चित्तके दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शत्रुओको वशमें कर लिया है, उनकी भोग वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे हेमन्त ऋतुमें कमलका पौधा नप्ट हो जाता है।रात्रिमें वेतालके समान हृदयमें वासनाका तभीतक निवास है। जवतक एकाग्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं लिया जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके कारण मृत्यके समान है, सारे प्रयोजनींको सिद्ध करनेके कारण मन्त्रीरूप है और मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोको वशमे करनेके कारण सामन्तरूप है । मेरे विचारसे मनीषी पुरुषका मन लालन करनेके कारण स्नेह्शील ललनास्वरूप है तथा पालन करनेके कारण पालन करनेवाला पिता है। मनरूपी पिता शास्त्रदृष्टिसे तथा आत्मप्रकाश, आत्मबुद्धि एव आत्मानुमवके द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करता है । अत्यन्त दृष्ट, अत्यन्त हद, खच्छ, मलीमॉति वशर्मे किया हुआ, भलीमाँति जाग्रत्, आत्मगुणोंसे तेजस्वी बनाया हुआ मनोरम मनरूपी मणि इदयमें सुशोभित होता है । ब्रह्मन् ! भॉति-भाँतिके पङ्कोसे मलिन इस मनरूपी मणिको सिद्धिके लिये विवेकरूपी जलसे घोकर आलोकवान् बनो । श्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात् (निश्चय) करके, इन्द्रियरूपी शत्रुओंको पूर्णतः छिन्नकर ससार-सागर-से पार हो जाओ ॥ ६९-८४ ॥

'केवल आस्थाको—ससारकी आशाको ही अनन्त दुःखोंका कारण जानो, और सर्वंत्र केवल अनास्थाको सुखका घर समझो । वासनाके सूत्रसे बॅधा हुआ यह ससार बारबार होता है। वह मसिद्ध वासना अत्यन्त दुःखका कारण बनती है और सम्बन्ध

उन्मूलन करनेके लिये आती है । जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान् हो, फिर भी वह तृष्णासे उसी प्रकार बँघ जाता है, जैसे शृङ्खलासे सिंह बँध जाता है। परम पुरुषार्थका आश्रय लेकर और मलीमॉति उद्यम करते हुए शास्त्रानुसार शान्तिपूर्वक आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धिको नहीं प्राप्त करता । भौं ही अखिल विश्वरूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मखरूप हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं है'-इस प्रकारके ज्ञानद्वारा होनेवाला अहमाव ही श्रेष्ठ है। 'मैं समस्त प्रपञ्चसे अतीत हूँ, बालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हूँ'---ब्रह्मन ! इस प्रकारके ज्ञानसे जो अहकार होता है, वह दसरा श्रमप्रद अहमाव है और वह मोक्षका कारण बनता है। बन्धनका नहीं। ऐसा अहमाव जीवन्युक्त पुरुषोंको ही होता है। 'हाथ-पैर आदिसे युक्त यह शरीरमात्र में हूं'-इस प्रकारका निश्चय तीसरा लैकिक अहद्वार है और यह अत्यन्त तुच्छ है। यह अहकारात्मक दुरात्मा जीव ही ससाररूपी दु.खद बृक्षका मूल है। इससे मारा गया प्राणी अध-पतनकी ओर ही दौड़ता है । इस दु खद अहड्डारको त्यागकर और चिरकालतक ग्रुम अहङ्कारकी भावनामें लगा हुआ प्राणी शमयुक्त होकर मुक्तिको प्राप्त होता है। पहले कहे गये दो अलैकिक अहड्कारोंको अङ्गीकार करके तीसरे दुःखद लौकिक अहङ्कारको त्याग देना चाहिये । पश्चात् उनको भी छोड़कर जो सब प्रकारके अहद्वारों से रहित होकर स्थित है, वही उच पदको प्राप्त होता है ॥ ८५-९६ ॥

भोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है । मनकी उन्नति उसके विनाशमें है । मनोनाश महामाग्यवान्का लक्षण है । नानी पुरुषके मनका नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप है । ज्ञानीका मन न आनन्दरूप है न आनन्दरहित है, न चल है, न अचल और न स्थिर ही है; वह न सत्रूप है, न असत्रूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है । जैसे चित्मे प्रकाशित होनेवाला आकाश स्क्षमताके कारण दिखलायी नहीं देता, उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता सर्वव्यापी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सारे सङ्कर्षोसे रहित, सारी सजाओंसे शून्य यह चिदातमा अविनाशी तथा स्वातमा आदि नामोंसे व्यक्त किया जाता है । जो ज्ञानियोंकी दृष्टिमें आकाशसे भी सौगुनी स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कल-रूप (अवयवरहित ) है, एव जो सम्नल एव निर्मल ससारके रूपमे एकमात्र अपना ही दर्शन कराती है—इस प्रकारकी चित्र,

होती है न उदय होती है, चेतनसत्ता न अस्त न उठती है न स्थिर रहती है, न जाती है न आती है: न यहाँ है और न यहाँ नहीं है । वह चित् अर्थात् चेतनसत्ता विकल्परहितः निरालम्ब और निर्मल खरूपवाली है। गुरुको चाहिये कि प्रारम्ममें शम-दम आदि गुणोंके द्वारा शिष्यके अन्तःकरणको शुद्ध करे । पश्चात् 'यह सब कुछ ब्रह्मरूप है और तम शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हो' ऐसा बोध प्रदान करे । अज्ञानी पुरुषको तथा जो अर्द्ध-जाग्रत है, उसे जो कहता है कि 'सव ब्रह्म ही है', वह उसे महानरकजालमें ढकेल देता है। जिसकी बुद्धि जाग्रत हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी है, तथा जो सर्वथा आकाङ्कारहित हो गया है-ऐसे पुरुषको प्राज गुरु वेदान्तका यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं । जिस प्रकार दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है, सूर्यनारायणके होनेपर ही दिन होता है, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रकार चित्-चेतनके ऊपर ही जगत्की स्थिति है। यह जगत वास्तवमे है नहीं, केवल भासता है। जब तुम्हारी जान-दृष्टि निर्मल-आवरणशून्य हो जायगी, ज्ञानका सब ओर प्रकाश हो जायगा तथा तुम अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओगे, तभी तुम मेरे उपदेशके बलाबलको ठीक ठीक जान सकोगे ॥ ९७--१०७ ।।

'स्वार्यनागके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है, ऐसी श्रेष्ठ अविद्याके द्वारा ही, ब्रह्मन्! सब दोषोंको हर लेनेवाली विद्याकी प्राप्ति होती है। अस्त्रके द्वारा अस्त्रका शमन होता है तथा मलके द्वारा मल घोया जाता है, विपके द्वारा विपका गमन होता है, शत्रुके द्वारा शत्रु मारा जाता है। इसी प्रकारकी यह भूतमाया है, जो अपने नाशसे ही हर्ष प्रदान करती है। इसका स्वरूप दिखलायी नहीं देता, दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमार्थतः यह माया है ही नहीं—इस प्रकारकी हढ भावनाके साथ 'सब ब्रह्म ही है',—ऐसी जो अन्तर्भावना होती है, वही मुक्ति प्रदान करती है। यह भेदहिष्ठ ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये॥ १०८-११३॥

मुने ! ( मायाके द्वारा ) जो नही प्राप्त होता है, वह अक्षयपद कहलाता है । दिज ! यह माया किससे उत्पन्न हुई—यह तुम्हें नहीं विचारना है । 'मैं इसे किस प्रकार नष्ट करूँ'—यही तुम्हें विचार करना है । इसके क्षीण होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदको जान सकोगे । जहाँसे यह प्रकट होती है, जैसा इसका स्वरूप है, जिस प्रकार यह नष्ट होगी—अर्थात् निदान, लक्षण और शमनके

उपायका विचार करते हुए, इस रोगके घर अर्थात् अविदाकी चिकित्साके लिये पूरा प्रयंत करो, जिससे यह जन्म अर्थात् आनागमनके कप्टोमें तुम्हें बारबार न डाले, और चित्ररूपी समुद्र अपने-आपमें स्वच्छ आत्मपरिस्यन्दनके द्वारा विभासित हो उठे। 'वह चित्-सत्ता एक अखण्ड खरूपवाली है'---इस प्रकार अपने भीतर दृढ भावना करनी चाहिये। वह चित-शक्ति चिन्मय समुद्रमें किञ्चित् क्षुमित हो रही है। समुद्रमें लहरोके समान वहाँ स्वच्छ चिन्मय तरङ्ग ही उठ रहे हे । अपने-आप आकाश-सरोवरमें जैसे वायु लहराता है, उसी प्रशर स्वात्मामें ही आत्मशक्तिसे आत्मा तरङ्गायमान होता है। सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस प्रकारकी देवी स्फरणा क्षणमात्रके लिये होती है। देश, काल और क्रियाकी शक्ति जिसको चलायमान करनेमें समर्थ नहीं होती, वह आत्मशक्ति अपने स्वभावको जानकर उच्च अनन्त पदमें स्थित है। यह चित् राक्ति जाननेमं न आनेके कारण परिमित-सी होकर रूपकी भावना करती है। उस परम आकर्षक-शक्तिके द्वारा जब इस प्रकार रूपकी भावना होती है, उसी समय उसके पीछे नाम और सख्या आदि दृष्टियाँ छग जाती हैं। ब्रह्मन्। विकल्पके रूपको वारण करनेवाळा तथा देश, काळ और क्रियाका आधारभृत जो चित्-राक्तिका रूप है, वह क्षेत्रज कहलाता है । पुन वह भी वासनाओंकी कल्पना करता हुआ अहङ्कारका रूप वारण करता है। अहङ्कार जब निश्चयात्मक एव दोगयुक्त हो जाता है, तव वह वुद्धि कहलाता है। और बुद्धि जब सङ्कल्पका रूप ग्रहण करती है, तब मननास्पद मन वनती है । मन जब घने विकल्पम पड़ता है, तव शनै -शनै इन्द्रियरूप ग्रहण करता है। हाय-पैर्युक्त श्रीरको बुद्धिमान् पुरुप इन्द्रिय कहते हैं । इस प्रकार नीव सङ्कल्प और वासनाकी रज्जुओंसे वॅंघकर दु,खजालमे फॅसा हुआ क्रमश्च अघोगितको प्राप्त होता है । इस तरह शक्तिमय चित् धने अहङ्कारको प्राप्त होकर रेशम बनानेवाले कीड़ेके समान स्वेच्छासे वन्धनमें पडता है। अपने ही द्वारा किस्त तन्मात्ररूपी जालके भीतर रहकर, शृङ्खलामें वॅघे हुए सिंहके समान, चित् शक्ति अत्यन्त विवशताको प्राप्त हो जाती है । आत्मा ही कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं जान, नहीं किया, कहीं अहद्भार और कही चित्तके नामसे जाना जाता है। कहीं दसे मकृति कहते हैं, और कहीं भाषा हैं ऐसी कल्पना करते हैं । कहीं यह वन्धनके नामसे प्रिंचिद है और कहां पुर्यप्रक क्रूलाता है। कहीं इसे अविद्या कहते हैं और कहीं 'इच्छा' माना जाता है । यह आशा-पाराका निर्माण करनेवाले अखिल विश्वको उसी प्रकार धारण करता है, जैसे भीतर फलविहीन वटनीज वटको घारण करता है ॥ ११४---१३३ ॥

'चिन्तारूपी अग्निशिखासे दग्ध, क्रोधरूपी अजगरके द्वारा चवाये हुए, कामरूपी ममुद्रके कल्लोलमें स्थित तथा अपने पिता-मह आत्माको भूले हुए इस मनका, ब्रह्मन् । कीचड्से फॅसे हायीके समान उद्वार करो । प्रपञ्चकी मावनासे व्यास इस प्रकारके जीवाश्रित भाव ब्रह्मके द्वारा लाखों। करोड़ों तथा असख्य रूपोंमें किएत होकर पहले उत्पन्न हो चुके हैं, और आज भी चारों ओर उत्पन्न हो रहे हैं, तथा निर्झरसे उत्पन्न जलकर्णोंके समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे । कुछ तो प्रथम ही उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ भाव सौसे अधिक वार उत्पन्न हो चुके ह, कोई असख्य जन्म ग्रहण कर चुके हैं और किन्होंके दो ही तीन जन्म हुए है। कोई किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर एव नागरूपमें प्रकट हे, कोई सूर्य, चन्द्र, वरुण, शिव, हरि एव ब्रह्मारूप वन रहे हैं। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शुद्ररूपमे स्थित हैं। कोई तृग, ओपिव, वृक्ष, फल, मूल एवं पत्रके रूपमे हैं। कोई कदम्ब, नीवू, आम, ताइ तथा तमाल वृक्ष वन रहे हैं । कोई महेन्द्र, मलय, सह्य, मन्दर, मेरु आदि पर्वतींका आकार वारण किये हुए हैं। कोई खारे समुद्र, तथा कोई दूध, घृत, ईखके रस तथा जलकी राशिके रूपमें अवस्थित हैं। कोई विशाल दिगाओंका रूप वारण किये हुए हैं। कोई महान् वेगशाली नदियोंके रूपमें है। कोई हाथसे फेंके जानेवाले गेदके समान मृत्युके द्वारा वारवार ताडित होकर आकाशमें ऊपर उठते और नीचे गिरते रहते हैं । कोई-कोई मूर्ख मनुष्य विवेकको प्राप्त करके भी सहलों जन्म भोगकर पुन संसाररूपी सङ्कटमें पड़ते हैं। दिशा और काल्के द्वारा अनवन्छित्र आत्मतत्त्व अपनी गिक्तिसे सहज ही दिशा और कालके द्वारा आकलित जो यरीर ग्रहण करता है, वही जीवके पर्यायभूत वासनाके आवेगसे सक्त्योन्मुख चञ्चल मनका रूप वारण करता है। वह सङ्कल्पात्मिका मन शक्ति क्षणमात्रमे निर्मल आकाशकी भावना करती है, उसमे शब्दवीन अङ्करोन्मुख रहता है। तत्पश्चात् वहीं मन और भी धनीभृत होनेपर घने स्पन्दनके क्रमसे वायुके स्पन्दनकी भावना करता है। उसमें स्पर्भ-त्रीज अङ्करोन्मुख रहता है । उसके वाद हढ अम्यासके द्वारा गन्द और स्पर्शरूप आकाश और वायुके समर्पसे अग्नि उत्पन्न होती है । वह रूप-तन्मात्राके साथ मिलकर तीन गुणोंसे युक्त होती है। उन तीनों गुणोंके साथ सयुक्त हुआ मन रस-तन्मात्राका अनुभव करता हुआ क्षणमात्रमें जलकी श्रीतलताका चिन्तन करता है। इससे उसे जलका अनुभव होता है । पश्चात् उन चार गुणोंसे युक्त होकर मन दूसरे ही क्षण गन्घ तन्मात्राकी भावना करता है, इससे उसे पृथ्वीका अनुभव होता है। इस प्रकार पॉचॉ तन्मात्राओंसे घिरकर सूक्ष्मताका त्याग करता हुआ वह आकारामें अमिकणोंके आकारमें स्फुरित शरीरको देखता है।

वही अहङ्कारकी क्लाओं से युक्त और बुद्धि-बीज से समन्वत पुर्यष्टक कहलाता है, जो प्राणियों के हुत्कमल में मंडराने वाले पट्पदके समान है। उसमें तीब सवेग के द्वारा तेजस्वी शरीरकी मावना करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताको प्राप्त होता है, जैसे पाक के द्वारा विल्वपल । स्वच्छ आकाश मे, मूपा (सोना गलाने के पात्र) में पियले सोने के समान स्फुरित होक्र वह तेज अपने स्वमाव के द्वारा ही गठित होने लगता है। उसका उपरी माग सिरके पिण्ड के समान तथा अधोभाग पैरके समान हो जाता है तथा दोनों पाक्लों में बाहुकी आकृतियाँ एव मध्यमें उद्रका आकार समयानुसार व्यक्त होकर शुद्ध शरीर प्रथम करते हैं। वे ही बुद्धि, वीर्य, वल, उत्साह, विज्ञान और ऐश्वर्यसे युक्त होक्र सब लोकों के पितामह मगवान ब्रह्मा वनते हैं। १३४-१५७॥

'भत, मविष्यं और वर्तमानको स्पष्ट देखनेवाले भगवान् ब्रह्माजी अपने उत्तम और सुन्दर शरीरको देखकर सोचने लगे कि इस चिन्मात्र आत्मखरूपी परमाकाद्यमे, जिसका ओर-छोर नहीं दिखायी देना, पहले क्या होना चाहिये। इस प्रकार चिन्तन करते ही तत्काल उन्हें निर्मल आत्म-दृष्टि प्राप्त हुई । उन्होंने अतीत कालके अनेकों सगोंको देखा तो समस्त धर्मों और गुर्णोके सारे कम उन्हें स्मरण हो आये । उन्होंने लीलासे ही नाना प्रकारके आचारोंसे युक्त मॉति मॉतिकी प्रजाको आकाशमें गन्धर्व-नगरके समान सङ्कल्पसे उत्पन्न कर दिया । उनके स्वर्ग और अपवर्गके लिये तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धिके लिये अनन्त चित्र-विचित्र शास्त्रोंकी कल्पना की । ब्रह्मारूपी मन-की कल्पनासे जगत्की स्थिति होनेके कारण ब्रह्माके जीवनके साथ ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशको प्राप्त होता है। द्विजवर । वास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता है और न गरता है। सन कुछ मिथ्या दीख पडता है। यह विश्व-प्राख्न आशारूपी सर्पिणियोंकी पिटारी है। इसका त्याग करो । 'यह असत् है' यों जानकर मातृभावमें खित हो । अर्थात् मे ही इसका उत्पदक हूँ, ऐसी भावना करो । गन्धर्वनगर भृपित हो या अभृपित—वह जिस प्रकार तुच्छ है, उसी प्रकार अविद्यांके अंशस्त्ररूप सत-दारा आदि-की स्थिति है। फिर इनके लिये सुख-दु ख क्या करना। धन-दारा आदि प्रपञ्चका वढ्ना दु.खमय है। इसमें संतुष्ट होनेकी कोई वात नहीं है। मोह-मायाके वढनेपर, भला,इस लोकर्मे किसको शान्ति मिली है । जिन वस्तुओंकी अधिकतासे मूर्खको अनुराग होता है। उन्होंकी प्राप्तिसे प्राप्त पुरुपको वैराग्य उत्पन्न होता है। अतएव, तत्त्वज्ञानी निदाघ । सासारिक व्यवहारोंमें जो-जो नष्ट होता जाय, उसकी उपेश्वा करते चलो और जो-जो प्राप्त होता जाय, उसे ग्रहण करते

जाओ । जो मोग प्राप्त नहीं हैं, स्वभावत उनकी इच्छा न करना तथा जो प्राप्त हैं, उनका उपमोग करना—यही पण्डितका छक्षण है । सत् और असत्के मध्यमें शुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलम्बन करके आभ्यन्तर तथा वाह्य दृश्योंको न तो ग्रहण करो और न त्याग करो । कर्ममें खित जिस जानी पुरुपको इच्छा और अनिच्छा समान हैं, उसकी बुद्धि जल्में पद्मपत्रके समान लिपायमान नहीं होती । ब्राह्मण । यदि ऐन्द्रिय विपयोंका विभव तुम्हारे दृद्यमें स्पन्दित नहीं होता, तो तुम जातव्य पदार्थको जानकर संसर-सागरसे समुत्तीण हो गये । उच्चपदकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूपी पुष्पोंसे गन्ध लेकर उससे श्रीष्ठ ही अपनी चित्तवृत्तिको दूर हटा लो ॥ १५८-१७५॥

'वासनारूपी जलसे पूर्ण इस ससार-सागरमें जो प्रजारूपी नौकापर आरूढ है, वे विद्वान् दूसरे पार पहुँच गये हैं । ससार-रूपी समुद्रको जाननेवाले पुरुप सासारिक न्यवहारका न तो त्याग करते हैं न उसकी आकाङ्का ही करते हैं। वे सारे व्यवहारोंका अनासकरूपसे निर्वाह करते हैं। सत्तासामान्य अनन्त आत्मतत्त्व-रूप चेतनका जो विपयोनमुख होना है, उसी-को विज पुरुष सङ्कल्पका अङ्कर मानते हैं। वह सङ्कल्प थोडी-सी सत्ता प्राप्त करके जब शने -शनै धनीभूत होता है, तब वह वादलके समान दृढ होकर चित्ताकाशको आच्छन्न करके जडताका कारण वनता है। चेतन विपर्योको अपनेसे पृथक्की मॉति समझता हुआ, जिस प्रकार वीज अङ्करावस्था-को प्राप्त होता है, वैसे ही सङ्कल्यावस्थाको प्राप्त होता है। सङ्कल्पसे सङ्कल्प-क्रिया स्वय ही उत्पन्न होती है और खयं ही शीघ-शीघ वढ़ती है । वह दु.खका ही कारण वनती है, मुख प्रदान नहीं करती । चित्तमें सङ्कल्यकी किया-को रोको। स्थितिमें पदार्थोंकी मावना मत करो, क्योंकि सङ्करमका नाद्य करनेके लिये जिसने कमर कस ली है, वह पुन, उनका अनुगमन नहीं करेगा । मावनाका केवल अभाव हो जानेपर सङ्कल्प स्वय ही नष्ट हो जाता है । सुनि <sup>†</sup> सद्बराके द्वारा ही सद्बरपको और मनके द्वारा मनको छिन्न करके तुम अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाओ, इसमें दुष्कर ही क्या है <sup>१</sup> क्योंकि जिस प्रकार यह आकाश शूर्य है, उसी प्रकार यह जगत् शून्य है। जिस प्रकार घानका छिलका तथा ताॅंवेकी कालिमा कियासे नप्ट हो जाती है, विप्र! उसी प्रकार पुरुपका मलस्पी दोप क्रियासे दूर हो जाता है। धानके छिलके-की मॉित जीवका मल उसके स्वभावगत है, तथापि वह नष्ट अवस्य हो जाता है-इसमें सन्देह नहीं है। अतएव उद्योगी वनो ॥ १७६-१८६॥

#### षष्ठ अध्याय

#### ऋभुका उपदेश चालू

'अन्तरकी आस्यारूप एव भावनामय भावोकी सम्पत्तिका त्याग करके, हे निष्पाप । तुम जो हो, उसी स्थितिमें इस जगत्में सुखसे विचरण करो । 'मै सर्वत्र अकर्ता हूं'-इस भावनाकी दृढतासे वह परम अमृता नामकी समता ही शेप रहती है। खेद तथा उल्लासके विलास अपने ही किये हुए हैं—इस भावनाने अपने सह्जल्पके क्षीण होनेपर समता ही अविशष्ट रह जाती है। समस्त पदार्थीमें समताकी जो सत्यनिष्ठ खिति है उसमें चित्तके मलीमॉित खित होनेपर वह पुनः आवागमनका कारण नहीं बनता। अथवा मुनि। समस्त कर्तत्व तथा अकर्तृत्वका त्याग करके, मनको पीकर, तुम जो हो, उसी स्थितिमें स्थिर हो जाओ। अन्तमें समाधिस्थ हो कर जिससे तुम त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही मन. सकल्पका आकार धारण कर खखा है तथा वही प्रकाश एव अन्धमार बना हुआ है। अतः वासना करनेवालेका प्राणस्पन्दनके साथ साथ समूल त्याग करके आकाशके समान निर्लेप एवं प्रशान्तिचत्त हो जाओ । दृदयसे सारी वासनाओंका त्याग करके जो निराकुल होकर रहता है, वह मुक्त है, वह परमेश्वर है । उसने दसो दिशाओं मे भ्रान्तिके वश होकर घूमते हुए समस्त इष्टव्य पदायोंको देख लिया। युक्तिपूर्वक आचरण करनेवाले जानी पुरुपके लिये यह ससार गोष्पदके समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है। शरीरके वाहर तथा भीतर, नीचे-ऊपर तथा दिशाओंमे—इधर-उधर, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है। उसके लिये जगत् अनात्ममय नहीं होता॥१-१०॥

'वह स्थान नहीं है, जहाँ मैं नहीं हूँ, और वह वस्तु नहीं है, जो आत्ममय न हो । मैं दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ, सब कुछ सत् और चिन्मय होकर व्याप्त है। यह सब कुछ निश्चयपूर्वक ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा है। हे निष्पाप। मैं और हूँ, यह और है—इस प्रकारकी भ्रान्तिको छोड़ दो। व्यापी और नित्य घनब्रह्ममे कियत मार्वोक्ती सम्मावना नहीं है। इसमें न शोक है न मोह है, न जरा है न जन्म है। जो आत्मतत्त्वमें है, वही है, अत्तएव सर्वदा सर्वत्र किसी वस्तुकी इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीको अनासक्त होकर मोगते हुए सन्तापहीन होकर रहो। त्याग और ग्रहणका परित्याग करके सर्वदा

विगतज्वर हो तर रहो। हे महामितमान्! जिसका यह अन्तिम जन्म है, उसमे शीघ्र ही, वगमें श्रेष्ठ मुक्ताके ममान, निर्मल विद्या प्रवेश करती है । विरक्त चित्तवालोंकी, सम्यक्रूपने, खानुभृतिसे प्रकट की गयी यह वात है कि द्रष्टाको इश्यके सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है, उस अपने आत्मतत्त्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक् रीतिथे उपासना करते हैं। वासनाओंके साथ द्रष्टा, दृश्य और दर्शन-इन तीनाका त्याग करके साक्षात्कारके रूपमे भासमान आत्माकी हम सम्यक् उपासना करते हैं । अस्ति और नास्ति—इन दोनो पक्षोंके वीचमे स्थित,प्रकाशोको भी प्रकाशित करनेवाले, शाश्वत आत्माकी हम सम्यक् उपासना करते हैं। अपने हृदयमे स्थित महेश्वरको छोड़कर जो अन्य वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करते हैं, वे अपने हाथमें खित कौस्तुम-मणिका त्याग करके दूसरे रक्षकी इच्छा करते हैं। इन इन्द्रियरूपी शत्रुओं को-चाहे ये उठे हुए हों या न हों-बारवार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जैसे इन्द्र वज्रसे पहाड़ोंको मार गिराते हैं ॥ ११-२१ ॥

'ससाररूपी रात्रिके दु.स्वप्ररूप एव सर्वथा शून्य इस देहमय भ्रममे जो कुछ प्रपञ्चका प्रसार देखा, सव ही अपवित्र देखा। बाल्यजीवनमे अज्ञानसे आवढ रहा, यौवनमं बनिताद्वारा मारा गया, अत्र अन्तमे यह नराधम स्त्री-पुत्रकी चिन्तामें दुसी होकर क्या कर सकता है। सत्के सिरपर असत् स्थित है। रमणीय भावोंके ऊपर अरमणीयता सवार है। मुखोंके सिर-पर दुःख स्थित है। में किस एकका आश्रय लूँ १ जिनके निमेष और उन्मेपसे जगत्का सहार और सृष्टि होती है, इस प्रकारके पुरुष भी जब कालके गालमे चले जाते हैं, तब मुझ-जैसों-की तो गणना ही क्या है। ससार ही दुःस्तोंकी अन्तिम सीमा कही गयी है, उसमे शरीरके पड़े रहनेपर सुखास्वादन कैसे हो सकता है १ मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ । मेरी आत्माको चुरानेवाला दुष्ट चोर यह मन ही है। मनने मुझको चिरकाल-से चुरा लिया है। मैं इसको मार डाल्रॅंगा। हेय पदार्थीके लिये खेद न करो, उपादेय पदार्थोंमें अनुरक्त मत होओ। हेय और उपादेयसम्बन्धी दृष्टिका त्यागकर शेषमे स्थित होकर सुस्थिर हो जाओ। ससारकी ओरसे निराशाः निर्मयताः नित्यताः

समता, अभिज्ञता, निप्तामता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विक्रस्ता, धृति, मैत्री, सतोप, मृदुता तथा मृदुभाषिता प्रसृति गुण वासनासे विहीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त जानी पुरुपमें रहते हैं। तृष्णारूपी भीलनीके फैलाये हुए वासनारूपी चालमे तुम फॅल गये हो, चिन्तारूपी रिक्सयोंके द्वारा समारूपी मृगजल चारों ओर फैला हुआ हे। तात। जिस प्रकार ववडरसे मेघजाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इम जानरूपी तेज वर्डीसे उसे वाटकर अपने व्यापक स्वरूपमें स्थित हो जाओ। । २२—३२।।

'कुल्हाड़ीके द्वारा वृक्षके समान, मनसे ही मनको काटकर पावन पदको ग्रीम ही प्राप्तकर स्थिर हो जाओ । राडे़ रहते, चलते, सोते, जागते, निवास करते, उठते और गिरते समय भी 'ये सब अमत् ही ह' ऐमा निश्चय करके हन्यमें आस्याको छोड़ दो। यदि इम दृश्यका आश्रय लेते हो तो चित्तयुक्त होकर वन्धनमें पड़ते हो, और यदि इस दृश्यका -सम्यक् त्याग करते हो तो चित्तज्ञून्य होकर मोक्षके भागी वनते हो। न में हूँ, न जगत् है-इस प्रकार चिन्तन करते हुए तुम पर्वतके समान अचल होकर रहो। आत्मा और जगत्के मध्य, द्रष्टा और दृश्य—इन दोनों अवस्थाओंके वीच अपनेको -सर्वदा दर्शनस्वरूप आत्मा ही समझते रहो। आम्वादनके पदार्थ तया आम्वादनक्रतांचे भिन्न तथा इन दोनोंके मध्यमें अवस्थित केवल आम्वादनका ध्यान करते हुए परमात्ममय हो जाओ । यीच-वीचमे निरालम्य-अवस्थाका अवलम्बन कर स्थिर हो जाओ । रज्जुते वंधे हुए तो मुक्त हो जाते हं, परतु तृष्णासे वॅघे हुए जीव किसीके द्वारा भी मुक्त नहीं किये जा सकते । अतएव निदाघ । तुम सङ्कल्प को छोड़ते हुए तृष्णाका <याग करो । अ**हभावशुन्यतारूपी वर्छाके द्वारा इ**म अट्भावमसी, खभावत उत्पन्न हुई पापिनी तृग्गाको काटकर समस्त प्राणियोको उत्पन्न होनेवाले भवसे अभय होकर सुन्दर परमार्थलोकमें विचरण करो । में इन पदायांका हूँ और ये मेरे जीवन है, इनके विना में कुछ नहीं हूँ और न ये मेरे विना कुछ ईं-अन्त करणके इस निश्चयमा त्याग करके तया मनसे विचारकर भे पदार्थांका नहीं हूं तथा पदार्थ मेरे नहीं ह'--ऐसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार-पूर्वक कमोंको महज भावसे करते हुए जो वासनाका त्याग द्दै, ब्रह्मन् ! वही ध्येय कहा गया है ॥ ३३-४३ ॥

'समता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाका सर्वथा क्षय करके ममतारिहत हो जाता है, उसीसे शरीर-बन्बन छोड़ा जाता है। ऐसा वासनाक्षय अवश्यकर्त्तन्य है। जो अहकारमयी वासनाको सहजर्मे ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक् त्याग करके स्थित होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सङ्कट्यरूपी वासनाका मूलपहित त्याग करके गान्तिको प्राप्त होता है, उसीका वह त्याग जानने योग्य है। और उसीको मुक्त एव ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ जानो। ये ही दोना ब्रह्मत्वको प्राप्त होते हैं, ये ही दो ससारतापसे मुक्त है। जम दमसम्पन्न सन्यासी और योगी, हे मुनीश्वर। यथासमय आ पडनेवाले सुखों और दु.खोंमे रत नहीं होते। जिसकी अन्तर्दृष्टिमें इच्छा-अनिच्छा दोनो ही नहीं ह तथा जो सुप्तके ममान आचरग करता है, वह जीवनमुक्त कहळाता है। जो वासनाशून्य है, वह हुर्प, अमर्प, भय, कोघ, काम और कार्पण्यदृष्टिमे न प्रसन्न होता है, न दुखी होता है । जो तृण्णा वाह्य विरयोक्ती वासनासे उत्पन्न होती है, वह वन्धन कारक होती है, और जो तृष्णा सव प्रकारके विपर्योकी वासनासे मुक्त होती है, वह मोक्षकारक होती है। 'मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो'—इस प्रकारकी प्रार्थनासे युक्त इच्छा दु.ख, जन्म और भय पदान करनेवाली होती है। उसे दृढ वन्धनस्वरूप जानो । महात्मालोग सत् और असत्रूप सभी पदाधाकी इच्छाका सर्वदा एव सम्यक् त्याग करके परम उदार पदको प्राप्त होते है। वन्धकी आस्या (वन्धनकी सत्तामें विश्वास) तथा मोक्षकी आस्या एव मुख-दुःख-स्वरूपवाली सत् और अमत्की आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम प्रशान्त महासागरकी भाँति खिर हो जाओ ॥ ४४-५३ ॥

'महातमन् । पुरुपको चार प्रकारके निश्चय होते हैं। 'पैरसे लेकर सिरतक मेरी सृष्टि माता पिताके द्वारा हुई है'—यह पहला निश्चय है। ब्रह्मन् बन्धनमे दु'ल देखकर 'में सब प्रकारके सासारिक मार्वोसे परे वालके अग्रमागरे भी सहस आत्मा हूं'—इस प्रकारका दूसरा निश्चय सत जनों को मुक्ति प्रदानके लिये होता है। विप्रवर । तीसरा निश्चय यह है कि 'मैं समस्त जगत्के पदार्थों का आत्मा हूं, सर्वम्बरूप और अक्षय हूं।' यह निश्चय मोक्षका कारण बनता है। 'मैं अथवा जगत् सब आकाशवत् श्रूट्य है'—इस प्रकारका चौथा निश्चय मोक्षिरि प्रदान करता है। इनमेंने पहला निश्चय बन्धनमे डालनेवाली तृग्णासे युक्त होता है। शेप तीनो निश्चय खच्छा, श्रुद्ध तृष्णासे युक्त होते हैं आर इन त्रिविध निश्चयोवाले पुरुष जीवनमुक्त तथा आत्मतत्त्वमे विलास करनेवाले होते हैं। परम बुद्धिमान्! सब कुछ मे ही हूँ—इस प्रकारका जो निश्चय है, उसको ग्रहण करके बुद्धि पुनः विवादको प्राप्त नहीं होती।। ५४-६०॥

'शून्य ही प्रकृति, माया, ब्रह्मश्चान, शिव, पुरुष, ईशान तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है। परमात्ममयी अद्वैतशक्ति ही दैत एव अद्वैतसे उत्पन्न हुए पदार्थोंसे जगत्के निर्माणकी लीला करके विकसित होती है। जो समस्त प्रपञ्चसे परे आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय स्थितिमें रहकर न उद्देग करते हैं न सन्तुष्ट होते हैं, संसारमें वे शोकको नहीं प्राप्त होते। जो नित्य प्राप्त कर्मको करता है, शत्रु मित्रको समान दृष्टिसे देखता है तथा इच्छा और अनिन्छासे मुक्त है, न शोक करता है न किसी वस्तुकी इच्छा करता है, सबसे प्रिय बोलता है, पूछे जानेपर मृदु भापण करता है, और प्राणियोके आगयको जानता है, वह ससारमे गोकको नहीं प्राप्त होता । ध्येय वस्तुके त्यागसे विलसित होनेवाली पूर्व दृष्टिका अवलम्बनकर, ससार-तापसे रहित एव आत्मस्य होकर जीवन्युक्त भी मॉति जगत्में विचरण करो । सारी आगाओं को हृदयसे त्यागकर, वीतराग एव वासनाशून्य होकर, बाहरसे समस्त जागतिक व्यवहारोंको भलीभाँति करते हुए ससारमे ताप-रहित होकर विचरण करो । बाहरसे कृत्रिम क्रोधका नाट्य करते हुए तथा हृदयसे क्रोधश्चन्य, वाहरसे कर्ता तथा हृदयसे अकर्ता बनकर श्रद्धचित्तसे लोकमे विचरण करो। अहद्धारको छोड़कर, ज्ञान्तिचित्त होकर, कल्द्ध-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो। आकाश-सा स्वच्छ जीवन ले ग्रुड मनसे लोकमें विचरण करो॥ ६१~६९॥

'उदार एव श्रेष्ठ आचरणसे युक्त, समस्त सदाचारींका अनुगमन करता हुआ, भीतरसे अनासक्त होकर बाहरसे यक्षशील-सा रहे। अन्तःकरणमें वैराग्यवान् होकर बाहरसे यक्षशील-सा रहे। अन्तःकरणमें वैराग्यवान् होकर बाहरसे आगान्तित व्यवहार करे। यह मेरा बन्धु है और वह नहीं है, यह तुच्छ बुद्धिवालोंकी वात है। उदार चरित्रवालोंके लिये तो सारा ससार ही अपना कुदुम्ब होता है। जो भाव और अमावसे मुक्त है, जरा मरणसे वर्जित है, जहाँ सारे सद्भरप पूर्णतः शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहित एव सुरम्य पदका आश्रय लो। यह स्वच्छ, निष्काम, दोधविहीन बाह्यी स्थिति है। इसको प्रहण करके विहार करता हुआ पुष्प सङ्कटकालमें मोहको नहीं प्राप्त होता। वैराग्यसे अथवा शास्त्रज्ञानने तथा महत्वादि गुणोंके द्वारा जो सङ्कत्यक्त नाग किया जाता है, उससे मन स्वय ही उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता है। निराज्ञाके वशीभृत हुआ

मन वैराग्यके द्वारा पूर्णताको प्राप्त होता है। यही आगायुक्त होनेपर शरद्मे स्वच्छ सरोवरके ममान रागको प्राप्त होता है। उसी भोगंसे विरक्त मनको पुनः-पुनः प्रतिदिन व्यापारीम डालते हुए पात्र पुरुपको लजा क्या नहीं आती । चिन् और निपयके योगको बन्धन कहते हैं। उस योगने मुक्त होना ही मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्वक विपयविहीन चित् ही आत्मा है, यह समस्त वेदान्त सिद्धान्तका सार है। इस निश्चयको ग्रहणकर प्रदीस अन्त करणसे स्वय ही अपने आपको देखो । इससे आनन्दपदकी प्राप्ति होगी। में चित् हूँ। ये छोक चित् है, दिशाएँ चित् है। ये जीवमात्र चित् है। द्रस्य और दर्शनसे मुक्त हो कर, के उल खच्छ रूपवाला साक्षी चिदात्मा निरामास और नित्य उदित होकर द्रष्टा वन रहा है। विपयोधे मुक्त, पूर्ण प्योतिःस्वरूप, समन्त सवेदनसे पूर्णतया मुक्त चिन्खरूप तथा महान् मवित् मात्र में हूं | मुनीशर । सारे सङ्कर्त्योको पूर्णतः शान्त करके ममन्त एपणाओका परित्यागकर निर्विकलपदमें जाकर आत्मख हो जाओ ॥ ७०-८२॥

'जो ब्राह्मण दम महोपनिपद्का नित्य अध्ययन करता है। वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है। उपनीत न हो तो उपनीत हो जाता है। वह अग्निपूत होता है, वह वायुपूत होता है, वह वायुपूत होता है, वह सोमपूत होता है, सत्यप्त होता है। वह सर्वथा पित्र हो जाता है। यह सब देवताओं का परिचित हो जाता है। उस को सरे तीर्यकानों का फल प्राप्त होता है। उसे सब देवताओं के ध्यानका फल मिल जाता है। वह सब यजों का अनुष्ठान कर लेता है। सहस्रों गायत्रीके जपका फल उसे प्राप्त होता है। सहस्रों इतिहास-पुराणके पाठका फल उसे मिल जाता है। दस हजार प्रणवजपका फल उसे मिलता है। जहाँ तक असकी दृष्टि जाती है, वह पित्र के पित्र करता है। सात पहले और सात आगेकी पीढियों को पित्र करता है। यो भगवान हिरण्यगर्भ—ब्रह्मां जीन कहा। इसका जप करने से अमृतत्वकी प्राप्ति होती है, यह उपनिपद्—रहस्य है।

॥ यष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

॥ सामवेदीय महोपनिपद् समाप्त ॥

---

#### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो वरुमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिपदं माहं ब्रह्म निराक्क्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु धर्भास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥

## शुक्कयजुर्वेदीय

# मुक्तिकोपनिषद्

#### शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥ ॐ गान्तिः ! शान्तिः !! गान्तिः !!!

#### प्रथम अध्याय

श्रीराम और हनुमान्का संवाद, वेदान्तकी महिमा, मुक्तिके भेद, १०८ उपनिपदोंकी नामावली नथा वेटोके अनुसार विभाग; उपनिपदोंके पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी

ॐश्रीरामचन्द्रजी अयोव्यापुरीम रमणीय रक्तमण्डपके बीच सीता, भरत, लक्ष्मण और श्रृष्ठम आदिसे समन्वित होकर रक्तिंस्सिनपर आसीन थे। सनक-सनन्दनादि मुनिगण, बिश्य आदि गुरुजन तथा शुकादि अन्यान्य भागवत रात-दिन उनका स्तवन करते रहते थे। सर्वान्तर्यामी एव निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमें रत होकर समाधिस्य हो रहे थे। उनकी समाधि टूटनेपर श्री-हनुमान्जीने भक्तिपूर्वक सुननेकी इच्छासे स्तवन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा—'रामजी!आप परमात्मा हैं, सत्-चित् और आनन्दस्वरूप परब्रह्मके अवतार हैं। रधुवर! इस अवसरपर में आपको बारवार प्रणाम करता हूँ। श्रीरामजी, मैं आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करनेवाला है, जिससे में अनायास—सहजमें ही इस ससार-वन्धनसे छूट जाऊँ। रामजी!कृपा करके मुझसे उसका वर्णन कीजिये, जिससे में मुक्त हो जाऊँ।॥ १–६॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'महावलशाली हन्मान् । तुमने अच्छा प्रश्न किया । में तत्त्वकी वात कहता हूँ, सुनो । मेरा खरूप वेदान्तमें अच्छी प्रकारसे वर्णित है, अतएव तुम वेदान्त-शास्त्रका आश्रय लो ।' श्रीहनुमान्जीने पूछा—'रधुर्वादायों में श्रेष्ट श्रीरामजी । वेदान्त किसे कहते हैं, और उसकी स्थिति कहाँ हैं—मुझे वतलायें।' श्रीरामजीने कहा—'इन्मान्जी । सुनो, में तुम्हें अविलम्य वेदान्तकी स्थिति वतलाऊँगा । मुझ विष्णुके निश्वाससे सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए । तिलोंमें तेलकी माति वेदों में वेदान्त सुमतिष्ठित है।' श्रीहनुमान्-नीने पूछा—'श्रीरामजी । वेद क्तिने प्रकारके हैं, और राघव ! उनकी शाखाएँ कितनी हैं तथा उनमे उपनिपद् कीन-कीन-से हैं,

यह रूपा करके तत्त्वत .-- यथार्थरूपसे समझाइये ॥७-१०॥

श्रीरामजीने कहा—वेद चार कहे गये हैं—ऋग्वेद, यज्ञवेद, सामवेद और अथवेवेद । उन चारोंकी अनेकों हो। आसाएँ हैं, और उन शासाओंके उपनिपद् मी अनेकों हैं। ऋग्वेदकी इक्षीस शासाएँ हैं। पवनतनय । यज्ज्ञेंदकी एक सी नी शासाएँ हैं। और शत्रुतापन । सामवेदसे सहस्र भासाएँ निक्ती हैं। कपीन्वर । अथवेवेदकी शासाओंके पचास मेद हैं। एक-एक शासाकी एक एक उपनिपद् मानी गयी है। जो व्यक्ति उन उपनिपदोंके एक मी मन्त्रका मिक्तपूर्वक पाठ करता है, वह व्यक्ति मुनियोंके लिये भी दुर्लम मेरी सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करता है। ११-१४॥

हन्मान्जीने कहा—श्रीरामजी । कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारकी होती है। और कुछ मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नामस्मरण करनेसे मुक्ति होती है तथा काशीम मरनेवालेको भगवान् शकर तारक-मनत्रका उपदेश देते हैं, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरे मुनियोंका कथन है कि साख्ययोगसे मुक्ति होती है, और कुछ मुनियोंके मतसे मिक्तयोग ही मुक्तिना कारण है। अन्य महर्पियोंके कथनानुसार वेदान्त वाक्योंके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। और किसी-किसीके मनमें मालेक्य, सायुज्य, सामीप्य और कैवल्यमपने मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी हैं। ॥ १५-१६॥

श्रीरामने कहा—'कपिवर ! कैवल्य-मुक्ति तो एक ही प्रकारकी है, वह परमार्थरूप है। इसके श्रातिरिक्त भक्तिपूर्वक मेरा नाम-सारण करते रहनेसे दुराचारमें लगा हुआ मनुष्य भी सालोक्यमुक्तिको प्राप्त होता है, वहाँसे वह अन्य

लोकोंमे नहीं जाता । जिसकी काशीक्षेत्रमें ब्रह्मनाल नामक प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है, वह मेरे तारक-मन्त्रको प्राप्त करता है, और उसे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसे आवागमनमें नहीं आना पडता । काशीक्षेत्रमे चाहे कहीं भी मृत्यु हो, गहुरजी प्राणीके दाहिने कानमे मेरे तारक-मन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे उसके सारे पार्पोंके समूह झड़ जाते हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको -समान रूपको प्राप्त हो जाता है। वही सालांक्य-सारूप्य मुक्ति कहलाती है। जो द्विज सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और मुझे सर्वात्मखरूप चिन्तन करता है, वह मेरे सामीप्यको प्राप्त होता है—सदा मेरे समीप निवास करता है। वही .सालोक्य-सारूप्य सामीप्य मुक्ति कहलाती है। जब गुरुके द्वारा उपदिप्ट मार्गसे मेरे अन्यय, निर्विकार स्वरूपका ध्यान करता है, तब वह द्विज भ्रमरकीटके समान सम्यक् रूपसे मेरे सायुज्यको प्राप्त करता है। वहीं कल्याणमयी, ब्रह्मानन्द को प्रदान करने-वाली सायुज्य-मुक्ति है। मेरी उपासनासे जो चार प्रकारकी मुक्तियाँ होती हैं—सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एव कैवल्य, उनमें यह कैवस्यमुक्ति किस उपायका अवलम्बन करनेसे सिद्ध होती है, सो सुनो ॥ १७-२३ ॥

अकेली माण्ड्रक्योपनिषद् मुमुक्षुजनों को मुक्ति प्रदान करनेमे समर्थ है। यदि उससे भी ज्ञानमे परिपक्षता न आये तो दस उपनिषदोंका पाठ करो । उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ ही मुझे अद्वेत धाम अर्थात् तेजके रूपमें प्राप्त करोगे। अञ्जनीकुमार । यदि उससे भी जानकी दृढता न हो तो बत्तीस उपनिषदोंका सम्यक्रूपसे अभ्यास करके ससारसे निवृत्त हो जाओ । यदि विदेहमुक्त-गरीर छोड़नेके बाद पुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिपदोका पाठ करो । उन उपनिपदोंके नाम, क्रम और ग्रान्तिपाठ यथार्थतः कहता हूँ, सुनो । ईशं, केर्ने, कठें, प्रश्रें, मुण्डें क, माण्डूक्य, तैतिरीये, ऐतार्य, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्म, कैवल्य, जाबाल, श्वेताश्वतर, हस, आरुणिक, गर्भ, नारायण, परमहस, अमृतिबन्दुः अमृतनादः, अथर्वशिरस्, अथर्वशिखा, मैत्रायणी, कौषीतिज्ञाह्यण, बृह्जावाल, वृत्तिहतापनीय, कालामिकद्र, मेंत्रेयी, सुत्राल, सुरिका, मन्त्रिका, सर्वसार, निरालम्बः ग्रुकरहस्यः वज्रस्चिकाः तेजोबिन्दुः नादविन्दुः म्यानविन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्मप्रवोध, नारद-परिवालक, त्रिशिखिवाहाण, सीता, योगचूडामणि, निर्वाण, मण्डलब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शर्म, स्कन्द, त्रिपाद्विसूर्ति-ليرانغ महानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य, रामतापनीय, वासुदेव,

मुद्रल, शाण्डिल्य, पेङ्गल, भिक्षुक, महत्, शारीरक, योगशिला, तुरीयातीत, सन्यास, परमह्सपरिवाजुँक, अक्षमाला, अन्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षि, अध्यात्म, कुण्डिका, सावित्री, आत्मा, पाञ्चपत, परव्रहा, अवधूत, त्रिपुरातापनीय, -63 CX Ch देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना, रुद्रहृदय, योगकुण्डली, मस्मजावाल, रुद्राक्षजावाल, गणपति, जावालदर्शन, तारसार, महावाक्य, पञ्चब्रहा, प्राणामिहोत्र, गोपालतापनीय, कृष्ण, 13 300 99 याज्ञवल्क्य, वराह, शाख्यायनीय, हयग्रीन, दत्तात्रेय, गरह, 904 9.€ कलिसतरण, जावालि, मौभाग्यलस्मी, सरस्वतीरहस्य, वहच और मुक्तिकोपनिषद् ॥ २४-३६ ॥

ये एक सौ आठ उपनिपदें मनुष्यके आधिदैविक, आधिमौतिक और आध्यात्मिक—तीनों तापींका नाश करती हैं। इनके पाठ और स्वाध्यायसे ज्ञान और वैराग्यकी प्राप्ति होती है तथा लोक वासना; शास्त्र-वासना एव देह-वासनारूप त्रिविष वासनाओं का नाश होता है। पूर्व और पश्चात् विहित प्रत्येक उपनिपद् नी शान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविशारद, व्रतपरायणः स्नान किये हुएः स्वय आत्मतत्त्वोपदेष्टाके मुखसे— ग्रहण अर्थात् श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ठ अष्टोत्तरशत उपनिपदोंका पाठ करते हैं, वे जनतक प्रारव्धकर्मीका नाश नहीं हो जाता, तनतक जीवन्मुक्त वने रहते हैं । उसके पक्षात् कालकमसे जब प्रारम्थका नाग हो जाता है, तन वे मेरी विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं । समस्त उपनिपदोके वीच एक सौ आठ उपनिपंद् मारखरूप हैं । इनका एक बार भी श्रवण करनेसे सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं। पवनकुमार ! द्वम मेरे शिष्य हो, इन्ह्य मैने तुम्हारे लिये इस शास्त्रका वर्णन किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अष्टोत्तरशत उपनिषद्रूप शास्त्र अत्यन्त गोपनीय है। ज्ञानसे, अज्ञानसे अयवा प्रसङ्गवरा भी इन का पाठ करनेसे ससाररूप वन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। जो तुमसे राज्य अथवा धन मॉगे, उसे उसकी कामना-पूर्तिके लिये राज्य अथवा धन दे सकते हो; परतु इन एक सौ आठ उपनिषदोंको जिस-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चय-पूर्वक जो नास्तिक हैं, कृतघ्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे मुँह मोहे हुए हैं तथा शालरूप गहुोंमें गिरकर मोहित हो रहे हैं अर्थात् जो केवल शास्त्र-चर्चामें ही लगे हुए हैं, उन्हें तो कमी नहीं देना चाहिये। मारुति ! सेवापरायण जिज्यको। अनुकूल (आज्ञाकारी ) पुत्रको अथवा जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुलमे उत्पन्न हो, सुशील और सदुद्धिसम्पन हो, उसे मलीमाँति परीक्षा करके अष्टोत्तरशत उपनिषदीं-

को प्रदान करना चाहिये। इस प्रकारका जो व्यक्ति इन उपनिषदोंको पंढता या सुनता है, वह मुझको प्राप्त होता है—इसमें कुछ भी सदेह नही है।। ३७-४७॥

यही बात ऋचामें भी कही गयी है। कहते हैं, वेद-विद्या— उपनिषद् ब्राह्मणके पास गयी और बोळी—'मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूं। याद रहे—मुझे निन्दकों, मिथ्याचारी और दुष्ट प्रकृतिवालोंको मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तभी मैं वीर्यवती—सामर्थ्ययुक्त अथवा सफल होऊंगी।' जिसे गुरु श्रुतगील (गास्त्राभ्यासी), प्रमादरहित, मेधावी और ब्रह्मचर्यसे युक्त समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक् परीक्षा करके इस आत्मविपयक वैष्णवी विद्याको प्रदान करे।। ४८-४९।।

पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमान्जीने पूछा—भगवन् । श्रृग्वेदादिके अनुसार उपनिषदींका अलग अलग विभाग करके गान्ति-मन्त्रोंको मुझपर अनुग्रह करके कहिये ॥ ५०॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—ऐतरेर्यं, कौषीर्तेकिव्राह्मण, नार्दे-विन्दु,आत्मेंप्रवोध,निर्वाण,मुद्गर्रू,अक्षमालिका,त्रिंपुरा,सौभाय-लक्ष्मी और वहुच—ये दस उपनिषद् श्रुग्वेदीय हैं और इनका ग्रान्ति-मन्त्र है 'बाद् मे मनसि' इत्यादि ॥ ५१॥

ईशाबीस्य, बृहदार्ण्यक, जाबील, हर्स, परमहस, सुर्वाल, १०० मिनुका, निरालम्ब, त्रिकाखिब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण, अद्भयतारक, १०० मिश्रुक, तरीयातीत, अध्यात्म, तारसार, याजवल्क्य, १०० साट्यायनी और मुक्तिका—ये शुक्रयजुर्वेदके उन्नीस उपनिपद् हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 'पूर्णमद पूर्णमिदम्' इत्यादि ॥५२॥

कठवेल्ली, तैत्तिरीय, ब्रह्म, कैंबर्ट्य, श्वेताश्त्तिर, गर्भ, १९ नारायण, अमृतिवन्दु, अमृतनाद, कालाग्निरुद्ध, ध्रुरिका, १९ वर्धान्ति, ध्रुतिका, १९ वर्धान्ति, ध्रुतिका, १९ वर्धान्ति, ध्रुतिका, १९ वर्धान्तिन्दु, ब्रह्मिवद्या, १९ वर्धान्तिन्दु, ब्रह्मिवद्या, १९ वर्धान्तिन्द्द, ब्रह्मिवद्या, १९ वर्धान्तिन्द्द, ब्रह्मिवद्या, १९ वर्धान्तिन्द्द, ब्रह्मिवद्या, १९ वर्धान्तिन्द, वर्धान्तिन्द, वर्धान्तिन्द, वर्धान्ति, स्कन्द, श्रारीरक, योगशिखा, १९ वर्धान्ति, अवध्रुत, कठवद्र, रुद्गह्दय, योगकुण्डली, १९ वर्धान्तिम्त्रक्षित्र, प्राणाग्निहोत्र, वराह, किंसतरण और सरस्वती-३२ रहस्य—ये कृष्णयजुर्वेदके वत्तीस उपनिपद् हैं, इनका श्रान्तिमन्त्र है—'सह नाववतु सह नो सुनक्तु' इत्यादि॥५३॥

केन, छान्दोग्य, आरुणिक, मैत्रायणी, मैत्रेयी, १९ वर्जर्सू चिका, योगँचूडामणि, वासुदेर्व, महेत्, सन्यास, अव्यक्त, १९ कृष्टिका, सावित्री, रद्राक्षजावाल, जावालदर्शन और जावालि—ये सामवेदके सोलह उपनिपद् हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 'आप्यायन्तु ममाङ्गानि०' इत्यादि ॥ ५४॥

जो लोग मुक्तिके अभिलापी हैं। जो नित्यानित्यवस्तु-विवेक, इस लोक एव परलोकके भोगोंसे वैराग्य, श्रम दम 'आदि षट्सम्पत्ति तथा मोश्चाभिलाषरूप साधनचतुप्रयसे सम्पन्न हैं, वे श्रद्धावान् पुरुष सत्कुलमें उत्पन्न, श्रोत्रिय ( वेदज्ञान-सम्यन्न), शास्त्रानुरागी, गुणवान्, सरलहृदय, समस्त प्राणियोंकी भलाईमें रत तथा दयाके समुद्र सहुउके निकट विधिपूर्वक मेंट लेकर जाते हैं और उनसे १०८ उपनिषदोंको विधिपूर्वक पढकर निरन्तर श्रवण मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते हैं। फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा आतिवाहिक —तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे उपाधिमुक्त घटाकागके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते है, अर्थात् ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं । यही बिदेहमुक्ति कहलाती है, इसीको कैवल्यमुक्ति भी कहते हैं। अतएव ब्रह्मलोकमें रहनेवाले भी ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका श्रवण मनन निदिध्यासन करके उन्हींके साथ कैवल्यको प्राप्त करते है। अतः सबके लिये केवल ज्ञानद्वारा ही कैवल्यमुक्ति कही गयी है-कर्मयोग, साख्य-योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं। यह उपनिपद् है ॥५६॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥



#### द्वितीय अध्याय

जीवन्मुक्ति एवं विटेहमुक्तिका खरूप, उनके होनेमें प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन

तत्पश्चात् श्रीहन्मान्जीने श्रीरामजीसे पूछा— 'मगवन् !जीवन्मुक्ति क्या है। विदेह-मुक्ति क्या है और इनके होनेमें प्रमाण क्या है १ तथा उनकी सिद्धि कैमे होती है और उस मिद्धिका प्रयोजन क्या है १९॥ १॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--''हन्मान् । जीवको 'मं भोका हूं, में क्तों हूं, में सुखी हूं और में दुखी हूं'-हत्यादि जो जान होता है, वह चित्तका धर्म है। यही जान क्लेशरूप होनेके कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता है। इस प्रकार-के जानका निरोध ही जीवनमुक्ति है। घटरूप उपाधिसे मुक्त घटाकाग्राजी भाँति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव विदेहमक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेम अष्टोत्तरगत-उपनिपद् ही प्रमाण है । कर्तापन और भोक्तापन आदि दु खोंकी निवृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राप्ति ही इनका प्रयोजन है। वह आनन्द प्राप्ति पुरुपके प्रयत्नसे-पुरुपार्थसे सिद्ध होती है। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञके द्वारा पुत्रकी, वाणिज्य-व्यापारके द्वारा बनकी एव ज्योतिष्टोम यजके द्वारा स्वर्गकी प्राप्ति होती है, उमी प्रकार पुरुपके प्रयत्नमे होनेवाले वेदान्त-के श्रवण मनन और निदिध्यासन्से उत्पन्न हुई समाधिसे जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती है और वह सारी वासनाओं-के नाश होनेपर प्राप्त होती है।। २।।

"पुरुपका प्रयत्न या पुरुपार्थ दो प्रकारका होता है— शास्त्रविरुद्ध और शास्त्रानुक्ल । उनमे शास्त्रविरुद्ध पुरुपार्थ अनर्थका कारण होता है और शास्त्रानुक्ल पुरुपार्थ परमार्थ-को सिद्ध करनेवाला होता है । लोक वासना, शास्त्र-वासना तथा देह वासनाके कारण प्राणीको यथार्थज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । अर्थात् ये तीन प्रकारकी वासनाएँ ही ज्ञानकी प्राप्तिमें वाधक है । वासनाएँ पुनः दो प्रकारकी होती है—शुभ और अग्रुम । ग्रुम वासनाओंके द्वारा, हन्मान् ! यदि तुम शानका अनुशीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे पदको पात करोगे, और यदि अग्रुम भावोंसे युक्त रहते हो तो वे तुम्हें महान् सकटमें डाल देंगे । कपीश्वर ! पूर्वके सस्कारोंको तुम्हें यत्नपूर्वक जीतना चाहिये । ग्रुमाग्रुम मागांसे वहती हुई वासनारूपी नदीको अपने पुरुपार्थके द्वारा ग्रुम-मार्गमें लगाना चाहिये । अग्रुम मार्गोमें जाते हुए वासना- प्रवाहको ग्रुभ मागांम उतारना चाहिये, वयांकि मनका यह स्वभाव है कि अग्रुभसे हटानेपर वह ग्रुभकी ओर जाता है और ग्रुभसे हटाये जानेपर अग्रुभमं प्रवृत्त होता है। मनुष्यको चाहिये कि पुरुपार्थके द्वारा यलपूर्वक चित्तरूपी वालकको फुसलाकर—यपथपाकर ग्रुभमे ही लगाये। अभ्यासके द्वारा जब तुम्हारी दोनो प्रकारकी वासनाएँ जल्दी ही क्षीण होने लगे, तब अनुआंका मर्दन करनेवाले हनुमान्। तुम जान लेना कि अभ्यास परिपक्तताको प्राप्त हो गया। पवनकुमार। जहाँ वासनाके अस्तित्वका सदेह भी हो, वहाँ ग्रुभ वासनाओं में ही वारवार चित्तको लगाये। ग्रुभ वासनाओं वृद्धि होनेपर मभी दोप नहीं उत्पन्न हो सकता॥ ३-१०॥

''महामति दृनुमान् । वासनाक्षयः, विशान और मनोनाश— इन तीनोंका एक साथ चिरकालतक अभ्यास करनेपर ये फल प्रदान करते ह । जवतक इन तीनोंका वारवार एक साय अभ्यास न किया जाय, तवतक सैकड़ो वर्ष वीतनेपर भी कैवल्य पदकी प्राप्ति नहीं होती। यदि अलग-अलग इनका चिरकालतक भी खूब अभ्यास किया जाय तो, जिस मकार इकड़े इकड़े करके जपे हुए मनत्र सिद्ध नहीं होते, उसी प्रकार इनमे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती। यदि इन तीनोका चिरकालतक अम्यास किया जाय तो हृदयकी हढ ग्रन्थियाँ भी निःसदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे कमलकी नालको तोइनेपर उनके रेके टूट जाते हैं। जिस झ्ठी ससार-नासनाका सैकड़ां जन्मांसे अभ्यास हो रहा है। वह चिरकालतक साधना किये विना कदापि क्षीण नहीं होती । इसिलये, प्यारे हन्मान् । पुरुपार्थके द्वारा प्रयत्न करते हुए विवेकपूर्वक भोगनी इच्छाओंको दूरसे ही नमस्कार करके इन तीनोका सम्यक्रपसे अवलम्बन करो ॥ ११--१६ ॥

'वासनासे युक्त मनको शानियोंने बद्ध वतलाया है और जो मन वासनासे सम्यक्तया मुक्त हो गया है, वह मुक्त कहलाता है। महाकिष । मनको वासनाविहीन स्थितिमें शीष्र छे आओ। भलीमॉित विचार करनेसे और सत्यके अभ्याससे वासनाओंका नाग हो जाता है। वासनाओंके नाशसे चित्त उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे तेलके समाप्त हो जानेपर दीपक बुझ जाता है। वासनाओंका मलीमॉित त्याग करके मुझ चैतन्यस्वरूपमें जो निवात दीपिशखाके समान निश्चल होकर स्थित रहता है, वह मुझ सिचदानन्दस्वरूपको एकीमावसे प्राप्त होता है। समाधि अथवा कर्मानुष्टान वह करे या न करे। जिसके हृदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो गया है, वही मुक्त है, वही उत्तमाशय है। १७–२०॥

"जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न नैष्कर्म्य-से-कर्मोंके त्यागरे मतलव है और न कर्मानुष्ठानसे। उसे समाधान अर्थात् पट्सम्पत्ति और जपकी भी आवन्यकता नहीं है । सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियाँ जो स्वतः अपने-अपने वाह्य विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं, इसमें कोई-न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है। अनायास सामने आये हुए दृश्य विपयोंमें जैसे चक्षु-इन्द्रियकी वारंवार प्रवृत्ति रागरहित ही होती है, उसी प्रकार धीर पुरुप कार्योंमें अनासक्तमावसे ही प्रवृत्त होते हैं। पवनतनय । जो सत्ता-बुद्धिसे प्रकट होती है और उसीके अनुकूल होती है तथा जिसमें चित्तका उदय और लय मी होता है, मुनिलोग उसी वृत्तिको वासनाके नामसे पुकारते हैं । चिर-परिचित पदार्थोंके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त चञ्चलता उत्पन्न हो जाती है, वही चित्त-चाञ्चल्य जन्म, जरा और मृत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण प्राणींमें स्पन्दन होता है और उस सम्दनसे पुनः वासनाकी उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें अङ्कर लगते रहते हैं ॥ २१---२६॥

'नित्तरूपी वृक्षके दो बीज हैं—प्राण स्पन्दन (प्राणोंकी ।
गित ) और वासना । इन दोनोंमेसे एकके मी क्षीण होनेसे
दोनों नए हो जाते हैं। अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, ससारका चिन्तन छोड़ देनेसे और शरीरकी विनश्वरताका दर्शन
करते रहनेसे वासना उत्पन्न नहीं होती । और वासनाका
मलीमांति त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताको प्राप्त होता
है, अर्थात् उसकी वासनात्मिका प्रवृत्ति नए हो जाती है।
वासनाके नए हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता
है, तब मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिपद विवेककी
उत्पत्ति होती है। जबतक तुम्हारे अदर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं
हो जाती, जबतक तुम्हें परमपद अज्ञात है, तबतक गुरु तथा
शास्त्र-प्रमाणके द्वारा निर्णीत मार्गका आचरण करो। तदनन्तर
कथायोका परिपाक होनेपर जब निश्वयपूर्वक तुम्हें तत्त्वका

ज्ञान हो जाय, तव तुम्हें निश्चिन्त होकर समस्त शुभ वासनाओंका भी त्याग कर देना चाहिये || २७–३१ ||

''चित्तनाश दो प्रकारका होता है—सहूप और अहूप। जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और विदेहमुक्तका अरूप होता है। अर्थात् जीवन्मुक्तका चित्त स्वरूपसे रहता तो है, पर वह अचित्त हुआ रहता है, विदेहमुक्त होनेपर उसका खरूपत' नाश हो जाता है । पवनसुत ! अय एकाग्र-चित्तसे मनोनागके विपयमें सुनो । जव तुम्हारा मन चित्त-नाशकी स्थितिको प्राप्त हो जायगा अर्थात् उसकी अनुसंधानात्मिका वृत्ति शान्त हो जायगी, तव मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको प्राप्त कर लेगा-इसमें कोई सगय नहीं है। जीवनमुक्तका मन आवागमनसे मुक्त हो जाता है, अत. उसका वह मनोनाश सरूप कहलाता है। विदेह-मुक्ति मिल जानेपर जो मनोनाश होता है, वह अरूप कहलाता है। अतएव सहस्रों अङ्कर, त्वचा, पत्ते, शाखा एव फल फूल्से युक्त इस संसार-वृक्षका यह मन ही मूल है-यह निश्चित हुआ । और वह मन सङ्कल्य-रूप है। सङ्कल्पको निवृत्त करके उस मनस्तत्त्वको सुखा डालो। जिससे यह ससार वृक्ष भी नीरस होकर सूख जाय। अपने मनके निग्रहका एक ही उपाय है, वह है यह निश्चय करना कि मनका अम्युदय-उसका स्फीत होना ही उसका विनाश-पतन है, और उसके नागमें ही उसका महान् अम्युदय-उसकी उन्नति है। जानसे मनोनाश होता है। अजानीका मन उसके लिये शृङ्खलारूप--वन्धनका कारण होता है। यत्रिमें वेतालों की मॉित हृदयमें वासनाओं का वेग तभीतक रहता है, जवतक एक तत्त्वके हढ अभ्याससे मनपर विजय नहीं कर ली जाती । जिनका चित्त और अभिमान क्षीण हो गये हैं और इन्द्रियरूपी शत्रु वशमें हो गये हैं, उनकी भोग-वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, जैसे हेमन्त ऋतुके आनेपर कमिलनी-कमलका पौधा खयमेव नष्ट हो जाता है। हाथसे हायको मलकर, दाँतसे दाँत पीसकर तथा अङ्गोंको अर्ङ्गोसे दवाकर-अर्थात् अपनी पूरी गक्ति लगाकर पहले अपने मनको जीतना चाहिये। वारवार एकाप्रचित्त होकर बैठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म चिन्तन करनेके अतिरिक्त मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३२-४१ ॥

"जिस प्रकार मदमत्त हाथी अङ्कुगके विना वशमे नहीं आता, उसी प्रकार चित्तको वशमे करनेके लिये अध्यातम-विद्याका जान, सत्तद्भति, वासनाओंका भलीमॉति परित्याग तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात् प्राणायाम—ये प्रवछ उपाय हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोके रहते हुए जो हठपूर्वक चित्तको निरुद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, वे दीपकको छोड़कर अन्धकारमें भटकते हैं। जो मूढ पुरुप हठसे चित्तको चरामें करनेका उत्योग करते हैं, वे उनमत्त हाथीको कमल नालके नन्तुओंसे वॉयनेकी चेष्टा करते हें। इतिरूप लताओंके आश्रयमूत चित्तरूपी वृक्षके दो वीज हे—एक है प्राणोका स्पन्दन (गित ), दूसरी हढ मावना। प्राण वायुके सञ्चालनसे घट-घट व्यापक सिवत्—समष्टि-चेतना चलायमान हो उठती है। चित्तकी एकायतासे जानकी प्राप्ति होती है और उनसे मुक्तिलाम होता है। अतएव चित्तकी एकायताके साधनोंमे ध्यानकी यथोचित विधि वतलायी जाती है—॥४२-४७॥

"चित्त सर्वर्धा विकारहीन न हो, तो भी यनके आविर्भाव और अरिएके तिरोभावके कमसे केवल चैतन्य—चिटानन्द स्वरूप परब्रह्मका चिन्तन करो । जिस क्षण चित्त चिदानन्दमें आरूढ होता है, वह यनकी स्थिति है, और जिस क्षण उससे अलग होता है, वह अरिएकी स्थिति है। चित्तकी चाञ्चस्यके कारण यह स्वाभाविक स्थिति होती है, अतएव अरिएकी स्थितिसे पुनः-पुनः यद्यकी स्थितिमें चित्तको स्थापितकर परब्रह्मके चिन्तनमें लगो । अपानवायुके मीतर रोक दिये जानेपर जवतक हृदयमें प्राणवायुका उदय नहीं होता, तबतक वह कुम्मकावस्था रहती है, जिसका योगीलोग अनुमव करते हैं। और प्राण वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जवतक अपान वायुका उदय नहीं होता, तबतक जो पूर्ण समावस्था रहती है, उसे वाह्य कुम्मक कहते हैं॥ ४८—५०॥

''चिरकालतक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जय अहङ्कार विछक्त हो जाता है और मनोन्नति ब्रह्माकारमें प्रवाहित होने लगती है, तब उसे सम्प्रजात समाधि कहते हैं। जब चित्त-की सारी वृत्तियाँ गान्त हो जाती हैं, उस समय परमानन्द प्रधान करनेवाली असम्प्रज्ञात नामकी समाधि होती है, जो योगियोंको प्रिय है। इस समाधिकी अवस्थामें कुछ भी मान नहीं होता। हो कैसे, उस स्थितिमे मन और बुद्धिका अस्तित्वतक नहीं रहता, केउल चित्त्वरूपकी अवस्थिति होती है। इस समाधिमे चित्त निरालम्य होकर कैवल्य स्थिति-मे रहता है, मुनिलोग इस समाधिकी भावना करते है। इस समाधिमें कपर, नीचे और बीचमें—स्वंत्र गिवस्त्रूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभृत होते हैं, यह समाधि परमार्थ अर्थात् मोक्ष-स्वरूप है तथा साक्षात् ब्रह्माके मुखसे उपदिष्ट हुई है।।५१-५४॥

''दृढ भावनाके द्वारा पूर्वीपरका विचार छोड़कर चित्त जो पदार्थके स्वरूपको ग्रहण करता है, उम चित्तविकारको वासना कहते हैं। कपिश्रेष्ठ। आत्मा चित्तके तीव सवेगसे जैसी भावना करता है, इतर वासनाओंसे मक्त होकर वह शीघ वैसा ही वन जाता है। इस प्रकारका पुरुप वामनाके वशीभृत होकर जो कुछ देखता है, उसीको सद्दस्तु-यथार्थ मानकर मोहको प्राप्त होता है। वासनाके वेगकी विभिन्नताके कारण चित्त अपने वासनात्मक स्वरूपको नहीं छोड़ता। एक वासनाके छोड़ते छोड़ते दसरी वासनामें रमने लगता है। जिस प्रकार नशेके कारण पुरुपकी विवेकजुद्धि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह दुर्बुद्धि भ्रान्त होकर सब कुछ देखता है। वासना दो प्रकारकी होती है-शुद्ध और मिलन । मिलन वासना आवागमनमे डालती है और शुद्र वासना मनुप्यको जन्म-मृत्युरे छड़ाती है। जानीजन महते हं कि मलिन वासना निविड अहङ्कार और घन अजानम्बरूप होती है, वह पुनर्जन्म प्रदान करती है ॥ ५५-६० ॥

'जिस प्रकार वीजके अच्छी प्रकार सुन जानेपर उससे अहुर नहीं उत्पन्न होता, उमी प्रकार समर-वासनाके नष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता। अतएव दग्ध वीजके समान स्थिति होनी चाहिये। वायुनन्दन। चवाये हुएको चवानेके समान नाना शास्त्रोंकी व्यर्थ आलोचनासे क्या लाम, प्रयत्न होना चाहिये भीतरी प्रकाराको खोजनेके लिये। किपशार्वूल। दर्शन और अदर्शन अर्थात् सत् ख्याति और असत्-ख्याति दोनोंको छोड़कर जो स्वय कैवल्यरूपमें स्थित रहता है, वह ब्रह्मविद् नहीं, स्वय ब्रह्मस्कर्प ही है। चारों वेदोंका और अनेकों शास्त्रोंका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्त्वको नहीं जानता, वह परमानन्दसे उसी प्रकार विद्यत रहता है, जैसे कलखुल भोजनके पदायोंमें रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती। जिसका अपने शरीरकी अपवित्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पैदा करनेवाला दूसरा कौन सा उपदेश दिया जा सकता है॥ ६१–६४॥

"शरीर अत्यन्त मलयुक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है, दोनोंके मेदको जानकर किसकी श्रिचताका उपदेश किया जाय । जो वासनासे वँधा है, वही वद्ध है, और वासनाओंका नाश ही मोक्ष है। अतएव वासनाओंका सम्यक्रपसे परित्याग करके मोश्र-प्राप्तिकी वासनाका भी त्याग करो। पहले मानसी वासनाओंका त्याग करके विपय वासनाओंका भी त्याग करो; और मोक्षादिकी श्रद्ध—निर्दोष वासनाओंको ग्रहण करो। इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा उन मन्य वामनाओं-को न्यवहारमें रखते हुए भी मीतरसे बान्त अर्थात् सब प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र चिल्वरूपमें अपनी वासना लगाओ । मारुति ! फिर उस चिद्धासनाको भी मन और बुद्धिके साथ परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमे पूर्णतया समाहित हो जाओ । जो अन्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रमरहित और गन्धरहित है, जो कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, जिसका न कोई नाम है और न कोई गोत्र है तथा जो सब प्रकारके दुःखोंको हरनेवाला है—पवनतनय ! इस प्रकारके मेरे स्वरूपका तुम भजन करो ॥ ६५-७०॥

"हन्मान् ! जो साक्षिस्तरूप है, आकाशके समान अनन्त है, जिसे एक बार जान लेनेपर कुछ भी जानना गेप नहीं रहता, जो अजन्मा, एक—अद्वितीय, निर्लेप, सर्वन्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार-मंगरू तीन कलाओंसे युक्त तथा सम्पूर्ण कलाओंसे विमुक्त अद्वय-तत्त्व है, वह ओङ्कारू अक्षर—अविनागी ब्रह्म में ही हूँ । में द्रष्टा हूँ, गुद्धस्वरूप हूँ, कभी विकारको प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त नोई दूसरा पदार्थ नहीं है, जो मेरा विषय वने । अर्थात् मेरा

द्रष्टापन भी ऋहनेके लिये ही है। मैं आगे-पीछे, ऊपर-नीचे-सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। में भूमा हूँ, मुझमें किसी प्रकारकी कमी नहीं है । हे हन्मान् । तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो । में अज हूं, अमर हूं, अजर हूं, अमृत हूँ, स्वयप्रकाश हूं, सर्वव्यापी हूँ, अव्यय-अविनागी हूँ, मेरा कोई कारण नहीं—में स्वयम्भू हूं, समस्त कार्य-कलापसे परे में शुद्धस्वरूप हूँ, नित्यतृप्त हूँ-इस प्रकार तुम चिन्तन करो। इस प्रकार चिन्तन करते-करते जब कालवश श्रीरपात होगा, तब वायुके स्यन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त पदका भी परित्याग करके निर्वाण मुक्ति-विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओगे । यही वात ऋचामे भी कही गयी है—'जो आकाशमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी मॉति, परमन्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सव ओर न्यात है, भगवान् विष्णुके उस परमधामको विद्वान् उपासक सदा ही देखते हैं। साधनामें सदा जायत् रहनेवाले निष्काम उपासक श्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस परमधामको और भी उद्दीत किये रहते हैं, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं। वह परमपद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिपद् है" ॥ ७१-७६॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥



॥ शुक्रयजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## मन ही बन्ध-मोक्षका कारण है

मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः। वन्धाय विपयासकं मुक्तं निर्विपयं स्मृतम्॥

(ब्रह्मविन्दु०२।३)

मनुष्योंके बन्ध और मोक्षमें मन ही कारण है, विषयासक्त मन बन्धनके लिये है और निर्विषय मन ही मुक्त माना जाता है।

# कृष्णयजुर्वेदीय

# भोंपनि द्

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

गर्भकी उत्पत्ति एवं वृद्धिके प्रकार

ॐ शरीर पञ्चात्मक, पाँचोमें वर्तमान, छः आश्रयोवाला, छः गुणोंके योगसे युक्त, सात धातुओंसे निर्मित, तीन मलेंसे दूषित, दो योनियोंसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारसे पोपित होता है। पञ्चात्मक कैसे है १ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) गरीर पञ्चात्मक है। इस शरीरमें पृथिवी क्या है ! जल क्या है ! तेज क्या है ! वायु क्या है ! और आकाश क्या है ! इस गरीरमें जो कठिन तत्त्व है, वह पृथिवी है, जो द्रव है, वह जल है, जो उग्ण है, वह तेज है, जो सञ्चार करता है, वह वायु है, जो छिद्र है, वह आकाश, कहलाता है। इनमें पृथिवी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयवींको यथास्थान रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त श्रीत्र शब्द को ग्रहण करनेमे, त्वचा स्पर्श करनेमें, नेत्र रूप ग्रहण करनेमें, जिह्वा रसका आखादन करनेमें, नासिका सूँघनेमें, उपस्थ आनन्द लेनेमे तथा पायु मलोत्सर्ग-के कार्यमें लगा रहता है। जीव बुढिद्वारा जान प्राप्त करता है, मनके द्वारा सङ्कल्प करता है, वाक इन्द्रियसे बोलता है।

गरीर छः आश्रयोवाला कैसे हैं हसिलये कि वह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कपाय—इन छ. रसोंका आस्वादन करता है। पड्ज, ऋपम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निपाद—ये सप्त स्वर तथा इष्ट, अनिष्ट और प्रणिधानकारक (प्रणवादि) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द (स्वर) होते हैं। शुक्र, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिल और पाण्डुर—ये सप्त रूप (रग) हैं॥ १॥

सात धातुओं से निर्मित कैसे है १ जब देवदत्तनामक व्यक्तिकों द्रव्य आदि भोग्य विषय जुड़ते हैं, तब उनके परस्पर अनुकूल होने के कारण पट्रसपदार्थ प्राप्त होते हैं — जिनसे रंस बनता है । रससे रुधिर, रुविरसे मास, माससे मेद, मेदसे स्नायु, स्नायुसे अस्थि, अस्थिसे मजा और मजासे ग्रुक्र—ये सात धातुएँ उत्पन्न होती हैं। पुरुपके ग्रुक्त और स्त्रीके रक्तके सयोगसे गर्भका निर्माण होता है। ये सब धातुएँ इदयमे रहती हैं, इदयमें अन्तराग्नि उत्पन्न होती है, अग्निस्थानमें पित्त, पित्तके स्थानमें वायु और वायु-से इदयका निर्माण सजन-क्रमसे होता है।। २।।

ऋतुकालमें सम्यक् प्रकारसे गर्भाधान होनेपर एक रात्रिमें गुक शोणितके सयोगसे कलल वनता है। सात रातमें
बुद्बुद बनता है। एक पक्षमें उसका पिण्ड (र्स्थूल आकार)
बनता है। वह एक मासमें कठिन होता है। दो महीनोंमें वह
सिरसे युक्त होता है, तीन महीनोंमें पैर बनते हैं, पश्चात् चौथे
महीने गुल्फ (पैरकी घुडियाँ), पेट तथा किट-प्रदेश तैयार
हो जाते है। पाँचवें महीने पीठकी रीढ तैयार होती है। छठे
महीने मुख, नासिका, नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं। सातवें
महीने जीवसे युक्त होता है। आठवें महीने सब लक्षणोंसे
पूर्ण हो जाता है। पिताके गुक्की अधिकतासे पुत्र,
माताके कियकी अधिकतासे पुत्री तथा गुक्क और शोणित
दोनोंके गुल्य होनेसे नपुसक सतान उत्पन्न होती है। व्याकुल
चिक्त होकर समागम करनेसे अधी, कुबड़ी, खोड़ी तथा
बौनी सतान उत्पन्न होती है। परस्पर वायुके सघर्षसे
गुक्क दो मागोंमें बॅटकर सहम हो जाता है, उससे युग्न

(जुड़वॉ) सतान उत्पन्न होती है। पञ्चभ्तात्मक शरीरके समर्थ—स्वस्थ होनेपर चेतनामें पञ्च जानेन्द्रियात्मक बुद्धि होती है, उससे गन्ध, रस आदिके जान होते हैं। वह अविनाशी अक्षर ॐकारका चिन्तन करता है, तब इस एकाक्षरको जानकर उसी चेतनके शरीरमें आठ प्रकृतियाँ (प्रकृति, महत्-तत्त्व, अहङ्कार और पाँच तन्मात्राएँ) तथा सोलह विकार (पाँच जानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ, पाँच स्थूल भूत तथा मन) होते हैं। पश्चात् माताका खाया हुआ अन एव पिया हुआ जल नाड़ियोंके स्त्रोंद्वारा पहुँचाया जाकर कमंख शिशुके प्राणींको तृप्त करता है। तदनन्तर नर्वे महीने वह जानेन्द्रिय आदि सभी लक्षणोंसे पूर्ण हो जाता है। तब वह पूर्व-जन्मका स्मरण करता है। उसके शुभ-अशुभ कर्म भी उसके नामने आ जाते हैं।। ३॥

तव जीव सोचने लगता है—'मैंने सहस्रो पूर्व-जन्मों हो देखा, उनमें नाना प्रकारके मोजन किये, नाना प्रकारके— नाना योनियोंके स्तनों का पान किया। मैं वारवार उत्पन्न हुआ, मृत्युको पात हुआ। अपने परिवारवालांके लिये जो मैंने शुभाशुर्भ कर्म किये, उनको सोचकर में आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ। उनके मोगोंको मोगनवाले तो चले गये, मैं यहाँ दुःखके समुद्रमें पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। यदि इस योनिसे में छूट जाऊँगा— इस गर्भके बाहर निकल गया तो अशुभ कर्मोंका नाम करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणोंका आश्रय लूँगा। यदि में योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोंका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण करूँगा। यदि मैं योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोंका नाश करनेवाले श्रारण ग्रहण करूँगा। यदि मैं योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोंका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण करूँगा। यदि मैं योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोंका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले

साख्य और योगका अन्यास करूँगा। यदि मै इस वार योनिसे छूट गया तो मै ब्रह्मका ध्यान करूँगा। पश्चात् वह योनिद्वारको प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्रमें दवाया जाकर वहें कप्टसे जन्म प्रहण करता है। याहर निकलते ही वैष्णवी वायु (माया) के स्पर्शसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंको भूल जाता है और शुभाशुभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं ॥ ४॥

देह-पिण्डका 'शरीर' नाम कैसे होता है ? इसलिये कि ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि तथा जठराग्निके रूपमें अग्नि इसमें आश्रय लेता है। इनमें जठरामि वह है, जो खाये, पिये, चाटे और चूसे हुए पदार्थों को पचाता है। दर्शनामि वह है, जो रूपों को दिखलाता है, ज्ञानामि ग्रुभाग्रुभ कर्मोको सामने खड़ा कर देता है। अभिके शरीरमें तीन स्थान होते है-आहवनीय अग्नि मुखमें रहता है, गार्हपत्य अग्नि उदरमें रहता है, और दक्षिणामि हृदयमे रहता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, लोमादि पशु हे, धैर्य और सतोप दीक्षाऍ हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ यज्ञ-के पात्र है, कर्मेन्द्रियाँ हिव ( होम करनेकी सामग्री ) है, सिर कपाल है, केश दर्भ हैं, मुख अन्तर्वेदिका है, सिर चतुष्कपाल है, पार्श्विती दन्तपक्तियाँ पोडश कपाल है, एक सौ सात मर्मस्थान है, एक सौ अस्सी सिधयाँ है, एक सौ नौ स्नाय हैं, सात सौ शिराऍ है, पाँच सौ मजाएँ है, तीन सौ साठ अस्थियाँ है, साढ़े चार करोड़ रोम है, आठ पल (तोले) हृदय है, द्वादश पल ( वारह तोला ) जिह्वा है, प्रस्थमात्र ( एक सेर ) पित्त, आढकमात्र (ढाई सेर) कफ, कुडवमात्र (पावभर) शुक्र तथा दो प्रस्थ (दो सेर) मेद है, इसके अतिरिक्त जरीरमे आहारके परिमाणसे मल-मूत्रका परिमाण अनियमित होता है। यह पिप्पलाद ऋपिके द्वारा प्रकटित मोक्षशास्त्र है। पैप्पलाद मोक्षशास्त्र है ॥ ५॥

॥ गर्भोपनिपद् समाप्त ॥

~30000

#### शान्तिपाठ

अ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

**ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!** 

00000000

## कृष्णयजुर्वेदीय

# कैवल्योपनिषद्

#### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्थं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

**ॐ** शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

आत्माका खरूप तथा उसे जाननेका उपाय

महर्षि आश्वलायन भगवान् प्रजापति ब्रह्माजीके पास विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये और वोले, 'भगवन् ! सदा सतजनोंके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिगय श्रेष्ठ उस ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा विद्वान्लोग भीघ्र ही सारे पापों को नष्ट करके परात्पर पुरुष-परव्रहाको प्राप्त होते हैं। व्रह्माजीने उन महर्पिसे कहा- 'आश्वलायन ! तुम उस परात्पर तत्त्वको श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योगके द्वारा जाननेका यत्न करो । उसकी प्राप्ति न कर्मके द्वारा होती है, न सतान अथवा धनके द्वारा। ब्रह्मज्ञानियोंने केवल त्यागके द्वारा अमृतत्वको प्राप्त किया है। खर्गलोक्से भी ऊपर गुहामें अर्थात् बुद्धिके गहुरमें स्थित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमे यति-सयमशील योगीजन प्रवेश करते हैं। जिन्होंने वेदान्तके सविशेष ज्ञानसे तथा अवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा परम तत्त्वका निश्चय कर्र लिया है, वे शुद्ध अन्त करणवाले योगीजन संन्यास-योगके द्वारा ब्रह्मलोकर्मे जाकर कल्पके अन्तमें अमृतस्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। स्नानादिसे ग्रुद्ध होनेके अनन्तर निर्जन स्थानमें सुखसे बैठकर, ग्रीवा, सिर और शरीरको सीधे रखकर सारी इन्द्रियोंका निरोध करके मक्ति-पूर्वक अपने गुरुको प्रणाम करके सन्यास-आश्रममें स्थित योगीलोग अपने हृदय-कमलर्ने रजोगुणरहित, विशुद्ध, दु.ख-शोकातीत आत्मतत्त्वका विशदस्पसे चिन्तन करते है। इस प्रकार जो अचिन्त्य है, अन्यक्त और अनन्तखरूप है,

कल्याणमय है, प्रशान्त है, अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात् निखिल ब्रह्माण्डका मूल कारण है; जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं, जो एक अर्थात् अद्वितीय है, विभु और चिदानन्द है, रूपरहित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात् ब्रह्मविद्याके साथ परमेश्वरको, समस्त चराचरके खामीको, प्रशान्तखरूप, त्रिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात् परात्पर परब्रह्मको—जो सब भूतोंका मूल कारण है, सबका साधी है तथा अविद्यासे परे प्रकाशमान हो रहा है, उसको मुनिलोग ध्यानके द्वारा प्राप्त करते हैं ॥ १-७॥

'वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही अक्षर—अविनाशी परमात्मा है, वही बिष्णु है; वह प्राण है, वह काल है, अग्नि है, वह चन्द्रमा है। जो कुछ हो चुका है और जो भिवष्यमें होनेवाला है, वह सब वही है, उस सनातन तत्त्वको जानकर प्राणी मृत्युके परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो आत्माको सब भूतोंमें देखता है तथा सब भूतोंको आत्मामें देखता है, वह परब्रह्मको प्राप्त करता है; दूसरे किसी उपायसे नहीं। आत्मा—अन्तःकरणको नीचेकी अरिण तथा प्रणवको उपरकी अरिण वनाकर ज्ञानीजन ज्ञानरूपी मन्थनके अभ्यासद्वारा ससार-बन्धनको नष्ट कर देते हैं—ज्ञानाग्निमें जला खालते हैं। वही प्राणी मायाके वश अत्यन्त मोहग्रस्त होकर शरीरको ही अपना स्वरूप मान सब प्रकारके कर्मोंको करता है। वही जाग्रत् अवस्थामें स्त्री, अन्न पान आदि नाना प्रकारके

भोगों को भोगता हुआ परितृप्ति लाभ करता है। वही जीव स्वमावस्थामें अपनी मायां किल्पत जीवलोकमें मुख-दुःखका मोक्ता बनता है और मुपुप्तिकालमें सारे मायिक प्रपञ्चके विलोन होनेपर वह तमोगुणसे अभिभृत होकर मुख-स्वरूपको प्राप्त होता है। पुनः जन्मान्तरों के कमों की प्ररणा वह जीव मुपुप्तिसे स्वप्न-जगत्में उत्तरता है और उसके बाद जामत्-अवस्थामें आता है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और -कारण-शरीररूपी तीन पुरों में जो जीव कीडा करता है, उसीरे यह सारा प्रपञ्च-वैचित्र्य उत्पन्न होता है। ८-१४॥

'इस समस्त प्रपञ्चका आधार आनन्दम्बरूप अखण्ड बोध है—जिसमें स्थूल, स्थम और कारण शरीरूपी तीनों पुर लयको प्राप्त होते हैं। इसीसे प्राण उत्पन्न होता है, मन और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है, आकाश, वायु, अमि, जल और सारे विश्वको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। जो परब्रह्म सबका आत्मा है, समस्त कार्य-कारणरूप विश्वका महान् आयतन अर्थात् आधार है, जो स्थम-से-स्थम है, अविनाशी है, वह तुम्हीं हो, तुम वही हो। जाग्रत, स्वम्न और सुपुप्ति आदि जो प्रपञ्च मासमान है, वह ब्रह्म-स्वरूप है और वही में हूँ—यों जानकर जीव सारे बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। तीनों धाम अर्थात् जाग्रत, स्वम्न और सुपुप्तिमें जो कुछ मोक्ता, भोग्य और भोग हैं, उनसे विलक्षण साक्षी, चिन्मात्रस्वरूप, सदाशिव में हूँ। मुझमें ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, मुझमें ही सब लयको प्राप्त होता है, वह अद्वय ब्रह्मकरूप में ही हूँ। में अणुरे भी अणु हूँ, इमी प्रकार म महान्से भी महान् हूँ; यह विचित्र विश्व मेग ही म्बरूप है । में पुरातन पुरुप हूँ, में ईश्वर हूं, में हिरण्यमय पुरुप ब्रह्मा हूं, में शिवम्बरूप हूं । वह पाणि पाद-विहीन, अचिन्त्यशक्ति परब्रह्म में हूँ । में नेत्रों के विना देखता हूँ, कानोंके विना मुनता हूँ, बुद्धि आदिसे पृथक होकर में ही जानता हूँ, मुझको जाननेवाला कोई नहीं है, में सदा चित्खरूप हूँ । समन्त वेद मेरा ही ज्ञान कराते है, म ही वेदान्तका कर्ता हूँ, वेदवेता भी में ही हूँ । मुझे पुण्य-पाप नहीं लगने, मेरा कभी नाग नहीं होता और न जन्म ही होता है। और न मेरे शरीर, मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ ही हैं। मेरे लिये न भूमि है न जल है, न अमि है, न वायु और न आकाश ही है। जो इस प्रकार ग्रहा-बुद्धिके गहरमें स्थित, निष्कल ( अवयाहीन ) और अद्वितीय, सदसत्से परे सबके साक्षी मेरे परमात्मखरूपको जानता है, वह शुद्ध परमात्मम्बरूपको प्राप्त होता है । जो शनहद्रियका पाठ करता है, वह अग्रिपृत होता है, वायुपूत होता है, आत्मपृत होता है, सुरापानके दोपसे छूट जाता है, ब्रह्महत्याके दोपसे मुक्त हो जाता है, वह म्वर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है, वह शुमाशुभ कमांसे उद्धार पाता है, भगवान सदाशिवके आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्तम्बरूप हो जाता है। अतएब जो आश्रमसे अतीत हो गये हैं, उन परमहसींको सदा-सर्वदा अथवा कम-से-कम एक वार इसका पाठ अवन्य करना चाहिये। इसमे उस जानकी प्राप्ति होती है, जो भवसागरका नाग कर देता है । इमलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्यरूप मक्तिको प्राप्त होता है, कैवल्य पदको प्राप्त होता है ॥१५-२५॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय कैवल्योपनिपद् समाप्त ॥

# शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नी भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्त नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### ज्ञानमयी दृष्टि

'हिं झानमयीं कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्।' 'हिंछको ज्ञान (ब्रह्म) मयी करके जगत्को ब्रह्ममय देखे।'

## कृष्णयजुर्वेदीय

# कठरुद्रोपि षद्

### शान्तिपाठ

अं सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विर्यावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### संन्यासकी विधि और आत्मतत्त्वका वर्णन

हरि ॐ एक समय देवगण मगवान् प्रजापतिकें पास गये और वोळे—भगवन् ! हमे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । मगवान् प्रजापित बोळे—"शिखासहित केशोंका मुण्डन करा और यज्ञोपवीतका त्याग करके, पुत्रको देखकर यों कहे— 'तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वजट्कार हो, तुम ॐकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम विधाता हो, तुम प्रतिष्ठा हो ।' तव पुत्र कहे, 'मैं ब्रह्मा हूं, में स्वत् हूं, मैं वजट्कार हूं, मैं क्या हूं, मैं स्वाहा हूं, मैं प्रतिष्ठा हूं ।' परित्राजक (सन्यासी ) होकर घरसे निकलनेपर जब पुत्र-कलत्रादि पीछे पीछे चलें तो उनको देखकर अश्रुपात न करे। यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाश हो जायगा । फिर वे सव लोग सन्यामीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे लौट जाते हे । ऐसा सन्यासी देखलोकका अधिकारी होता है ।

"ब्रह्मचारीके रूपमें वेदोंका अध्ययन करने एव वेद-शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्यका पालन करनेके पश्चात् विवाहपूर्वक पुत्रोंको उत्पन्न करके, उनको सुसस्कृत बना, यथामिक यश-हवन करके अपने बन्धु बान्धवों तथा गुरुजनोंसे अनुशा प्राप्तकर सन्यास ब्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार सन्यास ब्रहण करनेवाला बनमे जाकर बारह रात्रियोंतक दुग्धसे अग्निहोत्र मरे, बारह रात्रियोंतक केवल दुग्धाहारपर रहे। बारह रात्रियोंके अन्तमे विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चरुको, जो तीन मिट्टीकी टीकरियोंपर सिद्ध किया गया हो, वैश्वानर अग्नि सथा प्रजापतिके उद्देशसे हवनकर अग्निहोत्रमे प्रयुक्त दारुपात्रोंको

भी अग्निमें होम दे। मिट्टीके पात्रोंका जलमें विसर्जन कर दे और तैजस—स्वर्णादिके बने पदार्थोंको अपने गुरुको प्रदान कर दे। उस समय यों कहे--- 'तू मुझे छोड़कर दूर न जाना, और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं ज़ाऊँगा। कुछ गास्त्रोंके मतसे, इसके पश्चात् गाईपत्य, दक्षिणामि और आइवनीय-इन तीनों प्रकारकी यज्ञाग्नियोंसे अरणियोंके पाससे भस्मकी मुष्टि लेकर पान करे। शिलासहित केशोंका वपन कराके और यज्ञोपवीत उतारकर 'ॐ मृ. स्वाहा' इस मन्त्रसे जलमें डाल दे । इसके बाद अनरान, जलप्रवेश, अग्नि-प्रवेश, वीरोंके मार्गका ग्रहण करके (पाण्डवोंकी मॉित) महा-प्रस्थान करे, अथवा किसी बृद्ध सन्यासीके आश्रममें चला जाय । दुग्ध अथवा जलके साथ जो कुछ वह मोजन करे, वही उसका साय कालीन इवन है, प्रात काल जो मोजन करे, वही प्रात:-कालीन हवन है। अमानास्याको जो मोजन करता है, वही दर्ग-यज है। पूर्णिमाको जो भोजन करता है, वह उसका पौर्णमास्य यज्ञ है। वसन्त ऋतुमे जो वह केरा, दाढी, मूँछ, गरीर-सेंऍ, नख आदि कटवाता है, वह उसका अग्निष्टोम है । सन्यास लेनेके वार्द पुनः अग्न्याधान न करे, 'मृत्युर्जयमावहम्' इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोंका पाठ करे । 'स्वस्ति सर्वंजीवेभ्यः'—सव जीवोंका कल्याण हो, यह कहकर केवछ आत्मतत्त्वका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्रपञ्चातीत पथमे विचरण करे, गृहहीन हो कर विचरण करे । मिक्षान्नके सिवा और कुछ ग्रहण न करे। थोड़ी देर भी एक जगह न

ठहरे, जीव हिंसासे बचनेके लिये केवल वर्णाकालमें भ्रमण व पञ्चीकृत करके उन्हींसे ब्रह्माण्ड आदिकी सृष्टि की । ब्रह्माण्ड-न करे । के भीतर प्राणियोंके पराकृत कमोंके अनुसार देवा दानवा

''इस विषयमें दमरे श्लोक भी हैं, जिनका भाव इस प्रकार है-- 'सन्यासीको चाहिये कि वह कुण्डिका, चमस तथा शिक्य ( झोली ) आदिको, तथा तिपाई, जूते, शीतको दूर करनेवाली कन्या (कथरी), कौपीनके ऊपर अङ्ग दकनेवाला वस्त्र, कुशका बना पवित्र, स्नानके अनन्तर धारण करनेका वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र, यजोपवीत एव वेदाध्ययन—सवका त्याग कर दे। वह अपना स्नान, पान तथा शौच पवित्र जलके द्वारा सम्पादन करे । नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमें मोये। अत्यधिक आराम न करे अथवा आयासके द्वारा शरीरको व्यर्थ कप्ट न दे, दूसरोंके द्वारा अपनी स्तुति मुनकर प्रसन्न न हो और निन्दा सुनकर गाली या शाप न दे । सन्यासी प्रमादरहित होकर ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन विताये । स्त्रियोंका दर्शन, स्पर्श, केलि-कीडा, चर्चा, गुह्म (कामसम्बन्धी) विपयों की वातचीत, काम-सद्भारत, सम्भोगके लिये प्रयत्न तथा सम्मोगकी किया-ये आठ प्रकारके मैथुन विचारवान् पुरुपोंने गिनाये हैं। उपर्युक्त अप्टविध मैथुनके त्यागरूप ब्रह्मचर्यका पालन मुमुक्षुजनींको करना चाहिये॥ १---६॥

"जो जगत्का प्रकाशक है, नित्य प्रकाशके रूपमें अपनेद्वारा ही प्रकाशित है, वही जगत्का साक्षी है, निर्मल आकृति- वाला सबका आत्मा है। वह प्रजानघनम्बरूप है, सब प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है। मनुप्य न कमेंके द्वारा, न सतानके द्वारा और न अन्य किसी साधनके द्वारा—चित्क ब्रह्मानुभवके द्वारा ही ब्रह्मको प्राप्त कर सकता है। वह सत्य-जान-आनन्द-रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अजान, गुहा आदि नामोंसे कहे जानेवाले संसारमें न्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना जाता है। जो परम न्योम नामक नित्य धाममें विराजमान इस ब्रह्मको जानता है, वह द्विचलेष्ठ कमश्च. सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता है—पूर्णकाम हो जाता है। अज्ञान और मायागिकिके साक्षी प्रत्यगात्माको जो भी एक ब्रह्मस्वरूप हूँ? यों जानता है, वह स्वय ब्रह्म हो जाता है। ७–१२॥

''पूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रह्मस्वरूप आत्मासे उसी प्रकार अपञ्चीकृत आकाश अर्थात् शब्द-तन्मात्र उत्पन्न हुआ, जैसे रज्जुमें सर्पका मान होता है। पुनः आकाशसे वायुसग्रक अपञ्ची-कृत स्पर्श-तन्मात्र उत्पन्न हुआ। वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जल्मे पृथिवी उत्पन्न हुई। उन सूक्ष्म भूतोंको गिवरूप ईश्वरने

के मीतर प्राणियोंके पुराकृत कमोंके अनुसार देव, दानव, यञ्च, किन्नर, मनुष्य, पशु, पञ्ची आदि योनियोंकी सृष्टि हुई तथा अस्य, सायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका शरीर भी कर्मातुसार ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त गरीरघारियोंका यह जो अन्नमय आत्मा—स्यूल शरीर प्रकाशित हो रहा है, उससे मिन्न एक प्राणमय आत्मा और है, जो इस अन्नमय आत्माके भीतर स्थित है। उससे भी भूक्षम दूसरा विज्ञानमय आर्त्मा है, जो प्राणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूहम आनन्दमय आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्माके भी भीतर है। अन्नमय आत्मा प्राणमयमे भरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा म्वभावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण है । मनोमय आत्मा विजान-मयसे पूर्ण है। सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे पूर्ण रहता है । उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे मिन्न साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी ब्रह्मके द्वारा पूर्ण है । वह ब्रह्म किसी दूसरेके द्वारा नहीं, विलक स्वतः सव ओरसे पूर्ण है । जो यह सत्य एव जानस्वरूप अद्वितीय त्रह्म है। वही सवका पुच्छ---आघार है। वह सबका सार एव रसमय ( आनन्दस्बरूप ) है। उस सनातन तत्त्वको प्राप्तकर यह देही सर्वेत्र सुखी होता है। इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहाँ है ? अखिल प्राणियोंके आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता रह सकता है अथवा कौन प्राणी नित्य चेष्टा करता है १ अतएव सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तमे भासित होता है, वही परमपुरुप दुःखोंसे घिरे हुए जीवात्माको सदा आनन्द प्रदान करता है ॥ १३-२५ ॥

"जो अहम्यत्व आदि छक्षणींसे युक्त इस परतत्त्वसे अमेद-रूप परमाद्देतको प्राप्त कर छेता है, वही महासन्यासी है। सद्रूप परब्रह्म जो देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, वही अमयपद है, परम कल्याणस्तरूप है, परम अमृत है। जवतक मनुष्यको इससे थोड़ा भी अन्तर—व्यवधान दीख पड़ता है, तवतक उसे (जन्म मृत्युका) मय है—इसमे सदेह नहीं। भगवान् विष्णुसे छेकर धुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दकोपसे आनन्द प्राप्त करते हैं। इस छोक तथा परछोकके मोगोंसे विरक्त, प्रसन्न चित्तवाछे श्रोत्रियको यह स्वरूपमृत आनन्द स्वय ही अनुभृत होता है—उसी प्रकार जैसे स्वयं परमात्माके अदर होता है। शब्दकी प्रवृत्ति किसी निमित्तको छेकर होती है। परतत्त्वमें निमित्तका अमाव होनेसे वाणी वहाँसे छोट आती है। जो सब विशेषोसे रहित परानन्दरूप तस्व है, वहाँ शब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो । इस कारण यह मन सूक्ष्म और व्यावृत अर्थात् सीमित शक्ति सम्पन्न होकर सर्वत्र गमन करता है। क्योंकि श्रोतः त्वक् नेत्र आदि जानेन्द्रियाँ तथा शब्दः स्पर्ग आदि उनके विषय एव वाक, पाणि आदि कर्मेन्द्रियाँ सीमित शक्तिसम्पन्न हैं। अतएव परतत्त्वको मास करनेमें ये समर्थ नहीं हैं। जो साधक उस द्वन्द्ररहित, निर्गुण, सत्य स्वरूप और विज्ञानघन ब्रह्मानन्दको 'यह मेरा ही खरूप है'-इस प्रकार जान छेता है, उसे कहीं भी भय नहीं होता। इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोंका स्वामी अपने गुरुके उपदेशसे आत्ममाधात्कारके द्वारा ब्रह्मानन्दको जानता है, वह साध-असाधु क्रमोंके द्वारा कभी सत्तप्त नहीं होता । विषय तापक हें और चित्त ताप्य है, चित्त और उसके विपयोंसे यह अखिल जगत् विभासित हो रहा है। परन्तु वेदान्त-शास्त्रके वाक्योंके शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमें अनुभूत होता है। शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वमाव ब्रह्म, ईश्वर चैतन्य, जीव-चैतन्य, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय

और फल-ये सप्तविध तत्व कहे गये हैं। जिनमें व्यवहारकों लेकर मेद है। मायाकृत उपाधियों च अत्यन्त मुक्त ब्रह्म —्युद्ध चैतन्य कहलाता है। मायाके सम्बन्धसे वह ईश है अविद्याके वशीभूत वही जीव है, तथा अन्तःकरणके सम्बन्धसे वही प्रमाता—ज्ञाता कहलाता है। उस अन्तःकरणकी वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण सज्ञाको प्राप्त होता है। वह चैतन्य जनतक अजात है, तबतक प्रमेय-कोटिमें आता है और नहीं शात हो जानेपर फल कहलाता है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष अपने-आपको भी सब उपाधियों सुक्त हूँ -- इस प्रकार चिन्तन करे। इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है, वह ब्रह्मत्वको पास करनेयोग्य हो जाता है। मैंने समस्त वेदान्तके सिद्धान्तोंका सार यथार्थत. कहा है। जीव स्वयं-अपने ही कमोंसे उत्पन्न होता है, स्त्रय ही मरता है और खम ही अविगष्ट रहता है। यह सब आत्माकी कीडा है, आत्माके सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है । यही उपनिषद्—रहस्य हैग ॥ २६-४३ ॥

॥ कृष्णयजुर्नेदीय कठरुद्रोपनिषद् समाप्त॥

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिख नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

🍑 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



# देहनाशसे आत्माका नाश नहीं

घटावभासको भानुर्घटनारो न नश्यति। देहावभासकः साक्षी देहनारो न नश्यति॥

( आल्मप्रवोष० १८ )

'जैसे घडेका प्रकाशक सूर्य घड़ेके नाहा हो जानेपर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी ( भारमा ) देहके नाहाने नाहाको नहीं प्राप्त होता ।'



## कृष्णयजुर्वेदीय

# रुद्रहदयोपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

भगवान् रुद्रकी सर्वश्रेष्ठता, सर्वस्वरूपता और ब्रह्मस्रूपता

हरि: ॐ रद्रहृदय, योगकुण्डली, भस्मजावाल, रद्राक्षजावाल और गणपित—ये पाँच उपनिपद् प्रणविक मृल तत्त्वको वतलाते हैं। ये श्रुतिके महावाक्य है, ब्रह्म-क्षानात्मक अग्निहोत्रके ये पाँच महामन्त्र हैं, अथवा मुक्तिकी प्राप्तिके लिये पाँच ब्रह्म अर्थात् मन्त्रात्मक अग्निहोत्र हैं॥ १॥

श्रीशुकटेवजीने व्यासजीके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, 'भगवन् ! वतलाइये, सब वेदों में किस एक देवताका प्रतिपादन हुआ है और किसमें सारे देवता वास करते हैं ? किसकी सेवा पूजा करनेसे सर्वदा सन देवता मुद्यपर प्रसन्न रहेंगे ?' श्रीशुकदेवजीकी इस वातको सुनकर उनके पिता उनसे बोले- "ग्रुक ! सुनो-भगवान रह सर्वदेवस्वरूप हैं। और सब देवता स्ट्रम्बरूप है। स्ट्रके दक्षिण पार्वमें सूर्यभगवान, ब्रह्माजी तथा गार्ट्पत्य, दिखणामि और आहवनीय—ये तीन प्रकारके अमिटेव स्थित ई । वामपादर्वमें भगवती उमा, विष्णुभगवान् और मोम— ये तीन हैं। जो भगवती उमा है, वही विष्णुभगवान् है और जो विष्णुमगवान् ई, वही चन्द्रमा ई। जो गोविन्दको नमस्कार करते हैं, वे शङ्करजीको नमस्कार करते हैं। और जो मक्तिपूर्वक विष्णुमगवान्की अर्चना करते हैं, वे वृपमध्वज अर्थात् शङ्करजीकी ही पूजा करते हैं। जो विरूपांक्ष अर्थात् भगवान् आञ्चतोपसे द्वेप करते हैं, वे जनार्दनसे ही द्वेप करते हैं। जो रुद्रको नहीं जानते, वे केयवकी भी नहीं जानते । रुद्रसे बीज उत्पन्न होता है और

उस वीजभी योनि ( अर्थात् क्षेत्र ) विष्णुभगवान् हैं । जो रुद्र हैं, वे स्वय ब्रह्मा हैं और जो ब्रह्मा हैं, वे अमिदेव हैं। इद्र ब्रह्मा और विष्णुस्वरूप हैं। और अग्नि-सोमात्मक समस्त जगत् भी रुद्र ही है। सृष्टिमें जितने पुँिलङ्क प्राणी हैं, सव महेश्वर ई और जितने स्त्रीलिङ्ग प्राणी हैं, सब भगवती उमा हैं। सारी स्थावर और जड़मस्वरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप है। समस्त व्यक्त जगत् उमाका स्वरूप है। और अन्यक्त जगत् महेश्वरका स्वरूप है। उमा और गङ्करका योग ही विग्णु कहलाता है। जो उन विष्णुभगवान्को भक्तिपूर्वक नमस्त्रार ऋरते हैं, वे आत्मा, परमात्मा और अन्तरात्मा — इस त्रिविध आत्माको जानकर परमात्माको प्राप्त होते हैं। अन्तरात्मा ब्रह्मा ह और परमात्मा महेश्वर हैं। और समी प्राणियोंके सनातन आत्मा विष्णुमगवान् हैं। इस त्रिलोकी-रूप बृक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर फैली हुई हैं। अग्रमाग विष्णु है। मध्य (तना) ब्रह्मा हैं और मूलमाग भगवान् महेश्वर हैं । विष्णु कार्यरूप हैं, ब्रह्मा कियारूप हैं और महेश्वर कारण-स्वरूप हैं। प्रयोजनके अनुसार रुद्रने अपनी एक ही मूर्तिको तीन प्रकारसे व्यवस्थित किया है। वर्म चद्रखरूप है, जगत् विष्णुस्वरूप है और समस्त ज्ञान ब्रह्मास्वरूप हैं। 'श्रीरुद्ध रुद्ध रुद्ध' इस प्रकारसे जो बुद्धिमान् जपता है, इससे समस्त देवोंका कीर्तन हो जानेके कारण वह सव पापेंसि मुक्त हो जाता है ॥ २–१६॥

''पुरुप रुद्रस्वरूप हैं और स्त्रियाँ उमास्वरूपा हैं—हन दोनों प्रकारके रूपोंमें भगवान् रुद्र और भगवती उमाको नमस्कार है। रुद्र ब्रह्मा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों रूपोंमें बद्र और उमाको नमस्कार । बद्र विष्णु हैं और उमा लक्सी हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र सूर्य हैं और. उमा छाया है। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र चन्द्रमा हैं और उमा तारा हैं, उनको और उनको नमस्कार। घट्र दिवस हैं और उमा रात्रि हैं। उनको और उनको नमस्कार। रुद्र यज्ञ हैं और उमा वेदी हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र अग्निदेव हैं और उमा खाहा हैं। उनको और उनको नमस्कार। छद्र वेद हैं और उमा शास्त्र हैं। उनको और उनको नमस्कार। बद्र वृक्ष हैं और उमा लता हैं। उनको और उनको नमस्कार। चढ़ गन्ध हैं और उमा पष्प हैं। उनको और उनको नमस्कार। क्रू अर्थ हैं और उमा अक्षर हैं। उनको और उनको नमस्कार। बद्र लिङ्ग हैं और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार। इस प्रकार सर्वदेवात्मक चद्रको पृथक पृथक नमस्कार करे। मैं भी इन्हीं मन्त्रपदींके द्वारा महेश्वर और पार्वतीको नमस्कार करता हूं । मनुष्य जहाँ-जहाँ रहे, इम अर्घालीसहित मन्त्रका उच्चारण करता रहे । ब्रह्महत्यारा भी यदि जलमे प्रविष्ट होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पापींसे मुक्त हो जाता है ॥ १७--२५ ॥

''जो सबका अधिष्ठान है, द्वन्द्वातीत है, सचिदानन्दस्वरूप, सनातन परम ब्रह्म है, मन और वाणीके अगोचर है, ग्रुक । उसके मलीमॉति जान छेनेपर यह सब जात हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही खरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं—वे हैं परा और अपरा। उनमें अपरा विद्या यह है—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष, तथा मुनीश्वर ! इस अपरा विद्यामें आत्मविषयके अतिरिक्त सव प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है, जिसके द्वारा आत्मविषयका ज्ञान होता है। वह आत्मतत्त्व परम अविनाशी है। वह देखनेमें नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता। नाम-रूप और गोत्रसे वर्जित है। उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं हैं। वह विपयातीत है, उसके हाथ-पैर नहीं हैं, वह नित्य है, विमु है, सर्वगत है, सूक्ष्मसे सूक्ष्म है तथा वह कमी विकारको प्राप्त नहीं होता। वह सब भूतोंका प्रभव स्थान 🐍 उच परमात्माको भीर पुरुष अपने आत्मामें देखते है।। १६-३१॥

'जो सर्वज है—जिसे भृत-भविष्य-वर्तमानका ज्ञान है, जो सम्पूर्ण विद्याओं का आश्रय है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसीसे भोक्ता एव अन्नरूपमें यह समस्त जगत् उत्पन्न होता है। जो जगत् सत्यकी तरह प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्ममें उसी प्रकार खित है, जैसे रज्जुमे सर्प। वही यह अविनाशी ब्रह्म सत्य है, जो इसको जानता है, वह मुक्त हो जाता है। ज्ञानसे ही ससार-बन्धनका नाग होता है, कर्मसे नहीं। अतएव मुमुक्षुको विधिपूर्वक श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ अपने गुरुके पास जाना चाहिये। तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका ज्ञान करानेवाली पराविद्या प्रदान करे। यदि पुरुप गुहामें निहित उस अक्षरब्रह्मको साक्षात् कर लेता है तो अविद्यारूपी महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है। यही वह अमृतरूप मत्य है, जो मुमुक्षुओंको जानना चाहिये॥ ३३—३७॥

''प्रणव धनुप है, आत्मा वाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य कहलाता है। उसको प्रमादरहित होकर वींधना (चिन्तन करना ) चाहिये तथा लक्ष्यमे घुसे हुए बाणकी भाँति ही उस ब्रह्ममें तन्मय हो जाना चाहिये। लक्ष्य अर्थात् ब्रह्म सर्वगत है। गर अर्थात् आत्मा सब ओर मुखवाला है और वेद्धा अर्थात् साधक यदि सर्वगत हो तो शिवरूप लक्ष्यकी प्राप्तिमें सशय नहीं रह जाता । जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्रह प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओंकी भी गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन करनेपर अपने विशुद्ध एव रजोगुणरहित स्वरूपसे प्रकाशित होते है। इस शरीररूपी वृक्षमें जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी निवास करते हैं। उनमें जीव कमांका फल भोगता है, महेश्वर नहीं। महेश्वर कर्मफलका भोग न करते हुए केवल साक्षीरूपमें प्रकाशित हो रहा है, उसमें जीव और ईश्वरका भेद मायाके द्वारा कल्पित है। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश आकाशके ही कल्पित भेद हैं, उसी प्रकार परमात्माके जीव और ईश्वररूप भेद भी कल्पित हैं। वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः सुक्षात् शिव है। जीव और ईश्वरमें जो चित् है, वह चित्के औपाधिक आकार-मेदसे मिन्न-मिन्न प्रतीत होती है। स्वरूपतः मिन्न नहीं है, क्योंकि स्वरूपतः भेद होनेपर तो दोनोंकी चित्स्वरूपताकी ही हानि हो जायगी । ( जड वस्तुमें ही खरूपगत भेद होता है, चित्में नहीं।) चित्से जो चित्का भेद कहा जाता है, वह चिदाकारता (चिन्मयता ) से

नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है। यदि मेद है तो वह मेद जडरूप ही है। चित् तो सर्वत्र एक ही होती है। युक्ति और प्रमाणसे चित्की एकता ही निश्चित होती है, इसिल्ये जब पुरुपको चित्के एकत्वका परिजान हा जाता है, तब वह न कोकको प्राप्त होता है न मोहको। वह केवल अहंत परमानन्दम्बरूप विव-भावको प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत्का अविष्ठान वह सत्यस्वरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनिल्लोग उसे 'अहम् अस्मि' (वह परमात्मा में ही हूँ) ऐसा निश्चय करके शोकरहित हो जाते हैं। अपने अन्त करणमें स्वयल्योतिः-

न्वरूप धर्मशाश्री परमात्माको वे ही पुरुप देखते हैं, जिनके दोप श्रीण हो गये हैं; जो मायासे आवृत है, वे इतर प्राणी नहीं देख सकते । जिस महायोगीको इस प्रकार स्वरूप-ज्ञान हो गया है, उस पूर्णस्वरूपताको प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका कहीं आना-जाना नहीं होता । जिस प्रकार एक और पूर्ण आकाश कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार अपने आत्मतत्त्वका अनुभव करनेवाला जानी महात्मा कहीं नहीं जाता । जो मुनि निश्चयपूर्वक उस परम ब्रह्मको जानता है, वह अपने स्वरूपमें स्थित हो, सिच्चदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है" ॥ ३८-५२॥

#### ॥ कृष्णयजुर्वेदीय रुद्रहृद्योपनिपद् समाप्त ॥

#### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिख नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

# आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्करुपः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिष्ठासिनव्यः स सर्वो५श्च छोकानाप्नोति सर्वो५श्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच । (छान्दोग्य०८।७।१)

प्रजापतिने कहा—जो आत्मा पापरिहत, जरा ( बुढ़ापा ) रिहत, मृत्युरिहत, शोकहीन, भूखमे रिहत, प्याससे रिहत, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प ( इन आठ स्वभावगत गुणोंमे युक्त ) हैं, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो उसको खोजकर जान छेता है, वह सब छोजोंको और समस्त कामनाओं को प्राप्त हो जाता है।



## अथर्ववेदीय

# नीलरुद्रोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा स्तरतन् भिर्व्यशेम देविहतं यदायुः ॥ स्रिस्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्रिस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! भगवान् नीलरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी एकता

भगवान् नीलकण्ठ ! आपको हम अपने दिल्यधामसे नीचे पृथिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं। हम देखते हैं कि आप दुष्टोंका विनाश करते हुए अपने उम्र रहरूपसे मयूर-पिच्छके समान गगनको ही मुकुट बनाये पृथिवीपर अवतीर्ण होते हैं और पृथिवीमें प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप ही सूमिके अधिश्वर हैं। (तात्पर्य यह कि नीलकण्ठ मगवान् रह अपने गगनव्यापी स्वरूपसे दिल्यधामसे पृथिवीपर अवतीर्ण होकर दुष्टोंका नाश करके पृथिवीकी रक्षा करते हैं। वे पृथिवीके अधिदेवता हैं। उनकी अष्टविध मूर्तियोंमें पृथिवी भी एक मूर्ति है। इस मन्त्रमें भगवान् शिवकी भूमिमयी मूर्तिका निर्देश है।)

लोगो ! इन भगवान् नीलकण्डको देखो, जिनका वर्ण अत्यन्त त्याल है । ये प्राणियोंके जीवनस्वरूप हैं । ये भगवान् इद्र जलमें निश्चित ओपिधयोंमें पधारकर पापोंका विनाश करते हैं । (जलमें ओपिधयाँ डालकर उसके द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है । ) निश्चय ही तुम्हारे अकल्याणको नष्ट करनेके लिये और तुम्हारे अप्राप्त अमीष्टको प्राप्त करानेके लिये वे (योगक्षेमकारी ओपिधयुक्त जलक्ष भगवान् इद्र ) तुम्हारे समीप आयें । (इस मन्त्रमें भगवान् इद्र की जलमयी मूर्तिका निर्देश है । )

क्रोधस्वरूप भगवान् रुद्र । आपको नमस्कार । मन्यु (क्रोधावेश) स्वरूप भगवान् भव ! आपको नमस्कार । भगवान् नीलकण्ठ ! आपकी दोनों भुजाओंको नमस्कार और आपके 'बाणको भी नमस्कार । कैलासवासी । आप पर्वतपर (ससारसे अलग ) रहकर सबका मङ्गल करते हैं । भगवन् ! जिस बाणको दुष्टोंपर फेंकनेके लिये आपने अपने हाथमें धारण किया है, गिरित्राता । उस रिक्से हमारे लिये कल्याणकारी बनाह्ये। उसके हम्स पुरुषों (हमरे स्वजनो) का नध मत कीजिये।

कैलासवासिन् ! ( अपनी ) कस्याणमयी ( पवित्र ) वाणीके द्वारा हम आपके निर्मल गुणोंका वर्णन करते हैं। वयोकि यो करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत् दु.ख-रहित तथा अनुकूल हो जायगा। आपके जो वाण हैं, वे कल्याणमय है। आपका धनुप कल्याणकारी होता है। आपके धनुपकी प्रत्यक्षा भी कल्याणलिणी है। हे मृह! हे मृहल्खल्प। इन सबके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान करते हैं। ( तात्पर्य यह कि भगवान् बद्रका विनाशक रूप एव विनाशके समस्त साधन भगवद्भक्तोंके लिये तथा जगत्के लिये नव-जीवनका विधान करनेके लिये हैं और वास्तविक रूपमं कल्याणस्वरूप हैं।)

भगवान् रुद्र! आप पर्वतपर रहकर सबका कल्याण करनेवाले हैं। आपका जो पापहारी अघोर (सीम्य) स्वरूप है, आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूपके द्वारा हमें सब ओरसे प्रकाशित करें। अर्थात् हमारे सम्मुख सदा सब ओर आपका सीम्य मङ्गलमय स्वरूप ही रहे। ये जो आपकी ताम्रवर्ण, हल्की लाल, भूरी, अत्यन्त लाल तथा और भी सहसों रुद्रमूर्तियाँ (किरणें) चारो ओर दिशाओं में व्याप्त है, निश्चय ही हम स्तुतिके लिये उनकी कामना करते हैं। (यहाँ अन्तमें भगवान् रुद्रके सूर्यस्वरूपका निर्देश है)॥१॥

विलोहिन (अधिक रक्तवर्ण) नीलकण्ड भगवान् ! हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको देखा है। आपको (उस अवताररूपमें) या तो गोपोंने देखा है या जल भरनेवाली गोपसुन्दरियोंने देखा है। योगियोंके लिये भी दुर्दर्श आपको (उस स्थामसुन्दर-स्वरूपमें) विश्वके समस्त प्राणियोंने देखा है। उस देखे हुए श्रीकृणस्वरूपधारी आपको नमस्कार। (यहाँ श्रुति मगवान् रुद्ध एव अवतार-विग्रहोंके एकत्वका निदेश करती है।) मयूरिपिन्छधारी (मयूर-सकुटी)। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही महान् शक्तिशाली इन्द्र है। (देवराज इन्द्र नहीं, जो अमुरोसे पराजित होते हैं। यहाँ गोविन्दमे नात्पर्य है।) अथवा आप अपने भक्तोंके मामने हजारों (अमख्य) नेत्रोमे मम्पन्न विराद्न्वरूपम मी प्रकट होते है। और आपके इस (श्रीकृष) स्वरूपके जो सत्त्वात्मक महत्त्वर (गोपाल, गोपिकाएँ आदि) है, उन्हें हम नमस्कार करने हैं।

भगवन । आपके शक्तिशाली किनु इस समय प्रयुक्त न होनेवाले आयुधोंको अनेक नमस्कार । दोनों हाय नोड़कर में आपके बनुपको नमस्कार करता हूँ । अपने और शत्रुके— इन दोनों पढ़ोंके राजाओंके लिये आप अपने बनुपकी प्रत्यखाको उतार दीजिये । अयात् आप शान्तस्वरूप बारण कर लें और युद्धिनी आशद्धा ही मिटा दें। भगवन् । आपके हायमें जो वाण है, उन्हें लीटा लें—तृणीरमें रस्य लें। अयात अपनी महार मृति का त्याग करके अपने परम मीर्च शिटकप्रमें मुझे दर्शन द ।

सहसाक्ष, हिस्वप्टी, द्यंत वाणोंके युगपस्थानरनां। अप अपन बनुपरें। चढारर, अपन बाणोंके मुगंकों तीथ्ण रक्षे हमारे कस्याण एव मुखंक लिये उन्ह बनुपरं चढारें। (हमारे अधुओंके नष्ट होनपर) आपका बनुप प्रत्यञ्चा रहित हो। बलंदा देनेकी किया छोड़कर बाण तृणीरमं रवंग जायें। अपके बाण, जो पर्वतारों भी चूर्ण करनेवाले हैं, इस आपके निपद्ध (तररस) में प्रत्या करक करपाणस्य हों। आप के बनुपमं सधान रिया हुआ बाण विश्वमं चारों ओरसे हमारी रक्षा करें। इस रक्षणंक अनन्तर आप अपने उस बाणको अपने तृणीरमं रख दं। मक्तांपर अत्यिक कृपाकी वर्षा करनेवाले। आपके समीप जो अमीच बाण है और आपके हाथम जो धनुप है, उनके द्वारा आप चारों आरमें हमारा परिपालन करें।

उन सपों ( हमनेवाले जीवों ) को नमस्कार, जो पृथिवी-पर ग्हते हैं। जो आकाशमें रहते हैं और जो स्वर्गमें ग्हते हैं, उन सपों ( कप्ट देनेवाली शक्तियां ) को नमस्कार । जो मकाशमय लोकोमें (शहोंमें ) रहते हैं तथा जो स्पैकी किरणोंम रहते हैं, जो इम जलमें गहनेवाले हैं, उन मय मपों ( क्लेश- दायिका विक्तियों ) को नमस्कार । जो राक्षसंकि बाणके स्पर्म है, जो वनस्पतियोम रहते हैं और जो गट्होंमें पड़े हैं, उन सब सपोंको नमस्कार । (इस मन्त्रमें सब्बे व्यापक भगवान् रुद्धे काल्प्यस्पका निर्देश है।)

नो भगवान् शद्भर अपने भक्तां के लिये नीलकण्ठ स्वरूप वारण करते हैं, अयात् भक्तां के कल्याणके लिये ही जिन्होंने हालाहल पान करके उसे चिह्नरूपमें अपने गलेंग वारण किया है, जो भगवान् अपने निज्ञ जनां के लिये हरिनवर्ण श्रीहरि रूप वन जाने हैं (यहाँ भगवान् जित्र एव भगवान् विष्णुका एकत्व प्रतिग्रादित है), हे आंपवियो ! उन काली पूँछवाले (महिपन्पवारी भगवान् केटारेबर) के लिये जीव अमोध जित्मरूपत्र बनो क्यों कि इससे तुम उन्हें सतुष्ट कर सकोगी।

वे पिद्गलर्गा एव पिङ्गल कानोंबाले, नीलकण्टघारी भगवान् शिव वही हैं, तिन सर्वम्बम्प, नीलक्षाखण्डघारी ( मर्वव्यापक ) भगवान् विरूपाक्ष भन्न ( शद्धर ) के द्वारा दवताअ।के ही नहीं, अधित वाणीका प्रयोग करनेवाळ-चेतन प्राणिमात्रके पिता ब्रह्माजी मारे गय । हे बीर ! सर्वे-व्यापक स्वरूपमे उन्ह ही प्रत्येक कर्ममे (व्यापक एव कर्मरूप ) देखो । यह उन ( भगवान् बाह्नर ) के सम्बन्धम पूछने भी इच्छा ( शद्धा ) को छोड़ दो, निमके द्वारा हम टम विश्वकी उनसे विभक्त कर देते है—उनमे अलग भाग्य मान छेते हैं । अयीत् इस विश्वको उन्हींका रूप मानना चाहिये । जगत्कारणम्बरूप भगवान् भगको नमस्कार, महारकती चहकी नमस्कार, जगत्का नाश करनेके छिये शत्रुरूप बने हुए प्रभको नमस्कार, उन नीलिशाखण्डधारी (गगनमुक्टी) को अथवा काले सीगांवाले ( महिपरूप केटांग्यर नीलफड़ ) की नमस्कार तथा उन (दक्षकी) सभा (विवाहमण्डप) को स्थाभित करनेवाले कुमाररूप प्रमुको नमस्कार।

निनमें घोड़े उत्पन्न हुए, ग्रचर हुए तथा चारों ओर दोड़नेवाले गंधे हुए, उन नीलशिखण्डधारी (महिपरूप केटारेश्वर नीलक्ड ) को नमस्कार । सभामण्डपकी गोभा बढानेवाले उन भगवानुको नमस्कार, नमस्कार ॥ ३॥

॥ अथर्ववेदीय नीलक्द्रोपनिपद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्चेमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गेस्तुषुवा स्तरतन् भिन्येशेम देवहितं यदायुः ।। स्वित्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वित्त नः पूपा विश्ववेदाः । स्वित्त नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वित्त ना वृहस्पितिर्दधातु ।। ङ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

## ऋग्वेदीय

# सरस्व ीरहस्योपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एघि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संद्धाम्यृतं विदिप्यामि । सत्यं विदिप्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।।

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

दस बीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्त्रोंसे सास्त्रतीदेवीकी स्तृति, उसका फल, नाम-रूपके सम्यन्धसे ब्रह्मकी जगत्-स्वरूपता और समाधिका वर्णन

हरि. ॐ। कथा है कि एक समय ऋषियोने भगवान् आश्वलायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा--- 'भगवन् । जिससे 'तत्' पदके अर्थभृत परमात्माका स्पष्ट वोध होता है, वह जान किस उपायसे प्राप्त हो सकता है १ जिस देवता की उपासनासे आपको तत्त्वका ज्ञान हुआ है, उसे वतलाइये ।" भगवान् आश्रलायन बोले--'मुनिवरो । वीजमन्त्रसे युक्त दस भ्राचाओंसहित सरस्वती-दशस्रोकीके द्वारा स्तृति और जप करके मैंने परासिद्धि प्राप्त की है। ऋपियोंने पूछा-उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर । किस प्रकार और किस ध्यानसे आपको सारस्वत-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा जिससे भगवती महासरस्वती प्रसन्न हुई हैं, वह उपाय बतलाइये ।' तव वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि वोले, 'इस श्री-सरस्वती दशकोकी महामन्त्रका में आश्वलायन ही ऋषि हूं, अनुष्टुप् छन्द है। श्रीवागीश्वरी देवता हें, 'चहाग्' यह बीज है, 'देवीं वाच' यह शक्ति है, 'प्र णो देवी' यह कील क है, श्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है। श्रद्धाः मेघा, प्रज्ञा, धारणा, वाग्देवता तथा महासरस्वती-इन नाम-मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास किया जाता है। ( जैसे, ॐ श्रद्धाये नमी हृदयाय नम , ॐ मेधायै नमः शिरसे स्वाहा, ॐ प्रज्ञायै नम शिलाये वपट्, ॐ धारणाये नम कवचाय हुम्, ॐ वाग्देवताये । नेन्नत्रयाय वीषर्, ॐ महासरम्ब्रत्ये कर अखाय फर्।)

#### ध्यान

हिम, मुक्ताहार, कपूर तथा चन्द्रमानी आमाके समान शुभ्र कान्तिवाली, कल्याण प्रदान करनेवाली, सुवर्णसदृश पीत चम्पक पुष्पोंकी मालासे विभूपित, उठे हुए सुषुष्ट कुच्चरुम्मासे मनोहर अङ्गवाली वाणी अर्थात् सरस्वतीदेवीको मै, निभृति (अष्टविष ऐश्वर्य एव नि॰श्रेयस )के लिये, मन और वाणी-हारा नमस्कार करता हूँ।

'ॐ प्र णो देवी' इस मन्त्रके भरद्वाज ऋपि हैं। गायत्री छन्द है, श्रीसरस्वती देवता है । ॐ नम —यह बीज, शक्ति और जीलक तीना है। इप्ट अर्थकी सिद्धिके लिये इसना विनियोग है। मन्त्रके द्वारा अद्गन्यास होता है।

'वस्तुतः वेदान्त शास्त्रका अर्थभृत ब्रहातस्य ही एकमात्र जिनका स्वरूप है और जो नाना प्रकारके नाम-रूपोंम व्यक्त हो रही है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।

ॐ प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीना-मविश्यवतु ॥ ९ ॥

ॐ—दानसे शोमा पानेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा स्तुति करनेवाले उपासकोंकी रक्षा करनेवाली सरस्वतीटेवी हमें अन्नसे सुरक्षित करें (अर्थात् हमे अधिकअन्न प्रदान करें)॥१॥

'क्षा नो दिव ॰' इस मन्त्रके अत्रि ऋषि हैं, त्रिष्टुप् छन्द है, सरस्तती देवता हैं, हीं-यह बीज, शक्तिऔर कीलक तीनों है। अमीए प्रयोजनकी मिद्धिके लिये इसका विनियोग है। इसी मन्त्रके द्वारा अङ्गन्यास करे।

'अर्झों और उपाझोंके सहित चारों वेटोंमें जिन एक ही देवताका स्तृति-गान होता है, जो ब्रह्मकी अद्भैत-शक्ति हैं, वे सरखतीदेवी हमारी रक्षा करें।'

'र्हा' आ नो दिवो बृहत पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्। हवं देवो जुजुपाणा घृनाची धारमां नो वाचमुशती ध्रणोतु॥२॥

हीं—हम लोगोंके द्वारा यप्टन्य सरस्तती देवी प्रकाशमय द्युलोकसे उतरकर महान् पर्वतानार मेघोंके वीचमें होती हुई हमारे यजमें आगमन करें। हमारी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वे देवी स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्पूर्ण सुखकर स्तोत्रोंको सुनें॥२॥

'पावका न' इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री छन्ट है, सरस्वती देवता है, 'श्रां' यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। इप्टार्थसिढिके लिये इस मन्त्रका विनियोग है। मन्त्रके द्वारा ही अङ्गत्यास करे।

'जो वस्तुन, वर्ण, पद, वाक्य—तथा इनके अर्थोंके रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनका आढि और अन्त नहीं है, जो अनन्त स्वरूपवाटी है, वे सरस्वतीटेवी मेरी रक्षा करें।'

'श्रीं' पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु घिया वसु ॥ ३ ॥

श्रीं—जो सबको पवित्र करनेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा कर्मोद्वारा प्राप्त होनेवाली धनकी उपलिध्यमें कारण हैं, वे सरस्वतीदेवी हमारे यजमें पधारनेकी कामना करें (अर्थात् यजमें पधारकर उसे पूर्ण करनेमें सहायक वर्ने ॥ ३॥

'चोटियज्ञी॰' इस मन्त्रके मधुच्छन्टा ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, सरम्वती देवता है। 'ब्लू'—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है अभीष्ट अर्थत्री सिद्धिके लिये विनियोग है। मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे।

'जो अन्यातम और अधिदैवरूपा है तथा जो देवताओं-की सम्यक् ईश्वरी अर्थात् प्रेरणात्मिका शक्ति है, जो हमारे भीतर मन्यमा वाणीके रूपमें स्थित है, वे सरस्वती-देवी मेरी रक्षा करें।'

'व्ह्रू' चोदयित्री स्नृताना चेतन्ती सुमतीना यज्ञ दधे सरस्तती ॥ ४ ॥

ब्हूं-- जो प्रिय एवं सत्य वचन वोछनेके छिये प्रेरणा

देनेवाली तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुपोंको उन-का कर्तव्य मुझाती हुई सचेत करनेवाली ई, उन सरस्वती-देवीने इस यजको धारण किया है ॥ ४॥

'महो अर्ण '—इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋपि हैं, गायत्री छन्द है, सरम्वती देवता है, 'सौ '—यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास को।

'जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिलोकीका नियन्त्रण करती है, जो रुद्र-आदित्य आदि देवताओंके रूपमे स्थित हैं, वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें।'

'सौ ' महो अर्ण सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियो विश्वा विराजति ॥ ५ ॥

साँ — ( इस मन्त्रमे नदीरूपा सरस्वतीका स्तवन किया गया है ) नदीरूपमें प्रकट हुई सरस्वतीवेवी अपने प्रवाहरूप कर्मके द्वारा अपनी अगाध जलराजिका परिचय वेती हैं। और ये ही अपने वेवतारूपसे सब प्रकारकी कर्तव्यविपयक बुद्धि-को उद्दीत ( जाग्रत् ) करती है। ५॥

'चत्वारि वाक्॰'—इस मन्त्रके उत्तथ्यपुत्र दीर्घतमा ऋपि है, त्रिष्टुप् छन्द है, सरस्वती देवता है, ऐं—यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है। (इप्रसिद्धिके लिये विनियोग है।) मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

'जो अन्तर्दिष्टिवाले प्राणियोंके लिये नाना प्रकारके रूपोंमें व्यक्त होकर अनुभृत हो रही है। जो सर्वत्र एकमात्र जिल्ला बोधरूपसे व्याप्त है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।'

> 'ऍ' चत्वारि वाक् परिमिता पटानि तानि विदुर्वाह्मणा ये मनीपिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वटन्ति॥६॥

प्—वाणीके चार पद है अर्थात् समस्त वाणी चार भागोंमें विभक्त है—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । इन सबको मनीपी—विद्वान् ब्राह्मण जानते हैं। इनमेसे तीन —परा, पश्यन्ती और मन्यमा तो हृदयगुहामें स्थित हैं; अत वे बाहर प्रकट नहीं होती। परत जो चौथी वाणी वैखरी है, उसे ही मनुष्य बोळते हैं। (इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें सरस्वतीदेवीकी स्तुति है)।। ६।।

'यद्वाग्वदन्ति॰' इस मन्त्रके भागव ऋृषि हैं, त्रिप्दुष् छन्द है, सरस्वती देवता हैं। ऋीं—यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे। 'जो नाम-जाति आदि भेदोंसे अष्टधा विकल्पित हो रही हैं तथा साथ ही निर्विकल्पस्वरूपमे भी व्यक्त हो रही हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।

'ह्रीं' यद् वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवाना निपसाट मन्द्रा । चतस्र ऊर्जं दुदुहे पयासि

क स्विद्सा परम जगाम॥७॥

द्धी—राष्ट्री अर्थात् दिव्यभावको प्रकाशित करनेवाली तथा देवताओंको आनन्दमन्न कर देनेवाली देवी वाणी जिस समय अज्ञानियोको जान देती हुई यजमें आसीन (विराजमान) होती ई, उस समय वे चारो दिशाओंके लिये अन्न और जलका दोहन करती ह। इन मध्यमा वाक्में जो श्रेष्ठ है, वह कहाँ जाता है १॥ ७॥

'देवी वाच' इस मन्त्रके भागीन ऋषि हैं, त्रिण्डुप् छन्द है, सरस्वती देवता हैं, 'सी'—यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

'व्यक्त और अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी जिनका उचारण करते हैं, जो सब अमीए वस्तुओं को दुग्धके रूपमें प्रदान करनेवाली कामधेनु हैं, वे सरस्वतीटेवी मेरी रक्षा करें।'

'सौ.' देवी वाचमजनयन्त देवास्ता विश्वरूपा पशवी वदन्ति । सा नो मन्द्रेपमूर्ज दुहाना धेनुवीगसानुप सुष्द्रतैतु ॥ ८॥

सी — प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं । वे कामधेनुतुल्य आनन्ददायक तथा अन्न और वल देनेवाली वाग्रूक्पिणी भगवती उत्तम स्तुतियोंसे सन्तुष्ट होकर हमारे समीप आर्थे ॥ ८ ॥

'उत त्व ॰' इस मन्त्रके बृहस्पति ऋपि हैं, त्रिण्टुप् छन्द है, सरस्वती देवता हैं, 'स'—यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। (बिनियोग पूर्वपत् है) मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

'जिनको ब्रह्मविद्यारूपसे जानकर योगी सारे वन्धर्नोको नष्ट कर डालते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदको प्राप्त होते हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें।'

'स' उत व पश्यक्ष टद्शे वाच-

मुत त्व. श्रण्वज्ञ श्रणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्ने

जायेव पत्य उशती सुवासा ॥ ९ ॥ स—कोई-कोई वाणीको देखते हुए भी नहीं देखता (समझकर भी नहीं समझ पाता) कोई इन्हें सुनकर भी नहीं सुन पाता, किंतु किसी किसीके लिये तो ये वाग्देवी अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती हैं, जैमे पतिकी कामना करनेवाली सुन्दर वस्त्रोंसे मुझोभित मार्या अपनेको पतिके समक्ष अनावृतरूपमं उपस्थित करती है ॥ ९ ॥

अम्बितमे—इन मन्त्रके यत्समद ऋषि है, अनुष्टुप् छन्द है, सम्बती देवता है, एं—यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे।

'ब्रह्मजानीलोग इस नाम-रूपात्मक अग्विल प्रपञ्चको जिनमें आविष्टकर पुन' उनका ध्यान करते है, वे एकमात्र ब्रह्मम्बरूपा सरम्बतीदेवी मेरी रक्षा करें।'

'ऐं' अभ्वितमे नदीतमे देवितमे मग्स्वति । अप्रशन्ता इव सासि प्रशन्तिमगम्य नस्कृषि ॥१०॥

एँ—( परम ऋत्याणमयी )—माता औं सर्वश्रेष्ठ निद्यों में सर्वश्रेष्ठ तथा देवियों में सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती देवी ! धनाभावके कारण हम अप्रगस्त (निन्दित ) में हो रहे हैं, मा ! हमें प्रगस्ति (धन-समृद्धि ) प्रदान करो ॥ १०॥

जो ब्रह्माजीके मुखरूपी कमलोके वनमं विचरनेवाली राजहमी हु, वे सब ओरसे ब्वेत क्रान्तिवाली मरस्वतीदेवी हमारे मनरूपी मानसमे नित्य विहार ऋरे । हे काञ्मीरपुरमे निवास करनेवाली भारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार हे । म नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता हूं । मुझे विद्या ( जान ) प्रदान करो । अपने चार हाथोमे अक्षम्त्र, अङ्कुग, पाग और पुस्तक धारण करनेवाली तथा मुक्ताहारसे मुशोभित तरस्वती देवी मेरी वाणीमे सदा निवास करें। शङ्किके समान मुन्दर कण्ठ एव सुन्दर लाल ओठावाली, सब प्रकारके भूपणींसे विभूपिता महासरस्वती देवी मेरी जिहाके अग्रभागमे सुखपूर्वक विराजमान हों । जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी श्रद्धा, धारणा और मेधा-खरूपा हे, वे भक्तोंके जिह्नाग्रमे निवासकर गम दमादि गुणोंको प्रदान करती हैं। जिनके केग पाग चन्द्रफलासे अलङ्कृत है तथा जो भव-सतापकी गमन करनेवाली सुधा-नदी है, उन सरस्वतीरूपा मवानीको मै नमस्कार करता हूँ । जिसको कवित्व, निर्मयता, भोग और मुक्तिकी इच्छा हो, वह इन दस मन्त्रींके द्वारा सरस्वतीदेवीकी मक्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे । मक्ति और श्रद्धापूर्वक सरस्वतीटेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करनेवाले भक्तको छ. महीनेके भीतर ही उनकी कृपाकी प्रतीति हो जाती है। तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्यात्मक शब्दोंके रूपमें ललित अक्षरोंवाली वाणी स्वयमेव निकलने लगती है। प्रायः सरस्वतीका भक्त कवि विना दूमरोंसे सुने हुए ही प्रन्योंके 🔍 अभिप्रायको समझ लेता है। ब्राह्मणो ! इस प्रकारका निश्चय सरस्वती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था। ब्रह्माके

द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मिनियाको प्राप्त किया और सन्-चित्-आनन्दरूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है ॥ १-११ ॥

तदनन्तर मन्त्र, रज और तम-इनतीनों गुणोंके साम्यसे प्रकृतिकी सृष्टि हुई । दर्पणमें प्रतिविम्बके समान प्रकृतिमें पड़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत् प्रतीत होती है । उस चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रकारकी प्रतीत होती है, प्रकृतिके द्वारा अवन्छित्र होनेके कारण ही तुम्हे जीवत्व प्राप्त हुआ है । ग्रुद्ध सन्त्रप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । उस शुद्ध सस्वप्रधाना मायामें प्रतिविम्वित चेतन ही अज ( ब्रह्मा ) कहा गया है । वह माया सर्वज ईश्वरकी अपने अधीन रहने गली उपाधि है। मायाको वगमें रखना, एक ( अद्वितीय ) होना और सर्वज्ञत्व—ये उन ईश्वरके लक्षण हैं। सात्त्विक, समष्टिरूप तथा सब लोकोंके साक्षी होनेके कारण वे ईश्वर जगतकी सृष्टि करने, न करने तथा अन्यया करनेमें समर्थ हें । इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुर्णोने युक्त वह चेतन ईश्वर कहलाता है । मायाकी दो अक्तियाँ हैं—विक्षेप और आवरण । विक्षेप-शक्ति लिङ्ग शरीरसे लेकर ब्रह्माण्डतकके जगत्की सृष्टि करती है। दूमरी आवरण-शक्ति है, जो भीतर द्रष्टा और दृश्यके भेदको तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टिके भेदको आवृत करती है। दही ससार-वन्धनका कारण है, साक्षीको वह अपने सामने लिङ्ग-शरीरसे युक्त प्रतीत होती है। कारणरूपा प्रकृतिमें चेतनकी छायाका समावेश होनेसे व्यावहारिक जगत्में कार्य करनेवाला जीव प्रकट होता है। उसका यह जीवत्व आरोपवंग साक्षीमें भी आभासित होता है । आवरण शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है ( इससे चेतनका जडमें आत्मभाव नहीं। रहता, अत ) जीवत्व चला जाता है। तथा जो शक्ति सृष्टि और ब्रह्मके भेदको आवृत करके स्थित होती है, उसके वशीभृत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुआ सा भासित होता है, वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और सृष्टिका भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने लगता है । उन दोनोमेंसे सृष्टिमें ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममें नहीं। अस्ति (है), भाति (प्रतीत होता है), प्रिय (आनन्दमय), रूप और नाम—ये पॉच अश हे। इनमें अस्ति, माति और प्रिय—ये तीनों व्रह्मके स्वरूप है तथा नाम और रूप—ये दोनों जगत्के स्वरूप हैं। इन दोनो—नाम-रूपोंके सम्बन्धसे ही सिचदानन्द परव्रह्म जगत्-रूप बनता है।। १२—२४।।

साधकको हृदयमे अथवा वाहर सर्रदा समाधि साधन करना चाहिये। हृदयमें दो प्रकारकी समाधि होती है—सविकल्य और निर्विकल्परूप । सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है-एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी गन्दानुविद्ध । चित्तमें उत्पन्न होने-वाले कामादि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी है—इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। में असङ्ग, सिचदानन्द, स्वयम्प्रकाग, अद्वैतस्वरूप हूँ—इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। आत्मानुभृति रसके आवेगवश दृश्य और शब्दादिकी उपेक्षा करनेवाले साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि होती है। उस समय योगीकी स्थिति वायुशून्य प्रदेशमें रक्खे हुए दीपककी भाति अविचल होती है। यह हृदयमे होनेवाली निर्विकल्य और सिवकल्प समाधि है। इसी तरह बाह्य-देशमें भी जिस-किसी वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र हो जाता है, उसमें समाधि लग जाती है । पहली समाधि द्रष्टा और दृश्यके विवेकसे होती है, दूसरी प्रकारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम और रूपको पृथक करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका चिन्तन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत है, जिसमें सर्वत्र व्यापक चैतन्य रसानुभृतिज्ञनित आवेगसे स्तन्धता छा जाती है। इन छः प्रकारकी समाधियोंके साधनमें ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देहाभिमानके नष्ट हो जाने और परमात्म-ज्ञान होनेपर जहॉ-जहॉ मन जाता है, वहीं वहीं परम अमृतत्वका अनुभव होता है। हृदयंकी गाँठें खुल जाती हैं, सारे सगय नए हो जाते हैं, उम निष्कल और सकल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान् पुरुपके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। 'मुझम जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित हैं, वास्तविक नहीं? इस प्रकार जो जानता है, वह मुक्त है—इसमे तिनक भी सन्देह नहीं है॥ २५-३३॥

॥ ऋग्वेदीय सरखतीरहस्योपनिपद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाड् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरात्रीर्म एथि । वेदस्य म आणीस्यः श्वतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संद्धाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्धक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## अथर्ववेदीय

# देव्युपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णिमिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गेस्तुषुवा ५ सस्तन् मिन्धेशेम देवहितं यदायुः ।। स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

देवीकी ब्रह्मस्वरूपता, देवताओं डारा देवीकी स्तुति, देवी-महिमा और इसके पाठका फल

सभी देवता, देवीके समीप जाकर, प्रार्थना करने छगे— 'महादेवि । तुम कौन हो १' ॥ १ ॥

उन्हें ने कहा-भी ब्रह्मस्वरूपा हूं । मुझसे प्रकृति पुरुपात्मक कारणरूप और कार्यरूप जगत् उत्पन्न हुआ है। मै आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । में विजान और अविजानरूपा हूँ । अवस्य जाननेयोग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ । पञ्चीकृत और अपश्चीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। यह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा (प्रकृति और उससे मिन्न) भी मैं हूँ, नीचे ऊपर, अगल-बगल भी में ही हूँ। में रहीं और वसुओं-के रूपमें मञ्जार करती हूं। मैं आदित्यों और विश्वेदेवांके रूपोंमें फिरा करती हूँ। मैं सित्र और वक्ण दोनोंका, इन्द्र एव अग्निका और दोनों अश्विनीकुमारोक। भरण पोपण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूपा और मगको धारण करती हूँ। त्रैलोवयको आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप करनेवाले विष्णुः ब्रह्मदेच और प्रजापतिको में ही शरण करती हूँ । देवोंको इवि पहुँचानेवाले और सावधानीसे सोमरस निकालनेदाले यजमानके लिये हविद्रव्योंसे युक्त धनको धारण करती हूँ । में सम्पूर्ण जगत्जी ई बरी, उपासकोंको धन देनेवाली, ज्ञानवती और यजाहोंमे (यजन करने योग्य देवोंमें) मुख्य हूँ। मैं ही इस जगत्के पितारूप आकागको सर्वाधिष्ठान- स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । मेरा स्थान आत्मस्वरूपको बारण करनेयाछी बुद्धिश्चिमें है । जो इस प्रकार जानता है, वह देवी सम्पत्ति छाभ करता है । ॥२—॥

तय उन देवाने ऋहा—'देवीको नमस्कार है। यहे-यहोको अपने-अपने कर्तव्यमे प्रवृत्त करनेवाली कल्याणकर्वा महादेवीको सदा नमस्कार है। गुण-साम्यावस्थारूपिणी मङ्गलमयी देवीको नमस्कार है। नियमयुक्त होकर इम उन्ह प्रणाम करते ह। उन अग्निके से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगानेवाली, दीसिमती, कर्मफलप्राप्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा-देवीकी हम शरणमें हैं । असुरोका नाश करनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है। प्राणरूप देवींने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीनो उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी वोलते हैं। वे कामधेतु-तुल्य आनन्ददायक और अन तथा वल देनेवाली वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे सतुष्ट होकर हमारे समीप आर्ये । कालका भी नाश करनेवाली, वेदोंद्वारा स्तुत विष्णुशक्ति, स्त्रन्दमाता ( शिवशक्ति ), सरस्वती ( ब्रह्मशक्ति ), देवमाता अदिति और दक्ष कन्या ( सती ), पापनाशिनी एव कल्याण-कारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मीको जानते हैं और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते हैं। वे देवी हमें उस विपयमें (जान-ध्यानमें ) प्रवृत्त करें । हे दक्ष । आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रस्ता हुई और उनके स्तुत्यई और मृत्युरहित देवता उत्पन्न हुए। काम (क), योनि (ए), कमला (ई), वज्रपाणि—इन्द्र ( ल ), गुहा ( हीं ) । ह, स—वर्ण, मातरिश्वा—वायु (क), अभ्र (ह), इन्द्र (ल), पुन. गुहा (हीं)। स, क, ल-वर्ण, और माया (हीं), यह सर्वात्मिका जगन्माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है । ( शिदशक्त्यभेदरूपा, ब्रह्म विष्णु-शिवात्मिका, सरम्वती-न्त्रध्मी-गौरीरूपा, अग्रुद्ध मिश्र ग्रुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत शिवग्रस्यात्मक ब्रह्मखरूपका निर्विकस्य ज्ञान देनेवाली। सर्वतत्त्वात्मिका महात्रिपुरसन्दरी-यही इस मन्त्रका भावार्थ है। यह मन्त्र सव मन्त्रोका मुकुटमणि है और मन्त्रशास्त्रमें पञ्चदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रमिद्ध है । इसके छ. प्रकार-के अर्थ अर्थात् भावार्यः, वाच्यार्यः, सम्प्रदायार्यः, कौलिकार्यः, रहस्यार्थ और तत्त्वार्थ 'नित्या पोडिंगरार्णव' ग्रन्थमे बताये नाये हैं। इसी प्रकार 'वरिवस्यारहस्य' आदि ग्रन्थोंमें इसके और भी अनेक अर्थ दरमाये हैं। श्रुतिमे भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात् कचिन् स्वरूपोचारः कचित् लक्षणा और स्रक्षित लक्षणासे और कही वर्णके पृथक् पृथक् अवयव दरसाकर जान वृझकर विशृङ्खलरूपसे कहे गये हैं। इससे न्यह माछम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण हैं।) ये परमात्माकी गक्ति है। ये विश्वमोहिनी है। पाग, अङ्करा, धनुप और वाण घारण करनेवाली है। ये 'श्रीमहा-बिद्या' है। जो इस प्रकार जानता है, वह गोकको पार कर जाता है। भगवती। तुम्हें नमस्कार है। माता। नव प्रकारसे इमारी रक्षा करो ॥ ८-१६॥

(मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते हैं—) वही ये अप्ट वसु हैं, वही ये एकादग कद्र हें, वही ये द्वादग आदित्य हैं, वही ये सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव हैं, वही ये यातुधान (एक प्रकारके राक्षम), असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्त्व रज-तम हैं, वही ये ब्रह्म-विण्यु-कद्ररूपिणी हैं, वही ये प्रजापित इन्द्र-मनु हैं, वही ये प्रहा, नक्षत्र और तारे हें, वही कला-काष्ट्रादि कालरूपिणी हैं, पापका नाश करनेवाली, मोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरिहत, विज्ञयाधिष्ठात्री, निर्दोप, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत्—आकाश (ह) तथा 'ई' कारसे युक्त, वीतिहोत्र—अग्नि (र) सहित, अर्धचन्द्र (ँ) से अलक्षत जो देवी-का वीज (हीं) है, वह सब मनोरथों को पूर्ण करनेवाला है। इस

एकाक्षर ब्रह्मका ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके सागर हैं। (यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। ॐकारके समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है। सक्षेपमें इसका अर्थ इच्छा-जान-क्रियाघार, अद्वैत, अखण्ड, सिचदानन्द समरसीभृत शिव-शक्ति-स्फुरण है।) वाणी ( ऐं ), माया ( ही ), ब्रह्मस्—काम ( हीं ), इसके आगे वक्त्र अर्थात आकारसे युक्त छटा व्यञ्जन ( चा ), 'अवाम श्रोत्र'---दक्षिण कर्ण ( उ ) शौर विन्दु अर्थात् अनुस्वारसे युक्त सूर्य ( मु ), नारायण अर्थात 'आ'से युक्त टकारसे तीसरा वर्ण (डा), अधर अर्थात् 'ऐ'से युक्त वायु (ये ) और 'विच्चे'—यह नवार्णमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है। (इस मन्त्रका अर्थ-हे चित्त्वरूपिणी महासरस्वती।हे सदृपिणी महालक्ष्मी । हे आनन्दरूपिणी महाकाली । ब्रह्मविद्या पानेके लिये इम सब समय तुम्हारा व्यान करते हैं। हे महाकाली-महाल्क्ष्मी-महासरस्वतीम्बरूपिणी चण्डिके । तुम्हें नमस्कार है। अविद्यारूप रज्जुकी दृढ प्रन्थिको खोलकर मुझे मुक्त करो।) जो द्वरयन्य कमलके मध्यमें रहती हैं, प्रातः कालीन सूर्यके समान जिनकी प्रभा है, जो पाश और अङ्कश बारण किये रहती हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाय वरद और अभय मदाओंसे युक्त हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो लाल वस्त्र पहने रहती हैं और भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवीको मै भजता हूं। महाभयका नाग करनेवाली, महासङ्कटको गान्त करनेवाली और महान् करुणाकी साक्षात् मूर्ति तुम महादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका खरूप ब्रह्मादिक भी नहीं जानते— इसलिये जिन्हें अजेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिलता— इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते हें, जिनका खरूप देख नहीं पडता-इमिलये जिन्हें अलक्ष्या कहते हैं, जिनका जन्म समझमे नहीं आता-इसलिये जिन्हें अजा ऋहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है—इसिलये जिन्हें एका कहते है, जो अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई हैं—इसलिये जिन्हे नैका कहते हैं, वे इसीलिये अज्ञेया, अनन्ता, अजा, एका और नैका कहाती हैं। सब मन्त्रोंमें 'मातृका'--मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, शब्दों में अर्थरूपसे रहनेवाली ज्ञानों में 'चिन्मयातीता', शून्यों-में 'शून्यमाश्रिणी' तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं । उन दुर्विशेयाः दुराचारना शनी और ससार-सागरसे तारनेवाली दुर्गादेवीको ससारसे हरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७---२५ ॥

इस अथर्वद्यीर्पका जो अध्ययन करता है, उसे पॉर्चों अथर्वद्यीपाके जपका पल प्राप्त होता है। इस अथर्वजीर्षको न जानकर जो प्रतिमास्थानन करता है, वह सैकडों लाख जर करके भी अर्चामिडि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तरशत (१०८ वार) जन (इत्यादि) इसकी पुरश्चरणिवधि है। जो इसका दस वार पाठ करता है, वह उसी धण पानेंसि मुक्त हो जाता है और महादेवीके प्रसादसे वहें दुस्तर सकटोंको पार कर जाता है। इसना सायनालमें अध्ययन करनेवाला दिनमें किने हुए पानेका नाग करता है, पात कालमें अध्ययन करनेवाला राकिन में किये हुए पानेका नाग करता है, दोनो समय अध्ययन करनेवाला पहलेका पापी भो निष्पाप होता है। महारात्रिमे नुरीन सन्वाके समय जप करनेसे वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। नयी प्रतिमापर जप करनेने देवताका सानिनध्य प्राप्त होता है। मोमादिवनी (अमृतसिद्धि) योगमें महादेवीकी सिक्षिमे जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्युसे तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानािशनी ब्रह्मविद्या है॥ २६॥

॥ अथर्ववेदीय देव्युपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चेमाक्षमिर्यजत्राः । श्चिरेरङ्गैस्तुषुवा सम्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्विति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्विस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्विति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्विति नो बृहस्पितिर्द्धातु ॥

ॐ शान्ति.! शान्ति.!! शान्ति. !!!

### सव ब्रह्म है

सर्वे खिंचरं ब्रह्म तज्जलिति भाग्त उपासीत । अथ खलु कतु नयः पुरुषो यथा कतुरिसाँ छोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुर्वात ।

( छान्दोग्य ३ । १४ । १ )

यह मत्र बहा ही है। ब्रह्ममें ही जगत् उत्पन्न होता है, ब्रह्ममें ही विलीन होता है और ब्रह्ममें ही चेष्टा करता है। शान्त (मयत) होकर ब्रह्मकी उनामना करनी चाहिये। पुरुप कर्ममय है। इस लोकमें जैसा कुछ कर्म करता है, मरनेके याद प लोकमें वह वेमा ही होता है। इसलिये मत्कर्मका अनुष्टान करना चाहिये।

#### - - Losses College

श्रीबिधाके उपानकोके लिये चार सन्त्याण आवश्यक है। इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरात्रिमें होती है।

## ऋग्वेदीय

# बह्वचोपनिषद्

#### शान्तिपाठ

ॐ वाङ् में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्वतं में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### देवीसे सनकी उत्पत्ति और देवीकी ब्रह्मरूपता

हरि: ॐ। एकमात्र देवी ही सुष्टिसे पूर्व थीं, उन्हींने ब्रह्माण्डकी सृष्टि की । वे कामकलाके नामसे विख्यात है, वे ही शृङ्गारकला कहलाती हैं। उन्हींसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रह प्रादुर्भूत हुए । उन्होंसे नमस्त मरुद्रण उत्पन्न हुए । उन्हींसे गानेवाले गनवर्व, नाचनेवाली अप्सराऍ और बाद्य वजानेवाले किन्नर सब ओर उत्पन्न हुए। उन्हींसे भोग-सामग्री उत्पन्न हुई, सन कुछ उत्पन्न हुआ, सन कुछ गक्तिसे ही उत्पन्न हुआ। अण्डन, स्वेदज, उद्गिज तथा जरायुज— जितने स्थावर जङ्गम प्राणी है, उनकी तथा मनुष्यकी सुष्टि भी उन्हीं हुई। वे ही अपरा शक्ति है, वे ही ये शाम्भ शी विद्या, कादि विद्याः हादि विद्या या सादि विद्या कहलाती है, वे ही रहस्यरूपा हैं। वे ही प्रगववाच्य अक्षर तत्त्व हैं, ॐ अर्थात् मिचनानन्द-स्वरूपा वे वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित है । वे ही जाग्रत्, स्वप्न और सुपुप्ति—इन नीनों पुरों तथा स्यूल, सूक्ष्म और कारण— इन तीनों प्रकारके शरीगेंको व्याप्तकर बाहर और भीतर प्रकाश फेला रही है। देश, काल और वस्तुके भीतर असङ्ग होकर रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक्चेतना है। वे ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त मन अमत्य है, अनात्मा है। ये ब्रह्मविद्या हैं, भावाभाव-कलासे विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्या-शक्ति है तथा अद्वितीय ब्रह्मका बोध करानेवाली है। वे सत्, चित् और आनन्दरूप लहरोवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी वाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वय अकेली ही विराजमान हो रही हैं । उनके अस्ति, भाति और प्रिय—इन तीन क्योंमे जो अस्ति है, वह सन्मात्रका वोधक है। जो भाति है, वह चिन्मात्र है और जो प्रिय है, वह आनन्द है। इस प्रकार सब आकारों-मे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं, तुम और मैं, सारा विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमहात्रिपुर-सुन्दरी ही है। लिलता नामकी वस्तु ही एकमात्र सत्य है, वहीं अद्वितीय, अखण्ड परत्रहा तत्त्व है। पॉचीं रूप अर्थात् अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानरूप जो एक सत्ता वच रहती है, वहीं महान् परम तत्त्व है।। र ।।

उसीको 'प्रजान ही वहा है' अथवा 'मै बहा हूं' इत्यादि वाक्यों से प्रकट किया जाता है। 'वह तू है' इत्यादि वाक्यों से उसीका कथन किया जाता है। 'यह आत्मा बहा है', 'बहा ही में हूं', 'जो मैं हूं', 'वह में हूं', 'जो वह है, सो मैं हूं'—इत्यादि श्रुतिवाक्यों के द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे यही पोटशी श्रीविद्या हैं। वही पञ्चदशाक्षर मन्त्रवाली श्रीमहात्रिपुर-सुन्दरी, वाला, अम्बिका, वगला, मातङ्गी, स्वयनर-कल्याणी, मुबनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, तिरस्करिणी, राजमातङ्गी, शुक्व्यामला, लघुक्यामला, अश्वास्त्वा, प्रत्यिद्वरा, धूमावती, सावित्री, सरम्वती, ब्रह्मानन्दकला इत्यादि नामोंने अभिहित होती है। ऋचाएँ एक अविनाशी परम आकाशमें प्रतिष्ठित है, जिसमे सारे देवता मलीमांति निवास करते हें, उसको जानने-का प्रयत्न जिसने नहीं किया, वह ऋचाओंके अन्ययनसे क्या कर सकता है। निश्चय ही उसको जो जान लेते हैं, वे ही उसमे सदाके लिये स्थित हो जाते हैं।

॥ ऋग्वेदीय वह्बुचोपनिपद् समाप्त ॥

🍑 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## ऋग्वेदीय

# सौभाग्यलक्ष्मयुपनि द्

शान्तिपाठ

ॐ वाड् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्युतं विदिष्यामि । सत्यं विदिष्यामि । तन्मामवतु । तहक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### प्रथम खण्ड

श्रीमहालक्ष्मीका श्रीस्कके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यन्त्रकी विधि

हरि ॐ। एक समय देवताओं ने भगवान् आदिनारायण-से कहा—'भगवन् । हमारे लिये सौभाग्यल्इमी विद्याका उपदेश की जिये।' भगवान् ने कहा—'यहुत अच्छा, आप मय देवगण एक्षाग्रचित्त होकर मुनं। जो स्थूल, सहम एव कारण-रूप तीना अवस्थाओं में परे तुरीयम्बरूपा है, सबसे बढकर उत्कट भूभी अतीत अर्थात् निर्मुणम्बरूपा है, सबसे बढकर उत्कट अर्थात् भयद्वर क्पवाली है, तथा जो सभी मन्त्रोको आसन यनाकर उनपर विराजमान है, पीठो और उपपीठोमे प्रतिष्ठित देवनाओं ने आहत है, चार मुजाओंसे युक्त हे—उन श्री अर्थात् ल्यमीदेवीका 'हिरण्यवर्णाम् करें। ॐ हिरण्मय्यै नम. हृदयाय नम.। ॐ चन्द्रायै नम शिरसे स्वाहा । ॐ रजतस्रजायै नम शिखायै वषट् । ॐ हिरण्य-स्रजायै नम कवचाय हुम् । ॐ हिरण्यायै नम नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ हिरण्यवर्णायै नम अस्राय फट् ।

—पश्चात् श्रीस्क्तके मन्त्रोंसे अङ्गत्यास करे । सिर, नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख, कण्ठ, दोनों भुजाएँ, दृदय, नाभि, लिङ्ग, युदा, ऊरु (जॉघ), जानु, जङ्घा (पिंडली)—इन स्थानोंमें श्रीस्क्तके मन्त्रोंसे क्रमगः न्यास करे । इसके वाद निम्नलिखित मन्त्रके अनुसार ध्यान करे—

अरुणकमलसस्था तद्रज पुञ्जवर्णा करकमलध्तेष्टाभीतियुग्माम्बुजा च । मणिकटकविचित्राऽऽलङ्कृताऽऽञ्चपजालै सक्लभुवनमाता सत्ततं श्री श्रियै न ॥

अर्थात् हल्के लाल ( गुलावी ) रगके कमलदल-पर वैठी हुई, कमल परागकी राशिके समान पीत वर्णवाली, चारो हाथोमें कमशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा और दो कमल-पुष्प धारण किये हुए, मणिमय कड़ोंसे विचित्र शोमा धारण करने-वाली और अलङ्कारसमूहोसे अलङ्कृत, समस्त लोकोंकी जननी श्रीमहालश्मीदेवी निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें ॥ १॥

(तत्पश्चात् यन्त्र लिखकर उसकी पूजा करे। यन्त्रके गिकावृत्तके अपर अष्टदल, उमपर द्वादशदल तथा प्रदशदलके अपर पोडशदल बनाकर तीनोंको एक एक वृत्तसे ।रदे।)पीठकणिका अर्थात् बीजकोपके भीतर साध्य-कार्यसहित गिबीज (श्रों)को लिखे। उसके बाद अष्टदल, द्वादशदल और भोडशदल पद्मीके अपर और भृवृत्तीके बीचमें श्रीस्क्तकी आधी-आधी ऋचा लिखे। (अर्थात् अष्टदलके ऊपर और पहले भृवृत्तके अटर 'अश्वपूर्वा रथमध्यां' इत्यादि ऋचाको, द्वादगदलके ऊपर तथा द्वितीय भृवृत्तके भीतर 'का सोस्मिता हिरण्यप्राकाराम्' इत्यादि तथा पोडगारके अपर तथा तृतीय भृवृत्तके भीतर 'ग्रन्थद्वारा दुराधर्पां' इत्यादि ऋचा लिखे।) उसके वाहर निर्भृवृत्तमे 'य शुनि प्रयतो मृत्वा' इत्यादि फलश्रुतिरूप श्रृचाको लिखकर पोडगारके मध्य और ऊपर अकारसे सकारतक मातृका वर्णोंको लिखे। (क्रम यह है कि प्रत्येक मकार-पर्यन्त दलमे दो दो व्यञ्जन वर्ण तथा प्रत्येक दलके ऊपर भृत्रुत्तके नीचे क्रमण अकारादि सोल्ह खर-वर्णोंको लिखे । इसी प्रकार द्वादशहलके दो दो दलंके पार्श्वमे क्रमश. 'ऐं हीं श्रीं कीं सी जगत्प्रसूखें नम ' ये अक्षर लिखे तथा द्वारगटलके टलोमे 'ही श्री र्छा' इन वीजोको दो दो करके लिखे। फिर भन्नत्तके नीचे अप्रदल फमलके दो दो दला-के पार्चिम क्रमण 'ह' और 'क्ष' लिखे। अपूरलके दलींम था, ई, क और ऋ अनुम्वारमहित लिखकर पट्कोणके कोणों-म 'श्रीं हीं र्इं।' बीजोंनी क्रमश दो दो वार लिखे और प्रणवद्वारा 'पट्कोणको बेर दे।) सबके ऊपर निर्भृत्वतमे वपड्युक्त त्वरिता-चीजके साथ श्रीवीजको लिखे । उम प्रकार दम अङ्गोबाला श्रीचक अर्थात् प्रणवः पट्कोणः भृवत्त एव अष्टदलः भृवृत्तः, द्वादगटल, भृवृत्त, पोडशटल, भृवृत्त एव निर्भृवृत्त वनाये ।

'श्रा हृदयाय नम ' इत्यादि अङ्गमन्त्रोंसे प्रथम आवरण-पूजा होती है । पद्म आदि निधियोंसे द्वितीय आवरण पूजा होती है। लोकपाली अर्थात् इन्द्र आदि देवताओसे तृतीय आवरण-पूजा होती है। उनके बज्रादि आयुर्धीमे चतुर्थ आवरण-पूजा होती है । श्रीस्कके अन्तर्गत ऋचाओं द्वारा आवाहनादि अर्थात् आबाहन, सनिधापन, सम्बोबन, मम्मुखीकरण आदि कार्य होते है। (फैली हुई अझलिमें दोनों अनामिकाओके मूलमे अङ्गप्रके सिरोंको रखनेसे आवाहनी मुद्रा होती है। दोनों अड्डाप्टोंको ऊपर उठा दोनों मुप्टियोको सयुक्त करनेसे मनिधापनी मुद्रा होती है । इन दोनों अङ्गुप्रोंको मुप्टियोंमे प्रवेश करानेमे मम्बोधनी मुद्रा होती है । दोनों मुष्टियोंको उत्तान करके मिलाये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा होती है और आवाहनी मुद्राको अवोमुख करनेसे स्थापनी मुद्रा होती है।) इसके पश्चात् ( देवीकी पोडगोपचार पूजा करके ) पुरश्चरणके लिये पोडग महस्र मन्त्र-जप करे । ( यहाँतक श्रीमहालक्ष्मी पूजाका क्रम बताया गया । )

(इसके वाद सौभाग्यल्यभी-पूजाका क्रम लिखा जाता है—) एकाश्वर सौभाग्यल्यभी मन्त्र 'श्री' के भूगु ऋपि है, 'नीचृद्रायत्री' छन्द है और श्री देवता है। 'श्रीं' बीज है। 'श्रा' इत्यादिके द्वारा अङ्गन्यास करे। जैसे—

श्रां हृदयाय नम । श्रीं शिरसे स्वाहा । श्रृं शिखाये वपट्। श्रें कतचाय हुम्। श्री नेम्रत्रयाय वीपट्। श्र. अस्त्राय फट्।

इसके पश्चात् नीचे लिखे अनुसार भ्यान करे— भृयाद्भ्यो द्विपद्माभयवरदकरा तसकार्तस्वराभा गुश्राश्राभेभयुग्मद्भयकरप्रतकुग्भाद्धिरासिच्यमाना । रक्तोघावद्धमीलिविंमलतरदुकूलार्तवालेपनाद्या पद्माक्षी पद्मनाभोरसिकृतवसति पद्मगा श्री श्रिये न ॥

'जिन्होंने अपने दोनों हायामें दो पद्म तथा शेप दोमे वर और अभय मुद्राएँ धारण कर रक्खी हैं, तस काञ्चनके समान जिनके शरीरकी कान्ति है, शुभ्र मेघकी सी आमासे युक्त दो हाथियोंकी स्इोंमें धारण किये हुए कलशोंके जलसे जिनका अभिपेक हो रहा है, रक्तवर्णके माणिक्यादि रक्षोंका मुकुट जिनके सिग्पर मुशोभित है, जिनके वस्न अत्यन्त स्वच्छ हैं, शृतुके अनुकूल चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अङ्ग लिप्त है, पद्मके समान जिनके नेत्र हैं, पद्मनाम अर्थात् धीरशायी विष्णुभगवान्के उरःस्थलमें जिनका निवास है, वे कमलके आमनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐश्वर्यका विधान करें।'

(इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अद्भित करे।)
वह पीठयन्त्र तीन वृत्तों में युक्त अप्टदल पद्मा, द्वादण राशिखण्ड
तथा चतुष्कोण—इस आकारका रमापीठ होता है। अप्टटलकी कर्णिका अर्थात् वीजकोपमें साध्यसहित श्रीवीज (श्री)
लिखना चाहिये—जैसे 'श्रीं श्रीमां हेंबी जुपताम्।' (इसके पश्चात्
प्रात कृत्य, पीठन्यास एव ऋष्यादिन्यास करके) आदिमे
प्रणव और अन्तमें 'नम' ' जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थीं
विभक्तिका प्रयोग करते हुए (जैसे—'ॐ विभृत्ये नमः' इत्यादि)
विभृति, उन्नति, कान्ति, स्पृष्टि, वीर्ति, सनति, व्युष्टि,
सत्कृष्टि एव ऋदि—-इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे।
(इसके बाद 'श्रीकमलासनाय नमः' क्हकर आसनका न्यास
करे, और) अङ्गन्यासके द्वारा प्रथम आवरणकी पूजा करे।
('श्रा हृदयाय नम' इत्यादिके द्वारा अग्नि आदि कोणमे
स्थित केशरोंमें तथा दिशाओंमें पूजा करके पूर्वादि दिशाओंमे)
क्रमशः वासुटेव, सकर्पण, प्रमुन्न और अनिकदको पूजे (तथा

अप्र आदि कोणोमे कमग मदक—नव गाक विशेष, सिलल, गुग्गुल एव कुरुण्टक—पुष्पविशेषकी पूजा करे । देवीके दक्षिणमे शङ्कनामक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्मनामक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्मनामक निधि और वसुमतीकी पूजा करे ।) इस प्रकार द्वितीय आवरणकी पूजा होती है। फिर बालकी आदि अर्थात् बालकी, विमला, कमला, वनमालिका, विभीषिका, मालिका, शाङ्करी और वसुमालिकाकी पूजा करे। इस प्रकार तृतीय आवरणकी पूजा होती है। इसके पश्चात् इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके वज्र आदि आयुधोकी पूजासे चतुर्थ आवरणकी पूजा होती है। पुरश्चरणके लिये वारह लाख मन्त्र-जप करना चाहिये। (इस प्रकार एकाधरी सौमाग्यल्यमीकी पूजा-विधि समाप्त हुई।)

(अव 'श्रं हीं श्रं' रूप ज्यक्षरी विद्याकी पूजा-निधि वतायी जाती है। इसका पूजा कम एकाक्षरीके पूजा कमके समान ही है। केवल तृतीय आवरणकी पूजामें कुछ विशेपता है।) यहाँ आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः लगाकर प्रत्येक नामका चतुर्थां विभक्तिसहित प्रयोग करते हुए ( जैसे, 'ॐ' श्रिये नम इत्यादि ) श्री, लक्ष्मी, यरदा, विष्णुपनी, यमुप्रदा, हिरण्यरूपा, स्वर्णमाहिनी, रजतस्रजा, स्वर्णप्रमा, स्वर्णप्राक्तरा, पद्मामिनी, पद्महस्ता, पद्माप्रया, मुक्तालङ्कारा, चन्द्रस्त्र्या, विस्वप्रिया, दंश्वरी, मुक्ति, मुक्ति, विभूति, ऋदि, समृदि, ऋदि, यपि, पुष्टि, वनदा, धनेश्वरी, श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा, सावित्री, धात्री, विधात्री प्रभृति नाम मन्त्रों के द्वारा शक्तिकी पूजा करे । एकाश्वर मन्त्रके समान ही अङ्गादिके द्वारा पीठ पूजा करे । एकश्वर मन्त्रके समान ही अङ्गादिके द्वारा पीठ पूजा करे । प्रश्वरणके लिये एक लाख मन्त्र-जप करे । जपका दशाद्य वर्षण, तर्पणका दशाग हवन और ह्वनका दशाश ब्राह्मणभोजन करागे ( तथा ब्राह्मण भोजनका दशाश अभिपेक वर्षात् मार्जन करे ) । निष्काम उपासना करनेवालोको ही श्रीविद्याकी सिद्धि होती है । सकाम उपासना करनेवालोको कटापि मिद्धि नही होती । इस प्रकार सीभाग्यलक्ष्मी-उपनिपद्का श्रीकम नामक प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ १ ॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥

## द्वितीय खण्ड

#### योगसम्बन्धी उपदेश

इमके बाद आदिनारायणमे देवताओंने कहा—भगवन् ! तुरीया मायाके द्वारा निर्विष्ट तत्त्वके विषयमे हमसे किह्ये । 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान् आदिनारायणने उपदेश आरम्भ किया—

भ्योगसे योगको जानना चाहिये, योगसे योग बढना है। जो योगी योगमे सदा सात्रधान रहता है, वह योगी चिरकालतक— अनन्तकालतक आनन्दोपमोग करता है। मितमोगी अर्थात् अरिश्निवाहिके लिये आवश्यक अस्त्र चस्त्रादिका उपमोग करनेवाला साधक राग होप मोहरूपी कपाय—मलके परिपक्क हो जानेपर, निद्रा—आलस्य त्यागकर, प्रपञ्चके ब्रह्मत्वकी प्राप्तिमे वाधक होनेके कारण एकान्त स्थानमें ( ससारके कोलाहलसे रहित प्रदेशमे ) जाकर साधन करता है—आत्माको परमात्मामे लगानेका अभ्यास करता है। वह या तो शीतोषण आदि इन्होंसे रहित होनेके लिये राजयोगमें प्रवृत्त होता है अथवा गुरूपादिए मार्गपर चलता हुआ प्राणायामके हारा हठयोगका अवलम्बन करता है। तात्म्य यह कि राजयोग और हठयोगके मेदसे योग दिविध है। प्राणायामका अभ्यास करनेवाले पहले मुखसे वायुको खीचकर मीतर मरते हैं और नािम प्रदेशसे अपानवायुको जठरािशके कोष्ठमें खींचकर मुखके

द्वारा र्खाची हुई वायुके साथ उसका सयोग कराते ऑगूटे, ऑगुलियों तथा दोनो हथेलियोंके द्वारा दो नेत्र तथा नासा पुटोंको वट करके प्राणायामके द्वारा तथा प्रगवका नाना प्रकारसे ध्यान करके उसीमे त योगीजन चैतन्यम्बरूव आत्माका साक्षात्कार करते है

'अम्यासकी एक और विधि है—जो कान, मुख, नासाछिटों को बद करके ही की जाती है। वह सुपुम्णा नाडीमे प्रगवके विश्व अनाहत नामक ना सुनना । अनाहतचक्रमे ध्विनको सुननेपर नाना विचित्र घोप सुने जाते हें, और इस साधनाके द्वार तेजस्वी हो जाना है, उसके शरीरमे दिव्य गन्ध आ है और स्वस्थ हो कर वह दिव्यदेह प्राप्त करता है मे अर्थात् सुपुम्णा नाडीमें पूरे मनोयोगके सा सुनते रहनेसे आरम्भनें ही—जहाँसे वह सुपुम्थ आरम्भ होती है, उस मूलाधारचक्रमें ही साधक योग जाता है अर्थात् दीपशिखाके आकारके जीवातमाय पुण्डरीकसे मूलाधारचक्रमें लाकर सुपुम्णा नाडीसे स देता है। इस प्रकार इच्छाशक्तिकी प्रेरणासे जय सुपुम्णा मार्गपर चलने लगता है, तब द्वितीय अर्थात् स्व

चकको विघटित करके—भेदकर उसीके मध्यिस्थित छिद्रमेमे होकर प्राणवायु मध्यगा होती है अर्थात् सुपुम्णामें प्रवेश कर जाती है ॥ ४–६॥

पद्मासनादिपर स्थित हुए योगीका आसन दृढ होता है। उसके वाद विष्णुग्रन्थि अर्थात् मायाको, जो तृतीय मिणपूरक नामक चक्रमें रहकर अनेक कामनाओंका विस्तार करती रहती है, विच्छिक कर देनेपर परमानन्दकी प्राप्ति सम्भव हो जाती है। ग्रून्य अर्थात् मायाको लॉघकर उठता हुआ प्राणवायु जब नाड़ीके साथ सघर्पणको प्राप्त होता है, तब उससे भेरीके ममान ध्विन सुन पड़ती है और तृतीय मिणपूरक चक्रको भेदकर चल्रनेपर प्राणवायुसे मईल-ध्विन अर्थात् मृदङ्ग-जैसी व्विन होती है। इसके आगे अन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाग्रून्य अर्थात् आकागचक्रमें जाता है, जहाँ सब प्रकारकी सिविज्ञां प्राप्त होती हैं। उसके वाद प्राणवायु तालुचक्रसे चित्तको जयकर तालुचक्रको भेदता है, जहाँ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति होती है। ॥ ७–९॥

इस साधनाकी समाप्तिमें वैण्णवशब्द—प्रगव गब्दायमान होता है, शब्दके रूपमे स्वय प्रकट होता है। उस प्रणव-ध्वनिमें चित्त विलीन हो जाता है, इस प्रकार सनकादि सुनियोंने कहा है। उस महाश्रून्य चक्रमें स्थित होकर साधक अन्त अर्थात् जीवमे अनन्त—परमात्माका समारोप करता है, मायाग्रस्त स्वरूप—अग्ररूप आत्मामें निरंश परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक प्रकृतिका ध्यान करके कृतकृत्य हो जाता है, अमृतम्बरूप हो जाता है । सप्रजात योगको असप्रजात योगसे जीते और भाव अर्थात् सविचार समाधिका निरोध अभाव—निर्विचार समाधिसे करे, उसके वाद निर्विकल्प समाधिको प्राप्त करके साधक परमतत्त्व—केंबल्यमें स्थित होता है । निर्विकल्प समाधिमें स्थित साधकका अहमाव छूट जाता है और आत्मत्त्रमें अध्यस्त मायात्मक जगत्का भी छोप हो जाता है । ऐसा विद्वान् पुनः 'यह मैं हूँ और यह मेरा है' इत्यादि चिन्तामें नहीं पड़ता ॥ १०–१३॥

'जिस प्रकार पानीमें नमक मिलानेसे वह उसमे घुल मिल जाता है, उसी प्रकार मनका आत्मामें विलीन हो जाना समाधि कहलाता है। जब प्राणायामके अभ्याससे प्राणवाय सम्यक्रूपसे क्षीण होकर कुम्भकमे स्थिर हो जाता है, और मानिस वृत्तियाँ अत्यन्त विलीन हो जाती हैं, उस समय तैलवारावत चित्तका आत्माके साथ एकीमाव समाधि कहलाता है। जीवात्मा और परमात्माका समत्व होनेपर जव सारे सङ्कल्य नष्ट हो जाते हैं, उम स्थितिको समावि कहते हैं । प्रभा अर्थात् जागतिक बोधसे शून्य जिस स्थितिमें मन और बुद्धि पूर्णत. विलीन हो जाते हे, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता-सव शून्याकार प्रतीत होता है, वह निरामय-भवरोगकी निवृत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है। शरीरके इधर-उधर चलनेपर मी देही अर्थात् जीवात्मा जव निश्चल, नित्य स्वयम्प्रकाग स्वरूपमें स्थित रहता है, उसे समाधि कहना चाहिये। उस समय साधकका मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ परम-पदकी प्राप्ति होती है। उसके लिये सर्वत्र परब्रह्म समवस्थित होता है । सर्वत्र परमब्रह्म समवस्थित होता है ।। १४-१९ ॥

#### ॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

#### तृतीय खण्ड नवचक्र-विवेक

पश्चात् भगवान् आदिनारायणसे देवताओंने निवेदन किया—'भगवन् ! आप कृपया हमारे लिये नवचकविवेकके विपयमे उपदेश कीजिये ।' 'वहुत अच्छा' कहकर भगवान्ने उपदेश आरम्भ किया—

'मूलाधारमें ब्रह्मचक है, वह योनिके आकारमें तीन वेरोंसे युक्त है, वहाँ कर्णिकाके मूलमें कुण्डलिनी शक्ति सोये हुए सर्पके आकारमें स्थित है। तप्त अभिके रूपमे उसका तवतक ध्यान करना चाहिये, जवतक वह जाग्रत् न हो जाय। वहीं मगवती त्रिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ है, जिसकी उपामना करनेसे सारे भोगों की माप्ति होती है। इतना आधारनामक प्रथम चक्रके विपयमें हुआ ॥ १॥

'दूसरा छः दलोका स्वाधिष्ठान-चक्क है । उस पट्दल पद्मके कर्णिकापीठमें पश्चिमाभिमुख एक गिवलिङ्कका, जो मूँगेके अङ्कुरके समान लाल वर्णका है, ध्यान करे । वहाँ उड्यानपीठ है, उसकी उपासना करनेसे जगत्को आकर्पित करनेकी सिद्धि प्राप्त होती है । तीसरा नाभिचक सर्पके समान कुटिल आकारका और पाँच घेरोंसे आवृत है। उस चक्रमे कोटि-कोटि वालस्योंकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडित्के समान क्षीण अङ्गोवाली कुण्डलिनी शक्तिका ध्यान करे । यह शक्ति जाप्रत् होनेपर सामर्थ्यवती होती है और सन प्रकारकी मिद्धियो-को प्रदान करती है। मणिपूरक चक हृदयचक है। वह अष्टुटल पद्मके आकारका नीचेकी ओर मुख किये रहता है। उस चक्रमें ज्योतिर्मय लिङ्गमा ध्यान करना चाहिये। वही ज्योतिर्मय लिङ्ग इसम्लाके नामसे विख्यात है, जो सर्निप्रय है, उसके जाग्रत् होनेपर समस्त लोकोंको वक्म करनेकी चिक प्राप्त होती है। कण्ठमें जो चक्र है, वह चार अङ्गल प्रमाण है, उसमें वायां ओर इडा अर्थात् चन्द्रनाड़ी और दाहिनी ओर पिङ्गला अर्थात सूर्यनाडी है। इन दोनोंके वीचमे व्वेतवर्णकी सुपूरणा नाडीका ध्यान करे। जो इसको जानता है, उसका अनाहत चक्र सिद्धि प्रदान करता है। इसके आगे वालुचक है, जहाँ निरन्तर अमृतकी धार प्रवाहित होती रहती है। तालुचक्रमे दम अथवा वारह दल होते हैं। घाँटीके चिह्नरी जडमें तथा आगेके दाँतोकी जड़तक फैला हुआ जो चकके आकारका रन्ध्र—छिद्र है, उसीमे तालु-चक स्थित है। उस चक्रमे शून्यका ध्यान करे। इससे चित्त श्रूत्यमें विलीन हो जाता है। सातज्ञां भूचक ॲगूट्रेके परिमाणका है, उस दिदल पद्ममे नित्रातदीपशिखाके आकारमें ज्ञान- नेत्रका ध्यान करें। इस चक्रके जाजन् होनेपर कपालकन्द अर्थात् अहरके कारणभूत कमोंकी वाक् सिद्धि अर्थात् उनके विगयका सारा जान हो जाता है। आठवाँ आजाचक है, उमे ब्रह्मरूब्र अथवा निर्वाणचक भी कहते हैं। वह रन्ध्र स्ट्रंकी नोजके परिमाणका है। वहाँ गतिशील ध्रुष्ठीखाके आकारका ध्यान करें। वहाँ जालक्षर पीठ है। उसकी उपासना करनेसे मुक्तिलाभ होता है। अतएव इसे परब्रहाचक भी कहते हैं। नमें आकाशचक है। वहाँ पोड़मदल पद्म अवकी ओर मुख किये स्थित है। उमके बीचकी किये काराकी और मुख किये स्थित है। उमके बीचकी किये आकारकी कही गती है। उसके बीचमें अपरकी और मुख किये हिसते हुए ध्यान करें। वहाँ ही पूर्णिगिर पीठ है, जिनकी उपासना करनेसे सब प्रकारकी कामना औंकी सिद्धि होती है। २-९॥

'दम सौमान्यलइमी-उपनिष्ठियों जो नित्य पढता है, वह अभिपृत होता है, वह वायुप्त होता है। वह सब प्रकारके धन धान्य, स्त्री पुत्र, हाथी घोड़े, गाय मैंस, दास दासीमे युक्त योगी और जानी होता है। अन्तम वह परमपदको प्राप्त करता है—जहाँसे फिर नहीं छोटता, फिर नहीं छोटता ॥ १०॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥



॥ ऋग्वेदीय सौभाग्यलक्षी-उपनिपद् सभास ॥

## शान्तिपाठ

ॐ वाङ् में मनिस प्रतिष्ठिता मना में वाचि प्रतिष्ठिनपाविशावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् मंदधाम्यृतं विद्व्यामि । सत्यं विद्व्यामि । तन्मामवतु । तहक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

-04/20-

'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः ।' (कठोपनिषद् १ । १ । २७ )
'धनसे मनुष्य कभी तृप्त होनेवाळा नहीं है ।'

---

#### ( सौभाग्यलक्ष्मी-उपनिपद्में वर्णित श्रीस्क )

#### अथ श्रीसूक्तपारम्भः

हिरण्यवर्णां हरिणां सुवर्णरजतस्रजास् । चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥ १ ॥ हे जातवेदा (सर्वज ) अग्निदेव । सुवर्णके से रगवाली, किञ्चित् हरितवर्णविशिष्टा, सोने और चाँदीके हार पहननेवाली, चन्द्रवत् प्रसन्नकान्ति, स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीको मेरे लिये आवाहन करो ॥ १ ॥

तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्।

यत्या हिरण्यं दिन्देयं गामइवं पुरुषानहम्॥ २॥

अग्ने। उन लक्ष्मीदेवीको, जिनका कभी विनाग नहीं
होता तथा जिनके आगमनसे मैं सोना, गौ, घोडे तथा
प्रत्रादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करो॥ २॥

अश्वपूर्वां रथमध्या हस्तिनादप्रमोदिनीम् । श्रिय देवीमुप ह्वये श्रीमी टेवी जुपताम् ॥ ३ ॥ जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनादको सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका मैं आवाहन करता हूं, लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हों ॥ ३ ॥

कां सोस्मिता हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं नृप्तां तर्पयन्तीम् । पद्मेस्थितां पद्मवर्णां

तामिहोप ह्रये श्रियम्॥ ४॥

**ऽ**ळक्ष्मीर्मे नक्ष्यताँ त्वां वृणे॥५॥

जो साक्षात् ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके आवरणसे आवृत, दयाई, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानु-ब्रह्मारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, उन लक्ष्मीदिवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४॥

चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवलुष्टासुदाराम् । ता पश्चिमीमीं शरणं प्र पद्ये-

मैं चन्द्रके ममान शुभ्र कान्तिवाली, सुन्दर द्युतिशालिनी, यशसे दीप्तिमती, स्वर्गलोकमें देवगणोंके द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्रच दूर हो जाय। मैं आपको शरण्यके रूपमें वरण करता हूँ। ५।। आहित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्व । तस्य फलानि तपसा जुदन्तु

या अन्तरा याश्र वाह्या अलक्ष्मी ॥ ६ ॥ हे सूर्यके समान प्रकागस्वरूपे । तुम्हारे ही तपसे वृक्षोंमें श्रेष्ठ मङ्गलमय विरुववृक्ष उत्पन्न हुआ । उसके फल हमारे वाहरी और भीतरी दारिज्यको दूर करें ॥ ६ ॥

उपैतु मा देवसख कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽसि राष्ट्रेऽसिन् कीर्तिग्रद्धि ददात मे॥ ७॥

देवि । देवसखा कुवेर और उनके मित्र मणिमद्र तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हों । अर्थात् मुझे बन और बगकी प्राप्ति हो । मैं इस राष्ट्रमे—देशमें उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और ऋदि प्रदान करें ॥ ७॥

क्षुतिपासामछा ज्येष्टामछक्ष्मी नाशयाम्यहम् । अभूतिमसमृद्धि च सर्वा निर्णुट मे गृहात् ॥ ८ ॥ छक्ष्मीकी ज्येष्ट वहिन अलक्ष्मी (दिरद्रताकी अधिष्ठात्री देवी ) का, जो क्षुषा और पिपासासे मिलन—क्षीणकाय रहती हैं, मै नाश चाहता हूँ । देवि । मेरे घरसे सव प्रकारके दारिद्रय और अमङ्गलको दूर करो ॥ ८ ॥

गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टा करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वभूताना तामिहोपह्वये श्रियम् ॥ ९ ॥ जो दुराधर्पातया नित्यपुष्टा हैं, तथा गोवरसे (पशुओं से) युक्त गन्धगुणवती पृथिवी ही जिनका स्वरूप है, सव भ्तोंकी स्वामिनी उन लक्ष्मीदेवीका में यहाँ—अपने घरमें आवाहन करता हूँ ॥ ९ ॥

मनस काममाकृति वाच सत्यमशीमहि। पञ्चना रूपमन्नस्य मयि श्री श्रयता यग ॥१०॥

मनकी कामनाओं और सक्ल्पकी सिद्धि एव वाणीकी सत्यता मुझे प्राप्त हों, गौ आदि पशुओं एव विभिन्न अर्जो—मोग्य पदार्थोंके रूपमें तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ आगमन करें ॥ १०॥ कईमेन प्रजा भूता मिथ सम्भव कर्टम।
श्रियं वास्य में कुछे मातर पद्ममाछिनीम् ॥११॥
लक्ष्मीके पुत्र कर्दमकी हम सतान है। कर्दम ऋपि।
आप इमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मोंकी माला घारण
करनेवाली माता लक्ष्मीडेवीको हमारे कुछमें स्थापित
करें॥११॥

आप. सजन्तु स्निग्धानि चिक्कीत बस मे गृहे। नि च देवीं मातर श्रियं वासय में कुछे॥१२॥ जल स्निग्ध पदार्थांकी सृष्टि मरे। लक्ष्मीपुत्र चिक्कीत! आप भी मेरे घरमे वास करें और माता लक्ष्मीदेवीका मेरे कुछमे निवास करायें॥ १२॥

आर्डो पुकारेणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम् । चन्द्रा हिरण्मणीं लक्ष्मीं जातवेडी म आ वह ॥१३॥ अग्ने । आर्ड्स्वमावा, कमलहस्ता, पुष्टिस्पा, पीतवर्णा, पद्मौंकी माला धारण करनेवाली, चन्द्रमाके समान शुभ्र कान्तिसे युक्त, स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन करें ॥ १३ ॥ आर्द्धा य करिणा यष्टि सुवर्णा हैममालिनीस् । स्याँ हिरणमयी लक्ष्मीं जातवेशो म आ वह ॥१४॥ अग्ने ! जो दुष्टोका निग्रह करनेवाली होनेपर भी कोमल-स्वभावकी हं, जो मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करनेवाली यष्टिकता, सुन्दर वर्णवाली, मुवर्णमालाधारिणी, सूर्यस्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करें ॥१४॥

ता म आ वह जातवेटो छन्मीमनपराामिनीम् । यस्या हिरण्य प्रभृत गावो टास्थोऽश्वान् विन्टेय पुरुषानहम् ॥१५॥

अग्ने। कभी नप्ट न होनेचाली उन लक्ष्मीटेचीका मेरे लिये आवाहन करें, जिनके आगमनसे बहुत-सा धन, गौएं, दानियाँ, अन्त और पुत्रादिको हम प्राप्त करें ॥ १५॥

य शुनि प्रयतो भूत्वा जुहुयाराज्यसन्बह्म । स्क पद्मदशर्चं च श्रीकाम सतत जपेत् ॥१६॥ जिसे लक्षीकी कामना हो, यह प्रतिदिन पवित्र और नयमगील होकर अग्निमें धीकी आहुतियों दे तथा इन पद्रह ऋचाओवाले श्रीयुक्तका निग्न्तर पाठ करे ॥ १६॥

॥ श्रीस्क समाप्त ॥

## सङ्गका त्याग ही मोक्ष है

भावाभावे पदार्थानां हर्पामपीवकारदा । मिलना वासना येपा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥ दुःखैर्न ग्लानिमायासि हृदि हृष्यसि नो सुखैः । आशावैवश्यमुत्स्टुज्य निदाघासङ्गतां व्रज ॥ सङ्गत्यागं विदुर्भोक्षं सङ्गत्यागादजन्मता । सङ्गत्याज त्वं भावानां जीवन्मुको भवानघ ॥

\* (अन्नपूर्णोपनिपद् )

पदार्थींके होनेमें हुएँ और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पन्न करनेवाली जो मिलना वासना है, उसे सङ्ग कहते हैं। निवाध ! तुम दु खोंमें ग्लानिका अनुभव सत करो और सुखोंसे हृदयम हर्षित मत होओ। यों आशाओंकी परवशताको छोदकर असगावस्थाको प्राप्त करो। है निष्पाप ! सङ्गके त्यागको ही मोक्ष कहते हैं, सङ्गके त्यागसे जन्म-( मरण ) से छुटकारा मिलता है। अतप्त समस्त पदार्थीमें सङ्गका त्याग करके जीते ही मुक्त ही जाओ।

॥ 🥸 भीवरमात्मने नमः॥

# अथर्ववेदीय सी ो िषदु

#### शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुपृवा सस्तनूमिर्व्यश्चेम देवहितं यदायुः ॥ स्वित्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वित्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वित्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खित्ति नो वृहस्पितिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! श्रीसीताजीके सक्रपका तात्त्विक वर्णन

एक बार देवताओंने प्रजापित ब्रह्माजीसे पूछा कि 'श्रीसीता-जी कौन हैं! उनका क्या खरूप है! तव उन प्रजापतिने वतलाया कि ''वे शक्तिरूपा ही श्रीसीताजी हैं। मूल प्रकृति-स्वरूपा होनेके कारण वे सीताजी ही प्रकृति कहलाती हैं। वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिस्वरूपा होनेसे भी प्रकृति कही जाती हैं। 'सीता' यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णीका है-और वे साक्षात् योगमायाखरूपा हैं। सम्पूर्ण जगत्-प्रपञ्च-के मगवान विष्णु वीज है और उनकी योगमाया 'ईकार' रूपा हैं। 'सकार' सत्य, अमृत, प्राप्ति# नामक ऐश्वर्य अथवा सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीर्घरूप-मात्रायुक्त 'तकार' महालक्ष्मीका खरूप, प्रकाशमय एव विस्तारकारी (जगत्स्रष्टा ) कहा गया है। वे 'ईकार'रूपिणी अव्यक्तरूपा महामाया अपने चन्द्रसन्निभ अमृतमय अवयवीं एव दिव्य अलकार, माला, मुक्तामालादि आभूषणीं से अलकृत स्वरूपमें व्यक्त होती हैं। उनके तीन खरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम स्वरूपसे वे शब्दब्रह्ममयी हैं। वे बुद्धिस्वरूपा स्वाष्यायकालमें प्रसन्न होनेपर बोघको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे स्वरूपमें वे पृथ्वीपर महाराज सीरम्बज जनककी यज्ञभूमिमें इलायसे उत्पन्न हुई। अपने तीसरे खरूपमें वे 'ईकार' रूपिणी अन्यक्तखरूपा

अणिमादि अप्टिविष पेश्वर्थमें 'प्राप्ति' नामक सिद्धिका भी
 वर्णन आता है। प्राप्ति कहते है सर्वत्र गमनकी श्रक्तिको।

रहती हैं। इन्हीं तीनों रूपोंको सीता कहा जाता है। शौनकीय तन्त्रमें निम्नलिखित मावके क्लोक मिलते हैं—

''श्रीसीताजी श्रीरामको नित्य सिन्निधिके कारण जगदानन्द-कारिणी हैं। समस्त शरीरघारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाली हैं। श्रीसीताजीको मूलप्रकृति कही जाने-वाली षडैश्वर्यसम्पन्ना भगवती जानना चाहिये । प्रणव-खरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति वतलाते हैं। ब्रह्मसूत्रके 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्रमें उन्हींका प्रति-पादन है । वे श्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वछोक-मयी, सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सबकी आधारभूता, कार्य एवं कारणरूपा, चेतन एवं जह दोनोंकी खरूपभृता, ब्रह्मा-जीसे छेकर जह पदार्थीतककी आत्मभूता, इन सबके गुण एव कर्मके भेदसे सबकी श्रीररूपा, देवता, श्रुपि, मनुष्य एव गन्धर्वीकी स्वरूपभूता, असुर, राध्वस, भूत, प्रेत, पिशाच प्रमृति प्राणियोंकी श्ररीररूपा; पञ्चमहाभूत, दस इन्द्रियाँ, मन एवं प्राणरूपा अर्थात् समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी देवताओं के भी खामी भगवान्से भिन्न एव अभिन्नखरूपा जानी जाती हैं।

"वे श्रीवीताजी शक्त्यावना—शक्तिखरूपा होकर इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति एव वाक्षात् शक्ति—इन तीन रूपोंमें प्रकट होती हैं। इच्छाशक्तिमय उनका खरूप भी त्रिविष्ठ होता है— भीदेवी, भूमिदेवी एवं नीळादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, प्रभाव रूपा तथा चन्द्र, सूर्य एव अग्निरूपा वे होती है। चन्द्रस्वरूपमे वे ओपिधयोंका पोपण करती हैं। कल्पवृक्ष, पुष्प, फल, लता एव गुल्मो ( झाड़ियों ), ओपिधयों एव दिन्य ओपिधयों की स्वरूपभूता होती हैं तथा उसी चन्द्रके अमृतस्वरूपमें देवताओंके लिये 'महस्तोम' नामक यजके फलको देनेवाली होती है। अमृतके द्वारा देवताओंको, अन्नके द्वारा पशुओं ( प्राणियों ) को तथा तृणके द्वारा उसपर अवलियत रहनेवाले जीवोंको— इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंको वे तृप्त करती है।

"वेस्यादि समस्त गुवनों हो—लो हों को प्रकाशित करनेवाली है। दिन, रात्रि, निमेपसे लेकर घड़ी प्रमृति काल की कलाएँ, आठ पहरों से युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा सवस्तरके भेदसे मनुष्यों की सीं वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा वे स्वय ही प्रकाशित होती है। विलम्ब तथा शीघतासे उपलक्षित निमेपसे लेकर परार्धपर्यन्त कालचक तथा जगचकादि प्रकारसे चक्रके समान धूमनेवाले कालके सभी विशेष-विशेष विमाग उन्होंके स्वरूप हैं, जो प्रकाशरूपा एव कालकरपा हैं।

"वे अग्निरूपा होकर प्राणियोंके लिये अन्न एव जलादि-पानके लिये धुषा एव पिपासारूपसे, देवताओंके लिये मुख-रूपसे (देवता अग्निर्में होमे हुए पदार्थ ही पाते हैं), वनीषधियोंके लिये गीतोष्णरूपसे, तथा काष्टोंके वाहर एव भीतर नित्य एव अनित्य दोनों प्रकारसे (नित्यरूपमे व्यापक अग्नितन्त्व एव अनित्यरूपमे प्रज्विताग्नि प्रभृति रूपोंमें) स्थित है।

''वे श्रीतीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप धारण करके श्रीमगवान्के सकल्पानुमार सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये व्यक्त होती हैं। वे लोकरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी-रूपमें लिखत होती है, यों जाना जाता है। भूदेवी सम्पूर्ण जलमय समुद्रोंसहित सातों द्वीपवाली पृथिवीके रूपमें भृ भुवः आदि चौदहों भुवनोंकी आधार एव आधेयभूता प्रणवस्वरूपा होकर व्यक्त होती है। विद्युन्मालाके समान मुखवाली नीलादेवी भी सम्पूर्ण ओपधियों एव समस्त प्राणियोंके पोपणके लिये सर्वरूपा हो जाती है। समस्त भुवनोंके अधोमागमे जलाकारस्वरूप, मण्डूक्तमयी तथा भुवनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी जाती है।

''उन श्रीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके रूपमें व्यक्त हुआ। उस नादसे विन्दु प्रकट हुआ। विन्दुसे कॅंकारका आविर्माव हुआ। ॐंकारसे परे राम-वैखानस नामका पर्वत है। उस पर्वतकी कर्म एव भानात्मिका अनेक गालाऍ व्यक्त है । उसी पर्वतपर वेदत्रयीखरूप सर्वार्थको प्रकट करनेवाला आदि-गास्त्र है। तात्पर्य यह कि श्रीराम वैखानस पर्वत ही नित्य वेदम्वरूप है और लोकमें वह वेदोंके रूपमे व्यक्त होता है। उस आदि गास्त्रको ऋक, यजुः एव सामात्मक होनेसे त्रयी कहा जाता है। कार्य-सिद्धिके लिये चार नामोसे उसका वर्णन होता है। अर्थात् देवस्वरूप वर्णन-के मन्त्र, यज्ञ विधि निर्देशक मन्त्र तथा यज्ञमें गानके मन्त्र— ये ही तीन प्रकारके मनत्र होनेसे वेदोको त्रयी कहते हैं; किंतु यजमे ब्रह्मा, होता, अध्वर्य एव उद्गाताके कार्यकी दृष्टिसे वेदोंको चार नामोंने सम्बोधित किया जाता है-श्रुग्वेद, यजुर्वेदः सामवेद तथा अथर्वाद्विरमवेद । यज्ञकर्मेमें चात्रहोंत्र प्रधान है और उसमे देवखरूपादि तीनका ही उपयोग होनेसे वेदों को त्रयी कहते हैं। अथवाङ्गिरस वेद साम, भूक एव यजु खरूप ही है। आभिचारिक कर्मोंकी समानता-से इन चारोंका पृथक्-पृथक् निर्देश होता है।

''श्रुग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी है। यजुर्वेदीयों-की एक सौ नौ शाखाएँ है। सामवेदकी एक सहस्र शाखाएँ है और अथर्ववेदकी पॉच शाखाएँ । इन वेदोंमें प्रथम ( सर्वश्रेष्ठ ) वैरानस मत है, जो प्रत्यक्ष दर्शन है। इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम वैखानस (श्रीरामरूप) का स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्यौतिप तथा छन्ट-ये छः वेदाङ्ग है । अयन, मीमासा और न्यायशास्त्रका विस्तार-ये वेदोंके उपाइ है। धर्मज्ञ पुरुपोके सेवनके लिये चारों वेद तथा वेदोंसे आधक ये अड-उपाड़ादि हे । सभी वैदिक शाखाओं में उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक आचरण) की गास्रके साथ सगति लगानेके लिये निवन्ध हैं। धर्मशास्त्रों (स्पृतियों)को महर्षियोंने अपने अन्त करणके दिव्य जानसे पूर्ण किया है । मुनियोंने इतिहास-पुराण, वास्तवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद -ये पाँच उपवेद वताये हैं। इन सबके साथ दण्ड, नीति और व्यापार-विद्या तथा परतत्त्वमें प्राणजय करके स्थिति—इस प्रकार इकीस भेदयुक्त यह स्वतःप्रकाश—स्वय प्रकृटित शास्त्र है।

''पूर्वकालमे वैखानस ऋपिके हृदयमें मगवान् विष्णुकी वाणी प्रकट हुई । उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस प्रकार किस्पत करके देहधारी अपनी उन्नति करता है । वैखानस ऋषिने अपने हृदयमे प्रकट उस मगवद्गाणीको सख्यारूपमें सकस्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया, उसी प्रकार वह सव में बतलाता हूं; सुनो । जो सनातन ब्रह्ममय रूपधारिणी कियागिक कही गयी है, वह भगवान्की साक्षात् शक्ति है । भगवान्के स्मरणमात्र (संकल्पमात्र) से वे जगत्के रूपोंको प्रकट करती तथा हृज्य-जगत्मे स्वय व्यक्त होती ह । वे शासन एव कृपास्वरूपा, शान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त (देवादि) की कारणभृता एव उनके चरणादि ममस्त अवयव तथा मुख एवं वर्ण (रूपादि) मेदस्वरूपा, भगवान्के साथ चलनेवाली (उनके सकलसे ही गति करनेवाली), भगवान्से साथ चलनेवाली (उनके सकलसे ही गति करनेवाली), भगवान्से साथकामी विलग न होनेवाली एव अविनाशिनी, निरन्तर मगवान्के साथका ही आश्रय करनेवाली, कहे हुए और न कहे हुए समी स्वरूपोंवाली, निमेप-उन्मेपसे लेकर सृष्टि, स्थिति, सहार, तिरोधान, अनुग्रह आदि समस्त मामध्यांसे युक्त होनेके काग्ण साआत् शक्तिरूपमे वर्णित होती है।

"श्रीसीताजीका इच्छाञक्ति रूप भी तीन प्रकारका है। प्रलयके समय विश्रामके लिये भगवान्के दाहिने वक्ष स्थलपर श्रीवत्सकी आकृति धारण करके जो विश्राम करती हैं, वे योगशक्ति हैं। मोगञक्ति भोगरूपा है। वे कल्पष्टक, कामधेनु, चिन्तामणि तथा गद्ध, पद्म (तथा मकर, कच्छन) आदि नौ निधियोंमे निवास करती ह और भगवद्भक्तोंकी कामनाके अनुमार अथवा उनकी कामनाके विना भी नित्य नैमित्तिक कर्मके द्वारा, अग्निहोत्रादिसे अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिसे—किसी भी निमित्तसे भगवान्की उपासना करनेवालोंके उपभोगके लिये बड़े-बड़े भोगोंसे, विशाल द्वार एव प्राकारवाले भवनींसे, विसानोंसे अथवा मगवद्विग्रहके अर्चन प्रजादिकी मामग्नियोंसे

अर्चनरूपमें, स्नानादि (तीर्थस्नानादि) रूपमें, पितृपूजा आदिके रूपमे, अज (मोज्य पदार्थ) एव पीने योग्य रस आदिसे, यह भगवान्को प्रमन्न करनेके लिये है—यो कहकर वे सव उपमोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं।

''श्रीसीताजीकी वीरशक्ति चतुर्भुजा हैं। उनके हाथोंमें अमय एव वरदानकी मुद्राएँ तथा दो कमरु है। किरीट एव आभृपणोंसे वे भृपिता हैं। सम्पूर्ण देवताओंसे घिरी हुई, कल्पवृक्षके मूलमें चार व्वेत हाथियोद्वारा रतजिटत कलशोंके अमृत-जलसे अमिपिक्त होती हुई वे आसीन है। ब्रह्मादि समस्त देवता उनकी वन्दना करते हैं। अणिमादि अप्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त है और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति ररती है। वेद और शास्त्र आदि भी मूर्तिमान् हीकर उनकी स्त्रति करते है। जया आदि अप्मराऍ एव देवनारियाँ उनकी सेवा कर रही है। सर्य एव चन्द्र दीपक वनकर वहाँ प्रकाश कर रहे हैं। तुम्बुरु एव देवर्षि नारद आदि उनका गुणगान कर रहे हैं। राका और सिनीवाली नामकी देवियाँ उनपर छत्र लगाये हैं । ह्वादिनी एव माया उनके दोनों ओर चॅवर ड़ला रही है । स्वाहा एव स्वधा उनपर पस्ने झलती हैं। भूग और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। दिव्य सिहासनपर अप्टरलपदाके ऊपर आसीन वे महादेवी समस्त कारणों एव कायोंको निर्मित करनेवाली हैं। इस प्रकार मगवती लक्ष्मीके भगवान्से पृथक निवासका ध्यान करना चाहिये । उन्होंने अपनेको अनुरूप दिव्य आभूपणींसे अलकृत किया है। वे स्थिर होकर प्रमन्न नेत्रोंसे समस्त देवताओंद्वारा पूजित वीरलक्ष्मी कही जाती है।"

॥ अथर्ववेदीय सीतोपनिपद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चेमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्ततन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः।। स्विति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्विति नः पूपा विश्ववेदाः। स्विति नत्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्विति नो वृहस्पतिर्दधातु।।

रू शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

---

## अथर्ववेदीय

# श्रीराधि । पनीयोपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेभिः पृणुयाम देवा मद्रं पक्येमाक्षमिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तन् भिर्च्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### श्रुतियोद्वारा श्रीराधिकाजीकी उपासना और स्तुति

किसी समय उपासनाओं के स्वरूप एव लक्ष्यका विचार करते समय ब्रह्मवेताओं (-वेदशों ) ने परस्पर यह विचार करना प्रारम्म किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस लिये होती है। इस विचारमें प्रवृत्त होनेपर उनपर भगवान् आदित्य (वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशस्य शानके रूपमें) अत्यन्त कृपाछ हुए। अर्थात् प्रकाशस्वरूप वैदिक जान उनमें प्रकट हुआ। (उन्होंने श्रीराधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धमें श्रुतियोंको इस प्रकार सलग्र पाया—)।। १।।

श्रुतियाँ कहती हैं—'सम्पूर्ण देवताओं में जो देवत्व (शक्ति) है, वह श्रीराधिकाजी श्री है। समस्त प्राणी श्रीराधिकाजीके द्वारा ही अवस्थित हैं। अर्थात् देवता हैं लेकर क्षुद्र प्राणियों तक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्ति हें स्थित एव चेष्टायुक्त हैं और उन्हीं स्थित यक हुए हैं। इसल्यि हम सब श्रुतियाँ उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं।।।।

'देवताओं के निवास पञ्चमूत, इन्द्रियों आदिमें श्रीराधिका-जीकी प्रेरणांसे ही कम्पन (चेष्ठा) होती है। तथा उन्हींकी प्रेरणांसे वे हँसते (उल्लास प्राप्त करते) और नाचते (क्रिया-श्रील होते) हैं। सवकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही हैं (सब उनके वश्में हैं)। अतएव अपने सम्पूर्ण पापोंके नाशके लिये व्याह्यतियों (भू:-सुव:-स्व: या श्री-झीं-हीं)-हरार हवन करके फिल भीराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं। (तात्पर्यं यह कि विशुद्ध हृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपासना सम्भव है, अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती हैं ) ॥ ३ ॥

'जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिक पड़नेसे (जिन योगमाया-रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला (इन्द्रियातीत नीलिमान्यझक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर भी गौर जान पड़ने लगता है (धनसन्त्व होकर आविर्भूत होता है) तथा जिनकी कान्ति पड़नेसे भौरे, कौए और कोयल (विषय-रस-लोलुप, कटुमाणी पापी एव मधुरमापी, पर स्वरूपसे कृष्ण अर्थात् योग-जानादि साधक, जिनका बाह्यरूप नीरस एव अनाकर्षक है) भी (रासमण्डलमें) गौरवर्णके (सत्त्वगुणी एव मक्तियुक्त) हो जाते हैं, उन विश्वकी पालिका श्रीराधिका-जीको इम नमस्कार करती हैं ॥ ४॥

'हम सब श्रुतियाँ, साख्य-योग शास्त्र तथा उपनिषद् जिन परब्रह्मकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती हैं, जिनको खरूपतः भली प्रकार पुराण भी नहीं जानते, उन देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं॥५॥

सम्पूर्ण ससारके अधीश्वर त्रिमुबनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र जिन्हें प्राणसे भी अधिक प्रिय मानते हैं, बृन्दावनमें स्थित अपनी (शुतियोंकी) इष-आराज्य-देवी जन श्रीबून्द्रा वनकी पालिका—अधिष्ठात्री देवी श्रीराधिकाजीको हम नित्य नमस्कार करती हैं॥ ६॥

'विश्वमर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तर्ने अत्यन्त प्रेमार्ट होकर जिनकी पद्दष्टि अपने मस्तकपर घारण करते हैं और जिनके प्रेममें निमन होनेपर हायसे गिरी वंशी एवं विसरी अल्डों-का मी स्मरण उन्हें नहीं रहता, तथा वे कीतकी माँति जिनके वश्चमें रहते हैं, उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करंती हैं ॥ ७॥

'श्रीरासनण्डलमें जिनकी रास्त्रीडा देखकर चन्द्रमा एवं विवन्ना देवपन्नियोंको अपने शरीरका मी मान नहीं रह जाता और श्रीवृन्दावनके समस्त जह एवं जङ्गम मी अपने खरूपको भूल जाते हैं अर्थान् जह पात्राग, तक प्रभृति खिवत होने लगते हैं और जङ्गम (चर ) प्रागी विमुग्य—स्थिर हो लाते हैं, श्रीरासमण्डलमें मावावेशयुक्ता उन श्रीराधिकाजीको हम नमन करती हैं ॥ ८॥

भीतनके सद्धमें छेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने शाक्षत विद्यारसान गोलोक्का स्मरणतक नहीं करते, कनलोद्भवा लक्ष्मी और श्रीपार्वतीजी जिनकी संशर्कण हैं, उन समस्त शक्तियोंकी अधिशात्री श्रीराधिकाजीको इम प्रगाम करती हैं॥९॥

(श्रीटिट्यादि) सिवयोंके साय (ऋपमा गान्वारादि) स्वरोंसे (तार, मध्य और मन्द्र—इन) तीनों श्रानोंसे तथा (अनेक) मूर्च्छनाओं (स्वरके चढ़ाव-टतारों) से गाते हुए, प्रेमविवय होकर जिन्होंने (श्रीरासक्रीड़ाके समय) श्रीवृन्दावनमें एकमात्र अपनी ही शक्तिसे ब्राह्मों निशा (एक मास्पर्यन्त दीर्वरात्रि ) का विस्तार (प्रादुर्माव) किया। उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं॥ १०॥

'क्सि समय दो मुजाओंवाली (च्लुमुंजी नहीं) श्रीकृष्ण-की मूर्ति वनकर अर्थान् खयं दिमुज श्रीकृष्ण-वेश घारण करके वंशीके डिज़ॉको श्रीराविकाजीने खरसे मर दिया। (तालर्य यह कि श्रीकृष्ण-वेश घारण करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने वेणु-वादनका प्रयत्न किया और वे केवल वंशी-डिज़ोंसे (गायन-रहित) व्यति निकाल पार्या।) इसीसे अल्यन्त उल्लस्ति होकर देव-देव श्रीकृष्णचन्त्रने कुन्द एवं क्ल्यकृष्ठके पुष्पींकी माला बनाकर उनका श्रुक्तार करके उन्हें प्रसन्न किया॥ ११॥

'हिनका इस उपनिष्ट्में वर्गन हुआ है, वे श्रीराधिकाजी और जानन्द-तिन्छु श्रीकृष्णचन्द्र वन्तुतः एक ही स्रिर एवं परसर नित्य अमिन्न हैं। केवल लीलाके लिये वे दो न्वरूपोंमें व्यक्त हुए हैं। अवएव जिस लीलाके लिये उन परम रत-तिन्चुका श्रीविष्ठह दो रूपोंमें शोभित हुआ, उस लीलाको जो सुनता या पढ़ता है, वह उन परम प्रमुक्ते विशुद्ध धाम (गोलोक) में जाता है। ॥ १२॥

इत उपनिपद्को पूर्वकालमें विशेष्ठजीने मह्यरमापी वृहस्पतिजीको पढ़ाया । वृहस्पतिजीने अपने यहमान इन्द्रको उपदेश किया और तमीठे यह उपनिपद् बाईस्पत्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

प्रगर्वत्वरूप परमपुरुषको ननस्कार ! प्रगवके स्नरणके साथ आद्या परमगालिका शक्तिको नमस्कार ! नमस्कार ॥

॥ वयर्ववेदीय श्रीराधिकातापनीयोपनिपद् समाप्त ॥

#### शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पत्त्येमाक्षमिर्यनत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द्घातु ॥ ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

## ऋग्वेदीय

# श्रीराघोपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एघि । वेदस्य म आणीसः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं विद्यामि । सत्यं विद्यामि । तन्मामवतु । तद्कत्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

श्रीराधाजीके खरूप तथा नामोका वर्णन

ॐ एक वार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्पियोंने भगवान् श्रीब्रह्माजीकी स्तृति करके पूछा, 'देव । मर्वप्रधान देवता कौन हैं और उनकी कौन कौन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन शक्तियोंमें सुष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है <sup>१</sup>१ यह सनकर श्रीब्रह्माजी बोले-(पत्रो ! सुनो, किंतु इस अति गोपनीय ग्हस्यको तुम रिसीसे प्रकट न करना-तुम इसे किसी ऐरे-गैरेको मत दे डालना । हॉ, जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी हों, गुरुभक्त हों, उन्हें अरश्य देना । उनके अतिरिक्त और किसीको देनेसे महान् पाप लगेगा । भगवान् हरि श्रीकृणा ही परमदेव हैं। वे छहीं ऐश्वयांसे पूर्ण भगवान् गोप और गोभियोके सेन्य, श्रीवृन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और श्रीवृन्दावनके अधीश्वर हैं । वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं । उन्ही श्रीहरिके एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माण्डोंके अधीश्वर हैं। ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। उनकी आह्वादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि बहुत-सी अक्तियाँ हैं। उनमें आह्नादिनी सर्वप्रधान हैं। ये ही परम अन्तरङ्गभृता श्रीराघा है। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसिल्ये ये राधा है, अथवा ये सर्वेदा कृष्णकी आराधना करती है, इमलिये राधिका कहलाती हैं। श्रीराधाको गान्धर्व भी कहते हैं, व तकी गोपाङ्गनाएँ, द्वारकाकी समस्त श्रीकृष्ण महिपियाँ और

श्रीलक्ष्मीजी इन्हीं श्रीराधिकाजीकी कायन्यूह (अशरूपा) है। ये राधा और श्रीकृष्ण रम सागर एक होते हुए ही गरीरहे क्रीडाके लिये दो हो गये है। ये श्रीराधिकाजी भगवान् हरिकी सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी वित्रा हे और श्रीकृष्णके प्राणींकी अधिष्ठात्री देवी है। वेद एकान्तमे इनकी ऐसी ही खुति किया करते हैं। इनकी महिमाका मै अपनी सम्पूर्ण आयुमें मी वर्णन नहीं कर सकता। जिसपर इनकी कृपा होती है। परमधाम उनके हाथमें आ जाता है। इन श्रीराधिकाजीको न जान कर जो श्रीक्रणाकी आराधना करना चाहता है, वह महामूर्ख है, मूढतम है। श्रुतियाँ इनके इन नार्मोका गान करती है— १ राघा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कृष्णमन्त्राधिदेवता, ५ सर्वोद्याः ६ सर्ववन्द्या, ७ वृन्दावनविहारिणी, ८ वृन्दाराध्या, ९ रमा, १० अशेषगोपीमण्डलपूजिता, ११ सत्या, १२ सत्यपरा, १३ सत्यमामाः १४ श्रीकृष्णवल्लमाः, १५ वृपमानुस्रताः १६ गोपी, १७ मूल प्रकृति, १८ ईश्वरी, १९ गान्धर्वाः २० राधिका, २१ आरम्या, २२ रुक्मिणी, २३ परमेश्वरी, २४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना, २७ भुक्तिमुक्तिप्रदा तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन अहाईस नामोंका जो पाठ करते है, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं। यों भगवान् श्रीव्रह्माजीने कहा है 🛊 ।

<sup>#</sup> राधा रासेश्वरी कृष्णमन्त्राधिदेवता । सर्वाद्या सर्ववन्धा वृन्दावनविहारिणी ॥ रमाञ्चेपगोपीमण्टलपूजिता । सत्या सत्यपरा वृन्दाराध्या सत्यमामा श्रीकृष्णवस्था ॥ वृषमानुसुता गोपी मूलप्रकृतिरीयरी। गान्धर्वो राधिकाऽऽरम्या रुविमणी परमेश्वरी ॥ **परात्परतरा** पूर्णंचन्द्रनिमानना । मुक्तिमुक्तिप्रदा पूर्णा नित्य मवन्याधिविनाशिनी ॥

'(इस प्रकार भगवान्की आह्नादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका वर्णन हुआ, अब उनकी सन्धिनी-शक्तिका विवरण सुनो।) यह सन्धिनी-शक्ति धाम, भूपण, शय्या और आसनादि तथा मित्र और भृत्यादिके रूपमें परिणत होती है और मृत्युलोकमें अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमे परिणत हो जाती है। यही अनेक अवतारोंकी कारण है। शानशक्तिको ही क्षेत्रजशक्ति कहते हैं और इच्छाशक्तिके अन्तर्भूत माया-शक्ति है। यह सन्व, रज और तमोगुणरूपा है तथा बहिरद्व और जड है। (जड होनेके कारण भगवान् की दृष्टि पड़नेसे) यह अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया और अविद्यारूपसे जीवका बन्धन करती है। क्रियागक्तिको ही लीलाशक्ति कहते हैं।

'जो इस उपनिपद्को पढते हैं, वे अत्रती भी त्रती हो जाते हैं तथा वे अग्निपृत, वायुपूत और सर्वपूत हो जाते हैं। वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं और जहाँतक दृष्टिपात करते हैं, वहाँतक सबको पवित्र कर देते हैं। ॐ तत्सत्।'

#### ॥ ऋग्वेदीय श्रीराघोपनिपद् समाप्त ॥



#### शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं विदिष्यामि । सत्यं विदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



### एकमात्र श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं

एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोऽपि सन् वहुधा यो विभाति तं पीठस्थं येऽनुभजन्ति धीरास्तेपां सिद्धिः शाश्वती नेतरेपाम्॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाभेको वहुनां यो विद्धाति कामान्। तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेपां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम्॥

(गोपालपू॰ ता॰)

एकमात्र सबको वशमें रखनेवाले, सर्वच्यापी भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य हैं। वे एक होकर भी बहुत रूपोंमें प्रकाशित हैं। जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवान्को भजते हैं, उन्हींको सनातनी सिद्धि मिलती है, दूसरोंको नहीं।

जो नित्योंके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करते हैं, उन पीठस्थ श्रीभगवानुको जो धीर भक्त भजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिलता है, दूसरोंको नहीं।



। के श्रीपरमात्मने नमें।

## कृष्णयजुर्वेदीय

# बिन्दू िषद्

#### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्व नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !**!!** 

मनके लयका साधन, आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय

ॐ। मन दो प्रकारका बताया गया है, एक तो शुद्ध मन और दूसरा अञ्चद्ध । जिसमें कामनाओं--विषय-भोगोंके सकल्प उठते रहते हैं, वह अशुद्ध मन है, तथा जिसमें कामनाओंका सर्वया अभाव हो गया है, वही शुद्ध मन है। मनुष्योंका मन ही उनके बन्धन और मोक्षका कारण है। विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-सकल्पसे रहित मन मोक्षका कारण माना गया है । क्योंकि विषय-सकल्पसे शून्य होनेपर ही इस मनका लय होता है, इसलिये मोधकी अभिलाषा रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोंसे दूर रक्खे । जब मनसे विषयासिक निकल जाती है और वह हृदयमें स्थिर होकर उन्मनीमावको प्राप्त ( संकल्प विकल्पसे रहित ) हो जाता है, तब वही परम पद है। मनको तभीतक रोकनेका प्रयत्न करना चाहिये, जबतक कि वह हृदयमें ही विलीन नहीं हो जाता । मनका द्धदयमें लय हो जाना--यही ज्ञान और मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ है, वह अन्यका विस्तारमात्र है। जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोंमेंसे किसीके प्रति भी मनका पक्षपात न रह जाय, उस समय यह साधक ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। खर अर्थात् प्रणवके साथ परमात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे अतीत परम तत्त्वकी भावना (चिन्तन) करे। प्रणवातीत तत्त्वकी उस भावनाके द्वारा भावस्वरूप परमात्माकी ही उपलब्धि होती है। अभावकी नहीं । अर्थात् उसके विना समाधि भ्रून्यरूप ही होती है। वही जलाओंसे रहित अर्थात् अवयवहीन, विकल्पश्चन्य एव निरञ्जन—मायारूप मलरहित वहा है। 'वह बहा मैं हूँ' मों जानकर मनुष्य निश्चय ही बहा

हो जांता है। विकल्प-शुन्य, अनन्त, हेतु और दृष्टान्तसे रहित, अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्मको जानकर विद्वान् पुरुष अवश्य ही ब्रह्मरूप हो जाता है॥ १-९॥

न सहार है न स्रष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका उपदेश; न मुक्तिकी इच्छा है न मुक्ति । ऐसा निश्चय होना ही परमार्थनोध ( यथार्थ ज्ञान ) है । जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना चाहिये। जो इन तीनों अवस्थाओं से अतीत हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। पृथक् पृथक् जलमें प्रतिविम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और अनेक रूपोंमें दृष्टिगोचर होता है। घटमें आकाश भरा है, किन्तु घटके फूट जानेपर जैसे केवल घड़ेका ही नाश होता है, उसमें भरे हुए आकाशका नहीं, उसी प्रकार देहघारी जीव भी आकाशके ही समान है—शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता । जीवोंका यह मिन्न-भिन्न प्रकारका शरीर घटके ही सहरा है, जो बारबार फ़ूटता या नष्ट होता रहता है। यह नष्ट होनेवाला जड शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय ब्रह्मको नहीं जानता, परतु वह सर्वसाक्षी परमात्मा सब शरीरोंको सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जबतक नाममात्रका अस्तित्व रखनेवाली मायाचे आदृत है, तबतक दृदय-कमलमें वद्दकी माँति खित रहता है, जब अज्ञानमय अन्धकारका नाश हो जाता है, तब ज्ञानके आलोकमें विद्वान् पुरुष जीवात्मा और परमात्माकी नित्य एकताका ही दर्शन करता है ॥ १०-१५॥

शब्दब्रह्म (प्रणव) भी अक्षर है और परब्रह्म भी अक्षर है। हनमेंसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय बना रहता है, वह (परब्रह्म) ही वाह्यवमें अक्षर (अविनाश्ची) है। विद्वान् पुरुष यदि अपने लिये शान्ति चाहे तो उस अक्षर परब्रह्मका ही ध्यान करे। दो विद्याएँ जाननेयोग्य हैं—एक तो वह, जिसे 'शब्दब्रह्म' कहते हैं और दूसरी वह, जो 'परब्रह्म' के नामसे प्रसिद्ध है। 'शब्दब्रह्म' (वेद-शास्त्रोंके शान) में पारक्षत होनेपर मनुष्य परब्रह्मको जान लेता है। बुद्धिमान् पुरुष प्रन्यका अभ्यास करके उससे शान-विज्ञानके तत्त्वको ग्रहण कर ले, फिर समूचे प्रन्यको त्याग दे—ठीक उसी तरह, जैसे धान्य—अन्न चाहनेवाला मनुष्य अन्नको तो लेलेता है और पुआलको खिलहानमें ही छोड़ देता है। अनेक रंग-रूपीवाली गौओंका भी दूध एक ही रंगका होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुप विभिन्न साम्प्रदायिक चिह्नोको धारण करनेवाले पुरुपोंके शानको भी

गौओं के दूधकी माँति एक-सा ही देखता है। वाह्य चिहों के मेदसे ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं आता। जैसे दूधमे घी छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके मीतर विज्ञान (चिन्मय ब्रह्म) निवास करता है। जिस प्रकार घीके छिये दूधका मन्यन किया जाता है, वैसे ही विज्ञानमय ब्रह्मकी प्राप्तिके छिये मनको मथानी बनाकर सदा मन्यन (चिन्तन और विचार) करते रहना चाहिये। तदनन्तर ज्ञानदृष्टि प्राप्त करके अभिके समान तेजोमय ब्रह्मका इस प्रकार अनुमव करे कि 'वह कलाशून्य, निर्मल एव शान्त परब्रह्म में हूँ।' यही विज्ञान माना गया है। जिसमें सम्पूर्ण भूतोंका निवास है, जो स्वयं भी सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें निवास करता है तथा सवपर अहैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है, वह सर्वात्मा वासुदेव में हूँ। इस प्रकार यह उपनिपद पूर्ण हुई।। १६–२२॥

#### ॥ कृष्णयजुर्वेदीय ब्रह्मविन्दूपनिषद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहें । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहें ।

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!**!** 

## निश्रयके अनुसार ब्रह्मकी प्राप्ति

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्याचोऽवाक्यनाद्र एष म आत्माऽन्तर्द्द्य एतद् ब्रह्मैतिमितः प्रेत्यामिसम्मविताऽस्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह साऽऽह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः।

( \$ 1 88 18 )

शाण्डिक्य ऋषिके ये वचन हैं—जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, समस्त विश्वमें सर्वत्र ज्यास, वाक्तृहित आर सम्त्रमशूच्य है, वह मेरा आरमा हृद्यमें सदा विराजमान है। यही ब्रह्म है। इस शरीरको छोड़कर जानेपर मैं इसी परब्रह्मको प्राप्त हो जाऊँगा। जिसका ऐसा हद विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नहीं है ( उसे इसी ब्रह्मकी प्राप्ति होती है )।

000000000

## कृष्णयजुर्वेदीय

# ध्या बिन्दूपि द्

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्थं करवावहै । तेजस्ति नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

कँ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

घ्यानयोगकी महिमा तथा खरूप

यदि बहुयोजनिक्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप-राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है। (ऐसे महापाप) और किसी साधनसे कभी नष्ट नहीं होते॥१॥

गीज (कारणभूत) अक्षर (मकार) से परे बिन्दु है और बिन्दु से परे मी नाद स्थित है, जिससे सुन्दर शब्दका उचारण होता है। शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है तथा अकारसे लेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूप अक्षरके क्षीण होने-पर जो शब्दहीन स्थिति होती है, वही 'शान्त' नामसे प्रसिद्ध परम पद है। जो अनाहत (बिना आघातके उत्पन्न, ध्यानमें सुनायी पड़नेवाला, मेघ-गर्जनके समान प्रकृतिका आदि शब्द) है, उस शब्दका भी जो परम कारण—शक्ति है, उसके भी परमकारण सचिदानन्दस्वरूप शान्तपदको जो योगी प्राप्त कर लेता है, उसके समस्त सदेह नष्ट हो जाते हैं॥ २-३॥

वाल की नो क्रके पचास हजार भाग किये जाय, फिर उस भागके भी सहस्र भाग करनेपर उस भागका भी जो अर्द्ध-भाग है, उसके समान स्क्ष्मातिस्क्ष्म वह निरक्षन (विश्वद्ध) बहा है—यो जानना चाहिये। ताल्पर्य यह कि वह अत्यन्त दुर्लक्ष्य परमतत्त्व है। जैसे पुष्पमं गन्ध व्यास रहती है, जैसे दूधमं धृत अलक्षित रहता है, जैसे तिलमं तेल अनुस्यूत रहता है, जैसे सोने की रानके परयरांमं सोना अव्यक्त रहता है, उसी प्रकार वह आत्मा समस्त प्राणियोंमें लिपा है। निश्चयात्मिका बुद्धिसे सम्पन, अशानरहित ब्रह्मवेत्ता (सूत्रकी) मिणयोंमे स्वनेके समान आत्माको व्यास जानकर उसी ब्रह्मस्वरूपमं स्थित रहते हैं। जैसे तिलोंमें तेल न्यास है, जैसे फूलोंमें युगन्ध न्यास है, वैसे ही पुरुषके शरीरके बाहर एव मीतर सब ओर आत्मतत्त्व न्यास होकर स्थित है॥ ४—७॥

जैसे वृक्ष अपनी पूरी कलाके साथ रहता है और उसकी छाया वृक्षकी कलासे हीन रहती है, वैसे ही आत्मा अपने कलात्मक (ख-सिन्चदानन्द) खरूपसे और निष्कल (छाया-खानीय जगद्रूप) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवस्थित है ॥८॥

(उपर्युक्त आत्मस्वरूपकी उपलब्धि—अनुभूतिके लिये साधन निर्देश करते हैं कि विधिवत् आसनपर अवस्थित होकर) पूरकके द्वारा श्वासको मीतर खींचते हुए नामिस्थानमें अतिथी-पुष्पके समान नीलवर्ण, चतुर्मुज महावीर (भगवान् विष्णु)) का ध्यान करना चाहिये । कुम्मकके द्वारा—श्वासको मीतर रोके हुए दृदयस्थानमें लाल कमलकी कर्णिकापर विराजमान, लालवर्णके, चार मुखवाले लोकपितामह ब्रह्माजीका ध्यान करना चाहिये । रेचकके द्वारा श्वास छोड़ते समय ललाटमे विद्याखरूप, तीन नेत्रोंवाले, शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल रगके, कलारिहत, पापविनाशक मगवान् शङ्करका ध्यान करना चाहिये ॥ ९—११॥

सुपुम्णापयमें उपर्युक्त तीनों कमलोमेंसे नामिस्थानका कमल आठ दलोका है। दृदयस्थानका कमल ऊपर नाल एव नीचे मुख करके अवस्थित है। ललाटमें अवस्थित कमल केलेके फूलके समान नीललोहित ( वैगनी रगका ) है। ये तीनों कमल सर्वदेवमय हैं। इन तीनोंसे ऊपर मूर्धदेशमें एक और कमल है। उसमें सौ दल हैं। उस खिले हुए कमलकी कर्णिका विस्तृत है। उस कर्णिकापर पहले सूर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और चन्द्रके ऊपर अग्नि—इस प्रकार एकके ऊपर एकका क्रमशः चिन्तन करे । क्योंकि वह कमल सुप्त है; अतः सूर्य, चन्द्र एवं अग्निके घारणके लिये घ्यानके द्वारा उसे पहले जाअत्—विकसित कर लेना चाहिये। उस पद्मपर स्थित बीजों ( पचास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा वात-चीत आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता है ॥ १२–१४॥

(नामि, दृदय एवं छळाट)—इन तीनों खानों तथा (अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक, रेचक) रूप तीन मार्गोवाले, विष्णु, ब्रह्मा एवं शिवरूपसे त्रिविध ब्रह्मस्वरूप, प्रणवरूपमें अकारादि तीन अक्षरोंवाले, उसी रूपमें अकार, उकार, मकार—इन तीन मात्राओंवाले तथा उनमें ज्याप्त अर्घमात्रास्वरूप जो परमात्मा हैं, उनको जो जानता है, वही वेदके तात्पर्यका शाता है। इन तेलकी धाराके समान अविच्छित्र, घटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान टीर्घकालतक ध्वनित होनेवाला तथा विना वाणीके (प्राणोंद्वारा ही) उच्चरित विन्दुपर्यन्त प्रणवके बाद प्रकट होनेवाले नादको जो जानता है, वही वेदोंको ठीक जानता है।। १५-१६॥ प्रणव धनुप है आत्मा ही वाण है एवं परब्रह्म परमात्मा उसके लक्ष्य हैं । प्रमादहीन साधकके द्वारा ही वह वेघा जाता है । जतः वाणकी माँति उस लक्ष्यमें तन्मय हो जाना चाहिये। अपने गरीरको नीचेकी अरणि (यजिय अग्रिमन्थन-काष्ठ) वनावे और प्रणवको ऊपरकी अरणि वनावे । ध्यानाम्यासरूपी मन्थन-क्रियाके द्वारा साधक काष्ठमें व्याप्त हुई अग्रिकी माँति सबके मीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार करे ॥ १७-१८॥

जैसे (वच्चे) कमलकी नालसे पानी धीर-धीरे खींचते हैं, वैसे ही योगी योगावस्थामें स्थित होकर धीरे-धीरे पाणोंको खींचे (अर्थात् स्वाधिष्ठान आदि चक्कोंका मेदन करते हुए प्राणको कमशः ऊर्ध्वम्मिकामें ले जाय)। जैसे किसान रस्पीद्धारा कुएँसे जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणवकी अर्धमात्रा (अन्यक्त नादोच्चारण) को रस्सी वनाकर दृदय-कमलरूपी कुएँसे नाल (सुपुग्गा)-मार्गके द्वारा जलरूपा कुण्डलिनीको भूमन्यमे ले जाय। नासिकाकी जड़से लेकर दोनों भौंहोंके मध्यमे जो ललाट है, वहाँतक अमृत-स्थान समझना चाहिये। यही विश्वका महान् निवासस्थान (परमात्मपद) है। यही विश्वका महान् निवासस्थान (परमात्मपद) है।

॥ कृष्णयजुर्वेदीय घ्यानविन्द्रपनिपद् समाप्त ॥



#### शान्तिपाठ

अं सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

कँ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



### ब्रह्मज्ञानसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति

स वा एप महानज आत्माऽजगेऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेट ॥

( वृहदारण्यक ४ । ४ । २५ )

यह महान् आत्मा जन्मसे रहित, बुढ़ापेसे रहित, मृत्युसे रहित ओर भयसे रहित है। ब्रह्म अभय है, निश्चय ब्रह्म अभय है। जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। ॥ ॐ श्रीपरमास्मने नमः ॥

## कृष्णयजुर्वेदीय

# ेजोबिन्दू । निषद्

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

प्रणबस्तरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानकी महिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनिधकारी

उँ मायिक जगत्से परे द्धदयाकाशमें अवस्थित प्रणवस्तरूप तेजोमय विन्दुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय विन्दुका ध्यान आणव (अत्यन्त सूक्ष्म उपायसे साध्य), शाम्मव (शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाला) एव शाक्त (गुरुकी शिक्तरे ही साध्य) है। इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म तथा इन दोनोंसे परे सर्वातीत फलखरूप भी है। बुद्धिमान् मुनियोंके लिये भी उस विन्दुके ध्यानकी साधना बड़ी कठिन है, वह कठिनतासे आराधित (सिंद्ध) होता है। वह दुर्दर्श है। उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है। वह कठिनाईसे ही लिखत होता है। वह दुस्तर है, उस ध्यानको अन्ततक निमा लेना अत्यन्त कठिन है॥ १-२॥

आहारको जीतकर ( मिताहारी होकर ), क्रोधको वश्में करके, समस्त सङ्गोंसे तटस्य होकर, इन्द्रियोंपर विजय करके, सुख-दु:खादि द्रन्द्रोंसे रहित होकर, अहकारको त्यागकर, समस्त आशाओंको छोदकर एव समस्हिन होकर, तया दूसरोंको जो अगम्य है, उसे भी प्राप्त करनेके हढ निश्चयसे युक्त होकर, केवल गुरुसेवाका ही प्रयोजन रखनेवाला साधक इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है। इस तेजोमय विन्दुके ध्यानमे साधकलोग वैराग्य, उत्साह एव गुरुभक्ति—ये तीन हार (प्रमुख साधन) उपलब्ध करते हैं; अतः यह इस (विशुद्धतन्य) त्रिधामा कहा जाता है।। ३-४।।

यह ध्यान करनेयोग्य तेजोविन्दु परम गोपनीय एव अधिप्रानरूप है। यह सबको प्रतीत न होनेके कारण अव्यक्त है, ब्रह्मस्वरूप है; इनका कोई अधिप्रान नहीं। यह स्वय ही मवका आवार है। यह आकाशके समान व्यापक है, स्रह्मकलात्मक एव भगवान् विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) भी यही है। यह तीनों लोकोंका पिता ( उत्पत्तिस्थान ), त्रिगुणमय, सबका आश्रय, त्रिमुवनस्वरूप, निराकार,

गतिहीन, समस्त विकल्पोंसे रहित, विना किसी आधार एवं आश्रयका—स्वप्रतिष्ठानस्वरूप है। यह समस्त उपाधियोंसे रहित, स्थिति, वाणी प्रमृति इन्द्रियों एव मनकी गतिसे परे, स्वमावकी भावना (अपने वास्तविक स्वरूपके चिन्तन) द्वारा ही प्रास्प तथा समिष्टि और व्यष्टिवाचक पदोंसे भी अगम्य है।। ५—७।।

यह तेजोविन्दु आनन्दस्वरूप, विषय-मुखोंसे परे, वड़ी कठिनाईसे साक्षात् होनेवाला, अजन्मा, अविनासी, चित्तकी वृत्तियोंसे विनिर्मुक्त, शाश्वत, निश्चल तथा अस्वलित है। वही ब्रह्मस्वरूप है। वही अध्यात्मस्वरूप है। वही निष्ठा, परम मर्यादा और वही परम आश्रय है। वह शृत्य न होनेपर मी शृत्यके समान है और शृत्यसे परे स्थित है। वह न ध्यान है, न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान करनेयोग्य अथवा ध्येयस्वरूप ही है। वह सर्वस्वरूप और सबसे परे है। शृत्यस्वरूप है। उस परमतत्त्वसे परे कुछ मी नहीं है। वह परात्पर है। वह अचिन्त्य है। उसमें जागरण आदिका न्यापार नहीं है। उसे शानी महात्मा सत्यरूपसे ही जानते हैं। वह सुनियोंके योग्य (मुनियोंका आराध्य) तत्त्व है और देवता उसे परमतत्त्वरूप ही जानते हैं॥८—११॥

लोम, मोह, मय, अहङ्कार, काम और कोघके परायण तथा पापोंमें लगे हुए लोग, सदी-गर्मीक द्वन्दोंमें आसक्त, भूख-प्यासकी चिन्ता एव विविध सकत्य-विकल्पोंमें संलग्न, ब्राह्मण (उच्च) वगमें उत्पक्तिका गर्व रखनेवाले और मुक्ति-प्रतिपादक शास्त्रोंके केवल सप्रहमें आसक्त (केवल शास्त्र-शानी) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पाते। तथा वह मय, मुख-दुःख तथा मानापमानादिमें फॅसे हुए लोगोंको भी नहीं प्राप्त होता। जो इन सारे (दूषित) मार्वोसे छूटे हुए हैं, उन्हींके द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है। उन्हींके द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है। १२-१३॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय तेजोविन्दूपनिपद् समाप्त ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## ऋग्वेदीय

# ादिबन्दूपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एघि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संद्धाम्यृतं विद्घ्यामि । सत्यं विद्घ्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### प्रथम अध्याय

#### प्रथम खण्ड

#### ङ्कारकी इंसरूपमें

उँ। प्रणवरूपी इंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँख) और उकार उत्तर (वायाँ) पक्ष माना गया है। मकार ही उसकी पूँछ है तथा अर्द्धमात्रा सिर है। रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों पैर हैं और सत्वगुण शरीर कहलाता है। धर्म दक्षिण नेत्र है और अधर्म वाम नेत्र कहलाता है। भूलोक उसके दोनों पैरोंमें है। भुवलोंक उसके दोनों जानुओंमें है, खर्लोंक उसके कटिदेशमें है और महलोंक नाभिदेशमें है। जनलोक उसके हृदयमें है तपोलोक कण्ठदेशमें है। मैं हिंग और ल्लाटके वीचमें सत्यलोक व्यवस्थित है। उपर्युक्त कथनके अनुमोदनमें श्रुतिने संमतिरूपसे 'सहस्राक्ष्यम्' यह मन्त्र प्रदर्शित किया है। इस प्रकारसे वर्णित जो ॐ काररूपी इस है, उसपर आरूढ—उसके चिन्तनमें निमग्न हुआ हत्योग-विचक्षण पुरुष—प्रणवकी ध्यान-विधिमें कुशल उपासक कर्मानुष्ठान करते हुए कोटि-कोटि पार्पोसे छूटकर वन्धन-मुक्त हो जाता है। १—५॥

#### द्वितीय खण्ड

#### ङँकारकी वारह मात्राएँ और उनमें प्राण-वियोगका फल

अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है, अग्निमण्डल सहश उसका रूप है, अग्नि उसके देवता हैं। दूसरी उकार नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डलसहण रूपवाली है। वायु उसके देवता हैं। उसके वाद मकार नामकी उत्तर-मात्रा सूर्यमण्डलके सहग है, सूर्य ही उसके देवता हैं। और चौथी अर्द्धमात्रा वादणी है, उसके देवता वरण हैं। उन चारों

\* पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है—'सहस्राक्ष्य वियतावस्य पृष्टी हरेईसस्य पतत स्वगं म देवान् मर्वानुरस्ययदय सम्पद्यन् याति भुवनानि पृथय ।'

अर्थाद स्यूरिवके विचरण करनेयोग्य जो स्वर्ग—खुलोक है, उसकी ओर उड़नेवाले श्रीविष्णुरूपी हस (ॐकार) के दो पख ई— पूर्व और पश्चिमके आकाशस्वरूप, अकार और उकार—ये दो मात्राएँ। वह ॐकाररूप हम मास्विक देवताओंको अपने मत्त्वमय हृदयम स्यापित करके सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देखता हुआ ब्रह्मलोकतक गमन करता है, उसपर आरूद हुआ उपामक मी वहाँनक पहुँच जाता है। मात्राओं में ते प्रत्येक मात्रा तीन तीन कलारूपी मुखसे सुशोमित है। इस प्रकार द्वादशकलात्मक 'ॐकार' कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधिक द्वारा इसको जानना चाहिये। उन द्वादश कलाओं में प्रथमा मात्रा 'घोषिणी' कहलाती है, दितीया 'विद्युनमाला', तृतीया 'पत्रङ्गी', चतुर्थी 'वायुवेगिनी', पञ्चमी 'नामघेया' और षष्ठी मात्रा 'ऐन्द्री' कहलाती है। सप्तमीका नाम 'वैष्णवी' है और अष्टमी 'शाङ्करी' कहलाती है। सप्तमीका नाम 'वैष्णवी' है और अष्टमी 'शाङ्करी' कहलाती है। चत्रमी 'महती', दशमी 'धुवा', एकादशी 'मौनी' और द्वादशी मात्रा 'ब्राह्मी' कहलाती है। यदि प्रथमा मात्रामें उपासकका प्राणान्त होता है तो वह भारतवर्षमें सार्वभौम चक्रवर्ती राजाके रूपमें जन्म लेता है। दितीया मात्रामें प्राणों-

का उक्रमण होनेपर वह महिमाशाली यक्ष होता है। तृतीया मात्रामे विद्याघर, और चतुर्थीमे गन्धर्व होता है। यदि पञ्चमी मात्रामें उसका प्राणींसे वियोग होता है तो वह दुषित नामके देवताओंके साथ रहता हुआ चन्द्रलोकमे सम्मानित होता है। प्रश्नी मात्रामें (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता है। सप्तमीमं भगवान् विष्णुके पद (वैकुण्ठ-धाम) को प्राप्त करता है। अष्टमीमं कद्रलोकमे जाकर पशुपित मगवान् शङ्करका सामीप्य लाम करता है। नवमी मात्रामें महलोंक, दशमी मात्रामें धुवलोक, एकादशी मात्रामें तपोलोक तथा द्वादशी मात्रामें प्राणका उत्कमण होनेपर उपासक शाश्वत ब्रह्मलोकमें (ब्रह्माकी आयुपर्यन्त) प्रतिष्ठित होता है॥ १—१०॥

#### तृतीय खण्ड

#### योगयुक्त स्थितिका वर्णन

इसकी अपेक्षा भी परतर—श्रेष्ठ, शुद्ध, व्यापक, निष्कल तथा कल्याणस्वरूप सदा उदित परमब्रह्म-तत्त्व हैं; उसीसे अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि सभी प्रकारकी क्योतियोका उदय होता है। जब मन इन्द्रियातीत और सत्त्व आदि तीनों गुणोंके परे परतत्त्वमें ठीन होता है, तब वह उपमारहित और अमावस्वरूप हो जाता है। उस स्थितिमें साधकको योगयुक्त कहना चाहिये। जो परमात्माका मक्त है, जिसका मन परमात्मा-

में ही आसक्त है, वह योगमार्गके द्वारा स्वस्थ होकर सब प्रकारकी लौकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरमें आत्मामिमानको त्याग दे । तव उसका ससार-बन्धन नष्ट हो जाता है; वह निर्मल, कैवल्य-प्राप्त और परमात्मखरूप हो जाता है । और उसी ब्रह्ममावसे परमानन्दको प्राप्त करता है, परमानन्दका उपमोग करता है ॥ १—४॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

## द्वितीय अध्याय

#### प्रथम खण्ड

### शानींके लिये प्रारच्य नहीं रह जाता

हे महामते | निरन्तर प्रयत्न करके आत्माके स्वरूपको जानरर उसीके चिन्तनमे अपना समय व्यतीत करो, समस्त प्रारव्धकमोंके भोगों हो भोगते हुए उम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिये। आत्मज्ञान हो जानेपर भी प्रारव्ध स्वय नहीं छोडता। परतु जर तत्वज्ञानरा उदय होता है, तर ज्ञानीकी दृष्टिमे प्रारव्धरमंका उसी प्रकार अभाव हो जाता है, जिस प्रकार स्वप्नलोकके देहादिक असत् होनेके कारण ज्ञागनेपर नहीं यह जाते। जन्मान्तरके िने हुए जो कर्म हैं, वे ही प्रारव्ध कहे गये हैं। परतु ज्ञानीके लिये तो जन्मान्तर भी नहीं है, अत उसके लिये रभी भी प्रारव्ध नहीं रहता। जिस प्रकार स्वप्नशालीन देह देह नहीं होती अध्यानमात्र होती है, उसी

प्रकार यह जामत्-कालका शरीर भी अध्यासमात्र है। अध्यस्त पदार्थकी उत्यक्ति कहाँ होती है। और जिसकी उत्यक्ति नहीं हुई। उसमी स्थिति कहाँ। (जैसे रज्जुमें सर्पका अध्यास होनेपर रज्जुमें सर्प नहीं पैटा होता और न वहाँ सर्पकी स्थिति ही होती है।) इस प्रपञ्चमा उपादान-कारण आतमा है। जिस प्रकार मिट्टीके पात्रोंका उपादान-कारण मिट्टी है। वेदान्तके अनुसार यह प्रपञ्च अज्ञानके कारण आत्मामें मासता है, यदि अज्ञान नए हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहाँ रहेगी। जिस प्रकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याम करके उसे सर्प बुद्धिसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार अञ्चानी पुरुष सत्य (आत्मा)का ज्ञान न होनेके कारण प्रपञ्चको देखता है।

जव सामने रस्तीके दुकड़ेको अच्छी तरह पहचान लेनेपर जैसे उसमें प्रतीत होनेवाला सर्परूप नहीं रह जाता, उसी प्रकार अधिष्ठानस्वरूप आत्माका जान होनेपर जब प्रपञ्च भी शून्यताको प्राप्त हो जाता है, तब देह भी प्रपञ्चरूप ही होनेके कारण उसके साथ ही शून्यतामें परिणत हो जाता है। उस अवस्थामे प्रारव्धकी स्थिति कैसे रह सकती है। अजानी-जनोंको समझानेके लिये प्रारव्धकी वात कही जाती है। तदनन्तर कालबश ही प्रारव्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव और ब्रह्मकी एकताके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात् प्योतिर्मय, गिवस्वरूप परमात्माका आविर्माव होता है—ठीक वैसे ही, जिस प्रकार मेचके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो उठते हैं। योगी सिद्धासनसे वैठकर वैण्णवी मुद्री धारण करके दिहने कानके मीतर उठते हुए नाद (अनाहत ध्विन) को सदा सुनता रहे। इस प्रकार अभ्यासमें लाया हुआ नाद वाह्य ध्विनयांको आवृत कर लेता है। इस प्रकार एक पक्ष अर्थात् अकारको जीतकर दूसरे पक्ष उकारको जीते और कमगः सम्पूर्ण प्रणवपर विजय प्राप्तकर तुर्यपद अर्थात् आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त होता है। १-११॥

#### द्वितीय खण्ड नादके अनेक प्रकार

अम्यासके प्रारम्भमं यह नाद बहुत जोर-जोरसे और नाना प्रकारसे सुनायी देता है और अम्यासके वढ जानेपर वह सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर रूपमें सुनायी पड़ता है। प्रारम्भमें समुद्र, बादल, भेरी तथा झरनोंसे उत्पन्न ध्वनिके समान एव मृदङ्क, घटे तथा नगारेकी ध्वनिके समान वह नाद सुनायी देता है और अन्तमं किङ्किणी, वशी, वीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान मधुर नाद सुन पड़ता है। इस प्रकार स्क्ष्म-से-स्क्ष्म होते हुए नाना प्रकारके नाद सुनायी पड़ते है। १—३॥

#### तृतीय खण्ड नादानुसंघान

जब महान् भेरी आदिकी ध्विन सुन पहे, तब उसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर नादका विचार करे—चने नादको छोड़कर सूक्ष्म नादमें अथवा सूक्ष्म नादको छोड़कर घने नादमें रमते या जाते हुए मनको अन्यत्र न छे जाय। पहछे जिस किसी भी सूक्ष्म याघन नादमें मन लगता है, वहीं वह स्थिर होकर उस नादके साथ ही विलीन हो जाता है। सारे वाह्य प्रपञ्चकों भूलकर दूधमें मिले हुए पानीके समान नादमें एकीमृत हुआ

मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाशमें विलीन हो जाता है। इसिलये नाद-श्रवणसे अतिरिक्त विषयों की ओरसे उदासीन होकर सयमी पुषप निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनको तत्काल अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एव चिन्तन करता रहे। सारी चिन्ताओं का त्याग करके, सारी चेप्टाओं को छोड़कर नादका ही अनुसधान करे; क्यों कि नादमें चित्त विलीन होता है, नादमें चित्त विलीन होता है।। १—५।।

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

# तृतीय अध्याय

#### प्रथम खण्ड

#### नादके द्वारा मन कैसे वशीभून होता है

जिस प्रकार पुष्परसका पान करता हुआ भ्रमर पुष्पगन्थ-की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नादमें सदा आसक्त रहनेवाला चित्त विपयोंकी आकाङ्का नहीं करता । यह

चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादको ग्रहण करनेपर उस सुन्दर नादकी गन्धसे वॅधकर तत्काल सारी चपलताओंका परित्याग कर देता है। फिर ससारको भूळकर और

१ 'अन्तर्र्थस्य बिहुर्दृधिनिमेपोन्मेपवर्जिता। एपा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥ 'बाहरकी ओर निनिमेप दृष्टि हो और भीतरका ओर रुस्य हो—सब तन्त्रोमें गृढ भावसे बतायी हुई वह वैष्णवी मुद्रा यही है।

एकाग्र होक्र इधर-उघर कहीं नही दौड़ता । विवयोंके यह नाद मनरूपी मृगके बॉधनेमें जालका काम करता उद्यानमे विचरनेवाले मनरूपी मतवाले हायीको वशीभूत है । मनरूपी तरङ्गको रोकनेमे तटका काम करता करनेमे यह नादरूपी तीक्ष्ण अकुश ही समर्थ होता है । है ॥ १–५॥

#### द्वितीय खण्ड

#### नादमें मनका लय

ं ब्रह्मस्वरूप प्रणवमें सलग्र नाद ज्योतिःस्वरूप होता है, उंसमें मन लयको प्राप्त होता है। वही भगवान् विष्णुका प्रमपद है। जबतक शब्दोंका उच्चारण और श्रवण होता है, तमीतक मनमें आकाशका सकत्य रहता है। निःशब्द होनेपर तो वह परम ब्रह्म परमात्मरूपमें ही अनुभूत होता है। जबतक नाद है, तयतक मन है। नादके स्हमसे स्हमतर होनेपर मन भी अमन हो जाता है। सशब्द नाद अक्षर-ब्रह्ममें क्षीण हो जाता है। उस निःशब्द नादको ही परम पद कहते हैं। जब निरन्तर नादका अनुसन्धान करनेसे वासनाएँ सम्यक्ष्पसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण निःसन्देह निराकार ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं। कोटि-कोटि नाद और कोटि-कोटि विन्दु ब्रह्मप्रणवनादमें लीन हो जाते हैं। १-५॥

#### ततीय खण्ड

#### मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वर्णन

जामत्। स्वम और मुष्ति प्रभृति सारी अवस्थाओं से मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओं को त्यागकर जो योगी मृतवत् रहता है, वह मुक्त है—इसमें सशय नहीं है। वह शक्क्ष-दुन्दुमिनादको कदापि नहीं सुनता। जिसमें मन अमन हो जाता है, उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहमे रहकर भी काष्ठवत् निश्चेष्ट प्रतीत होता है। वह न शीत जानता है न उप्ण और न सुख जानता है न दुःख। न मान समझता है न अपमान। समाधिके द्वारा वह इन सबका

सम्यक्रपसे त्याग कर देता है। योगीका चित्त जाग्रत्, स्वम, सुपुति आदि तीनो अवस्थाओंका कभी अनुसरण नहीं करता। योगी जाग्रत् तथा स्वप्नावस्थासे मुक्त होकर अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है। विना हक्य वस्तुके ही जिसकी हिए स्थिर है, विना प्रयत्नके ही जिसकी प्राणवायु स्थिर है, विना किसी अवलम्ब या आश्रयके ही जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्वतीं तुरीय-तुरीय स्वरूप नादरूपमे स्थित है। यह इतना उपनिषद है॥ १—५॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ॥ ऋग्वेदीय नाद्विन्दूपनिषद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

+-

ॐ वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संद्धाम्यृतं विद्यामि । सत्यं विद्यामि । तन्मामवतु । वहक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ङॅ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥**।** 

4000

## कृष्णयजुर्वेदीय

# अमृतनादोपनिषद्

#### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नी भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्त्रि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ ग्रान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !'!

प्रणवोपासना, योगके छः अङ्ग, प्राणायामकी विधिः योग-साधनका फल, पाँचौं प्राणींका रंग

बुढिमान् पुरुप बाखोंका अध्ययन करके एवं बार-वार उनका अभ्याम करके ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके परम कारणभृत इस विजलीकी चमकके समान क्षणप्रकाशी जीवनको व्यर्थ नष्ट न करे । ॐकारके रथमं बेटकर और मगवान् विष्णुको सारिथ बनाकर ब्रह्मलेकके वथार्थ पदका अन्वेपण करते हुए मगवान् रहकी आराधनामें तत्पर होना चाहिये। अत्वतक रथसे चले, जवतक रथसे चलने योग्य मार्गपर ही स्थिति हो। जब वह मार्ग पूरा हो जाता है, तत्र उस रथ-मार्गपर खड़े हुए रथको छोड़कर मनुष्य स्वतः आगे चला जाता है। तात्पर्य यह कि जवतक लक्ष्यकी प्राप्ति न हो जाय, तवनक हदतापूर्वक साधनमें सलग्न रहना चाहिये; लक्ष्य सिडिके पश्चात् अनावस्थक साधन स्वतः छूट जाते है।

प्रणवकी जो अकार आदि मात्राएँ ई, उनके लिज्ञभूत जो 'जागरितस्थान सप्ताइ. एकोनविंदातिसुन्दः' इत्यादि पद ईं, उनके आश्रयभूत विश्व, विराट् आदिके चिन्तनपूर्वक उनका त्याग करके स्वरहीन (केवल नादरूप) मकारके द्वारा उसके अर्थभृत पान ईश्वरका चिन्तन करनेसे साधक

\* यहाँ प्रणव तथा उसकी मात्राओंके चिन्तनकी बात कही गयी है। प्रणवकी तीन मात्राएँ ई—अकार, उकार तथा मकार। अकार विष्णुका, उकार ब्रह्माका नथा मकार भगवान् रुद्धका बाचक है। इन तीन मात्राओंका क्रमश चिन्तन करना चाहिये। विष्णुको सार्थि वनाना 'अकार' रूप प्रथम मात्राका चिन्तन करना है। ब्रह्मछोक-पदका अन्त्रेपण उकारका चिन्तन है और रुद्दका आराधनाका तात्पर्य मुकारका चिन्तन है। क्रमगः उस सूक्ष्मपद (तुरीयतस्य ) में प्रनेश करता है, जो अक्रारािट स्वरां और क्रक्रारादि व्यञ्जनोंसे व्यवहृत होनेवाले सम्पूर्ण प्रपञ्चसे सर्वथा परे हे । गव्द-स्पर्गादि पाँचों विपय, उन्हें ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ तथा अत्यन्त चञ्चल मन—इनको सूर्यस्करप अपने आत्माक्री किरणोंक्के रूपमें देखे । अर्थात् आत्मप्रकाशसे ही मनकी सत्ता है और उसी आत्मप्रकाशकी बाह्य सत्तासे शब्दादि विपय भी सत्तावान् हैं, ऐसा चिन्तन करे । इस प्रकार अनात्मपदार्थोंकी ओरसे मन और इन्द्रियोंको समेटकर केवल आत्माके चिन्तनको 'प्रत्याहार' कहा जाता है। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, वारणा, तर्क (विचार) तथा समाधि—ये योगके छः अद्भ बताये गये हैं ॥ १—६॥

जैसे पर्वतों में उत्पन्न स्वर्णादि वातुओं का मल उनको अग्निमं तपाने से भसा हो जाता है, वेसे ही इन्द्रियोद्वारा लाये गये दोप प्राणों के रोकने (प्राणायाम करने) से भसा हो जाते हैं। प्राणायामके द्वारा दोगें (इन्द्रियों से आये हुए विकारों) को तथा धारणाके द्वारा पापों (इन्द्रिय लोख्यताके संस्कारों) को भसा कर दे। इस प्रकार पापों तथा उनके संस्कारों को भसा कर दे। इस प्रकार पापों तथा उनके संस्कारों को भसा कर दे। इस प्रकार पापों तथा उनके संस्कारों को नाम करके आराध्यके मनोहर स्वरूपका चिन्तन करते हुए वायुको मीतर स्थिर रखना (कुम्भक करना), रेचक करना (श्वासको छोड़ना) तथा वायुको खींचना (पूरक करना)— इस प्रकार रेचक, पूरक तथा कुम्भक रूपमें तीन प्रकारके प्राणायाम वताये गये हैं। प्राण शक्तिका विस्तार करनेवाला साधक (ॐ मूर, ॐ मुद्र, ॐ सुद्र, ॐ सहः, ॐ महः, ॐ जनः,

क तपः, क सत्यम्—इस प्रकार ) व्याद्धतियों तथा प्रणय-सहित सम्पूर्ण गायत्री मन्त्रका (क आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम् इस ) शिरोमागके साथ प्रक, कुम्मक और रेचक करते समय जब तीन-तीन वार मानस-पाठ करे, तब उसे एक 'प्राणायाम' कहते हैं ॥ ७—१०॥

प्राणवायुको आकाशमें निकालकर दृदयको वायुश्नस्य एव चिन्तनश्नस्य करके श्रूत्यभावमें मनको लगा दे, यह रेचक प्राणायामका लक्षण है। जैसे मनुष्य मुखसे कमल नालद्वारा धीरे-धीरे जलको खींचता है, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायुको अपने भीतर प्रहण करना चाहिये—यह पूरकका लक्षण है। न तो श्वासको भीतर खींचे, न बाहर ही निकाले और न शरीरको हिलाये ही—इस प्रकार प्राणवायुका निरोध करे; यह कुम्मक प्राणायामका लक्षण है॥ ११–१३॥

रूपोंको अधेके समान देखे, गव्दको बहरेके समान सुने तथा गरीरको लकड़ीके समान समझे। अर्थात् रूप, शब्द तथा शरीरके सुख दुःखादिसे तिनक भी प्रभावित न हो। यह 'प्रशान्त' का लक्षण है। बुद्धिमान् पुरुप मनको सकत्यात्मक ( सकत्यस्वरूप ) समझकर उसे आत्मामे (बुद्धिमें ) विलीन कर दे तथा उस बुद्धिको भी परमात्म-चिन्तनमे स्थापित करे—लगाये। इसीको 'धारणा' कहा गया है। शास्त्रोंके अनुकूल ऊहा ( युक्तिपूर्वक विचार ) 'तर्क' कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूनरे समस्त प्राप्तव्योंका अपमान कर देता है—सबको तुच्छ समझ लेता है, उस स्थितिको 'समाधि' कहा जाता है।। १४—१६॥

भृमिके समान एव रमणीय तथा (अशुद्धता, विपमता, कीटादियुक्तता प्रभृति ) सम्पूर्ण दोर्पोसे रहित भागमें मानसिक रक्षा (दिग्वन्धादि ) करके और मण्डल (यदेतन्मण्डल तपित—इत्यादि मण्डल ब्राह्मण ) का जप करके पद्मासन, खित्तकासन अथवा मद्रासनमेंसे किसी योगासनको भली प्रकार लगाकर उत्तरकी ओर मुख करके वैठे । फिर एक अंगुलीसे नासिकाके एक छिद्रको वद करके दूसरे खुले छिद्रसे वायुको खींचकर, दोनों नासापुटोको बदकर उस वायुको धारण करे । उस समय तेजोमय शब्द (प्रणव) का ही चिन्तन करे । वह शब्द 'ॐकार' खरूप एकाक्षर ब्रह्म ही है । फिर इसी 'ॐ' इस एकाक्षर ब्रह्मका ही चिन्तन करता हुआ रेचक करे—वायुको धीरे-धीर छोड़े । इस प्रकार अनेको वार इस मणवस्तरूप दिव्य-मन्त्रके द्वारा (प्राणायाम करते हुए ) अपने चित्तके मलको दूर करे ॥ १७—२०॥

इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापरागिका नाग करके पहले वताये हुए (अकार, उकार, मकार, विन्दु तथा नादरूप) प्रणव-मन्त्रका ध्यान करे अर्थात् प्रणवकी प्रत्येक मात्राके साथ उसके लोक, गुण एव अधिदेवताका चिन्तन करते हुए प्राणायाम करे। इस प्रकारके प्रणवगर्भ प्राणायामको स्थूलाति-स्थूल मात्राक्षचे अधिक कभी न करे। अपनी दृष्टिको तिर्यक् (सामनेकी ओर), ऊपरकी ओर अथवा नीचेकी ओर स्थिर करके महामति (परम बुद्धिमान्) साथक स्थिरतापूर्वक स्थित होकर, निष्कम्म (अद्भचालनहीन) रहकर तथ योगका अभ्यास करे॥ २१-२२॥

यह योग ताल इक्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाला है और इसका धारण नियत योजनापूर्वक ( अर्थात् जितना प्रथम प्रारम्भ करे, उसे उतना ही रवरते या वढाता जाय; पर न तो घटाये और न मध्यमे उसका विराम करे—इस प्रकार) करनेयोग्य है। इसमे द्वादण मात्राओकी (प्रणवकी अ,उ, म तथा नादरूप चारों मात्राओंकी तीनो प्राणायामोमे) आवृत्ति भी कालसे निश्चित कही गयी है। अर्थात् एक मात्राके लिये जितना समय दिया जाय, दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना चाहिये। कोई मात्रा शीष्ठ एवं कोई देरतक मनमे न जपी जाय।। २३।।

यह प्रणव नामक घोप याह्य प्रयत्नसे उच्चारित होनेवाला नहीं है। यह व्यञ्जन नहीं है। स्वर भी नहीं है। कण्ठ, तालु, ओष्ठ और नासिकामे उच्चारित होनेवाला (सानुनासिक) भी नहीं है। यह रेफजातीय (अर्थात् मूर्ज्ञांसे उच्चारित होनेवाला भी) नहीं है। दोनों ओष्ठोंके मीतर स्थित दन्तनामक स्थानसे भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता। यह वह अक्षर है, जो कभी क्षरित (च्युत) नहीं होता अर्थात् यह नादके अव्यक्तरूपसे नित्य प्रकृतिम विद्यमान रहता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रणवक्त प्राणायामके रूपमें तो उपर्युक्त प्रकारसे समयादिस्यमसे अभ्यास करना चाहिये और निरन्तर नादके रूपमें मनको उसमें लगाये रहना चाहिये ॥ २४॥

\* एक समय इस प्रकारके प्रणवगमं प्राणायामकी अस्सी आवृत्तियोंको स्थूल मात्रा' कहते हैं। एक बार वायु रोककर अस्सी बार प्रणवके जप करनेको अतिस्थूलमात्रा' प्राणायाम कहते हैं और ऐसे प्राणायामकी अस्सी बार आवृत्ति स्थूलातिस्थूलमात्रा' प्राणायाम है। इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आवृत्ति करना हानिकर है। प्राणायाम प्रात, मध्याह, साय एव अर्थरात्रिमें—इस प्रकार चार बार नित्य करना चाहिये।

योगी जिससे मार्ग देखता है, अर्थात् मनके द्वारा जिसजिस स्थानको उसमें प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है,
प्राण उमी मार्ग (द्वार) से मनके साथ गमन करता है।
अतएव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जाय, इसके लिये नित्य अम्यास करना
चाहिये। हृदयदार ही वायुके प्रवेशका द्वार है। इसी हृदयद्वारसे प्राण सुपुम्णामार्गमें प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्वगमनका मार्ग है। सबसे ऊपर इस सुपुम्णामार्गमें मोक्षका
द्वार (जिस मार्गसे प्राणोत्सर्ग होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता
है) ब्रह्मरन्ध्र है। इसीको योगी सूर्यमण्डल जानते हे। (इसी
सूर्यमण्डल या ब्रह्मरन्ध्रको वेधकर प्राण छोड़नेसे मुक्ति होती
है)॥ २५-२६॥

मय, क्रोध, आलस्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना, वहुत मोजन करना और सर्वया निराहार रहना—इन को योगी सर्वदा छोड़ दे। इस विधिसे मली प्रकार जो क्रमशः ( उत्तरोत्तर बढाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता है, उसे तीन महीनोंमें स्वय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है—इसमें सन्देह नहीं। चार महीनोंमें वह देवताओंको देखने लगता है, पाँच महीनोंमें वेवताओंके समान गिक्तगाली हो जाता है और नि सन्देह छः महीनोंमें यदि उसकी इच्छा हो तो वह कैवल्य (जीवन्मुक्तावस्था) को प्राप्त कर लेता है॥२७–२९॥

पृथिवीतत्त्वकी धारणाके समय प्रगवकी पाँच मात्राओंका, जल-तत्त्वकी धारणाके समय चार मात्राओंका, अग्नितत्त्वकी धारणाके समय तीन मात्राओंका, वायुतत्त्वकी धारणाके समय दो मात्राओं-का, आकाशतत्त्वकी धारणाके समय एक मात्राका और स्वयं प्रणव- के रूपमें उसके अर्धमात्राखरूपका चिन्तन करे। अपने शरीरमें ही मनके द्वारा (पैरसे मस्तकतक क्रमज पृथिवी आदिकी) धारणा करके पञ्चभूतोंकी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे। इस प्रकार प्रणव-धारणाद्वारा पञ्चभूतोंपर अधिकार प्राप्त होता है॥ ३०-३१॥

तीस अगुल लग प्राण (श्वास ) जिसमें प्रतिष्ठित है, वही इस प्राणवायुका अधिष्ठान (आश्रय ) वास्तविक प्राण है। यही 'प्राण' नामसे विख्यात है। जो बाह्य प्राण है, वह तो इन्द्रियगोचर है, इस बाह्य प्राणमे एक लाख तेरह इजार छः सौ अस्ती निःश्वास (श्वास प्रश्वास ) एक दिन-रात्रिमें आते हैं।। ३२-३३।।

आदि प्राण हृदयस्थानमे, अपान गुदास्थानमें, समान नामिदेशमें तथा उदानं कण्ठमें निवास करता है। व्यान सम्पूर्ण अङ्गोंमें सर्वदा व्यापक होकर रहता है। अब क्रमशः प्राणादि पॉचों वायुओका रग वर्णन किया जाता है। प्राणवायु लाल रगकी मणिके समान कहा जाता है। अपान-वायु गुदाके मध्यमे इन्द्रगोप (वीरवहूटी) नामक कीड़ेके समान लाल है। नाभिके मन्यभागमें समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक मिणिके समान उज्ज्वल है। उदानवायु धूसर (मटमैले) और व्यान-वायु अग्नि-शिखाके रगका अर्थात् प्रकाशमय है॥ ३४–३७॥

जिसका प्राण इस मण्डल (पञ्चतत्त्वात्मक शरीर-स्थान, वायु-स्थान एव दृदयादि द्वारों ) को वेधकर मस्तकमें चला जाता है, वह जहाँ-कहीं भी मरे, फिर जन्म नहीं लेता। वह फिर जन्म नहीं लेता।। ३८॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय अमृतनादोपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्व नावधीतमस्तु । मा ् विद्विपावहै ।

🎬 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## भीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हैं

्यच किञ्चिजगत्सर्वे दश्यते श्रूयतेऽपि वा

अन्तर्वेहिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः॥ (नारायणोप०) जो कुछ जगत् देखने या सुननेमें आता है, उस सबको बाहर और भीतरसे व्याप्त करके नारायण स्थित हैं।

## ऋग्वेदीय

# मुद्गलोपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एघि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतं विद्घ्यामि । सत्यं विद्घ्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

> ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! प्रथम खण्ड

#### पुरुषस्कका संक्षिप्त विपय-निरूपण

'पुरुषस्का'ने द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्णयकी न्याख्या करता हूँ—इसे भगवान् वासुदेवने इन्द्रसे कहा और आगे विवेचन किया। पुरुपसहितामे पुरुपस्कका अर्थ सक्षिप्त रीति-से इस प्रकार वताया जाता है—

्रष्यक्तके 'सहस्रशीर्षाo' इस मन्त्रमे 'सहस्र' शब्द अनन्तका वाचक है। इसी प्रकार 'दशाद्धलम्' यह पद भी अनन्त योजनींका सूचक है। इस पुरुषम्कक्तका उक्त 'सहस्रक्षीर्षाo' मन्त भगवान् विष्णुके देशगत विमुत्वका वर्णन करता है, अर्थात् यह बतलाता है कि भगवान् सम्पूर्ण देशों में न्यास हैं। दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान् विष्णुकी कालतः व्याप्ति बतलाता है, अर्थात् यह स्वित करता है कि भगवान् विष्णु सर्वकालन्यापी हैं—सत्र समय रहते हैं। तीसरा मन्त्र भगवान् विष्णुके मोक्षप्रदत्वको अर्थात् भगवान् श्रीहरि मोक्षदाता हैं—यह बतलाता है। 'एतावानस्यo' इस तीसरे मन्त्रसे श्रीहरिके वैमवका वर्णन किया गया है॥ १—३॥

इन तीन मन्त्रोंके समुदायद्वारा ही चतुर्व्यूहात्मक मगवत्त्वरूपका वर्णन भी है। 'त्रिपाद्' प्रभृति मन्त्रके द्वारा चतुर्व्यूहके अनिकद्र-स्वरूपका नैभा वर्णित है। 'तस्माद्विराळ्०' इस मन्त्रद्वारा पादिविभृतिरूप नारायणसे शीहरिकी स्वरूपभृता प्रकृति (माया) तथा पुरुप (जीव) की उत्पत्ति प्रदर्शित की गयी है। 'यत्पुरुपेण' इत्यादि मन्त्रद्वारा स्रष्टिस्वरूप यश कहा गया है और 'सप्तास्थासन् परिधय' मन्त्रमें उस स्रष्टि-यशके लिये समिधाका वर्णन हुआ है। यही स्रष्टियण 'तं यज्ञमिति' मन्त्रके द्वारा बताया गया है और इस मन्त्रके द्वारा मोक्षका वर्णन भी हुआ है। 'तस्मादिति' इत्यादि सात मन्त्रोंमें जगत्की स्रष्टि कही गयी है। 'वेदाहम' इत्यादि सात मन्त्रोंमें जगत्की स्रष्टि कही गयी है। 'वेदाहम' इत्यादि दो मन्त्रोंमें शीहरिके वैभवका वर्णन किया गया है। और 'यज्ञेन०' इस मन्त्रके द्वारा स्रष्टि एव मोक्षके वर्णनका उपस्त्रहार किया गया है। जो इस प्रकार इस पुरुपस्कको जानता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। ४-९॥

#### द्वितीय खण्ड महापुरुषका रूप-धारण

इस प्रकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्रलोपनिपद्में पुरुष-प्रकार जो वैभव प्रतिपादित हुआ है, उसी भगवदीय ज्ञान-का भगवान् वासुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूक्ष्मतत्व सुननेके लिये नम्न होकर शरणमें आये हुए उन्हीं इन्द्रके

िवये उस परम रहस्यस्वरूप ज्ञानका पुरुषसूक्तमय दो खण्डो-के द्वारा उपदेश किया है ॥ १ ॥

इस पुरुषस्क्तके दो खण्ड कहे जाते हैं। पुरुषस्क्तमें जिस पुरुषका वर्णन है, वह नाम-रूप तथा शानका अविषय होनेके कारण (अपने ब्रह्मस्वरूपसे) सासारिक प्राणियोंके लिये दुर्जेय है। अतः ससारी जीवोके लिये अपने इस दुर्जेयविपयत्व (स्वरूप) को छोड़ कर क्लेगादिसे युक्त देवादि (सत्वगुणिविशिष्ट जीवों) के उद्धारकी इच्छासे उन्होंने सहस्व (अनन्त) कलाओंवाले अवयवोंसे युक्त ऐसे कल्याण-स्वरूप वेपको धारण किया, जो दर्शनमात्रसे मोश्र देनेवाला है। उसी वेप (रूप) से भूमि आदि लोकोंमे व्याप्त होकर वे अनन्त योजनींतक स्थित हुए। सृष्टिके पूर्व पुरुपस्वरूप नारायण ही भूत, वर्तमान एव भविष्य—तीनों कालोंके रूपमें अवस्थित थे। वे ही इन स्य (जीवो) को मोक्ष देनेवाले हैं। वे सर्म्पूर्ण महत्त्वशालियोंसे श्रेष्ठ हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है।। २-३।।

उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेको चार अशों (चतुर्न्यूहों) मे प्रकट किया। उनमेंसे तीन अशों (त्रिपाद्विभृति अथवा वासुदेव, प्रमुम्न और सङ्कर्पणरूप) से वे परमन्योम (अपने परमधाम वैकुण्ठ) में निवास करते हैं तथा इनसे भिन्न अविश्वष्ट चतुर्थ अश—चतुर्थ न्यूहरूप अनिरुद्ध नामक प्रसिद्ध नारायणके द्वारासम्पूर्ण विश्वकी रचना (अभिन्यक्ति) हुई ॥४॥

उस अनिरुद्धरूप चतुर्थपादात्मक नारायणने जगत्की सृष्टिके लिये प्रकृति ( ब्रह्मा ) को उत्पन्न किया । वे ब्रह्माजी गरीर प्राप्त करके भी सृष्टिकर्मको न जान सके। तब उन अनिरुद्धस्वरूप नारायणने ब्रह्माजीको सृष्टिका उपदेश किया । भगवान नारायणने कहा-- 'ब्रह्माजी ! तम अपनी इन्द्रियोंका यज्ञकर्ताओंके रूपमे ध्यान करो, कमलकोगसे उत्पन्न सुदृढ ग्रन्थिरूप (वल्नान्) अपने गरीरको हवि समझो, मुझे अग्नि मानो, वसन्तकालमें वृतकी धारणा करो, ग्रीष्म ऋतुमें समिधाका भाव करो, शरद ऋतुको रसरूप समझो। इस प्रकार अग्निमें हवन करनेपर तुम्हारा गरीर इतना सुदृढ हो जायगा कि उसके स्पर्शसे वज्र भी कुण्ठित हो जायगा । तथ अपने कार्यरूप (कारणरूपमें विलीन होने जी अवस्थारे कार्यरूपमें ) सब प्राणी-पञ्च प्रभृति जीव प्रादुर्भृत होंगे। फिर सम्पूर्ण स्थावर-जड़म जगत हो जायगा । इस प्रकार जीव एव आत्माके योगद्वारा मोक्षका प्रकार भी वर्णन किया गया, यह समझना ~चाहिये। जो इस सृष्टि-यज तथा मोक्षप्रकारको भी जानता है, वह पूर्णायुको प्राप्त होता है ॥ ५-७॥

#### वृतीय खण्ड

#### उपासकोंद्वारा अनेक रूपमें देखे गये महापुरुपमें आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति

एक ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष्ट होकर खय अजन्मा रहते हुए भी बहुत प्रकारसे प्रकट होता है। (तात्पर्य यह कि वही एक देव नानात्वमें व्याप्त है। वह खय अजन्मा है। किंतु नानात्वकी सृष्टि भी उसीके द्वारा होती है। नानात्वके रूपमें भी वही है)।। १।।

अध्वर्युगण उसी जी उपासना इस अग्निके रूपमें करते हैं। यजुर्वेदीय उसी को 'यह यजुः है' इस बुद्धिसे सर्वयित्रय कमोंमे योजित करते हैं। सामगान करनेवाले उसे 'साम' समझते हैं। इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सब ( दृदय-जगत् ) प्रतिष्ठित है। ( तात्पर्य यह कि वही प्रमतत्त्व यश्चमें अग्नि, मन्त्र तथा साम है। इससे भी आगे वह समस्त जगत्का आधार है।) सर्प उसे विप मानकर अपनाते हैं। सर्पवेत्ता (योगी) इसे सर्प—प्राणरूपसे ग्रहण करते हैं। देवता इसे अमृतरूपमे अपनाते हैं और मनुष्य इसे धन मानकर जीवन-निर्वाह करते हैं। असुर माया समझते हैं, पितर स्वधा (पिनृभोजन) मानते हैं, देवजनवेत्ता (देवोपासक) देवता मानते हैं, गन्धर्व रूप समझते हैं और अपसराएँ गन्धर्व समझती हैं। इसकी जो जिस मावसे उपासना करता है, यह परमतत्त्व उसके लिये उसी रूपका हो जाता है। इसलिये ब्रह्मज्ञानीको 'पुरुपरूप परमब्रह्म मैं ही हूं' यह भावना करनी चाहिये। ऐसी भावनासे वह उसी स्वरूपको प्राप्त हो जाता है और जो इस रहस्त्रको इस प्रकार जानता है, वह भी तद्रुप हो जाता है।। २-३।।

## चतुर्थ खण्ड

#### ब्रह्मका स्वरूप तथा उपनिपद्के अध्ययनका माहात्म्य, स्कूक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी विधि

वह ब्रह्म तीनों तापोंसे रहित, छः कोशोंसे शून्य, पड्-कर्मियोंसे वर्जित, पञ्चकोशोंसे अतीत, पड्भाविकारोंसे रहित—इस प्रकार सबसे विलक्षण है। आध्यात्मिक, आधि-मौतिक और आधिदैविक—ये 'तीन ताप' हैं जो कर्ता- कर्म-कार्य, जाता-ज्ञान-जेय और भोक्ता भोग भोग्य—इस प्रकार एक-एक त्रिविध हैं। चर्म, मास, रक्त, अस्थि, नसें और मज्ञा—ये 'छः कोश (धातु)' हैं। काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये 'छः शतुवर्ग' हैं। 'पञ्च कोश' हैं—अन्नमय, प्रागमय ननोमयः विज्ञानमय और आनन्दमय । प्रिय होनाः उत्पन्न होना वटनाः वदलनाः घटना और नाग होना—ये 'छ' माविकार' हैं । मूखः प्यालः शोकः मोहः वृद्धात्रस्या और मृत्यु—ये छः अर्मियों हैं । कुलः गोत्रः, जातिः, वर्णः, आश्म और रूप—ये 'छः अन होते हैं । इन सबके योगसे परम पुरुष ही जीव होता है, दूसरा नहीं ॥ १–९॥

जो इस उपनिपद्या नित्य अध्ययन करता है वह अग्नि-प्त होता है। वह वायुप्त होता है। वह आदित्यप्त होता है। वह रोगहीन हो जाता है। शीसम्पन हो जाता है। पुत्र गौत्रादिनी समृद्धिसे युक्त हो जाता है। विद्वान् हो जाता है। महानापोसे पित्र हो जाता है। ××× काम, क्रोघ, लोम, मोह, ईप्यांदिसे वाधित नहीं होता। सम्पूर्ण पायोंसे मुक्त हो जाता है। इसी जन्ममें वह पुरुष (परमात्मरूष) हो जाता है॥ १०॥

इसलिये इस पुरुषत्कका अर्थ अत्यन्त रहत्ययुक्त है। यह राजगुद्य देवगुद्य एव गोगनीयोंसे भी अधिक गोपनीय

है। जो दीक्षित न हो, उसे इसका उपदेश न मरे; जो विद्वान् होनेपर भी जिलानुभावसे प्रश्न न करता हो, उसे भी इसका उपदेश न करे। जो यन न करता हो, उसे भी उपदेश न करे, अवैणावको न करे, अवोगीको न करे; वहुभारीको न करे, अप्रियभारीको न करे, अप्रियभारीको न करे, असंतोपीको न करे जो वर्षभरमे एक वार वेदोंका खाध्याय न कर छे, उसे भी न करे, असंतोपीको न करे और जिसने वेदोंका अध्ययन न किया हो, उने भी इसका उपदेश न करे।

इसने इस प्रनार जाननेवाला विद्वान् गुरु भी पवित्र देशमें पुण्य नक्षत्रमे प्राणायान नरके, परमपुरु का ध्यान करता हुआ, विनीतभाउते शरणमें आपे हुए शिष्यकों ही उसके दाहिने नानमें इन पुरु गत्कके अर्थना उपदेश करें । यहुत न वोले। नर्श तो वह उपदेश यातवामत्वरूप दोपसे दूपित हो लाता है (उसना नार चला जाता है, अत. वह उपदेश सफल नहीं हो पाता)। वार वार कानमें उपदेश दे। ऐसा करनेवाला अधेता (शिष्य) और अध्यापक (गुरु) दोनों इसी जन्ममें पुरुश—न्नहारूप हो जाते हैं ॥ ११॥

॥ ऋग्वेदीय मुहलोपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संद्धाम्यृतं विद्घ्यामि । सत्यं विद्घ्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः। नारायणपरो घ्याता ध्यानं नारायणः परः॥

( नारायणोप० )

नारायण परमञ्चोति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परमत्रहा है, नारायण परमतस्व हैं, नारायण परम स्याता हैं और नारायण ही परम ध्यान हैं।

-0508662

#### ( मुद्रलोपनिपद्में वर्णित पुरुपस्क )

#### अथ पुरुषसूक्तप्रारम्भः

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् । स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्टहशाङ्गुङम् ॥ १ ॥%

उन परमपुरुपके सहसों (अनन्त) मस्तक, सहसों नेत्र और सहसों चरण है। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि (पूरे स्थान) को सत्र ओरसे व्याप्त करके इससे दस अङ्गुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित है। अर्थात् वे ब्रह्माण्डमे व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं। [यह मन्त्र मगवान् विष्णुके देशगत विमुत्वका प्रतिपादक है।]॥ १॥

ॐ पुरुष एवेटं सर्वं यद्भूत यच्च भन्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यटन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥

 यह जो इस समय वर्तमान (जगत्) है, जो वीत गया और जो आगे होनेवाला है, यह सब वे परमपुरुप ही है। इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व (मोक्षपद) के तथा जो अन्नसे (मोजनद्वारा) जीवित रहते हैं, उन सबके मी

# उपनिषद्के अनुसार पुरुषस्तके प्रारम्भिक चार मन्त्रों में वासुदेव, सक्षण, प्रशुम्न एव अनिरुद्ध—हन चतुर्व्यूहात्मक मगवत्-स्वरूपोंका वर्णन मी होता है। प्रथम मन्त्रमें मगवान्के वासुदेव-स्वरूपका वर्णन है। मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्यास करके भी सबसे परे हैं। उन्हींका दिच्य प्रकाश समस्त अन्त करणों में है और फिर भी वे अन्त करणों के धर्मोंसे निर्लिप्त, सबसे परे हैं। यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप है।

दूसरे मन्त्रमें उनके संकर्षण-स्वरूपका वर्णन है। सक्ष्पणस्वरूप दिन्य प्राणात्मक है। समस्त जगत् त्रिकालमें इसी रूपसे न्यक्त होता है और मगवान्का यही रूप उसका शासक एव स्वामी है। यही मगवान्का ईश्वरस्वरूप है।

तीसरे मन्त्रमें भगवान्के प्रधुम्न-स्वरूपका वैभव है। भगवान्का यह स्वरूप सौन्दर्थ-धन, दिन्य कामात्मक एव ध्यानगम्य है। त्रिपाद्विभृतिमें नित्यछोकोंमें भगवान् इसी स्वरूपसे विराजमान है। श्रुतिके इस तात्पर्यको उपनिपद्ने स्पष्ट किया है।

चतुर्थं मन्त्रमें भगवान्का अनिरुद्ध—दुर्निवार स्वरूप है। भगवान्का यह स्वरूप योगमायासमन्वित है। वही जगद्रूप एव जगत्का कारण है। यही रूप अगवान्की चतुर्थं पादविभृतिका है। ईश्वर (अधीश्वर—शासक) हैं। [यह मन्त्र भगवान्के सर्वकालन्यापी रूपका वर्णन करता है।]॥२॥

पाटोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाटस्यामृत दिवि॥३॥ यह भृत, भिवष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत् इन परम पुरुपका वैभव है। वे अपने इस विभूति-विस्तारसे महान् है। उन परमेश्वरकी एकपाट विभूति (चतुर्थोरा) में ही यह पञ्चभूतात्मक विश्व है। उनकी शेप त्रिपाद्धिभृतिमें शाश्वत दिव्यलोक (वैकुण्ठ, गोलोक, साकेन, शिवलोक आदि) हैं। [ यह मन्त्र भगवान्के वैभवका वर्णन करता है और नित्य लोकोंके वर्णनद्वारा उनके मोअपदत्वको भी वतलाता है।]॥३॥

ॐ त्रिपादूर्ध्व उटैत् पुरुप पाटोऽस्पेहाभवत्पुन । ततो विष्वड् व्यकामत् साशनानशने अभि ॥ ४ ॥

वे परमपुरुप स्वरूपतः इस मायिक जगत्से परे त्रिपाद्-विभूतिमे प्रकाशमान है । ( वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है।) इस विश्वके रूपमें उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है। अर्थात् एक पादसे वे ही विश्वरूप मी हैं। इसिल्ये वे ही सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय उमयात्मक जगत्को परिव्याप्त किये हुए हैं। [ इस मन्त्रमें भगवान्के चतुर्व्यूहरूपमेंसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपका वर्णन हुआ है। यही रूप एकपाद ब्रह्माण्डवैभवका अधिष्ठान है। ]॥ ४॥

ॐ तस्माद् विराळजायत् विराजो अधि प्रूप.। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुर.॥ ५॥

उन्हीं आदिपुरुपसे विराट् (ब्रह्माण्ड ) उत्पन्न हुआ । वे परमपुरुप ही विराट्के अधिपुरुप—अधिदेवता (हिरण्यगर्भ) हुए । वह (हिरण्यगर्भ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित हुआ । पीछे उसीने भूमि (लोकादि) तथा शरीर (देव, मानव, तिर्यक् आदि) उत्पन्न किये । [इस मन्त्रमें श्रीनारायणसे माया एव जीवोंकी उत्पत्तिका वर्णन है । ]।। ५ ॥

ॐ यत्पुरुपेण हिवषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्म शरद्धवि ॥ ६ ॥ देवताओंने उस पुरुपके गरीरमें ही हिवष्यकी भावना करके यह सम्पन्न किया । इस यहामें वसन्त ऋतु पृत, ग्रीष्म

١

ऋतु इन्वन और शरद् ऋतु हिन्य (चह-पुरोडाशादि विगेत हिविष्य ) हुए । अर्थात् देवताओने इनमे यह भावना की।[इस मन्त्रमे सृष्टिरूप यगका वर्णन है और आगे आठ मन्त्रोंतक वही है।]॥६॥

ॐ तं यज्ञं विहिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या म्हण्यश्च ये॥ ७॥ॐ सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुषको ही यज्ञमे देवताओ, साध्यों और ऋषियोंने (पद्य मानकर) कुशके द्वारा प्रोक्षण करके (मानसिक) यज सम्पूर्ण किया। [इस मन्त्रमें सृष्टि-यज्ञके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है।]॥ ७॥

के तस्माद्यज्ञात्सर्वेहुत. सम्मृतं पृपदाज्यम् । पञ्चन् तांश्रक्रे वायन्यानारण्यान् प्राम्याश्र ये ॥ ८ ॥ उस ऐसे यजसे जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया था, प्रशस्त घृतादि (दूध, दिघ प्रमृति ) उत्पन्न हुए । इस उस यज्ञरूप पुरुपने ही वायुमे रहनेवाले, ग्राममे रहनेवाले, धनमें रहनेवाले तथा दूसरे पञ्चओं को उत्पन्न किया । (तात्पर्य यह कि उस यज्ञसे नम, भूमि एव जलमे रहनेवाले समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई और उन प्राणियोसे देवताओं के योग्य हवनीय प्राप्त हुआ।)॥८॥

के तसाधज्ञात्सर्वेहुत ऋच सामानि जिल्लेरे। कन्दासि जिल्लेरे तसाद् यज्जसमादजायत॥९॥ जिसमें सव कुछ हवन किया गया था, उस यजपुरुपसे ऋग्वेद और सामवेद पकट हुए। उसीसे गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए। उसीसे यजुर्वेदकी भी उत्पत्ति हुई॥९॥

# उपनिषद्के अनुसार श्रुतिने मोश्चका प्रतिपादन भी किया है। 'परोक्षवादो वेदोऽयम्'-श्रुतियोंमें अध्यात्मवाद परोक्ष-रूपसे निरूपित है। अत मोश्चप्रतिपादनके लिये इस श्रुतिका अर्थ इस प्रकार होगा—

उस आत्म-शोधनरूप यशमें देवताओं—दिव्यवृत्तियोंने पुरुप-श्रीरामिमानीको, जो शरीरमें अहद्गार करके पशु हो गया था, कुरोंकि—साधनोंके द्वारा प्रोक्षित—विश्वद्ध किया । इस प्रकार प्रोक्षित होनेपर वह अग्रजन्मा ब्राह्मण—प्रक्षशानसम्पन्न हुआ । इसी प्रकार इन्द्रादि देवताओंने, साध्य देवताओंने और श्रापियोंने भी यजन किया । सबने इसी रीतिसे श्रीरामिमानीका आत्मशोधन करके मोक्ष ग्राप्त किया । ॐ तसाद्धा अजायन्त ये के चोभयादत । गावो ह जिल्ले तसात्तसमाज्जाता अजावय ॥ १०॥ उस यमपुरुपमे घोड़े उत्पन्न हुए । इनके अतिरिक्त नीचे-ऊपर दोनो ओर दॉलोंबाले (गर्डभादि) भी उत्पन्न हुए। उसीसे गीएँ उत्पन्न हुई और उमीसे वक्तरियाँ और भेई भी उत्पन्न हुई ॥ १०॥

ं यत्पुलप व्यवधुः कितिधा व्यक्त्ययन्।

मुखं किमस की जाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥

देवताओंने जिस यत्रपुरुप का विधान (सकस्प) किया,

उसको कितने प्रकारसे (किन अवयवं।के रूपमें ) किया,

किया, इसका मुख क्या था, बाहुएँ क्या थीं, जधाएँ क्या थीं और पैर कीन थे—यह बताया जाता है ॥ ११॥

क व्राह्मणोऽस्य मुग्नमासीहाह् राजन्य. हतः। करू तदस्य यद् वेर्यः पद्मया श्रृह्मो अजायत ॥ १२ ॥ व्राह्मण दमका मुख्य था। (मुद्यसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए।) क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बना। (दोनो मुजाओंसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए।) इम पुरुपकी जो दोनों जद्वाएँ थीं, वही वैश्य हुई अर्थात् उनमे वैश्य उत्पन्न हुए, और पैरोंसे श्रृह-वर्ण प्रकट हुआ॥ १२॥

उन्हमा मनमो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत । सुखादिन्द्रश्चारिनश्च प्राणाद् वायुग्जायत ॥ १३ ॥ इस यजपुरुपके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए । नेत्रोसे सूर्य प्रकट हुए । मुखमे इन्द्र और अग्नि तथा प्राणसे वायुकी उत्पत्ति हुई ॥ १३ ॥

ॐ नाभ्या आसीटन्तरिक्ष शीर्ष्णों हो। समवर्तत । पद्भ्या भूमिनिश श्रोत्रात्तथा छोकों अकलपयन् ॥ १४ ॥ यज्ञपुरुपकी नाभिसे अन्तरिक्षछों क उत्पन्न हुआ । मस्तक-से स्वर्ग प्रकट हुआ । वैरोंसे पृथिवी, कानोंसे दिशाएँ हुईं । इस प्रकार समस्त छोक उस पुरुपमें ही कल्पित हुए ॥ १४॥

ॐ सप्तास्पासन् परिधयिक्त सप्त सामिध कृता.।

वेवा ययज्ञ तन्त्राना अवधन् पुरुष पश्चम्॥ १५॥

देवताओंने जब यज्ञ करते समय (संकल्पसे) पुरुपरूप
पश्चका बन्धन किया, तब मात समुद्र इसकी परिधि (मेखलाएँ)
थे। इक्षीस प्रकारके छन्दोंकी (गायत्री, अतिजगती और
कृतिमेंसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे) समिधा बनी॥ १५॥
[इस मन्त्रमे सृष्टि-यज्ञकी समिधाका वर्णन है।]

वेदाहमेतं पुरुपं महान्त-मादित्यवणं तमसस्तु पारे। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते ॥ १६॥

तमस् (अविद्यारूप अन्धकार) से परे आदित्यके समान प्रकाशस्वरूप उन महान् पुरुपको में जानता हूँ। सवकी बुद्धिमें रमण करनेवाला वह परमेश्वर सृष्टिके आरम्भमें समस्त रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखता है, और उन्हीं नामोंसे व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है।। १६॥ [ इस मन्त्रमें और इसके आगेके मन्त्रमें भी श्रीहरिके वैभवका वर्णन है। ]

अभ धाता पुरस्ताचमुदाजहार शकः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्त । तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनायां ॥ १७ ॥ पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, इन्द्रने चारों दिशाओं में जिसे (व्याप्त ) जाना था, उस परम पुरुषको जो इस प्रकार (सर्वस्वरूप) जानता है, वह यहीं अमृतपद (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग निज-निवास (स्वस्वरूप या भगवद्धाम)-की प्राप्तिका नहीं है॥ १७॥

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा-म्नानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाक महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ‡॥ १८॥ देवताओने (पूर्वाक्त रूपमे ) यजके द्वारा यजम्बरूप परम-

द्वताआन (प्रांक्त रूपम ) यजक द्वारा यजम्बरूप परम-पुरुपका यजन (आराधन ) किया । इस यज्ञसे सर्वप्रथम सव धर्म उत्पन्न हुए । उन धमांके आचरणसे वे देवता महान् महिमावाले होकर उस म्वर्गलोकका सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवाम करते हैं ॥ १८॥ [ इस मन्त्रमें सृष्टियज्ञ एव मोक्षके वर्णनका उपसहार है । ]

॥ पुरुपस्क सम्पूर्ण ॥

#### परमपद

यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रभा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्द्वति यत्र न मृत्युः प्रविश्वति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिन्थेयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः। (वृहजावाल॰)

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ अग्नि नहीं जलता, जहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं करता, जहाँ दु.ख नहीं आ सकते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, सदा करयाणमय, ब्रह्मादिसे वन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको प्राप्त होकर योगी छौटते नहीं।

<sup>#-</sup> ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदको प्रचिलत प्रतियोंके पुरुषस्त्तमें नहीं मिळते, परन्तु पुरुषस्त्तके पृथक् प्रकाशित कई सस्करणोंमें मिळते हैं। मूळ उपनिषद्में भी इनका सकेत है। ये मन्त्र 'पारमात्मिकोपनिषद्,' 'महावाक्योपनिषद्' तथा 'चित्युपनिषद्' में आये हैं। १७ वाँ मन्त्र 'तित्तिरीय आरण्यक' में भी है।

<sup>‡</sup> उपनिषद् इस मन्त्रमें मोक्ष-निरूपणका उपसद्दार भी निरूपित—निर्दिष्ट करता है। अत मोक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका अर्थ इस प्रकार होना चाहिये।

सम्पूर्णं कमं, जो भगवदर्पण-बुद्धिसे मगवान्के छिये किये जाते हैं, यश हैं । उस कर्मरूप यशके द्वारा सात्त्विक वृत्तियोंने उन यशस्त्ररूप भगवान्का यजन—पूजन किया । इसी भगवदर्पणबुद्धिसे किये गये यशरूप कर्मोंके द्वारा ही सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए—धर्माचरणकी उत्पत्ति भगवदर्पणबुद्धिसे किये गये कर्मोंसे हुई । इस प्रकार भगवदर्पणबुद्धिसे अपने समस्त कर्मोंके द्वारा जो भगवान्का यजन-रूप कर्मका छाचरण करते हैं, वे उस भगवान्के दिव्यधामको जाते हैं जहाँ उनके साध्य—आराध्य आदिदेव मगवान् विराजमान हैं।

#### । ॐ श्रीप्रमान्तरे स्म ।

## सामवेदीय

# सावित्र्युपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्यागश्रहः श्रोत्रमयो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे त्रह्यापनिषढं माहं त्रक्ष निराङ्कर्यो मा मा त्रक्ष निराकरोदनिराकरणमस्त्रिनराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिपन्तु धर्मास्ते मधि सन्तु ते मधि सन्तु ।

ङँ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

स्विता एवं सावित्रीकी सर्वेद्यापकताः सावित्रीके चार पादः सावित्रीको जाननेका फलः वल-अविवला विद्याओंकी उपासना सावित्रीका यह तीसरा पाद है 'स्वः—िधयो यो न. प्रचोदयात् ।' स्त्री और पुरुष दोनों प्रजोत्पादन करते हुए (गृहस्थाश्रम-का पालन करते हुए ) जो इस सावित्रीदेवीको इस प्रकार जानते हैं, वे पुनः मृत्युको नहीं प्राप्त होते । अर्थात् सविता देवताके उपासक मृत्युको जीत लेते हैं और अमरत्वको प्राप्त करते हैं।

वला-अतिवला विद्यार्थों के विराट् पुरुष ऋषि हैं, गायत्री छन्द है और गायत्री देवता हैं। अकार बीज है, उकार शक्ति है और मकार कीलक है। क्षुधा आदिके निवारणके निमित्त इसका विनियोग है। क्ष्णिंक द्वारा पडझन्यास करे। 'ॐ क्षणिं हदयाय नमः, ॐ क्षणिं किरसे स्वाहा, ॐ क्षणिं किरवाय वपट्, ॐ क्षणिं कवचाय हुम, ॐ क्षणिं नेत्रत्रयाय वाँपट्, ॐ क्षणिं अवचाय फट्।' अव ध्यानका वर्णन करते हैं। अमृतसे जिनके करतल आर्ड हो रहे हैं, सब प्रकारकी सक्षीवनी

शक्तियोंसे जो सम्पन्न हैं, पापोंका नाश करनेमें जो सुदक्ष हैं तथा जो वेदोंके सारस्वरूप, किरणात्मक, प्रणवरूप विकारवाले एव सूर्यनारायणके सहश्च सुदीत शरीरवाले हैं, उन वला और अतिवला विद्याओंके अधिष्ठातृ-देवताओंको में निरन्तर अनुभव करता हूँ। वला-अतिवला विद्याओंके अधिष्ठातृ-देवताका मन्त्र है—

क हीं वले महादेवि हीं महावले हीं चतुर्विधपुरुपार्थ-सिद्धिप्रदे तत्सवितुर्वरदात्मिके हीं वरेण्यं भर्गो देवस्य वरदात्मिके अतिबले सर्वदयामूर्ते वले सर्वक्षुद्धमोपनादिनि धीमहि धियो यो नो जाते प्रचुर्यं. या प्रचोदयादात्मिके प्रणविद्यारक्कात्मिके हु फट् स्वाहा।

इस प्रकार जाननेवाला ऋतकृत्य हो जाता है । वह सावित्रीदेवीके ही लोकको प्राप्त होता है । यह उपनिपद् है ।

॥ सामवेदीय सावित्र्युपनिपद् समाप्त ॥



### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रश्चः श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिपदं माहं ब्रह्म निराक्क्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मिथ सन्तु ते मिथ सन्तु ।

<del>४</del> शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

0000000000

## ब्रह्मको ढूँढ़ना चाहिये

अथ यदिदमिसान् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽसिञ्चन्तरा-काशस्त्रसिन्यदन्तस्तदन्वेप्टव्यं तद्वाव विजिक्षासितव्यमिति ।

( छान्दोग्य ८ । १ । १ )

अब इस ब्रह्मपुर ( शरीर ) के भीतर जो सूक्ष्म र स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो ( ब्रह्म ) है, उसको ढूँदना चाहिये और उसीकी विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।

## अथर्ववेदीय

# सूर्योपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चेमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुपुवा ५सस्तन् भिन्धेशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति भः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

ङॅ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### आदित्यकी सर्वेक्यापकता, सूर्यमन्त्रके जपका माहात्स्य

हरि. 👺 । अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदीय मन्त्रोंकी न्याख्या करेंगे । इस सूर्यदेवसम्बन्धी अथर्वाङ्गिरस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं । गायत्री छन्द है । आदित्य देवता हैं । 'हंसः' 'सोऽई' अग्नि नारायणयुक्त बीज है । हुल्लेखा शक्ति है । वियत् आदि सृष्टिसे सयुक्त कीलक है। और चारों प्रकारके पुरुषाथों-की सिद्धिमें इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है। छः स्वर्रोपर आरूढ वीजके साथ, छः अङ्गीवाले, लालकमलपर स्थित, सात घोड़ोंबाळे रथपर सवार, हिरण्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारो हार्थीमें क्रमशः दो कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किये, कालचक्रके प्रणेता श्रीसूर्यनारायणको जो इस प्रकार जानता है, निश्चयपूर्वंक वही ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) है। 'जो प्रणवके वर्यभूत सचिदानन्दमय तथा भू :, भुव : और स्व स्परे त्रिभुवनमय हैं, सम्पूर्ण जगत्की सुष्टि करनेवाले उन भगवान् सूर्यदेवके सर्वश्रेष्ठ तेजका इम ध्यान करते हैं, जो इमारी बुद्धियोंको प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान् सूर्यनारायण सम्पूर्ण जङ्गम तथा स्थावर जगत्के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्यसे यश, मेघ, अन्न (बल-वीर्य) और आत्मा (चेतना )का आविर्माव होता है । हे आदित्य ! तुम-को इमारा नमस्कार है। तुम्हीं प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो, तुम्हीं , प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष विष्णु हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष रुद्र हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष ऋग्वेद हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष यजुर्वेद हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष सामवेद हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष अथवेवेद हो । तुम्हीं छन्दःखरूप हो । आदित्यसे वायु उत्पन्न होता है ।

आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है, आदित्यसे जल उत्पन्न होता है। आदित्यसे ज्योति (अग्नि) उत्पन्न होती है। आदित्यसे आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे देवता उत्पन्न होते हैं। आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये आदित्य देवता ही इस ब्रह्माण्ड मण्डलको तपाते (गर्मी देते ) है। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्काररूप है । आदित्य ही प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान-इन पॉचों प्राणोंके रूपमे विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घाण—इन पाँच इन्द्रियोंके रूपमें कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्य-ये पाँचों कर्मेन्द्रिय भी है। आदित्य ही शब्द, सर्श, रूप, रस और गन्ध-ये शानेन्द्रियोंके पाँच विषय हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल त्याग और आनन्द-ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं। आनन्द-मय, शानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं। मित्रदेवता तथा स्पर्देवको नमस्कार । प्रमो ! मृत्युचे मेरी रक्षा करो । दीप्तिमान् तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है। सूर्यसे सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता है, और फिर सूर्यमे ही वे लयको प्राप्त होते हैं। जो सूर्यनारायण हैं, वह मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा पुण्यकालका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करनेवाले धाता नामसे

प्रसिद्ध वे आदित्यदेव इमारे नेत्रोंको दृष्टिशक्ति प्रदान करके धारण करें।

'(श्रीस्र्यगायत्री) 'हम भगवान् आदित्यको जानते हें—
पूजते हैं, हम सहस्र (अनन्त) किरणोंसे मण्डित भगवान् स्र्यन्तारायणका ध्यान करते हैं, वे स्र्यदेव हम प्रेरणा प्रदान करें। 'क पीछे स्वता देवता हैं, आगे स्वता देवता हैं, उत्तर—यार्थे भी स्वता देवता हैं, और दक्षिण मागमें भी (तथा अपर-नीचे भी) स्वता देवता हैं। स्वता देवता हमारे लिये सब कुछ प्रसव करें (सभी अभीष्ट वस्तुएँ दें)। स्वता देवता हमें दीर्घ आयु प्रदान करें। 'ॐ' यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है। 'छुणि.' यह दो अक्षरोंका मन्त्र है। 'आदित्य' इस मन्त्रमें तीन अक्षर हैं। इन सबको मिलाकर स्र्यनारायणका अधाक्षर महामन्त्र—'ॐ छुणि. स्र्ये आदित्योम्' वनता है। यही अथवाद्भिरस स्र्यमन्त्र है। इस मन्त्रका जो

मितिदिन जप करता है, वही ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) होता है, वही ब्राह्मण होता है। सूर्यनारायण नी ओर मुख करके जपनेसे महान्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिव्रय नष्ट हो जाता है। सारे दोषों—पापींसे वह मुक्त हो जाता है। मध्याह्नमें सूर्यकी ओर मुख करके इसका जप करे। यों करनेसे मनुप्य सद्याः उत्पन्न पञ्च महापातकोंसे छूट जाता है। यह सावित्री विद्या है, इसकी कहीं कुछ भी प्रशसा न करे। जो महामाग इसका प्रातः पाठ करता है, वह भाग्यवान् हो जाता है, उसे गी आदि पशु प्राप्त होते हैं, वेदार्थ-शानकी प्राप्ति होती है। तीनों काल इसका जप करनेसे सैकड़ों यश्चोंका फल प्राप्त होता है। जो सूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय (अर्थात् आश्विन मासमे ) इसका जप करता है, वह महामृत्यु-से तर जाता है, जो इस प्रकारसे जानता है, वह भी महामृत्यु-से तर जाता है।

॥ अथर्ववेदीय स्योंपनिषद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजन्नाः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

# जगत्की दुःखमयता और आनन्दमयता

अङ्गस्य दुःखोघमयं ङ्गस्यानन्दमयं जगत्। अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुपाम्॥

( वराहोपनिपद् २२ )

जैसे अन्धेके लिये जगत् अन्धकारमय है और अच्छी आँखोंवालेके लिये प्रकाशमय है, वैसे ही अज्ञानी (जगत्को भगवान्से रहित विषयमय देखनेवाले ) के लिये जगत् हु.खोंका समृहमय है और ज्ञानी (समस्त जगत्में भगवान्से पूर्ण देखनेवाले ) के लिये आनन्दमय है।

<sup>#</sup> व्यादित्याय विभाद्दे सहस्त्रकिरणाय धीमहि । तन्न सूर्य प्रचीदवार ।'

## कृष्णयजुर्वेदीय

# अक्ष्युपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु। सह नौ भ्रुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजिस्त्र नावधीतमस्तु। मा विद्विपावहै। ॐ शान्तिः!! शान्तिः!!!

#### प्रथम खण्ड

#### नेत्ररोगइरी विद्या

क्या है कि एक समय भगवान् साङ्कृति आदित्यलोकको वधारे। वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाञ्चुष्मती विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की। ॐ चक्चु-इन्द्रियके प्रकाशक भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है। ॐ भहासेन विचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है। ॐ महासेन (सहसों किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले) श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है। ॐ तमोगुणरूपमें भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। ॐ तमोगुणरूपमें भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। ॐ सत्त्वगुणके रूपमे भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है। ॐ हे भगवन्। मुझे असत्से सत्त्री ओर ले चिल्ये, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले चिल्ये। भगवान् सूर्य श्रीचरूप है, और वे अमृतकी ओर ले चिल्ये। भगवान् सूर्य श्रीचरूप है, और वे अमृतक्री ओर ले चिल्ये। भगवान् सूर्य

भी वुलना नहीं है। जो अखिल रूपोको धारण कर रहे हे तथा रिसमालाओं से मण्डत हैं, उन जातवेदा (सर्वञ्च) स्वर्णसहम प्रकाशवाले ज्योतिःस्टू और तपनेवाले भगवान् भास्करको हम स्मरण करते हैं। ये सहस्रों किरणोंवाले और शत शत प्रकार वर्तमान भगवान् सूर्यनारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन अदितिनन्दन भगवान् श्रीसूर्यको नमस्कार है। दिनका भार वहन करनेवाले विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रतिहमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चाक्षुष्मती विद्याके हारा स्तुति किये जानेपर भगवान् सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए और वोले—'जो ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है, उसको ऑखका रोग नहीं होता, उसके कुलमें अधे नहीं होते। आठ ब्राह्मणोंको इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है, वह महान् हो जाता है॥ १॥

#### द्वितीय खण्ड

#### व्रह्मविद्याका उपदेश

तदनन्तर साङ्कृति मुनिने सूर्यनारायणसे कहा, 'भगवन्! मेर लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये।' उनसे भगवान् आदित्य बोले—'साङ्कृति। मुनो, तुमसे अत्यन्त दुर्लम तत्त्व ज्ञानका वर्णन करता हूँ, जिसके विश्वानमात्रसे तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे। सबको एक, अज, शान्त, अनन्त, ध्रुव, अव्यय तथा तत्त्वत चैतन्यरूप देखते हुए तुम शान्ति और मुखसे ग्हो। असबेदन अर्थात् आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त दूसरी रिसी वस्तुका मान न हो—ऐसी स्थितिको ही योग

मानते हैं; यही वास्तविक चित्तक्षय है । अतएव योगस्य होकर कमोंको करो; नीरस अर्थात् विरक्त होकर कर्म मत करो । अव असवेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका वतलाते हैं—

योगमे प्रवृत्त होनेपर अन्त करण प्रतिदिन वासनाओं से विरक्त होता जाता है और नित्यप्रति उदार कर्मों सं सलप्त होता और उन्हों प्रमन्नताका अनुभव करता है। मूर्ख मनुष्योकी ग्राम्य-चेष्टाओं (अश्ठील विषयभोगकी प्रवृत्तियों) से वह सदा घृणा करता है। किसीकी छिपी हुई मार्मिक वार्तोको

दूसरोंपर प्रकट नहीं करता । परंतु सदा पुण्यकर्मोंका ही सेवन करता रहता है और जिनके द्वारा किसी प्राणीको उद्देग न हो। ऐसे मृदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सौम्य कर्मोंका सेवन करता है। निरन्तर पापसे बरता है और भोगकी आकाङ्का नहीं करता। वह ऐसे वचन वोलता है। जिनमें स्नेह और प्रेम भरा हो। मृदुल और उचित हों तया देश-कालके अनुकूल हों। मन, वचन और कमसे वह सजन पुरुषोंका सज्ज करता है और जहाँ कहींसे भी समह करके नित्य सत्-शास्त्रोंका अनुशीलन करता है। ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूमिका-को प्राप्त होता है। संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस प्रकारके विचारोंमें संलग्न रहता है। वह भूमिकावान कहलाता है और दूसरे आर्यं कहलाते हैं। जो योगकी विचार नाम-की दूसरी भूमिकाको प्राप्त होता है। उसके लक्षण ये हैं—।। १—१०॥

वह ऐसे श्रेष्ठ विद्वानोका आश्रय लेता है जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, घारणा और ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेके कारण अधिक विख्यात हों। वह पद और पदार्थोंके विभागको ठीक ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शास्त्रोंका जान प्राप्त कर लेनेके कारण कर्तव्य-अकर्तव्यके निर्णयको ठीक उसी प्रकार जानता है, जैसे घरका खामी घरके पदार्थोंको जानता है। मद, अभिमान, मत्सरता ( डाह ), लोभ और मोहकी अधिकता उसके मनमें रहती नहीं, किंतु वाह्य आचरणमे भी जो थोड़ी-बहुत इन दोगोंकी खिति देखी जाती है, उसको भी वह उसी भाँति त्याग देता है, जैसे साँप केंचुलको। ऐसी चुद्धिवाला साधक शास्त्र, गुरु और संतजनोंकी सेवाके द्वारा रहस्यपूर्वक सारी वार्तोको यथावत् जान लेता है॥ ११-१४॥

इसके वाद वह अससर्गा नामकी तीसरी योगभूमिकामें प्रवेश करता है—ठीक वैसे ही, जैसे एक सुन्दर पुरुष स्वच्छ पुष्प-शय्यापर आरूढ होता है। शास्त्रोंके वाक्य जिस अर्थको प्रकट करते हैं, उसमे विधिपूर्वक अपनी निश्चल बुद्धिको लगाकर (शास्त्रोंके वचनोंपर पूर्ण श्रद्धा रखकर), तपित्वयोंके आश्रममें रहकर तथा अध्यात्मशास्त्रकी चर्चा करते हुए वह पत्थरकी गय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत करता है। वह नीतिंग पुष्प चित्तको शान्ति प्रदान करनेके कारण अधिक भानेवाले वनभूमि-विहार (वनके स्थानोंमें भ्रमण) द्वारा विपर्योंमें अनासक्त हो स्वाभाविक सुख-सौख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय विताता है। सत्-शास्त्रोंके अम्याससे तथा पुण्यकमोंके अनुष्ठानसे

जीवकी यह यथार्थ वस्तुदृष्टि निर्मल होती है। इस तृतीय भूमिकाको माप्त करके वह स्वय बुद्ध (जानी) होकर अनुभव करता है।। १५-१९॥

असंसर्ग दो प्रकारका होता है, उसके इस भेदको सुनो। यह असंसर्ग सामान्य और श्रेष्ट—दो प्रकारका है। में न तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ, न वाध्य हूँ और न बाधक ही हूँ-इस प्रकार विषयोंमे आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य अससर्ग कहलाता है। सब कुछ पूर्वजन्ममें किये हए कमोंके फल-रूपमें उपिखत है, अथवा सव कुछ ईश्वराधीन है, अतएव सुख हो या दुःख, इसमे मेरा कर्तत्व ही क्या है। भोगोंका विस्तार ( अधिक संग्रह ) महारोग है; सब प्रकारकी सम्पदाऍ परम आपदाऍ हैं। सारे सयोग एक दिन वियोगके लिये ही हैं, आधियाँ ( मानसिक चिन्ताएँ ) अज्ञानियोंके लिये व्याधिरूप हैं। समस्त पदार्थोंको काल निरन्तर अपना ग्रास वनानेमे लगा है, अतएव सारे पदार्थ अस्थायी है,-इस प्रकार शास्त्रींके वचनोंको समझनेसे सर्वत्र अनास्या हो जानेके कारण जो मनमें उनके अभावकी भावना होती है, उसे सामान्य अससर्ग कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः महात्माओके सत्सङ्गरे भे कर्ता नहीं हूं, ईश्वर कर्ता है अथवा मेरे प्राकृत कर्म ही कर्ता हैं ऐसा निश्चय करके सव प्रकारकी चिन्ताओं तथा गव्द-अर्थकी भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात् जो मौन ( मन इन्द्रियोंका पूर्ण सयम ), आसन ( आन्तरिक स्थिति ) और शान्तभाव ( बाह्य भावोका विस्तरण ) हो जाता है—वह श्रेष्ठ अससर्ग कहलाता है ॥ २०-२६ ॥

सतीष और आनन्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत हानेवाली पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है, मानो वह अन्त.करण की भूमिमे उगा हुआ अमृतका छोटा-सा अहुर हो। इस भूमिकाके उदित होनेके पश्चात् अन्तःकरणमे अन्य भूमिकाओं के प्रकट होनेके लिये एक भूमि (क्षेत्र) हो जाती है। उसके वाद साधक कमशः द्वितीय और तृतीय भूमिकाओंको भी प्राप्त कर लेता है। इनमे यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्यों कि इसमे पुरुष सम्पूर्ण सङ्कल्पात्मक वृत्तियों ना त्याग कर देता है। इन तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे अज्ञानके क्षीण होनेपर चतुर्थी भूमिकाको प्राप्त हुए साधक सर्वत्र समभावसे देखते हैं। उस समय अद्देतभाव दृढ होकर द्वैतभावकी ग्रान्ति हो जाती है, इससे चौथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस लोक के स्वप्तत्र देखते हैं। पहली तीनो भूमिकाएँ जाग्रत्-स्वरूपा है तथा यह चौथी भूमिका स्वप्त कहलाती है। २७-३२॥

पाँचवीं भूमिकाको प्राप्त होनेपर साधकका चित्त गरत्-कालके मेघखण्डोंके समान आकाशमें विलीन हो जाता है। और केवल सत्त्वमात्र अवशिष्ट रहता है। इसमे चित्तके विलीन हो जानेके कारण सामारिक विकल्पोंका उदय ही नहीं होता । तुपुप्तपद नामकी इस पॉचर्वी भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण विजेघाश ( मेद ) जान्त हो जाते हैं, और साधक केवल ( निर्विशेष ) अद्भैत स्थितिमें आ जाता है । द्वैतका आभास नष्ट हो जाता है और आत्मज्ञानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पाँचवीं भृमिकामें पहुँचनर सुपुप्तधन (आनन्दमयी) खितिमें ही रहता है। वह वाहरके व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुख ही रहता है और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा लेनेवालेके समान दिखलायी देता है। इस भूमिकामें अभ्यास करता हुआ वह वासना रहित होकर कमश तुर्या नामकी छठी भूमिनामे पदार्पण करता है। जहाँ न सत् है न असत् है, न अहङ्कार है न अनहङ्कार है, उस विश्वद अद्देतावस्थामे वह अत्यन्त निर्भय होक्र मननात्मक वृत्तिसे रहित हो जाता है। उसके दृदयकी ग्रन्थियों नष्ट हो जाती है, सदेह शान्त हो जाते है, वह जीवन्युक्त होकर भावनाश्चन्य हो जाता है और निर्वाणको न माप्त होनेपर भी निर्वाणको माप्त हुआ सा हो जाता है । उस समय वह चित्रलिखित दीपक्की भाँति निक्चेप्ट रहता है। इस छठी भूमिकामें स्थित होनेके पश्चात् वह सातवीं भूमिकाको प्राप्त होता है ॥ ३३-४० ॥

विदेहमिक्तकी अवस्या ही सातर्गी भृमिका वतायी गयी है। यह भृमिका परम ज्ञान्त एव वाणीके द्वारा अगम्य है। यही सत्र भूमिकाओंकी अन्तिम मीमा है। यहाँ योगनी सारी भृमिकाएँ समाप्त हो जाती है। लोनाचारका अनुगमन करना छोड़नरः देहाचारका अनुमरण छोड्नर तथा भान्यानुगमनको त्यागवर अपने अध्यामको दूर करो । विश्वः प्रात्र और तैज्ञम आदिः रूप समस्त जगत् 'ॐनार' मान है, क्योंकि वान्य और वाचरमे भेद नहीं होता (ॐकार वाचक है और परमात्मरूप सम्पूर्ण विश्व वाच्य है )। भेरमे इसकी उपलब्धि नहीं होती। प्रणवकी पहली मात्रा अनार टी 'निश्व' है, उकार 'तेजम' है और मकार 'प्राज' खन्त्य है--ऐसा क्रमशः अनुभव करे । समाधि नाल से पूर्व ही अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक चिन्तन करके स्थूल और सूक्ष्मके क्षममे सवको चिदात्मामें विलीन कर दे । चिदात्माको अपना त्वन्य समझे । मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्तामात्र, अद्भय परमानन्द-सदोहमय एव वासुदेव-स्वरूप ॐकार हूं-ऐसी दृढ भावना करे। क्योंकि यह सारा प्रपञ्च आदि, मन्य और अन्तमें केवल दुःरामय ही है, अतएव हे अनघ । सबनो छोड़कर तत्विनष्ठ बनो। में अविद्यारुपी अन्धकारसे परे, सव प्रकारके आभामसे रहित, आनन्दस्वरूप, निर्मल, शुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे, प्रजानधन और आनन्दखस्य ब्रह्म हूँ—इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये । यह उपनिपद् है ॥ ४१-४९ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय अक्ष्युपनिपद् समाप्त ॥



### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववता। सह नौ भ्रनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजिख नावधीतमस्ता। मा विद्विपावहै। ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!

## परमात्माका चिन्तन करो

निद्राया होकवार्त्तायाः कचिन्नावसरं दस्वा शव्दादेरात्मविस्मृतेः । चिन्तयात्मानमात्मनि ॥

( अध्यातमोपनिपद् ५ )

नींट, डोकचर्चा, इन्द्रियोंके शब्दादि विषय और आत्मविस्मृति (परमात्माका स्नरण न करना) इन (चारों) को कही विनिक-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा (परमात्मा) का चिन्तन करो।

000000000

## कृष्णयजुवदीय

# चाक्षुषोपानेषद्

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नी भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

अव नेत्र-रोगका हरण करनेवाळी पाठमात्रसे सिद्ध होनेवाळी चाक्षुपी विद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे समस्त नेत्ररोगोंका सम्पूर्णतया नाद्य हो जाता है और नेत्र तेजयुक्त हो जाते हे । उस चाक्षुपी विद्याके ऋपि अहिर्बुध्न्य हैं, गायत्री छन्द है, स्र्यभगवान् देवता हे, नेत्ररोगकी निवृत्तिके लिये इसका जप होता है—यह विनियोग है #।

#### चाश्चपी विद्या

ॐ चक्षु चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मा पाहि पाहि। त्वरितं चक्ष्र्रोगान् शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथाहम् अन्धो न स्था तथा करूपय करूपय। करूपानि सर्वाणि निर्मू रूप निर्मू रूप । ॐ नम चक्षुस्तेजोदात्रे दिन्याय भास्कराय। ॐ नम करूणाकरायामृताय। ॐ नम. सूर्याय। ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नम.। खेचराय नम.। महते नम। रजसे नम.। तमसे नम.। असतो मा सङ्मय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योमां अमृत गमय। रण्णो भगवान्छुचिरूपः। हसो भगवान् श्रुचिरप्रतिरूप। य हमा चाक्षुप्मतीविद्या घाह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुरु अन्धो भवति। अष्टी बाह्मणान् ब्राह्यित्वा विद्यासिदिर्मवित ॥

तस्याश्चार्ध्वपीविद्याया अहिर्नुष्न्य ऋषि , गायत्री छन्द ,
 स्यों देवता, चसुरोगनिवृत्तये विनियोग ।

ॐ (भगवान्का नाम लेकर कहे )। हे चक्षके अभिमानी स्र्यदेव ! आप चक्कमं चक्ककं तेजरूपसे स्थिर हो जायँ । मेरी रक्षा करें ! रक्षा करें ! मेरे ऑखके रोगोंका शीव जमन करें. शमन करें । मुझे अपना सुवर्ण-जैसा तेज दिखला दें, दिखला दें । जिससे में अधा न होऊँ ( कृपया ) वैसे ही उपाय करें। उपाय करें । मेरा कल्याण करें, कल्याण करें । दर्शन-शक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्मार्जित जितने भी पाप हैं, सिवको जड़से उखाड़ दं, जड़से उखाड़ दें। ॐ (सिचदानन्दस्वरूप) नेत्रोको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यखरूप मगवान भास्करको नमस्कार है। ॐ करुणाकर अमृतस्वरूपको नमस्कार है। ॐ सूर्यभगवान्को नमस्कार है। ॐ नेत्रींके प्रकाश भगवान सूर्यदेवको नमस्कार है। ॐ आकाशविद्वारीको नमस्कार है। परम श्रेष्ठस्वरूपको नमस्कार है । ॐ ( सबमें क्रिया-शक्ति उत्पन्न करनेवाछे ) रजोगुणरूप सूर्यभगवानुको नमस्कार है। (अन्यकारको सर्वथा अपने अदर समा छेनेवाछे ) तमोगुणके आश्रयभृत भगवान् सूर्यको नमस्कार है । हे भगवन् ! मुझको असत्से सत्की ओर छे चिलये। अन्यकारसे प्रकाशकी ओर छे चिछये। मृत्युसे अमृतकी ओर हे चिछये। उप्णखरूप मगवान् सूर्य ग्रुचिरूप है। हसखरूप भगवान सूर्य ग्रुचि तथा अप्रतिरूप ई—उनके तेजोमय स्वरूपकी समता करनेवाला कोई नहीं है। जो ब्राह्मण इस चाह्यप्मती विद्याका नित्य पाठ करता है, उसकी नेत्रसम्बन्धी कोई रोग नहीं होता । उसके कुछम कोई

अधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोंको इस विद्याका दान करनेपर—इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है। क

जो सिंद्रानन्दस्वरूप हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो किरणोसे चुद्दोमित एव जातवेदा (भूत आदि तीनों कालोंकी वातको जाननेवाले) हैं, जो ज्योति खरूप, हिरण्मय (स्वणिक समान कान्तिमान्) पुरुषके रूपमे तप रहे हैं, इस सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्तिस्थान हैं, उन प्रचण्ड प्रतापवाले भगवान् सूर्यको हम नमस्कार करते हैं। ये सूर्यदेव समस प्रजाओ (प्राणियों) के समक्ष उदित हो रहे हैं।

ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी स्वाहा। ॐ पड्विध ऐश्वरंसे सम्पन्न भगवान् आदित्यकों नमस्कार है। उनकी प्रभा दिनका भार वहन करनेवाली है। हम उन भगवान्के लिये उत्तम आहुति देते हैं। जिन्हें मेघा अत्यन्त प्रिय है, वे भृणिगण उत्तम पर्शोवाले पक्षीके रूपमे भगवान् सूर्यके पास गये और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे—'भगवन्! इस अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे नेत्रोंको प्रकाशसे पूर्ण कीजिये तथा तमोमय वन्धनमे वधे हुए से हम मन प्राणियोंको अपना दिन्य प्रकाश देकर मुक्त कीजिये। पुण्डरीनाक्षने नमस्कार है। पुण्डरीकाक्षने नमस्कार है। पुण्डरीकाकों नमस्कार है। विश्व-रूपको नमस्कार है। महाविष्णुको नमस्कार है। विश्व-रूपको नमस्कार है। महाविष्णुको नमस्कार है।

॥ कृष्णयजुर्वेदीय चाभुषोपनिपद् समाप्त ॥

-

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्त्रि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### ভ্ৰান্ত্ৰণা ( नेत्र )-उपनिषद्की शीघ्र फल देनेवाली विधि---

(लेखक-प० शोमुकुन्दवहमजी मिन, ज्यौतिपाचार्य)

नेत्ररोगसे पोडिन महाल साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रात काल हरिद्रा (हल्दी ) से अनारकी शाखाकी कलमके द्वारा काँसेके पाइनें निम्नलिखिन वर्तीसे यन्त्रको लिखे—

| د  | १५  | ર  | હ  |
|----|-----|----|----|
| Ę  | ay. | १२ | ११ |
| १४ | 9   | ۷  | 8  |
| Y  | Ł   | १० | १३ |

गमन चस्रोगान् शमय शमय

फिर उसी यन्त्रपर तांत्रेकी कटोरीमें चतुर्मुख (चारों ओर चार विचियोंका) घीका दीपका चलाकर रख दे। तदनन्तर गन्ध-पुष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे। फिर पूर्वको ओर मुख करफे बैठे और हरिद्रा ( हन्दी ) की मालासे ॐ हीं हस ' इस बीजमन्त्रको ६ मालाएँ जपकर नेत्रोपनिययके कम-से-कम बारह पाठ करे। पाठके पश्चाद फिर उपर्युक्त बीजमन्त्रको ५ मालाएँ जपे। तदनन्तर स्थमगज्ञान्को अस्यपूर्वक अर्घ्य देकर प्रगाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग शीघ ही नष्ट हो जायगा।

ऐसा करते रहनेसे इस उपनिषद्का नेत्ररोगनाशक अञ्चल प्रभाव बहुत शीम देखनेमें आता है।

१. (पुण्डरीकाञ्च', 'पुष्करेक्षण' और 'कमनेक्षण'—इन तीनों नामोंका एक ही अर्थ है—कमलके समान नेत्रोंबाले भगवान्।

## कृष्णयजुर्वेदीय

# ारा णो नि द्

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्थं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ङँ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

भगवान् नारायणकी सर्वकारणता एवं सर्वरूपता, अष्टाक्षर नारायण-मन्त्रका स्वरूप और महिमा

ॐ इस परमात्माके नामका स्मरण करके अन नारायणोप- निपद् आरम्भ किया जाता है। निश्चय ही, मगनान् नारायण सनके शरीरों में शयन करनेवाले अन्तर्गमी आत्मा हैं। उन्होंने संकल्प किया—'मैं जीवोंकी सृष्टि करूँ।' अतः उन्हींसे सनकी उत्पत्ति हुई है। नारायणसे ही समष्टिगत प्राण उत्पन्न होता है, उन्हींसे मन और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ प्रकट होती हैं। आकाश, वायु, तेज, जल तथा सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाली पृथ्वी—इन सनकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती है। नारायणसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नारायणसे श्रवा उत्पन्न होते हैं। नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है। नारायणसे प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही वारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह चद्र, आठ वसु और सम्पूर्ण छन्द (वेद) नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं, नारायणसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं और नारायणमें ही लीन हो जाते हैं। यह श्रुग्वेदीय उपनिपद्का कथन है।। १॥

मगवान् नारायण नित्य हैं। ब्रह्मा नारायण हैं। शिव मी नारायण हैं। इन्द्र भी नारायण हैं। काल मी नारायण हैं। दिशाएँ भी नारायण हैं। विदिशाएँ (दिशाओं के वीच के कोण) भी नारायण हैं। ऊपर भी नारायण हैं। नीचे भी नारायण हैं। मीतर और वाहर भी नारायण हैं। जो कुछ हो चुका है तथा जो कुछ हो रहा है और होनेवाला है, यह सब भगवान् नारायण ही हैं। एकमात्र नारायण ही निष्कलद्भ, निरक्षन, निर्विकस्प, अनिर्वचनीय एव विशुद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार जानता है, वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुर्वेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन है।। २।।

सवसे पहले 'ॐ' इस अक्षरका उच्चारण करे, इसके बाद 'नम 'पदका, फिर अन्तमें 'नारायणाय' इस पदका उच्चारण करे। 'ॐ' यह एक अक्षर हैं। 'नमः' ये दो अक्षर हैं। 'नारायणाय' ये पाँच अक्षर हैं। यह 'ॐ' नमो नारायणाय' पद भगवान् नारायणका अधाक्षरमन्त्र है। निश्चय ही, जो मनुष्य भगवान् नारायणके इस अधाक्षरमन्त्रका जप करता है, वह उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है। जीवोंका आधिपत्य, धनकी वृद्धि, गौ आदि पशुओंका स्वामित्व—ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं। तदनन्तर वह अमृतत्वको प्राप्त होता है, अमृतत्वको प्राप्त होता है (अर्थात् भगवान् नारायणके अमृतमय परमधाममें जाकर परमानन्दका अनुमव करता है)। यह सामवेदीय उपनिपद्का कयन है॥ ३॥

आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवस्तरूप है, 'अ'
'उ' 'म'—ये उसकी मात्राएँ हैं। ये अनेक हैं, इनका ही
समिलित रूप 'ॐ' इस प्रकार हुआ है। इस प्रणवका जुप
करके योगी जन्म-मृत्युरूप ससार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है।
'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रकी उपासना करनेवाला साधक
वैकुण्ठधाममें जायगा। वह यह वैकुण्ठधाम विज्ञानधन

पुण्डरीक (कमल) है, अतः इसका स्वरूप विशुत्के समान परम प्रकाशमय है। देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य (ब्राह्मणप्रिय) हैं। भगवान् मधुस्दन ब्रह्मण्य है। पुण्डरीक (कमल) के सहश नेत्रोंवाले भगवान् विष्णु ब्रह्मण्य है। अच्युत विष्णु ब्रह्मण्य है। सम्पूर्ण भ्तोंमें स्थित एक ही नारायण-देव कारणपुरुष हैं। वे ही कारणरहित परब्रह्म हैं। ॐ यह अथर्ववेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन है॥४॥

प्रातःकाल इस उपनिपद्का पाठ करनेवाला पुरुप रात्रिमें किये हुए पापका नाश कर बालता है। सायकालमे इसका पाठ करनेवाला मनुष्य दिनमें किये हुए पापका नाम कर हालता है। सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय पाठ करनेवाला साथक पहलेका पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है। दोपहरके समय भगवान् सूर्यकी ओर सुरा करके पाठ करनेवाला मानव पाँच महापातकों और उपपातकों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। सम्पूर्ण वेदोंके पाठका पुष्य लाम करता है। और अन्तमे भगवान् श्रीनारायणका सायुष्य प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है, वह भी श्रीमनारायणका सायुष्य प्राप्त कर लेता है। कर लेता है। 4॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय नारायणोपनिपद् समाप्त॥

-CHECKED

## शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

# श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति

अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकं तस्मात्त-

डिदाममात्रं दीपवत्प्रकाशम् । व्रह्मण्यो देवकीपुत्रो व्रह्मण्यो मधुस्द्रनः । व्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ सर्वभृतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मो । शोकमोहविनिर्मुको विष्णुं ध्यायन्न सीदिति ॥

( आत्मप्रवोध० )

'अब जो यह ब्रह्मपुर-कमल है, उसमें विद्युत्की आभामात्र दीपकके समान प्रकाशरूप, ब्राह्मणोंके प्रिय अथवा ब्राह्मण जिनको प्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, ब्रह्मण्य मधुस्दन, ब्रह्मण्य कमलनयन अच्युत विच्छा भगवान हैं। (उन) सर्वभूतोंमें स्थित एकमात्र कारणपुरुष कारणरहित परब्रह्म नारायण विच्छाका जो ध्यान करता है, वह शोक-मोहसे छूट जाता है और कोई कप्ट नहीं पाता।

## अथर्ववेदीय

# श्रीरामोपनि द्

### शान्तिपाठ

अ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा ५ सस्तन् भिर्च्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वित न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्वित नः पूपा विश्ववेदाः। स्वित नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वित नो दृहस्पतिर्दधातु॥

कँ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

#### प्रथम खण्ड

#### थीरामका खरूप, उनके अङ्ग, राम-मन्त्रका माहात्म्य

एक समय सनकादि योगीन्द्रों तथा अन्य ऋपियों और प्रहादादि मगवान् विष्णुके मक्तोंने हनुमान्जीसे यह पूछा— है महावाहु महावलवान् वायुपुत्र ! आप यह वतलायें कि अठारहीं पुराणों, अठारहीं स्मृतियों, चारों वेदों, सम्पूर्ण शास्त्रों एव समस्त अध्यात्मविद्याओं में ब्रह्मवादियों के लिये कीन-सा तत्त्व उपदिष्ट हुआ है ! विष्णुके समस्त नामोंमेसे तथा गणेश, सूर्य, जिव और शक्ति—इनमेंसे यह तत्त्व कीन-सा है ! ॥ १—३॥

श्रीहनुमान्जीने उत्तर दिया—योगीन्द्रवृन्द, श्रृपिगण तथा विष्णुमक्तजन! आप ससारके वन्धनको नाश करने-वाली मेरी वात सुनें। इन सव (वेदादिकों)में परम तत्त्व ब्रह्मस्वरूप तारक ही है। राम ही परम ब्रह्म हैं। राम ही परम तपःस्वरूप है। राम ही परम तत्त्व हैं। वे श्रीराम ही तारकब्रह्म है। ४-५॥

श्रीपवनपुत्रके यह उपदेश देनेपर योगीन्द्रों, ऋपियों और विष्णुभक्तोंने फिर हनुमान्जीसे पूछा—हनुमान्जी ! आप हमें श्रीरामके अद्घों का उपदेश करें। तब उन पवनकुमार-ने कहा—'गणेश, सरस्वती, दुर्गा, क्षेत्रपाल, सूर्य, चन्द्र, नारायण, नरसिंह, वासुदेव, वाराह तथा और भी दूसरे सभी देवताओंके मन्त्रोंको, श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी, हनुमान्, शत्रुष्ठ, विमीपण, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्यवान् और भरतजी—इन सबको श्रीरामका अङ्ग जानना चाहिये। अङ्गोंकी पूजाके विना राम-मन्त्रका जप विष्ठकारक होता है। ॥ ६॥

इस प्रकार हनुमान्जीके कहनेपर उन सव योगीन्द्रादिने पुनः उनसे पूछा—महावलवान् अञ्चनीकुमार ! जो गृहस्थ ब्राह्मण (ब्रह्मवादी) हैं, उनको प्रणवका अधिकार कैसे हो सकता है !

श्रीहनुमान्जी बोले—एक बार श्रीअयोध्याजीमें रत्न-सिंहासनासीन मगवान् श्रीरामसे मेंने इसी प्रकार पूछा था— 'योगियोंके चित्तरूपी मानमरोवरमें त्रिहार करनेवाले हसके समान सीतानाथ ! ग्रहस्थ बाह्मणोंको प्रणवमें किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो ?' मगवान् श्रीरामने बताया—'जिनको इस छः अक्षरके मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है, उन्होंको प्रणव-जप-का अधिकार है, दूसरोंको नहीं । जो प्रणवको केवल अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रासहित जपकर पुनः 'रामचन्द्र' मन्त्रका जप करता है, में उसका कल्याण करता हूं । इसलिये प्रणवके अकार, उकार, मकार एवं अर्ध-मात्राके श्रुपि, छन्द, देवताका न्यास करके, इसी प्रकार वर्ण, चनुर्दिध स्तर, वेट, अनि गुण आदिना उचारण करके, उनका न्यान करके प्रथान मन्त्रों ने दुगुना जन करके प्रधान राम-मन्त्रके आगे एवं पीले प्रणान लगाकर जो जन करता है वह श्रीरामका न्वरूप ही हो जाता है। तात्मर्य यह कि पहले प्रणान तेतिनो शश्चरों के सृष्पि, देवता, छन्द्रको जानकर उनका न्यान करना चाहिये। फिर प्रणानक्त्रांने कहे गो पहलरमन्त्रों न उनके आदि-अन्तमं प्रणान स्मारण जन करना चाहिये। यह प्रणान-क्लामें कहा गया। पडक्षरमन्त्र श्रीराम-पडक्षरमन्त्र ही है।

हनुमान् जीने कहा कि 'मुझले भगवान् श्रीरामने यह वतन्या है। इसिलने प्रणव श्रीरामना अङ्ग वतलाया गया है।' इस प्रकार पवनपुत्रने कहनेपर उन ऋषियोंने पुनः श्रीहनुमान्-जीसे पूछा और उनके उत्तरमें हनुमान् जीने बताया—'श्रीराम-के भक्त श्रीविभीपगजीनी बनावी हुई 'श्रीरामपरिचर्या'में सान सहन मंस्कृत वाक्य- सान सहस्र गन्त, पॉच सौ आर्याछन्दः आठ सहन्न श्रीनः, चीबीन सहस्र पद्य, दम सहन्न दण्डक हैं। इन मन्त्रोंने क्रमनो जानस्य जीव कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७-१०॥

# द्वितीय खण्ड

#### श्रीरासकी शाप्तिके साघन

श्रीहनुमान् जीने वहा—एक समयकी वात है, विभीपण-ने सिंहासनासीन रावणान्तक मगजान् श्रीरामको पृथ्वीगर लेटकर दण्डवन् प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की—''हे महाबाहु श्रीरखुनायजी ! मेंने अपनी 'श्रीगनगरिचर्या'में केवल्य-खल्पका वर्णन किया है। वह सबके लिये सुलम नहीं। अत अज्ञजनोंकी सुलमताके लिये आप अपने मुलम खल्पका उपहेश करें"। । ११॥

यह सुनकर मगवान् श्रीरामने कहा—'तुम्हारे ग्रन्थमें जो पाँच दण्डक है, वे घोर-से घोर पापात्माओं में भी पित्रक करनेवाले हैं। इनके अतिरिक्त जो मेरे छियानने करोड़ नामें। (राम) का जप करता है, वह भी उन सभी पार्निसे छूट जाता है। इतना ही नहीं, वह स्वतं सिक्शनन्टस्वरूप हो जाता है। १२॥

विमीपगरीने पुन पार्थना की—'जो पाँच दण्डक या

नी करोड़ रामनाम जानेमे अवमर्थ हों, वे क्या करें !'
भगवान् श्रीरामने वतलाया—'आदि-अन्तम प्रणवते सम्पृटित
करके मेरे मन्त्रमा पचास लात जा, दसी प्रकार मेरे मन्त्रसे
दुगुने प्रणवका जा जो करता है, वह नि सदेह मेरा स्वरूप
ही हो जाता है !' विभीपणजीने पुन. प्रार्थना की कि 'जो
हतना करनेम भी असमर्थ हों, वे क्या करें ?' भगवान् श्रीरामने कहा—'वे तीन पर्यो (गायत्री)मा पुरश्चरण करें और जो
हसमे भी असमर्थ हों, वे मेरी गीता (रामगीता), मेरे सहस्रनामका जप, जो मेरे विश्वरूपका परिचायक है, करें अथवा जो मेरे
एक सी आस नामोंका जप अथवा देवपि नारदद्वारा कहे
श्रीरामस्तवराजमा पाट अथवा हनुमान्जीद्वारा कहे गये मन्त्रराजात्मक स्तोत्र तथा सीतास्तोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन
स्तोत्रोंसे नित्य मेरी स्तृति करते हैं, वे भी मेरे समान हो जाते
हैं, इसमें कोई सदेह नहीं ।'

॥ अथवंवेदीय श्रीरामोपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुपुवा सस्तन् भिन्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्द्धातु॥ ॐ शान्तिः।शान्तिः॥ शान्तिः॥

## अथर्ववेदीय

# श्री ष्णोपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुपुवा सस्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो द्यद्वश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिप्टनेमिः स्वस्ति नो दृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

श्रीकृष्णके परिवारोंके रूपमें विभिन्न देवी-देवताओंका अवतरण, श्रीकृष्णके साथ उनकी एकरूपता

श्रीकृष्णावतारसे पूर्व जब देवताओसे भगवान्ने उन्हें पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेके लिये कहा, तब वे (जन्मभीक) समस्त देवता उन सनातन भगवान्से वोले—'भगवन् ! हम देवता होकर पृथ्वीपर जन्म लें, यह हमारे लिये वड़ी निन्दाकी वात है। हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भृतलपर जन्म प्रहण करना सम्भव नहीं है, परतु आपकी आजा है, इसलिये हमें वहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना अवस्य है कि हमें गोप (गंवार मनुष्य) और स्त्रीके रूपमें वहाँ उत्पन्न न करें। जिसे आपके अद्भ-स्पर्शसे विद्यत रहना पड़ता हो ऐसा आपके साबिष्यसे दूर रहनेवाला मनुष्य वनकर हममेंसे कोई भी अरीर धारण नहीं करेगा, हमें सदा अपने अङ्गोके स्पर्शका अवसर दें, तभी हम अवतार ग्रहण करेंगे। कद्र आदि देवताओंका यह स्नेहपूर्ण वचन सुनकर स्वय मगवान्ने कहा—'देवताओं। मै तुम्हे अङ्ग-स्पर्शका अवसर दूँगा, तुम्हारे वचनोंको अवस्य पूर्ण करूँगां। १-२॥

भगवान्का यह आश्वासन पाकर वे सव देवता बड़े प्रसन्न हुए और वोळे—'अब हम कृतार्थ हो गये।' फिर सब देवता भगवान्की सेवाके लिये प्रकट हुए। मगवान्का परमानन्दमय अग ही नन्दरायजीके रूपमें प्रकट हुआ। नन्दरानी यशोदाके रूपमें साक्षात् मुक्तिदेवी अवतीर्ण हुई। सुप्रसिद्ध माया सान्विकी, राज्ञ्रिस और तामसी—यों तीन प्रकारकी बतायी गयी है। मगवान्के मक्त श्रीरुद्रदेवमें सान्विकी माया है, ब्रह्माजीमे राजसी माया है और दैत्यवर्गमें तामसी मायाका प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार यह तीन प्रकारकी माया वतायी गयी । इससे भिन्न जो वैष्णवी मोया है, जिसको जीतना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी स्तुति करते हे, वह ब्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी-रूपमे प्रकट हुई। निगम (वेद) ही वसुदेव हैं, जो सदा मुझ नारायणके स्वरूपका स्तवन करते हैं। वेदोंका तात्पर्य-भृत ब्रह्म ही श्रीवलराम और श्रीकृष्णके रूपमें इस महीतलपर अवतीर्ण हुआ । वह मूर्तिमान् वेदार्थ ही वृन्दावनमें गोप-गोपियोके साथ कीडा करता है। ऋचाएँ उस श्रीकृष्णकी गौऍ और गोपियाँ ई । ब्रह्मा लकुटीरूप धारण किये हुए है और रुद्र वश अर्थात् वशी वने हैं। देवराज इन्द्र सींगा बने हैं। गोकुल नामक वनके रूपमें साक्षात् वैकुण्ठ है। वहाँ दुर्मोके रूपमें तपस्वी महात्मा है। लोभ-क्रोधादिने दैत्योंका रूप धारण किया है, जो कलियुगमें केवल मगवान्का नाम लेनेमात्रसे तिरस्कृत ( नप्ट ) हो जाते हैं ॥ ३-९ ॥

गोपरूपमे साधात् भगवान् श्रीहरि ही लीला विग्रह धारण किये हुए हैं। यह जगत् मायासे मोहित है, अतः उसके लिये भगवान्की लीलाका रहस्य समझना वहुत कठिन है। वह माया समस्त देवताओं के लिये भी दुर्जय है। जिनकी मायाके प्रभाव-से ब्रह्माजी लकुटी वने हुए हैं और जिन्होंने भगवान् शिवको

बाँसरी बना रक्खा है, उनकी मायाको साधारण जगत् कैसे जान सकता है ! निश्चय ही देवताओंका चल जान है । परतु भगवान्की मायाने उसे भी क्षणभरमें हर लिया । श्रीशेपनाग श्रीबलराम वने, और सनातन ब्रह्म ही श्रीकृष्ण वने । सोलह हजार एक सौ आठ—रुविमणी आदि मगवान्की रानियाँ वेदकी ऋचाएँ तया उपनिपद् हैं। इनके सिवा जो वेदोंकी बहारूपा ऋचाएँ हैं, वे गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई है। द्देष चाण्र मल्ल है, मत्सर दुर्जय मुष्टिक है, दर्प ही कुवलया-पीड हाथी है। गर्व ही आकाशचारी वकासुर राक्षस है। रोहिणी माताके रूपमें दयाका अवतार हुआ है, पृथ्वी माता ही सत्यमामा बनी हैं। महान्याधि ही अघासुर है और साक्षात् किल राजा कस बना है। श्रीकृष्णके मित्र सुदामा शम है। अकूर सत्य हैं और उद्धन दम है। जो शङ्ख है, वह खयं विष्णु है तथा लक्ष्मीका भाई होनेसे लक्ष्मीरूप भी है; वह क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है। मेघके समान उसका गम्भीर घोष है। दूध दहीके भडारमें जो मगवान्ने मटके फोड़े और उनसे जो दूध दहीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमे उन्होंने साक्षात् क्षीरसागरको ही प्रकट किया है और उस महासागरमे वे वालक वने टुए पूर्ववत् कीड़ा कर रहे है। शत्रुओंके सहार तथा साधुजनोंकी रक्षामें वे सम्यक्रूपसे स्थित हैं। समस्त प्राणियोंपर अहैद्धकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आत्मजरूप धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यों जानना चाहिये। मगवान् शिवने श्रीहरिको अर्पित करनेके लिये जिस चकको प्रकट किया था, भगवान्के हाथमें सुशोभित वह चक ब्रह्मस्वरूप ही है ॥ १०-१९॥

धर्मने चेंवरका रूप ग्रहण किया है। वासुदेव ही वैजयन्ती मालाके रूपमें प्रकट हुए हैं, महेश्वरने अग्निके समान चमचमाते हुए खड़का रूप धारण किया है। कर्यप मुनि नन्दजीके घरमे ऊखल वने हैं और माता अदिति रज्जुके रूपमे अवतरित हुई हैं। जैसे सब वणोंके ऊपर अनुखार शोमा पाता है, उसी प्रकार जो सत्रके ऊपर सुशोभित आकाश है, उसे ही भगवान्का छत्र जानो । व्यास वाल्मीकि आदि शानी महारमा देवताओंके जितने म्वरूप वतलाते हैं तथा जिन-जिनको लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते हैं, वे सभी देवता भगवान् श्रीकृष्णके ही आश्रित हैं। भगवान्के हायकी गदा सारे शत्रुओं का नाश करनेवाली साक्षान् कालिका है। शार्ड्रधनुपका रूप स्वय वैष्णवी मायाने धारण किया है और प्राणसंहारक काल ही उनका वाण है। जगत्के वीजरूप कमलको भगवान्ने हाथमे लीलापूर्वक धारण किया है। गरुडने भाण्डीरवटका रूप ग्रहण किया है, और नारद मुनि सुदामा नामके सरा। वने ई। भक्तिने वृन्दाका रूप धारण किया है। सब जीवोको प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही मगवान्की किया-शक्ति है। अतः ये गोप-गोपी आदि सभी भगवान्से भिन्न नहीं हे और विभु-परमात्मा श्रीकृष्ण मी इनसे भिन्न नहीं है। उन्होंने (श्रीकृष्णने) खर्गवासियों-को तथा सारे वैकुण्ठघामको भूतलपर उतार लिया है॥ २०-२५॥

जो इस प्रकार जानता है, वह सब तीयोंका फल पाता है और देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है—यह उपनिषद् है।

॥ अथर्ववेदीय श्रीकृष्णोपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्वमिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गैस्तुपुवा स्तस्तन्त्रिमर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वित्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्वित्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## कृष्णयजुर्वेदीय

# कलिं रणोपि ष्

### शान्तिपाठ

अ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

'हरे राम' आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य

हरि ॐ। द्वापरके अन्तमें नारवजी ब्रह्माजीके पास गये, और वोले—'मगवन्! में मूळोकमें पर्यटन करता हुआ किस प्रकार किलसे त्राण पा सकता हूं ?' ब्रह्माजी वोले—'वत्स! तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी वात प्र्छी है। समस्त श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है, उसे मुनो—जिमसे किल्युगमे भवसागरको पार कर लोगे। भगवान् आदि-पुरुष नारायगके नामंच्चारणमात्रसे मनुष्य किलके दोगोंका नाग कर डालता है।' नारवजीने फिर पूछा—'वह कौन-सा नाम है ?' हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीने कहा—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

ये सोलह नाम कलिके पापेंका नाद्य करनेवाले हें। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदोंमें भी नहीं देखनेमें आता। इसके द्वारा पोडग कलाओंसे आवृत जीवके आवरण नप्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात् जैसे मेघके विलीन होनेपर सूर्यंकी विरणें प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परब्रहाका खरूप प्रकाशित हो जाता है। फिर नारदजीने पूछा—'भगवन्! इसके जपकी क्या विधि है १ ब्रह्माजीने उनसे कहा—'इसकी कोई विधि नहीं है। पवित्र हो या अपिवत्र, इस मन्त्रका निरन्तर जप करनेवाला सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य—चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस सोलइ नामोवाले मन्त्रका साढे तीन करोड़ जप कर लेता है, तब ब्रह्महत्याके दोपको पार कर जाता है। वह वीरहत्याके पापसे तर जाता है। स्वर्णंकी चोरीके पापसे छूट जाता है। पितर, देवता और मनुष्योंके अपकारके दोपसे भी छूट जाता है। सब धमाके परित्यागके पापसे तत्काल ही पवित्र हो जाता है। यह उपनिपद् है।

॥ कृष्णयजुर्वेदीय कल्सिंतरणोपनिपद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

अ सह नाववतु । सह नौ भ्रनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

-SECTION

## अथर्ववेदीय

# गणपत्युपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षभिर्यनत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा स्तरतन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

भगवान् गणनायककी स्तुति, उनके वीजमन्त्र, महामन्त्र तथा गायत्री, उपनिपद्के पाठका तथा गणपति पूजनका माहातम्य

इरि ॐ। मगवान् गणपितको नमस्कार है। तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो । तुम्हीं केवल कर्ता हो, तुम्हीं केवल धर्ता हो, तुम्हीं केवल हती हो । निश्वयपूर्वक तुम्हीं इन सब रूपोंमें विराजमान ब्रह्म हो । तुम साक्षात् नित्य आत्मस्वरूप हो । मैं ऋत-न्याययुक्त वात कहता हूँ अस्य कहता हूँ । तुम मेरी (मुझ शिप्यकी) रक्षा करो। वक्ता ( आचार्य ) की रक्षा करो । श्रोताकी रक्षा करो । दाताकी रक्षा करो, घाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवाले आचार्यकी रक्षा करो। राध्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा करो, पूर्वसे रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रक्षा करो, ऊपरसे रक्षा करो, नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे मेरी रक्षा करो, चारों ओरसे मेरी रक्षा करो। तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनन्दमय हो, तुम ब्रह्ममय हो। तुम सिचदानन्दः अद्वितीय हो । तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम शानमयः विशानमय हो। यह सारा जगत् तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत् तुमसे ठहरा हुआ है। यह सारा नगत् तुममें लयको प्राप्त होगा । इस सारे जगत्की तुममें प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अमि, वायु और आकाश हो । परा, परयन्ती, वैखरी और मध्यमा-वाणीके ये चार विमाग तुम्हीं हो । तुम सत्त, रज और तम—तीनों गुणिंसे परे हो। तुम भृत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोसे परे हो। तुम स्थूल, सूहम और कारण—तीनों कारीरोंछे परे हो। तुम मूलाधार चक्रमे नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और शान—तीन प्रकारकी शक्तियां तुम्हीं हो। तुम्हारा योगिजन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम कहा हो, तुम वायु हो, तुम स्थ्रें हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम क्रह्म हो, तुम वायु हो, तुम स्थ्रें हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भू, सुवः, स्व.—ये तीनों लोक तथा क्रिकारवाच्य परब्रह्म भी तुम हो।

गणके आदि अर्थात् ग् का पहले उद्यारण करके उसके बाद वर्णोंके आदि अर्थात् अ का उद्यारण करे, उसके बाद अनुस्वार उद्यारित होता है । इस प्रकार अर्थचन्द्रसे सुशोभित 'ग' ॐकारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज-मन्त्रका स्वरूप (ॐ ग) है। गकार इसका पूर्वरूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर रूप है। नाद सन्धान है। सिहता सन्धि है। ऐसी यह गणेशिवद्या है। इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचुद्रायत्री छन्द है, श्रीमहागणपति देवता हैं। वह महामन्त्र है— ॐ गं गणपतये नम । एकदन्तको हम जानते हैं। वक्रतुण्डका

इसध्यान करते हैं, वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान करे । (वह गणेश गायत्री है) एकदन्त, चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अहुश, अमय और वरदानकी मुद्रा धारण किये तथा मूषक-चिह्न-की ध्वजा लिये हुए, रक्तवर्ण, लवे उदरवाले, स्प-जैसे वहे-वहें कानोंवाले, रक्तवस्त्रधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका लेप किये हुए, रक्तपुष्पोंसे मलीमांति पूजित, मक्तके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले देवता, जगत्के कारण, अच्युत, सृष्टिके आदिमें आविर्भृत, प्रकृति और पुरुषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ है।

वात (देवसमूह)के नायकको नमस्कार, गणपितको नमस्कार, प्रमथपित ( द्यावजीके गणोंके अधिनायक) के लिये नमस्कार, लम्बोदरको, एकदन्तको, विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार, नमस्कार ।†

यह अथर्विशरस् ( अथर्ववेदकी उपनिषद् ) है। इसका जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है। सब प्रकारके विष्न उसके लिये वाषक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पाँचों प्रकारके महान् पातकों तथा उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है। सायकाल पाठ करनेवाला दिनके पापोंका नाश करता है। प्रातः पाठ करनेवाला रात्रिके पापोंका नाश करता है। जो प्रातः साय दोनों समय इस पाठका प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। धर्म,

अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्षको, जो शिष्य न हो, उसे नहीं देना चाहिये। जो मोहके कारण देता है, वह पातकी हो जाता है। सहस्र बार पाठ करनेसे जिन जिन कामनाओंका उच्चारण करता है। उन उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है । इसके द्वारा जो गणपतिको स्नान कराता है, वह वक्ता वन जाता है। जो चतुर्थी तिथिको उपवास करके जपता है, वह विद्यावान हो जाता है । यह अथर्वण-वाक्य है । जो इस मन्त्रके द्वारा तपश्चरैंग करना जानता है, वह कदापि भयको नहीं प्राप्त होता । जो दूर्वाङ्करोंके द्वारा भगवान् गणपितका यजन करता है, वह कुवेरके समान हो जाता है। जो लाजोंके द्वारा यजन करता है, वह यशस्वी होता है, वह मेधावी होता है। जो सहस्र लड्डुओं (मोदकों)के द्वारायजन करता है, वह वाञ्छित फलको प्राप्त करता है । जो घुतके सहित सिमधासे यजन करता है, वह सन कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। आठ ब्राह्मणोंको सम्यक् रीतिसे ग्रहण करानेपर सूर्यके समान तेजस्वी होता है। सूर्यग्रहणमें महानदीमें या प्रतिमाके समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती है। वह महाविध्नसे मुक्त हो जाता है, महापातकसे मुक्त हो जाता है, महान् दोषसे मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वश्च हो जाता है, सर्वज हो जाता है।

॥ अथर्ववेदीय गणपत्युपनिषद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्वभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तन्धिर्म्यशेम देवहितं यदायुः ।। स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।।

ङ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!**!** 



ध्यकदन्ताय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ।

<sup>†</sup> नमो बातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विभविनाशिने शिवस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमो नम ।

### सामवेदीय

# जाबालदर्शनोपनिषद्

## शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिपदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### प्रथम खण्ड

#### योगके आठ अड़ और दस यमोंका वर्णन

सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले चतु-र्भुज भगवान् महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयके रूपमें अवतीर्ण हुए। दत्तानेयजी योग साम्राज्य (के अधिपति पद) पर दीक्षित हैं—वे योगमार्गके सम्राट् हैं। उनके शिष्य मुनिवर्य साङ्कृति नामसे प्रसिद्ध थे। वे गुरुके बढ़े ही भक्त थे। एक दिन एकान्तमें गुरुजीकी सेवामें उपिखत हो उन्होंने हाथ जोड़-कर विनयपूर्वक पूछा—'भगवन्। आठ अङ्गोसहित योगका मेरे लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमात्रसे मैं जीवनमुक्त हो जाऊँ'॥ १–३॥

भगवान् दत्तात्रेयने कहा—'साङ्कृते । सुनो, मे तुम्हें आठ अङ्गोंसिहत योगदर्शनका उपदेश करता हूँ । ब्रह्मन् । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, व्यान और समाधि—ये योगके आठ अङ्ग है । इनमेंसे यमके दस मेद हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव (सरलता), क्षमा, धृति, परिमित आहार और वाहर मीतरकी पवित्रता ॥ ४–६॥

'तपोधन । वेदमें वताबी हुई विधिके अतिरिक्त जो मन, वाणी और श्ररीरद्वारा किसीको किसी प्रकारका कष्ट दिया जाता या उसका प्राणोंसे वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक हिंसा है, इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा नहीं है ( इस हिसा-का सर्वथा त्याग ही अहिंसा है ) । सुने । आत्मा सर्वत्र व्यास है। उसका शस्त्र आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सकता । हाथों या दिन्द्रयोके द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव नहीं है-इस प्रकारकी जो बुद्धि है, उसे ही वेदान्तवेत्ता महात्माओंने श्रेप्र अहिंसा वताया है । मुनीश्वर । नेत्र आदि टन्द्रियोके द्वारा जो जिम रूपमे देखा, सुना, सूँघा और समझा हुआ विपय है, उसको उमी रूपमें वाणीद्वारा ( अथवा मकेत आदिके दारा ) प्रकट रूरना सत्य है। ब्रह्मन्। इसके सिवा सत्यका और कोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है, परमात्माके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं—रस प्रकारका जो निश्चय है, उसीको वेदान्तजानके पारगामी विद्वानोने सवसे श्रेष्ठ सत्य कहा है। दूमरेके रक, सुवर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेकर एक तृणके लिये भी मन न चलाना—दूसरोंकी छोटी या वड़ी किसी भी वस्तुके लिये मनमे कभी लोभ न ळाना ही अस्तेय है। विद्वान् महापुरुपोने इसीको अस्तेय ( चोरी न करना) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने। जगत्के समस्त व्यवहारोंमे अनात्मबुद्धि रस्तऋर उन्हें आत्मासे दूर रखने-का जो भाव है, उसीको आत्मज्ञ महात्माओंने अस्तेय कहा है । मन, वाणी और शरीरके द्वारा स्त्रियोके सहवासका परित्याग तथा ऋतुकालमें (धर्मबुद्धिसे ) केवल अपनी ही पत्नीसे सम्बन्ध-यही ब्रह्मचर्य कहा गया है । अथवा काम क्रोधादि शत्रुओं को सताप देनेवाळे मुनीश्वर । मनको परब्रह्म परमात्मा-के चिन्तनमें सचरित करना—लगाये रखना ही सर्वोत्तम

है। इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके मेद-से दो प्रकारका है। उच्चस्वरसे किये जानेवाले जपकी अपेक्षा उपाग्र जप (अत्यन्त मन्दस्वरसे किया गया जप) हजार-गुना उत्तम वताया गया है। इसी प्रकार उपाग्रकी अपेक्षा मानिक जप सहस्राना श्रेष्ठ कहा गया है। उच्चस्वरसे किया गया जप सब लोगों ने यथावत् फल देनेवाला होता है, परत यदि उस मन्त्रको नीच पुरुषांने अपने कानोसे सुन लिया तो वह निष्फल हो जाता है (बाम्त्रीय पर्वोपर उपवासादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना वत कहलाता है) ।। ८-१६ ॥

#### ॥ हितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥

#### तृतीय खण्ड

#### नौ प्रकारके यौगिक आसनोंका वर्णन

·म्निश्रेष्ठ। आसन नौ प्रकारके हैं—स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन और सुखासन । घुटनों और जॉघोंके वीचमे अपने दोनों पैरोंको मलीमॉति रखकर ग्रीनाः मस्तक और शरीरनो सममावसे धारण किये रहना म्बस्तिकासन कहलाता है: इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने पैरके गुल्फ ( टखने ) को वायीं ओरके पृष्टमागतक और वार्ये पैरके गुल्फ ( टखने ) को दाहिनी ओरफे पृष्ठभागतक ले जाय, इसीको गोमुखासन कहते हैं। विप्रवर ! दोनों पैरोंको दोनों जॉबीपर ( ब्युत्कमसे अर्थात् वायें पैरको दाहिनी जॉपपर और दाहिने पैरको बायां जाँघार ) रखकर उनके अंगुठीको दोनों हाथींसे पीठके पीछेसे पकड़ ले । यही पद्मासन है । यह सम्पूर्ण रोगोंका भय दूर करनेवाला है । बार्वे पैरको दाहिनी जॉबपर रक्ने और गरीरको सीघा रखकर बैठे, इसको वीरासन कहा गया है। (दोनों टखनोंको अण्डमोशके नीचे छीवनीके दोनों पार्श्वोमे ले जाय और उन्हें इस प्रकार रक्ले कि त्रायें टखनेसे मीवनीका दाहिना पार्श्व और दार्ये टखनेसे सीवनीका बायाँ पार्श्व लगा रहे । फिर दोनों हायोंको घुटनोंपर रराकर सब अँगुलियों-को फैला दे। मुँहिं सोलकर एकामित्त हो नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाये रक्खे । यह योगियोद्वारा सदा सम्मानित होनेवाला सिंहासन कहा गया है।) डोनीं ट्यनों-को अण्डकोपके नीचे सीवनीके दोनो पार्श्वभागोंम ( इस प्रकार ) लगाकर रखें ( कि पैरोका अग्रमाग पीछेकी ओर मुझा रहे ) और दोनों हाथोंसे पार्श्वमाग और पैरोंको दढता-पूर्वक वॉधकर स्थिरभावसे वैठ जाय-यह भद्रासन है, जो त्रिप-जनित रोगका नाग करनेवाला है। भीवनीकी सूक्ष्म रेखाको वार्षे टरानेसे दवाकर उस वार्षे टखनेको फिर दार्थे टरानेसे दबा दे तो यह मुक्तासन होता है। युने ! लिङ्कके ऊपरी भागमे वायं टखनेको रसकर फिर उसके ऊपर दाहिने टखनेको रख दे तो यह भी मुक्तासन कहलाता है। मुनिशेष्ठ । अपनी दोनो हथेलियोको पृथ्वीपर टिकाकर, कोहनियोंके अग्रभागको नाभिके दोनों पार्श्वोंमे लगाये । फिर एकाग्रन्तित्त हो सिर और पैरको ऊँचा करके आकाशमें दण्डकी मॉति ( पृथ्वी-के समानान्तरमें ) स्थित हो जाय । यह मयूरामन है, जो मय पापों का नाश करनेवाला है। जिस किसी प्रकार बैठनेसे मुख और धैर्य वना रहे। वह मुखासन कहा गया है। असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय छे। जिसने आसन जीत लिया, उसने मानो तीनों लोक जीत लिये । साझते ! इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम किया करों। ॥ १-१३॥

#### ॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

## चतुर्थ खण्ड

#### नाड़ी-परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मक्षानकी महिमा

'साङ्कृते। मनुष्यकागरीर अपने हाथके मानसे ९६ अगुलका होता है। इन शरीरका जो मध्यभाग है, उनमें अग्निका स्थान है। उसका रग तपाये हुए सोनेके समान माना गया है। उसकी आकृति त्रिकोण है। यह मैंने तुमसे सत्य बात बतायी है। गुदासे दो अगुल ऊपर और लिङ्क्से दो अगुल नीचेका

जो स्थान है, उसे ही मनुष्योंके शरीरका मध्यमाग समझो। वही मूलाधार है। मुनिश्रेष्ठ! वहाँसे नौ अगुल ऊपर कन्द-स्थान है। उसकी लग्नाई चौदाई चार चार अगुलकी है और आकृति मुर्गीके अढेके समान है। वह ऊपरसे चमड़े आदिके द्वारा विभूषित है। मुनिपुङ्गव। उस कन्दस्थानके

मन्यभागमे नाभि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है। कन्दके मध्यभागमें जो नाड़ी है, उसका सुपुम्नाके नामसे वर्णन हुआ है । उसके चारों ओर ७२ हजार नाड़ियाँ है । उनमें चौदह प्रधान है, जिनके नाम इन प्रकार हैं—सुपुम्ना, पिङ्गला, इडा, सरस्वती, पूपा, वरुणा, हस्ति-जिह्वा, यशस्त्रिनी, अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरा, पयस्विनी, शिक्कृती और गान्धारा । ये ही चीदह नाड़ियाँ प्रधान मानी गयी है। इन चौदहमें भी प्रथम तीन ही नवसे प्रधान है। इनमें भी एक ही नाड़ी-सुपमा सर्वश्रेष्ठ है। मुने । वेदान्त-शास्त्रके जाता विद्वानींने इसे ब्रह्मनाडी कहा है । पीटके मध्यभागमें जो बीणादण्ड (मेरुदण्ड) नामसे प्रसिद्ध इड्डियोंका समुदाय है, उसमे होकर सुपम्नानाडी मस्तकतक पहॅची हुई है। मुने। नाभि ऋदसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी-का स्थान है। वह अप्टप्रकृतिरूपी मानी गयी है। वह वायुकी यथावत् चेष्टा और जल तथा अन्न आदिको रोक करके ही सदा नाभि-कन्दके दोनों पार्खोंको घेरकर स्थित ग्हती है तथा ब्रह्मरन्त्रके मुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती है। सुप्रम्नाके वाम-मागमे इडा और दक्षिण भागमें पिङ्गला स्थित है । सरस्वती और कुह-ये दोनों सुपुम्नाके उभय पार्शीमें स्थित हैं। गान्धारा और हस्तिजिह्ना-ये कमझ, इडाके प्रुप्त और पूर्व मार्गोमें स्थित है। पूपा और यशिखनी क्रमशः पिङ्गलाके पृष्ठ और पूर्व मागोंमें स्थित हैं। कुहू और हिस्तिजिह्नाके बीचमे विश्वोदरा नाडी है । यशस्त्रिनी और कुहुके मध्य मागमें वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है । पूपा और सरस्वतीके मध्यमे पयस्विनी नाड़ीकी स्थिति वतायी गयी है। गान्वारा और सरखतीके वीचमें दाङ्किनीका स्थान है। अलम्बुमा नाभिकन्दके मध्यमागसे होती हुई गुदातक फैली हुई है । सुपुम्नाका दूसरा नाम राका है । उसके पूर्वभागम कुहू नामकी नाड़ी है। यह नाड़ी ऊपर और नीचे स्थित है। इसकी स्थिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है। इडा नामकी नाड़ी वायीं नासिकातक स्थित है। यगस्विनी नाड़ी दार्थे पैरके अँगूठेतक फैली हुई है। पूपा पिङ्गलाके पृष्ठमागसे होती हुई दायें नेत्रतक फैली हुई है और पयस्विनी नाड़ी विद्वानोद्वारा दाहिने कानतक फैली हुई वतायी जाती है। सरस्वती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्नातक फैली हुई है। हस्तिजिह्वा नाड़ी वार्ये पैरके ॲगुटेतक स्थित है। शक्किनी नामकी जो नाड़ी वतायी गयी है, वह वार्ये कानतक फैली हुई है। गान्धाराकी स्थिति वेदान्त्वजोंद्वारा वार्ये नेत्रतक वतायी गयी है। विश्वोदरा नामकी नाड़ी नाभिकन्दके मध्यमें स्थित है॥ १–२२॥

'प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुतर (कुक्ल), देवदत्त और धनक्षय—ये दस प्राणवायु सव नाड़ियोंमें सञ्चरण करते हैं। इन दसोंमें प्राण आदि पॉच ही मुख्य है। सुव्रत! इन पॉचोंमें मी प्राण और अपान ही श्रेष्ठ एव आदरणीय माने गये हैं। इनमेंसे प्राण नामक वायु मुख और नासिकाके मध्यमागमें, नामिके मध्यमायमे तथा हृदयमें नित्य निवास करता है। अपान वायु गुदा, लिङ्ग, जॉघो, बुटनो, सम्पूर्ण उदर, कटि, नामि तथा पिण्डलियोंमें भी सदा वर्तमान रहता है। व्यान वायु दोनों कानों, दोनों नेत्रों, दोनों कथों, दोनों टखनों, प्राणके स्थानों और कण्टमें भी ब्याप्त रहता है। उदान वायुकी स्थिति दोनों हाथों और पैरोंमे जाननी चाहिये। समान वायु निःसदेह सम्पूर्ण दारीरमें व्याप्त होकर रहता है।नाग आदि पॉचों वायु चमड़ी और हड़ी आदिमें रहते हैं॥ २३—-२९॥

'साह्नृते । उच्छ्वास और निःश्वास (श्वामको मीतर छे जाना और वाहर निकालना) और लॉसना—ये प्राणवायुके कार्य है। मल-मूत्रादिका त्याग अपान वायुका कार्य है। मुनिपुड़व! समान वायु सब गरीरको सम अवस्थामें रखता है। उदान वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है। वेटान्ततत्दके जाता विद्वानोका कहना है कि व्यानवायु व्यक्तिका व्यञ्जक है। महामुने। टकार, बमन आदि नाग वायुका कार्य है। ग्रारिमे शोमा आदिका सम्पादन घनझय वायुका कार्य वताया गया है। ऑखोंका खोलना, मीचना आदि कूर्म नामक वायुकी प्रेरणासे होता है। कुकर (कुकल) नामकी वायु मूख-प्यासका कारण है। तन्द्रा और आलस्य देवदच वायुका कार्य वताया गया है। तन्द्रा और आलस्य देवदच वायुका कार्य वताया गया है।

'मुने । सुपुम्ना नाड़ीके देवता शिव और इडाके देवता भगवान् विग्णु हैं। पिक्कला नाड़ीके ब्रह्माची और सरस्वती नाड़ीके विराट् देवता हैं। पूपाके देवता पूपा नामक आदित्य हैं। वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हस्ति जिह्ना नामक नाड़ीके वरुण देवता है। मुनिश्रेष्ठ ! यशस्विनी नाड़ीके देवता भगवान् भाम्कर है। जलम्बरूप वरुण ही अलम्बुसा नाड़ीके देवता माने गये ह । कुहूकी अधिष्ठात्री देवी क्षुचा हैं। गान्वारीके चन्द्रमा देवता है। इसी प्रकार शिक्क्तुनीके देवता भी चन्द्रमा

१ पृथ्वी, जल, तेन, वायु, आकाश, मन, वुद्धि और अहङ्कार—ये आठ प्रकृतियाँ है।

ही हैं । पयस्विनीके देवता प्रजापति हैं । विश्वोदरा नाडीके अधिदेवता भगवान् अग्निदेव है ॥ ३५—३८ ॥

'वेदवेत्ताओमें श्रेष्ट मुनीश्वर । इडा नामरी नाड़ीमें नित्य ही चन्द्रमा सञ्चार करते हैं और पिङ्गला नाडीमे सूर्यदेव सञ्चरण करते हे । पिङ्गला नाडीसे इडा नाडीमे जो सनस्सरा-त्मक प्राणमय सूर्यका मकमण होता है, उमे वेदान्ततत्त्रके ज्ञाता महर्पियोने उत्तरायण कहा है। इसी प्रकार इडासे पिङ्गलामें जो प्राणात्मक सूर्वका सकमण होता है, वह दक्षिणायन कहा गया है। जर प्राण इंडा और पिङ्गलाकी संधिमें आता है, उस समय, हे पुरुपश्रेष्ठ । इस शरीरके भीतर अमानस्या कही जाती है। जब प्राण मूलाधारमें प्रवेश करता है, उस समर हे नारमोमे श्रेष्ठ विद्वहर ! तपम्वियोने आग्र विपुव नामक योगका उदय कहा है । मुनिश्रेष्ठ । जब प्राणवायु मूर्डा ( सहस्रार ) मे प्रवेश करता है, उस ममय तत्त्वका विचार नरनेवाले महर्पियोंने अन्तिम विपुव योगकी स्थिति वतायी है । मनस्त उच्छ्यस और निःश्वाम मास सक्रान्ति माने गये हैं । इडा नाड़ीद्वारा जब प्राण कुण्डलिनीके स्थानपर आ जाता है। तब हे तत्वन्नभिरोमणि । चन्द्रग्रहण काल कहा जाता है । इसी प्रकार जब प्राण पिङ्गला नाड़ीके द्वारा कुण्डलिनीके स्थानपर आता है। तत्र हे मुनिवर । सूर्यग्रहणकी वेला होती हे ॥३९—४७॥

'अपने शरीरमे मस्तक स्थानपर श्रीगैल नामक तीर्थ है। ललाटमें केदारतीर्थ है। हे महाप्राज्ञ। नासिका और दोनो माहों के मध्यमे कागीपुरी है। दोनों सानोक्षी जगहपर कुरु के वे है। हृदयक मध्यमागमें है। हृदयक मध्यमागमें चिदम्बरतीर्थ है। मूलाधार स्थानमें कमलालय तीर्थ है। जो इस आत्मतीर्थ (अपने मीतर रहनेवाले) का परित्याग नरके वाहरके तीर्थों में मटकता रहता है, वह हाथमे रक्ते हुए बहुमूल्य रक्ति त्यागकर कॉच खोजता फिरता है। मावनामय तीर्थ ही सर्बश्रेष्ठ तीर्थ है। माव ही सम्पूर्ण कमोंमे प्रमाणभूत है। पत्नी और पुत्री दोनोंका आलिइन किया जाता है, किंतु दोनोंमें भावका बहुत अन्तर होता है, पत्नीका आलिइन दूसरे भावसे और पुत्रीका आलिइन दूसरे भावसे और पुत्रीका आलिइन दूसरे भावसे किया जाता है। योगी पुरुष अपने आत्मतीर्थने अधिक विश्वास और श्रद्धा रखनेके कारण जलमे भरे तीया और काष्ट आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंकी

गरण नहीं लेते । महामुने । बाह्यतीर्थमे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थ ही है। आत्मतीर्थ ही महातीर्थ है, उसके मामने दूमरे तीर्थ निर्धिक ह। गरीरके भीतर रहनेवाला दूपित चित्त बाह्य-तीर्थोमे गोते लगानेमात्रमे गुड नहीं होना, जैसे मदिरासे भरा हुआ घड़ा ऊपरमे मैकडों वार जलमे घो लिया जाय तो भी वह अपवित्र ही रहता है। अपने भीतर होनेवाले जो विद्युव-योग, उत्तरायग दक्षिमायन काल और सूर्य-चन्द्रमांके ग्रहण हं, उनमे नासिका और मोहोंके मन्यमे स्थित वाराणसी आदि तीयामे भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य गुड हो सकता है। मुनिश्रेष्ठ। जानयोगमे तत्पर रहनेवाले महात्माओंका चरणोदक अजानी मनुष्योंके अन्त. रूरणको गुड करनेके लिये उत्तम तीर्थ है ॥ ४८—'६ ॥

'शिवस्तम्प परमात्मा इन शरीरमे ही प्रतिष्ठित हैं, इन को न जाननेवाला मूढ मनुष्य तीर्थ, दान, जव, यज, काट और पत्थरमें ही सर्वा शिवको हुँ दा करता है। साहुत । जो अपने भीतर नित्य निरन्तर स्थित रहनेवाले मुझ परमात्माकी उपेक्षा करके केवल बाहरकी स्थूल प्रतिमाका ही सेवन करता है, वह हाथमें रक्ते हुए अन्नके प्रामको फैंककर केवल अपनी कोहनी चाटता है। योगी पुरुप अपने आत्मामें ही शिवका दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं नहीं। अजानी मनुष्यों के हृदयों में भगवान्के प्रति भावना जाग्रत् करनेके लिये ही प्रतिमाओं करना की गयी है॥ ५७—५९॥

'जिसमे भिन्न न मोर्ट पूर्व है न पर ( न कारण है, न कार्य), जो सत्य, अदितीय और प्रजानघनम्बरूप है, उस आनन्दमय ब्रह्मको जो अपने आत्माके रूपमे देखता है, वही यथार्थ देखता है। महामुने। यह मनुष्यका शरीर नाड़ियोंका समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है। इसके प्रति आत्मभाव-का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो कि 'मैं' ही परमा मा हूँ। जो इस शरीरमे रहकर भी इससे सदा भिन्न है, महान् है, ब्यापक है और सबका ईश्वर है, उस आनन्दस्वरूप अविनाशी परमात्माको जानकर धीर पुरुप कभी शोक नहीं करता॥ ६०—६२॥

'मुने । ज्ञानके वलसे भेदजनक अज्ञानका नाश हो जानेपर कौन आत्मा और ब्रह्ममें मिथ्या भेदका आरोप करेगा' ॥ ६३॥

॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥

#### पश्चम खण्ड

#### नाड़ी-शोधन एवं आत्मशोधनकी विधियाँ

माड्कृतिने पूछा—'ब्रह्मन् । नाडीकी शुद्धि कैमे होती है। यह मुझे ठीक ठीक और मक्षेपमे बताइये जिसमे कि नाड़ी-शुद्धिपूर्वक मदा परमात्माका चिन्तन करते हुए मे जीवनमुक्त हो जाऊँ ॥ १ ॥

भगवान् दत्तात्रेयने कहा-भाड्कृते । सुनो, म मध्येप-ने नाड़ी शुद्धिका वर्णन करता हूँ। शास्त्रोंके विधिवाक्यो-इारा जो कर्म वतलाये गये हैं, उन्में क्रीव्यवृद्धिने मलग्र रहे। कामना और फलपातिके सकल्पको त्याग दे। योगके यम आदि आठों अङ्गोंका मेवन करते हुए शान्त एव मत्यवरायण रहे। अपने आऱ्माके चिन्तनमें ही स्थित रहे और जानी महापुरुपोंकी सेवामें उपिखत हो उनमे मलीमॉित शिक्षा रे । तत्पश्चात् पर्वतशिखर, नदी तट, त्रिल्व वृक्षके समीप, रकान्त वन अयवा और किमी पवित्र एव मनोरम प्रदेशमें आश्रम बनाकर एकाय्रचित्तसे वहाँ रहे । फिर वहाँ पूर्व या उत्तरनी आंग मुँह करके किमी आमनसे वंठे। ग्रीवा, मस्तक और गरीनको समान भावने गखका मुख वद किये हुए मलीमाति स्थिर हो जाय । नासिकाने अग्रमागपर चन्द्र मण्डलकी भावना करे और वहाँ प्रणवके विन्दुमे तुरीयस्वरूप परमात्माको अमृतका स्रोत बहाते हुए नेत्रीं ह्रारा प्रत्यक्ष देखे। उम समय चित्तको पूर्णतः एकाग्र रक्खे । फिर इडा नाड़ीके द्वारा ( अर्थात् नासिकाके वार्ये छिद्रसे ) प्रागवायुको स्वीच कर उटरमें भर ले और देहके मन्यमें स्थित जो अग्नि है, उसका व्यान करे माना उम वायुका मम्पर्क पाकर अभिटेव

ज्वालाओं के माथ प्रज्वित हो उटे हों । फिर प्रणवके विन्दु और नाटसे सयुक्त आग्ने वीज (र) का चिन्तन करे। तदनन्तर बुद्धिमान् सावक पिङ्गला नाडी (अर्थात् नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा) प्राणवायुको विविपूर्वक अनैन् श्रने वाहर निकाले। फिर पिङ्गला नाड़ीद्वारा पूर्ववत् प्राणवायुको खींचकर अपने भीतर भर ले और अग्निवीजका चिन्तन करे। उसके बाद इडा नाड़ीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे वाहर निकाल दे। इस प्रकार एकान्तमे लगातार तीन चार दिनोतक अथवा प्रतिदिन तीनों मध्याओं में तीन चार या छः बार यह किया करे। उमने उसकी नाड़ी ग्रुढ हो जाती है। फिर इम नाड़ीग्रुद्धिके पृथक् चिह्न भी उपलक्षित होते है। ग्रारीर हत्का हो जाता है, जठराग्नि उद्दीत हो जाती है और अनाहतनादकी अभिव्यक्ति होने लगती है। यह चिह्न सिद्धिका युचक है। जवतक यह चिह्न दिखायी न दे, तवतक इसी प्रकार अभ्यास करता रहे॥ २-१२॥

'अथवा यह सब छोड़कर आत्मग्रिद्धिका अनुष्ठान करे। यह आत्मा सदा ग्रुढ, नित्य, सुखस्तका तथा म्वयम्प्रकाश है। अज्ञानवश ही यह मिलन प्रतीत होता है। जान होनेपर यह सदा विग्रुढ़कपमे ही प्रकाशित होता है। जो जानकपी अलसे अज्ञानकपी मल और कीचड़को वो डालता है, वही सर्वदा ग्रुढ़ है, दूसरा नहीं। क्योंकि वह दूसरा मनुष्य जानकी अवहेलना करके लौकिक कमोंमें आसक्त है।। १३ १४।।

॥ पश्चम खण्ड समाप्त ॥ ५ ॥

-----

#### पष्ट खण्ड

#### प्राणायामकी विधि, उसके प्रकार, फल तथा विनियोग

'साक्कृते । अव मे प्राणायामका कम वतलाता हूँ, इसे श्रद्धापूर्वक सुनो । पूरक, कुम्मक और रेचक—इन तीनोमें जो प्राण-सयम सम्पन्न होता है, उसे प्राणायाम कहा गया है । ॐकारके जो तीन वर्ण अकार, उकार और मकार हैं, वे कमश प्रक, कुम्मक और रेचकमे सम्बन्ध रप्तनेवाले वताये गये हें । इन तीनों वर्णांका समृह ही प्रणव कहा गया है । अतः प्राणायाम भी प्रणवमय ही है। इडा नाड़ीके द्वारा वायुको धीरे वीरे भीतर खांचकर उसे उदरमे भरे और वहाँ स्थित पोडशमात्राविशिष्ट अकारका चिन्तन करें । तत्पश्चात्

उस उदरमें भरी हुई वायुको कुछ कालतक धारण किये रहे और उस समय चौसठ मात्रासे विकाध उकारके स्वरूपका चिन्तन करते हुए प्रणवका जप करता रहे। जवतक सम्भव हो, जपमे सलग्न रहकर वायुको धारण किये रहे। तटनन्तर विद्वान् पुरुप वत्तीस मात्राओंसे विकाध मकारका चिन्तन करते हुए पिद्मला नाइकि' द्वारा बीरे-बीरे उस भरी हुई वायुको वाहर निकाले। यह एक प्राणायाम है। इसी प्रकार अभ्यास करता रहे।। १-६।।

'पुनः पिङ्गला नाड़ीके द्वारा वायुको वीरे-वीरे भीतर

भरते हुए घोडण मात्रासे विशिष्ट अकारम्बरूप प्रणानका एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करे। जब वायु भर जाय तब विद्वान् पुरुप मन और इन्द्रियोंको वशमे रखते - हुए चौसठ मात्राओसे विशिष्ट उकारके स्वरूपका कुछ कालतक चिन्तन करे और प्रगवका जप करते हुए वायुक्ते धारण किये रहे । इसके बाद बत्तीस मात्राओंसे विशिष्ट मकारका चिन्तन करते हुए इडा नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुको निकाल दे । बुद्धिमान् पुरुष इसी प्रकार इडा नाडीके द्वारा वायुको भरते हुए पुनः अभ्यास करे। मुनीश्वर । इम प्रकार प्रतिदिन प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये । नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छ। महीनोंमें शानवान् हो जाता है। एक वर्षतक पूर्वाक्त प्रकारसे प्राणायाम करनेसे साधकको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। इसलिये प्राणायामका नित्य अभ्यास करना चाहिये । जो मनुष्य योगाम्यासमें सलग्न और सदा अपने वर्मके पालनमें तत्पर है, वह प्राणायामके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके ससारसे मक्त हो जायगा ॥ ७-११॥

'जिसके द्वारा वाहरसे वायुको उदरके भीतर भरा जाता है, वह पूरक है। जलसे भरे हुए कुम्भ (घड़े) की भाँति वायुको उदरमें धारण किये रहना कुम्भक कहलाता है और उस वायुको पुनः उदरसे वाहर निकालना रेचक कहलाता है॥ १२-१३॥

'जो प्राणायाम प्रस्वेदजनक होता है अर्थात् जिसको करते ममय शरीरमे पसीना निकल आता है, वह सत्र प्राणायामी में अधम माना गया है । यदि प्राणायाम करते समय शरीरमें कम्पन होने लगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम समझना चाहिये, तथा यदि प्राणायामके समय शरीर ऊपरको उठता हुआ सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया है । जबतक उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तबतक पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामीका ही अम्यास करता रहे। उपर्युक्त उत्तम प्राणायामके सम्पन्न हो जानेपर विद्वान् पुरुप सुखी हो जाता है। सुवत । प्राणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है और विश्रद्ध चित्तमें अन्तःप्रकाशस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होने लगता है। प्राणायाममें सलग्न रहनेवाले महात्मा पुरुपका प्राण चित्तके साथ सयुक्त हो परमात्मामें स्थित हो जाता है और उसका गरीर कुछ कुछ ऊपरको उठने लगता है। इससे ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है। रेचक और पूरक छोड़कर विशेषतः कुम्मकका ही नित्य अभ्यास करना चाहिये । यों करनेवाला योगी सब पापोंसे मुक्त होकर

उत्तम जानको प्राप्त कर लेता है। वह मनके समान वेगवान् होता एव मनपर विजय पा जाता है। उसके गरीरमें वालोंका पक्ता आदि दोप दूर हो जाते हैं। प्राणायाममं अनन्य निष्ठा रखनेवाले पुरुपके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिये पूर्ण प्रयक्त करके प्राणायामोंका अभ्यास करे।। १४–२०॥

 मुबत । अन में प्राणायामके विनियोग ( रोगविशेपकी निवृत्तिके लिये उपयोग ) वतलाता हूँ । दोना मन्याओं के समय अथवा ब्राह्मवेलामे अथवा मध्याह्नके नमय सदा वाहरकी वायुको भीतर खींचकर उदरमें भरने तथा उदर, नामिकाके अग्रमाग, नाभिके मन्यभाग और पैरके अँगृहेम उस वायुको धारण करनेसे मनुष्य सब रोगोंने मुक्त हो जाता है तथा सौ वर्गत्तक जीवित रहता है। उत्तम व्रतका पालन करने याले मनीबर ! नामिकाके अग्रभागमे धारण करनेसे भी प्राण-वायपर विजय प्राप्त हो जाती है। नाभिके मध्यभागमे धारण करनेसे समस्त रोगों का निवारण हो जाता है। ब्रह्मन् ! पैरके अँगठेमें वायुका निरोध करनेसे शरीरमें हलकापन आता है। योगका साधन करनेवाला जो मनुष्य सदा जिह्नाके द्वारा वासु र्खाचकर उसे पीता रहता है, वह यकावट और जलनसे मुक्त होकर नीरोगरहता है। जिह्नाद्वारा वायुको खीचकर उसे जिह्ना-के मूलभागमे ही रोक दे और ज्ञान्तभावसे ( भावनाद्वारा ) अमृतपान करे। या करनेसे वह सब प्रकारके मुख प्राप्त कर लेता है। जो इटा नाडीके द्वारा वायुको खीचकर उसे मीहोके बीचमे धारण करता और (भावनाद्वारा) विशुद्ध अमृतका पान करता है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। वैदिक तत्त्वको जाननेवाले साङ्कृति मुनि । इडा और पिङ्गला नाड़ियाँके द्वारा वायुको खींचकर यदि उसे नाभिमें धारण करे तो उससे भी मन्ष्य सव व्याधियोसे मुक्त हो जाता है। यदि एक मामतक तीनो सन्ध्याओं के समय जिह्नाद्वारा धीरे-धीरे वायु को भीतर खींच-कर और पूर्वोक्त अमृतपानकी भावना करते हुए उसे नाभिमे रोके रहे तो वात और पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्ण दोप निःसन्देह नष्ट हो जाते है। दोनों नासिका छिद्रोंद्वारा वायुको भीतर खींचकर यदि उसे दोनों नेत्रोंमे घारण करे तो नेत्रके रोग नष्ट हो जाते हैं और कानोंमें उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वायुको भीतर सींचकर यदि उसे मस्तकमें खापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हैं। साङ्कते।ये सव मैंने तुमसे सची वार्ते वतायीं है॥ २१—३१॥

'एकाग्रचित्त होकर स्वस्तिकासनसे बैठे और प्रणवका जप करते हुए धीरे धीरे अपानवायुको ऊपरकी ओर उठाये और कान आदि इन्द्रियोको दोनों हाथोंसे मलीमॉति दवाये रक्ले-दोनों अंगुठोंसे दोनों कानोंको दक ले, दोनों तर्जनी ॲगुलियोंसे दोनों नेत्र आच्छादित कर ले तथा अन्य दो-दो अँगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्रोंको वद कर ले, इस प्रकार ऊपरकी सब इन्द्रियोंको आन्छादित करके उस वायको तवतक मस्तकमें धारण किये रहे, जबतक जानन्दमय अमृतका आविर्माव न हो जाय । महामुने । यों करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश करता है। हे निष्पाप साकृति। जब वायु ब्रह्मरन्ध्रमे प्रवेश कर जाय त्तव पहले शङ्कभ्वनिके समान एक गम्भीर नाद होने लगता है। वीचमे वह नाद मेघकी गर्जनाके समान हो जाता है। जब वायु मस्तकके मध्य मलीमॉति स्थित हो जाती है। उस समय पर्दतसे गिरते हुए झरनेकी कलकल ध्वनिके समान श्चव्द होने लगता है। महामते । ऐसा होनेके पश्चात् योगी अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव करते हुए साक्षान् आत्माके सम्मुख हो जाता है। फिर आत्मतत्त्वका सम्यक् जान होता है और उस योगके प्रभावसे ससार वन्धनका नाग हो जाता है ॥ ३२-३७॥

'(अव प्राणवायुको जीतनेका दूसरा प्रकार बतलाते हैं—)
गुदा और लिङ्गके बीचमें जो नाड़ी है, उसे सीवनी
कहते हैं, क्योंिक वही गरीरके दो अर्घोगोको सीलकर एक
करती है। बुद्धिमान, मनुष्य अपने दायें और वायें रखनेसे
उस सीवनी नो स्थिरमावसे दवाकर बेठे और घुटनोंके नीचे
जो सन्धि है, उसमें भगवान, त्र्यम्बकनामक ज्योतिर्लिङ्गकी
मावना करे । साथ ही सम्स्वतीदेवी और गणेगजीका भी
ध्यान कर ले। फिर विन्दुयुक्त प्रणवका जप करते हुए
लिङ्गकी नलीके छिद्रहारा आगेकी ओरसे वायुको खींचकर उसे
मूलाधारके मध्यमे स्थापित करें। वहाँ उस वायुको रोकनेसे

वहाँकी अग्नि प्रदीप्त होकर कुण्डलिनीपर आरूढ हो जाती है। फिर उस अग्निको साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपर-को जाने लगती है। इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है।। ३८—४२।।

'मुनिश्रेष्ठ । पहले पसीना निकलना, फिर कम्पन होना तत्पश्चात् गरीरका ऊपरकी ओर उठना-ये सब वायुपर विजय प्राप्त कर लेनेके चिह्न हैं। इस प्रकार अभ्यास करने-वाले पुरुपके सव रोग सूलत. नप्ट हो जाते है। साङ्कते! भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं। वहें और छोटे-सभी पातक नष्ट हो जाते है। पाप नष्ट हो जानेसे चित्त परम ग्रद्ध और दर्पणकी मॉति स्वच्छ हो जाता है। तत्पश्चात हृदयमे ब्रह्मा आदि देवताओंके लोकोतकमें प्राप्त होनेवाले भोग जनित सुर्खोंके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जो ससारसे विरक्त होता है, उसे कैवल्य मोक्षका साधनभूत ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उस जानसे नित्य कल्याण-मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रकारके बन्धर्नी-का सर्वथा नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी जानमय अमृतरमका आखादन कर लिया, वह सब कार्योंको छोडकर उसीकी ओर दौड़ पड़ता है। जानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्-को जानस्वरूप ही बताते ह, जिनकी दृष्टि कुत्सित है, वे दूसरे-दूसरे अजानी मनुष्य इस जगत्को विपयरूपमें देखते हैं। आत्मखरूपका भलीभाँति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णतः नाश हो जाता है। और हे महाप्राज्ञ। अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग आदिका भी सहार हो जाता है। राग आदि न रहनेसे पुण्य-पापका भी लय हो जाता है । पुण्य पापके न रहनेसे जानी मनुष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता ।। ४३-५१ ॥

॥ पष्ट खण्ड समाप्त ॥ ६ ॥

#### सप्तम खण्ड

#### प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल

'महामुने ! अब मैं प्रत्याहारका वर्णन करूँगा । विपर्योमे स्वभावतः विचरनेवाली इन्द्रियोंको वलपूर्वक वहाँसे लौटा लानेका जो प्रयत्न है, उसीको प्रत्याहार कहते हैं । 'मनुप्य जो कुछ देखता है, वह मब ब्रह्म है' यों समझते हुए ब्रह्ममें चित्तको एकाग्र कर लेना—यह ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा वतलाया हुआ प्रत्याहार है । मनुप्य मरणकालतक जो कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध कर्म करता है, वह सब परमात्माके लिये करे— परमात्माको ही उसे समर्पित कर दे, यह भी प्रत्याहार कहलाता है। अथवा नित्य और काम्य, सब प्रकारके कर्मोको भगवान्-की आराधनाके भावसे करे—उन कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करे, इसे भी प्रत्याहार कहते हैं। अथवा वायुको एक स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे—दॉतके मूल-भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे, कण्ठ-से द्वदयमे ले जाय, द्वदयसे खींचकर उसे नाभि-प्रदेशमें स्थापित करे, नाभि प्रदेशसे कुण्डलिनीमें ले जाकर रोके, कुण्डलिनीके स्थानसे हटाकर विद्वान् पुरुष उसे मूलाधारमे स्थापित करे, तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुको हटाकर किंटके दोनों भागों में ले जाय और वहाँ में जॉधों के मन्यभागमें ले जाय । जॉधों में दोनों घुटनों में, घुटनों में, घुटनों में विडलियों से परके अंग्डेमें ले जाकर उस वायुको रोके। प्रत्याहार परायग महात्मा अंने प्राचीन कालसे इसी ने प्रत्याहार कहा है।। १—९।।

'इन प्रकार प्रत्याहार के अभ्यासमें लगे हुए महातमा पुरुपके सब पाप तथा जन्म मरणम्प न्याधि नृष्ट हो जाती है। खिस्तिकासन-का आश्रय ले विद्वान् पुरुप स्थिरभावसे बैठे और नासिकाके दोनो छिद्रोमे बायुको भीतर र्याचकर उसे पैरसे लेकर मस्तक- तरके खानोमे पूर्ण कर दे। दोनो पैरोंमें, म्लाधारमें, नामि-कन्दमें, हृदयके मन्यभागमें, कण्डके मृलमागमें, तालुमें, मोहीं-के मन्यमागमें, ल्लाडमें तथा मन्तकमें वायुको धारण करे। यह वायु धारणात्मक प्रत्याहार है।। १०---१२॥

'निद्वान् पुरुष एनापनित्त हो देहसे आत्मबुद्धिको हटाकर उमे म्वय ही निर्द्धन्द्र एव निर्विकल्पम्बरूप अपने आत्मामे स्थापित करे । वेदान्ततत्त्वके जाननेवाले महात्माओने इसीको हाम्निविक प्रत्याहार वताया हे । इस प्रकार प्रत्याहारका अभ्यास करनेवाल पुरुषक लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ १३–१४॥

॥ सप्तम खण्ड समाप्त ॥ ७ ॥

#### अप्टम खण्ड धारणाके दो प्रकार

'सुनत! अन में पञ्च धार गाओका वर्णन करूँगा। अपने जरीरके मीतर जो आकाश है, उसमें वाह्य आकाशकी धारणा करें। इसी प्रकार प्रागमें बाहरी वायुकी, जठरानलमें वाह्य अग्निकी, जरीरगत जलके अगमें ही वाह्य जल-तत्कि तथा जरीरके पार्थिव भागमें ही समस्त पृथ्वीकी धारणा करें और प्रत्येक तत्किकी धारणांके समय क्रमशः ह, य, र, व, ल—इन बीज मन्त्रोका उच्चारण करें। यह धारणां सर्वश्रेष्ठ वतायी गत्री हैं, यह सब पार्थीका अग्न माना गया है। युटनेसे लेकर युटनेतकका भाग पृथिवीका अग्न माना गया है। युटनेसे लेकर युदातकका भाग जलका अश्व बताया जाता है। युटासे जपर हदयतकका भाग अग्निका अग्न है। हदयसे जपर माहोंके सध्यमागतक वायुका अग्न है तथा मस्तकका भाग आकाशका अग्न बताया गया है। हे महाप्राग पृथिवीके भागमें ब्रह्माका, जलके अग्नमें भगवान् विष्णुका, अग्निके अग्नमें महादेवजीका,

वायुके अगमे ईश्वरका तथा आफाराफे अगमे मदाशिवका ध्यान करेक ॥१-६॥

'अथवा मुनिश्रेष्ठ । तुमसे एक दूमरी धारणाका वर्णन करता हूँ । बुहिमान् पुरुप अन्तर्यामी पुरुप (आत्मा)मे सत्रपर वासन करनवांले बोधमय, आनन्दमय एव कल्याण-खन्प परमात्माकी प्रतिदिन धारणा करे । इममे मत्र पापोंकी ब्राहि हो जाती है । कार्यस्वरूप ब्रह्मा आदिका अपने अपने कारणामे त्य करके सबके परम कारण, अनिर्वचनीय तथा बुहिसे परे जो अन्यत्क परमात्मा है, उनकी अपने आत्मामे धारणा करे—अर्थान् ये माधात् पूर्णब्रह्म परमात्मा ही अन्तर्यामी आत्माके रूपमे दिराजमान है, ऐमा निश्चय करे तथा इस प्रकार आत्मधारणा करते नमय अपने मनको मापूर्ण कल्याओं-से बुक्त प्रगवन्वरूप परमात्मामे ही स्थापित करे । साथ ही मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंको भी अपने अपने निपयोंसे हटाकर आत्मामे सबुक्त करें। ॥ ७—९॥

॥ अप्रम खण्ड समाप्त ॥ ८॥

#### नवम खण्ड

#### दो प्रकारके ध्यान तथा उनका फल

'अय में ससार वन्धनमा नाग करनेवाले ध्यानका प्रकार वतलाता हूँ। जो समस्त समाम्ब्यी रोगके एकमात्र औरधा, उद्योगित भयद्वर नेत्रोंवाले, योगीश्वरोंके भी ईश्वर, विश्वरूप तथा महेश्वरूष्य हैं, उन ऋत एव सत्यम्बरूप परब्रह्म परमारमाका अपने आत्मारूपसे आदरपूर्वक चिन्तन करे। अपनी बुद्धिमें

यह निश्चय करे कि वह परब्रहा परमात्मा मैं ही हूँ ॥ १-२ ॥

'अयवा ध्यानका दूसरा प्रकार यो है—जो सत्यस्वरूप, सबका ईश्वर, जानरूप, आनन्दमय, अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल, नित्य तथा आदि, मध्य एव अन्तसे रहित है, स्यूल प्रपञ्चसे

भ यह पद्मभृतींकी धारणा 'रामतापर्नाःयोपनिषद्' पृष्ठ १३८ की टिप्पणीर्म (भूत-शुक्ति'के नामसे दी गयी है, उसकी पढ़ने-

सर्वथा परे है, आकाशसे भिन्न है, स्पर्शमें आने योग्य वायुसे भी विल्लभण है, नेत्रोंसे दील पड़नेवाले अग्नितस्त्रसे भी सर्वथा भिन्न है, रमस्वरूप जल और गन्धम्वरूप पृथिवीसे भी सर्वथा विल्ल्लग है, जिमे प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा नहीं जाना जा सरता, जो अनुपम है, देहसे अतीत हे, उम मिचदानन्द-स्वरूप एव अन्तरहित परब्रह्मका अपने आत्माके स्पर्म

ध्यान करे, बुढिके द्वारा यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म परमात्मा में ही हूँ । इस प्रकार किया हुआ निर्विशेषका ध्यान मोक्षका साधक होता है ॥ ३—५ ॥

'इस तरह ध्यानके अभ्यासमें छो। हुए महात्मा पुरुपको क्रमश वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत्त्वका विशेष ज्ञान हो जाता है। इममे तनिक भी सटेह नहीं है। | ६ ||

॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥

#### दशम खण्ड

#### समाधि एवं उसका फल

'अव में ससार-वन्धनका नाग करनेवाली समाधिता वर्णन करूँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एकता के विषयम निश्चयात्मक बुढिका उत्य होना ही समाधि है। यह आत्मा नित्य, सर्वन्यापी, कृटम्य—एकरस एव सब प्रकार के दोपों ने रहित है। यह एक होते हुए भी मायाजनित भ्रमके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है. स्वरूपन उसमें कोई भेड नहीं है। अत केवल अद्देन ही सत्य है। प्रयञ्च या मसार नामनी कोई वन्तु नहीं है। जैसे आकाश ही घटाकाश और मठानाश नामने पुकारा जाता है, उसी प्रकार आजानी पुकारोंने एक ही परमात्माको जीव और ईश्वर—इन दो स्पोम कल्पित कर लिया है। में न देह हूँ, न प्राण हूँ न इन्द्रियममुदाय हूँ और न मन ही हूँ, सदा साक्षीरूपमें स्थित होनेके कारण मैं एकमात्र शिवस्वरूप परमात्मा हूँ—मुनिश्रेष्ठ। इस प्रकार की निश्चयात्मिका बुढि है, बही यहाँ समावि कहलाती है॥ १-५॥

भी वह परमात्मा ही हूँ, नमार-वन्धनमे वंबा हुआ जीव नहीं हूँ, टक्षिये मुझसे भिन्न किसी भी वम्नुकी किसी भी कालमे सत्ता नहीं है। जैसे पेन और तरङ्ग आदि समुद्रसे ही उठते हैं और पुन. समुद्रमे ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत् मुझमें ही उत्पन्न और विलीन होता रहता है। अत.

स्रष्टिरा कारणभूत समिष्ट मन भी मुझसे पृथक नहीं है। यह जगत् और माया भी मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं रग्वते । इम प्रकार जिस पुरुपको ये परमात्मा अपने आत्मा-रुपसे अनुभव होने लगते हैं, वह परम पुरुपार्थस्वरूप साक्षात् परमामृतमय परमात्मभावनो प्राप्त हो जाता है। जव योगीके मनमे सर्वत्र व्यापक आत्मचैतन्यका अपरोक्ष अनुभव होने लगता है, तव वह म्वय परमात्मन्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है। जब जानी महात्मा मब भ्तोको अपनेमें ही देखता है और अपनेको ही मम्पूर्ण भूतोंमें प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात् ब्रह्म हो जाता है। जब समाधिमे स्थित पुरुप परमात्मासे एकीभृन होकर अपनेसे भिन्न किसी भी भृतमो नहीं देखता, तव वह केवल परमात्म-न्वरूपसे प्रतिष्ठित होता है । जब मनुष्य केवल अपने आत्मा-को ही परमार्थ-सत्यम्बरूप देखता है और मम्पूर्ण जगत्को मायाका विलासमात्र मानता है, तव उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

महामुनि भगवान् दत्तात्रेयजी इम प्रकार उपदेश देकर मौन हो गये तथा मुनिवर साङ्कृति उम उपदेशको हृदयङ्गम करके अपने यथार्थ म्वरूपसे स्थित हो अत्यन्त निर्भय स्थितिम पहुँचकर सुखसे रहने लगे ॥ ६–१३॥

॥ दशम खण्ड समाप्त ॥ १० ॥

॥ सामवेदीय जावालदर्शनोपनिपद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रश्चः श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रयाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिपदं माहं ब्रह्म निराक्त्रयों मा मा ब्रह्म निराक्तरोटनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिपन्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।

🍝 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## कृष्णयजुर्वेदीय

# शुकरहस्योपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ङ शान्तिः ! शान्तिः !<sup>!</sup> शान्तिः !!!

प्रथम खण्ड

भगवान् शंकरका ग्रुकदेवजीको उपदेश 'तत्त्वम

अत्र इम रहत्योपनियद्की व्याख्या करते हैं। एक समय देविर्पिगणोंने पितामह ब्रह्मानीकी पूजा की और प्रणाम करके उनसे पूछा—'भगवन्। हों गूढ उपनियत्तव बतलायें।' तत्र ब्रह्माजीने कहा—पहले एक समय महातेजस्वी, समस्त वेदोके ज्ञाता तमोनिधि वेदव्यासने पार्वतीके साथ भगवान् कररो दण्डवत् प्रणाम करके, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की यी—॥ १॥

श्रीवेद व्यास्त जीव कहा—'देव-देव, महाप्राज्ञ जीव के वन्धन ने नाटने का हढ वर्त धारण करने वाले प्रभो। मेरे पुत्र शुक्रदेव के वेदाध्ययन के लिये किये जाने वाले उपनयन-सरकार-कर्म यह प्रगव एव गायत्री-मन्त्र उपदेशका समय सा गता है। अत हे जगदूरो। आत उन्हें ब्रह्म—प्रणव एव परमात्म-तत्त्वका उपदेश करें।। २-३॥

भगवान् शहरने कहा—'मेरे द्वारा कैवल्यखरूप साक्षात् छनातन परब्रह्मका उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुत्र वैराग्य-पूर्वक सव कुछ छोड़ नर स्वतः प्रकाशखरूपको प्राप्त कर देगा । जात्पर्य यह कि मेरे द्वारा पुत्रको ब्रह्मजानका उपदेश करानेका आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगां। ।। ४ ।।

भीवेदन्यातजीने प्रार्थना की—'महेश्वर ! मेरे पुत्रना जो भी होना हो, सो हो किंतु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी इपासे, आनके द्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वत्र हो जाय ! आपकी कृपासे वह चारो प्रकारके (सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सालोक्य) मोर्सोको प्राप्त करें !! ५-६ !!

'तत्वमसि' आदि महावाक्योके पडक्रन्यास

शीवेदवासजी में ऐसी प्रार्थना सुनक्र भगवान् शहर प्रमन होक्त सन्पूर्ण देविविविक्ती समामें उपदेश देनेके लिये भगवती पार्वतीके माथ दिव्य आमनपर विराजमान हुए । तव कृत कृत्य (समल्मनोरथ) श्रीशुक्रदेवजीने आक्तर अत्यन्त मिक्तपूर्वक उन (भगवान् शिव )से प्रणविक्ती दीक्षा ग्रहण की और पिर उन भगवान् शक्तरसे यह प्रार्थना की— 'देवाधिदेव, सर्वश, सिचदानन्दस्वरूप, उमारमण, भूत-नाथ, दयानिधे । आप प्रमन हों । आपने सुझे प्रणविके अन्तर्गत (प्रणवात्मारूप) एवं उमते परे स्थित परम ब्रह्मका उपदेश तो कर दिया अब मैं विशेषत 'तर्पमिस', 'प्रज्ञान ब्रह्म' प्रभृति चारो महावाक्योंका पडक्कन्यान क्रमपूर्वक सुनना चाहता हूँ । सदाशिव प्रभो । अप कृपा क्रमके आप उनका रहस्य वतल्यों ।। ७–१६ ॥

भगवान् सदाशिव योले—'हे ज्ञाननिधि शुकदेवजी! मुने। तुम अल्यन्त बुद्धिमान् हो। तुम्हें अनेको साधुवाद। तुमने वेदोमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहस्यको ही पूछा है; अत रहस्योपनियद् नामने प्रसिद्ध इस गूढ रहस्यमय उपदेशका पडज्जन्यास सहित वर्णन किया जाता है, जिसके मली प्रकार ज्ञान लेने मात्रसे साक्षात् मोश्च प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं। फिर (नियम यह है कि) गुरु अज्ञहीन वाक्योंका उपदेश नकरे। सभी महावाक्योका उपदेश उनके पडज्जके साथ ही करे। जैसे चारों वेदोंमें उपनिपद्भाग (ज्ञानकाण्ड) शिर स्थानीय (सर्वोत्तम) है, वैसे ही समस्त उपनिपदोंमें यह रहस्थो-

पनिपद् शिरःस्थानीय (सर्वोत्तम) है। जिस विचारवान्ने रहस्योपनिपद्में उपदिष्ट ब्रह्मना ध्यान किया है, उसे पुण्यके हेतुभूत तीर्थ-स्नान, मन्त्रजप, वेद-पाठ तथा जपादिसे क्या प्रयोजन है। महावाक्योंके अर्थको सौ वपोंतक विचार करने से जो फल प्राप्त होता है, वह उनके ऋष्यादि-स्मरण तथा ध्यानपूर्वक एक वारके जपसे ही प्राप्त हो जाता है।।१२-१७।।

[ऋष्यादि पडङ्गमा पाठ करके पुनः उनका मस्तमादिमे न्यास करना चाहिये। वह इस प्रकार है — ]

ॐ अस्य श्रोमहावाक्यमहामन्त्रस हस ऋषि । अन्यक्त-गायत्री छुन्द । परमहंसो देवता । ह वीजम् । स शक्ति । सोऽह कीलकम्।मम परमहंसप्रीत्यर्थे महावाक्यजपे विनियोग ।

[ निम्न प्रकारसे दोनों हाथोंकी निर्दिए ॲगुलियोंका स्पर्श करते हुए न्यास करना चाहिये—]

> 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' अद्घुष्टाभ्या नम । 'नित्यानन्दो ब्रह्म' तर्जनीभ्या म्बाहा । 'नित्यानन्दमय ब्रह्म' मध्यमाभ्या वषट् । 'यो वे भूमा' अनामिकाभ्या हुम् ।

'यो वै भूमाधिपतिः' कनिष्टिकाभ्यां वौषट्। 'एकमेवाहितीय ब्रह्म' करतलकरपृष्टाभ्या फट्।

[ फिर नीचेकी रीतिसे हृदयादिको स्पर्श करते हुए न्यास करना चाहिये । ]

'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' हृदयाय नम्। 'नित्यानन्दो वहा' शिरसे स्वाहा । 'नित्यानन्दमय शिखायै वषट् । भूमा' कवचाय हुम्। 'यो वै भूमाधिपति.' नेत्रत्रयाय वौपट् । 'एकमेवाद्वितीयं व्रह्म अस्त्राय 'भूर्भुव सुवरोम्' इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करना चाहिये ।

#### ध्यान

नित्यानन्द परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति हुन्हातीत गगनसद्दश तस्वमस्यादिलक्ष्यम् । एक नित्यं विमलमचल सर्वधीसाक्षिभूत भावातीतं त्रिगुणरहित सहुह त नमामि ॥श्र

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

#### द्वितीय खण्ड

'तत्त्वमिस' महावाक्यके प्रत्येक पदके पृथक्-पृथक् पडङ्गन्यास

महावाक्य चार हैं—१—-'ॐ प्रज्ञान ब्रह्म'। २—-'ॐ अहं ब्रह्मास्मि'।3—'ॐ तस्त्रमिस' श्रोर ४—'ॐ अयमात्मा ब्रह्म।' इनमेंसे 'तस्त्रमिस' इस अमेदवाचक (जीवब्रह्मके अमेदके प्रतिपादक) महावाक्यका जो लोग जप करते हैं, वे मगवान् ब्रह्मरकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते हैं।

['तत्त्वमसि' महावाक्यके 'तत्' पदरूप महामन्त्रके ऋपि आदिका स्मरण निम्नरूपे करके उनका यथास्थान न्यास करना चाहिये—-]

र्तत्पटमहामन्त्रस्य परमहस्य ऋषि । अन्यक्तगायत्री छन्द । परमहस्रो देवता । ह वीजम् । स शक्ति । सोऽई कीलकम् । मम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोग ।

#### [ करन्यास ] अङ्गास्या नम्.।

'तत्पुरपाय' अङ्गुष्टाभ्या नमः।

'ईशानाय' तर्जनीभ्या स्वाहा । 'अघोराय' मध्यमाभ्या घपट् । 'सद्योजाताय' अनामिकाभ्या हुम् । 'वामदेवाय' कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् । 'तत्पुक्पेशानाघोरसद्योजातवामदेवेभ्यो नम ' करतलकररष्ट्रधाभ्या फट् ।

इन्हीं करन्यासके मन्त्रोंसे द्धदयादिन्यास करके 'मूर्जुब. सुवरोम्' इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करना चाहिये।

#### ध्यान

ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यावतीत शुद्ध बुद्ध सुक्तमप्यन्यय च। सत्य ज्ञानं सिचवानन्दरूप ध्यायेदेव तन्महो आजमानम्॥

<sup>\*</sup> नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, कैंबल्यरूप, ज्ञानमूर्ति, इन्द्रोंसे परे, आकाशके समान व्यापक एव निलेंप, 'तत्त्वमित' आदि महावाक्योंके रूह्य, एक, नित्य, निर्मेल, स्थिर, सम्पूर्ण बुद्धियोंके साक्षिरूपमें अवस्थित, पड्मावविकारोंसे अतीत, त्रिगुणोंसे रिहत, उन परमब्रह्मस्वरूप सद्गुरुदेवको हम नमस्कार करते हैं।

<sup>†</sup> ज्ञानके साधन एव ज्ञानके विषय, तथा साथ ही ज्ञानकी गन्यतासे परे, ज्ञुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्यय, सत्यस्वरूप, ज्ञान-स्वरूप एव सिचदानन्दस्वरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे।

[ उसी 'तत्त्वसिंग' महावाक्यके 'त्वम्' पदके ऋपि आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उसका न्यास करना चाहिये।]

त्वंपदमहामन्त्रस्य विष्णुर्ऋषि । गायत्री छन्द । परमात्मा देवता । ए वीजम् । क्षी शक्तिः । सौ. कीलकम् । मम मुक्त्यर्थे जो विनियोगः ।

'वासुदेवाय' अड्डाप्टाभ्या नमः ।
'सर्क्षणाय' तर्जनीभ्या स्वाहा ।
'प्रद्युम्नाय' मध्यमाभ्या वपट् ।
'अनिरुद्धाय' अनामिकाभ्या हुम् ।
'वासुदेवाय' कनिष्टिकाभ्या वाषट् ।
'वासुदेवसकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धेभ्य ' करतलकरपृष्टाभ्या फट् ।

[यह करन्यास करके] इमी मन्त्रसे हृदयादिन्यास करना चाहिये। 'भूर्भुव सुवरोम्' इस मन्त्रसे दिग्वन्थ करना चाहिये।

#### ध्यान

जीवत्व सर्वभूताना सर्वत्रादाण्डविग्रहम्। चित्ताहङ्कारयन्तार जीवास्य त्वपर भजे॥% [ अन्तमें महावाक्यके अन्तिम तीसरे 'असि' पदके ऋषि आदिका एव न्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है । ]

'असि'पदमहामन्त्रस्य मन ऋषि'। गायत्री छन्दः। अर्धनारीश्वरो देवता । अन्यक्तादिर्वीजम् । नृसिंहः शक्तिः। परमारमा कीलकम् । जीवव्रह्मैन्यार्थे जपे विनिग्रोगः।

> 'पृथ्वीद् यणुकाय' अहु प्राभ्या नमः । 'अव्द यणुकाय' तर्जनीम्या स्वाहा । 'तेजोद्द यणुकाय' मध्यमाभ्या वपट् । 'वायुद्द यणुकाय' अनामिकाभ्या हुम् । 'आकाशद्व यणुकाय' कनिष्टिकाभ्यां वौपट् । 'पृथिव्यसेजोवाय्वाकाशद्व यणुकेभ्यः' करतल्करपृष्टाभ्या फट् ।

[ इस मन्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादि-न्यास करे । ] 'भूर्भुव. सुवरोम्' इम मन्त्रसे दिग्यन्थ कर छै ।

#### ध्यान

जीवो ब्रह्मेति वाक्यार्थं यावदस्ति मन स्थिति । ऐक्यं तस्त्रं छये कुर्वन्ध्यायेदसिपद सदा ॥ । इस प्रकार महावाक्यके पडङ्ग (--न्यास ) वतलाये गये ।

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥

#### न्या तिय खण्ड

#### चारों महावाक्योंकी पदिवन्यासपूर्वक व्याख्या

अव रहस्योपनिपद्के विभागके अनुसार वाक्यों का अर्थ वतलानेवाले श्लोक कहे जाने हैं। [ वाक्यार्थ श्लोकों में है, और श्लोकोंका माब इस प्रकार है—] जिसके द्वारा (प्राणी) देखता है, इस जगत्के विपयोंको सुनता है, सूंघता है, वाणी-द्वारा कहता है और स्वादिष्ठ या अस्वादिष्ठको पहचानना है (रसजान करता है), उसे 'प्रज्ञान' कहा गया है। चतुर्मुख ब्रह्माजी, देवराज इन्द्र, देवगण, मनुष्य एव चोढ़े, गाय प्रमृति पश्चओं में एक ही चेतनतत्त्व ब्रह्म है। वहीं प्रज्ञान (ज्ञानरूप) ब्रह्म मुझमें भी है॥ १-२॥

ब्रह्मिद्याको प्राप्त करनेके अधिकारी इस (मानव)

देहमे परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके माक्षिरूपसे अवस्थित होकर स्फ़रित होनेपर 'अह' कहे जाते हे। स्वतः पूर्ण परात्मा यहाँ 'ब्रह्म' शब्दसे वर्णित हें, तथा 'अस्मि' (मैं हूँ) यह पद उनके साथ अपनी एकताका वोध कराता है, अतः में ब्रह्मस्वरूप ही हूँ ॥ ३-४॥

[ 'तत्त्वमिस' वावयमे ] सृष्टिके पूर्व एकमात्र हैतकी सत्ता-से रिहत, नाम-रूपहीन सत्ता थी और अब भी वह सत्ता वैसी ही है—'तत्' पदसे यह प्रतिपादित होता है। उपदेश श्रवण करनेवाले शिष्यका जो देह और इन्द्रियोंसे अतीतस्त्ररूप है, वही यहाँ महावाक्यके 'त्व' पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके

<sup>\*</sup> जो सम्पूर्ण प्राणियोंके जीव-तत्त्वका वोधक है, जिसकी मूर्ति सर्वत्र अखण्डित है और जो चित्त तथा अहद्गारका नियन्त्रणकर्ती है, उस 'त्वम्' पदके द्वारा वोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम स्मरण करते हैं।

<sup>†</sup> जनतक मनकी स्थिति है (जनतक मनोनाश नहीं हो जाता), तनतक 'जीव मह्म ही ह', इस वानयार्थके रूपमें 'असि' परका विन्तन करे, अर्थात् 'अभि' पर जीव और ब्रह्मकी एकना नतला रहा है—इस भावका मनन करता रहे। किर यों करते-करते जन मनका लग हो जाय, तन जीव और ब्रह्म दोनोंकी एकतारूप तत्त्वका अनुमन करते हुए 'असि' परके तात्पर्यको सदा ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करता रहे।

'असि' पदके द्वारा उन 'तत्' एव 'त्वम्' पदेंकि वोध्य ब्रह्म और जीवकी एकताका ग्रहण कराया गया है । उस एकत्वका अनुमव करो ।

[ 'अयमात्मा ब्रह्म' इस महावाक्यमें ] 'अयम्' पदके द्वारा स्वतः प्रकाश अपरोक्ष—ित्य प्रत्यक्ष स्वरूपका वर्णन हुआ है । अहकारसे लेकर शरीरपर्यन्तको प्रत्यगात्मा बताया गया है । दिखायी पड़नेवाले सम्पूर्ण जगत्में जो व्यापक तत्व है, वही 'ब्रह्म' शब्दसे वर्णित है । वह ब्रह्म स्वतः प्रकाश, आत्मस्वरूप है ॥ ५-८॥

''अनात्मामें आत्मदृष्टि करनेसे में अज्ञानकी निद्रामें पड़कर 'मैं' और 'मेरे' की प्रतीति करानेवाली स्वप्नावस्थामें आ पहुँचा था। श्रीगुक्टेवके द्वारा महावाक्यके पदोंका स्पष्ट उपदेश दिये जानेपर स्वरूपरूपी सूर्यके उदित होनेसे में जग गया हूँ। ऐसा अनुभव करके शुक्रदेवजी मनन आरम्भ करते ह—]

महावाक्यके अर्थको समझनेके लिये वाच्य और लक्ष्य—इन दोनों ही अर्थोंकी प्रणालीका अनुसरण करना चाहिये। वाच्य-सरणीके अनुसार मौतिक इन्द्रिय आदि भी 'स्वं' पदके वाच्य होते हैं, किंद्र लक्ष्यार्थ वही है, जो इन्द्रियादिसे अतीत विशुद्ध चेतन है। इसी प्रकार 'तद' पदका वाच्य तो ईश्वरत्व, सर्वश्चल आदि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा है, किंद्र लक्ष्यार्थ है—केवल सचिदानन्दमय ब्रहा। अतः यहाँ भाग-त्याग लक्षणासे 'असि' पदके द्वारा उक्त दोनों पदोंके लक्ष्यार्थको ही लेकर जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी जाती है।

'स्वं' और 'तव्'—ये कार्य (श्रीर) तथा कारण (माया) रूप उपाधिके द्वारा ही दो हैं। उपाधि न रहनेपर दोनों ही एकमात्र सिचदानन्दम्बरूप हैं। जगत्में भी 'यह वही देवदत्त है (जो अमुक स्थानपर अमुकसमयमें मिला था)—इस वाक्यमें 'यह' और 'वह' इन दोनों वचनोंके हेतुभूत देश और कालका अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यह जीव कार्य (श्रीर) की उपाधिसे युक्त है और ईश्वर कारण (माया) की उपाधिसहित है। कार्य एव कारणरूपको छोड़ देनेपर पूर्ण शानस्वरूप वच रहता है।।९–१२।। पहले गुरुके द्वारा श्रवण करे। अनन्तर मनन किया जाय। फिर निदिध्यासन करे। यह पूर्णबोधका कारण होता है। दूसरी विद्याओंका सम्यक् ज्ञान भी निश्चय ही नश्वर है, किंतु ब्रह्मविद्याका सम्यक् ज्ञान स्थिर ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला है। भगवान् ब्रह्माजीकी आज्ञा है कि गुरु 'धडक्न' सहित महावाक्योंका उपदेश करे। केवल महावाक्योंका उपदेश न करे।। १३-१५॥

भगवान् शङ्कर बोले—'मुनिश्रेष्ठ शुकदेव ! तुम्हारे व्रक्षवेचा पिता व्यासजीकी प्रार्थनांसे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें इस रहस्योपनिपद्का उपदेश किया है। इसमें सिचदानन्द-स्वरूप ब्रह्मका उपदेश है। तुम उत्तका नित्य ध्यान करते हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे। जो स्वर (प्रणव) वेदके प्रारम्भमें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तमें (जानकाण्डमें) प्रतिष्ठित है, उसकी प्रकृति (त्रिमात्रा) में लीन होनेपर जो उससे परे (अर्धमात्रास्वरूप) अवस्थित है, वही महेश्वर (परमब्रह्मका स्वरूप) हैं।। १६–१८॥

मगवान् शङ्करके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर शक्तदेवजी सम्पूर्ण जगत्के साथ तन्मयावस्थाको प्राप्त हो गये। फिर उठकर भगवान् शङ्करको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिप्रइको छोड़कर वे मानो परमब्रह्मके समुद्रमे तैर रहे हों—इस प्रकार आनन्दमग्र होकर वहाँसे चल पड़े। पुत्रको जाते देखकर महामुनि कृष्णद्वैपायन व्यासजीने उनके पीछे चलते हुए पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा। उस समय जगत्के समस्त जह-चेतन पदायोंने (व्यासजीकी पुकारका) प्रत्युत्तर दिया। सत्यवतीनन्दन मगवान् व्यासने उस उत्तरको सनर पुत्रको सकल—जगदातमाकार देखकर अपने पुत्र शुकदेवजीके साथ (समान) परमानन्द प्राप्त किया (उन्हें परम प्रसन्नता हुई)॥ १९—२२॥

जो गुरुकी कृपासे इस रहस्योपनिषद्का अध्ययन करता है—इसे समझ लेता है, वह सभी पापोंसे छूटकर साक्षात् कैवल्यपदका उपमोग करता है, साक्षात् कैवल्यपदका उपमोग करता है ॥ २३॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

॥ फ्रष्णयजुर्वेदीय ग्रुकरहृस्योपनिषद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नी भ्रुनक्त । सह वीर्यं करवाबहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषाबहै। ॐ शान्तिः!शान्तिः!!

## अथर्ववेदीय

# त्रिपाद्विभृतिमहा रायगोपि द्

### शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

**ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!** 

पूर्वकाण्ड

#### प्रथम अन्याय

#### पाद-चतुष्टयके खरूपका निर्णय

परमतत्त्वके रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीब्रह्माजीने देवताओंके वर्षींसे सहस्र वर्षीतक तपस्या की । सहस्र देववर्ष व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एव तीव तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् महाविष्णु प्रकट हुए । ब्रह्माजीने उनसे कहा-4भगवन् । मुझे परमतत्त्वका रहस्य वतलाइये, क्योंकि परमतत्त्वके रहस्यको वतलानेवाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। यह फिस प्रकार ? ( यदि आप यह पूछें तो ) वही वतलाता हूँ । आप ही सर्वज्ञ है। आप ही सर्वशक्तिमान् हैं। आप ही सबके आधार हैं। आप ही सब कुछ वने हुए है। आप ही सबके खामी हैं। आप ही समस्त कार्योंके प्रवर्तक हैं। आप ही सबके पालनकर्ता हैं। आप ही सबके निवर्तक (विनाशक) हैं। आप ही सत् एव असत्खरूप हैं। आप ही सत् एव असत्से विलक्षण हैं। आप ही भीतर और वाहर-सर्वत्र व्यापक हैं। आप ही अत्यन्त सूक्ष्मतर हें। आप ही महानुसे भी अत्यन्त महान् हैं। आप ही सवकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं। आप ही अविद्यामें विहार करनेवाछे भी हैं। आप ही अविद्या-को घारण करनेवाले अधिष्ठान हैं। आप ही विद्या ( जान ) द्वारा जाने जाते हैं । आप ही विद्याखरूप हैं । आप ही विद्यासे परे भी 🕻 । आप ही समस्त कारणोंके कारण 🐔 । आप ही समस्त कारणोंकी समष्टि (समुदाय) हैं। आप ही समस्त कारणोंकी

ब्यप्टि ( पृथक् पृथक् कारण ) हैं । आप ही अखण्ड आनन्द-रूप हैं। आप ही पूर्णानन्द हैं। आप ही निरतिशय आनन्द-स्वरूप हैं। आप ही तुरीय-तुरीय (तुरीयावस्थाके तुरीय) है । आप ही तुरीयातीत हैं । अनन्त उपनिषदोंद्वारा आप ही अन्वेपणीय हैं । निखिल शास्त्रोंके द्वारा आप ही हूँ दने योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा (मै ), शकरजी, इन्द्र आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्त्रशास्त्रोद्वारा अन्वेषण करने योग्य हैं। सभी मुमुक्षुओंद्वारा आप ही ढूँढे जाने योग्य हैं। समी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुपोद्वारा आप ही खोजने योग्य हैं। आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं। आप ही मोक्षस्वरूप है, आप ही मोक्षदाता हैं तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनस्वरूप भी आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है। आपके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब (बुदिदारा) बाधित ( अतत्त्व--मिथ्या ) है--यह निश्चित है। इसलिये आप ही वक्ता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सबके नियन्ता है। आप ही सर्वस्वरूप हैं और आप ही सदा ध्यान करने योग्य हैं—यह सुनिश्चित हैं ॥ १ ॥

परमतत्त्वज्ञ भगवान् महाविष्णु 'साधु-साधु' कहकर प्रशास

करते हुए ( साधुवाट देते हुए ) अत्यन्त प्रसन्न हो कर ब्रह्मा जीसे वोले—''सम्पूर्ण परमतत्त्वका रहस्य तुम्हें वतलाता हूं । सावधान हो कर सुनो । ब्रह्मा जी । अथर्ववेदकी देवदर्शी नामक शाखामें परमतत्त्वरहस्य नामक अथर्ववेदीय महानारायणोपनिपद्में प्राचीन कालसे गुरु-शिप्य-सवाद अत्यन्त सुप्रसिद्ध होनेसे सर्वजात है । पहले ( अतीत कल्पमें ) उसके स्वरूपको जाननेसे समी महत्तम पुरुप ब्रह्ममावको प्राप्त हुए है । जिसके सुननेसे सभी वन्धन समूल नए हो जाते हैं, जिसके जानने सभी रहस्य जात हो जाते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, यह वतलाते ई—॥ २-३॥

"शान्त, अप्रमत्त, अत्यन्त विरक्त, अत्यन्त पवित्र, गुर-भक्त, तपस्वी शिप्यने ब्रह्मनिष्ट गुरुको प्राप्तकर, उनकी प्रदक्षिणा की, भूमिपर लेटकर उन्हें साशङ्क प्रणाम किया और दोनों हाथोंकी अञ्जलि बॉधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर कहा—'भगवन् ! गुरुदेव ! मुझे परमतत्त्वके रहस्यको खोलकर बतलाइये ।' अत्यन्त आटरपूर्वक हर्पसे शिष्यकी बहुत प्रशसा कर्के गुरु बोले—'परमतत्त्व-रहस्योपनिपद्का क्रम बतला रहा हूँ, सावधानीसे सुनो—

'ब्रह्म कैसा है ! ( भृत, भविष्य, वर्तमान ) तीनों कालोंसे जो अवाधित है-किसी भी कालमं जिसका अभाव नहीं होता, वह ब्रह्म है। समस्त कालोंसे अवाधित (अनवच्छिन्न) तत्त्व ब्रह्म है । ब्रह्म सगुण एव निर्गुण दोनों है । ब्रह्म आदि, मध्य एव अन्तसे रहित है। यह सव (दृज्यादृज्य जगत्) ब्रह्म है । ब्रह्म मायातीत है और गुणातीत है। ब्रह्म अनन्त, प्रमाणींसे अज्ञेय, अखण्ड और परिपूर्ण है। अद्वितीयरूप, परमानन्द, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप, व्यापक, भेदहीन एव अपरिन्छिन्न है । ब्रह्म सिचदानन्दस्वरूप एव स्वतःप्रकाग है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणोंसे परे है। अगणित वेदान्तों (उपनिपदों ) द्वारा ब्रह्म ही जानने योग्य है। देशसे, कालसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेदहीन (असीमित) है। ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण है । ब्रह्म तुरीयश्वरूप, निराकार एव अद्वितीय है। ब्रह्म द्वैतके साथ अवर्णनीय है। ब्रह्म प्रणवस्वरूप है। ब्रह्म प्रणवात्मारूपसे कहा गया है। प्रणवप्रभृति समस्त मन्त्रोंका स्वरूपमृत ब्रह्म है। ब्रह्मके चार पाद हैं॥ ४-५॥

'ब्रह्मके वे चार पाद कौन-कौन हैं !--अविद्यापाद, सुविद्या-पाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद---ये ही वे चार पाद हैं। तुरीयपाद तुरीयावस्थाका भी तुरीय तथा तुरीयातीत है। इन

चारों पार्टोमें भेट क्याहै ? अविद्यापाद प्रथम पाद है, विद्यापाद दूसरा है, आनन्दपाद तीसग है और तुरीयपाद चौथा है। मूल-अविद्या प्रथम पादमं ही है, दूसरोंमे नहीं। विद्याः आनन्द एव तुरीयके अग सभी पादोंमें न्यास होकर रहते हैं। यदि ऐसी वात है तो विद्यादि पार्टोमें भेद किस प्रकार है !—उन विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके द्वारा नामींका निर्देश होता है। वस्तुतः तो अमेद ही है। उन चार गर्दोमें एक नीचेका पाट ही अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद श्रुद जान एव आनन्दम्बरूप तथा अमृत ( गायत ) रहते हैं। वे तीनों पाद अलैकिक परमानन्दस्वरूप अखण्ड अमित तेनोराशि-के रूपमें प्रकाशित रहते हैं। और वे अनिर्वचनीय, अनिर्देश्य, अग्वण्ट आनन्दीकरमात्मक हैं । उनमेसे मध्यम अर्थात् आनन्द-पादके मध्यप्रदेशमें अमित तेजके प्रवाहरूपमें नित्य वैकुण्टसे विराजमान है और वह निरतिगय आनन्द एव अखण्ड ब्रह्मा-नन्दम्बरूप अपनी मर्तिसे प्रकाशित है। जैसे अनन्त मण्डल दिखायी पड़ते हैं, उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान् विष्णुकी अमित दिन्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुशोभित श्रीमहा-विष्णुका श्रेष्ठ स्थान विराजमान है। भगवान् विष्णुका यह परमधाम श्रीरममृद्रके मन्यमें स्थित अविनाशी अमृतके कलश्के समान दिखायी पड़ता है। सुदर्शनचकके दिव्य तेजके मध्यमें जैसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुप रहते हैं, जैसे सूर्यमण्डलमें सर्यनारायण है, वैसे ही अमित, अपरिच्छित्र, अदैत परमानन्दरूप तेजोराशिम आदिनारायण दिखलायी पहते हैं।

'वेही (आदिनारायण) तुरीय ब्रह्म है। वे ही तुरीयातीत हैं। वे ही विष्णु (ब्यापक) है। वे ही समस्त ब्रह्मवान्तक शब्दोंके वान्य हैं। वे ही परम ज्योति हैं। वे ही मायातीत हैं। वे ही गुणातीत है। वे ही कालातीत है। वे ही समस्त कर्मों से परे हैं। वे ही सत्य एव उपाधिरहित हैं। वे ही परमेश्वर (सर्वसंचालक) है। वे ही पुराणपुरुप हैं। प्रणवादि समस्त मन्त्ररूप वान्त्रकोंके वान्य, आदि-अन्तरहित, आदि-देश कालवस्तु तथा तुरीय सजावाले (इन सबके वान्य) एवं नित्य परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यसकत्य, आत्माराम, तीनों कालोंसे अवाधित स्वरूपवाले, स्वयज्वोति, स्वयप्रकाशमय, अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात् सर्वथा अद्वितीय, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिककी तो बात ही क्या, जिनमें दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं, जिनमें सवत्सरादि कालिमों दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं, जिनमें सवत्सरादि कालिमों वर्षों हैं, निजानन्दमय अनन्त-अन्वन्त्य ऐश्वर्यवाले, आत्माके भी अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, तुरीयात्मा आदि

शब्दोंके वाच्या अद्देत प्रमानन्दरूप, विभु ( सर्वन्यापक ), नित्य, निष्कलङ्क, निर्विकल्प, निरञ्जन, संजारहित, शुद्ध देवता एकमात्र नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार जानता है, वह पुरुष उन ( श्रीनारायणभगवान् ) की उपासनासे उनके सायुज्यको प्राप्त करता है—यह सशयरित वात है ।। ६—११ ॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

#### द्वितीय अध्याय

#### साकार-निराकार परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण

तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिप्यने अपने मगवत्स्वरूप गुरुदेवसे कहा-'भगवन् ! वैकुण्ठ एवं श्रीमन्नारायणको भी आपने नित्य बतलाया है। वे ही ( वैकुण्ठ एव श्रीनारायण ) तुरीयतस्व हैं, यह भी कहा ही है। श्रीवैकुण्ठधाम साकार है और श्रीमन्नारायण मी साकार हैं। किंद्र तुरीयतन्त्र निराकार है। साकारतन्त्र अवयवयक्त होता है और निराकार अवयवरहित । अतः श्रति यह कहती है कि साकार अनित्य होता है और निराकार नित्य होता है। जो-जो ( पदार्थ ) अवयववाले हैं, वे सब अनित्य हैं—अनुमान-प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः उन दोनों (वैकुण्ठ एव नारायण )की अनित्यता बतलाना ही उचित है। आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार वतलाया है ? तुरीयतत्त्व अक्षर ( अविनाशी) है—यह श्रुति कहती है; अतः तुरीयतत्त्व का नित्यत्व प्रसिद्ध है। नित्य एव अनित्य—ये परस्पर-विरोधी धर्म हैं। इन दोनों विरोधी धर्मों का एक ही ब्रह्ममें होना अत्यन्त विरोधी ( असगत ) है । इसलिये श्रीवैकुण्ठ-धाम एव श्रीमन्नारायणकी मी अनित्यता ही वतलाना उचित है।' (शिष्य यह शङ्का करता है।)॥१॥

गुरु शङ्काक निवारण करते हुए कहते हैं—"( द्वम जो कहते हो, वह) ठीक ही है; (किंद्र) साकार-तत्त्व दो प्रकारका होता है—उपाधिसहित तथा उपाधिरहित। इनमें उपाधिमहित साकार किस प्रकारका है? अविद्यासे उत्पन्न समस्त कार्य एव कारण अविद्यापादमें ही हैं, और कहीं नहीं। इसिंग्ये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तत्त्व (पदार्थ) अवयवयुक्त ही है। अवयवयुक्त होनेसे (वे) अवश्य अनित्य होंगे ही। (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका वर्णन हो चुका।

"तब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है । निरुपाधिक साकार तीन प्रकारका है—ब्रह्मविद्यासकार, आनन्दसाकार तथा उपयात्मक (ब्रह्मविद्यानन्दात्मक) साकार । (यह) त्रिविष साकार भी फिर दो प्रकारका होता है—नित्यसाकार और मुक्तसाकार । नित्यसाकार तो आदि-अन्तहीन सनातन (गाश्वत ) है । जो उपासनादारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं, उनका साकार देह मुक्तसाकार है । उस (मुक्त पुरुषके आकार ) का आविर्माव अखण्ड जानसे होता है । अर्थात् मगबदाममें स्थित मुक्तात्माओंका शरीर जानधन है । वह (मुक्तात्माओंका साकार शरीर ) भी गाश्वत होता है; परतु वह मुक्तसाकार ऐक्छिक (इच्छाधीन ) होता है । दूसरे कहते हैं (ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना (नित्यत्व )कैसे होगा ! (इसपर कहते हैं—)॥ २-७॥

''अद्देत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरितशय परमानन्दरूप, शुद्ध, जानस्वरूप, मुक्त, सत्यस्वरूप ब्रह्मकी चैतन्यरूप साकारता होनेसे उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है । इसीलिये निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई अधिक (महान्) होगा, ऐसी शङ्का दूरसे ही निष्टृत्त हो जाती है। सभी उपनिषदों में, समस्त शास्त्र सिद्धान्तों में 'ब्रह्म निरवयव चैतन्य है' यही सुना जाता है। और विद्या, आनन्द तथा दुरीयका सर्वत्र अमेद ही सुना जाता है।

'(तव) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है ?'
शिष्यकी इस शङ्काका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं—
'(उमने) सत्य कहा है—विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार, आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दमाकार तथा (विद्या, आनन्द)
दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते हैं। यहाँ प्रधानताको लेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः अभेद ही है'॥ ८-१०॥

'मगवन्! अखण्ड अद्दैत परमानन्दस्वरूप ब्रह्मके लिये साकार और निराकार—ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी धर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं । इस शङ्काका निवारण करते हुए गुरु कहते हैं—'यह ठीक है। जैसे सर्वव्यापी निराकार महावायुका और उसीके खरूपभूत त्वक्-इन्द्रियके अधिष्ठाता-रूपमें प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अभेद ही सब कहीं सुना जाता है, जैसे प्रथिवी आदि व्यापक श्ररीरवाळे देवविशेषोंके उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस (व्यापक रूप) से अभिन्न, तथा अपरिन्छिन्न होते हुए भी अपनी मूर्तिके आकारके, देवता सर्वत्र सुने जाते हैं—अर्थात् जैसे पृथिवी आदिके अधिष्ठाता देवता अपने पृथिवीरूपी भौतिक शरीर एव देव-गरीर दोनोंसे युक्त हैं, वैसे ही सर्वात्मक परब्रह्ममें साकार एवं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परब्रह्मके स्वरूपका जान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता। अर्थात् जब जान लिया जाता है कि परब्रह्ममें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियाँ हैं, तब विरोधी धर्मोंका विरोध असङ्गत नहीं लगता। इस (श्रान) के अमावमें ही अनन्त विरोध प्रतीत होते हैं॥ ११-१२॥

'और जब श्रीराम-श्रीकृष्णादि अवतारस्वरूपोंमें अद्वेत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके परमतत्त्व एव परमैश्वर्यकी समृति सर्वत्र स्वामाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है, तब अद्वेत परमानन्दस्वरूप, सब प्रकारसे परिपूर्ण परब्रह्मके विषयमें क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सर्वपरिपूर्ण परब्रह्मका साकार-रिहत केवल निराकार स्वरूप ही वास्तवमें अभिप्रेत हो, तब तो केवल निराकार आकाशके समान परब्रह्ममें भी जडता आ जायगी । इसल्ये परमार्थतः परब्रह्मके साकार एव निराकार दोनों रूप स्वभावतः सिद्ध हैं ॥ १३॥

'इस प्रकारके अद्देत परमानन्दस्वरूप आदिनारायणके पलक उठाने श्लीर गिरानेसे मूल अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति एव लय हुआ करते हैं। आत्माराम, अखिल-परिपूर्ण आदिनारायणकी अपनी इच्छासे जब कभी उनका उन्मेप होता है (पलक उठते हैं), तब उस (उन्मेष) से परब्रह्मके निचले पादमें, जो सब (अभिव्यक्तियों) का कारण है, मूलकारणरूप अव्यक्त (प्रकृति) का आविर्माव होता है। अव्यक्तसे मूल (सस्कार) का एव मूल-अविद्याका आविर्माव होता है। उसी (अव्यक्त) से 'सत्'-शब्दसे वाच्य अविद्यामिश्रित ब्रह्म (जीव) व्यक्त होता है। उस (अव्यक्त-प्रकृति) से महत्तत्व, महत्से अहङ्कार, अहङ्कारसे (शब्दादि) पाँचों तन्मात्रायं, पाँचों तन्मात्राओंसे (आकाशादि) पञ्चमहामूत और पाँचों महाभूतोंसे ब्रह्मके एक पादसे व्याप्त एक अविद्यात्मक अण्ड उत्पन्न होता है॥ १४॥

'उस (अविद्याण्ड) में तत्त्वतः गुणातीतः शुद्ध सत्त्वमय तथा लीला (क्रीड़ा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप घारण किये मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं । तारपर्य यह कि अविद्याण्ड

गुणावीत शुद्ध संस्वमय नारायणका ही लीलाके लिये धारण किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक स्वरूप ही है। ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिस्वरूप वैकुण्ठवासी नारायण हैं । वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयादि समस्त कार्य एव कारणसमूहोंके (प्रकृतिरूप) परम कारणके भी कारणरूप महामायातीत तुरीयखरूप परमेश्वर विराजित हैं। उनसे स्थूल विराट्खरूप उत्पन्न होता है । वही विराट्-खरूप समस्त कारणींका मूल है। वह (विराट्) अनन्त मस्तकीं तथा अनन्त नेत्रों, हार्यो और पैरोंसे युक्त पुरुष है। वह अनन्त कार्नोवाला सवको घेरकर (ब्याप्त करके) स्थित है। वह सर्वव्यापक है। वह संगुण एव निर्गुणस्वरूप है। वह ज्ञान, वल, ऐश्वर्य, शक्ति तथा तेजःस्वरूप है। नाना प्रकारके अनन्त विचित्र जगत्के आकारमें वही स्थित है। वही निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभृतिके समुदायसे सम्पन्न विश्वरूप परमात्मा है। वह निरितशय निरङ्काशता (परम-स्वतन्त्रता ) सर्वजता, सर्वशक्तिमत्ता सर्व-नियन्तृत्व आदि अनन्त कल्याणकारी गुणोंका आकर है। वह अवर्णनीय अनन्त दिन्य तेजोराशिके रूपमें स्थित है। वह अविद्याके पूरे अण्डमें व्यापक है । वह महामायाके अनन्त विलासीका अधिष्ठानिकोष एव निरितगय अद्देत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मका विलास-विग्रह है ॥ १५ ॥

'इस (विराट्-पुरुष) के एक एक रोमकूप-छिद्रमें अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड और ( उनके ) स्थावर भी उत्पन्न होते हैं। उन सव अण्डोंमेंसे प्रत्येकमें नारायणका एक-एक अवतार होता है। उन्हीं नारायणसे हिरण्यगर्भ(ब्रह्मा)उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही उस अण्डका विराट्खरूप उत्पन्न होता है, नारायणसे ही सब लोकोंके लष्टा प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही एकादश रुद्र भी उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही अखिल लोक उत्पन्न होते है। नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं। नारायणसे समस्त देवता उत्पन्न होते हैं। नारायणसे वारह आदित्य उत्पन्न होते हैं। सव ( आठों ) वसुनामक देवता, सभी ऋषि, सम्पूर्ण प्राणी तथा समस्त छन्द नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं । नारायणसे ही प्रवृत्त होते ( क्रियाशील वनते ) हैं । नारायणमें ही सब लीन हो जाते हैं। अतः ( ये ही ) नित्य, अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ एव स्वयप्रकाश हैं। नारायण ही ब्रह्मा हैं। नारायण ही शिव हैं। नारायण ही इन्द्र हैं। नारायण ही दिशाएँ हैं। नारायण ही विदिशारूप (कोण) हैं। नारायण ही काल हैं। नारायण ही समस्त कर्म हैं। नारायण ही मूर्त एव अमूर्तरूप हैं। नारायण ही समस्त कारणरूप तथा सम्पूर्ण कार्यस्वरूप हैं। इन दोनों (कारण तथा

कार्य ) से विलक्षण भी नारायण ही है। परमञ्योति, खर्य-प्रकाशमय, ब्रह्मानन्दमय, नित्य, निविक्त्य, निरञ्जन, अवर्ण-नीय, शुद्ध एक्सात्र देवता नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं है। न वे (क्सिके) समान हैं और न (क्सिके) अधिक इ (उनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं)। 'संगयरिहत होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है, वह सम्पूर्ण बन्धनोंको छेदन करके, मृत्युको पार करके मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सर्वदा उन (श्रीनारायण) की उपासना करता है, वह पुरुष नारायण-स्वरूप हो जाता है, वह नारायणस्वरूप हो जाता है'॥ १६॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

#### वृतीय अध्याय

#### मूलविद्या और प्रलयके स्वरूपका निरूपण

शिष्यने 'ठीक है' कहकर फिर पूछा—'भगवन् । परम-तत्त्वज गुक्टेव । आपने विख्यमके सहित महामृत्य-अवित्याके उदयक्रमका वर्णन किया । उस (मूखाविद्या) मे प्रमञ्जर्का उत्पत्तिका कम क्सि प्रकार है। इसे विशेषतः वर्णन करें । में उसका तत्त्व जानना चाहता हूँ' ॥ १ ॥

'ऐसा ही हो' यह महकर गुरु वोले—'यह अनादि प्राञ्च जैसा दि जायी पड़ता है। वह नित्य है या अनित्य—इस प्रकारका संग्य उत्पन्न होता है। प्रश्च मी दो प्रकारका है—विद्या-प्रमञ्ज और अविद्या प्रमञ्ज । विद्या प्रपञ्जकी नित्यता तो इसीसे सिंद है कि वह नित्यानन्दमय चैतन्यका विलास तया शुद्ध, बुद्ध, मुक्तः सत्य एव आनन्टस्वरूप है । अविद्याप्रसञ्च नित्य है या अनित्य ?—-कुट लोग प्रवाहरूपसे उसकी नित्यवा ववलावे हैं। शान्त्रोंमे प्रत्यादिका वर्णन चुना जाता है, इस कारणसे दूसरे उमनी अनित्यना वतलाते हैं। वस्तुत दोनों ही (वातें) नहीं है। फिर है क्सि प्रकार ! समस्त अविद्या-प्रपञ्च महामायामा नमोच एव विकासरूप विलास ही है। क्षण-क्षणमे शून्य (निरोहित) होनेवाला अनादि मूल-अविद्याका वितास होनेके कारण परमार्थत कुछ भी नहीं है। अर्थात नमन्त अभियापमञ्ज प्रतिवाग विलीन होनेवाला है। अन उमनी पारमार्थित सत्ता नहीं है। वह तिस प्रकार ? ए रमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। यहाँ नाना (अनेक) नामकी वस्तु रुछ मी नहीं है (—ऐसी 'मृति है )। अतएव ब्रह्मसे भित्र नत्र बाधित ( प्रतीतिमात्र, मत्ताहीन ) ही है । मत्य ही पाम बदा है। ब्रह्म सन्यत्वरूप, ज्ञानत्वरूप एव अन्तहीन हेंगा २॥

नव दिलात ( अभिन्यक्ति )-महित मूल-अविद्याके उपमहारका क्रम क्रिन प्रकार है ११ ( वॉ शिष्यके पूछनेपर ) जल्बन्त आउरपूर्वक बड़ी प्रम्वनासे गुढ़ उपदेश करते हैं— भारत बहुर्नुगोका ब्रह्मजीका एक दिवस होता है। इतने ही समयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस दोनोंका सम्मिलित रूप एक दिन होता है। उस एक दिनमें सत्यलोक्तक के तमस्त लोकों जी उत्पक्ति, स्थिति एवं लय हो जाते हैं। (ऐसे) पंद्रह दिनोंका (ब्रह्माजीका) पक्ष (पखनाडा) होता है। दो पक्षोंका महीना होता है। दो महीनोंका ऋतु होता है। तीन ऋतुओंका अयन होता है। दो महीनोंका ऋतु होता है। तीन ऋतुओंका अयन होता है। दो अयनोंका वर्ष होता है। तहाके वर्षोंक प्रमाणसे सी वर्षकी ब्रह्माजीकी परमायु (पूर्ण आयु) होती है। इतने समयतक उन (ब्रह्माजी) की स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमे अण्डगत विराटपुरुष अपने अशी हिरण्यगर्मको प्राप्त होते (उनमें लीन हो जाते) हैं। हिरण्यगर्मके कारण परमात्मा अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरण्यगर्म प्राप्त होते हैं। फिर सौ वर्षोतक उनकी प्रलय होती है। उस समय सब जीव प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं। प्रलयके समय, सब शून्य (अमावरूप) हो जाता है।। ३-४॥

'उन ब्रह्माजीकी स्थिति एवं प्रलय आदि-नारायणके अंशरी अवतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि कहे जाते हैं। इन दिवस एव रात्रिका (अर्थात् ब्रह्माके सी वर्षोके जीवन एव सी वर्षोकी प्रलयका) महाविष्णुका एक दिन होता है। इसी प्रमाणसे दिन, प्रक्ष, मास, सवत्सर आदि भेदसे उनके सी करोड़ (एक अरव) वर्षोतक उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तर्में (वे) अपने कारण महाविराट् पुरुपको प्राप्त होते (उनमें लीन हो जाते) हैं। तब आवरणके साथ ब्रह्माण्ड विनष्ट हो जाता है। ब्रह्माण्डका आवरण विनष्ट होता है, वही (आवरण) विष्णुका स्वरूप है। उनकी (अमिहाविष्णुकी) उतनी ही (उनके एक अरव वर्षकी) प्रलय होती है। प्रलयके समय सब शून्य हो जाता है॥ ५॥

'अण्डपरिपालक महाविष्णुकी स्थिति एव प्रलय (उनके दो अरव वर्ष) आदिविराट् पुरुषके दिवस-रात्रि कहे जाते 🍹 । उन- दिवस-रात्रिका एक दिन होता है। इसी प्रकार दिन, पक्ष, मास, सवत्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ (एक अरव) वर्षपर्यन्त उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें आदिविराट् पुरुप अपने अशी मायोपाधिक नारायणको प्राप्त होता है, अर्थात् उनमें लीन हो जाता है। उस विराट् पुरुपका जितना स्थितिकाल है, उतना ही प्रलयकाल भी होता है। प्रलयके समय सब शहन्य हो जाता है।। ६॥

'विराट्की स्थिति एव प्रख्य मृल-अविद्याण्ड परिपालक आदि नारायणके दिवस-रात्रि कहे जाते हैं। उन दिवम-रात्रिका एक दिन होता है। इसी प्रकार दिन, पक्ष, मास, सवत्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ वपाके समयतक उनकी स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमं त्रिपादिभृति-नारायणकी इच्छामे उनका निमेप होता है (उनकी पलकें गिरती है)। इस निमेपसे मूल-अविद्याण्डका उसके आवरणके साथ प्रलय हो जाता है। तव मूल-अविद्या, जो

मत्-असत्से निल्क्षण, अनिर्वचनीम, लक्षणरहित, आविर्मावतिरोमावरूप, अनादि अखिल कारणोंकी कारणरूप एवं अनन्त
महामायाविशेपणोंसे युक्त है, अपने निलासके साथ तथा सम्पूर्ण
कार्यरूप उपाधिके सहित परमस्क्षम मूल कारण—अन्यक्तम प्रवेश
कर जाती है। अन्यक्त फिर ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है, उस
समय ईंधनके जल जानेपर जैसे अमि अपने वास्तविक खरूपको
प्राप्त कर लेता है, वंसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप
उपाधिके नष्ट हो जानेपर अपने खरूपमें खित हो जाते हैं।
समस्त जीव अपने खरूपको प्राप्त हो जाते हैं।
समस्त जीव अपने खरूपको प्राप्त हो जाते हैं।
समस्त जीव अपने खरूपको प्राप्त हो जाते हैं।
वातो है और उस (पुष्प) के अभावमें शुद्ध स्फिटक
प्रतीत होता है, वेसे ही ब्रह्ममें भी मायारूप उपाधिसे ही
मगुणत्व, परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है। उपाधिका
नाश हो जानेपर निर्गुणत्व, निरवयवत्व आदिकी प्रतीति
होती हैं।। ७।।

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

# चतुर्थ अध्याय

## महामायातीत अखण्ड अद्वैत परमानन्द्रमय परतत्त्व-खरूपका निरूपण

ॐ। उपाधिका नाद्य हो जानेके कारण ब्रह्मका निर्विशेष रूप अत्यन्त निर्मल होता है। वह अविद्यासे परे, अतः अत्यन्त श्रुद्ध है। श्रुद्ध वोधानन्दमय कंवल्यम्बरूप है। ब्रह्मके चारो पाद निर्विशेष हैं। वह अखण्डस्वरूप, सर्वतः परिपूर्ण, स्वयंप्रकाद्य सच्चिदानन्द है। अद्वितीय तथा ईश्वररित है—अर्थात् उसका कोई स्वामी, नियन्ता नहीं है। वह ब्रह्म समस्त कार्य-कारण-स्वरूप, अखण्ड चिद्धनानन्दरूप, अतिदिव्य मङ्गलाकार, निरितिशय आनन्दरूप तेजोराशिविशेष, सर्वपरिपूर्ण, अनन्त चिद्धिलासमय विभूतिका समष्टिरूप, अद्भुत आनन्दमय आश्चर्य-पूर्ण विभूतिविशेषस्वरूप, अनन्त चिन्मय स्तरमाकार, श्रुद्ध शान-आनन्दविशेषस्वरूप, अनन्त परिपूर्णानन्दमय दिव्य विद्यु-नमालास्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्मका अद्वितीय अखण्डानन्दमय स्वरूप वर्णित हुआ।। १॥

फिर शिष्य कहता है—'भगवन् ! ब्रह्मके पादभेदादि कैसे सम्मव ईं और यदि ई तो वह अदैतस्वरूप है—यह किस प्रकार कहा गया १' ॥ २॥

गुर शङ्काका समाधान करते हैं—'इसमें विरोध नहीं है। ब्रह्म अद्देत है, यही सत्य है। और यही कहा गया है। ब्रह्ममें मेद नहीं बताया गया है, (क्योंकि) ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पादभेदादिका वर्णन तो ब्रह्मके खरूपका ही वर्णन है। वही कहा जा रहा है। ब्रह्म चार पादवाला (चतुःपादात्मक) है। इन (चारों पादों) मे एक अविद्यापाद है और तीन पाद अमृत ( नित्य ) ह । ( दूसरी शाखाओंके ) उपनिपदोमे वर्णित स्वरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है। ( जाखान्तरीय उपनिपदोंमं इस प्रकारके वचन मिलते हैं--) 'त्रिपादस्वरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय, परमानन्दस्वरूप एव सनातन परम कैवल्यरूप है। मैं इस आदित्यके समान प्रकाशमय, तमसूके परे स्थित महान् पुरुपको जानता हूं। उसको इस प्रकार (तमस्ये परे तेजोमयरूपमें) जाननेवाला यहाँ ( ससारमे ) अमृतखरूप (मुक्त ) हो जाता है। मोक्षप्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सम्पूर्ण ज्योतियोंकी ज्योति तमस्से परे कही गयी है। सबकी आधार-भृत, अचिन्त्यखरूप, आदित्यवर्ण ( प्रकाशस्वरूप ) परम ज्योति तमसुसे ऊपर (परे ) प्रकाशित है । जो एक, अन्यक्त, अनन्तस्वरूप, विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमससे परे अवस्थित है। वही ऋत ( समस्त काम्य कर्मोंका फल-स्वर्गादि ) है। उसीको सत्य (निष्कामभावका प्राप्य ) कहा गया है। वही सत्य ( नित्यसत्ता ) है। वही परम विश्वद ब्रह्म

L

तमस् शन्दके द्वारा अविद्या कही जाती है ॥ ३-८॥ 'समस्त भृत इन ( ब्रह्म ) का एक पाद ( भाग ) हैं। इनके शेप तीन पाद अमृतखरूप (नित्य ) हैं, जो परम व्योममं प्रतिष्ठित हैं। तीन पादौंवाळा पुरुष सबसे ऊपर प्रकाशित रे और इसका अवशिष्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोंके रूपमे इस जगत्में प्रकट हुआ | इसके बाद वह जड-चेतनात्मक विश्वमें चारों ओर व्याप्त हो गया । विद्या, आनन्द एव तरीय नामक तीन पाद शाश्वत हैं। शेष चौथा पाद अविद्याके आश्रित हैं? ॥ ९-१० ॥

920

[ शिप्य पूछता है—] 'आत्माराम श्रीआदिनारायणके उन्मेष निमेप ( नेत्रोन्मीलन-निमीलन ) कैसे होते हैं १ उनका म्बरूप क्या है ११ ॥ ११ ॥

गुरु बतलाते हैं-- 'बाह्य-दृष्टि उन्मेष ( पलक खोळना ) है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष (पलक बद करना) है। अन्तर्दृष्टिसे अपने स्वरूपका चिन्तन करना ही निमेष (पलक बंद करना ) है । बाह्य-दृष्टिसे अपने स्वरूपका चिन्तन करना ही उन्मेप ( पलक खोलना ) है। जितने परिमाणका उन्मेषकाल होता है, उतने ही परिमाणका निमेषकाल भी होता है। उन्मेष-कालमें अविद्याकी स्थिति होती है। निमेषकालमें उस ( अविद्या ) का लय होता है। जैसे उन्मेष होता है, वैसे ही चिरतन अत्यन्त सूक्ष्म वासनाके प्रभावसे फिर अविद्याका उदय हो जाता है। पहलेकी माँति ही अविद्यांके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके मेटसे जीव एव ईश्वरका

भेद भी दिखायी देने छगता है। यह जीव कार्यरूप उपाधित यक्त है और ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं। ईश्वरकी महामाया उन्हींकी आज्ञाके अभीन रहती हैं। वे (महामाया) उन ( ईश्वर ) के सकस्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध प्रकारकी अनन्त महामायाशक्तियोंसे भली प्रकार सेवित, अनन्त महामायाजालकी उत्पत्तिका स्थान, महाविष्णुकी लीला-शरीर-रूपिणी तथा ब्रह्मादिके लिये भी अगोचर हैं। जो भगवान विष्णुका ही मजन करते हैं, वे इन महामायाको अवस्य पार कर जाते हैं। दूसरे लोग ( जो मगवान् विष्णुका मजन नहीं करते ) अनेक उपायोंका अवलम्बन करके भी कभी नहीं तरते । अविद्याके कार्यरूप अन्तःकरणोंका आश्रय छेकर वे अनन्त ज्ञालतक जन्मते रहते हैं; क्योंकि उन (अन्तः करणीं) में ब्रह्मचैतन्य प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्ब ही जीव कह्छाते हैं। सभी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यों ( कुछ लोग) कहते हैं। समस्त जीव महाभूतोंसे उत्पन्न सूक्त्मशरीररूप उपाधिसे युक्त हैं, इस प्रकार दूसरे लोग कहते हैं। बुद्धिमें प्रतिविम्बित चैतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है। इन सब ( जीवों ) में उपाधिको लेकर ही मेद है, अत्यन्त मेद नहीं है। सर्वतः परिपूर्ण श्रीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे 🗸 सदा लीला किया करते हैं। इसी प्रकार सब जीव अज्ञानवश उन तुच्छ विषयोंमे, जिनमें सुख नहीं है, सुखप्राप्तिकी आशासे असार ससारचक्रमें दौड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि सतार-वासनारूप विपरीत-भ्रमके कारण ही जीवोंकी संसार-चक्रमें धूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती हैं ॥ १२--१४ ॥

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ ॥ पूर्वकाण्ड समाप्त ॥



#### उत्तरकाण्ड

#### पञ्चम अध्याय

#### संसारसे तरनेका उपाय और मोश्रमार्गका निरूपण

श्रीगुरुमगवान्को नमस्कार करके फिर जिग्य पृछता है— 'मगवन् । सम्पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका फिर उठय कैसे होता है ११॥ १॥

'यह मत्य है' यों कहकर गुरु बोले—'वर्पा ऋतुके प्रारम्भमं जैसे मेहक आदिका फिरसे प्रादुर्माव होता है। उसी प्रकार पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका उन्मेषकालमं (भगवान्के पलक खोलनेपर ) फिर उटय हो जाता है।। २।।

(शियने फिर प्छा—) 'भगवन्। जीवोका अनाटि ससारन्य अम किस प्रकार है ? और उसकी निवृत्ति कंसे होती है ? मोक्षके मार्गका स्वरूप कैसा है ? मोक्षका साधन कैसा है ? अथवा मोक्षका उपाय क्या है ? मोक्षका स्वरूप कैसा है ? सायुज्य मुक्ति क्या है ! यह मव तत्त्वत. वर्णन करें। । ३ ॥

अत्यन्त आदरपूर्वक, बड़े हर्पसे शिप्यकी बहुत प्रशसा करके गुरु कहते ई- 'सावधान होकर सुनो । निन्दनीय, अनन्त जन्मोंमे वार-वार किये हुए अत्यन्त पुष्ट अनेक प्रकारके विचित्र अनन्त दुष्कर्मिक वासनासमूहींके कारण (जीव ) को शरीर एव आत्माके पृथकत्वका ज्ञान नहीं होता । इमीसे 'देह ही आत्मा है? ऐसा अत्यन्त दृढ़ ग्रम हुआ रहता है। 'म अजानी हूँ, मैं अल्पन हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अनन्त दु खें।का निवास हूँ, मै अनादि कालसे जन्म-मरणरूप ससारमं पड़ा हुआ हुँ इस प्रकारके भ्रमकी वायनाके कारण ससारमं ही प्रदृति (चेष्र) होती है। इस (प्रदृति) की निवृत्तिका उपाय कदापि नहीं होता। मिथ्यास्त्ररूप, स्वप्नके समान विपयमोगाका अनुमव करके, अनेक प्रकारके असख्य थत्यन्त दुर्छभ मनोर्ग्रों की निरन्तर आशा करता हुआ अतृप्त (जीव) सदा दौड़ा करता है। अनेक प्रकारके विचित्र स्थृल-मृष्ट्रम, उत्तम-अधम अनन्त शरीराको धारण करके उन-उन शरीरोंमं विहित ( प्राप्त होने योग्य ) विविव विचित्र, अनेक श्रम अञ्चम प्रारम्धकर्माका माग करके, उन-उन कर्मोंके फलकी वासनासे वासित ( लिप्त ) अन्तः करणवालां की यार-यार उन-उन कमें के फलम्प विपयोमें ही प्रवृत्ति होती है। समारकी निवृत्तिके मार्गम प्रवृत्ति ( रुचि ) भी नहीं उत्पन्न होनी । इसलिये (उनको ) अनिए ही इए (मद्गलकारी) की मॉनि जान पड़ता है। समार-वासनारूप विपरीत अमसे इप्ट (मङ्गलम्बरूप मोधमार्ग ) अनिट (अमङ्गलकारी ) की भॉति जान पदता है। इमिलये सभी जीनाकी इप्रविपयम सुखबुढि है तया (उसके न मिलनेमं) दु.खबुद्धि है। वास्तवमं

अवायित ब्रह्ममुख्यके लिये तो प्रवृत्ति ही उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसके स्वरूपका जान जीवोंको है नहीं । वह (ब्रह्ममुख) क्या है, यह जीव नहीं जानते, क्योंकि वन्धन कैसे होता है और मोक्ष कैमे होता है, इस विचारका ही (उनमं) अभाव है। यह (जीवोंकी अवस्था) केसे है १ अजानकी प्रवलतासे। अज्ञानकी प्रवलता किस कारणसे है १—भक्ति, जान, वैराग्यकी वासना न होनेसे। इस प्रकारकी वासनाका अमाव क्यों है १ —अन्त करणकी अस्यन्त मिलनताके कारण ॥ ४॥

'अतः (ऐनी दयामें) ससारसे पार होनेका उपाय क्या हे <sup>११</sup> गुरु यही बतलाते हैं—'अनेक जन्मोंके किये हुए अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्योंके फलोदयसे सम्पूर्ण वेद-शास्त्रके सिद्धान्तांका रहस्यरूप सत्युक्योका सग प्राप्त होता है। उस (मत्सग) से विधि तथा निपेधका ज्ञान होता है। तब सदाचारमें प्रवृत्ति होती है। सदाचारसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है। पापनायसे अन्तः करण अत्यन्त निर्मेख हो जाता है ५-६

'तय ( निर्मल होनेपर ) अन्त करण सद्गुरका कटाक्षे ( दयादृष्टि ) चाहता है । सद्गुरुके ( कृपा- ) कटाक्षके लेशमे ही सब सिदियाँ प्राप्त हो जाती है । सब वन्धन पूर्णतः नष्ट हो जाते है । अयके सभी विद्य विनष्ट हो जाते हैं । सभी श्रेय ( कल्याणकारी गुण ) स्वतः आ जाते हैं । जैसे जनमान्धको रूपका जान नहीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपदेश विना करोड़ों कर्लोम मी तत्वजान नहीं होता । इसल्ये सद्गुरुके (कृपा-) कटाक्षके लेशसे अविलम्ब ही तत्वजान हो जाता है ॥ ७॥

'जय सद्गुक्ता कृपा-त्रदाक्ष होता है, तय भगवान्की कथा सुनने एव व्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस (व्यानादि) से इदयमें स्थित दुर्वासनाकी अनादि प्रन्थिका विनाग हो जाता है। तय इदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ विनप्ट हो जाती है। इससे इदय-कमलकी कर्णिकामें परमातमा आविर्भृत होते हैं।

'इससे भगवान् विष्णुमं अत्यन्त दृढ भक्ति उत्पन्न होती है। तव (विषयोंके प्रति) वैराग्य उदय होता है। वैराग्यमे बुढिमं विज्ञान (तत्त्वज्ञान) का प्राकट्य होता है। अम्यासके द्वारा वह जान क्रमद्यः परिपक्ष होता है॥ ८-९॥

'परिपक विज्ञानसे ( पुरुप ) जीवन्मुक्त हो जाता है। सभी ग्रुभ एव अग्रुभ कर्म वासनाओं के साथ नष्ट हो जाते है। तव अत्यन्त हढ ग्रुढ सास्विक वासनाद्वारा अतिशय मक्ति होती है। अतिश्वय भक्तिसे सर्वमय नारायण सभी अवस्थाओं में प्रकाशित होते हैं । समस्त ससार नारायणमय प्रतीत होता है । नारायणसे मित्र कुछ नहीं है, इस बुद्धिसे उपास्क सर्वत्र विहार करता है ॥ १० ॥

'(इस प्रकार) निरन्तर (भाव-) समाधिकी परम्परासे सन कहीं, समी अवस्थाओं में जगदी बरका रूप ही प्रतीत होता है। ऐसे महापुरुपकों कभी कभी ईश्वर साक्षात्कार भी होता है।।११॥

'इस ( महापुरुप ) को जग शरीर छोड़नेकी इच्छा होती है, तव मगवान् विष्णुके सव पार्यद उसके पास आते हैं। तव भगवान्का ध्यान करता हुआ हृदय-कमलमे स्थित आत्म-तत्त्वका अपने अन्तरात्माके रूपमें चिन्तन करके मली प्रकार ( मामसिक ) उपचारोसे ( उसकी ) अर्चा करता है। फिर इस मन्त्र 'सो ऽहम् ' का उचारण करता हुआ, समी ( इन्द्रिय-) द्वारोंका सयम करके, मनका मली प्रकार निरोध करता है और प्रणव (के उच्चारण ) से प्रणव (के अर्थ ) का अनुसधान ( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वाय ( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे ब्रह्मरन्त्रमे बाहर चला जाता है। वहाँ 'सोऽहम्' इस मन्त्रसे बारह ( दस इन्द्रियाँ और मन तया बुद्धि ) के अन्तर्में ( उनके आधाररूपसे ) स्थित परमात्मा ( चेतनतत्त्व ) को एकत्र करके ( अर्थात् इन्द्रियों, मन एव बुद्धिसे चेतना आफर्पित करके ) पञ्चोपचार ( जल, पुप्प, धूप, दीप, नैवेद्य ) से ( मानसिक रूपमे उस चेतन-तत्त्वका ) पूजन करता है । फिर 'सोऽइम्' इस मन्त्रसे पोडग तत्त्वोंमें स्थित जानात्माको एकत्र करके मली प्रकार उपचारोंसे उसकी पूजा करता है। इस प्रकार पहलेके प्राकृत कारीरका त्याग करके फिर कल्पनामय, मन्त्रमय, शुद्ध ब्रह्म तेजोमय, निरित्रगय आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके समान खरूपवाले शरीरको धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित मगवान् अनन्तके दिन्य चरणारविन्दके अङ्गुष्ठसे निकले हुए निरतिगय आनन्दमय देवनदी गङ्गाजीके प्रवाहका आकर्षण करके मावनाके द्वारा इस ( देवगङ्गा-प्रवाह ) में स्नान करता है। तत्पश्चात् वस्त-आभरणादि सामग्रियोंसे अपनी पूजा (अलङ्कृति ) करके, साक्षात् नारायण-खरूप होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रणवस्वरूप गरुड्का ध्यान करता है और ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रणवरूप गरुड़ की पञ्चोपचारसे अर्चा करता है । इसके बाद वह गुरुकी आज्ञासे प्रदक्षिणा एव नमस्कार करके प्रणवरूप गरुइपर सवार होता है और महाविष्णुके समस्त असाधारण चिह्नोसे चिह्नित होकर तथा उन्हींके समस्त असाधारण दिव्य आभूषणोंसे भूषित होकर, सुदर्शन पुरुप ( पुरुष विग्रहधारी सुदर्शनचक ) को आगे करके, विष्वक्सेनसे रक्षित, भगवान्के पार्पदोंसे घिरा हुआ आकागमार्गमे प्रवेश करता है । मार्गके दोनों पार्खीमें स्थित अनेक पुण्यलोकों को पार करके, वहाँ रहनेवाले पुण्य-पुरुपोंसे प्रित होकर, सत्यलोकमे प्रवेश करके ब्रह्माजीकी पूजा करता है और ब्रह्मा तथा सत्यलोकके सभी वासियोद्धारा भली प्रकार पूजित होकर, भगवान् शद्धरके ईशान कैवर्ल्य (दिश्य कैलास) में जा पहुँचता है। वहाँ भगवान् शद्धरका ध्यान करके, शिवजीकी पूजा करके, सभी शिवगणों एव शद्धरजीद्धारा भी पृजित होकर प्रहमण्डल तथा सप्तर्पिमण्डलको पार करके सूर्यमण्डल एव चन्द्रमण्डलका मेटन करता है और कीलकनारायणका ध्यान करके, श्रुवमण्डलका दर्शन करके, भगवान् श्रुवकी पूजा करता है। फिर शिशुमार-चकका भेदन करके, शिशुमार प्रजापतिकी मली प्रकार अर्चा करता है और चक (शिशुमारचक) के मण्यमे खित सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधना करके, उनके द्धारा पूजित होकर तय कपर जाकर परमानन्दको गाप्त होता है।।१२॥

'तत्र सव वैकुण्ठिनवामी उसके पास आते हैं। उन सबकी पूजा करके, उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर विरजा नदीको प्राप्त करता है। वहाँ जान करके मगनान्का ध्यान करते हुए फिर उसमे डुवकी लगाकर, वहाँ अपञ्चीकृत (मूलरूप, अमिश्रित) पञ्च महाभूतोंसे वने सूरम अङ्गवाले भोगके साधनरूप सूरमगरीरको छोड़ देता है तथा मन्त्रमय, दिन्य तेजोमय, निरितयय आनन्दमय महाविष्णुके स्वरूपके समान गरीर धारण करके, फिर जलसे वाहर निकल आता है। वहाँ अपनी पूजा करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए बसमय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, यहिषणा एव नमस्कार करते हुए बसमय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, यहिषणा एव नमस्कार करते हुए बसमय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, यहिषणा एव नमस्कार करते हुए बसमय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए बसमय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए बसमय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए बसमय वैकुण्ठमे प्रवेश करके, प्रविश्वा प्रवासियों की मन्त्र प्रवासियों की निर्मा विद्याप्त अन्त परकोटे, भवन, फाटक, विमान एव उपवनसमूहों तथा देदीप्यमान शिरारों से उपलक्षित निरुपम, नित्य, निर्दोप, निरितिशय, असीम ब्रह्मानन्दनामक पर्वत सुशोभित है १३

'उस (पर्वत) के ऊपर निरितायानन्दमय दिन्य तेजोराशि प्रज्विल है-। उस (तेजोराशि) के मध्यमें शुद्ध ज्ञानमय आनन्दस्वरूप प्रकाशित है। उसके मध्यमे चिन्मय वेदी है। वह (वेदी) आनन्दमय एव आनन्दवनसे भूपित है। उसके मध्यमें उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्रज्विलत है। (उस तेजोराशिमें) परममङ्गलमय आसन सुशोमित है। उस (मद्रासनपद्म) की कर्णिकापर शुद्ध शेषमगवान्का मोगासन सुशोमित है। उसके ऊपर मली प्रकार विराजमान आनन्द-परिपालक आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सर्वेश्वरका विविध उपचारीसे पूजन करता है। फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके, उनकी आज्ञा छेकर और ऊपर-ऊपर जाकर पाँचों वैकुण्ठांको पार करता है तथा अण्डविराट्के कैवल्यपदकी प्राप्त करके, उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द प्राप्त करता है? १४

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥

## पष्ट अध्याय मोक्षमार्गके खरूपका निरूपण

'तव परमानन्दरी प्राप्ति होनेपर उपासक आवरणमहित ब्रह्मण्डम भेदन मरके, चार्ग और देरामर ब्रह्माण्डके राम्प-का निरीक्षण गरता है तथा परमार्थत' उनके स्वरूपयो ब्रह्मणन के द्वारा जानगर (समझ जाता है कि) समन्त नेट, शास्त्र, हतिहाम, पुराण, समम्न विधानसमूह, ब्रह्मादि सम् देवता और सभी परमर्पि भी ब्रह्माण्डके भीतर सित प्रमञ्जेक एक देश (एक अद्भ) मा ही वर्णन मरते हैं। (वे सम्) ब्रह्माण्डके स्वरूपमे नहीं जानते। ब्रह्माण्डके मीतर एम महर्ति प्रमुख जानसे दूर मोधप्रमाद्य (स्वरूप) जान तथा अविधा प्रमुख जानमे तो जान ही हैंने समते हैं। । १॥

ध्वलाण्डरा स्वरूप केंगा है ११॥२॥

'वह मुगें के अटेके समान आराग्या महत्तत्यादि-मगष्टि मय ब्रह्माण्ड तेजोमय, तपे हुए न्वर्णके समान प्रभायाला, उदय होते हुए करोड़ीं स्पाकि समान गान्तियाला, चार्गे प्रशास्त्री (उद्भिज, स्वेडल, अण्डल, जरायुज) स्थिमे उपलिश्त पाँचों (पृथिवी, नल, अग्नि, वायु और आकामरूप) महाभृतासे दक्ता हुआ, तथा मान्तत्त्व, अहद्वार, तम और मृत्प्रकृतिसे दिसा हुआ है ॥ ३॥

'अण्डरी भित्ति गरा परोइ योजन दिशाल है। प्रत्येक आरमण उमी प्रमाणरा ( उतना ही दिशाल ) है ॥ ४॥

'चारों ओरमे ब्रागण्डका प्रमाण हो रक्कर योजन है। महामण्डक आदि अनन्त शक्तियोंसे वह अधिष्टित (धारण विया हुआ) है। श्रीनारायणके रोलनेकी गढके ममान वह है। परमाणुके समान विष्णुरोकने चिपका है। किमीके द्वारा न देखी, न सुनी अनेक प्रशास्त्री अनन्त विचित्रताओंकी विशेषतासे युक्त है॥ ५॥

'इस ब्रह्माण्डके चारं। आर ऐसे ही दूसरे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अपने आवरणोंके साथ प्रकाशित होते हुए अवस्थित हैं॥ ६॥

'(वे ब्रह्माण्ड) चार मुर्सोके, पाँच मुर्सोके, छः मुर्सोवाले, स्रात मुर्खोके, आठ मुर्खोके—इस प्रकार सख्याक्रमसे सहस्र मुर्सोतकके, श्रीनारायणके अशरूप, रजोगुणप्रधान एक एक स्रष्टिकतां (ब्रह्मा) द्वारा अधिष्ठित है। विष्णु, महेश्वर नाम-वाले, श्रीनारायणके अंशरूप, सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एक- एक खिति तथा सहारम्तांने भी अधिष्ठित है। (वे सम ब्रह्माण्ड) विमाल जलप्रमाहमें मत्स्य तथा बुल्नुलंकि अनन्त ममूहोंकी भोति पूमते रहते हैं। । ७॥

'फ़ीड़ामं लगे वालरकी हथेलीमे आँवलोंके समृहकी माँति महाविण्युकी रथेलीम अनन्तरोटि ब्रह्माण्ड शोभित हो रहे हैं॥ ८॥

'जल्यन्त ( रहेंट ) में लगे घड़ोंनी मालाके ममृहकी भाँति महानिष्णुके एक एक रोमकृषके छिट्टोमें अनन्नकोटि ब्रह्माण्ड अपने आवरणोंके साथ घूमते रहते हैं ॥ ९ ॥

(उपर्युक्त गति प्राप्त उपास र) समन्त ब्रह्माण्डों के भीतर एव वाहरके प्राप्तकं रहस्य हो ब्रह्मशानके द्वारा जानहर तथा नाना प्ररागरी विचित्र अनन्त परमेश्वर्यरी समष्टिरूप विशेषोक्ती भन्धे प्रचार देखरर अत्यन्त आधर्यमय अमृतमागरमें गोता लगाता है और निरतिशन आनन्द ममुद्ररूप होकर मम्पूर्ण ब्रह्माण्डसमृहों ने पार वर जाता है। हमी प्रकार अमित, अपिन्छित्र तमःमागरको पार परके, मूल अविद्यापुरको देग्तरर, निविध विचित्र अनन्त महामायाविशेषोंने घिरी हुई, अनन्त महामायागिक्तयाँ भी समष्टिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोमय ज्वालामालाओंने नुद्योभित, अनन्त महामायाविलासोंकी परम अधिष्ठानम्बरूपा, निरन्तर अमित आनन्द पर्वतपर विद्वार बरनेवाली, मुल प्रकृतिकी जननी अनिचालक्ष्मीका इस प्रकार (वर्णित रूपसे) भ्यान रूगता है। फिर विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करके, ममस्त ब्रह्माण्ड समष्टिकी जननी भगवान् निष्णुरी महामायाको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर और अपर-से अपर जाकर महाविराट पदको पाता है'॥ १०॥

'महाविराट् खरूप कैमा है ११ 'समस्त अविद्यापाद विराट् है । सन ओर ऑफोबाला, सन ओर मुलोबाला, सन ओर हाथोंवाला तथा सन ओर पैरोंवाला है । हाथोंके द्वारा ( हाथवालोंको ) तथा पर्लोंके द्वारा उड़नेवालोंको युक्त करता है । यह देवता अकेला ही स्वर्ग तथा पृथिवीको उत्पन्न करता है । इसका रूप दृष्टिमं नहीं ठहरता । इसे कोई नेत्रोंसे नहीं देखता । दृदयसे, बुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता है । जो इसको जानते ई, वे अमृतस्वरूप ( मुक्त ) हो जाते हैं ॥ ११–१४॥

'( ऐसे ) मन तथा वाणीसे अगोचर विराट्खरूपका ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है तथा उनकी आज्ञा. लेकर और ऊपर जाकर विविध विचित्र अनन्त मूल-अविद्याके विलासींको देखकर उपासक परम आश्चर्यान्वित होता है ॥ १५॥

'वहाँ अखण्ड परिपूर्ण परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके समस्त स्वरूपोंमें विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सव प्रकारसे विषद्ध धर्मोवाली ), अपरिच्छित्व यनिका ( पर्दे ) के आकारवाली, भगवान् विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान् अनन्त महामाया-स्वरूपोंसे मली प्रकार सेवित हे । उनका नगर अत्यन्त कौनुकोंसे पूर्ण, अत्यन्त आधर्यसागर, आनन्दस्वरूप, शाश्वत है । अविद्यासागरमे प्रतिविभिन्नत नित्य वैकुण्ठके प्रांतिविम्बस्य दूसरे वैकुण्ठकी भाँति ( वह ) प्रकाशित है ॥ १६ ॥

'उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगलक्ष्मी अङ्गमायाका ध्यान करके अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता है तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आशा प्राप्त करके और कपर जाता है। वहाँ मायाके अनन्त विलासों को देखकर वह परम आश्चर्यमें द्वय जाता है।। १७॥

'उससे ऊपर पादविभूति नामक वैकुण्ठ-नगर गोभित है । अत्यन्त आश्चर्यमय अनन्त ऐश्वर्यका समष्टिखरूप, आनन्द-रसके प्रवाहोंसे भूपित, चारों ओर अमृत नदीके प्रवाहसे अत्यन्त मङ्गलखरूपः ब्रह्मतेजोविशेपखरूप अनन्त ब्रह्मवर्नेसि चारी ओर धिरा हुआ, अनन्त नित्य-मुक्तींसे चारो ओर व्याप्त, अनन्त चिन्मय मवनसमूहोंसे भरा हुआ अनादि पादिवभृति नामक वैकुण्ठ इस प्रकार सुगोभित है। और उसके मध्यमें चिदानन्द-पर्वत शोभित है । उस ( पर्वत ) के ऊपर निरितगय आनन्द-स्वरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वलित है। उसके मध्यमें परमानन्द-रूप विमान प्रकाशित है । उसके भीतर मध्यस्थानमे चिन्मय आसन विराजमान है। उस ( आसनरूप ) पद्मकी कर्णिकापर निरतिशय दिन्य तेजोराशिके मध्य समासीन आदि-नारायणका ध्यान फरके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है, तया उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर जाता है। आवरणसहित अविद्या-अण्डमा भेदन करके, अविद्या-पादको पारकर विद्या-अविद्याकी सिध ( मध्यस्थान ) में जो विष्वक्सेन-वैकुण्ठ नामक नगर शोभित है (साधक वहाँ पहुँचता है ) ॥ १८-१९॥

'अनन्त दिव्य तेजकी ज्वालामालाओंसे चारों ओर निरन्तर प्रज्वलित, अनन्त ज्ञान एव आनन्दके मूर्तिमान् खरूपींद्वारा चारों ओर घिरा हुआ, ग्रुद्ध ज्ञानरूप विमानावलियोंसे विराजित वह नगर अनन्त आनन्दरूप पर्वतींसे पर्म कौतुकमय प्रतीत होता है। उस (पुर) के मध्यमं कल्याणपर्वतके ऊपर शुद्ध आनन्दलप विमान शोभित है। उसके भीतर दिल्य मङ्गलमय आमन
विराजमान है। उस (आसनलर) पद्मकी कर्णिकापर ब्रह्मतेजोराशिके मध्यमे समामीन भगवान्के अनन्त ऐश्वर्यस्वरूप,
विधि निपेथके परिपालक, समस्त प्रशृत्तियों एव सम्पृर्ण कारणोंके
कारणम्बन्य, निग्तिशय आनन्दलश्चण, महाविष्णुम्बन्य,
समस्त मोस्रोके परिपालक, अभितरराकमी—हम प्रकारके
श्रीविष्वक्सेनजीका व्यान करके, प्रविष्णा तथा नमस्कार करता
है। फिर विविध उपचारोंसे (उनकी) पूजा करके, उनकी
आशा लेकर, और ऊपर जाकर उपामक विद्याविभृतिको प्राप्त
करता है तथा विद्यामय, चारो ओर स्थित ब्रह्मतेजोमय अनन्त
वैकुण्डोको देरकर प्रमानन्द प्राप्त करता है॥ २०॥

'(वहाँसे आगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रोंको पार करके ब्रह्मिया नदीको पाकर ( उसके पार पहुँचकर ) वहाँ स्नान करके, भगवान्का ध्यान करते हुए उपासक पुनः गोता छगाता है और मन्त्रमय गरीरको छोड़कर, विद्यानन्दमय अमृत दिव्य गरीर प्रहण करता है। इस प्रकार नारायणकी सरूपता (उनके जैसा विग्रह) प्राप्त करके, आत्माकी पूजा करता है, फिर नित्यमुक्त मभी वैकुण्ठवानिर्मोद्वारा भलीभाँति पूजित होकर, आनन्द-रससे भरपूर ब्रह्मविद्या प्रवाहींसे, अनन्त कीडानन्द नामक पर्वतींसे चारा ओर व्यास, ब्रह्म विद्यामय सहसो प्राचीरोंसे तथा आनन्दामृतसे पूर्ण स्वाभाविक दिन्य गन्धसे युक्त चिन्मय अनन्त ब्रह्मवनींसे अत्यन्त शोभित—हम प्रकारके ब्रह्मविद्या-वैकुण्ठमें उपासक प्रवेश करता है। उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत बोधानन्द-मय भवनके अग्र (सम्मुख) मागमें स्थित प्रणवरूप विमानके ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मविद्या साम्राज्यकी अधिष्ठातृदेवी, अपने अमोघ मन्दकटाक्षरे अनादि मूल-अविद्याको नष्ट कर देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य लक्ष्मीका इम प्रभार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके अनेक प्रकारके उपचारींसे उनकी आराधना करता है। फिर पुणाञ्जलि समर्पित करके, विशिष्ट स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करके, उनके द्वारा भलीभॉति पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर उन्होंके साथ और अपर जाता है। वहाँ ब्रह्मविद्याके तटपर पहुँचकर, ज्ञान एव आनन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंको देखकर, निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा ज्ञानानन्दमय अनन्त समुद्रोंको पार करके, ब्रह्मवनोंमे तथा परम मङ्गलमय पर्वत-शिखरपर वराबर चलते हुए, शानानन्दरूप विमानींकी

कमयद्व पड्कियोंमें (पहुँचकर) उपासक परमानन्द लाभ करता है ॥ २१॥

'उसके बाद तुल्मी नामका वैद्युण्ठ नगर प्रकाशित है। वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोराशिनस्वरूप, अनन्त ब्रह्मतेजोराधिका सम्प्रिम्बरूप, चिदानन्दमय अनेक प्राक्तार विशेषों (चहारदीवारियों) से घरा हुआ, अमितवोधमय आनन्दपर्वतके ऊपर स्थित, वोधानन्द नदीके प्रवाहसे अत्यन्त मङ्गलमय, निरित्ययानन्दस्वरूप अनन्त तुल्मी वनोसे अत्यन्त शोमित, मम्पूर्ण पित्रेजोंमें परम पित्र, चित्रसरूप, अनन्त नित्यमुक्त पुरुपोंमे अत्यधिक मञ्चल तथा आनन्दमय अनन्त विमान-ममूहोंसे सुशोमित, अमित तेजोराशिके अन्तर्गत दिश्य तेजःम्बरूप है॥ २२॥

'उपामक ऐसे आकारवाले तुलसी-वैकुण्ठमे प्रवेश करके, उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमान, नर्वपरिपूर्ण महाविष्णुके सर्वाद्वीम विहार करनेवाली, निगतिशय सौन्दर्य-लावण्यकी अधिष्ठात्री देवी, योधानन्दमय अनन्त नित्य परिजनोंसे परिसेविना, महालक्ष्मीकी सर्वी श्रीवुलमी लक्ष्मीका इस प्रकार ध्यानकर, उनकी प्रदक्षिणा तथा (उन्हे) नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी पूजा करके, स्तोत्रविशेषसे स्तुति करता है। फिर उनके द्वारा मली प्रकार पृजित होकर तथा वहाँके निवासियोंद्वारा मलीमॉति पृजित होकर, उनकी आजा पाकर और ऊपर-ऊपर जाकर परमानन्द नदीके किनारे पहुँचता है। वहाँ चारों ओर स्थित ग्रुढ जानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठों हो देखकर, निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा वहाँके निवासी चिद्रप ( भानम्बरूप ) पुराणपुरुपोद्वारा भली प्रकार पृतित होता है। आगे दिव्य गन्ध एव आनन्दमय पुष्पवृष्टिममन्वित दिव्य मङ्गल भवन ब्रह्मवनोमं, अमित तेजोराशिखरूप एव तरद्ग-मालाओंसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अमृतके नागरोंमे, फिर अनन्त शुद्ध जानम्बरूप विमान-समुदायाँने भरे आनन्द-गिरिके शिखरममृहोमं वरावर चलते हुए उपासक वहाँसे भी कपर कपर विमानपड्कियो तथा अनन्त तेजोमय पर्वतपक्तियोंम चलकर, इस क्रमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादकी सिध (मध्यस्थान) में पहुँचता है। वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमे कान करके, वोधानन्द-वनमे पहुँचकर (देखता है कि) वहाँ अमृतमय पुर्णोकी निरन्तर वर्णांसे युक्त शुद्धवोवमय परमानन्द-खरूप वन है। परमानन्द्ररूप प्रवाहींसे ( वह वन चारों ओर ) व्याप्त है । मूर्तिमान् परम मङ्गलें से परमाश्चर्य- स्वरूप हो रहा है। यह अपार आनन्द सिन्धुरूप है। क्रीडानन्द नामक पर्वतोंद्वारा सब ओर गोभित है। उसके बीचमें शुद्ध बोधानन्दमय वैकुण्ठ है। यही ब्रह्मविद्यापादका वैकुण्ठ है, जो सहस्रों आनन्द-प्राचीरोंसे प्रव्वलित (भलीभाँति प्रकाशमान) है। यह अनन्त आनन्दरूप विमान समृहोंसे भरा हुआ, अनन्त बोधमयिवगेप भवनोंसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता हुआ अनन्त क्रीडा-मण्डपेंसे युक्त, बोध-आनन्दमय, अनन्त श्रेष्ठ छत्र, भ्वजाएँ चॅवर, वितान (चॅदोचे) तथा द्वारोंसे अलड्कृत, परमानन्द ब्यूहरूप (धनीभृत परमानन्दिवग्रह) नित्य मुक्तोद्वारा चारों ओरसे ब्यास, अनन्त दिव्यतेजोमय पर्वतोंका समष्टिरूप, अपरिन्छिन्न अनन्ते शुद्धवोधमय आनन्दका मण्डल, वाणीसे अगोचर (अवर्ण्य), आनन्दमय ब्रह्म-तेजोराग्नि-मण्डल, अराण्ड तेजोमण्डलरूप, शुद्धानन्द-स्वरूपका समष्टि मण्डलरूप, अखण्ड चिद्धनानन्द-स्वरूप है॥ २३॥

'उपासक इस प्रकारके वोधानन्दमय वैकुण्ठमें प्रवेश करके, वहाँके सभी निवासियोंद्वारा भलीभाँति पूजित होता है। परमानन्द पर्वतपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रकाशमय रूपमें स्थित है। उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान है। उस ( आमन ) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सुगोभित है। उसके मध्यमे समासीन आदि नारायणका व्यान करके प्रदक्षिणा एव नमस्कार करके, उपासक विविव प्रकारके उपचारोंसे उनकी भली प्रकार पूजा करता है तथा पुष्पाञ्जलि निवेदित करके, स्तोत्र विशेपसे स्तृति करता है। अपने ( नारायण ) स्वरूपसे अवस्थित उपासकको देखकर, उस उपासकको आदि-नारायण अपने सिंहामनपर मली प्रकार वैठानर, उस वैकुण्ठके समी निवासियो के साथ समन्त मोश्र-साम्राज्य के पद्यामिपेक ( राज-तिलक ) के उद्देश्यसे उसे मन्त्रोंद्वारा पवित्र किये हुए आनन्दस्वरूप कलशोंके ( जल ) द्वारा स्नान कराते हैं, तथा दिव्य मङ्गलस्वरूप महावान्त्रोंके (घोपके) साथ नाना प्रकारके उपचारोंसे उसकी मली प्रकार अर्चा करते हैं। फिर अपने सभी मूर्तिमान् अलङ्कारोंसे अलङ्कत करके, (उसकी) प्रदक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैं और 'तुम ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म हूं। हम दोनोंमें अन्तर नहीं है। तुम्हीं भैंं (भेरे स्वरूप ) हो । मैं ही तुम (तुम्हारा स्वरूप) हूँ । भों उचारण-कर (दीक्षा देकर), यों कहकर (उसका तत्त्व प्रत्यक्ष कराके) उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जाते हैं? ॥ २४-२५ ॥

आनन्दस्वरूप, अनिर्वचनीय, अमितवोधसागर, अपारआनन्द-का समुद्र, विजातीय विशेपताओं ( विशे में ) से रहित, सजातीय विभेषताओंसे युक्त, निरवयव, निराधार, निर्विकार, निरक्षन, अनन्त, ब्रह्मानन्द-समप्रिका घनीभाव, परमचिद्विलासका समप्रि-स्वरूप, निर्मल, निप्मलङ्क एव दूसरे किसीके आश्रयसे रहित है। अत्यन्त निर्मल अनन्तकोटि सूर्योंके प्रकाश उसके सम्मुख एक चिनगारीके समान है, जो अनन्त उपनिपदींका अर्थ-🗸 स्वरूपः, ममस्त प्रमाणोंसे अतीतः मन एव वाणीका अविपय और नित्यमुक्तस्वरूप है। उसका कोई आधार नहीं है, वह आदि-मध्य-अन्तरिहत, कैवल्यरूप, परम ज्ञान्त, सुक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर, महान्से भी परम महान्, अभित आनन्दस्वरूप, शुद्ध बोध-थानन्द-ऐश्वर्यरूप, अनन्त आनन्दमय खरूपोंका समप्रिरूप, अविनागी, अनिर्देश्य, कृटस्य (निर्विकार),अचल, ध्रुव, दिशा-देश एव कालसे रहित, भीतर और वाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्-को ब्यास करके परिपूर्ण, परम योगियों द्वारा अन्वेपणीय, देश-काल तथा वस्तुके परिच्छेटसे रहित, निरन्तर नृतन, नित्य परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अमृतरूप, गाश्वत, परमपद, निरतिशय आनन्दमय अनन्त वित्रुत्पर्वतींके समान, अद्वितीय, तथा अपने ही प्रकाशसे निरन्तर प्रकाशित है। (वहाँ) परमानन्दम्बरूप अपरिच्छित्र अनन्त परम प्योतिः जो ग्राश्वत है। निरन्तर प्रकाशमान है ॥ १७ १८ ॥

'उमके मीतर वोधानन्ट-महोज्ज्वल, नित्य मङ्गल-मन्दिर, चिन्मय समुद्रके मन्थनसे उत्पन्न चित्माररूप, अनन्त आश्चयोंका सागर, अमित तेजोराशिके अन्तर्गत विशेप तेजःस्वरूप, अनन्त आनन्द-प्रवाहोंसे अल्ङ्कृत निरितशय आनन्द-सागर-स्वरूप, निरुपम, नित्य, निर्दोप, निरितशय, निस्सीम तेजोराशिरूप, निरितशय आनन्दस्वरूप सहस्रों प्राक्तरो (चहारटीवारियों) से अल्ङ्कृत, शुद्ध वोधमय भवनसमूहोंसे भूपित, चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपवनींसे सुशोभित, निरन्तर होनेवाली अपार पुष्पवर्षासे चारों ओरसे व्याप्त धाम है। वही त्रिपाद्विभृति वैकुण्ठ स्थान है।

'वही परम कैवल्य है। वही अवाधित परमतस्व है। वही अनन्त उपनिपदों द्वारा अन्वेपणीय पद है। वही समस्त परम-योगियों तथा मुमुकुओं द्वारा चाहा जाता है। वही घनीभूत सत् है। वही घनीभृत चित् है। वही घनीभृत आनन्द है। वही घनीभृत ग्रुद्धवोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचैतन्यका अधिदेवता खरूप है। सब का अधिदेवता खरूप है। सब का अधिद्यन, अद्वय परब्रह्मका विहार-मण्डल, निरित्तशय आनन्दरूप तेजोमण्डल,

अद्वेत परमानन्दरूप परब्रह्मका परम अधिष्ठानरूप मण्डलं, निरतिशय परमानन्दका परममूर्तस्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ मृर्तियोंका समप्रिरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-खरूप परमब्रह्मकी परममूर्तिरूप परमतत्त्वके विलासका स्वरूपभृत मण्डल, वोधानन्दमय अनन्त परम विलासोंकी विभृतियोंका समप्रिरूप मण्डल, अनन्त चिद्दिलामकी विभृतियोंको समप्रिरूप मण्डल, अखण्ड शुद्ध चैतन्यका निजमृतिरूप विग्रह, वाणीके अगोचर अनन्त ग्रुद्धवोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दममुद्री-का समष्टिरूप, अनन्त बोधस्वरूप पर्वता तथा अनन्त बोधानन्द-रूप पर्वतोंसे अधिष्ठित, निरतिशय आनन्द एव परम मङ्गलमय खरूपोंका समप्रिरूपः अखण्ड अद्वेत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मकी परममृतिके परम तेज.पुञ्जका पिण्डरूप, चिद्रूप ( ज्ञानस्वरूप ) सूर्यका मण्डलरूप तथा वत्तीस विभिन्न ब्यूहोंसे अधिष्ठित है। केगवादि चौबीस व्यूह, सुदर्शन आदिके न्यास मन्त्र, सुदर्शनादि यन्त्रीं का उढार, अनन्त-गरुइ-विप्यवसेनादि (पार्पट) तथा निरतिगय आनन्दरूप भी उमीमे ह ॥ १९-२० ॥

'उपर्युक्त आनन्द व्यूहकेवीचमं सहस्रकोटि योजन विस्तीर्ण उन्नत चिन्मय प्रामाद है। (वह) ब्रह्मानन्दमय करोड़ों विमानसे युक्त एव अत्यन्त मङ्गलखरूप है। अनन्त उपनिपदोंके अर्थ-स्वरूप उपवन-समुदायोंसे भरा है। सामवेदरूपी हसोके कलनादसे उसकी अत्यन्त शोभा होती है । आनन्दमय अनन्त शिखरींसे वह अल्ङ्कत है। चिदानन्द रसके झरनोंसे न्याप्त है। अखण्डा-नन्दरूप तेजोरागिके भीतर स्थित है । अनन्त आनन्दमय आश्चर्योका समुद्र है । उसके भीतरी भागमें निरतिगय आनन्दस्वरूप प्रणव नामक विमान है। जिसका प्राकार अनन्त कोटि सूरोंके प्रकाशसे भी अतिशय प्रकाशमय है (वह विमान ) आनन्दमय शतकोटि शिखरोंसे जगमगा रहा है। उसके भीतर बोधानन्द-पर्वतके ऊपर अष्टाक्षरीमण्डप सुशोभित है। उस (मण्डप) के मध्यमे आनन्दवनसे विभूपित चिदानन्दमयी वेदिका है। उसके ऊपर निर्रातशयानन्दस्वरूप तेजोरागि प्रज्वलित हो रही है। उसके भीतर अप्राक्षरी पद्मसे विभृपित चिन्मय आसन विराजमान है। उस ( आसनरूप पद्म ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा अभिके मण्डल (क्रमगः एकके ऊपर एक ) प्रज्वलित है। वहाँ अखण्ड आनन्दरूप तेजोरागिके भीतर परम मङ्गलाजार अनन्तासन विराजमान है। उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्वित है। निरितशय ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त ब्रह्मतेजकी रागिका समप्टिखरूप, चित्खरूप, निर्मल, परब्रह्म-स्वरूप, एव परव्रहाका परम रहस्यमय केवल्यरूप है।

महायन्त्रमय परम वैकुण्ठका यह नारायणयन्त्र विजयी होताहै ॥ २१-२९ ॥

'उसका स्वरूप कैसा है <sup>११</sup> विष्यके इस प्रकार पूछनेपर गुर 'वह ऐसा है' कहऊर (यन्त्रका स्वरूप) वतलाते हे-'पहले पट्कोण चक्र वनाना चाहिये। उसके मध्यमे छः दलोका कमल अङ्कित करें । उस कमलकी कर्णिकापर प्रणव (ॐ) लिखे । प्रणवके बीचमे नारायणका वीज मनत्र ( अ ) लिखे । वह बीज मन्त्र साध्यगर्भित होना चाहिये। अर्थात् उसके साथ जिस उद्देश्यसे यन्त्र पूजा करनी हो, उसका सूचक 'मम सर्वाभीष्टसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा यह वाक्य लिएाना चीहिये। कमलके दलोंपर विष्णु एव नृसिंहके पडक्षर मन्त्रीको लिखना चाहिये। अ विष्णु पडक्षर मन्त्र 'ॐ विष्णवे नम ' और नृसिंह पडक्षर मन्त्र 'ऐं क्की श्री हीं क्षरी फर्' है। दल-कपोलोमें ( दो दलोंके मध्यमे ) श्रीराम तथा श्रीकृष्णके वडक्षर मन्त्रोको लिखे । राम-पडक्षर मन्त्र 'रा रामाय नम ' और कृष्ण पडक्षर मन्त्र 'क्षां कृष्णाय नमः' है । पट्कोण चकके छ: कोणोमे 'सहस्रार हु फर्' यह सुदर्शन पडक्षर मन्त्र लिखे । छहाँ कोण कपोलोंमें (दो कोनोंके मध्य अर्थात् रेखाओके सामने बाहर) 'ॐ नम. शिवाय' यह प्रणव युक्त शिव-पञ्चाक्षर मन्त्र लिखे ॥ ३० ॥

''उस ( पट्कोण चक्र ) के बाहर प्रणवनो इस प्रकार मालाकी माँति लिपे कि वृत्त बन जाय । वृत्तके बाहर अप्टदल कमल बनाये । उसके दलोंपर 'ॐ नमो नारायणाय' यह नारायण-अष्टाक्षर मन्त्र और 'जय जय नरसिंह' यह नृसिंह अप्टाक्षर मन्त्र लिखे । दलोंके बीचके स्थानोंपर राम, कृष्ण तथा श्रीकरके अप्राक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र कमगः ये ई—'ॐ रामाय हु फट् स्वाहा' 'हीं टामोटराय नमः' 'उत्तिष्ट श्रीकर स्वाहा' ॥ ३१॥

"उस (अप्रदल कमल) के वाहर प्रगयके मालाकी तरह लिखते हुए बृत्ताकार यना दे। बृत्तके बाहर नो दलाका कमल यनाये। कमलके दलांम (कमगः) राम, कृष्ण एय हयग्रीयके नवाक्षर मन्त्र लिखे। मन्त्र कमगः ये है— 'ॐ रामचन्द्राय नम. ॐ', 'क्षां कृष्णाय गोविन्दाय हीं', 'ह्मो हयग्रीवाय नम ह्मों।' दलांके मध्यमें 'ॐ दक्षिणा-मृतिरीक्षरोम्' यह दक्षिणामृतिं नवाक्षर मन्त्र लिखे। ।३ २॥

''उसके वाहर नारायग बीज (अं) से युक्त (अर्थात् अ अं लिएते हुए) वृक्त बनाये। वृक्तसे बाहर दस दलंग्रज कमल बनाये। उन दलेगर राम तथा कृष्णके दगाशर मन्त्र लिएते। वे मन्त्र ये ह—'हु जानकी बलुभाय स्वाहा' 'गोपीजन- बलुभाय स्वाहा'। दलें के संधिस्थानों में 'ॐ नमो भगवते श्रीमहानृसिंहाय कालन्द्रस्वदनाय मम विधान् पच पच स्वाहा' यह नृसिंह-माला-मन्त्र लिएते। १३॥

"ट्यादल कमलके बाहर वृत्तिहके एकाक्षर मन्त्र 'क्ष्री'के द्वारा वृत्त बनाये । वृत्तके वाहर बारह दलोंका कमल बनाये । दलोपर नारायण तथा बाहुदेवके द्वाटबाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमग. ये हं—'ॐ नमो भगवते नारायणाय', 'ॐ नमो भगवते वाहुदेवाय ।' टलोके कपोलोमे (क्रमञः ) महाविष्णु, श्रीराम तथा श्रीकृष्णके द्वादबाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र इस प्रकार हे—'ॐ नमो भगवते महाविष्णवे', 'ॐ ही भरताप्रज राम क्री स्वाहा', 'श्री ही क्री कृष्णाय गोविन्दाय नम ' ॥३४॥

''उसके बाहर जगन्मोहन वीज-मन्त्र 'क्वीं' से वृत्त बनाये । वृत्तसे वाहर चौदह दलोका कमल वनाये । उन दलेपर (क्रमगः) लक्ष्मीनारायण, हयप्रीय, गोताल तथा दिवामनके मन्त्रोको लिरो । मन्त्र ये ई—'ॐ ही ही श्री श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नम', 'ॐ नम सर्वकोटिसर्वविद्या-राजाय', 'क्वीं कृष्णाय गोपालचूहामणये स्वाहा', 'ॐ नमो भगवते दिधवामनाय ॐ ।' दो दलोके सन्धि-स्थानींपर 'हीं पद्मावरयन्नपूर्णे माहेश्वरि स्वाहा' यह अन्नपूर्णेश्वरी-मन्त्र लिसे ॥३५॥

'उसके वाहर केवल प्रणवसे एक वृत्त बनाये । वृत्तसे वाहर सोलह दलोंका कमल बनाये । उसके दलोंपर श्रीकृष्ण तथा सुदर्शनके पोडगाक्षर मन्त्रोंको लिखे । मन्त्र कमगः इस प्रकार हे—'ॐ नमो भगवते हिमणीवल्लभाय स्वाहा', 'ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय हु फट्।' उसके दलोंके सन्धि मागोंमें

१ 'मम' यह पद अथवा साधकका पष्टचन्त नाम वीज-मन्त्रके कपर होगा 'सर्वामीष्टसिद्धिम्' यह पद वीज-मन्त्रके नीचे होगा । बीजके वामपार्थमें 'कुरु कुरु' लिखा जायगा और दक्षिण पार्थमें 'स्वाहा' रहेगा।

<sup>\*</sup> इस प्रकार जहाँ भी मन्त्र लिखनेका वर्णन आता है, वहाँ मन्त्रका एक-एक अक्षर एक-एक दलपर, दलोंके मध्यमें या कोणपर— जहाँ लिखे हैं—कमश लिखने चाहिये। एक मन्त्रको लिखकर उसके अक्षरोंके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोंको उसी प्रकार लिखना चाहिये। इस प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोंको कमश एकके नीचे एक लिखता जाय। सयुक्ताक्षरोंको एक ही अक्षर मानकर लिखे।

सव स्वर तथा सुदर्शन माला मन्त्र लिखे । पूरा मन्त्र यह है— 'सुदर्शनमहाचकाय दीसरूपाय सर्वतो मां रक्ष रक्ष सहस्रार हु फर् स्वाहा।' (पहले एक एक स्वर लिएा जायगा, फिर स्वरोंके नीचे कमशः प्रत्येक दलपर मन्त्रके दोदो अक्षर जैसे प्रथम दलपर 'सुद' दूसरेपर 'र्शन' इम प्रकार लिखे जायंगे ) ॥३६॥

"उसके बाहर वराह-बीजसे युक्त वृत्त रहेगा। वह बीज 'हुं' है। वृत्तसे वाहर अठारह दलोका कमल बनाये। उन दलेंपर श्रीकृष्ण तथा वामनके अष्टादशाक्षर मन्त्र लिखे। मन्त्र क्रमशः इस प्रकार है—'क् कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभाय स्वाहा', 'ॐ नमो विष्णवे सुरपतये महावलाय स्वाहा।' दलेंके सिन्ध-स्थानोंपर गवड-पञ्चाक्षर मन्त्र और गवड-माला मन्त्र लिखे। मन्त्र क्रमशः ये हे—'क्षिप ॐ स्वाहा', 'ॐ नम पिक्ष-राजायसर्वविषभृतरक्ष.कृत्यादिभेदनाय सर्वेष्टमाधकाय स्वाहा।' (इसमें पहले दलपर 'क्षिप', दूसरेपर 'ॐ', तीसंपर 'स्वाहा', चौथेपर 'ॐ नम ', पॉचर्वेपर 'पक्षि', छठेपर 'राजाय' और शेपर शेप मन्त्रभागके दो दो अक्षर लिखे जायंगे )॥३॥।

"उसके वाहर 'हीं' इस माया-वीजसे वृत्त बनाये । उसके वाहर फिर अप्टदल कमल बनाये । उन दलेपर श्रीकृष्ण तथा वामनके अप्राक्षर मन्त्र 'ॐ नमो दामोदराय' और 'ॐ वामनाय नम ॐ' इनको (क्रमदाः ) लिखे । दलेके सन्धि-स्थलेंपर नीलकण्ठके त्र्यक्षर तथा गरुडके पञ्चाक्षर मन्त्रोंको (पहले तीन दलेंपर पहलेका एक एक अक्षर, फिर केपपर दूसरेका एक-एक अक्षर—इस प्रकार ) लिखे । मन्त्र ये ई—'में रीं ठ, नमोऽण्डजाय' ॥ ३८॥

"उसके वाहर कामदेवके बीज मन्त्र ( रही ) से वृत्त वनाये । वृत्तसे वाहर चौबीम दलाका कमल निर्मित करे । उन दलीपर अरणागत मन्त्र एव नारायण मन्त्र ( पहले एक एक अक्षरके कमसे अरणागत मन्त्र और भेप दलीपर नारायण मन्त्रके अक्षर ) तथा नारायण एव हयग्रीवके गायत्री-मन्त्र (क्रमशः ) लिखे । मन्त्र इस प्रकार हे—'श्रीमन्नारायण-चरणो शरणं प्रपचे', 'श्रीमते नारायणाय नम ', 'नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोवयात् ' 'वागीश्वराय विद्यहे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ।' उसके दलोके सन्धि मागोंमें नृसिंह-गायत्री, सुदर्शन-गायत्री तथा ब्रह्मगायत्री-मन्त्र (क्रमशः ) लिखे । मन्त्र ये ह—'वज्रनखाय विद्यहे तीक्षणदंष्ट्राय धीमहि तन्न सिंह प्रचोदयात्', 'सुदर्शनाय विद्यहे हेतिराजाय धीमहि तन्न श्रिश्रक प्रचोदयात्', 'सुदर्शनाय विद्यहे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्रक्षक प्रचोदयात्', 'तत्सवित्र-वेरण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्' ।।३९॥

"उसके वाहर 'ह्सां' इस हयग्रीवके एकाक्षर वीज मन्त्रसे हृत्त बनाये । उसके वाहर बत्तीस दलोंका कमल बनाये । उसके दलोंपर (क्रमशः) नृसिंह एव हयग्रीवके अनुपृप् मन्त्रोको लिखे । मन्त्र ये ई—

उत्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतीसुखम् ।
नृसिह भीषण भद्र मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् ॥
भ्रायञ्ज-सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे ।
प्रणवोद्गीयवपुषे महाश्वशिरसे नमः ॥
''दलींके सन्धि-भागींमे (क्रमशः) राम तथा कृष्णके
अनुष्टुप्-मन्त्र लिखें—

रासभद्ग महेप्वास रघुवीर नृपोत्तम। भो दशास्यान्तकास्माक रक्षा देहि श्रिय च ते॥ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनय कृष्ण खामहं शरणं गत॥

"उसके वाहर प्रणवसे सम्पुटित अनिवीज (ॐ रमोम्) से वृत्तु वनाये । वृत्तमे वाहर छत्तीस दलोका कमल बनाये । उसके दलापर हयग्रीवका छत्तीस अक्षरींवाला और फिर (उसके नीचे) अङ्तीस अक्षरींवाला मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमशः यों ह—

'हस ' विश्वोत्तीर्णस्त्ररूपाय चिन्मयानन्टरूपिणे । तुभ्यं नमो हयग्रीव विद्याराजाय विष्णवे 'सोऽहम्'॥

'ह्सों ॐ नमो भगवते हयग्रीवाय सर्ववागीश्वरेश्वराय सर्ववेदमयाय सर्वविद्यां मे देहि स्वाहा।'

"(इस मन्त्रमं ३८ अक्षर होनेने पहलेके दो 'ह्सौमोम्' प्रथम दलपर तथा 'नमो' दूसरे दलपर और शेपपर एक-एक अक्षर लिपो जायंगे ।) दलोंके सन्धि-खलोंमे आदिमे 'ॐ' तथा अन्तमे 'नम ' लगाकर केगवादिके चतुर्थी विभक्ति-युक्त चौबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दलपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेप बारह दलोंपर राम-कृष्णके दोनों गायत्री-मन्त्रोके चार-चार अक्षर एक-एक खलपर ( पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके बाद वृसरीके चार-चार अक्षर कमसे ) लिखे । मन्त्र थे हैं—

ॐ केशवाय नम, ॐ नारायणाय नम, ॐ माधवाय नम, ॐ गोविन्दाय नम, ॐ विष्णवे नम, ॐ मधुसूदनाय नम, ॐ त्रिविक्रमाय नम, ॐ वामनाय नम, ॐ श्रीधराय नम, ॐ ह्पीकेशाय नम, ॐ पद्मनाभाय नम, ॐ दामोदराय नम, ॐ संकर्पणाय नम, ॐ वासुदेवाय नम, ॐ प्रशुग्नाय नम, ॐ अनिरुद्धाय नम, ॐ पुरुपोत्तमाय नमः, ॐ अधोक्षजाय नम ॐ नारसिंहाय नमः, ॐ अच्युताय नम ॐ जनार्टनाय नमः, ॐ उपेन्द्राय नमः, ॐ हरये ननः, ॐ श्रीकृष्णाय नमः।'

(श्रीरानगायत्री--)

दाशरयाय विद्यहे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदपात् ।

( श्रीकृणगायत्री--- )

टामोटराय विद्यहे वासुदेवाय घीमहि तक्त कृष्ण. प्रचोद्यात्।

"उत्तने वाहर प्रगवि चन्पुटित अकुश-वीज 'ॐ' क्रॉ ॐ' नन्त्रचे वृत्त वनाये । उत्त वृत्तसे वाहर (कुछ अन्तर छोड़नर उनी मन्त्रसे) फिर वृत्त बनाये । दोनों वृत्तोंके मन्त्रमें वारह कोष्ठ (वृत्त) बनाये, जिनके मन्त्रमें अन्तर हो। उन नोष्ठो (वृत्तो) में आदिने प्रगव तथा अन्तमे 'नम' लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त कौत्तुम, वनमाला, श्रीवत्त, सुदर्शन गरुड, पद्म, ध्वज, अनन्त, शार्क्ष, गदा, शङ्क एवं नन्दक्के मन्त्र लिखे। मन्त्र इस प्रकार होंगे—

ॐ कोत्तुभाय नस , ॐ वनमालायै नम , ॐ श्रीवत्साय नम , ॐ सुदर्शनाय नम , ॐ गल्डाय नम , ॐ पद्माय नम , ॐ ध्वजाय नम , ॐ अनन्ताय नम , ॐ शाङ्गीय नम , ॐ गदायै नम , ॐ शङ्खाय नम , ॐ नन्दकाय नम ।

"कोष्टोंके अन्तरालोंमें आदिमे प्रणवयुक्त ये मनत्र हिखे— ॐ विष्वक्सेनाय नम , ॐ आचकाय स्वाहा, ॐ विचकाय स्वाहा, ॐ धुचकाय स्वाहा, ॐ धीचकाय स्वाहा, ॐ सचकाय स्वाहा, ॐ स्वालाचकाय स्वाहा, ॐ कुद्दोल्काय स्वाहा, ॐ महोल्काय स्वाहा, ॐ वीयोंक्काय स्वाहा, ॐ विद्योक्काय स्वाहा, ॐ सहलोकाय स्वाहा ॥ ४०–४२॥

"उसके वाहर प्रगवसे सम्पुटित गरुडपङ्घाक्षर 'ॐ क्षिप ॐ स्वाहा ॐ' मन्त्रसे वृत्त वनाये । दोनों वृत्तोंके मन्य भागमे अन्तर छोड़कर वारह वज्र वनाये । उन वजींके कोणोंमें ये मन्त्र ल्खि—

ॐ पद्मनिधये नम, ॐ महापद्मनिधये नम, ॐ गरुड-निधये नम, ॐ शङ्क्षानिधये नम, ॐ मकरिनधये नम, ॐ कच्छपनिधये नम, ॐ विद्यानिधये नम., ॐ परमानन्द-निधये नम, ॐ मोलनिधये नम, ॐ छल्मीनिधये नम, ॐ ब्रह्मनिधये नम, ॐ मुकुन्दनिधये नम.। "उन वजीके बीचके भागोंमे ये मनत्र लिये-

ॐ विद्यान्त्यकतरवे नम, ॐ आनन्द्रकल्पकतरवे नम, ॐ ब्रह्मकल्पकतरवे नम, ॐ मुक्तिकल्पकतरवे नम, ॐ ब्रह्मकल्पकतरवे नम, ॐ विभूति-कल्पन्तरवे नम, ॐ वेद्रकल्पकतरवे नम, ॐ वेद्रकल्पकतरवे नम, ॐ वेद्रकल्पकतरवे नम, ॐ योगनल्पन्तरवे नम, ॐ यज्ञकल्पकतरवे नम, ॐ प्रश्नकल्पकतरवे नम,

"द्स इत्त को शिवगायत्री तथा परवरा-मन्त्र के असरें द्वारा — वृत्तरूपे वेरे । (अर्थात् वृत्त के वाहर पहले शिवगायत्री इन प्रकार लिखे कि वृत्त के चागे ओर गोलाई में आधी दूरके लगभग वह लिसी जाय और आगे 'परव्रहा' मन्त्र लिखकर उस गोलेको पूरा कर दे । ) मन्त्र ये हैं—

( शिव-गायत्री—) तत्पुरुपाय विद्महे महादेवाय धीमहि तस्नो रुद्ध प्रचोदयात्। ( परब्रह्ममन्त्र—) श्रीमतारायणो ज्योतिरात्मा नारायण. परः । नारायणपर ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते॥

"उसके वाहर प्रणत्रसे सम्पुटित श्रीवीज अर्थात् 'अ श्रीमोम्' मन्त्रसे वृत्त वनाये । वृत्तके वाहर चालीस दलोंका कमल बनाये । उसके दलोपर न्याहृति एवं गिरोभागसे सम्पुटित वेद-गायत्रीके चारों पाद तथा सूर्याष्टाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र इस प्रकार होगे—

'ॐ मू ॐ भुवः ॐ सुव. ॐ महः ॐ जनः ॐ तप. ॐ सत्यम् ॐ तत्तिवितुर्वरेण्यम् ॐ भर्गो देवस्य धीमहि ॐ धियो यो न प्रचोदयात् । ॐ परो रजसे सावदोम् ओ-मापो ज्योतो रसोऽमृतं बहा भूर्भुव सुवरोम् ।' 'ॐ घृणि. सूर्यं जादित्यः ।'.

''दलोंके चन्धि-खलोंपर तव नहीं प्रणव और श्रीवीजते सम्पुटित नारायण-वीज अर्थात् 'ॐ श्रीमं श्रीमोम्' यह मन्त्र लिखे ॥ ४३-४४॥

"उसके वाहर आठ शूलोंने अद्भित भू-चक बनाये। चकके मीतर चारों दिशाओं मे प्रणवने सम्पुटित 'हंस सोऽहम्' मन्त्र और नारायणास्त्र मन्त्र लिखे। पूरा मन्त्र यह है— 'ॐ हंस सोऽहमोम्' 'ॐ नमो नारायणाय हुफट्' ॥ ४५॥

''उसकेवाहर प्रणव-मालासे युक्त वृत्त बनाये। वृत्तके बाहर पचास दलेंका कमल बनाये। उन दलेंमें 'ळ' को छोड़कर मातृकाके सभी शेष पचास अक्षर ( अर्थात् अ आ इ ई उ ड श्रा श्रा तर ए ऐ ओ ओ अं अ क ख ग घ ह च छ ज इत घट ठ ढ उ ण त य ट ध न प फ ब भ म य र ल व श प स ह क्ष ) लिखे । उसके दलों की सन्धियों में प्रणव तथा श्रीवीजसे सम्पुटित राम एव कृष्णके माला-मन्त्र (क्रमश ऊपर-नीचे) लिखे । मन्त्र इस प्रकार होंगे—

( राममाला मन्त्र—)

'ॐ श्रीमॉ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय मधुरप्रसन्नवदनायामिततेजमे वळाय रामाय विष्णवे नम श्रीमोम्'।

( श्रीकृप्णमाला मन्त्र—)

'ॐ श्रीमाँ नम कृष्णाय देवकीपुत्राय वासुदेवाय निगलच्छेदनाय सर्वलोकाधिपतये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे कामितार्थदाय स्वाहा श्रीमोम्'॥ ४६॥

"उनके वाहर अप्ट शुलोंने अद्भित एक भ्चक और वनाये। उन शुलोंमे प्रणवनम्पुटित महानीलफण्ठ-मन्त्रके अक्षर अर्थात् 'ॐ ॐ नमो नीलफण्ठाय ॐ' लिखे। शूलोंके अग्रमागमें आदिमें प्रणव तथा अन्तमें नम लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त लोकपालोंके मन्त्र इस प्रकार क्रमशः लिखे—

स्रोमिन्द्राय नमः, ओमग्नये नमः, ॐ यमाय नम, ॐ निर्ऋतये नम, ॐ वरणाय नमः, ॐ वायवे नम, ॐ स्रोमाय नम, ओमीशानाय नम ॥ ४७॥

"उसके बाहर प्रणव ( ॐ ) की मालासे युक्त तीन वृत्त वनाये। उसके बाहर चार द्वारों से युक्त चार भूपुर बनाये, जिसमें चक्रके चारों कोनोंपर महावज्र गोभित हों। उन वज़ोंमें प्रणव तथा श्रीबीजरे सम्पुटित दो अमृत्-वीज—'ॐ श्रीं वं वं श्रीं ॐं' लिखे । प्रणव-वृत्तोंके वाहर सबसे वाहरी भृपुर-वीथीमें ये मन्त्र लिखे- 'ओमाधारशक्त्ये नमः, ॐ मूलप्रकृत्ये नमः, ओमाटिकूर्माय नम , ओमनन्ताय नमः, ॐ पृथिब्यै नम ।' मध्यभूपुर-मार्गमे ये मन्त्र लिप्ने-क क्षीरसमुद्राय नम., 👺 रब्रहीपाय नम, 👺 रत्नमण्डपाय नम, 👺 इवेतच्छत्राय नम , ॐ कल्पकवृक्षाय नम , ॐ रत्नसिंहासनाय नम ।' प्रथम भृपुर-वीथीमें आदिमे प्रणव तथा अन्तमे नमः लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म, जान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, सत्त्व, रजस्, तमस्, माया, अविद्या, अनन्त एव पद्मके मन्त्र लिखे । (इन मन्त्रोंके ये रूप होंगे-क घर्माय नम , क ज्ञानाय नम , क वैराग्याय नमः, ओमैश्वर्याय नम, ओमधर्माय नम, ओमज्ञानाय नमः, ओमवैराग्याय नम, ओमनैश्वर्याय नम, ॐ सस्वाय नम., 🗸

ॐ रजसे नम, ॐ तमसे नम, ॐ मायाये नम, ओमिवद्याये नम, ओमिनन्ताय नम, ॐ पद्माय नम।) वाहरी वृत्तकी वीयीमें—विमला, उन्कर्षिणी, जाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, इंजाना—इन सबके चतुर्थ्यन्त नाम आदिमें प्रणव और अन्तमे 'नमः' लगाकर लिखे (ॐ विमलाये नम, ओमुक्तर्षिण्ये नम, ॐ ज्ञानाये नम, ॐ क्रियाये नम, ॐ योगाये नम, ॐ प्रह्न्ये नम, ॐ सत्याये नम, औमीशानाये नम)। मीतरी वृत्तकी वीयी-में 'ओमनुग्रहाये नमः, ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्व-भूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपीठात्मने नम' लिखे।

'वृत्तोंके वीचके खानोंमें—मन्त्रोंके वीज, प्राण, जित्त, दृष्टि, वन्य आदि, मन्त्र-यन्त्रोंके नाम, गायत्री, प्राणप्रतिष्ठा, भृतशुद्धि तथा दिक्पालोंके वीज—ये यन्त्रके दस अङ्ग (तथा इनके अतिरिक्त) मूलमन्त्र, मालामन्त्र, कवचतथा दिग्वन्धन-के मन्त्र भी दिये जाते हैं।

'इस प्रकारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है। योगके द्वारा जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे आलोकित हो उठा है, ऐसे पुरुपों-द्वारा इसे परम मन्त्रोंसे अलङ्कृत किया गया है। पोडशो-पचारोंसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित (सिद्ध) होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सत्र प्रकारके मर्योसे छुड़ानेवाला, समस्त पापोंका नाशक, सभी अभीधोंको देनेवाला तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाला है। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण-यन्त्र प्रकाशमान है॥ ४८-४९॥

'उस ( यन्त्र ) के ऊपर भी आदिनारायणका ध्यान करे । वे निरितराय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर मलीमॉित विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोराशिखरूप, चैतन्य ( ज्ञान ) के धारसे आविर्भूत आनन्दमय विग्रह्युक्त, बोधानन्दस्वरूप, निरतिशय सौन्दर्यसिन्ध्र, तुरीयस्वरूप, त्ररीयातीत तथा अद्वेत परमानन्दमय हैं । निरन्तर तुरीयातीत निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं, लावण्य-सरिताकी लहरों छ उल्लिमत तथा विद्युत्की-सी कान्तिसे प्रकाशित हैं, उनका विग्रह दिव्य एव मङ्गलमय है। वे मूर्तिधारी परम मझलेंसे सेवित हैं। चिदानन्दमय अनन्तकोटि स्योंके समान तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूपणोंसे अलङ्कृत हैं। सुदर्शन, चक, पाञ्चजन्य शहु, पद्म, कीमोदकी गदा, नन्दक खड़, गार्ड-धन्प, मुसल, परिघ आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान् आयुर्घोसे सुसेवितं हैं। श्रीवत्स, कौस्तुभ एव वनमालासे उनका वक्षः खल अङ्कित (शोभित) है। ब्रह्मरूप कल्पवनके अमृतमय पुष्पींकी वर्पांचे निरन्तर आनन्दस्वरूप हैं। ब्रह्मानन्दमय रसके असंख्य झरनींसे अत्यन्त मङ्गळरूप हैं। शेपनागके दम सहस्र फणसमूहोंके विशाल छत्रसे शोभित हैं। उस फणोंके मण्डलमें स्थित अत्यन्त तेजस्वी मणियोंकी ज्योतिसे उनका श्रीविग्रह विशेष देदीप्यमान है, तथा शेषनागकी अङ्ग-कान्तिके निर्झरोंसे ज्यास है। वे निरितिशय ब्रह्मगन्धस्कर्पिकी निरितिशय आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष (धन) खरूप हैं। अनन्त ब्रह्मगन्ध-मूर्तियोंके समष्टिरूप हैं। अनन्त आनन्दमय तुलसीकी मालाओंसे नित्य नृतनरूप हैं। चिदानन्दमय अनन्त पुण्प-मालाओंसे सुशोभित हैं। तेज-प्रवाहकी तरङ्गोंके अविरल प्रवाहसे प्रकाशमान हैं। निरितिशय अनन्त कान्तिविशेषके आवतोंसे सर्वदा सब और प्रज्वलित हैं। बोधानन्दमय अनन्त धूप दीपायिलयोसे अत्यन्त शोभित हैं। निरित्यय आनन्द-स्वरूप चॅवरोसे परिसेवित हैं। निरन्तर निरुपम निरितशय उत्कट जानानन्दमय अनन्त पलोके गुच्छोंसे अलङ्कृत हैं। चिन्मयानन्दरूप दिन्य विमान, छत्र एव ध्वजममृहोंसे विशेष शोभित है। परम मङ्गलमय अनन्त दिन्य तेजोंसे सर्वदा प्रकाशमान हैं। वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत, अर्धमात्रास्वरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, तुरीयातीत, अत्रथनीय तथा नाद-विन्दु-कला एव अध्यात्मस्वरूप आदि अनन्त रूपोंमे अवस्थित, निर्गुण, निष्क्रिय, निर्मल, निर्दोप, निरङ्गन, निराकार, दूसरेके आश्रयसे हीन, निरित्वाय अद्देत परमानन्दस्वरूप (उन) आदिनारायणका ध्यान करें।।५०।।

॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥

#### अप्टम अध्याय

## परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण

तब पितामह ब्रह्माजी भगवान् महाविष्णुसे पूछते हैं— भगवन् । गुद्ध अद्वैत परमानन्दखरूप आप ब्रह्मके (खरूपके) विरुद्ध (ये पूर्ववर्णित) वैकुण्ठः भवनः पाचीरें विमान प्रमृति अनन्त वस्तुरूप भेद कैसे हैं १॥ १॥

'तुमने ठीक ही कहा' यह कहकर भगवान् महाविष्णु शङ्का-का निवारण करते हैं—'जैसे ग्रुद्ध खणेंक कड़े, मुकुट, बाज्बद आदि मेद होते हैं (जैसे ये आकार-भेद खणेंकी एकताके बाधक नहीं), जैसे समुद्रीय जलके बड़ी छोटी तर क्षें, फेन, बुलबुले, ओले, नमक, बर्फ आदि अनन्त वस्तुरूप भेद हैं (जैसे ये मेद जलके एकत्वमें बाधक नहीं), जैसे भूमिके पर्वत, वृक्ष, तिनके, झाड़ियाँ, लता आदि अनन्त वस्तुभेद हैं (जैसे ये भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं), वैसे ही अद्वेत परमानन्द-खरूप मुझ परम ब्रह्मका सब कुछ अद्वेतरूप सिद्ध ही है। सब (प्रतीयमान लोकिक पारलोकिक भेद) मेरे स्वरूप ही हैं। मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं। (मुझसे मिल जुच्छतम भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है)।। २॥

पितामह ब्रह्मा फिर पूछते हैं—'भगवन्। परम वैकुण्ठ ही परम मोक्ष (धाम) है। धर्वत्र (समी शास्त्रोंमें) परम मोक्ष एक ही सुनायी पड़ता (वर्णित) है। फिर अनन्त वैकुण्ठ तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियाँ किस प्रकार हैं! ॥ ३॥

'यह ठीक ही है' कहकर भगवान् महाविष्णु बोले—'एक ही अविद्यापादमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अपने आवरणोंक साथ सुने जाते ( शास्त्रोंमे प्रतिपादित ) हैं। (जैसे अनन्त ब्रह्माण्ड-मेद होने अविद्यानी एकतामें वाधा नहीं आती, वैसे ही ) एक ही अण्ड (ब्रह्माण्ड) में बहुत से लोक, बहुत से वैकुण्ठ और अनन्त विभूतियाँ भी हैं ही। सभी ब्रह्माण्डोंमें अनन्त लोक हैं और अनन्त वैकुण्ठ हैं, यह सभी (शास्त्रों) में निश्चित रूपसे मान्य है। (जब एक अविद्यापादकी यह स्थिति है तो) पादत्रवके सम्बन्धमें भी यही वात है, उसमें कहना क्या है। निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है, यह मोक्षका लक्षण तीनों पादोंमें है, इसलिये तीनों पाद परम मोक्षधाम हैं। तीनों पाद परम वैकुण्ठ हैं। तीनों पाद परम कैवल्य (धाम) हैं। वहाँ शुद्ध चिदानन्द ब्रह्मके विलासरूप आनन्द, अनन्त परमा-नन्दमय ऐश्वर्य, अनन्त वैकुण्ठ और अनन्त परमानन्द-समुद्रादि हैं ही।। ४।।

"उपासक वहाँ (सातवें अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके समीप) पहुँचकर इस प्रकारके (जैसा स्वरूप उनका वर्णित है) नारायणका ध्यान करके, (उनकी) प्रदक्षिणा तथा (उन्हें) नमस्कार करता है, तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी अर्चना करके निरित्रिय अद्वैत परमानन्दस्वरूप हो जाता है। उनके आगे सावधानीसे बैठकर अद्वैतयोगका आश्रय छेता है और सर्वाद्वैत परमानन्दस्वरूप अखण्ड अमित तेजोराशिस्वरूपकी विशेष रूपसे (सम्यक्) मावना करके उपासक स्वय ग्रुद्ध बोधानन्दमय अमृतस्वरूप एव निरित्रिय आनन्दमय तेजोराशिस्वरूप हो जाता है। तब महावाक्योंके अर्थका बार-वार स्वरूण करता हुआ—'ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही हूँ,

ब्रह्म में हूँ, जो भी में हूँ, ब्रह्म ही में हूँ, में ही में हूँ, में अहता (भेद-प्रतीति) का हवन करता हूँ—खाहा (ब्रह्म सम हो जाय), में ब्रह्म हूँ इन प्रकारकी भावनादारा, जैसे परम तेजोरूप महानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेश कर जाय, जैसे परम तेजोमय समुद्रकी तरक्कें उस परम तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जाय, जैसे परम तेजोमय समुद्रकी तरक्कें उस परम तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जाय, उसी प्रकार सिचदानन्दर्करण परमहा मुझ नारायणमें 'में सिचदानन्दर्करूप हूँ, में अलन्मा हूँ, में परिपूर्ण हूँ' इस प्रकार (स्वरूपभृत होकर) प्रविष्ट हो जाता है। तब उपासक तरद्वहीन, अद्देत, अपार, निरतिशय सिचदानन्दरसमुद्र हो जाता है। ५॥

'जो इस (उपदिष्ट) मार्गके द्वारा भलीमाँति आचरण (उपासना) करता है, वह निश्चय ही नारायण हो जाता है। सभी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। असल्यों परम योगी (इसी मार्गसे) सिद्धिको (परम गतिको) पहुँचे हैंग ॥ ६॥

तर्व ( उपर्युक्त उपदेशके अनन्तर ) शिप्य गुब्से पूछता है—भगवन् ! सालम्य एवं निरालम्य योग क्सि मकारके हैं ॥ ७ ॥

(गुरुटेव वतलाते ई—) 'सालम्बयोग वह है, जिसमें सब प्रकारके कमोंसे दूर रहकर कर चरण आदि अङ्गोंवाली मूर्तिविशेष अयवा मण्डल ( ज्योति ) आदिका (ध्यान-उपासनादिके लिये ) आलम्बन किया जाय; यही सालम्ब योग है।

'निरालम्बयोग वह है, जिसमें समस्त नाम, रूप, कर्मको अत्यन्त दूरसे छोड़ कर, समस्त कामनादि अन्तः करणकी वृत्तियों-के साक्षीरूपसे, उस (अन्तः करणकी किसी भी वृत्ति) के आलम्बनसे शून्य रहकर भावना की जाय। यही (भावनाहीन स्थितिमे स्थित होना ही) निरालम्बयोग हैं ॥ ८॥

'तव तो (जब निरालम्बयोग इतना दुरूह है ) निरालम्ब-योगका अधिकारी किस प्रकारका होता है <sup>१३</sup>॥ ९॥

'जो पुरुप अमानित्व आदि (शानके) लक्षणों खुक्त हो। उसी को निरालम्बयोगका अधिकारी बनाना (मानना) चाहिये। ऐसा अधिकारी कोई विरला ही है। इसलिये सभी अधिकारी अनिधकारियोंके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कहा जाता है। भक्तियोग उपद्रव (विष्न)-रहित है। भक्तियोगसे मुक्ति प्राप्त होती है। भक्तोंको विना परिश्रमके अविलम्ब ही स्वनान हो जाता है।। १० ११॥

'वह (अनायास अविलम्ब तत्त्वज्ञान ) कैसे होता है ?' इस शंकाके उत्तरमें वतलाते हैं—'भक्तवलल भगवान् स्वयं ही मोक्षके सभी विश्लांसे सभी भक्तिनिय लोगों (भक्तों) की रक्षा करते हैं। (उनके) समस्त अभीए प्रदान करते हैं। मोक्ष दिलवाते हैं। (भक्त स्वतः मोक्ष नहीं चाहता। भगवान् उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इसीसे दिलवाते हैं— वरवस देते हैं, यह कहा गया।) विष्णु-भक्तिके विना ब्रह्मादि समस्त (देवताओं) का भी करोड़ों कल्पोंमें भी मोक्ष नहीं होता। क्योंकि कारणके विना कार्य पकट नहीं होता, अतः मिक्त (जो कारण है, उस) के विना (कार्य) ब्रह्मज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता। इसलिये तुम भी समस्त उपायोंको छोड़कर भक्तिका आश्रय लो। मिक्तिनिष्ठ बनो। सिक्तिनिष्ठ बनो। सिक्तिनिष्ठ बनो। सिक्तिनिष्ठ वनो। सिक्तिनिष्ठ वनो। सिक्तिनिष्ठ वनो। सिक्तिनिष्ठ वनिष्ठ वनिष

"इत प्रकार गुरुके उपदेशको सुनकर, परम तस्वके सभी रहस्योंको जानकर, सम्पूर्ण संश्योंको दूर करके 'शीध ही मोक्ष प्राप्त कर लूँगा' ऐसा निश्चय करके, तब जिष्य उठा। उठकर गुरुकी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके, गुरुकी पूजा करके, गुरुकी ही आशासे उसने क्रमशः मिक्तिष्ठ होकर परिपक्क मिक्कि आधिक्यसे परिपक्क विशान प्राप्त किया। उस (परिपक्क विशान) से विना परिश्रमके ही शिष्य शीध ही साक्षात् नारायणस्वरूप हो गया'।। १३॥

(यह आख्यान सुनाकर) तब भगवान् महाविष्णु चतुर्मुख ब्रह्माजीकी ओर देखकर वोळे—'ब्रह्माजी! मैंने आपसे परम तत्त्वका समस्त रहस्य कह दिया। उसके स्मरणमात्रसे मोक्ष हो जाता है। उसके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण अज्ञात ज्ञात हो जाता है। जिसके स्वरूपको जान छेनेसे अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, वह सम्पूर्ण परमतत्त्व रहस्य मैंने वतला दिया'॥१४॥

'गुक कौन है ?' ब्रह्माजीके इस प्रश्नके उत्तरमें मगवान् बतलाते हैं—'गुक साक्षात् आदिनारायण पुरुप है। वह आदि-नारायण में ही हूँ। इसिल्ये एकमात्र मेरी शरणमें आओ। मेरी भक्तिमें निष्ठावान् होओ। मेरी उपासना करो। इस प्रकार मुझे ही प्राप्त करोगे। मेरे अतिरिक्त सब कुछ बाधित (अतत्व) है। मुझसे अतिरिक्त अवाधित (सत्ता रखने-वाला) कुछ भी नहीं है। अद्वितीय निरित्तश्य आनन्द मैं ही हूँ। सब प्रकार परिपूर्ण मैं ही हूँ, मैं ही सबका आश्रय हूँ। वाणीका अविषय निराकार परब्रह्मस्वरूप में ही हूँ। मुझसे मिन्न अणुमात्र भी नहीं हैं।। १५॥ इस प्रकार भगवान् महाविष्णुके इस परम उपदेशका लाम करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्राप्त किया। तदनन्तर भगवान् विष्णुके कर त्पर्शसे दिल्ल्लान प्राप्त करके पितामह उठे और उठकर उन्होंने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके निविध उपचारोंसे भगवान् महाविष्णुकी भलीभाँति पूला मी। पिर अञ्जलि वाँधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर वोले— 'भगवन्। मुझे भक्तिनिष्ठा प्रदान करें। हे कुपानिधे। में आपसे अभिन्न हुँ, मेरा सब प्रकार पालन करें? ॥ १६-१७॥

वही हो, साधु। साधु। इस प्रकार (ब्रह्माजीकी) मलीमॉित प्रशास करते हुए भगवान् महाविष्णु बोले—'मेरा उपासक सबसे उत्कृष्ट हो जाता है। मेरी उपासनासे सब मङ्गल्होंते हैं। मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर लेता है। मेरा उपासक सबके द्वारा वन्दनीम होता है। मेरे उपासक लिये असाध्य कुछ नहीं है। सम्पूर्ण वन्धन पूर्णत नष्ट हो जाते हैं। सहाथिय भी (उसकी) सेवा वरते हैं। मेरा उपासक उस (उपासना) से निरितशय अहैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है। जो भी मुमुक्षु इस मार्गिस सम्यक् आचरण करता है, वह परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है। जो भी मुमुक्षु इस मार्गिस सम्यक् आचरण करता है, वह परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है। जो भी समुक्षु इस मार्गिस सम्यक् आचरण करता है, वह परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है। शेर।।

'जो कोई (इस) परमतत्व-रहस्य आयर्वण महानारायणो-पनिपद्वा अध्ययन करता है, वह समस्त पापींसे मुक्त हो जाता है। वह जान-बूझकर तथा अनजानमें किये पापींसे मुक्त हो जाता है। महापापींसे पवित्र हो जाता है। छिपाकर किये गये, प्रकट-

रूपसे किये गये, वहुत दिनोंतक अधिक रूपमें किये गये समी पापिंते मुक्त हो जाता है। वह सभी लोकोंको जीत लेता है। उसकी सभी मन्त्रोंके जपमें निष्ठा हो जाती है। वह समस्त वेदान्तके रहस्यकी प्राप्त करके परमार्थका जाता हो जाता है। वह सम्पूर्ण मोगोंका मोक्ता (उन मोगोंके द्वारा मिलनेवाले आनन्दसे युक्त) हो जाता है। उसे सभी योगोंका ज्ञान हो जाता है। वह समस्त जगत्का परिपालक हो जाता है। वह अद्देत-परमानन्दस्वरूप परवहा हो जाता है॥ १९॥

'यह परमतत्त्व-रहस्य गुरुभक्तिविहीनको नहीं वतलाना चाहिये। जो मुनना न चाहता हो, उसे भी नहीं वतलाना चाहिये; न तपस्याविहीन नास्तिकको और न मेरी (भगवान्की) भक्तिसे रहित दाम्भिकको वतलाना चाहिये। मत्सरयुक्त पुरुपको नहीं वतलाना चाहिये। मेरी निन्दामे लगे (भगवान्में दोपहिष्ट करनेवाले) कृतक्षको भी नहीं वतलाना चाहिये।।२०॥

'जो यह परम रहस्य मेरे (भगवान्के) मक्तको वतलावेगा, वह मेरी मिकमें निष्ठावान् होकर मुझे (भगवान्को ) ही प्राप्त करेगा। जो हम दोनों (ब्रह्माजी एवं भगवान् विष्णु ) के इस सवादका अध्ययन करेगा, वह मनुष्य ब्रह्मानिष्ठ हो जायगा। जो श्रद्धावान् तथा अस्या (दोपहिष्ट) रहित होकर सुनेगा या हम दोनोंके इस सेवादको पढ़ेगा, वह पुरुष मेरे सायुज्यको प्राप्त करेगा'॥ २१-२३॥

( इतना कहकर ) तव महाविष्णु अन्तर्घान हो गये । तत्पश्चात् ब्रह्मानी अपने स्थान (ब्रह्मलोक) को चले गये ॥२४॥

॥ अप्रम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥

॥ उत्तरकाण्ड समाप्त ॥

॥ अथर्ववेदीय त्रिपाहिभृतिमहानारायणोपनिषद् समाप्त ॥

## शान्तिपाठ

अ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्चेमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिररङ्गेस्तुष्ट्रवा सस्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वितः न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वितः नः पूपा विश्ववेदाः। स्वितः नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः स्वितः नो बृहस्पतिर्दधातु॥

र्के शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!**!** 

# ॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ अथर्ववेदीय

# नारदपरि ।ज ोपि षद्

## शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्ष्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुपुवा सस्तन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिप्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

### प्रथम उपदेश नारद-शौनक-संवाद

एक समयकी वात है, परिवाजकोके ममुदायको सुगोभित करनेवाले नारदजी सब लोकोम विचरण कर रहे थे । उन्होंने अपूर्व-अपूर्व पुण्य-खलो एव पुण्य-तीयोंमें जाकर उन्हे और भी पवित्र बनाया और उन तीथांके दर्शनसे खय भी चित्तशुद्धि प्राप्त की । उनके मनमें कहीं किसी भी प्राणीके प्रति वैरका भाव नहीं था। उनका मन गान्त था और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ वशमे हो गयी थीं। वे सब ओरसे विरक्त होकर अपने खरूपके अनुसधानमें लगे हुए थे। घूमते-धूमते वे नैमिपारण्यमे आये, जो नियमजनित आनन्दके कारण विशेपरूपसे गणना करनेयोग्य पवित्र तीर्थ है। वह स्थान असख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था । उन्होंने उस पुण्य-खलीका दर्शन किया। वे अपनी वीणाके तारोंसे वैराग्य-बोधक 'स रि ग म प ध नि' इन स्वरविशेपोंका झकार कर रहे थे। वे जागतिक चर्चांचे दूर रहकर मुखसे भगवान्-की मधुर कथाके गीत अलाप रहे थे । उन्हें सुनकर स्यावर-जङ्गम सभी प्राणी आनन्दसे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान सगीतसे मनुष्य, मृग, किम्पुरुप,देवता, किनर तथा अप्सराओं को भी मोहित कर रहे थे। नैमिपारण्यमें वारह वर्षांका सत्रयाग चल रहा था। उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन्न, सर्वज्ञ, तपस्यामे नलझ रहनेवाले और ज्ञान-वैराग्यसे विभूपित गौनक आदि महर्पि सिमलित हुए थे। उन्होंने परम भागवत ब्रह्मकुमार देवपि नारदको आया देख उनकी अगवानी की। उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्हें एक **सुन्दर आसनपर वैठाया । फिर** स्वय भी सव लोग यथास्थान बैठ गये । तत्पश्चात् शौनक आदि महर्पियोंने विनयपूर्वक उनसे पूछा--'भगवन् । ब्रह्मकुमार नारदजी । ससार-बन्धन-

चे मुक्ति कैसे होती है ! उस मुक्तिका उपाय क्या है—यह हमलोगोंको बतानेकी कृपा करें ! ! १ !!

उनके इस प्रकार प्रश्न करनेपर वे त्रिमुवनप्रसिद्ध देविर्प नारदजी इस प्रकार बोले—'उत्तम कुलमे उत्पन्न पुरुष यदि उपनयन-सस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक उपनयन सस्कार कराये। फिर चौवालीस# सस्कारींसे सम्पन्न

\* वौवालीस सस्कार इस प्रकार हैं—(१) गर्भाधान, (२) पुसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) विष्णुवलि, (५) जातकर्म, (६) नामकरण, (७) उपनिष्क्रमण, (८) अन्नप्राशन, (९) चूडाकर्म, (१०) कर्णवेध, (११) अक्षरारम्म, (१२) उपनयन, (१३) व्रतारम्म, (१४) समावर्तन, (१५) विवाह, (१६) उपाकर्म, (१७) उत्सर्जन।

#### सस पाकयज्ञ-सस्था

(१८) हुत, (१९) प्रहुत, (२०) आहुत, (२१) शूलगव, (२२) वलिहरण, (२३) प्रत्यवरोहण, (२४) अप्टकाहोम।

#### सप्त इविर्यज्ञ-संस्था

(२५) अन्याधान, (२६) अग्निहोत्र, (२७) दर्श-पूर्णमास, (२८) चातुर्मास, (२९) आग्रयणेष्टि, (३०) निरूढपशु- वन्ध, (३१) सीत्रामणी।

#### सप्त सोमयज्ञ-संस्था

(३२) अग्निष्टोम, (३३) अत्यग्निष्टोम, (३४) उत्थ्य, (३५) पोडशी, (३६) वाजपेय, (३७) अतिरात्र, (३८) आग्नोर्याम।

(३६) वानप्रस्य, (४०) सन्यास—ये तो चालीस सस्कार हैं, इनके साथ शीच, सतोप, तप और खाध्याय—ये चार और गिन लेनेसे चौवालीस सस्कार होते हैं। और अपने मनके अनुरूप एक गुरुके समीप निवास करे । वहाँ गुरुकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन करे । फिर कमशः सम्पूर्ण विद्याओंका अभ्यास करते हुए बारह वर्षोतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे । तत्पश्चात् कमशः पचीस वर्षोतक गृहस्य-धर्मका और पचीस वर्पोतक वानप्रस्य-आश्रमके घमोंका विधिपूर्वक पालन करे । चार प्रकारके ब्रह्मचर्यः छः प्रकारके गाईस्थ्यं तथा चार प्रकारके वानप्रस्थं-धर्मका भलीमांति अभ्यास करके उन-उन आश्रमोंके उचित समस्त कर्मोका यथावत् अनुष्ठान

करें । फिर साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर उठकर मन, वाणी, जरीर और कियाद्वारा सब प्रकारकी आज्ञाको त्याग दे। इसी प्रकार वासनाओं और एएणाओं के भी ऊपर उठे—उनका भी त्याग कर दे। फिर सबके प्रति वैरमावका त्याग करके मन और इन्द्रियों को वशमे रखते हुए सन्यासी हो जाय। परमहस-आश्रम (सन्यास) में रहकर अपने अच्युतस्वरूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-त्याग करता है, वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। यह उपनिपद् (गृद्ध रहस्यमय शान) है ॥ २॥

॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥

## द्वितीय उपदेश

#### संन्यास-प्रहणका क्रम

तदनन्तर वे गौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान् नारदजीसे विनयपूर्वक बोले—'भगवन् ! हमें सन्यासकी विधि बताइये।' नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा— 'सन्यासका सारा स्वरूप लोकपितामह ब्रह्माजीके मुखसे ही समझना उचित होगा।' यों कहकर सत्रयागकी पूर्तिके पश्चात् उन सबको साथ ले वे सत्यलोकमें गये और विधिवत ब्रह्मचिन्तनमें लगे हुए परमेष्ठीको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे । स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आशासे वे सबके साथ वहाँ यथायोग्य आसनपर वैठे । तदनन्तर नारदजीने पितामहसे कहा—"भगवन् ! आप हमारे गुरु, पिता, सम्पूर्ण विद्याओंके रहस्यको जाननेवाले तथा सर्वन हैं । अत. आप मुझे एक रहस्यकी बात, जो मुझे बहुत प्रिय है,

चार प्रकारके महाचारी ये ई—गायत्र, ब्राह्म, प्राजापत्य तथा गृहन्। श्नमेंसे उपनयनके बाद जो तीन रातनक विना नमकका मोजन करके गायत्रीका जप करता है, वह गायत्र है, जो नेदाध्ययनपर्यन्त ब्राह्मचर्यका पाठन करता है, वह ब्राह्म है, जो एक वर्षतक वैदिकत्रत (ब्रह्मचर्य) का पाठन करता है, वह प्राजापत्य कहलाता है और जो मृत्युपर्यन्त गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्य-का पाठन करता है, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी गृहन् कहा गया है।

† छ प्रकारके गृहस्थोंके नाम ये हैं—वार्ताक, शालीन, यायावर, घोर सन्यासिक, उन्छन्नित मीर अयाचित । इनमें जो खेती, गो-रक्षा और वाणिज्यरूप वैश्योचित वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हुए स्व-धर्मका पालन करता है, वह वार्ताक कहलाता है, जो यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह—इन छ॰ कर्मोंमें सलग्न रहकर याजन; अध्यापन और प्रतिग्रहके हारा जीवन-निर्वाह करता है, वह शालीन माना गया है, जो सत्पृक्षोंके घरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-थोड़ा माँगकर अपने कुदुम्बके भरण-पोषणके लिये आवश्यक अन्नका सम्रह करता है, वह यायावर कहलाता है, जो अपने हाथसे निकाले हुए पवित्र जलसे सब कार्य करते हुए प्रतिदिन साधुपुरुषोंसे एक दिनके निर्वाहके लिये अन्न ग्रहण करता है, वह बोर सन्यासिक है, जो खेत कर जानेपर या याजार उठ जानेपर वहाँ विखरे हुए अनाजके दानोंको चुन-चुनकर लाता है और उन्हींसे जीवन-निर्वाह करता है, उसे उन्छ कहते हैं और जो किसीसे याचना न करके दैनेच्छासे प्राप्त हुए अन्नपर ही जीवन-निर्वाह करता है, वह अयाचक कहलाता है।

ै वानप्रस्थके मी चार मेद हैं—वैद्धानस, औदुम्बर, वालखित्य और फेनप। इनमेंसे जो विना जोते-वोथे उत्पन्न हुए नीवार आदि जगली अन्नोंसे अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, वह वैद्धानस कहलाता है, जो सबेरे उठते ही जिस दिशाकी ओर दृष्टि जाय, उसी दिशामें जाकर वहाँके गूलर, बेर आदि फलों तथा नीवार और श्यामाक आदि अन्नोंका सम्रह करके उन्होंसे मितिदिन जीविका चलाता है, वह औदुम्बर माना गया है, जो जटा और वल्कल धारण करके आठ महीनोंतक वृत्ति उपार्जन करता, चौमासेमें संगृहीत अन्नका भोजन करता तथा कार्तिकी पूर्णिमाको सगृहीत फूल और फलका त्याग करता है, वह वालखिल्य कहलाता है, तथा जो सुखे बन्ने और फलका माहार करते हुए जहाँ-कहीं भी रहकर अपने कर्तन्यका पालन करता है, उसे फेनप कहते हैं।

#### ॥ द्वितीय उपद्श समाप्त ॥ २ ॥

## न्तीय उपदेश

### संन्यासके अधिकारी, स्वरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण

तदनन्तर देवपि नारदने अपने पिना ब्रह्माजीसं पूछा—
'भगवन् । किन प्रकार मन्याम लिया जाता है ! तथा मन्यासका
अधिकारी कीन है ! ब्रह्माजीने कहा—'अच्छा, पहले सन्यामका
अधिकारी कीन है, इसका निरूपण करके पश्चात् सन्यासकी
विवि बतायी जायगी, सावधान होकर सुनो । नपुसक, पतित,
किमी अङ्गमं हीन, स्त्रीके प्रति अधिक आमक्त, बहरा, बालक,
ग्रा, पाखण्डी, चकी ( पडयन्त्रकारी ), लिङ्गी (वेपचारी),
वैस्तानमट्टर द्विज, वेतन लेकर अध्यापन करनेवाला—ये
विगायवान् होनेपर भी सन्यासके अधिकारी नहीं है । यदि
मन्यास ले भी लें, तो भी 'तत्त्वमित' इत्यादि महावावयोका

उपदेश प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होत । जो पहलेमें ही मन्यासी है, अर्थात् कर्मफलकी इच्छा न रखते हुए वर्णाश्रमोचित कर्तव्यका पालन करता है, वही सन्यास आश्रममं प्रवेश करनेका अधिकारी है ॥ १॥

'जो दूसरोंसे स्वय नहीं डरता तथा दूसरोको अपनदारा मय नहीं पहुँचाता, वही परिवाजक (सन्यामी) है—ऐमा स्मृतियोंका कथन है। नपुसक, किमी अङ्कसे हीन, अधा, बालक, पापी, पतित, परस्त्रीगामी, बैखानसहर द्विज, चक्री, लिङ्की, पाखण्डी, शिपिविष्ट, अग्निहोत्र न करनेवाला, दो-तीन बार सन्याम ग्रहण करनेवाला तथा बेतन लेकर अध्यापन करनेवाला—ये आतुर-सन्यासके सिवा कम-सन्यासके अधिकारी नहीं होते॥ २—४॥

'यदि कहो, आतुर सन्यासका कौन-सा समय विद्वानीको मान्य है, तो सुनो। जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट हो, वह आतुर-सन्यासका ठीक समय माना गया है। इससे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है। आतुर सन्यास यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमार्गकी प्राप्ति करानेवाला होता है। आतर-सन्यासमें भी विद्वान पुरुप शास्त्रविहित मन्त्रींका पाठ करते हुए विधिवत् सब आवश्यक कृत्य करके ही मन्त्रोच्चारणपूर्वक सन्यास ग्रहण करे । आतुर सन्यास हो चाहे क्रम-सन्यास, उसके विधि-विधानमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं है, जो किसी न किसी कमेंसे सम्बन्ध न रखता हो। मन्त्रहीन कर्म वास्तवमें कर्म ही नहीं है। अतः मन्त्रका परित्याग न करे । यदि मन्त्रके विना कर्म करे तो वह राखमें छोड़ी हुई आदृतिके समान व्यर्थ होता है । मुने । शास्त्रविधिके अनुसार बताये हुए कर्मको सक्षेपम करनेसे आतुर-सन्यास सम्पन्न होता है। इसिक्रये आतुर-सन्यासमें मन्त्रोंका बार-बार उच्चारण आवश्यक एव विहित है ॥ ५--९ ॥

'यदि अग्निहोत्री पुरुप देशान्तरमें गया हुआ हो और उसे वैराग्य हो जाय तो जलमें ही प्राजापत्येष्टि करके तत्काल सन्यास ले ले। यह प्राजापत्य याग केवल मनसे करे अथवा विधिमें वताये अनुसार मन्त्रींका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त अनुष्ठान पद्धतिके अनुसार विधिवत् कर्म अनुष्ठान करे। यह सब करके ही विद्धान् पुरुष सन्यास ग्रहण करे। अन्यथा वह पतित हो जाता है।। १०-११।।

'जव मनमें सब पदार्थोंकी ओरसे पूर्ण वैराग्य हो जाय, तमी सन्यासकी इच्छा करनी चाहिये। इसके विपरीत आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है। विरक्त बुद्धिमान् सन्यास ग्रहण करे और रागवान् पुरुप घरपर ही निवास करे। जो मनमें राग (आसक्ति) होते हुए भी सन्यास ग्रहण करता है, वह द्विजोंमे अधम है तथा उसे नरककी प्राप्ति होती है।। १२-१३।।

'जिसकी जिहा, शिक्नेन्द्रिय, उदर और हाथ आदि सभी हिन्द्रयाँ मलीभाँति वगमें हों तथा जिसने विवाह न किया हो, ऐसा ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही सन्यास ले। ससारको सारहीन समझकर सार वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान् पुरुष पूर्ण वैराग्यका आश्रय लेकर विवाह किये विना ही सन्यास ले लेते हैं। कमें ही प्रवृत्ति (ससारमें प्रवृत्त होने) का लक्षण है और ज्ञान ही सन्यासका मुख्य लक्ष्मण है। अतः बुद्धिमान् पुरुष

शानको सामने रखकर ही यहाँ सन्यास ग्रहण करे ॥ १४-१६॥

'जब परमतस्वरूप सनातन ब्रह्मका ज्ञान हो जाय, तब एक दण्ड धारण करके यज्ञोपचीतसहित शिखाको त्याग दे। जो परमात्मामं अनुरक्त और उनसे भिन्न वस्तुओं की ओरसे विरक्त है, जिसके मनसे लोकेपणा, विक्तपणा, पुत्रीपणा—ये सभी एपणाएँ निकल गयी हैं, वही भिक्षान्नभोजन करने ( सन्यास लेने ) का अधिकारी है। जैसे साधारण मनुष्य अपनी पूजा और वन्दना होनेपर अत्यधिक प्रसन्न होता है। वैसी ही प्रसन्नता जव डडोंसे पीटे जानेपर भी हो, तभी वह भिक्ष होनेका अधिकारी होता है। मैं ही वासुदेव नामसे प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हूँ-ऐसा भाव जिसके मनमे दृढ हो गया है, वही भिक्षात्रभोजनका अधिकारी है। जिस पुरुपमे जान्ति, जम (मनोनियह), दम ( इन्द्रियनियह), भीच, सतोप, सत्य, सरलता, कुछ भी सम्रह न करनेका भाव तथा दम्भका अभाव हो, वही सन्यास-आश्रममें प्रवेश करे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी - प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता, तभी सन्यासका अधिकारी होता है। (मनुप्रोक्त) दस प्रकारके धर्माका अनुष्ठान करते हुए एकामिन्त हो विधिपूर्वक उपनिपदोंका श्रवण करे तथा ब्रह्मचर्य पालन एव स्वाध्यायद्वारा ऋपि-ऋणसे, यज्ञानुष्ठानद्वारा देव ऋणसे और पत्रकी उत्पत्तिद्वारा पितृ-भूगासे मुक्त होकर ( विरक्त ) द्विज सन्यास ग्रहण करे । घृति, क्षमा, दम (मनोनिग्रह), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (वाहर-भीतरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, ह्वी (निपिद्ध कर्म एव अविनय आदिसे स्वाभाविक सकोच ), विद्या, सत्य तथा अक्रोघ (क्रोधका अभाव )-ये दस धर्मके स्वरूप हैं। जो भूतकालमे किये हुए भोगोंका चिन्तन, भविष्यमें मिलनेवाले भोगोकी आकाङ्का तथा वर्तमान समयमें प्राप्त हुए भोगोंका अभिनन्दन नहीं करता, वही सन्यास-आश्रममे निवास कर सकता है। जो अन्तः करणमें स्थित इन्द्रियोंको अपने भीतर और बाहरके विषयोंको बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ है, वही सन्यास-आश्रममें निवास करे । जैसे प्राण निकल जानेपर गरीर सुख-दुःखका अनुमव नहीं करता, उसी प्रकार प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रमाव नहीं पड़ताः वही सन्यास-आश्रममें निवास करनेका अधिकारी है।।१७-२७॥

'दो कौपीन (लॅगोटियॉ), एक कन्या (गुदड़ी) और एक दण्ड—इतनी ही वस्तुओं का परमहंस सन्यासीको सग्रह करनेका अधिकार है, इससे अधिक सग्रहका उसके लिये विधान नहीं है। यदि रागवश अधिक वस्तुओंका सग्रह करता है तो वह मृत्युके पश्चात् रौरव नरकमें जाकर पुनः पश्च-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेता है।शीत आदिसे वचनेके लिये फटे-पुराने साफ कपड़ोंको सीकर एक गुदड़ी बना ले और वस्तीसे बाहर रहकर गेरुए रंगका वस्त्र धारण करे। सैन्यासी एक ही वस्त्र धारण करे अथवा बिना वस्त्रके ही (दिगम्बर) रहे। दृष्टिको इघर-उघर चारों ओर न ले जाकर एक ही खानपर नियन्त्रित रक्ते। मनमें किसी भी वस्तुके लिये लोभ न आने दे। सदा अकेला ही विचरण करे। वर्षा श्रृदुमें किसी एक ही खानपर निवास करे। कुदुम्बर स्त्री-पुत्र, (व्याकरण आदि) वेदाङ्कोंके ग्रन्थ, यज और यजोपवीतका त्याग करके सन्यासीको सर्वत्र गृद्ध भावसे (बिना अपना विज्ञापन किये) विचरण करना चाहिये॥ २८—३२॥

'काम, क्रोध, घमड, लोभ और मोह आदि जितने भी दोप हैं, उन सबका परित्याग करके सन्यासी सब ओरसे ममताको इग छै । अपने मनमें राग और द्वेपको स्थान न दे । मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझे । प्राणियोंकी हिंसासे सर्वया दूर रहे तथा सब ओरसे निःस्पृह होकर मुनिवृत्तिसे रहे। जो दम्म और अहङ्कारसे मुक्त है। हिंसा और चुगली आदि दोपोसे दूर है तथा आत्मजानके लिये उपयोगी गुणोंसे मुगोभित है, वह सन्यासी मोक्षको प्राप्त होता है । इन्द्रियोंकी िपयोंमे आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःमदेह अनेक प्रकारके दोपोंमें फँस जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्द्रियोंको अच्छी प्रकार वगर्मे कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिको प्राप्त होता है। विपय भोगोंकी कामना मोगोंके उपभोगसे कदापि शान्त नहीं होती। भोगसे तो वह उल्टे बढती ही है-ठीक उसी तरह, जैसे घी डालनेसे आग और भी प्रज्वलित हो उठती है। जो मधर या कट शब्द सनकर, कोमल या कठोर वस्तुका स्पर्श कर, खादिए या खादहीन मोजन करके, सुन्दर या विकृत रूप देखकर और सुगन्ध या दुर्गन्ध सूँघकर न तो हर्षसे फूल उठता है और न ग्लानिका ही अनुभव करता है, उसीको जितेन्द्रिय जानना चाहिये। जिसके मन और वाणी शुद्ध हैं तथा सर्वदा भलीभाँति दोपोंसे सुरक्षित (बचे हुए) हैं, वही वेदान्तश्रवणका पूर्ण फल प्राप्त करता है । ब्राह्मण सम्मानसे विपक्षी भाँति उद्दिग्न रहे और अपमानको अमृतकी भाँति समझकर सदा उसकी अभिलापा करे । अपमानित पुरुप सुखसे सोता, सुखसे जागता और इस छोकमें सुखसे ही रिचरता है. किंत अपमान करनेवाला स्वतः नष्ट हो जाता है। अतिवादों (कठोर वचनों) को सहन करे, किसीका अनादर न करे तथा इस ( नश्वर ) देहको लेकर किसीके साय वैर न करे । जो अपने ऊपर क्रोध करता है उसके प्रति वदलेमें कोध न करे। यदि वह गाली देता हो, तो भी खय तो उसे अच्छी ही वात कहे। दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाछिद्र और एक मुख-इन सातों द्वारोंके अनुभवसे सम्बन्ध रखनेवाली वाणीको कमी असत्यरूपमे न बोले । सुख चाहनेवाला पुरुप अध्यात्मतत्त्वमें अनुराग रखकर स्थिरभावसे वैठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्खे, मनसे सब तरहर्भी कामनाओंको निकाल दे तथा अपने सिवा किसी दूसरेको सहायक न बनाकर अकेला ही इस ससारमें विचरता रहे । इन्द्रियोंको वशमें रखने, राग-द्रेषका नाश करने तथा किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अमृतत्व (मोक्ष) का अधिकारी होता है। यह शरीर रोगोंका घर है, इसमें हड्डियोंके खंमे लगे हैं। स्नायुजालकी डोरीसे यह वँघा है। मास और रक्त इसपर थोप दिया गया है। इसे चमड़ेसे मढ दिया गया है। यह मल और मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्ध निकलती रहती है। बढापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा आतुर (असमर्थ ) रहता है । वीर्य और रजसे उत्पन्न होनेके कारण यह रजस्वल (रजोगुणी अथवा धूलसे भरा हुआ ) है । साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा या कल, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है )। इसमें पाँच भूत सदा ही डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग दे (इसके प्रति अहता और ममता न रक्ले )। यदि मूर्ख मनुष्य मास, रक्त, पीन, मल, मूत्र, नाड़ी, मजा और इड्डियोंके समुदायभूत इस शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी अवश्य प्रेम करेगा। इस शरीरमें जो अहभाव है, वही कालसूत्र नामक नरकका मार्ग है, वही महावीचि नामक नरकमे हे जानेके हिये बिछा हुआ जाल है। तथा वही असिपत्र वन नामक नरककी श्रेणी है। शरीरमें होनेवाली अहता कुत्तेका मास लेकर चलनेवाली चाण्डालिनीके समान है। उसको सब प्रकारके यहाँद्वारा त्याग दे। सर्वनाश उपस्थित हो, तो भी कल्याणकामी पुरुषको उसका स्पर्शतक नहीं करना चाहिये। अपने प्रियजनींमें सुकृत (पुण्य) को और अप्रियजनोंमे दुष्कृत (पाप) को छोड़कर-स्वयं उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन ब्रह्म-को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे सम्पूर्ण आसक्तियों-का त्याग करके सन्यासी पुरुष सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे मुक्त हो परब्रह्म परमात्मामें ही स्थिति प्राप्त करता है। सिद्धिलामके

लिये किसी दूसरेको साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण करे। एककी सिद्धि देखकर सन्यासी न तो अपने साधन-को छोड़ता है और न मिद्धिसे विख्वत होता है॥ ३३—५३॥

'पानी पीनेके लिये कपाल (लकड़ी या नारियलका पात्र), रहनेके लिये किसी बृक्षकी जड़, पहननेको फटे पुराने कपड़े, सदा अकेले रहनेका स्वभाव और सबमे समताका भाव-यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। सन्यासी सम्पूर्ण भूतोंका हितेषी हो, शान्तभावसे रहे, त्रिदण्ड और कमण्डल धारण करे, एकमात्र आत्मामे ही रमण करनेवाला हो तथा सव कुछ छोड़कर अकेला घूमता रहे। केवल भिक्षाके लिये ही वह गॉवमे प्रवेश करे। सन्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह गास्त्रीय आदेशके अनुसार यथार्थ भिक्षु होता है। एकसे दो होते ही वह 'मिथुन' (जोड़ा ) माना गया है। तीनका समुदाय होनेपर उसे 'गॉव' कहा गया है, तथा इससे अधिक व्यक्ति एक साथ हो जाय, तव तो पूरा नगर-सा ही हो जाता है। सन्यासीको कमी अपने पास अधिक व्यक्तियोको आनेका अवसर देकर नगर, गॉव अथवा मिश्रुनकी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिये । इन तीनों (नगर, ग्राम और मिथुन ) का आयोजन करनेवाला सन्यासी अपने धर्मसे गिर जाता है। अनेक न्यक्तियोंका एकत्र सयोग होनेपर उनम या तो राजा-प्रभु, सेठ आदिकी बार्ते होगी, अथवा कहाँ कैसी भिक्षा मिलती है—यह चर्चा ग्रुरू हो जायगी, अथवा परस्पर स्नेह, चुगली और मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न होंगे। इसम तिनक भी सदेह नहीं है। सन्यासी निःस्पृह दोकर सदा अकेला रहे। किसीके साथ वार्तालाप न करे। वह सदा 'नारायण' कहकर ही दूसरोंकी बात या नमस्कार आदिका उत्तर दे । वह एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा केवल ब्रह्मका ही चिन्तन करे। किसी तरह भी मृत्यु या जीवनका अभिनन्दन न करे । जनतक आयु पूरी न हो, तवतक केवल कालकी ही प्रतीक्षा करता रहे। न तो वह मृत्युकी प्रशसा करे और न जीवनका अभिनन्दन करे। जैसे भृत्य अपने स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहता है,

प्रकार वह एकमात्र की प्रतीक्षा करे। (जिह्वारहित),
कुट्टा, अ एव मुग्ध (जड) की मॉित
नवाटा मिञ्जु प्रकारके गुणोसे निश्चय ही मुक्त
। जाता भोजन करते हुए भी यह
स्वादिष्ट नहीं है। इस मावसे अन्नके
तथा हितकर, सत्य और नपी तुली बात

कर्ता है, उसे 'अजिह्न' ( जिह्नारहित ) कहते हैं। जो आजकी जन्मी हुई नपजात कन्या, मोलह वपाँकी ख़बती नारी तथा सौ वपाँकी आयुवाली बृहा स्वीको देखकर कहीं भी गग देप आदि विकारोके वशीभन नहीं होता, वह 'पण्डक' (नपुसक) कहा गया है। मिश्राके लिये तथा मल मूत्रका त्याग करनेके लिये ही जिसका घूमना होता है, और एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन (चार कोम) से आगे नहीं जाता (एक योजनका रास्ता ते परके के। समय न्यान आदिमं व्यतीत करता है), वह 'पह्नु' (स्ला) ही है। चलते या खड़ा होते समय जिसके नेच चार युग ( लगमग दस हाथ) भूमि छोड़कर टमसे अधिक दूरतक नहीं देखते, वह मन्यासी 'अन्ध' महलाता है। हितकी बात हो या अहितकी, मनको मुख देनेवाली बात हो या जोक प्रदान करनेवाली, उसे मुनकर भी जो मानो नहीं मुनता ( उमपर भ्यान नहीं देता), वह विधर' कहा गया है। विषय अपने ममीप हो, शरीरमें शक्ति हो और सभी इन्द्रियों खस्य हाँ, तब भी जो सीये हुए पुरुपकी भॉति उन विपयोके प्रति आकृष्ट नहीं होता, उस भिधुनो 'सुग्ध' ( भोलाभाला ) कहते हैं ॥ ५४-६८ ॥

'नट आदिके रोल, जूआ, युवती स्त्री, सम्बन्धियो, भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा रजम्बला स्त्री—इन छः वस्तुओंकी ओर मन्यासी कभी दृष्टिपात न करे। राग, द्वेप, मद, माया, दूसरोंके प्रति द्रोह तथा अपनाके प्रति मोह—इन छः वातोको संन्यासी कभी मनसे भी न सोचें। मञ्च (कुर्सी), दवेत वस्त्र, स्त्रियोंकी चर्चा, इन्द्रियोंकी लोखपता, दिनमें सोना और सवारी पर चलना—ये सन्यासियोंके लिये छ. पातक है। आत्म चिन्तन वरनेवाला सन्यासी दूरकी यात्राका यत्नपूर्वक त्याग करें॥ ६९—७१॥

'सन्यासी सदा मोध्नकी हेतु गृता उपनिषद् विद्याका अभ्यास करे। वह न तो सदा तीथांका सेवन करे और न अधिक उपवास ही करे। वह अधिक विद्याएँ पढ़नेका स्वभाव न बनाये। सभाओंमे व्याख्यान देनेवाला न बने। सदा ऐसा वर्ताव करे जिसम पाप, शठता और कुंटिलता न हो। जैसे रखुआ सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार इन्द्रियों को विपयों की ओरसे समेटकर जो इन्द्रिय और मनके व्यापारको क्षीण कर देता है, कामना और परिम्रह्मे मुंह मोड़ लेता है, मुख दुःख आदि द्वन्द्रोंसे हर्ष या गोकके वशीभृत नहीं होता, नमस्कार (भिन्न-भिन्न देवताओंकी स्तुति) और स्वधा (श्राद्ध तर्पण) को छोड़ देता है,

ममता और अहङ्कारसे शून्य हो जाता है, किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखता, निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता है, वह निश्चय ही ससार बन्धनसे मुक्त हो जाता है।। ७२-७६।।

'प्रमादरहित, कर्म, भक्ति एव ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल आत्माके ही अधीन रहनेवाला साधक, चाहे वह-ब्रह्मचारी, गृहस्य अथवा वानप्रस्य—कोई भी क्यों न हो, वैराग्य होनेपर सन्यास ग्रहण कर सकता है। अथवा यदि वैराग्य मन्द होनेके ॅकारण उन-उन आश्रमोंमे प्रधानतः आस्था वनी हुई हो तो पहले ब्रह्मचर्याश्रमकी अवधि पूरी करके गृहस्थ बने, गृहस्थसे वानप्रस्थ हो जाय और वानप्रस्थ होनेके अनन्तर सन्यास है। अथवा तीव वैराग्य होनेपर ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही सन्यासमे प्रवेश करे। या गृहस्य अथवा वानप्रस्थ-आश्रमसे सन्यास ग्रहण करे । अथवा ब्रह्मचारी हो या अब्रह्मचारी, स्नातक हो या न हो, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अलग ही रहा हो-जिस दिन उसे नैराग्य हो, उसी दिन वह घर छोड़कर धन्यासी हो जाय । सन्यास-आश्रममे प्रवेशके समय कुछ विद्वान् प्राजापत्य नामक इप्टि करते हैं, उसे करे अथवा न करें। अथवा केवल 'आग्नेयी' इप्टिका ही अनुष्ठान करें ( अग्नि देनतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इप्टि 'आग्नेयी' कहलाती है ) । अग्नि ही प्राण हे, अतः इस आग्नेयी इप्रिद्वारा सामक प्राणका ही पोषण करता है। अथवा 'त्रैधातवीया' इष्टि का ही ( जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है ) अनुष्ठान करे । सत्त्व, रज और तम-यं ही तीन धात है, जिनका इस त्रैधातवीय इष्टिके द्वारा हवन किया जाता है। शास्त्रोक्त विधिसे इष्टि करके 'अयं ते योनि १ इस मन्त्रसे अग्निको सूचे । मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-'हं अमिदेव ! यह समिष्ट प्राण तुम्हार आविर्भावका कारण है। यह प्राण ही सवत्सरात्मक काल है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो रहे हो । अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर दुम इसीमें स्थित हो जाओ और इस प्रकार हमारे प्राणसे तादात्म्य प्राप्त करके हमारे जानरूपी धनको बढाओ । निश्चय ही यह प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण है। इसलिये 'प्राण गच्छ स्वा योनि गच्छ स्वाहा (हे अग्निदेव । द्वम प्राणको प्राप्त कर, अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक हो जाओं ) इसी प्रकार यह मनत्र कहता है। (इसी प्रकार साबक भी कहे।)

'आहवनीय अग्निमेसे अग्नि ले जाकर पूर्वाक्त प्रकारसे इप्टि करके अग्निको सूँचे। यदि अग्नि न मिल मके तो जलम ही हवन करे। 'निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जलस्वरूप है। सम्पूर्ण देवता जलस्वरूप है। सम्पूर्ण देवताओं के लिये में हवन करता हूँ, यह उन्हें प्राप्त हो' (आपो वै सर्वा देवता सर्वाभ्यो देवताम्यो जहिमि स्वाहा) यों कहकर हवन करे। फिर उस जलमेसे थोड़ा सा जल उठाकर उसका आचमन कर ले। वह घृतयुक्त जल आरोग्यकारक एव मोधदायक होता है। फिर गिला, यजोपवीत, पिता, पुत्र, स्त्री, कर्म, अध्ययन एव अन्यान्य मन्त्रोंका जप त्यागकर ही आत्मवेत्ता पुरुष परित्राजक (सन्यासी) होता है। त्रैधातवीय मोध्रसम्बन्धी मन्त्रोंसे ब्रह्मको जाने। जो मत्य, जान आदि लक्षणोसे युक्त है, वही ब्रह्मको जाने। जो मत्य, जान आदि लक्षणोसे युक्त है, वही ब्रह्म है, वही उपासनाके योग्य है। यह ठीक ऐसा ही है'॥ ७७-७९॥

नारदजीने ब्रह्माजीसे पुनः प्रश्न किया-'यजोपवीत न रहनेपर वह ब्राह्मण कैसे रह सकता है ?? तब ब्रह्माजीने उनसे कहा-'विद्वान् पुरुप गिखासहित सम्पूर्ण सिरके वालो-का मुण्डन कराके शरीरपर यज्ञोपवीतके रूपमे बारण किये जानेवाले बाह्य सूत्रको तो त्याग टे और जो अविनाशी परब्रह्म परमातमा हैं, उन्हों को सबमे ब्यापक सूत्ररूप समझकर अपने भीतर धारण करे । जो सूचन ( ज्ञान ) का हेत हो, उधे 'सूत्र' कहते हैं । अतः 'सूत्र' परमपदका नाम है । जिसने उस परमपदरूप सूत्रको ज्ञान लिया, वही वेदाका पारगामी ब्राह्मण है। जैसे सूत्रमें मनके पिरोपे हुए होते हैं उसी प्रकार जिस परमात्मामें यह सम्पूर्ण जगत् पिराया हुआ है, वही सूत्र है। योगका जाता तत्त्वदर्शी योगी उसी सूत्रको बारण करे । विद्वान् पुरुष उत्तम योगका आश्रय ल बाह्य सूत्रका तो त्याग करे और इस ब्रह्मस्वरूप सूत्रको धारण करे । जो यो करता है, वही चेतन है। उस ब्रह्मरूप स्त्रके धारण करनेसे सन्यासी न तो कभी उन्छिष्ट (जूड़े मुँह) होता है और न कभी अपवित्र ही होता है । जानरूपी यजोपवीत धारण करनेवाल जिन सन्यामियोंके भीतर वह ब्रह्मरूपी सूत्र विद्यमान है, वे ही इस समारमं सूत्रके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले तथा यजीपवीतधारी है। सन्यामी जा मयी गिखा धारण करते हैं। ज्ञानमे ही स्थित होते हैं और ज्ञानका ही यजोपवीत पहनते हैं। उनके लिये ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुपार्थ है। ज्ञान ही सबसे पवित्र बताया गया है। जैसे अग्निकी गिला उसके खरूपसे मिन्न नहीं होती, उसी प्रकार जिस विद्वान् सन्यासीने ज्ञानमयी शिखा धारण कर रक्खी है। वही शिखाधारी कहलाता है, दूसरे

<sup>\*</sup> अय ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथा । त जानन्तम आरोहाथा नो वर्थया रिवम्॥

लोग, जो केवल केश घारण करते हैं, वास्तविक शिक्वाधारी नहीं हैं। जो बाहाण आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी माने जाते हैं, उन्हींको यह बाह्य सूत्र—यशोपवीत धारण करना चाहिये, क्योंकि वह कर्मका अङ्ग माना गया है। जिसके शानमयी शिखा और शानमय ही यशोपवीत है, उसीमे पूर्णरूपसे बाह्यणत्व प्रतिष्ठित है—ब्रह्मश पुरुष यही मानते हैं॥ ८०-८९॥

'यह सब जानकर ब्राह्मण घरका त्याग करके सन्यासी हो जाय, एक वस्त धारण करे, सिरके वाल भुँडा ले और किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक वलेश सहनेमें समर्थ न हो, तो कौपीन आदि घारण करे । यदि वह शारीरिक क्लेश सह सकता हो तो विधिपूर्वक सन्यास ले दिगम्बर रहे। अपने पुत्र, मित्र, न्ती, माननीय गुरुजन तया माई-बन्धु आदिको छोड़ कर चला जाय, खाध्याय एव वैदिक कर्मोके अनुष्टानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध त्याग दे। कीपीन, दण्ड और अङ्ग ढकनेका वस्त्र भी न रक्ले। सब प्रकारके द्वन्द्वीका सहन करते हुए न सदीकी परवा करे न गर्मीकी; न सुखके लिये लालायित हो और न दुःख-से भयभीत ही हो । निद्राकी भी चिन्ता न करे । मान-अपमानमें समान भावसे रहे । छहीं ऊर्मियोंसे प्रभावित न हो । निन्दा, अहङ्कार, मत्सरता (डाह), गर्व, दम्म, ईर्ज्या, असूया (दोषदष्टि), इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, काम, कोध, लोम, मोह आदि छोड़कर, अपने शरीरको मुदेंके समान मानकर, आत्मासे अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर भीतर न स्वीकार करते हुए, न तो किसीके सामने मस्तक शुकाये, न यज्ञ और श्राद्ध करे, न किसीकी निन्दा या स्तुति करे । अकेला ही स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करता रहे। दैवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ मी मिल जाय, उसीपर सतुष्ट रहे । सुवर्ण आदिका सग्रह न करे । न किसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मनत्रका प्रयोग करेन मन्त्रका त्याग करे। न ध्यान करे न उपासना। न कोई लक्ष्य हो न लक्ष्यहीनता। न किसीसे अल्पा रहे, न सयुक्त। न किसी

एक खानपर रहनेका आग्रह हो, न अन्यत्र जानेका । कोई उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि मदा खिर रहे । जनज्ञन्य भवन, बृक्षकी जड़, देवालय, घास पूमकी कुटिया, कुलाल्याला, अग्निहोत्रज्ञाला, अग्निदिगन्तर, नदी-तट, पुलिन (कलार), भृग्रह (गुफा), पर्वतीय गुफा, सरनेके पास, चवृतरे या वेदीपर अथवा वनमं रहे । व्वेतकेत, श्रमु, निदाध, श्रमुभ, दुर्वासा, सवर्तक, दत्तात्रेय तथा नैवतककी माँति न कोई चिद्ध धारण करे और न अपने आचारको ही किसीपर प्रकट होने दे । वालक, उन्मत्त अथवा पिशानकी माँति व्यवहार करे । उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्तकी माँति आचरण करे । त्रिदण्ड, कोली, पान, कमण्डल, कटिसून और कीपीन—सन कुछ 'भृ स्वाहा' कहकर जलमें छोड़ दे ॥ ९० ॥

'कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्त और कमण्डलु—सबको जलमें छोड़कर दिगम्बर होकर विचरे । आत्माका अनुसंधान करे । दिगम्बरकी भाँति रहकर हन्हों को नहन करे-उनसे प्रभावित न हो । किसी भी वस्त्रका सपद न करे । तत्त्व एव बहारी प्राप्ति करानेवाले जानमार्गम भलीभाँति स्थित रहे। मनको ग्रह रक्षे। प्राण-रक्षाके लिथे उचित समयपर हायरूपी पात्रसे अथवा और किसी पात्रसे विना माँगे ही मिले हुए आहारको प्रदण करे । लाभ द्यानिको समान मानकर ममतामे रहित हो जाय । केत्रल ब्रह्मका चिन्तन करे । अध्यात्म चिन्तनमें ही निष्ठा रवखे । ग्रुमाशुम कर्मोका निर्मूलन कर के अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तुको सर्वथा त्याग दे । एकमात्र पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके वोधसे सम्पन हो। 'अहं ब्रह्मासि' (वह ब्रह्म में ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा रखकर भ्रमरका चिन्तन करने नाले कीटकी तरह केवल ब्रह्मस्वरूप प्रणवका ही चिन्तन करे । तीनों शरीरोंके प्रति अहंता और ममताका भाव त्यागकर, सर्वत्याग करके ही वह शरीरका त्याग करे । इस प्रकार करनवाला सन्यासी कृतकृत्य होता है, यह उपनिपद् है ॥ ९१-९२ ॥

॥ तृतीय उपदेश समाप्त ॥ ३॥

## चतुर्थ उपदेश

## संन्यास-धर्मके पालनका महत्त्व तथा संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि

'जो लोक, वेद, विषय भोग तथा इन्द्रियोंकी अधीनता त्यागकर केवल आत्मामें ही स्थित रहता है, वह सन्यासी परमर्गातको प्राप्त होता है। श्रेष्ठ सन्यासी नाम, गोत्र आदिके वरण देश, काल, शास्त्रशान, कुल, अवस्था, आचार, वत

और शीलका विजापन न करे । किसी भी स्त्रीसे बातचीत न करे। पहलेकी देखी हुई किसी स्त्रीका स्मरणतक न करे, उनकी चर्चांसे भी दूर रहे तथा स्त्रियोंका चित्र भी न देखे । सम्भाषण, सरण, चर्चा और चित्रावलोकन—स्त्रीसम्बन्धी

इन चार वातोंका जो मोहवश आचरण करता है, उसके चित्रने अयम ही थिकार उत्पन्न होता है और उस विकारते उसका धर्म निश्चय ही नए हो जाता है। तृग्णा, क्रोध, असत्य, माया, लोभ, मोह, प्रिय, अप्रिय, शिल्पकला, न्याख्यानमे योग देना, कामना, राग, सग्रह, अह≆ार, ममता, चिकित्साका व्यवसाय, धर्मके लिये साइसका कार्य, प्रायश्चित्त, दुसरोंके घरपर रहना, मन्त्र प्रयोग, औरध वितरण, जहर देना, आद्यीर्वाद देना-ये मव सन्यामीके लिये निपिद्व है । इनका सेवन करनेवाला सन्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता है। मोजधर्ममं तत्पर रहनेवाला मुनि ( सन्यासी ) अपने किसी मुहृद्के लिये भी 'आओ, जाओ, ठहरो' म्वागत और सम्मान-की वात न करे। भिक्ष म्वप्नमं भी कभी किसीका दिया हुआ दान न ले । दूमरेको भी न दिलाये और न स्वय किमीको देने-टेनेके लिये प्रेरित ही करे। स्त्री, भाई, पत्र आदि तथा अन्य बन्ध बान्धवीके श्रम या अशुभ नमाचारको सुनकर या देखकर भी संन्यासी कभी विभाव ( विश्वित ) न हो; वह शोक और मोहको सर्वथा त्याग दे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ( किमी वस्तुका सग्रह न ्करना ), उद्दण्डताका अभाव, किसीके सामने दीन न बनना, म्बाभाविक प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, स्नेह न करना, गुरुकी मेवा करना, अद्धा, क्षमा, इन्द्रियसयम, मनोनिग्रह, सबके प्रति उदासीनताका भावः धीरताः स्वभावकी मधुरताः सहन-शीखता, करुणा, लजा, ज्ञान-विज्ञान परायणता, खल्प आहार नथा धारणा-वह मनको वदाम रखनेवाछे सन्यामियोना विख्यात सुधर्म है। इन्द्रोंसे रहित, सन्त्रगुणमें धर्वदा स्थित और सर्वत्र ममान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रममे स्थित परमहस सन्यासी साक्षान् नारायणका म्वरूप है। गॉवमें एक रात रहे और बड़े नमरमें पाँच रात, किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त ममयके लिये ही है, वर्पामें चार महीनेतक वह किसी एक 🗦 ही स्थानपर निवास करे । भिक्ष गाँवमे दो रात कमी न रहे । यदि ग्हता है तो उसके अन्तःकरणमे राग आदिका प्रसङ्ग आ सकता है। इससे वह नरकगामी होता है। गॉवके एक किनारे किसी निर्जन प्रदेशमें मन और इन्द्रियों को सयममे रखते हुए निवास करे । कहीं भी अपने लिये मठ या आश्रम न वनाये । जैसे कीड़े हमेगा घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आठ महीनोंतक मन्यासी इस प्रथिवीपर विचरता रहे । केवल वर्षाके चार महीनामें वह एकत्र निवास करे। वह एक वस्त्र पहन-कर रहे अथवा विना वस्त्रके दिगम्बर होकर रहे। उसकी दृष्टि इधर-उधर चञ्चल न होकर एक लक्ष्यपर ही स्थिर रहे ।

वह कभी विपर्नोमें आसक्त न हो तथा सत्पुरुपोंके पथको कलङ्कित न करते हुए व्यानपरायण रहकर पृथ्वीपर विचरे । संन्यासी अपने धर्मका पालन करते हुए सदा पवित्र स्थानपर रहे। योगपरायण भिझु पृथ्वीतलपर दृष्टि रखते हुए ही सदा विचरण करे। रातको, दोपहरमें तथा दोनों सन्व्याओंके समय कभी भूमण न करे तथा ऐसे स्थानींपर भी न घमे जो शून्य, दुर्गम तथा प्राणियों के लिये वाधाकारक हों । गाँवमें एक रात, पुरवेम दो दिन, पत्तन (छोटे शहर, कस्वे) में तीन दिन और नगरमें पाँच रात्रियोंतक सन्यासीको रहना चाहिये। वर्गाकालमे किमी एक स्थानपर, जो पवित्र जलसे विरा हुआ हो, निवास करना चाहिये । भिक्ष सम्पूर्ण भृतोंको अपने ही समान देखता हुआ अधे, जड़, बहरे, पागल और गूँगेकी मॉित चेष्टा रखकर पृथ्वीपर विचरण करे । वहूदक और वनस्य यतियोंके लिये तीनों कालों का स्नान वताया गया है। परत जो 'इस' सन्यासी है, उसके लिये एक ही बार स्नान करनेका विवान है । हमसे भी ऊँची स्थितिमें जो परमहस है, उसके लिये स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं है ॥ १-२२ ॥

भीन, योगासन, योग, तितिक्षा, एकान्तशीलता, नि स्पृहता तथा समता-ये सात एकदण्डी सन्यासियोंके पालन करनेयांग्य नियम है। जो परमहसकी स्थितिमें पहुँचा हुआ है, उसके लिये स्नान आदि अनिवार्य न होनेके कारण वह केनल सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोका त्यागमात्र करें । चमड़ी, मास, रक्त, नाड़ी, मजा, मेद और हड्डियों-के समुदायरूप इस शरीरमें रमनेवाले पुरुपों तथा मल, मृत्र और पीवमे रमनेवाले कीड़ोंमें कितना अन्तर है ? सम्पूर्ण कफ आदि घृणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह शरीर कहाँ और अङ्गणोभा, सौन्दर्य एव कमनीयता आदि गुण कहाँ । मूर्लं मनुष्य मास, रक्त, पीव, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, मजा और हिंडुयोके समुदायरूप इस शरीरमें यदि प्रीति करता है, तो नरकम भी उसकी अवस्य मीति होगी। स्त्रियोंके ्रज्ञारण न करने योग्य गुप्त अङ्ग और सड़े हुए नाड़ीके घावमे कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके भेदसे प्रायः ठगा जाता है। स्त्रियों का वह गुप्त अङ्ग क्या है? --दो भागोंमें विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र। वह भी अपानवायु-के निकलनेसे दुर्गन्वपूर्ण रहता है । जो लोग उसमें रमण करते हैं, उन्हें नमस्कार है ! भला, इससे वढकर दुस्साहस और क्या हो सकता है। विद्वान् सन्यामीके लिये न कोई कर्तव्य शेप रहता है और न चिह्नविशेपको धारण करनेकी आवश्यकता । वह ममतारहित, निर्भय, श्चान्त, निर्द्द, वर्ण

आदिके अभिमानमे रहित एव आहारोपार्जनकी चेष्टामे रहित होता है। मन्यासी मुनि कौपीन पहनकर रहे अथवा नगा ही रहकर न्यानमे तत्पर रहे । इस प्रकार जानपरायण योगी ब्रह्मभावकी प्राप्तिमें समर्थ होता है। सन्यासका चिह्नविशेष होते हुए भी उममे जान ही मोक्षका विशेष कारण है । प्राणियोके लिये नाना प्रकारके चिह्नोका धारण मोध्रमाधक जानके अभावम निरर्थक ही होता है। जिसके विषयमे कोई भी यह नहीं जानना कि यह साधु है या अनाधु, मूर्ज है या बहुत बड़ा विद्वान् , अथवा सटाचारी हे या दुराचारी, वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। इमलिये विद्वान मन्यामी किमी भी चिद्धविशेपको न वारण करके स्वधर्मका ज्ञान रखते हुए मर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन प्रतका पालन करे। वह गृद धर्म का आश्रय लेकर इस प्रकार आचरण करे, जिसमे टमके आचरणके विषयकी कोई बात दूसरोपर प्रकट न हो। ममस्त प्राणियोंके लिये सदेहका विषय वना हुआ वह वर्ण और आश्रममे रहित हो अन्ध्र, जद और मृकती भॉति पृथिबीपर विचग्ण करे । उस भान्तचित्त सन्यामीका दर्शन करके देवता भी बैमी स्थिति प्राप्त करनेके लिये लालायित होते हैं । जब आत्ममत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्वका चिह्न भी न रह जाय, तभी कैवल्य प्राप्त होता है। यही ब्रह्म-तत्त्वका उपदेश हैं? ॥ २३-३६ ॥

तदनन्तर नाग्टजीने ब्रह्माजीसे पूछा-- भगवन् । सन्यामकी विधि क्या है, यह बतानेकी कृपा करें। तब ब्रह्माजीने 'तथास्तु' कहरूर स्वीकृति दी और इस प्रकार कहा--(आतुर-मन्यासमे अथवा क्रम सन्यासमे चनर्थ आश्रम स्वीकार करनेके लिये पहले प्रायश्चित्तरूपमे कुच्छ आदि वत करके फिर अप्रश्राद्ध करे । देवता, ऋषि, दिव्यमन्त्य, भूत, पितर, माताएँ और आत्मा—इन आठके निमित्त आठ श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले 'सत्य' और 'वसु' नामके विश्वेदेचोंका आवाहन करे, फिर देवश्राद्धम ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजीका, ऋषिश्राद्धमें देवर्षि, राजर्षि तथा मानवर्षियों का, दिव्यश्राद्वमे आठ वसुओं, ग्यारह रुद्रों तथा बारह आदित्योका, मनुष्य-श्राढमे सनक, सनन्दन, सनत्कुमार तथा सनत्सुजातका, भृतश्राद्धमे पृथिवी आदि पञ्च महाभृतो, नेत्र आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदार्योका, पितृश्राढमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहका, मातृश्रादमे माता, पितामही और प्रपितामहीका तथा आत्मश्राद्धमे अपना, अपने पिताका और पितामहका—यदि उसके पिता जीवित हो तो पिताको छोड्कर अपना, पितामह और प्रपितामहका आह्नान करें । आठी आडोको एक ही यनका अद्भ बनाकर करनेपर प्रन्येक आद्वम दो डाके कमले ब्राह्मणोको निमन्त्रित करके उनका विधिवत् पूजन करे । अथवा यदि आट पृथक्-पृथक् यज किये जायं तो ऐसी स्थितिम अपनी भागाम आये हुए, मन्त्रोद्वारा इन आठ श्राद्वीको आठ दिनम या एक दिनमे करे । पितृयाग ( श्राङ्करप ) म बताये हुए विधानके अनुमार ब्राह्मणीके प्रजनसे छेकर भाननतक यव इत्य विधिपूर्वक सम्पन्न करके विण्डदान दे । पिर दक्षिणा और ताम्ब्रूटमे ब्राह्मणोंको मनुष् करके उन्हें विदा कर ओर शेप कमती मिहिके लिये मान या आठ छोड़कर शेष गर्भा रेजॉरो मुँड्वा है। नाय ही मूंछ, टाढी और नग्न भी पटवा दे । ऊपर बनाये अनुसार सात केशाको अवस्य बचा छ । कॉन और उपस्थके केश भी न कटाये । बीरके पश्चात् स्तान करे । उसके बाद मायकालीन सभ्या वन्द्रन करके एक सहस्र गायत्रीका अप करे। फिर ब्रह्मयूज करके स्वतन्त्र अग्निकी स्थापना कर । फिर अपनी द्याखाका उपमहार करके उसमे बनाये अनुमार आर्यभागपर्यन्त बीकी आहुति ट । हवनकी विधि पूरी करके तीन ग्रास सत्का प्राज्ञन (भाजन) प्रर । फिर आचमन प्ररक्षे अग्रिकी रक्षाक लिये उनमे ईंधन आदि रसकर खय अग्रिस उत्तरकी आर काल मृगचर्मपर बैठ जाब और पुराण कथा मुनते हुए रातमर नागरण करे । रातके चौथ पहरके अन्तम स्नान करके पूर्वोक्त अग्रिमं चर पकायं । फिर पुरुपस्क्तके सोल्ह मन्त्रोद्वारा उस चरकी सोलह आहुतियाँ अग्निम डाले और विरजा होम करके आचमनपूर्वक दक्षिणासहित वस्त्र, मुवर्ण, पात्र और धेनुका दान करे और इस प्रकार विविक्तां पूर्ण करे । इसके बाद ब्रह्माका विसर्जन करके-

स मा सिद्धन्तु महत सिमन्ड म बृहस्पति । स मायमि सिद्धन्त्रायुषा च धनेन च ब्रेलेन नायुष्मन्त करोतु मा ॥%

या ते अग्ने यज्ञिया तन्मतयेशारोहात्मात्मानम् । अच्छा वस् नि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि ॥ यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद स्वा योनिम् । जातवेदो भुव आजायमान सक्षय एहि ॥ ।

<sup>\*</sup> अर्थात् मम्द्रण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि—ये सभी देवता मुझपर क्ल्याणकी वर्षा करें। ये अग्निदेव मुझे बायु, ज्ञान-रूपी धन तथा साधनकी शक्तिये सम्पन्न करें, साथ ही मुझकी दीर्धजीवी भी बनायें।

<sup>†</sup> हे अग्निदेव <sup>।</sup> जो तुम्हारा यिवय ( यहाँमें प्रकट होनेवाला ) रवरूप है, उसी रवरूपसे तुम यहाँ पथारो और भेरे लिये ऋत-से

—हन दो मन्त्रोंद्वारा अभिके आधिदैविक स्वरूपको अपने आत्माम स्थापित कर छ। फिर अभिका त्यान करके प्रदक्षिणा और नमस्कारपूर्वक अभिकालांम उसका विमर्जन कर दे। तदनन्तर प्रातः मध्योपासन करके सहस्र वार गायत्रीका जप और स्यॉपस्थान करे। तत्यश्चात् नामितक जलमं प्रवेश करके उसमें वैठकर अप्ट दिक्यालोंको अर्घ्य दे। फिर गायत्रीका विसर्जन करके सावित्रीको न्याह्यतियोंमे प्रविष्ट करे अर्थात् —सावित्रीहेवीसे व्याह्यतियोंमे प्रवेश करनेकी प्रार्थना करे।

प्रार्थनाके मन्त्र इस प्रकार है-

'अह वृक्षस्य रेरिवा। कीर्ति पृष्ठ गिरेरिव। कर्ष्यपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविणं सवर्चसम्। सुमेधा अमृतो-क्षित । इति त्रिशदोर्थेटानुवचनम्।' &

'यर्छन्डसामृपभो विश्वरूप । छन्डोभ्योऽध्यमृता-त्सवभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भृयासम् ॥†

शरीरं में विचर्षणम् । जिह्वा में मधुमत्तमा । क्रणीम्या भूरि विश्रवम् । ब्रह्मण कोशोऽन्मि मेघयापिहित । श्रुत मे नोपाय ॥'1

'टारेंपणायाश्चधर्नपणायाश्च लोकंपणायाश्च ब्युत्यितोऽहम्' 'ॐ मू मन्यन्त मया' 'ॐ भुव संन्यस्त मया' 'ॐ सुव. मन्यस्तं मया' 'ॐ भूभुंव सुव संन्यस्त मया' §

'इस प्रकार मन्द्रः मध्यम और उच्च स्वरसे वाणीद्वारा अथवा मन-ही-मन इन मन्त्रॉका उच्चारण करके तथा 'अभय मनुष्योपयोगी विद्युद्ध धन (साधन-सम्पत्ति) की सृष्टि करते हुए ात्मारूपने मेरे आत्मामं विराजमान हो नाओ। तुम यश्रूष्प किर अपने कारणरूप यश्रमं पहुँच जाओ। हे जातवेदा । तुम थिवीसे सत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहाँ पथारो।

\* इस मन्त्रका अर्थ इमी अङ्गके पृष्ठ ३२८ पर देखिये।
 †-‡ ये टोनों मन्त्र एक ही मन्त्रके माग है। पूरे मन्त्रका अर्थ
 मां अङ्गके पृष्ठ ३१८ पर देखिये।

§ इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार हं— भें कीकी कामना, यनकों कामना और छोकमें स्थातिकों कामनामें ऊपर उठ गया हूँ। मैंने भूटोकका सन्यास (पूर्णत त्याग) कर दिया। मैंने मुद्र ( अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैंने स्वर्गछोकको भी सर्वथा त्याग दिया। मैंने मूर्छोक, मुवर्छोक और स्वर्गछोक— इन तीनोंको मछीमाँति त्याग दिया।

सर्वभृतेभ्यो मतः सर्वं प्रवर्तते स्वाहाः ( मेरी ओरसे सव प्राणिगोंको अभयदान दिया गयाः मुझसे ही सवकी प्रवृत्ति होती है ) इस मन्त्रमं जलका आचमन करके पूर्व दिशाकी ओर पूरी अञ्जलि भर जल डालकर 'ॐ स्वाहाः' कहकर शेप यचे हए शिखाके वालोको उरगाइ डाले। तत्पश्चात्—

यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यंत्सहज पुरम्तात्। आयुष्यमध्य प्रतिमुख गुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेजः॥ यज्ञोपवीत बहिर्नं निवसेत् त्वमन्त प्रविश्यमध्ये राजसम्। परम पवित्र यशो यल ज्ञानवैराग्य मेधा प्रयच्छ॥%

—यह मन्त्र पढकर यजोपवीत तोड़ डाले। और उसे जलाखिलिके साथ हाथमें लेकर 'ॐ भू समुद्र गच्छ स्वाहा' —हस मन्त्रके द्वारा जलमें ही होम दे। फिर 'ॐ भू सन्यस्त मया' 'ॐ भुव सन्यस्त मया' 'ॐ सुव सन्यस्त मया' 'ॐ सुव सन्यस्त मया' —हस प्रकार तीन वार कहकर, तीन वार जलको अभिमन्त्रित करके उसका आचमन करे। तत्पश्चात् 'ॐ भू स्वाहा' कहकर वन्त्र और कटिस्त्रको भी जलमें ही त्याग दे। तदनन्तर इस वातका स्मरण करते हुए कि मैं सब कमोंका त्यागी हुँ, दिगम्बर होकर स्वरूपका चिन्तन करते हुए ऊपर वाह उटाये हुए उत्तर दिशाकी ओर चला जाय॥ ३७॥

्यदि पूर्ववत् विद्यत्-सन्यासी हो तो गुरुसे प्रणव और महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके, मुझसे मिन्न दूसरा कोई नहीं हे—हस निश्चयके साथ आनन्दपूर्वक विचरण करता रहे। फल, पत्र और जलका ही आहार करे। पर्वत, वन तथा देवमन्दिरोंम सचरण करे। संन्यासके बाद यदि दिगम्बर हा गया तो वह अपने दृदयमें सदा केवल आनन्दस्वरूप आत्माकी अनुभृतिको ही भरकर कमांसे अत्यन्त दूर रहनेमें ही लाम मानता हुआ फलेंकि रस, छिलके, पत्ते, मूल एव जलसे प्राण धारण करे और केवल मोक्षकी ही अभिलापा रखकर पर्वतकी कन्दराशंमें प्रणवका जप एव ब्रह्मका चिन्तन करते हुए सर्वत्र सचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे॥ ३८॥

\* यह यशस्त्र परम पितृत है । यह पूर्वकालमें प्रजापितके साथ हा प्रकट हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आयुष्य (आयु वढानेका साथन) हैं। इस यशोपवीनको मेरे कण्ठमें पहना दो। यह शुश्र यशोपवीत मेरे वल और तेनको वढानेवाला हो। यशोपवीत बाहर न रहे। है यशमय सूत्र ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर एक होकर रहो। तुम परम पितृत्र हो। मुझे सुवश, वल, शान, वैराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान करो। भादि शानप्राप्तिमी इच्छासे सन्यासी हुआ हो तो वह सी पम जानेके पश्चात् आचार्य आदि ब्राह्मणोद्वारा यो कहकर बुळानेपर कि—'हे महाभाग ! ठहरो, ठहरो, यह दण्ड, वस्त्र और कमण्डळ ब्रह्मण करो । तुम्हे प्रणव और महावाक्यमा उपदेश ब्रह्मण करनेके लिये गुरुके निम्म्ट आना चाहिये ।' उनके समीप आ जाय । फिर आचार्योद्वारा देनेपर दण्ड, किटसूत्र, कौपीन, एक शाटी (चादर) और एम ममण्डळ ब्रह्मण करे । दण्ड वॉसमा होना चाहिये । उसकी ऊँचाई पैरसे लेमर मस्तक तमकी हो। वह खरींच अथवा छेदसे रहित, बराबर चिकना एव उत्तम लक्षणोंसे युक्त हो । उसमा रंग काला न हो । इन सब वस्तुओंको लेनेके पहले वह आचमन कर ले और—

सला मा गोपायोज. सत्या योऽमीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रघः धर्म मे भव यत्पापं तन्निवारय ।&

—हम मनत्रका उचारण करके दण्डको हाथमं ले। फिर— जगजीवनं जीवनाधारभृतं मा ते मा मन्त्रयस्य मर्वटा सर्वसौम्य ।

—इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए कमण्डल ग्रहण करे । तत्पश्चात् 'कौपीनाधारं किटस्त्रमोम्' यों कहकर कीपीन कटस्त्र ग्रहण करे; 'गुलाच्छाटकं कीपीनमोम्' यो कहकर कौपीन ग्रहण करे तथा 'शीतवातोष्णत्राणकरं देहंकरक्षण वस्त्रमोम्' इस मन्त्रका उच्चारण करके वन्त्र ग्रहण करे । तदनन्तर पुनः आचमन करके योगपद्यामिपिक हो 'में कृतार्थ हो गया,' यह मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनमं तत्पर हो जाय । यह उपनिपद् है ॥ ३९॥

## ॥ चतुर्थं उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥

-continges

## पश्चम उपदेश

## संन्यास और संन्यासीके भेद तथा संन्यास-धर्म और उसके पालनका महत्त्व

इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवर्षि नारदने पूछा-'मगवन ! आपने ही बताया है कि सन्यास सब कमांकी निवत्ति करनेवाला है; फिर आप ही यह भी कहते हैं कि सन्यासी अपने आश्रमोचित आचारके पालनमें तत्पर हो जाय। (ये दोनों वार्ते परस्पर विरुद्ध जान पड़ती हैं। इस विरोधका परिहार कैसे हो १) ' तब पितामहने कहा—'शरीरमें स्थित देहधारी जीवकी चार अवस्थाएँ होती हैं—जाग्रत्, स्वम्, सुपुप्ति और तुरीय। इन अवस्थाओंके अधीन होकर ही पुरुष कर्म, ज्ञान और वैराग्यके प्रवर्त्तक होते हैं। तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओं के अधीन होकर जव-जव जिस अवस्थामें स्थित होते हैं, उसके अनुकूल आचरण करते हैं। (इसी प्रकार जो जिस आश्रममें स्थित होता है, वह उसीके अनुकूल आचरण करता है। ब्रह्मचारी, गृहस्य और वानप्रस्वेक द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य जो श्रीत-सार्त कर्म हैं, सन्यास उन्हीं कर्मोंका निवर्तक है। परंतु सन्यास आश्रमके अनुकूल जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साधन हैं, उनका त्याग वहाँ भी नहीं होता। इसी दृष्टिसे यह कहा गया है कि सन्यासी अपने आश्रमोचित सदान्वारके

पालनमें तत्पर हो जाय ।' नारदजीने कहा—'भगवन्। ठीक है। अब हमे यथार्थरूपसे यह बताइये कि सन्यासके कितने मेद हें और उनके अनुग्रानमें किस प्रकारका अन्तर है!'

ब्रह्माजीने कहा—'बहुत अच्छा। संन्यास-भेदसे आचार-भेद केसे होता है, यह जानना चाहते हो तो वतलाता हूँ; अवण करो। वास्तवमे तो सन्यास एक ही है; किंतु अज्ञानसे, असमर्थतावश और कर्मलोपके कारण तीन भेदोंमें विभक्त होकर वैराग्य-सन्यास, जान-सन्यास, ज्ञान-वैराग्य-सन्यास और कर्म-सन्यास—इन चार भेदोंको प्राप्त होता है। वह सब इस प्रकार है। मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विपयोंकी ओरसे विरक्त होकर जो पूर्वजनमके पुण्यकमेंक प्रभावसे सन्यास लेता है, वह वैराग्य-संन्यासी कहलाता है। जो शास्त्रको जाननेसे तथा पापमय एव पुण्यमय लोकोंका अनुभव और अवण करनेसे प्रपञ्चकी ओरसे स्वभावतः विरक्त हो गया है, क्रोध, ईर्ज्या, असूया (दोषहिष्ट), अहकार और अभिमान ही जिसके स्वरूप हैं, ऐसे समस्त ससारको अपने मनसे हटाकर, स्त्री-कामना धन-कामना' और लोकमें ख्यांतिकी

<sup>\*</sup> हे दण्ड ! तुम मेरे सखा (सहायक ) हो, मेरी रक्षा करो । मेरे ओज (प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम वही मेरे सखा हो, जो इन्द्रके हाथमें वज़के रूपमें रहते हो । तुमने ही वज़रूपसे आघात करके वृत्रासुरका सहार किया है। तुम मेरे लिये कल्याणमय बनो । मुझमें जो पाप हो, उसका निवारण करो ।

कामना—इन त्रिविध खरूपोंवाळी देहिक वासनाको, शास्त्रवासना-को तथा लोक-वासनाको त्याग देता है, तथा जैसे साधारण लोग वमन किये हुए अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समस्त मोगोंको त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्ट्यसे सम्पन्न हो सन्यास ग्रहण करता है, वही ज्ञान-सन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सव शास्त्रोंका अम्यास करके, सब कुछ अनुमवर्मे लाकर ज्ञान और वैराग्यके द्वारा केवल अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए दिगम्बर हो जाता है, वही यह ज्ञान-वैराग्य-सन्यासी है। जो ब्रह्मचर्यको समाप्त करके ग्रहस्थ होकर, तथा ग्रहस्थसे वानप्रस्थ-आश्रममे प्रवेश करके पूर्ण वैराग्य न होनेपर भी आश्रम-क्रमके अनुसार अन्तर्मे सन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-सन्यासी है। अथवा ब्रह्मचर्यसे ही सन्यास लेकर सन्याससे जो दिगम्बर हो जाता है, वह वैराग्य-सन्यासी है। विद्वत्सन्यासी ज्ञान-सन्यासी है। तथा विविदिधा-संन्यासी कर्म-सन्यासी है। १–७॥

''कर्म-सन्यास भी दो प्रकारका होता है—एक निमित्त सन्यास और दूसरा अनिमित्त-सन्यास। आतुर-सन्यास निमित्त-सन्यास कहलाता है और क्रम-सन्यासको अनिमित्त-सन्यास कहते हैं। रोग आदिसे आतुर होनेके कारण जिसमें सब कमोंका लोप हो जाता है, अर्थात् जिसमें नित्य-नैमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं बन सकते, तथा जो प्राणत्यागके समय स्वीकार किया जाता है, वह सन्यास निमित्त-सन्यास माना गया है। ( इसीको आतुर सन्यास भी कहते हैं।) शरीरके सबल होनेपर जो विचारके द्वारा यह निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नश्चर हैं, देह आदि सबको त्याज्य मानता और—

हंसः श्चिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिर्दुरोणसत् । नृपद्वरसद्दतसद्वयोमसद्द्रजा गोजा ऋतजा अद्गिजा ऋत बृहत् ॥

'वह परमात्मा आकाशमें विचरनेवाला हस ( सूर्य ) है, अन्तरिक्षचारी वसु है। वही होता और वेदीपर स्थापित अग्नि है। यहस्थोंके घरोंमें अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवाला भी वही है। मनुष्योंमें उसीकी सत्ता है। श्रेष्ठ वस्तुओंमें भी उसीका अस्तित्व है। सत्यमें उसीका निवास है। आकाशमें भी वही सत्य है। वही जलसे प्रकट होता है। वही गौ ( पृथ्वी एव वाणी ) से प्रकट होनेवाला है। सत्यसे भी उसीका प्रादुर्भाव होता है। वही पर्वतोंसे प्रकट होता है तथा इन सबसे भिन्न एव विलक्षणरूपमें वही एकमात्र महान् सत्य है।

—इस मन्त्रके अनुसार केवल परब्रह्म परमेश्वरको ही सत्य समझता और ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है, इस निश्चय-पर पहुँचकर क्रमशः सन्यास-आश्रम ब्रहण करता है, उसका

वह सन्यास अनिमित्त-सन्यास कहा गया है। सन्यासी छः प्रकारके होते हैं--कुटीचक, बहुदक, इस, परमहंस, तुरीयातीत तथा अवधृत । क्रटीचक सन्यासी शिखा और यज्ञोपवीतसे युक्त होता है। वह दण्ड, कमण्डल, कौपीन और कन्या घारण करता है । पिता, माता और गुरु-तीनोंकी सेवा-में सलम रहता है। पिठर (पात्र), खनित्र (खनती) और झोली आदि साथ रखता है और मन्त्र-साधनमें लगा रहता है, एक ही जगह भोजन करता रहता है, क्वेत अर्ध्वपुण्ड धारण करता है और त्रिदण्डी होता है। बहुदक भी कुटीचककी मॉति शिखा, यज्ञोपवीत, दण्ड, कमण्डल, कौपीन और कन्या घारण करते हैं। ललाटमें त्रिपुण्ड लगाते हैं। सबके प्रति समभाव रखते हैं और मधुकरी-वृत्तिसे कई घरोंसे अन्न लाकर केवल आठ प्राप्त मोजन करते हैं। इसनामक सन्यासी जटा धारण करनेवाले, त्रिपुण्डोर्ध्व-पुण्डधारी, अनिश्चित घरोंसे मधुकरी लाकर मोजन करने-वाले तथा कौपीनखण्ड एव तुण्ड ( तूँबी ) भारण करते हैं । परमहस शिखा और यज्ञोपनीतसे रहित होते हैं। वे पाँच गृहोंसे अन लाकर केवल एक रात मोजन करते हैं अर्थात् दूसरे दिन दूसरे पॉच गृहींका अन्न ग्रहण करते हैं। उनका हाथ ही पात्र होता है। अतएव वे 'करपात्री' कहलाते हैं। एक कौपीन धारण करते, एक ओढनेका वस्त्र रखते और वाँसका दण्ड धारण करते हैं। वे या तो एक चादर ओढकर रहते हैं या सब अङ्गोंमें मस्म रमाये रहते हैं। परमहस सर्वत्यागी होते हैं। तुरीयातीत सन्यासी गोमुख होते हैं अर्थात जैसे गायें दैवेच्छावश जो तृण आदि प्राप्त हो जाय, उसीसे निर्वाह करती हैं, उसी प्रकार वे दैवेच्छावश जो कछ प्राप्त हो जाय उसीको अपना ग्रास बनाते हैं। विशेषतः वे फलाहारी होते हैं। यदि अन्नाहारी हों तो केवल तीन घरोंका अन्न ग्रहण करते हैं। देहके सिवा और कुछ उनके पास शेष नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते और मुदोंकी तरह शारीरिक चेष्टासे रहित होते हैं। अवधूत किसी नियमके वन्धनमें नहीं रहता । वह कलिङ्कत और पतित मनुप्योंको छोड़कर शेष सभी वर्णोंके मनुष्येंसि अजगर-वृत्तिके अनुसार आहार ग्रहण करता है तथा सर्वदा अपने म्वरूपके चिन्तनमें लगा रहता है॥८-१७॥

'आतुर पुरुष सन्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे सम्पूर्ण विधियोका पालन करते हुए कम-सन्यास ग्रहण करना चाहिये। कुटीचक, बहूदक और इस—इन तीन प्रकारके सन्यासियोंकी सन्यास विधि ब्रह्मचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्था-

श्रमतककी माँति है अर्थात् उनके लिये क्रम-सन्यासका विधान है। परमहत्त आदि (अर्थात् परमहत्त, तुरीयातीत एव अवधूत-इन ) तीन प्रकारके सन्यासियोंके लिये कटिस्त्र, कौपीन, वस, कमण्डल और दण्ड धारण करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे सभी वणोंके घरसे एक वार भिक्षाटन कर सकते हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये सामान्य विधि है । सन्यास ग्रहणके समय भी जन्नतक उनके भीतर अलबुद्धि न हो जाय अर्थात् अवतक मैंने जो कुछ अध्ययन किया है, वह पर्याप्त है, उससे अधिक अध्ययन करने की अपने लिये कोई आवश्यकता नहीं है-ऐसी बुद्धि जवतक उत्पन्न न हो जाय, तवतक उन्हें अध्ययन करना चाहिये । उसके पश्चात् कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्त्र और कमण्डलु—सवका जलमें विसर्जन कर देना चाहिये। यदि वह दिगम्बर हो तो कत्याका लेशमात्र भी अपने पास न रक्ले । न अध्ययन करे न ब्याख्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे। प्रणवके सिवा और कुछ न पढे। न तर्कशास्त्र पढे, न शब्दशास्त्र। बहुत-से शब्दोंकी शिक्षा न दे। वागिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यर्थ अपव्यय न करे ( अधिक न बोले )। हाथ आदिके इशारे-से बात करना या अन्य किसी भाषाविशेषके द्वारा भी वात करना निषिद्ध है। शूद्र, स्त्री, पतित एव रजखलासे वातचीत न करे । यतिके लिये देव-पूजाका विधान नहीं है । उसे उत्सव नहीं देखना चाहिये तथा तीर्थ यात्रा भी उसके लिये आवश्यक नहीं है ॥ १८---२०॥

'अव पुन. सन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं। कुटीचक सन्यासीके लिये ही एक स्थानपर मिक्षा ग्रहण करने की विधि है। बहूदकके लिये अनिश्चित घरोंसे मधुकरी ग्रहण करने का विधान है। इसके लिये आठ घरोंसे आठ ग्रास अन्न लेकर मोजन करनेका विधान है। परमहसके लिये पाँच घरोंसे अन्न लेनेका नियम है। हाथ ही उसका पात्र है। तुरीयातीतके लिये गोमुप्त-कृत्तिसे फलाहारका नियम है। अर्थात् जैसे गायको जो कुछ भी खिलाया जाय, वह मुँह खोलकर ले लेती है, उसी प्रकार दैवेच्छासे जो कुछ भी फल फूल मिल जाय, उसीको वह ग्रहण करे। अवध्वते लिये सभी वर्णोंके लोगोंके यहाँसे अजगरकृत्तिके अनुसार अन्न-ग्रहण करनेका नियम है। यति किसी ग्रहस्थके घर एक रात भी न ठहरे। किसीको भी नमस्कार न करे। तुरीयातीत और अवध्वत—इन दोनोंमें अवस्थाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता। जिसे अपने खरूपका श्वान नहीं है, वह अवस्थामें वहा होनेपर भी

छोटा ही है। संन्यासी अपने हायसे तैरकर नदी पार न करे। पेड़पर न चढ़े। सवारीपर न चले। प्ररीद-विक्री न करे। किसी वस्तु की अदला-बदली भी न करे। दम्भी और असत्य-वादी न बने। यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि है तो उसमे अन्य आश्रमींके धर्मों की सकरताका दोप आता है। इसलिये सन्यासियों का मनन आदिमें ही अधिकार है।। २१।।

'आतुर और कुटीचक्के लिये भूलें क और भुवलें ककी प्राप्ति होती है। बहूदकको स्वर्गलोक, हसको तपोलोक तया परमहसको सत्यलोक प्राप्त होता है। तुरीयातीत एव अवधूतको अपने आत्मामे ही कैवल्य प्राप्त होता है। वह भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी माँति निरन्तर स्वरूपका अनुसंधान करते रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है। मनुष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते हुए अन्तमें अरीरका त्याग करता है, उसी-उसीको वह प्राप्त होता है—यह वात अन्यथा नहीं है। यह श्रुतिका उपदेश है॥ २२-२३॥

'अतः यों जानकर सन्यासी आत्माके स्वरूपका चिन्तन छोड़कर और किसी आचारमे तत्पर न हो। मिन्न-भिन्न आचारोंका अनुष्ठान करनेसे तदनुक्ल लोकोंकी प्राप्ति होती है। परतु ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न सन्यासीकी अपते आपमे ही मुक्ति होती है। किसी भी अन्य आचारमें आसक्त न होना ही उसका अपना आचार है। जाग्रत्, स्वप्न और मुषुति—इन तीनों अवस्थाओंमे वह एकरूप होता है। जाग्रत्कालमें वही विश्व, स्वप्नकालमें तैजस और मुपुतिकालमें प्राज्ञ कहलाता है। जवस्था भेदसे उन-उन अवस्थाओंके स्वामीमें भेद होता है। कार्य-भेदसे ही कारण-भेद माना जाता है। जाग्रत् आदि अवस्थाओंमें चौदह करणोंकी जो बाह्य वृत्तियों और अन्तर्वृत्तियों हैं, उनका उपादान कारण एक है। आन्तरिक वृत्तियों चार मानी गयी है—मन, बुद्धि, अहकार और चित्त। उन-उन वृत्तियोंके व्यापार-भेदसे पृथक पृथक आचार-भेद होता है॥ २४॥

'जाग्रत्-अवस्था और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्रके मीतर है। स्वप्न और उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठमें समावेग है। सुषुप्त और उसके स्वामी प्राज्ञकी स्थिति हृदयमें है तथा तुरीय परमेश्वरकी स्थिति मस्तक (ब्रह्मरन्ध्र)में मानी

१ श्रोत्र, नेत्र, घाण, त्वचा, रसना—ये पाँच शानेन्द्रियाँ, वाक्, पाणि, चरण, गुदा और उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धिः चित्त और अहकार—ये चार अन्त करण—सव मिलकर चौदह करण कहे गये हैं।

गयी है। जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंको प्रकाशित करते हुए तुरीयरूपमें जिसकी स्थिति बतायी गयी है, वह तुरीयम्बरूप अविनाशी परमात्मा में ही हूँ—यों जानकर जो जाप्रत्-अवस्थामे भी सुपुप्तकी भाँति रहता है; जी-जो सुनी और जो-जो देखी हुई वस्तु है, वह सब मानो अविज्ञात ( अपरिचित)-सी है—इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निवास करता है उसकी स्वप्नावस्थामें भी वैसी ही अवस्था वनी रहती है। अर्थात् वह स्वप्तमे उपलब्ध पदार्थोंको भी प्रहण नहीं करता । ऐसा पुरुप जीवन्मुक्त है-इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं । समस्त श्रुतियोंके अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी-की मुक्ति होती है। भिक्षु इहलोक और परलोकके विपयों की मी अपेक्षा नहीं रखता। यदि उसमे अपेक्षा हो तो उसीके अनुरूप वह वन जायगा-अपने खरूपसे नीचे गिर जायगा। खरूपानुसन्धानको छोड्कर अन्य शास्त्रींका अम्यास उसके लिये उसी प्रकार व्यर्थ है, जैसे ऊँटकी पीठपर लदा हुआ कैसरका भार । उसकी योगगास्त्रमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये। उसे साख्यशास्त्रका अभ्यास तथा मनत्र-तनत्रका व्यापार भी नहीं करना चाहिये । यदि सन्यासीकी प्रवृत्ति अन्यान्य शास्त्रीं-में होती है, तो वह सब उसके लिये मुर्देको पहनाये हुए आभूपणके समान है। चमारकी भाँति सबसे अत्यन्त दूर रहकर कर्म, आचार और विद्यासे भी दूर रहे। प्रणवका भी उच खरसे कीर्तन न करे, क्योंकि मनुप्य जो-जो कर्म करता है, उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है । अतः सबको रेड़ी-के तेलके फेनकी मॉति नि.सार समझकर त्याग दे और परमात्मचिन्तनमें सलग्न मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र धारण करनेवाले दिगम्बर सन्यासीका दर्शन करके-उसके आदर्शको सामने रखकर भिक्षु सब ओर विचरण करे। वह बालक, उन्मत्त तथा पिशाचकी मॉति जीवन अथवा मृत्युकी कामना न करे। आजाकारी भृत्यकी भॉति भिक्षु केवल काल की ही प्रतीक्षा करता रहे ॥ २५-२६ ॥

'जो तितिक्षा (सहनद्गीलता), हान, वैराग्य और हाम दम आदि सद्गुणोंने झून्य ग्हर केवल मिश्रासे जीयन-निर्वाह ररता है, वह सन्यासी सन्यास वृत्तिका हनन करन्याला है। केवल दण्ट धारण करने, मूँड सुँडाने, देप बनाने और दिसांबंके लिये किमी आचारका पालन करनेसे मोश नहीं मिल्ला। जिसने जानरूप दण्ट बारण किया है, वही एक्दण्डी कहलाता है। जिसने काषका दण्ड तो धारण कर लिया ह फिंतु मनमें सम्पूर्ण कामनाओं को स्थान दे खाला है, तथा जो शानसे सर्वथा झून्य है, वह सन्यासी महारीरच नामक घोर नग्कोंमें पड़ता है। महर्पियांने प्रतिग्राको सूनरीकी विश्वाके समान वताया है। अतः सन्यासी इस प्रतिग्राको त्यागकर, कीटकी भाँति सर्वत्र विचरण करे। दिगम्बर सन्यासी विना माँगे जो मिल जाय, वहीं भोजन करें और वैसे ही बखसे अपने गरीरको ढॅके। वह दूसरोकी इच्छासे ही वन्त्र पहने और दूसरोंकी इच्छासे ही वन्त्र पहने और दूसरोंकी इच्छासे ही बान करे। जो म्वममें भी जाप्रत्-अवस्थाकी भाँति ही विशेषरूपसे सावधान हो वैसी ही चेष्टा करता है, वह श्रेष्ठ सन्यामी ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ (प्रधान) माना गया है। भिक्षा आदिं न मिलनेपर विपाद न करें और मिल जानेपर हर्पसे फुल न उठे। भिक्षा उतनी ही ग्रहण करें, जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके। शब्द आदि विपयोंकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रहे। सम्मानकी प्राप्तिको वह सब प्रकारसे घृणाकी दृष्टिसे ही देखे। सम्मानका लाभ उठानेवालासन्यासी मुक्त होनेपर भीव्य जाता है॥२७–३४॥

'जव चूरुहेकी आग बुझ जाय, घरके सब लोग भोजन कर लें, ऐसे समयम सन्यामी उत्तम वर्णवाले गृहस्योंके घर भिक्षा लेने जाय । भिक्षाका उद्देश्य प्राण-यात्राका निर्वाहमात्र होना चाहिये । हाथको ही पात्र बनाकर विचरनेवाला नरपात्री यति वार-वार भिक्षा न माँगे । एक वारमें जो मिल जाय, उसे खडे-खडे पा ले या चलते चलते भोजन परे। जरतक हाथका भोजन समाप्त न हो जाय, वीचम आचमन (जलपान) न करे । सन्यासी समुद्रकी भाँति मर्यादाके भीतर ही रहते हैं। उनका आराय महान् होता है। वे महान् होरर भी सूर्यकी भाँति नियति (नियत मार्ग ) का त्याग नहीं करते। जिस समय मन्यासी मुनि गीकी भॉति मुरामे आहार प्रहण करने लगता है अर्थात न्यदि कोई उसके मुखम कुछ डाल दे, तभी वह भोजन करता है, उस ममय सम्पूर्ण प्राणियांके प्रति उसका समभाव हो नाता है और वह अमृतन्व (मेक्ष) प्राप्तिका अधिकारी वन जाता है। जो घर निन्दनीय न हो, वहीं भिक्षा लेनेके लिये जाय । निन्दनीय घरांको छोड़ दे । जिम घरका दरवाजा खुला हो, उमीम प्रोध ररे। निमका द्वार यद हो, उस घरमे न जाय । वर धृलने आच्छादिन निर्नन घरोंमें आअय हे अथवा वृक्षभी जड़मी ही अपना निपासस्थान वनावे । समस्त प्रिय और अप्रियमी भावनाओं है। त्याग दे॥ ३५-४०॥

भन्यासी मुनि जहाँ सूत्रान्त हा तात वहां से रहे। न तो अग्नि रक्ते और न रोहं घर ही बनाये। दैवेच्छासे जो उठ प्राप्त हो ताय उसीरा तीवन निर्माह करे। मन और इन्ट्रियोको चढा अपने वर्तने रक्ते । को सन्यावी धरते निञ्लन्य वनका आभ्य हे इन्द्रिय-सयमपूर्वक मानयमका अनुपान करता है और कालनी प्रतीका करता हुआ विचरता रहता है वह निश्चय ही ब्रह्मावको प्राम करनेका अधिकारी होता है। वो नुनि समृर्ण मृतोनो अमय-दान नरके विचरता है। उसे मी क्वि प्रावि क्री भय उलक नहीं होता। जो मन और अहमारमा त्याग करके इन्द्रजनित विभारने रहित हो जाता है. टिसके ननके सदेह नद्र हो जाते हैं. जो न तो क्लियर नोघ करता न निर्शित होप रजता और न वागीने नभी जनत्य ही बोल्ता है, जो पुष्य-स्नानोने विचरता, निर्वी भी प्रामीकी हिंचा नहीं करना तथा उनय प्राप्त होनेपर मिझाचे जीवन-निर्वाह करता है वह ब्रह्ममावको प्रान करनेने सन्य होता है। वंन्यावी वानप्रख और रहस्तींचे नमी वचर्ग न रहते। वह इस गतनो चाहता रहे कि निसने उसकी जीवन-चर्यां दुसरीनर प्रकट न हो । सन्यासीने हर्पका आवेश नहीं होना चाहिये । जैंसे कीट सदा चनने रहते हैं उसी प्रकार सन्यामी मी चुर्के दिलाये हुए नार्गने पृथिनीनर विचरता रहे अर्थान् रावसो न चले॥ ४१--४६॥

'नान्नाचे युक्त- हिंवाचे युक्त तथा लोक सप्रहचे युक्त दोन्हों दर्म है उनहीं सन्यासी न तो स्वय दरे और न वृहरोंने ही कराये। अनत् ग्राह्मोंने कमी आनक न हो। नोई जीविनाना राधनमृत कर्न करके जीवन-निर्वाह न करे। अनावस्वन बात ज्ञाना और तर्क करना छोड़ दे। बादी और प्रतिगर्दानें हिचीना पन पहा न करे। शिप्यों का संग्रह न करे। बहुत से प्रन्योंका अन्यास न करे तथा अपने पश्चरी विद्विते लिये खींचवानकी ब्याख्याना उपयोग न करे। नवेनचे आयोज्न कमी न करे—सर्वथा नि.म्इल होन्र रहे। वह अपने आप्रनने चिह्नविशेष तथा अपने गृह अभिपायको वृत्तरोपर प्रकट न होने दे। सुनि होक्र भी उन्नच और वालगेकी भॉति चेटा करे। विद्वान् होते हुए भी मूर्क्ज भाँति रहे । नतुष्योके समझ उन्हींकी दृष्टिके अनुनार अपनेको प्रदक्षित करे । वह न तो दुन्छ करे न ट्रुष्ट बोले और न मले अथवा बुरेना चिल्लन ही नरे। अउने आन्तानं ही ननग बनता रहे । वन्यावी वृत्ति इवी वृत्तिवे रहकर जड़की माँति वर्षत्र दिचाता रहे। इन्त्रिजेंको लयममें रखते हुए आसिकना सर्वया त्याग करके यह अकेला ही इस पृथिवीपर म्रनग करे। आन्माने ही नीडा और आन्माने ही रनग करने-नावा मनस्त्री पुरुप सर्वत्र समान दृष्टि एक्से । बिद्वान् होकर

भी वालरूरी भाँति लीडा नरे । कार्यकुशन रोस्र भी मूर्खकी भॉति आचरण करे उन्मत्तकी भाँति यात करे और वेदीका विद्वान होरूर भी गौरी माँति आचरण रहे अर्थात् यह हो और यह न हो-इस यानके लिये कोई आगर न रक्ले । दुट पुरुपेके आकेन करने, अपनान करने-बञ्चना एवं दोत्रारोजग करनेतर भी तम रहे । उनके मारने। वॉघ रखने या वृत्तिने याषा डालकर कप्ट पहुँचानेनर भी वह विचलित न हो। मूर्ख होग चरीरपर या आसनाम मल-मूत्रका त्यागकर दें जयवा जौर भी अनेक प्रकारके रष्ट देवर तंग करें तो भी कल्यानतामी पुरुष चुरचार महन करे । संकटमें पहनेगर भी वह अपने आत्माके द्वारा अपना ही उदार चरे। होनोंसे मिना हुआ सम्मन योग-सम्पत्तिनी बड़ी भारी हानि क्रता है। साबारम लोगोंद्वारा अपमानित योगी योगसिदिको अवस्य प्राप्त कर लेता है। नोगी पुरुन सत्पुरुगोके धर्मनी क्लिक्कित न करते हुए अवस्य ही ऐसा आचरण करे। हिससे साधारण लोग उसका अपमान ही करें औरउसके सम्पर्कर्म न आवें। सन्मानी योगयुक्त होकर मन वापी, शरीर और क्रियाद्वारा ज्युद्धव और अण्डव आदि क्रिनी भी प्राणीके वाथ द्रोह न करे तथा एव प्रकारकी आसकियों को स्थाग दे। काम, कोष, धमंड, लोम और मोह आदि जिनने भी दोप है, उनका परित्याग करके बन्याची निर्भय हो जाता है ॥ ४७--५९ ॥

'भिज्ञान अल भोजन करना मौन रहना, तुन्त्या करना, विशेषनः ध्यानमे लगे रहनाः उत्तम शन प्राप्त करना और वैराग्वतान् होना—यह मिल्लुका धर्म माना गया है। गेरुआ वल पहनकर सन्पासी सदा ध्यानयोगमे तलर रहे। गाँवके विनारे, इक्षके नीचे अयवा विनी देवालयम निवास करे । वह निन्य भिज्ञाके अन्नते ही जीवन निर्वाह करे । किसी एकके अक्रमा मोजन तो वह कभी न करे। बुद्धिनान् पुरुप प्रतिदिन अपने आश्रमोचित शाचारका पालन करे और त्रतक करना रहे जनतरः अन्त करण पूर्णतः शुद्ध न हो जाय । अन्त ररा गुद्ध हो जानेपर वह तंत्वात हेक्र जहाँ कहीं भी स्वेच्डानुनार विचरण करे। सन्यासी बाहर और भीतर-सर्वत्र नारायगका दर्शन करते हुए वायुकी भाँति पान-सम्पर्कसे रहित होक्र मौनभावते सब ओर विचरता रहे । यह सख-दुःखमे त्तनान भावते रहे । मनमें क्षना-भाव रक्खे । हायपर जो कुछ आ जाय, उत्तीको मोजन करे। कहीं भी कैर न रखते हुए ब्राह्मण गी, घोडे और मृग आदि सभी प्राणियोंने समदृष्टि

रक्ले । मन-ही-मन सबके ईश्वर सर्वन्यापी परमात्माका चिन्तन करते हुए, 'मैं ही परमानन्दखरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी मावना रक्ले । जो इस प्रकार जानकर, मनोमय दण्ड धारण करके, आशासे निवृत्त हो जाता है तथा दिगम्बर होकर सदा मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा समस्त ससारको त्यागकर, प्रपञ्चकी ओरसे मुँह मोड़कर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी मॉति सदा अपने खरूपके चिन्तनमें ही सलग्न रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह उपनिषद् हैं। ॥ ६०—६६॥

॥ पञ्चम उपदेश समाप्त ॥ ५ ॥

## षष्ठ उपदेश

### तुरीयातीत पद और उसकी प्राप्तिके उपाय तथा यतिकी जीवनचर्या

तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा—'भगवन् ! भ्रमर-कीट-न्यायसे अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष प्राप्त होता है—यह आपने वताया, किंतु उस स्वरूपानु-सन्धानका अभ्यास कैसे हो ?' तब ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा—'सत्यवादी होकर ज्ञान और नैराग्यद्वारा इस शरीरकी आसक्तिको त्यागकर, शेष बचे हुए एक विशिष्ट शरीरमें स्थित होकर रहे !! ? !!

''शान ही वह शरीर है। वैराग्यको ही उसका प्राण समझो। शम और दम-ये दो नेत्र हैं। विश्वद्ध मन मुख है, बुद्धि कला है, पॉच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉॅंच प्राण, पॉच विपय, चार अन्तःकरण तथा अन्यक्त प्रकृति—ये पचीस तत्त्व ही उस शरीरके अवयव हैं। समष्टिगत जामृत्, खप्न, सुषुति, तुरीय और तुरीयातीत—ये पॉच अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट शरीरके पाँच महाभृत है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य—ये श्रीरकी शाखा अर्थात् भुजाएँ हैं। अथवा जामत्, खप्न, सुष्ति और तरीय-ये चार अवस्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं। पहले वताये हुए चौदह करण पङ्कमें स्थित कमजोर खमोंके समान हैं। ऐसी स्थितिमें भी जैसे की चड़में पड़ी हुई नावको भी अच्छा नाविक दकेलकर उसे ठीक मार्गपर ला ही देता है। उसी प्रकार ससार-सिन्धुके पद्धमें फॅसी हुई इस जीवनरूपी नौकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वशमें रखकर पार लगाये-ठीक उसी तरह, जैसे हाथीवान् हाथीको अपने वश्में रखकर उसे ठीक रास्तेसे ले जाता है । ज्ञानमय विशिष्ट शरीरमें स्थित हुआ पुरुप भीरे अतिरिक्त जो कुछ भी है। वह सब कल्पित होनेके कारण नश्वर हैं -- यों समझकर सदा 'भहं ब्रह्मास्मि' (मै बहा ही हूँ ) इस प्रकार उच्चारण करे । अपने आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्त जातव्य नहीं है, ऐसा निश्चय करके जीवन्युक्त होकर रहे । इस प्रकार रहनेवाला पुरुप कृतकृत्य हो जाता है। व्यवहार-कालमें भी यों न कहे कि 'मैं ब्रह्म नहीं हूँ। अपित निरन्तर भी ब्रह्म हैं इस धारणाको ही

पुष्ट करता रहे । जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—इन तीन अवस्थाओं-को पार करके तुरीयावस्थामें पहुँचकर सन्यासी तुरीयातीत परमात्मपदमें प्रवेश करे ॥ २॥

'दिन जाप्रत्-अवस्था है, रात्रि खप्न है, अईरात्रि सुप्रित-स्यानीय है। ये तीनों अवस्थाएँ तुरीयमें हैं और तुरीयकी स्थिति तुरीयातीतमें है । इस प्रकार एककी अवस्थामें चार अवस्थाएँ हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार—इन चार अन्तः करणोंमेरे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण हैं, उनके व्यापार वतलाये जाते हैं | नेत्रींका काम है रूपकी प्रहण करना, श्रोत्रोंका कार्य है गब्दकी उपलब्धि, जिह्ना-का कार्य है रसाखादन, गन्धका अनुभव घाणेन्द्रियका काम है, वोलनेकी क्रिया वाक्-इन्द्रियका व्यापार है, हार्थोका काम है किसी वस्तुको प्रहण करना, पैरोंका कार्य है चलना, मल-त्याग गुदाका और विपयजनित आनन्दका अनुभव उपस्थका कार्य है। त्वचाका कार्य स्पर्शका अनुभव करना है। इनके अधीन विषय-ग्रहणकी बुद्धि है। बुद्धिसे जानता है। चित्तसे चेतना प्राप्त करता है। अहङ्कारसे अहताका अनुभव करता है। इन सव भावोंकी विशेषरूपसे सृष्टि करके इनके समुदायरूपी शरीरमें आत्मामिमान करनेके कारण तुरीय-चेतन ही जीव हो जाता है। जैसे घरमें अभिमान करके मनुष्य ग्रहस्थ वनता है, उसी प्रकार शरीरमें अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर विचरता है। शरीरके मीतर जो अष्टदल कमलसे युक्त हृदय है, उसमें रहनेवाला जीव जब उक्त कमलके पूर्ववर्ती दलमें विचरता है, तव उसमे पुण्यानुष्ठानकी प्रवृत्ति होती है । आग्नेय कोणवाले दलमें जानेपर उसे निद्रा और आलस्य सताते हैं। दक्षिण दिजाके दलमें स्थित होनेपर उसमें क्रूरताका भाव आता है । नैर्ऋत्यकोणवाले दलका आश्रय लेनेपर उसमें पाप-बुद्धि नाग्रत् होती है। पश्चिम दलमें स्थिति होनेपर उसका क्रीडामें अनुराग होता है । वायव्यक्रोणके दलमे जानेपर उसकी वृद्धि गमनमें लगती है-वह इधर-उधर जानेका सकस्य

करता है। उत्तर दिशावाले दलमें प्रवेश करनेपर उसे शानित का अनुभव होता है। ईशान दलमें जानेपर जान होता है। उस कमलकी कर्णिकामें स्थित होनेपर उसके भीतर वराग्य भाव जाग्रत् होता है तथा केमरोमें स्थित होनेपर उसका मन आत्मिचन्तनमें लगता है। इस प्रकार चेतन्य ही जिसमें मुखकी मॉति प्रधान है, उस आत्मस्वरूपको जानकर विद्वान् पुरुष दुरीयातीत ब्रह्मरूपमें स्थित हो जाता है।। ३।।

'नीवकी चार अवस्थाओं में प्रथम अवस्था जाग्रत् है, दूसरी अवस्था स्वप्न है, तीसरी अवस्था सुपृप्ति है, चौथी अवस्या तुरीय है तथा इन चारों रहित तुरीयातीत है। एक ही आत्मा विश्व, तैजस, प्राज और तटस्थ भेदसे चार प्रकार-का प्रतीत होता है। अतः 'एक ही परमात्मदेव सबके साक्षी एव सत्त्वादि गुणोंसे रहित हैं और वह ब्रह्म मैं स्वय हूं' यो कहे । तुरीयातीत पुरुपको जाम्रत् आदि चारों अवस्याओंके अनुमवसे परे मानना चाहिये । नहीं तो जैसे जायत्-अवस्थाम जाप्रत् आदि चार अवस्थाएँ होती है, खप्नमें स्वप्नादि चार अवस्थाऍ होती हैं, सुपुप्तिमे सुपुप्ति आदि चार अवस्थाऍ होती है तथा तुरीयमें तुरीयादि चार अवस्याएँ होती हु, उसी प्रकार तुरीयातीतमें भी इन अवस्थाओंके होने की सम्मावना हो सकती है। किंतु वास्तवमे तुरीयातीत-तत्त्व निर्गुण है, अतः उसमे इस प्रकारके अवस्था भेद सम्मव नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म एव कारणरूप जो निश्व, तैजस एव प्राज्ञ ईश्वर हे, उनके साथ सव अवस्थाओं में एक ही साक्षी स्थित होता है। अथवा तटस्थ ईश्वर ही द्रष्टा हैं-यदि यो कहें तो ठीक नहीं, क्योंकि तटस्य पुरुष वीजोपाधिक (मायोपाधिक)ई सररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका भी कोई द्रष्टा होनेके कारण तटस्थको द्रष्टा नहीं माना जा सकता। इसिलये वह द्रष्टा नहीं है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिये। फिर तो जीवको ही द्रष्टा मान लिया जा सकता है। नहीं, जीव द्रष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्तृत्व, मोक्तृत्व और अहङ्कार आदिसे सयुक्त है । जीवसे इतर जो तुरीयातीत परमात्मा हैं, वे उक्त दोगोंके सम्पर्कते रहित हैं। यदि कहें जीव भी तो खरूपत शुद्ध चैतन्य ही है, अत वह भी कर्तृत्व आदिके सस्पर्शसे रहित है, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि उसमें जीवत्वका अभिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र-में भी उसका अभिमान है और गरीरामिमानके कारण ही उसमें जीवत्व है । परमारमासे जीवत्वका व्यवधान वैसा ही है, जैसे महाकागसे घटाकाशका । व्यवधानके कारण ही यह हस-स्वरूप जीव उच्छवात और निःश्वासके वहाने सदा 'सोऽहम्'

इस मन्त्रका जप करते हुए अपन स्वरूपका अनुसधान करता है। या समझकर अरोरमे आत्माभिमान त्याग दे। जो गरीराभिमानी नहीं होता, वहीं ब्रहा है, यह कहा जाता है। सन्यामी आसक्तिका त्याग करके क्रोधपर विजय प्राप्त करे। म्बल्पाहारी एव जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय-द्वारों को वद करके मनको परमात्मचिन्तनमं लगाये। योगी सदा साधनमें सलग्न रहकर कही निर्जन स्थानोम, गुफाओं और वनामं बैठ जाय और मलीभाँति ध्यान आरम्भ करे। सिद्धिकी इच्छा रखनेवाला योगवेत्ता पुरुप अतिथि सत्कार, श्राद और यजोंमे तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवींमे जहाँ अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो, कदापि न जाय । योगी पुरुप योगमं प्रवृत्त हो कर ऐसा वर्ताव करे, जिमसे दूसरे लोग उसका अनादर और तिरस्कार करें। परतु वह सत्पुरुपोंके मार्गको कलिक्कत न करे। वाग्डण्ड, कर्मदण्ड और मनो-दण्ड-ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमें रहते हीं, वह महासन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी है। जो यति धुओं निकलना वद हो जाने और अग्नि बुझ जानेपर श्रेष्ठ त्रादाणोंके घरसे मधुकरी लाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो विना अनुराग ही सन्यास-धर्ममे स्थित रहकर दण्ड धारणपूर्वक भिक्षासे जीवन-निर्वाह करता है, किंतु जिसे ससारसे वैराग्य नहीं होता, वह सन्यासी नीच श्रेणीका माना गया है। जिस घरमें उसे विशेषरूपसे भिक्षा मिलती है, उसमें वासनावग पुनः मिश्चाके लिये जो नहीं जाता, वही वास्तविक यति माना गया है—इससे विपरीत आचरण करनेवाला नहीं। जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक विज्ञानखरूपः, सुखमयः, स्वयम्प्रकाश एव परमतत्त्वरूप परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही वर्ण और आश्रमसे अतीत यथार्थं सन्यासी है । देहमें वर्ण और आश्रम आदिकी कल्पना मायासे ही हुई है। भी बोधस्वरूप आत्मा हूँ, मुझसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालमें सम्बन्ध नहीं है'-इस प्रकार जो उपनिषदोंके अनुशीलनद्वारा मली-भॉति समझ लेता है, वही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्यासी ) है। अपने आत्माका साक्षात्कार कर छेनेके कारण जिसके वर्ण और आश्रमसम्बन्धी आचार छूट गये हैं, वह समस्त वणीं और आश्रमोंसे ऊपर उठकर अपने आत्मामें ही खित है। जो पुरुप अपने आश्रमो और वर्णोंसे ऊपर उठकर आत्मामें ही स्थित है, उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका ज्ञान रखनेवाले ज्ञानी पुरुषोंने अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्यासी ) कहा है । इसलिये नारद ! सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत ( शरीरगत ) होनेपर भी

भ्रान्तिका आत्मामें आरोपित कर लिये जाते हे, परतु आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते । नारद । व्रह्मजानी -पुरुपों-के लिये न कोई विधि है न निपेघ । उनके लिये अमुक बस्तु त्याच्य है और अमुक वस्तु त्याच्य नहीं है, इस तरहकी कल्पना नहीं होती । और भी नियम उनपर लागू नहीं होते ॥ ४-१९ ॥

'जिज्ञासुको चाहिये कि वह सम्पूर्ण भूतोंसे तथा ब्रह्मा-तकके पदसे भी विरक्त हो, सबमें, पुत्र और धन आदिमे मी प्रेम न रखते हुए मोक्षके साधनोंम श्रद्धा करे और उपनिपदों-का ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमे कुछ भेंट छेकर ब्रह्मवेत्ता गुरुकी सेवामं जाय । वहाँ दीर्घकालतक अपनी धेवाओं से गुरुको सतुष्ट रखते हुए चित्तको मलीमॉति एकाग्र करके न्यानपूर्वक उपनिपद्-वाक्योंके अर्थका श्रवण करे । ममता और अहङ्कार त्याग दे। सव प्रकारकी आसक्तियोंसे पृथक रहे तथा शम दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही थात्माका दर्शन करे । ससारमें सदा जन्म, मृत्यु और जरा आदि दोपोंका दर्शन करनेसे ही उसकी ओरसे विरक्ति होती है। और जो ससारसे विरक्त हो गया है, उसीके द्वारा यथार्थ-रूपसे सन्यासग्रहण सम्भव होता है। इसमे तनिक भी सदेहके लिये स्थान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला परमहस उपनिपदोंके अवण आदिके द्वारा साक्षात मोक्षके एकमात्र साधन ब्रह्मविज्ञानका अभ्यास करे । परमहस नामक यति ब्रह्मविज्ञानकी प्राप्तिके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न होवे । वेदान्तवेत्ता विद्वान योगी सदा उपनिपर्देकि अभ्यासमे तत्पर रहे। श्म-दम आदिसे सम्पन्न हो मन और इन्द्रियोंको अपने वश्में कर छै। भयको त्याग दे। कहीं भी ममता न रक्ले। सदा निर्द्दन्द्व रहे। परिग्रहको सर्वथा त्याग दे। सिरके वालोको मुँड्। छ । पुराने वस्त्रका कौपीन पहने अथवा दिगम्बर रहे। मनमें ममता और अहङ्कारको कभी स्थान न दे। जो मित्र और शत्रु आदिमें समान भाव रखता है तथा सम्पूर्ण जीवोंके प्रति मैत्रीका भाव रखता है, जिसका अन्त करण सर्वथा शान्त है। वह एकमात्र ज्ञानी पुरुप ही ससार-समुद्रसे पार होता है, दूसरा ---अज्ञानी नहीं ॥ २०--२९ ॥

'जिज्ञासु पुरुप गुरुके हितमें तत्पर रहकर वहाँ एक वर्प-तक निवास करे। नियमोके पालनमें कभी प्रमाद न करे तथा ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि यमोके पालनमें भी सतत सावधान रहे। इस प्रकार साधन करते हुए (गुरुकुपासे) वर्षके अन्तमं सर्वोत्तम जानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूल आचरण करते हुए इम पृथ्वीपर विचरण करे। ऊपर बताये अनुसार वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम जानयोगकी प्राप्तिके अनन्तर ब्रह्मचर्य आदि तीनो आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम सन्यासको ग्रहण करे तथा गुरुकी आजा लेकर इस पृथ्वीपर विचरण करे। वह आसक्तिको त्याग दे। क्रोधको कावूमें रक्ते। आहार स्वल्पमात्र करे और सदा जितेन्द्रिय बना रहे॥ ३०-३३॥

'कर्म न करनेवाला गृहंस्य और कर्मपरायण भिक्षु-ये दोनों अपने आश्रमके विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी शोभा नहीं पाते । मनुष्य मदिराको तो पीनेपर मतवाला होता है, परत तरुणी स्त्रीको देखकर ही उन्मत्त हो उठता है । इसलिये दर्शनमात्रसे विपका सा प्रभाव डालनेवाली नारीको सन्यासी दूरसे ही त्याग दे । स्त्रियोंके साथ वातचीत करनाः उनके पास संदेश भेजना, नाचना, गाना, हास-परिहास करना तथा परायी निन्दा करना—सन्यासी इन सबका त्याग कर है। नारद ! यतिके छिये ( नैमित्तिक ) स्नान, जप, पूजा, होम तथा अग्निहोत्र आदि कार्य कर्तव्य नहीं हैं। उसके लिये देव-पूजन, श्राद्ध-तर्पण, तीर्थयात्रा, व्रत, धर्म-अधर्म तथा लोकाचारसम्बन्धी कार्य भी नहीं है। योगयुक्त सन्यासी सम्पूर्ण कर्माको त्याग दे, समस्त लोकाचारोंसे मी दूर रहे । विद्वान् यति अपनी बुद्धिको परमार्थमे लगाकर क्राम, कीट, पतङ्ग तथा वनस्पति आदि जीवोंकी कमी हिंसा न करे । वह सदा अन्तर्मुख रहे, वाहर और मीतरसे भी खच्छता रक्खे । अपने अन्तःकरणको पूर्णतः शान्त वनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही परिपूर्ण किये रहे। नारद! तुम भीतरसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका परित्याग करके ससारमें विचरते रहो। सन्यासीको अकेले किसी ऐसे प्रदेशमें नहीं घूमना चाहिये, जहाँ अराजकता फैली हुई हो । सन्यासी स्तृति और नमस्कारसे दूर रहे। श्राद्ध और तर्पणसे भी अलग रहे। किसी शून्य भवनमें अयवा पर्वतं में गुफाओं में आश्रय है । सन्यासी में सदा खच्छन्दरूपसे विचरना चाहिये । यह उपनिपद् हैं ।। ३४-४२ ॥

॥ पष्ट उपदेश समाप्त ॥ ६ ॥



## सप्तम उपदेश

## संन्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिके चिशेप नियम

तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि 'यतिका नियम कैसा होना चाहिये !' ब्रह्माजीने इस प्रव्नको सामने रखकर उत्तर देना आरम्भ किया । उन्होंने कहा, 'सन्यासी विरक्त हो कर केवल वर्षाके चार महीनोंमें ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम करें। शेप आठ महीनोंमे एकाकी विचरण करे । कही एक स्थानपर अधिक दिनींतक निवास न करे; क्योंकि वैसा करनेसे पतनका भय है। भ्रमरों की मॉति एक स्थानपर न ठहरे। अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो सन्यासी उस विरोधको स्वीकार न करे। अपने हाथों तैरकर नदी पार न करे । पेड़पर भी न चढे । देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले मेलेको न देखे । सदा एक घरका मोजन और आत्माके अतिरिक्त बाह्य देवताओंका पूजन न करे। आत्माके अतिरिक्त सबका त्याग करके मधुकरी वृत्तिसे भिक्षा लाकर ग्रहण करे । शरीरको कृश बनाये रक्ले । मेदेकी वृद्धि न होने दे । घीको रुधिरके समान समझकर त्याग दे । एक घरके अन्न हो मास ही माँति समझ कर छोड़ दे। इत्र या चन्दन आदिके छेपको अग्रुद्ध मल मुत्रादिके छेपकी मॉित मानकर उसका त्याग करे । धार (सोहा, साबुन आदि) को चाण्डालके समान अस्पृश्य समझे । कौपीन आदिके अतिरिक्त अन्य वस्त्रोंको जुड़े वर्तनके समान समझकर उन्हें त्याग दे। अम्यद्ग ( तेल आदि मलने ) को स्त्रीके आलिङ्गनकी भॉति मानकर उससे दूर रहे । मित्रोंके आनन्ददायक सङ्गको मूत्रके समान त्याच्य समझे । किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये मनमें होनेवाली स्प्रहाको अपने लिये गोमासके समान वर्जनीय माने । परिचित स्थानको चाण्डालका वगीचा समझे । स्रीको सर्पिणीके समान भयङ्कर समझे । सुवर्णको कालकृट, समा खलको व्यवानभूमि, राजधानीको कुम्मीपाक नरक तया एक स्थानके अन्नको मुदेंके लिये अर्पित पिण्डकी मॉित समझकर त्याग दे । देहको आत्मासे पृथक देखना और प्रश्वत्तिमे फॅसना छोड़ दे। खदेशको त्याग दे और परिचित खानोंसे भी दूर रहे। अपनी आनन्दरूपताका निरन्तर चिन्तन करते हुए ऐसी प्रसन्नताका अनुभव करे मानो कोई भूली हुई बहुमूल्य वस्तु पुनः प्राप्त हो गयी हो । जहाँ जानेपर अपने शरीरमें ही आत्माभिमान जामत् हो जाय, निसमें अपने रारीरसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग रहते हों, उस प्रदेश को सदाके लिये भूल जाय। अपने शरीरको भी मुदेंकी भाँति

त्याज्य मानकर उसमें आसक्त न हो । जैसे जेलखानेसे खूटा हुआ चोर लजावश अपनी जन्मभूमिको न जाकर कहीं दूर जा बमता है, उसी प्रकार सन्यासी जहाँ उसके पुत्र और माता पितादि गुरुजन रहते हों। उस खानको छोड़कर वहाँसे दूर ही रहे। विना यव िक्ये ही जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीका आहार करे । ब्रह्मस्वरूप प्रणवके चिन्तनमें तत्पर रहकर अन्य समस्त कर्मोंके वन्धनसे मुक्त हो जाय । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर त्रिगुणातीत हो जाय। ध्रधा, पिपासा आदि छः प्रकारकी कर्मियों से प्रमावित न हो । जन्म, बृद्धि आदि छः प्रकारके भावविकारीं हे भी अपना सम्बन्ध न माने। सत्य बोले, दारीर और मनसे पवित्र रहे तथा किसीसे भी द्रोह न करे। गाँवमे एक रातः नगरमें पाँच रात, किसी पुण्यक्षेत्रमे पाँच रात तथा तीर्थमें भी पाँच रातते अधिक न रहे। कहीं भी अपने लिये घर न वनाये । बुढिको पर्रमात्मचिन्तनमें स्थिर रक्खे । श्रुठ कमी न बोले । पर्वतकी गुफाओं में निवास करे । अमणकालमें सदा अकेला ही रहे। ( चौमासेके समय ) दो व्यक्तियोंके साथ मी रह एकता है। तीनके साथ रहनेपर तो गाँव-सा ही बन जाता है; और चारके साथ वहाँ नगर-सा वस जाता है। अतः सन्यासी अकेला ही रहे। अपने चौदह करणों ( इन्द्रियो ) को पृथक् पृथक् विपयोंके चिन्तनका अवकाश न दे । अखण्ड वोधसे वैराग्य-सम्पत्तिका अनुभव करके 'मुझसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मेरे सिवा दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है'--ऐसा मन-ही-मन विचार करके सब ओर अपने स्वरूपका ही साक्षात्कार करता हुआ जीवनमुक्त-अवस्थाको प्राप्त करे। जबतक प्रारव्धके प्रतिभासका नादा न हो जाय, प्रणव-चिन्तनपूर्वक ओत, अनुज्ञातृ आदि चार खरूपोंमें अभिन्यक्त होनेवाले तुरीय तुरीयरूपमें स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक् बोध प्राप्त करे । स्वरूपका ज्ञान हो जानंपर जबतक यह शरीर गिर न जाय, तवतक स्वरूपका चिन्तन करते हुए ही कालयापन करता रहे ॥ १ ॥

'कुटीचर्नके लिये तीनों काल स्नानका विधान है। बहुदक साय-प्रातः दो बार स्नान करे। इसके लिये दिनमें एक बार ही स्नानका नियम है। परमहंस मानसिक स्नान करे। तुरीयातीतके लिये भस्मस्नान बताया गया है। अर्थात् वह सारे श्रीरमें केवल विभृति लगा ले। तथा अवधूतके लिये वायव्य- स्नान कहा गया है। अर्थात् शरीरमें वायुके स्पर्गमात्रसे ही वह श्रद्ध हो जाता है, उसे जलसे स्नान करनेकी थावश्यकता नहीं है॥ २॥

'कुटीचकके लिये ललाटमें ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगानेका विधान है। बहूदकके लिये त्रिपुण्ड्रका तथा इसके लिये ऊर्ध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र दोनोंकी विधि है। परमहंस केवल विभृति धारण करे। तुरीयातीतके लिये तिलकपुण्ड्र कहा गया है। अवधूतके लिये किसी प्रकारका तिलक आवश्यक नहीं है अयवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनोंके लिये ही तिलक अनावश्यक है। ३।।

'कुटीचक दो महीनेपर वाल वनवाये; वहूदक चार महीने-पर । इस और परमहसके लिये वाल वनवानेका विधान नहीं है। यदि है भी तो छः महीनेपर । तुरीयातीत और अवधूतके लिये तो खौरका नियम है ही नहीं ।। ४ ॥

'कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खाने निधि है। बहुदकको मधुकरीका अन्न खाना चाहिये। इस और परमहसके लिये हाथ ही पात्र है, उसपर जो कुछ आ जाय, उतना ही खाकर सन्तोष करे। तुरीयातीतके लिये गो-मुखबृचि है अर्थात् उसके मुखमें दूसरा कोई जो कुछ फल फूल देना चाहे, उसे वह गायकी माँति मुँह फैलाकर ले ले। अवधूतके लिये अजगर-वृत्ति है अर्थात् दैवेच्छा या परेच्छाते कभी जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीपर वह सतोष करे।। ५॥

'कुटीचकके लिये दो वस्त्र रखनेका विधान है। बहूदकके लिये एक चादर और इसके लिये वस्त्रका एक दुकड़ा रखनेका नियम है। परमहस्र दिगम्बर रहे अथवा एक कौपीनमात्र धारण करे। तुरीयातीत और अवधूतको तो दिगम्बर ही रहना चाहिये। इस और परमहस्रके लिये ही मृगचर्म रखनेका विधान है, अन्य संन्यासियोंके लिये नहीं || ६ ||

'कुटीचक और बहूदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका विधान है। इस और परमहस्त केवल मानसिक पूजन कर सकते हैं। तुरीयातीत और अवधूत केदल 'सोऽहमिसा' (वह ब्रह्म मैं ही हूं) यही भावना करें॥ ७॥

'कुटीचक और बहूदकका मन्त्र-जपमें अधिकार है। हस और परमहस केवल ध्यानके अधिकारी हैं। तुरीयातीत और अवधूतका स्वरूपानुसधानके सिवा और किसी कार्यमें अधिकार नहीं है। तुरीयातीत, अवधूत और परमहस—इन तीनको ही 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है। कुटीचक, बहूदक और इस—ये तीनों दूसरोंके लिये उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं॥ ८॥

'कुटीचक और बहूदकके लिये मानुपप्रणव अर्थात् वाह्य-प्रणवके चिन्तनका विधान है। इस और परमहसको अन्तः-प्रणवका तथा तुरीयातीत और अवधूतको ब्रह्मरूप प्रणवका चिन्तन करना चाहिये॥ ९॥

'कुटीचक और बहुदकका प्रमुख साधन है—अवण। हस और परमहसका प्रमुख साधन है मनन तथा द्वरीयातीत और अवधूतका प्रमुख साधन है निदिध्यासन। आत्मानुसधानकी इन सभीके लिये विधि है।। १०॥

्रस प्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला सन्यासी सदा ससार-सागरसे पार उतारनेवाले तारकमन्त्र (प्रणव) का चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर रहे । वह अधिकार-विद्येपके अनुसार केवल्य प्राप्तिके उपायका अन्वेपण करे । यह उपनिषद् हैं ॥ ११ ॥

॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७ ॥

## उपदेश

## प्रणवके खरूपका विवेचन

तत्पश्चात् नारदजीने भगवान् ब्रह्माजीसे पूछा—'भगवन् ! जन्म-मृत्युसे तारनेवाला मन्त्र कौन-सा है ! में आपकी शरणमें हूँ, बतानेकी कृपा करें।'ब्रह्माजीने 'तथास्तु' कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्भ किया—'वत्स। ॐ यही तारक-मन्त्र है। यह ब्रह्मस्वरूप है। व्यप्टि और समिट दोनों प्रकारसे इसीका चिन्तन करना चाहिये। नारदजीने पूछा—'भगवन् । व्यप्टि और समिट क्या है ?' ब्रह्माजीने कहा—'व्यप्टि और समिटि ब्रह्म प्रणवके अङ्ग है। एक ही ब्रह्म-प्रणवके तीन मेद माने जाते हैं—एक सहार-प्रणव, दूसरा सृष्टि प्रणव और तीसरा उभयात्मक प्रणव । उभयात्मक प्रणवके आन्तर और वाह्य —दो स्वरूप हैं। इसील्यि उसे उभयात्मक महते हैं। अन्तः-प्रणवका स्वरूप आगे वतलायेंगे । उपर्युक्त ब्रह्म-प्रणवका एक भेद न्यार्वेहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणवका ही दूसरा नाम वाह्य-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक आर्पर्पणव भी है। अन्तर्-वाह्य—उभयस्वरूप जो ब्रह्म-प्रणव है, वही विराट्प्रणवके नामसे कहा गया है। सहार-प्रणव ब्रह्मादिसे अधिष्ठित होनेके कारण ही ब्रह्म-प्रणव माना गया है। स्यूल आदि भेदसे युक्त अकारादि चार मात्राऍ जिमका स्वरूप है, उस मात्रा-चतुष्यात्मक प्रणवका नाम अर्द्धमात्रा-प्रणव है॥ १॥

अव अन्तःप्रणवका खरूप वतलते हैं । ॐ यह ब्रह्म

१ सदमात्रा, अकार और उकार जिसके अह है, ऐसा मकारमात्रा-प्रधान 'सहार-प्रणव' होता है। ब्राह्मा, विष्णु और रुद्र इसके ् अधिष्ठाता है। अत' यह मात्रात्रयप्रधान माना गया है, जैसा कि कहा गया है—

त्रिमात्राक्तकनोपेतसहारप्रणवासना । ब्रह्मविष्ण्योश्वरा विश्वसर्गस्थित्यन्तहेतव ॥ मवेयुर्यंत प्वाय सहारप्रणवो मवेत् ॥

२ वकार, मकार और वर्धमात्राको अङ्ग बनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोला जानेवाला प्रणव 'सृष्टि-प्रणव' कहलाता है। इसके अधिग्राता देवता ब्रह्मांची है, अत. यह एकमात्राप्रधान है। जैसा कि वचन है—

ण्कमात्रात्मक तारमुपादाय चतुर्मुख । यत. ससर्ज सकल सृष्टितारो छतो मवेत् ॥

- ३ उपर्युक्त सहार और स्टि-प्रणवके अतिरिक्त एक अन्तर्शक्षोमयस्वरूप प्रणव और होनेसे 'अहा-प्रणव' तीन प्रकारका होता है। सहार-प्रणवकी तीन मात्राएँ, स्टि-प्रणवकी एक मात्रा, अन्त.प्रणवकी आठ मात्राएँ तथा बाह्यप्रणवकी चार मात्राएँ—ये सब मिटकर सोलह होती हैं। इन सोलह मात्राओंसे विशिष्ट प्रणवकी 'अहा-प्रणव' कहा जाता है। यधपि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक मेटवाला हो जाता है।
- ४ जिसके गर्भमें (वर्णमालाके) पचास अश्चर लिपे हुए हैं, उस 'अकार' की प्रधानताकी लेकर व्यवद्वत होनेवाला प्रणव व्यवदारिक प्रणव कहलाता है। 'अकारों वे सर्वा वाक मैपा स्पर्शोध्मिम व्यव्यमाना वह्वी नानारूपा भवति' (अकार हो समस्त वाणी है। यह अकार-मात्रा हो स्पर्श और कप्मा आदि वर्णोंके रूपमें व्यक्त होकर वहत-सी होती है, अनेक स्पोंमें दिखायी देती है)—इस श्रुतिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोंका मूल है। पचास वर्णोंसे विभूपित एकमात्राप्रधान यह प्रणव है। वैखरी वाणीका, जिसके द्वारा मानवमात्र व्यवहार करते हैं, हेतु होनेसे इस प्रणवको व्यवहारिक' कहा गया है। दुर्गा आदि तथा इच्छा आदि तीन अक्तियोंसे यह युक्त है। वसुगण, रहरण और आदित्यगण इसके अझ हैं। नौ महा। एव पाँच महा। इसके अधिग्राता देवता है। जैसा कि कहा गया है—

पकामात्रात्मकस्तार पद्माशद्वर्णभूषित । वैखरीकरुनाहेतुर्व्यावहारिक ईरितः ॥
हुर्गादिशक्तित्रितय तथेन्छादित्रिशक्तिकम् । वस्वादित्यरह्जात नवन्नह्माधिदैवतम् ॥
तथा पञ्चनहादैव तद्वान्यार्थं इतीरितः ।

५ विराट्-प्रणव समष्टिस्प है, इसमे वाह्य व्यष्टि-प्रणव है, उसकी चार मात्राएँ हैं। उसीको 'वाह्य प्रणव' कहते हैं। विश्व या वैश्वानर हो इसका अधिष्ठाता है। कहा भी है—

न्यष्टे. समष्टिनाह्यत्वात्तृवातुर्याद्ययोगतः । वाह्यप्रणव आम्नातो विश्वाचा वान्यता गताः ॥

६ अकार, स्कार, विन्दु, नाद, कला और कलातीतरूपसे ऋषिमण्डलीदारा स्पास्यमान सप्तमात्रात्मक प्रणवका नाम 'आपप्रणव' है। पद्मनद्वा, विराद् और सन्तर्यामी इसके अधिष्ठाता हैं। कहा भी है—

सप्तमात्रात्मक पञ्चमह्मान्तर्याम्यथिष्ठितः । नद्मपिमण्डलसेन्यत्वादार्यप्रणव उच्यते ॥

७ आर्प-प्रणवके अतिरिक्त एक स्थिति-प्रणव भी होता है, यह अकार-उकार—उमयमात्रारूप है। महा और विष्णु इसके अधिष्ठाता है। समष्टि अकार आदि मात्राचतुष्टयात्मक प्रणवको 'विराट्-प्रणव' कहते हैं। 'विराट्' आदि इसके अधिष्ठाता हैं। जैसा कि कहा है—

चतु समप्रिमात्रायुग् विराट्प्रणव उच्यते । विराखदिर्भवेदाच्य तलक्ष्य परमाक्षरम् ॥

८ स्यूल, सहम, कारण और साक्षी-इन चारको मात्राओंसे युक्त व्वर्धमात्रा-प्रणव' होता है। क्षेत, अनुवान्त अनुवा और

है। 'ॐ' इस एकाक्षर मन्त्रको अन्त प्रणव समझो। यह आठ मागोंमें विभक्त होता है। अकार, उकार, मकार, अर्द्धमात्रा, विनदु, नाद, कला और जिक्कि—ये ही उसके आठ माग हैं। यह प्रणव केवल चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है, उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। केवल अकार ही दस हजार अवयवोंसे सम्पन्न है। उकारके एक सहस्र और मकारके एक सौ अवयव हैं। इसी प्रकार अर्द्धमात्रा-प्रणवका स्वरूप अनन्त अवयवोंसे युक्त है। विराट-प्रणव सगुणरूप है, संहार-प्रणव निर्गुणरूप है और स्टिश्-प्रणव उभयात्मक है—वह सगुण-निर्गुण उभयरूप है। जैसे विराट-प्रणव प्छत अर्थात् अकार आदि चार मात्राओंकी समिष्टिसे युक्त है, उसी प्रकार संहार-प्रणव प्छत-प्छत अर्थात् चतुर्थमात्रात्मक अर्द्धमात्रात्मक अर्द्धमात्रात्मक अर्द्धमात्रात्मक पहिला है। २॥

विराट्-प्रणव अर्थात् विराट्स्वरूप ब्रह्म-प्रणव सोलह् मात्राओंका है। यह छंत्तीस तत्त्वींसे परे है। वह षोडश मात्रारूप कैसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है, उकार दूसरी, मकार तीसरी, अर्द्धमात्रा चौथी, विन्दु पाँचवीं, नाद छठी, कला सातवीं, कलातीता आठवीं, गान्ति नवीं, शान्त्यतीता दसवीं, उन्मनी ग्यारहवीं, मनोन्मनी बारहवीं, पुरी (वैखरी) तेरहवीं, मध्यमा चौदहवीं, पश्यन्ती पद्रहवीं और परा सोलहवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राओंवाला ब्रह्म-प्रणव ओत, अनुज्ञात्, अनुज्ञा और अविकल्परूप चतुर्विध तुरीयसे अमिल्ल होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओं-वाला होता है। यही प्रकृति और पुरुपरूपसे पुनः दो मेदों-को प्राप्त होकर एक सौ अद्धाईस मात्राओंवाला स्वरूप धारण करता है। इस प्रकार एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दृष्टिभेदसे अनेकविध सगुण और निर्गुण स्वरूपको प्राप्त होता है।।॥

(ॐकारको ब्रह्मस्वरूप वताया गया है। वह परब्रह्म परमात्मा कैसा है, यह वताते हैं।) ये ब्रह्म प्रणवरूप परमात्मा सवके आधारभूत तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ये ही सवके ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं। सम्पूर्ण देवता इन्होंके स्वरूप हैं। समस्त प्रपञ्चका आधार—प्रकृति भी इन्होंके गर्भमे है। ये सर्वाक्षरमय हैं— वर्णमालाके पचास वर्ण और उनके द्वारा बोध्य अर्थ, सब इनके स्वरूप ही हैं। ये कालस्वरूप, समस्त शास्त्र-मय तथा कल्याणरूप हैं। समस्त श्रुतियोंमें श्रेष्ठ तन्व

१. पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच ज्ञान्दादि निषय, चार अन्त करण, पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ, महत्तत्त्व और अन्यक्त प्रकृति—ये छत्तीस तत्त्व है।

पुरुषोत्तमरूपमे इनका ही अनुसधान करना चाहिये समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं। इन्हींमें उपनिषदें गतार्थ होती हैं। भूत, वर्तमान और मविष्य-इन तीनों कालोंमें होनेवाला जो जगत है तथा इन तीनों लोकोंसे परे जो कोई अविनाशी तत्त्व है, वह सब ॐकारखरूप परब्रह्म परमात्मा ही है-यह जानो। श्रेष्ठ नारद। ॐकारको ही मोक्षदायक समझो । प्रणवके वाच्यार्थभृत परमात्मा ही यह आत्मा हैं। 'अयमात्मा ब्रह्म' ( यह आत्मा ब्रह्म है )-इस श्रतिद्वारा 'ब्रह्म' शब्दसे उन्हींका वर्णन हुआ है। ब्रह्मकी आत्माके साथ ॐकारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह एकमात्र (अद्वितीय), जरारहित ( मृत्युरहित ) एव अमृतस्वरूप चिन्मय तत्त्व ॐ है—इस प्रकार अनुमव करो । इस अनुभवके पश्चात् उस परमात्मखरूप ॐकारमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण-इन तीनों शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपञ्चका आरोप करके-अर्थात् एक परमात्मा ही सत्य हैं, उन्होंमें इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण-जगत्की कल्पना हुई है-विवेकद्वारा ऐसा अनुमव करके यह निश्चय करे कि यह जगत् ॐ (सिचदानन्दस्वरूप परमात्मा) ही है। तथा तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवश्य तत्त्वरूप (परमात्मरूप) ही है। इस प्रकार जगत्को 'ॐ' समझो अर्थात् इसे 'ॐ'के वाच्यार्थभूत परमात्मामें विलीन कर डालो तथा त्रिविध शरीरवाले अपने आत्माको मी 'यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे युक्त ब्रह्म ही है' ऐसी भावना करते हुए ब्रह्मरूप ही निश्चय करो । इस तरह आत्मा और परव्रहाकी एकताका दृढ निश्चय हो जानेपर आत्मस्वरूप परब्रह्मका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब क्रमशः विश्व, तैजस आदिके वाचक प्रणवकी मात्राओंका क्रम वताया जाता है ।

'स्यूल (विराट् जगत्वरूप) एव स्यूल जगत्का मोका होनेसे, सूक्ष्म (सूक्ष्म जगत्वरूप) एव सूक्ष्म जगत्का भोक्ता होनेके कारण, एकमात्र आनन्दस्वरूप एव आनन्द-मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपेक्षा मी विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार भेदोंवाला है। ये चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पादोंवाला है। जाप्रत्-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित होनेवाला यह सम्पूर्ण जगत् ही जिनका स्थान अर्थात् श्रीर है—जो सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं, जिनका शान इस स्यूल (वाह्य) जगत्में सब ओर फैला हुआ है, जो इस समस्त विश्वके मोक्ता (रक्षक) हैं, पाँच श्रानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मे- न्द्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण—ये उन्नीस समष्टि-करण ही जिन्नके मुख हैं, पाताल, भूः, मुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्—ये आठ लोक ही जिनके आठ अन्द्र हैं, जो स्थूल जगत्के उपमोक्ता हैं, स्थूल, सूहम, कारण और साक्षी—इन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिन्यक्ति होती है, वे स्थूल विश्वमें सर्वत्र व्यापक एव अखिल विश्वरूप वैश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रमुक्ते प्रथम पाद हैं।

'खप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्में व्याप्त परमात्मा सूक्ष्मप्रश्न हैं—उनका विश्वान वाह्य जगत्की अपेक्षा आन्तरिक अर्थात् सूक्ष्म जगत्में व्याप्त है। स्वतः वे पूर्वोक्तरूपे आठ अङ्गीवाले हैं। काम कोधादि शतुओंको तपानेवाले नारद! वे स्वप्नलोक्षमें एकमात्र ही हैं, उनके सिवा दूसरा नहीं है। (उनके भी पूर्ववत् उन्नीस ही मुख हैं।) वे सूक्ष्म जगत्के सूक्ष्म तत्त्वोंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं। उनके भी पूर्ववत् स्थूल-सूक्ष्म आदि भेदसे चार स्वरूप हैं। उनके भी पूर्ववत् स्थूल-सूक्ष्म आदि भेदसे चार स्वरूप हैं। उनहें तेजस पुरुष कहते ,हैं, क्योंकि वे तेजोमय एवं प्रकाशके स्वामी हैं। वे समस्त भूतोंके स्वामी हिरण्यगर्भ हैं। पूर्वोक्त वैश्वानर तो स्थूल हैं और हिरण्यगर्भ अन्तः प्रदेशमें स्थित होनेके कारण सूक्ष्म वताये गये हैं। इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है।। ४-१३॥

'जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह स्पष्ट ही सुषुति है। ऐसी सुषुति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्-की प्रलयावस्था (जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर) है, अर्थात् समिष्ट कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एकीभूत (अद्वितीय) हैं—जिनकी अभी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है, जो धनीभूत प्रशानसे परिपूर्ण हैं, सुखी अर्थात् आनन्दस्वरूप हैं, नित्यानन्दमय हैं, सब जीवोंके भीतर स्थित अन्तर्यामी आत्मा हैं तथा अपने स्वरूपभूत आनन्दमात्रका उपभोग करने-वाले हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है, जो सर्वन्न व्यापक एव अविनाशी हैं; ओत, अनुशाव, अनुशा और अविकल्प—हन चार स्वरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है; वे प्राशनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही परब्रह्म परमात्माके तृतीय पाद हैं ॥ १४–१६॥

'इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा . ईश्वर हैं। ये सर्वज्ञ हैं। ये स्क्ष्मरूपसे भावना (ध्यान) .ने योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके स्थान भी ये ही हैं। जाग्रत् आदि तीनों ही अवस्थाओं में लक्षित होनेवाला यह जगत् भी वास्तवमें सुपुप्तरूप ही है। यह सब प्रकारकी उपरितमें बाधक बना रहता है। ( सुपुप्तरूप इसलिये है कि इससे मोहित हुए मनुष्यों को कभी किसी वस्तुका तास्विक ज्ञान नहीं होता।) इसी प्रकार यह त्रिविध जगत् स्वप्नवत् भी है; क्यों कि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, कुछ का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र ही है।

'उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौया तुरीय पाद है, वह ओत, अनुजात, अनुजा और अविकल्य—इन चार भेदोंके कारण चार रूपवाल है। तुरीयरूपमें स्थित ये परमात्मा एकमात्र सचिदानन्दरूप हैं। ओत आदि चार भेदोंमें स्थित होनेपर भी चतुर्थ पाद 'तुरीय' ही कहलाता है, उसके चारों भेद तुरीय नामसे ही प्रतिपादित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमें ही पर्यवसान—ख्य होता है। इस तुरीय पादमें भी जो ओत, अनुज्ञात् और अनुज्ञारूप तीन भेद हैं, वे विकल्प-ज्ञानके साधन हैं; अतः इन तीन विकल्पों (भेदों) को भी यहाँ पूर्ववत् सुपुप्ति एव मनोमय स्वप्नके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये। यों जानकर यह निश्चय करना चाहिये कि इन विकल्पोंसे परे जो निर्विकल्परूप तुरीय तुरीय परमात्मा हैं, वे एकमात्र सचिदानन्दरूप ही हैं ॥ १७–२०॥

'मुने ! इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है— जो सदा ही न तो स्यूलको जानता है, न सूक्ष्मको ही जानता है और न दोनोंको ही जानता है, जो न तो अधिक जानने-वाला है न नहीं जाननेवाला है, न अन्तःप्रज्ञ है न विहःप्रज (न भीतरका ज्ञान रखनेवाला है न बाहरका), तथा जो प्रज्ञानका घनीभूत स्वरूप भी नहीं है, जिसे नेत्रों-द्वारा नहीं देखा गया, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो कभी पकड़में नहीं आ सकता, व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता; जिसका चिन्तन नहीं हो सकता, जिसे किसी परिभाषामें नहीं बाँधा जा सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका

<sup>\*</sup> इस प्रसङ्गको स्पष्ट समझनेके छिये नृसिंहोत्तरतापनी-योपनिपद्का प्रथम खण्ड और वहाँ दी हुई टिप्पणियोंको ध्यानपूर्वक पदना चाहिये।

सार अथवा स्वरूप है, जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अमाव है— ऐसा परम कल्याणमय शान्त, अदितीय तत्त्व ही उन पूर्ण ब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाद है—यह जानी महात्मा मानते हैं। वहीं ब्रह्म-प्रणव है। वहीं जानने योग्य है, दूसरा नहीं।

सर्वप्रकाशक स्र्येकी भाँति वही मुमुञ्जुननांका जीवनाधार है। स्वयम्प्रकाश ब्रह्म परम आकाशरूप है। परब्रह्म होनेके कारण ही वह सदा सर्वत्र विराजमान है। यह उपनिपद्का गूढ रहस्य हैं? ॥ २१–२३॥

॥ अप्रम उपदेश समाप्त ॥ ८॥

#### नवम उपदेश

#### ब्रह्मके खरूपका वर्णन, आत्मवेत्ता संन्यासीके लक्षण

तदनन्तर नारद्वीने पृछा—'मगनन् । ब्रह्मका स्वरूप कैसा है?' तब ब्रह्माजीने उनसे कहा—'चत्स । ब्रह्म और क्या है, अपना स्वरूप ही तो है—( यह आत्मा ब्रह्म ही है—सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्मके सिवा कुछ नहीं है )। ब्रह्म दूसरा है और में दूसरा हूँ—इस प्रकार जो लोग जानते हैं, वे पश्च हैं, जो स्वभावसे पशु-योनिमें उत्पन्न हैं, केवल उन्होंका नाम पशु नहीं है। उन परब्रह्म परमात्माको इस प्रकार सर्वात्मा और सर्वरूपमें जानकर विदान पुरुप मृत्युके मुखसे सदाके लिये छूट जाता है। परमात्मजनके सिवा दूसरा कोई मार्ग मोक्ष-की प्राप्ति करानेवाला नहीं हैं। ॥ १ ॥

(ब्रह्मविपयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु आपसम कहते हैं-) 'क्या काल, म्त्रमाव, निश्चित फल देनेवाला कर्म, थाकस्मिक घटना, पाँचों महाभृत या जीवात्मा (जगत्का ) कारण है ! इसपर विचार करना चाहिये । इन फाल आदिका समुदाय मी इस जगत्का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जड होनेके कारण म्वतन्त्र नहीं है )। जीवात्मा भी इस जगत्का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख-दुःखाँके हेत्भृत प्रारम्बके अधीन है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने ध्यानयोगम स्थित होकर अपने गुणोंसे दकी हुई उन परमात्मदेवकी स्वरूपभृत अचिन्त्यशक्तिका साधात्कार किया, जो परमात्मदेव अकेले ही उन काल्से छेकर आत्मातक ( पहले वताये हुए ) सम्पूर्ण कारणींपर शासन करते है। उस एक नेमिवाले, तीन वेरोंवाले, सोलह षिरींवाले, पचास अरींवाले, बीस सहायक अरींसे तथा छः अप्टकोंसे युक्त, अनेक रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त, मार्गके वीन मेदोंवाले तथा दो निमित्त और मोहरूपी एक नामि-वाले चक्रको उन्होंने देखा । पाँच स्रोतोंसे आनेवाले विपय-रूप जल्ले युक्त, पॉच स्थानींसे उत्पन्न होकर भयानक और टेढी-मेटी चालसे चलनेवाली, पॉच प्राणरूप तरङ्गांवाली, पाँच प्रकारके ज्ञानके आदिकारण मनरूप मूखवाली,

पाँच भॅगरांवाली, पांच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पांच पर्वोवाली और पचास भेदोंवाळी नदीको हमलोग जानते है। सबकी जीविकारूप, सबके आश्रयभृत इस विस्तृत ब्रह्मचक्रमें जीवात्मा घ्रमाया जाता है। वह अपने-आपको और सबके प्रेरक परमात्माको अलग-अलग जानकर उसके बाद उन परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतमावको प्राप्त हो जाता है। ये वेदवर्णित परब्रहा ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी हैं । उनमें तीनों लोक स्थित है । वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुप यहाँ ( हृदयमें ) अन्तर्यामीरूपमे स्थित उन ब्रह्म-को जानकर उन्होंके परायण हो उन परब्रह्म परमात्मामें ही **ळीन हो गये। विनाशशील जहवर्ग एव अविनाशी जीवात्मा** इन दोनाके सयक्त रूप व्यक्त और अव्यक्तस्वरूप इस विश्व-का परमेश्वर ही धारण और पोपण करते हैं तथा जीवात्मा इस जगत्के विपयींका भोक्ता वना रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसमें बँघ जाता है और उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनीं सक्त हो जाता है। सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्य-ये दो अजन्मा आत्मा हूं तथा भोगनेवाळे जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यसामग्रीसे यक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। (इन तीनों-में जो ईश्वरतत्व है, वह शेप दोसे विलक्षण है, क्योंकि ) वे परमात्मा अनन्तः, सम्पूर्ण रूपोवाछे और कर्तापनके अभिमान-से रहित है। जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति-इन तीनोंको ब्रह्मरूपमे प्राप्त कर छेता है। तब वह सब प्रकार-के वन्यनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगनेवाला जीवात्मा अमृतस्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील जडतत्व और चेतन आत्मा दोनीं में एक ईश्वर अपने शासनमें रखते हैं; ( इस प्रकार जानकर ) उनका निरन्तर च्यान करनेसे, मनको उर्न्हामें लगाये रहनेसे तथा तन्मय हो जानेसे मनुष्य अन्तमे उन्हें प्राप्त कर लेता है: फिर तो समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है। उन परमदेव

का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रकाशमय परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त वन्धनोसे मुक्त हो जाता है, क्योंिक क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्वेथा अभाव हो जाता है। ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे लोक ( स्वर्ग ) तकके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा विद्युद्ध एव पूर्णकाम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित इन ब्रह्मको सदा ही जानना चाहिये । इनसे बढकर जाननेयोग्य तत्त्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्य (जडवर्ग)और उनके प्रेरक परमेश्वर—इन तीनोंको जानकर मन्प्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार इन तीन भेदोंमे बताया हुआ यह सब कुछ बहा ही है। आत्मविद्या और तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूळ साधन हैं, वह उपनिपद्-वर्णित परमतत्त्व ही ब्रह्म है। ( दृष्टिमेदसे वह द्विविध या त्रिविध बताया जाता है, परत वास्तवमे भेद दृष्टि अज्ञान-मूलक है, अतः सब रूपोंमें वह एक ही ब्रह्म विराजमान है) ॥ २-१३॥

जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने स्वरूपभूत ब्रह्मका ही चिन्तन करता है, उस एकत्वदर्शी ज्ञानीको वहाँ क्या शोक है और क्या मोह । इसलिये भूत, भविष्य और वर्तमान —तीनों कार्लोमे प्रकट होनेवाला यह विराट् जगत् अविनाशी ब्रह्मस्वरूप ही है। यह सूक्ष्मचे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महान्से भी परम महान् परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपी गुहामे स्थित है। सवकी सृष्टि एव रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य उस सकल्परहित परमेश्वरको तथा उसकी महिमाको भी देख लेता है, वह सब प्रकारके दु:खोसे रहित हो जाता है। वह परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओं को ग्रहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है। ऑखोंके बिना ही वह सब कुछ देखता है । कानोंके बिना ही वह सब कुछ सुनता है। वह जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुओंको जानता है, परतु उसको जाननेवाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे पुरातन महान् पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते हैं। वह इन अनित्य शरीरोमें नित्य एव शरीररहित होकर खित है, उन सर्वव्यापी महान् परमात्माको जान छेनेपर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। वह सबका धारण-पोषण करनेवाला है, उसकी अघटित घटना-पटीयसी राक्ति अचिन्त्य है, सम्पूर्ण शास्त्रोंके सिद्धान्तरूपसे स्वीकृत अर्थविशेष— परमात्माके रूपमें वही जाननेयोग्य है। परात्परं परब्रहारूपमे मी वही ज्ञातव्य है तथा सबके अवसानमें अर्थात् सम्पूर्ण जगत्का प्रलय होनेपर सबके सहारकरूपमे भी उसीको जानना चाहिये। वह किन (त्रिकालन), पुराण-पुरुप तथा सबसे उत्तम पुरुपोत्तम है। वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं-द्वारा उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, मध्य और अन्तसे रहित है, उमका कभी विनाश नहीं होता। वही शिव, विप्णु तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी वक्षोंको प्रकट करनेवाला महान भृधर ( पर्वत ) है। जो पञ्चभृतात्मक है तथा पाँच इन्द्रियों-में विद्यमान रहता है, जिसने अनन्त जन्मोके विस्तारकी परम्पराको वढा ग्वला है, उस सम्पूर्ण प्रपञ्चको उस परमात्माने पञ्चभूतोंके रूपोंमे प्रकट किये हुए अपने ही अवयवोद्वारा स्वय ही न्याप्त कर रक्खा है, फिर भी वह स्वय इन पञ्चभूतात्मक अवयवींसे आवृत नहा है। वह परसे भी पर और महानसे भी महान् है। वह खरूपतः स्वतः प्रकाशमयः, सनातन एवं कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ अशान्त है-वशमे नहीं है, जो एकाम्रचित्त नहीं हुआ है तथा जिसका मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया है, वह इस परमात्माको उत्तम जानद्वारा नहीं पा सकता ( उसके मीतर आत्मजानका उदय होगा ही नहीं )। वह पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है, न वाहर जानता है, न वाहर-भीतर-दोनों को ही जानता है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है; न वह ज्ञानरूप है, न अज्ञानरूप है, वह पमड़में आनेवाला तथा व्यवहारका विषय नहीं है। वह अपने भीतर स्वयं ही स्थित है। जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है—इस प्रकार भगवान् ब्रह्माजीने उपदेश दिया॥ १४-२२॥

अपने खरूपको जाननेवाला सन्यासी अकेला ही विचरता है। वह भयभीत मृगकी भाँति कभी एक स्थानपर नहीं ठहरता। अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध (अयवा न जानेका अनुरोध) करता है, तो उसे वह स्वीकार नहीं करता। अपने शरीरके सिवा अन्य सब वस्तुओं को त्यागकर वह मधुकरी वृत्तिसे मिक्षा ग्रहण करता है। सदा अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है—वह सबको अपना आत्मा ही समझता है तथा इस प्रकार अपने-आपमे ही स्थित रहनेवाला वह यति सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। वह परिवाजक सम्पूर्ण कियाओं और कारकोंसे मेद-बुद्धि त्याग देता है। गुरु (शास्ता), शिष्य और शास्त्र

आदिकी त्रिपुटीसे भी वह मुक्त हो जाता है। समस्त ससारको त्यागकर वह कभी उसके दुःखरे मोहित नहीं होता। परित्राजक कैसा हो। वह लौकिक धनसे रहित होनेपर ही सुखी होता है। वह ब्रह्मात्मशानरूप घनसे सम्पन्न हो ज्ञान-अज्ञान दोनोंसे ऊपर उठ जाता है। सुख-दुःख दोनोंके पार पहुँच जाता है। वह आत्मज्योतिसे ही प्रकाश प्रहण करता है। सब शातव्य पदार्थ उसे शात हो जाते हैं। वह सर्वश्च, सब सिद्धियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि

'सोऽहम्' (वह ब्रह्म में हूँ )—इस महावाक्यके उपदेशमें उसकी सहज स्थिति हो जाती है। वह परब्रह्म ही मगवान् विण्युका परमधाम है; जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाँ से ससारमें नहीं छोटते। वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है और न चन्द्रमा ही प्रकाश फैलाता है। उस परम पदको प्राप्त होनेवाला वह महात्मा इस ससारमें नहीं छोटता, इस ससारमें नहीं छोटता। वही कैवल्यपद है। इतना ही यह उपनिषद् है। २३॥

॥ नवम उपदेश समाप्त ॥ ९ ॥



॥ अथर्ववेदीय नारदपरिवाजकोपनिपद् समाप्त ॥

#### शान्तिपाठ

ॐ मद्रं कर्णेिसः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाश्विमर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा ५सस्तन् भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वित्त न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्वित्त नः १पा विश्ववेदाः। स्वित्त नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेिमः स्वस्ति नो दृहस्पितिर्वधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

अमृतत्वकी प्राप्तिका साधन

तपोविजितचित्तस्तु निःशब्दं देशमास्थितः । निःसङ्गतस्वयोगशो निरपेक्षः शनैः शनैः ॥
पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशद्धं समुक्तमेत् । छिन्नपाशस्तथा जीवः संसारं तरते सदा ॥
यथा निर्वाणकाले तु दीपो दग्ध्वा लयं व्रजेत् । तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वा लयं व्रजेत् ॥
अमृतत्वं समाप्तोति यदा कामात्स मुच्यते । सर्वेषणाविनिर्मुक्तिक्छत्त्वा तं तु न वध्यते ॥
( धुरिकोपनिषद् )

तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत किया है, उसे शब्दरहित एकान्त स्थानमें स्थित होकर सङ्गञ्जून्य तस्वके छिये योगका ज्ञाता बनना और धीरे-धीरे अपेक्षारहित बनना चाहिये। जैसे बन्धनको काटकर इस आकाशमें निःशङ्क उद जाता है, वैसे ही जिसके बन्धन कट गये हैं, वह जीव संसारसे सदाके छिये तर जाता है। जैसे दीपक बुसनेके समय सारे तेकको जलाकर बुस जाता है, वैसे ही योगी समस्त कर्मोंको जलाकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है। साधक जब समस्त कामनाओंसे छूट जाता है और सारी एषणाओंसे रहित हो जाता है, तब वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। यों संसार-बन्धनको बाद बाइनेके बाद वह बँधता नहीं।

#### सामवेदीय

## आरुणि ोपि षद्

#### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिपदं माहं ब्रह्म निराक्त्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदिनिराकरणमस्त्विनराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।

👺 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

संन्यासग्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम

ॐ—प्रजापितके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके पास गये। वहाँ जाकर बोले— 'भगवन्। किस प्रकार में समस्त कमोंका त्याग कर सकता हूँ है' ब्रह्माजीने उनसे कहा—'अपने पुत्र, माई-वन्धु आदिको, शिखा, यज्ञोपवीत, यज्ञ एव स्वाध्यायको तथा भूलोक, सुवलोंक, खर्लोक, महलोंक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक एव अतल, तलातल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पातालको— इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर दे। केवल दण्ड, आच्छादनके लिये वस्त्र तथा कौपीन धारण करे। शेष सव कुछ त्याग दे॥ १॥

'ग्रहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ हो, यशोपवीतको भूमिपर अथवा जलमें छोड़ दे। लौकिक अग्नियोंको अर्थात् अग्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंको अपनी जठराप्रिमें लीन करे तथा गायत्रीको अपनी वाणीरूपी अप्रिमें स्थापित करे । कुटीमें रहनेवाला ब्रह्मचारी अपने कुटुम्बको छोड़ दे, पात्रका त्याग कर दे, पवित्री (कुगा) को त्याग दे। दण्डों और लोकोंका त्याग करे—इस प्रकार उन्होंने कहा। इसके वाद मन्त्रहीनके समान आचरण करे। कर्ष्वगमन अर्थात् कर्ष्वलोकोंमें जानेकी इच्छा भी न करे। औपघकी माँति (स्वाद-बुद्धि न रखकर, केवल श्रीर-रहाके लिये) अन्न प्रहण करे, तीनों सन्ध्याओंके पूर्व स्नान करे। सन्ध्याकालमें स्माधिमें स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे। सन्ध्याकालमें स्माधिमें स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे। सन्ध्याकालमें

आरण्यकोंकी [आवृत्ति (पाठ एव मनन ) करे, उपनिषदों-की आवृत्ति करे । उपनिपदोंकी आवृत्ति करे ॥ २ ॥

'निश्चय ही ब्रह्मको स्चित करनेवाला सूत्र—ब्रह्मसूत्र में ही हूँ, यों समझकर त्रिवृत्सूत्र अर्थात् उपवीतका त्याग करे । इस प्रकार समझनेवाला विद्वान् 'मया सन्यस्तम्, मया सन्यस्तम्, मया संन्यस्तम्' (मैने सन्यास लिया, मैंने सर्वत्याग कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया)—यों तीन बार कहकर—

अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वे प्रवर्तते। सखा मा गोपायीज. सखा योऽसीन्द्रस्य बज्रोऽसि वार्त्रेघ. धर्मं मे भव यसापं सन्निवारय॥श्च

—इस मन्त्रसे अमिमन्त्रित बॉसका दण्ड और कौपीन धारण करे; ओपधिकी माँति मोजन करे; ओषधिकी माँति अल्पमात्रामें मोजन करे, जो कुछ मिल जाय वही खा ले। आरुणि! ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यक्षपूर्वक रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। । ३ ।।

\* सव (हिंस तथा अहिंस) प्राणियोंको अभय प्राप्त हो — किसीको मी मुझसे भय न हो, क्योंकि मुझसे ही सारा विश्व प्रवर्तित होता है। दण्ड ! तुम मेरे मित्र हो, मेरे ओजकी रक्षा करो। तुम मेरे मित्र हो, वृत्रामुरको मारनेवाले इन्द्रके वज्र हो। वज्र ! मुझे मुख प्रदान करो। मुझे सन्यास-धर्मसे गिरानेवाला जो भी पाप हो, उसका निवारण करो। 'इसके पश्चात् परमहस परिव्राजकों के लिये भृमिपर ही आसन और शयन आदिका, ब्रह्मचर्यपूर्वक रहनेका तथा मिट्टी-का पात्र, तूँबी अथवा काएका कमण्डल रखनेका विधान है। सन्यासियोंको काम, क्रोध, हर्प, रोप, लोम, मोह, दम्म, दर्म, इच्ला, परनिन्दा, ममता, अहङ्कार आदिका भी परित्याग कर देना चाहिये। वर्षा श्रृतुमें एक स्थानमें स्थिर होकर रहे; शेप आठ महीने अकेला विचरण करे, अथवा -एक और साथी लेकर, दो होकर विचरे, दो होकर विचरे।। ४।।

'इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् ( संन्यासी होना चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पहले मी उपर्युक्त विधिसे अपने माता-पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत, कर्म, पत्नी अथवा अन्य जो कुछ भी हो—सवका परित्याग कर दे। सन्यासियोंको चाहिये कि हार्योको ही पात्र बनाकर अथवा उदरको ही पात्रके रूपमें लेकर भिक्षाके लिये गाँवमं प्रवेश करें । उस समय 'ॐ हि ॐ हि' हिं इस उपनिपद्मन्त्रका उच्चारण करें । यह उपनिपद् हैं; जो इस उपनिपद्को
निश्चयपूर्वक यों जानता हैं। वही विद्वान् हैं । पलाइा,
बेल, पीपल अथवा गूलरके दण्ड, मूँजिमी मेखला
तथा यज्ञोपवीत (अर्थात् हिजल्बके बाह्य उपकरणों ) को
त्यागकर जो इस प्रमार जानता हैं। वही शूर्वीर हैं । जो
आमाशमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी माँति, परम न्योममें चिन्मय
प्रमाशद्वारा सब ओर व्याप्त हैं, भगवान् विष्णुके उस परम
धामको विद्वान् उपासक सदा ही देखते हैं । साधनामें सदा
जायत् रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस
परमधाममें और भी उद्दीप्त किये रहते हैं, जिसे विष्णुका
परम पद कहते हैं । वह परम पद निष्काम उपासको प्राप्त
होता है । जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका मागी
होता है । यह महा उपनिपद् हैं ।। ६ ॥

॥ सामचेदीय आरुणिकोपनिपद् समाप्त ॥



#### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्त्रयों मा मा ब्रह्म निराकरोदिनराकरणमस्त्विनराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

### दो विद्याएँ

हे विद्ये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥ प्रन्थमभ्यस्य सेधावी श्रानविश्चानतत्त्वतः। पलालिमच घान्यार्थी त्यजेद् प्रन्थमशेपतः॥ (ब्रह्मविन्दूपनिषद् १७-१८)

दो विद्याएँ जाननेकी हैं—'शब्दब्रह्म' और 'परब्रह्म'—शास्त्रज्ञान और मगवान्का यथार्थ स्वरूपज्ञान । शास्त्रज्ञानमं निपुण हो जानेपर मनुष्य मगवान्को भी जान छेता है। बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि वह अन्यका अभ्यास करके उसके ज्ञान-विज्ञानरूप तखको प्राप्त कर छे, फिर उस अन्यको वैसे ही त्याग दे, जैसे धान चाहनेवाला मनुष्य धानको छेकर पुआळ-को सिक्क्षानमें छोड़ देता है।

### सामवेदीय

# ा रुपनिषद्

### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदिनराकरणमस्त्विनराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।

ॐ ज्ञान्तिः ! ज्ञान्तिः !! ज्ञान्तिः !!!

पाशुपत-मतके अनुसार तत्त्वविचारः भसा-धारणकी विधि तथा माहात्म्यः त्रिपुण्डूकी तीन रेखाओंका अर्थ

हरि. 🝜। एक बार भगवान् जाबालिके पास पिप्पलादके पुत्र पैपलादि मुनि गये और उनसे बोले-'भगवन् ! मुझे परमतत्त्वका रहस्य वतलाइये। क्या तत्त्व है, कौन जीव है, कौन पशु है, कौन ईश्वर है और मोक्षका उपाय क्या है ? भगवान् जाबालिने उनसे कहा-'तुमने बहुत अन्छी बात पूछी है, जैसा मुझे ज्ञात है, वह सब निवेदन करूँगा ।' फिर पैप्पलादि मुनि-ने उनसे पूछा-'आपको यह किसके द्वारा शत हुआ ११ वे पुनः उनसे बोळे—'श्रीकार्तिकेयजीसे ।' पैप्पलादिने फिर पूछा— 'षहाननको किससे ज्ञात हुआ ?' वे बोले-- 'श्रीमहादेवजीते।' पैप्पलादिने फिर उनसे पूछा-- 'महादेवजीसे उन्होंने किस प्रकार जाना ?' तव जाबालिने उत्तर दिया-'महादेवजीकी उपासनाके द्वारा।' फिर पैप्पलादिने जावालिसे कहा--'मगवन् । कुपापूर्वक इमें यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये ।' उनके द्वारा पूछे जानेपर जावालिने सब तत्त्व वतलाया--- 'पशुपति ही अहङ्कार-से युक्त होकर जब सासारिक जीव बनते हैं, तब पश कहलाते हैं । पाँच कृत्योंसे सम्पन्न सर्वेश, सर्वेश्वर महेश्वर ही पशुपति हैं।' 'पशु कौन हैं १' यह पूछनेपर उन्होंने बतलाया कि 'जीव ही पशु कहलाते हैं।' उनके पति होनेके कारण महेश्वर पशुपति हैं। पैप्पलादिने फिर पूछा—'जीव केरे पश्च कहलाते हैं और महेश्वर कैसे पश्चपति !' मगवान जावालिने उनसे कहा—'जिस प्रकार घास-चारा खानेवाले, अविवेकी—जह, दूसरोंके द्वारा हाँके जानेवाले, खेती आदिके काममें नियुक्त, सव दुःखोंको सहनेवाले तथा अपने खामी-के द्वारा बाँधे जानेवाले गी आदि पशु होते हैं, वैसे ही जीव भी पशु कहलाते हैं। तथा उनके खामीके समान होनेके कारण सर्वश्च ईश्वर ही पशुपित हैं।' 'उनका ज्ञान किस उपायसे होता है!' तब भगवान् जावालिने उत्तर दिया 'विभृति घारण करनेसे।' 'उसकी क्या विधि है! कहाँ-कहाँ उसे घारण करना चाहिये!' भगवान् जावालि पुनः उनसे कहने लगे—'सद्योजातादि' पाँच ब्रह्मसङ्क मन्त्रोंसे भस्म

- \* के सबीजात प्रपद्मामि सद्योजाताय वै नमो नमः । भवे भवेनातिभवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः॥
- क वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो कद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो वलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमयनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥
- क अवोरेम्योऽय वोरेम्यो वोरवोरतरेम्यः सर्वेभ्यः सर्वेश्वेम्यो नमस्तेऽस्तु रुद्रस्पेम्यः॥
  - 🍜 तत्पुरुपाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र. प्रचीदयाद ॥
- र्वे इंशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वमृतानां ब्रह्माविपतिबैद्धणो ब्रह्मा श्रिवो मेडस्त सदाश्चिवोम् ॥

संग्रह करे। 'अभिरिति मसा' इस मन्त्रसे भसको अमिमन्त्रित करे, 'मा नस्तोके 'नं इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मले, 'मा नस्तोके 'नं इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मले, 'मा नस्तोके 'नं इस मन्त्रसे मस्तक, ललाट, वक्षः स्वल और कन्धोंपर त्रिपुण्ड् करे। 'म्यायुषस् ' तथा 'म्यम्बकस् 'हे इन दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन वार पढते हुए तीन रेखाएँ खींचे। यह 'शाम्भव' वत है, सम्पूर्ण वेदों में वेदशों हारा कहा गया है। मुमुश्च आवागमनसे बचनेके लिये इसका सम्यक् आचरण करे।' वदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओं का परिमाण पूछा। त्रिपुण्ड्र- धारणकी तीन रेखाएँ ललाटमरमें चशु और भ्रुवोंके मध्यतक होती हैं। इनमें जो प्रथमा रेखा है, वह गाईपत्य-अमिका प्रतीक, प्रणवका अकार, रजोगुणस्वरूप, भूर्लोक, देहात्मा, कियाशिक, श्रुग्वेद, प्रातःकालीन सवन और ब्रह्मादेवताका

स्वरूप है। इसकी जो दितीय रेखा है, वह दक्षिणाग्निका प्रतीक, उकार, सत्त्वगुण, अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा, इच्छाशिक, यजुर्वेद, माध्यन्दिन सवन और विष्णुदेवताका स्वरूप है। जो इसकी तृतीय रेखा है, वह आहवनीय अग्निका प्रतीक, मकार, तमोगुण, धुलोक, परमात्मा, शानशिक, सामवेद, तृतीय सवन और महादेवदेवताका स्वरूप है। यों समझकर जो मस्मका त्रिपुण्ड धारण करता है, वह विद्वान, ब्रह्मचारी, यहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी—जो भी कोई हो, महापातक और उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है। सब देवताओंके ध्यानका फल उसको मिलता है। उसे सब तीयोंके स्नानका फल प्राप्त हो जाता है। वह समस्त रुद्रमन्त्रोके जापका फल प्राप्त कर लेता है। वह पुनः आवागमनमें नहीं पड़ता, पुनः आवागमनमें नहीं पड़ता। के सत्यम्—यह उपनिषद है।

॥ सामवेदीय जावाल्युपनिषद् समाप्त ॥

### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्चर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदिनराकरणमस्त्विनराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिषद्ध धर्मास्ते मीय सन्तु ते मिय सन्तु।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

### शिवका उपासक धन्य है

सर्गादिकाले भगवान् विरिश्चिरुपास्यैनं सर्गसामर्थ्यमाप्य। विरिश्चिरुपास्यैनं सर्गसामर्थ्यमाप्य। विरोध चित्ते वाञ्छितार्थाश्च लञ्च्वा घन्यः सोपास्योपासको भवति घाता ॥(दक्षिणामूर्ति०२०) सृष्टिके आदिकालम् भगवान् ब्रह्मा इन (शिव) की उपासना करनेसे सामर्थ्यं प्राप्तकर और मनोऽभिलित अर्थको पाकर सन्तुष्ट होते हैं। इन उपास्य (शिव) का उपासक धन्य है, क्योंकि वह भी धाता (सवका धारण-पोषण करने-वाला) हो जाता है।

अफ्रिरिति मस वायुरिति मस व्योमिति मस जलमिति मस सर्वमिति मस ॥

<sup>†</sup> मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिष । मा नो वीराब्रुद्र मामिनो व्वषीईविष्मन्त सदिमित्ता इवामहे॥
• (यजुर्वेद १६ । १६ )

<sup>‡</sup> त्र्यायुषं जमरग्ने कस्यपस्य त्र्यायुषम् । यद्देवेषु त्र्यायुष तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम् ॥ (यजुर्वेद ३ । ६२ ) § म्यम्बकः यजामद्दे सुगल्पिः पुष्टिवर्षनम् । सर्वारकमिव वन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामृताव ॥ (यजुर्वेद ३ । ६० )

### सामवेदीय

# **सिदेवोपनिष**ङ्

#### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्तर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदिनिराकरणमस्त्विनराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिष सन्तु ते मिष सन्तु ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

गोपीचन्दनका महत्त्व, उसके घारणकी विधि और फल

देवर्षि नारदने सर्वेश्वर भगवान् वासुदेवको नमस्कार करके उनसे पूछा—भगवन् । द्रव्यः, मन्त्रः, स्थान आदि (देवताः, रेखाः, रग एव परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्वपुण्ड्की विधि वतलाइये ।

तन देवर्षि नारदरें भगवान् वासुदेव बोले— 'जिसे ब्रह्मादि मेरे भक्त धारण करते हैं, वह वैकुण्ठधाममें उत्पन्न, मुझे प्रसन्न करनेवाला विष्णुचन्दन मैने वैकुण्ठधामसे लाकर द्वारकामें प्रतिष्ठित किया है। कुङ्कुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन है। मेरे अङ्गोंमें वह चन्दन गोपियोंद्वारा उपलेपित और प्रक्षालित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है। मेरे अङ्गका वह पवित्र उपलेपन्न चक्रतीर्थमें खित है। चक्र (गोमतीचक्र) सहित तया पीले रगका वह मुक्ति देनेवाला है। चक्रतीर्थमें जहाँ गोमती-चक्रशिला हो, उस शिलासे लगा पीला चन्दन ही गोपी-चन्दन है। शिलासे प्रथक् तथा दूसरे रगका नहीं।

पहले गोपीचन्दनको नमस्कार करके उठा ले, फिर इस मन्त्रसे प्रार्थना करे---

> गोपीचन्द्न पापम्न विष्णुदेहससुद्भव। चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्मुक्तिदो भव॥

'हे विष्णुभगवान्के देहसे समुत्पन्न पापनाशक गोपी-चन्दन ! हे चक्राङ्कित ! आपको नमस्कार है । धारण करनेसे मेरे छिये मुक्ति देनेवाछे होइये ।' इस प्रकार प्रार्थना करके 'इसं से गङ्गे ०' इस मन्त्रसे जल लेकर 'विष्णोर्जु कम्०<sup>3</sup>' इस मन्त्रसे ( उस चन्दनको ) रगहे । फिर 'अतो देवा अवन्तु नो०<sup>3</sup>' आदि ऋग्वेदके मन्त्रोंसे तथा

१ 'इम मे गद्गे येमुने सरस्तति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्या। असिक्न्या मरुद्वृषे वितस्तयाऽऽर्जीकीये मृणुद्या सुपोमया॥'

( ऋक्० १०। ७५। ५)

इस मन्त्रके सिन्धुदीप ऋषि हैं, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता हैं, जगती छन्द है, जलदानमें इसका विनियोग है।' इन ऋषि आदिका न्यास करना चाहिये।

२ विष्णोर्नु क वीर्याणि प्र वोच य पार्थिवानि विममे रजासि । यो अस्कमायदुत्तर सथस्य विचक्रमाणस्तोधोरुगाय ॥१ (ऋक्०१।१५४।१)

इस मन्त्रका 'विष्णोर्नु कमिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषि' नारायणो देवता त्रिष्टुप् छन्द मर्दने विनियोग ।' इस प्रकार विनियोग है। इन ऋषि आदिका न्यास करना चाहिये।

३. ध्वतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्या. सप्त धामिम ॥' 'तिद्विष्णो. परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य । दिवीव चक्षुराततम् । तिद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांस सिमन्थते । विष्णोर्यत्यस्म पदम् ॥'

( भटक्० १। २२। १६, २०-२१)

इन तीनों मन्त्रोंको पढ़े। इनका विनियोग बाक्य यह दे-अतो देव

विष्णुगायत्री से तीन वार अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर— शङ्कचक्रगदापाणे द्वारकानिल्याच्युत। गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मा पाहि शरणागतम्॥

'हार्योमें राङ्क, चक तथा गटा धारण किये, द्वारका-धाममें रहनेवाले हे अच्युत ! हे कमल्लोचन गोविन्द ! में आप-की शरणमें आया हूं, मेरी रक्षा करो ।'

इस प्रकार मेरा ध्यान करके ग्रहस्य अनामिका अगुलि-द्वारा छलाट आदि ( ललाट, उदर, द्व्य, कण्ठ, दोनों मुजाएँ, दोनों कुक्षि, कान, पीठका ( पेटके पीछेका ) माग, गर्दनके पीछे तथा मस्तक—इन ) बारह स्थानोंपर विण्णु-गायत्रीसे अथवा केशव आदि बारह नामों से ( चन्दन ) धारण करे । ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ ( अनामिकासे ही ) छलाट, कण्ट, द्वय तथा बाहुमूल ( कन्धोंके पास बाहुके क्लां ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अथवा कृष्णादि पांच नामों से ( चन्दन ) धारण करे । सन्यासी तर्जनी अँगुलीसे सिर, छलाट तथा द्वयपर प्रणवके द्वारा (चन्दन ) धारण करे । इति व्यूचस्य काण्वो मेधातिथि ऋषि विष्णु देवता गायत्री छन्द स्राधिमन्त्रणे विनियोग ।' पूर्ववद न्यास करे।

२. (विष्णुगायत्री)—नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु. मचोदयात्।

विद्यान्नारायणमधोदरे । २ छलाटे केशव हृदये न्यस्य गोविन्द कण्ठक्रपके ॥ माधव दक्षिणे कुक्षी तद्वने मधुसदनम्। त्रिविकम कर्णदेशे वामे कुक्षौ तु वामनम्॥ श्रीधर तु सदा न्यस्थेद् वामवाही नर सदा। पृष्ठदेशे क्कदामोदर सरेव ॥ पदानास सरेन्यूपि वासदेव तिलक कारयेव क्रमाव ।

छ्छाटमें केद्यव, छदरमें नारायण, हृदयमें माधव, कण्ठक्षमें गोविन्द, दािहनी कुक्षिमें विष्णु, दािहनी सुजामें मधुसदन, कानोंमें त्रिविक्तम, वार्यी कुिक्षमें वामन, वामवाहुमें श्रीधर, पीठमें पद्मनाम, किकुत् (गर्दनके पीछे ) में दामोदर, मस्तकपर बार्स्वदेव—इस प्रकार मगवन्नामका न्यास करते हुए तिछक करे।

३ फूप्ण. सत्य. सात्वत. स्याच्छीरि शूरो जनार्दन. ।'

#### अथवा--

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम ॥ कृष्ण, सत्य, सात्वत, शौरि एव जनार्दन अथवा कृष्ण, बासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार और गोविन्द—शन नार्मोसे किक्क करे ।

ब्रह्मादि (ब्रह्मा, विष्णु, शिव ), तीनों मूर्तियाँ, तीनों ( भू. अव स्व. ) व्याहृतियाँ, तीन ( गण-छन्द, मात्रा-छन्द तथा अक्षर-छन्द ) छन्द, तीनों (श्रृक, यजुः एव साम) वेद, तीनों (हस्त, दीर्घ, प्छत) स्वर, तीनों (आहवनीय, गाईपत्य, दक्षिणाग्नि ) अग्नियाँ, तीनों (चन्द्र, सूर्य, अग्नि) ज्योतिष्मान्, तीनो (भृत, वर्तमान, भविष्य) काल, तीनों (जांग्रत, खप्न, सुपुप्ति ) अवस्थाऍ, तीनों ( क्षर, अक्षर, परमात्मा ) आत्मा, तीनी पुण्ड ( अकार, उकार, मकार-प्रणवकी ये तीन मात्राएँ )-ये सव प्रणवात्मक तीनों कर्ष्वपुण्ड्के खरूप हैं। अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर ॐके रूपमें एक हो जाती हैं (अर्थात् तीनों पुण्ड्र मिलकर प्रणवरूप होते हैं )। अथवा परमहस प्रणवद्वारा एक ही ऊर्ध्वपुण्ड् ललाटपर धारण करे। वहाँ (ललाटमें) दीपके प्रकाशके समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा 'मैं ब्रह्म ही हूँ' ऐसी भावना करता हुआ योगी मेरा सायुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त करता है और दूसरे ( परमहसके अतिरिक्त ) कुटीचक, त्रिदण्डी, वहदक आदि सन्यासी हृदयपरके ऊर्ध्नपुण्ड्के मध्यमें या हृदयकमलके मध्यमें अपने आत्मतत्त्वकी भावना (ध्यान) करें।

उस द्वरयकमलके मध्यमें नीले वादलके मध्यमें प्रकाशमान विद्युल्ल्याकी माँति अत्यन्त सूक्ष्म अर्ध्वमुखी अग्निशिखा स्थित है। यह नीवारके शूक (सिक्के—कॉपल्लमूल) की माँति पतली, पीतवर्ण तथा प्रकाशमय अणुके समान है। उसी अग्नि-शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित हैं। पहले दृदयके अपरके अर्ध्यास करे। अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी मावनाका) अभ्यास करे। इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ परम हरिरूपसे मावना करे।

जो एकाग्र मनसे मुझ अद्वैतरूप (जिसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं, उस ) हरिका हृदय-कमलमें अपने आत्म-रूपसे ध्यान करता है, वह मुक्त है, इसमें सन्देह नहीं। अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यय, ब्रह्म (व्यापक), आदि-मध्य एवं अन्तसे रहित, स्वयप्रकाश, सिचदानन्दस्वरूपको जानता है (वह भी मुक्त है, इसमें सन्देह नहीं)।

में एक ही विष्णु अनेक रूपवाले जङ्गमों तथा स्थावर भूतोंमें भी ओतप्रोत होकर उनके आत्मरूपसे निवास करता हूँ । जैसे तिलोमें तेल, लक्ष्मीमें अगिन, दूधमें घी तथा पुष्पमें गन्थ ( व्याप्त है ), वैसे ही भूतोंमें उनके आत्मरूपसे में अवस्थित हूँ । जगत्-में जो कुछ भी दिखायी पड़ता है अथवा सुना भी जाता है, उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्याप्त करके में नारायण स्थित हूँ । मैं देहादिखे रहित, सूक्ष्म, चित्प्रकाश ( ज्ञानस्वरूप ), निर्मल, सबमें ओतप्रोत, अहैत परम ब्रह्मस्वरूप हूँ ।

ब्रह्मरन्त्रमं, दोनों मोंहोके मध्यमं तथा हृदयमं चेतनाको प्रकाशित करनेवाले श्रीहरिका चिन्तन करे। इन स्थानोंको गोपीचन्दनसे उपलिप्त करके (वहाँ गोपीचन्दनका तिलक करके) तथा ध्यान करके साधक परमतत्त्वको प्राप्त करता है। कर्ध्वदण्डी, कर्ध्वरेता (ब्रह्मचारी), कर्ध्वपुण्ड्र (धारी) तथा कर्ध्वयोग (उत्तम गति देनेवाले योग) को जाननेवाला—इस कर्ध्व-चतुष्टयसे सम्पन्न सन्यासी कर्ध्वपद (दिव्यधाम) को प्राप्त करता है।

इस प्रकार यह निश्चित ज्ञान है। यह मेरी भक्तिसे स्वय सिंद्ध हो जाता है। नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाप्र भक्ति प्राप्त होती है। वैदिक ज्ञानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी ब्राह्मणोंके लिये पानीके साथ धिसकर गोपीचन्दनके ऊर्ध्वपुण्ड्र (करने) का विधान है। जो मुमुस्तु (मोक्षकी इच्छा रखनेवाला) है, वह अपरोक्ष आत्मदर्गनकी सिद्धिके लिये गोपीचन्दनके अभावमे (गोपीचन्दन न हो, तब) तुलसीके जड़की मिट्टी (से) नित्य (तिलक) धारण करे। जिसका शरीर गोपीचन्दनसे लिस रहता है, उसके शरीरकी हिट्टुयाँ निश्चय ही ( दधीचिकी हिंदुर्थोंके समान ) दिनोंदिन चक ( वज़के समान सुदृढ ) होती जाती हैं।

(दिनमें तो गोपीचन्दनका ऊर्ध्वपुण्ड्र करे) और रात्रि-को अग्निहोत्रकी मससे 'अग्नेर्मसासिं ॰' आदिसे (मस्म छेकर) 'इदं विष्णुं ॰' आदि मन्त्रसे मलकर तथा 'त्रीणि पदा ॰' आदि मन्त्रसे, विष्णुगायत्रीसे तथा (यदि साधु हो तो) प्रणवसे उद्धूलन करे (सम्पूर्ण शरीरको मले)।

जो इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता है, वह अथवा जो इस (उपनिपद्) का अध्ययन करता है, वह समस्त महापात जोंसे पवित्र हो जाता है। उसे पाप-बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। वह सम्पूर्ण तीयोंमें स्नान कर चुकता है। (सब तीयोंके स्नानका पुण्य प्राप्त कर लेता है।) सम्पूर्ण यज्ञोंका यजन करनेवाला (उनके यजनके फलको प्राप्त) होता है। सम्पूर्ण देवताओंसे पूजनीय हो जाता है। उसकी मुझ नारायण में अचला, मिक्त बुद्धिको प्राप्त होती है। वह सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके भगवान् विष्णुका सायुज्य (मोक्ष) प्राप्त करता है। फिर (ससारमें) लौटकर नहीं आता, नहीं आता।

आकाशमें व्याप्त हुए सूर्यकी मॉित भगवान् विष्णुके उस परमपदको सूक्ष्मदर्शी ( ज्ञानी ) सदा अपने द्वदयाकाशमें देखते ( साक्षात् करते ) हैं । भगवान् विष्णुका वह जो परम पद है, उसे छोक व्यवहारमें अनासक्त एव साधनके लिये सदा जाम्रत् रहनेवाले विप्रगण ध्यानमे प्रकाशित करते हैं । ( ध्यानमें उसका साक्षात् दर्शन करते हैं । )

॥ सामवेदीय वासुदेवोपनिषद् समाप्त ॥

#### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रद्धाः श्रोत्रमधो वलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्तुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदिनराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिथ सन्तु ते मिथ सन्तु ।

कॅ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

१. ध्मरनेर्मसास्यरने पुरीपमसि चित स्यपरिचित कद्वंचित अयद्व्यम् ।' (वाजसनेयिसहिता १२। ४६)

२. एद विष्णुविं चक्रमे त्रेधा निद्धे पदम् । समूदमस्य पार्सरे ॥' (ऋक्०१।२२।१७)

१. श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गापा अदाभ्य । अतो धर्माणि वारयन्।' (ऋक्० १।२२।१८)

#### उपनिपदोंमें श्रीसर्वेश्वर

( लेखक--विद्याभूषण, साख्य-साहित्य-वेदान्नर्नाथ श्रीवजवहभगरणनां वेदान्नाचार्य )

वेदेषु यिकमिप गुप्तमनन्ततस्वं मह्मात्ममत्पुरपशच्द्रसुविविनीतम् । नत्वेह निर्गुणमगेपगुणाश्चय तं सर्वेश्वरं श्रुतिगिरा सुविभावयामि॥

अनन्त दोटि ब्रह्माण्ड नायक विश्वम्भर परमधिता परमेश्वर-तत्त्वकी वेद एव उपनिपर्दोंम जो मीमाना की गयी है वह ब्रह्म, आत्मा, विग्णु, रुद्ध, श्चिय, केदल, मर्वज दन्त्र, उपेन्द्र, नारायण, नृतिंह, कृष्ण, गोपाल, गोविन्द्र, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुपोत्तम, दासुदेव, राम, यम, काल, ईश्वर प्राण, आकारा, क, ख, ॐ, मत्, असत्, चिन्, आनन्द और अक्षर आदि अनेकों नामोंसे की गयी है। उपर्युक्त सभी नाम सार्थक है। इन सभीने श्रीसंबंधरके ही म्बरूप गुणोंकी झॉकी होती है, बयोकि शनद और अर्थका तादातम्य-सम्बन्ध माना जाता है। अतः शब्दके उचारण होते हीं उसका अर्थ भाषित हो जाता है, परतु जो व्यक्ति शब्दकी गक्तिसे अनभित्र हों, उनको वारवार उचारण करनेपर भी इन शब्दोंका अर्थ जात नहीं हो पाता । जबतक शब्दशक्ति-को चोतन करनेगले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तयतक अर्थ चाहे म्वय मूर्तिमान् वनकर भी किमीके सामने उपिश्वत हो जाय, अबोध व्यक्तिको यह पता नही खन्न मकता कि यह कौन बस्त है, इसका क्या महत्त्व है एवं यह किस उपयोगमे आती है। जैसे नवजात शिशुको उनके माना पिता, भाई आदि तत्तद्वयक्तिवोंको दिखलाकर जवतक वाग्वार उनके नाम नहीं सुनाये जाते, तवतक वह शिशु अपने जनक-जननी आदि परमहितेपी आत्मीयांको भी नहीं जान पाता । परत उनका शन हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-भ्राता आदिको उन उन नामांसे पुकारने लगता है और उनमे आत्मरक्षाका अभिनिवेश बना छेता है। अतएव जब कभी कोई भी आपत्ति आती दीख़ती है, तो वह तत्क्षण तस्लीन होक्र रोता है और अपने उन पोपक रक्षक माता पिता आदि हो पुकारता है और वे अपने कर्तव्यानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा करते हैं। अवस्था वढ जानेपर भी जवतक उस व्यक्ति-को किसी विशिष्ट शक्तिशाली सरक्षकका ज्ञान नहीं होता। तवतक वह उन्हीं भौतिकविग्रही माता पिता आदिपर निर्भर रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग दृद्ध हो

जानेपर भी दु खके अवसरपर अरी मैया! अरे वाप! आदि बब्दोंके वाच्यार्थको ही अपना सरक्षक मानते हैं। अतः ईश्वर आदि शब्दोसे पुकार न करके अरी मा । आदि-आदि सम्बोधनींके साथ साथ ही रुदन नगते देखे जाते हैं। यह लैकिक जानका उटाहरण बास्त्रीय जानके साथ भी बनिष्ठ मम्बन्ध रखता है। जैसे माता-पिता दाव्दोंके प्रतिपाद्य व्यक्ति अपने पालनीयोंकी जहाँतक जितनी रक्षा करते हैं, बैसे ही उस मर्वावार मर्वनियन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि अन्यान्य नाम एव उन नामोके द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला तत्ततुणर्शाक्त विशिष्ट परमात्म तत्त्व भी वहीतक उतनी ही ग्ञा करता है, जितनी मात्रामे कि उन-उन नामींने परमात्म-शक्तिमा आविर्माव होता है, क्योंकि 'सर्वे शब्दा ब्रह्म-वान्त्रका ' इस उक्तिके अनुसार माता-पिता, मैया आदि सभी शन्द ब्रह्म (परमेश्वर ) के ही वाचक होनेपर भी उनसे परिमीमित त्राणरूप ही फल मिलता है। अतः असीम रक्षाके लिये माना पिता आदि शब्दोंके अतिरिक्त किसी दूसरे ही शब्दका अवलम्य लिया जाता है, किंतु परमात्माके नाम अनन्त है । क्रमग. एक एक नामकी उपासना करते करते महस्रों मानवजन्म व्यतीत हो जाय तव भी, निर्हेतुक असीम कुपाकारक सर्वोच्च परमात्मनन्त्र-प्रतिपाटक नामका प्राप्त होना कठिन है। अतः उपनिपर्दोमे उम अनन्त ब्रह्माण्डनायक मर्नाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विशिष्ट नार्मोका उल्लेख है कि जिनका क्रम पूर्ण होकर एक ही जन्ममें मनुष्यको मर्वोच नामकी प्राप्ति हो मकती है, जिसके प्रयोगसे अमीम रक्षा मुळम हो जाती है और फिर अन्य नामादिका अन्वेपण भी अवशिष्ट नहीं रहता।

वेद, उपनिषद् आदि समस्त निगमागममे ऐसा एक महान् शब्द 'श्रीसर्वेश्वर' है, जिसका उचारण करते ही साधकको सर्वाच परमात्मतत्त्वकी झॉकी हो जाती है। किंतु यह शब्द, इस शब्दकी महिमा, इस नामकी प्रतिमा और उसकी उपासना—ये सब प्राचीन कालसे ही बड़ी गोपनीय वस्तु मानी गयी है। यही कारण है कि जैसे लोकमें विभेष गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अमीष्ट हो उसका अत्यन्त गोपन (छिपाव) किया जाता है, वैसे ही वेट और उपनिपदों में अशीस्वेंश्वर' शब्दका अत्यन्त गोपन किया गया है। अर्थात्

ब्रह्म, आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 'श्रीसर्वेश्वर' गव्दका प्रयोग अत्यन्त स्वल्य सख्यामे ही हुआ है। दूसरा हेत्र यह भी माना जा सकता है कि ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द अनेकार्थ-द्योतक है और सर्वेश्वर गव्द केवल एक ही सर्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक है। अतएव उनका प्रयोग विभिन्न अयोंमे होनेके कारण अधिक खलोंमें एव अधिक रूपेण हुआ है और 'सर्वेश्वर' गव्दका प्रयोग उमी खलमें हुआ है, जहाँ कि एक सर्वोच्च पारमार्थिक परमात्मतत्त्वके प्रतिपादनकी आवश्यकता हुई। इसलिये अन्यान्य उपनिपदोंमें प्रयुक्त 'सर्वेश्वर' शब्दकी चर्चा न करके केवल माण्ड्स्य और वृहदारण्यक उपनिषद्में पठित सर्वेश्वर शब्दका ही पाठकोंको दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है।

'एप सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनि सर्वेस्य प्रमवाप्ययौ हि भूतानाम् ।' ( माण्ड्क्य० १ । ५ )

'यही सर्वेश्वर प्रमु हैं, जो चराचरके जासक और भूत भविप्यत्-वर्तमान कालत्रयमे वाहर-मीतरकी समस्त वस्तु और भावोंके ज्ञाता हैं। अतएव ये ही अन्तर्यामी है और ये ही प्रमु समस्त चराचरके उपादान और समस्त भृत प्राणियोंके निमित्तकारण तथा सहारक भी ये ही हैं। यद्यपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए यहाँके 'सर्वेश्वर' शब्दको वैसे ही परब्रह्मका प्रतिपादक नहीं मानते हैं, जैंसा कि उन्होंने परब्रह्म मान रक्ता है, तथापि उपक्रमोपसहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या असगत-सी हो जाती है। क्योंकिइस उपनिषद्के आरम्भमें ही ॐकारपदवाच्य परब्रह्मकी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस परब्रह्मको तुगमरूपसे जाननेके लिये उसी परब्रह्मके चार पादोंकी गणना की गयी है। यदापि वह परमात्मतत्त्र एक ही है। किसी प्रकारसे विभक्त नहीं होता तथापि स्थानादिके विभेदसे विश्व तैजस, प्राज, तुरीय आदि उसकी अने की संशाएँ हो जाती हैं। उपर्युक्त सभी सजाऍ सापेक्ष है, इनमे अन्तर्यामिता एव सर्वेश्वरता सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विद्यमान रहती है । जायत् अवस्थामें आत्मा, इन्द्रिय, शरीर-ये सव सञ्चरित रहते हैं। अतः इस अवस्थामे वह अन्तर्यामी 'विश्व' कहलाता है। जब सब इन्द्रियोंकी शक्ति मनमें लीन हो जाती है, तब उस म्बमावस्थामे वह अन्तर्यामी प्रमु 'तैजस' कहलाता है, क्योंकि वहाँ मनका ही अन्तर्नियमन करता है। जब वह मन भी ्ञात्मामॅ लीन हो जाता है, तव उस मुपुप्ति-अवस्थामें केवल जीवात्मारा ही अन्तर्नियमन करनेसे वह अन्तर्यामी प्रभु

'प्राज' कहलाता है। जब वह प्रभु जाग्रत आदि समस्त भेदोको अत्यन्त सहमरूपसे अपनेमें लीन करके योगनिद्रास्य होता है—तत्र वही 'तुरीय' कहलाता है। यद्यपि जाग्रदादि अवस्थाएँ वदलती रहती हैं, किंत परब्रह्मका सिचदानन्दात्मक वास्तविक स्वरूप चारों पाटों (अवस्थाओं ) में अनुस्पूत रहता है। अतः समी पादों (अवस्थाओं) के अन्तर्यामीमें सर्वेश्वरत्व भी निर्वाध है ही। यदि इस उपनिषद्में स्वप्रतिपाद्य चतुर्थ पाद्मात्र ही परब्रह्मत्वेन अमीए होता तो आरम्भमे 'सर्वे हि एतह्रह्म' ऐसी प्रतिजा न करके 'चतुर्थपाद एव ब्रह्म' ऐसी प्रतिज्ञा की जाती। अतः तृतीय पादके पश्चात् और चतुर्थं पादके पूर्वपठित 'सर्वेश्वर' शब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पादोंके साथ ही अन्वित हो सकता है-यह नहीं, अपितु चारो पादोंके साथ ही अन्वित समझना चाहिये । उपनिषदोंमे जहाँ कहीं किमी श्रतिके शब्दार्थमें सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दूसरी श्रुतिमे स्पष्ट हो जाता है, अतएव यही 'सर्वेश्वर' शब्द बृहदारण्यक उपनिषद्में सप्टतया उसी परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करता हुआ दृष्टिगत होता है। जैसा कि समस्त व्याख्या जारोंने उच-से-उच्च परात्मतत्त्व मान रक्खा है। क्योंकि इसके अतिरिक्त फिर और कोई उपनिषत्-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नहीं।

'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमय प्राणेष्ठ य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्त्रस्मिन्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशान सर्वस्याधिपति स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान् एष ,सर्वेक्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाछ एष सेतुर्विधरण एषा छोकानामसम्मेदाय तमेत वेदानुवचनेन बाह्मणा विविद्धिन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव विदिस्ता मुनिर्मवति।' ( बृहदारण्यक ४ । ४ । २२ )

'वह यही परमिता परमेश्वर महान् अज है, जिसक गास्त्रोंमें अनेकों नामोसे उल्लेख मिलता है। यही प्रमु शरीर हिन्द्रय, मन, प्राणादिमें विश्वान (प्रकाश) मयरूपसे विराजमान है, अन्तर्यामीरूपसे दृदयान्तर्वार्त-आकाशमें सदा स्थित रहता है। अतएव समस्त प्राणी इसीके वशमें हैं, इसीकं प्रेरणासे प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि यही प्रमु सबके शासक है एवं चराचरके अधिपति हैं। यद्यपि प्रत्येक जीव और समस्त सदसद् वस्तुओंके मीतर यह प्रमु विराजमान है तथाि उनके गुण दोषोंसे एव मले-द्वरे कमोंसे लिस नहीं होता पक्षपातरहित, न्वायकर्ता और सर्वत्र समान दयाछ होनेवे कारण यही सर्वेश्वर है, यही सर्वेश्वर प्रमु समस्त भूतप्राणियोंक अधिपति, पालक और सेतुस्वरूप सर्वाधार है। इसीके आभित रहनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह और परमाणु आदि वस्तुओंका साङ्कर्य नहीं होता । विद्वान् भक्त वेदादि सच्छास्त्री- द्वारा एव यश्च-दान-१५ आदि साधनोंसे इसी सर्वश्वर प्रभुको जानने एव प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, क्योकि इसी सर्वेश्वर प्रभुको जानने एव प्राप्त करनेमें जीवनकी परम मफलता है।

प्राचीन समयमें सभी मुनिजन 'श्रीसर्वेश्वर' नाम और अीसर्वेश्वरकी ही उपासना करते थे। श्रीसर्वेश्वर-प्राप्तिके लिये लैकिक प्रपञ्चको त्यागकर विरक्तिका अवलम्ब थे। श्रीसनकादि-जैसे मुनिजनोंने पुत्रादि छौकिक एपणाओ-को छोड़कर श्रीसर्वेश्वरको ही अपना परमाराध्य एव परम प्राप्य माना है, क्योंकि श्रुतियोंमे 'नेति-नेति' कहकर जिस तत्त्वको सर्वोच्च वतलानेका सकेत किया है, वह यही सर्वेश्वर-तत्त्व है। अतएव इसी तत्त्वके उपासक प्राचीन ऋपि मुनि मर्वेश्वरवादी कहलाते थे। श्रीहसभगवान्ने श्रीसनकादिको इसी सर्वेश्वर-तत्त्वका उपदेश किया था। फिर सनकादिने श्रीनारदजीको इसी तत्त्वकी उपासनाका उपदेश दिया-जो छान्दोग्य-उपनिपद्में भूमाविद्याके नामसे वर्णित है। बृहदारण्यक उपनिपद्में वही भृमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट हुई है। देवपि श्रीनारदजीने श्रीनिम्वार्क आदि मुनिवरोंको इसी सर्वेश्वर-उपासना ( विद्या ) का उपदेश किया । इस प्रकार परम्पराके रूपमें यह विद्या चली आ रही है। श्रीनिम्वार्काचार्य के परवर्ती सभी आचार्योंने इसे अपनी परम गोप्य विद्या मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिकारियोको ही इसका उपदेश किया, जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरलप्रचार वनतीं गयी। अन्यान्य नामोंसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ।

श्रीमगवान्के सभी नाम सर्वविधि कल्याणप्रद एवं समान ही हैं, इसमें तिनक भी संदेह नहीं। तथापि नामोंमें प्रकृति-प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-कुछ अवस्य माननी पड़ती है। क्योंकि जिन-जिन नामोंमें जैसा-जैसा प्रकृति प्रत्ययका योग है, उन-उन नामोंसे वैसे ही शक्तिविशेषका विकास होता है। इसिल्ये उन-उन नामोंसे उपासना करनेवाले साधकोंको उन्हीं अथोंके अनुसार फल प्राप्ति होती है। अतएव वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्, आरण्यक, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रोंमें ध्यान, यजन, पूजन, कीर्तन आदि विमिन्न-विमिन्न युगोंके विशेष साधनोंकी मांति परमात्माके नामोंकी उपासनाका भी क्रम देखा जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस-किस

अवसरपर किन-किन ऋषि-मुनियोंने किन-किन नामोसे परमात्माकी उपासना की ।

जिस प्रकार 'ब्रह्म' 'विष्णु' आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक शब्द प्रकृति-प्रत्ययके तात्पर्यानसार उस परमात्म-तत्त्वकी व्यापकताको सचित करते हैं। 'आत्म' शब्द निरन्तर स्थिति और 'सत्' शब्द अस्तिता, 'पुरुप' शब्द पुरीरूप समस्त क्षेत्रोंमं स्थिति और 'असत्' गब्द सक्ष्म-कारणत्व प्रदर्शित करता है । 'अक्षर' गब्द अविनाशिता एव 'राम' शब्द योगियोंके रमण खलका द्योतन करता है। तथा 'क्रप्ण' शब्द अपनी ओर आकर्पित कर ससारसे निवृत्तिकारिता प्रकटित करता है। 'रुद्र' शब्द भयदर्शकत्व, 'शिव' शब्द मह्मलमयता, 'शद्भर' गब्द कल्याण कारकता, 'इन्द्र' शब्द आह्वादकत्व, 'मूर्य' शब्द प्रकाशकत्व, 'काल' शब्द गणनात्मकता, '**म**म' शब्द नियामकता, 'प्रजापति' शब्द प्रजापालकता, 'गणपति' शब्द गणींका आधिपत्य द्योतित करता है। 'महादेव' शब्द एक वडे प्रकाशात्मक खरूपका निर्देश करता है और 'ईश्वर' ज्ञन्द जासकता प्रकटित करता है । 'विश्वेश्वर' शन्द प्राक्<u>र</u>त विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है। 'पुरुषोत्तम' और 'परमात्म' शब्द भी सदा स्थित रहनेवालोमें सर्वोच्च आत्मत्व-का प्रदर्शन कराते है। उसी प्रकार 'सर्वेश्वर' शब्द समस्त प्राक्रत-अप्राक्रत वस्तुजातकी शासकता एव नित्य निरतिगय ऐक्वर्य आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रकाश करता है । यद्यपि (ईश्वर) शब्दके साथ अखिल और निखिल शब्दोंके योगसे भी उपर्युक्त अर्थ सम्भावित हो सकता है, किंतु उपनिषदींमें ऐसे विशेषणविभिष्ट शब्द सर्वोच्च-तत्त्व प्रतिपादनके अवसरपर कहीं नहीं अपनाये गये। इसलिये यही निश्चित होता है कि उपनिपदोंमें 'सर्वेश्वर' शब्द सर्वोच परमात्मतत्त्वका प्रतिपादक है । क्योंकि 'ब्रह्म' 'विष्णु' 'रुद्र' आदि जितने भी परमात्मतत्त्वके वाचक गब्द हैं, उन सभीकी शक्ति एक 'सर्वेश्वर' शब्दमें समाविष्ट है।

इसिलये प्रभुको प्रसन्न कर अपनी समस्त आपित्तयोंको मिटाने एव नित्य निरितिशय आनन्दकी प्राप्तिके लिये, किस अवसरपर प्रभुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना (प्रार्थना) करनी चाहिये—यह समझकर इस महान् धार्मिक सङ्कटके समय, उपनिपदोंके सर्वस्वरूप रहस्यात्मक इसी (सर्वेश्वर्' मन्त्रका उपयोग करना विशेष हितकर है। श्रीसर्वेश्वर प्रभुमें अपनी रक्षाके लिये ऐसा घनिष्ट अमिनिवेश कर लेना चाहिये कि—

मा चेन्न पास्यिम ततो सगवन्यमैव

हानिर्भवेदिति तु नो मननीयमीश ।

सर्वेश्वरत्य करुणादिगुणामृताब्धेदासो हि सीदित जना इति वै क्षिपेयु ॥

हे भगवन् । हे ईश । आप यदि मेरी रक्षा न करेंगे

तो आप यह न समझे कि उमसे केवल मेरी ही हानि होगी, कितु 'अहा देखो, सर्वेदनरका सेनक होकर भी दुःस पा रहा है' यह कहकर जनता आपको भी उलाहना दिये विना नहीं रहेगी।

ऐसे विश्वासी भक्तोंपर ही सर्वेश्वर प्रभु शीघातिशीव इवित होते हैं।

#### ---

### उपनिषदोंमें आत्मानुभव

( लेखक-श्रीवावूलालजी गुप्त 'स्याम' )

सृष्टिके पूर्व जो जगत् की अनिर्वचनीय अन्याञ्चत अवस्थी है, उसीको 'अन्यक्त' कहते हैं। यह 'अन्यक' ही परमेग्यर-की 'मायों' नामक द्यक्ति है। सृष्टिके प्रारम्भमं परमात्माद्वारा जो सृष्टिविषयक ईक्षणें ( आलोचन ) होता है, उमका नाम समिष्ट 'खुद्धि' ( महत्तव ) है। अथवा यों कहिये कि सृष्टि रचनाविषयक परमेश्वरका मान ही 'ईक्षण' है। ईक्षणके अनन्तर 'अह बहु स्थाम्' ( में बहुत रूपोंमे प्रकट हो जाऊँ )—इस प्रकारका जो परमेश्वरीय सकल्प है, वही 'अहद्वार्रे' कहलाता है। उस अहद्वारसे ही आकाशादि कमसे पञ्चमहाभूतोकी उत्पत्ति हुई हैं ।

ये पञ्चमहाभूत तम प्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न हुए है। इन सबके जो पृथक् पृथक् सत्व अश ह, उनसे श्रोत्र आदि पाँच जानेन्द्रियोंका प्रादुर्माव हुआ है। इन पाँचों सत्वागोंका

- 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगृदान्' ( उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी अपनी ही शक्तिका, जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अन्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )— इवेताश्वनर० १। ३। यह श्रुतिप्रतिपादित अन्यक्त है।
- २ 'माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्' (श्वेता० ४ । ९ ) यह श्रुति परमेश्वरकी शक्तिका नाम 'माया' वतलातो है ।
  - ३ 'तरैक्षंत' इति ईक्षणरूपा बुद्धि ।
- ४ 'बहु स्था प्रजायेय' ( छान्दो ० ४ । ९ ) इति बहुभवन सकल्परूप अहङ्गार ।
- ५ तसाद् वा एतसादात्मन आकाश समृत , आकाशाद् वायु , वायोरिन , अग्नेराप , अङ्गय पृथिवी (तैत्ति १ १ १ ) इति पद्ममुतानि श्रीतानि ।

मघात ही अन्तः करण है। इसी प्रकार आकाग आदि पाँची भ्तोंके जो पृथक् पुथक् राजस अग है, उनसे क्रमदाः वाक्, पाणि, पाद, गुदा तथा उपस्य-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई। उक्त पॉचीं राजम अगींके मेलसे प्राणका प्रादुर्भीय हुआ, जो द्वतिभेदसे मुख्यतः पाँच मकारका माना गया है। पाँच जानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि-इन सत्रह तस्वोका समुदाय ही मूक्ष्म शरीर है। विण्ड और ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके लिये पाँचो भूतोका पञ्चीकरण हुआ। पञ्चीकृत भूतोंसे बना हुआ वह स्थूल गरीर 'अन्नमय कीप' कहलाता है। सूक्ष्म शरीरके रजोमय अग-पाँच प्राण एव पॉच कर्मेन्द्रियोका समुदाय मिलकर 'प्राणमय कोप' है। मन तथा सास्विक अशभृत जानेन्द्रियाँ 'मनोमय कोप'के अन्तर्गत है। निश्चयात्मिका बुद्धि एव जानेन्द्रियों 'विशानमय कोप' हैं। कारण शरीर ही 'आनन्दमय कोप' है। यही मक्षेपसे स्धिनी मिकिया है (पञ्चदशी तस्त विवेक १७ । ३६ )। पञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न विपयोंका ही दर्शन स्पर्श आदि होता है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे सवन्य रखनेवाले केवल एक ही विषयको ग्रहण करती है, इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्य विषय पाञ्चमौतिक होनेके कारण विनश्वर है। उनकी उत्पत्ति होती है, अतः विनाश भी अवश्यम्मावी है । आत्मा नित्य-सिद्ध चेतन है, इन विनाशशील जड वस्तुओसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह इनसे सर्वथा पृथक् एव विलक्षण है। इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक्ते आत्माको इन भूतोंसे पृथक् और अपना ही खरूप जानकर उसमे स्थिति प्राप्त की जा सकती है । आत्मस्थिति प्राप्त होनेपर ही जीव कृतकृत्य होता है। श्रीगुरुदेवकी क्रपासे इस गरीरके रहते हुए ही आत्माका अनुभव होता है; और प्रयत्न करनेपर सबको हो सकता

है। अतः प्रस्तुत लेखमे इसी विपयका दिग्दर्शन कराया जाता है।

गीतोपनियद्मे आत्माको 'ज्योति' कहा गया है---'च्योतिपामि तज्ज्योति.' (गीता १३। १७)। 'च्योति शब्द-का अर्थ है-अवभासक, प्रकाशक अथवा चैतन्य । आत्मा सर्थेत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्य नहीं है। उसे 'अस्ति' या 'नास्ति' भावसे बुद्धिका विपय नहीं वनाया जा त्यकता । वह अप्रमेय है, बुद्धि उमे माप नहीं समती। लैकिक बुद्धिसे आत्मामा रहना और न रहना---दोनों समान जान पड़ते हैं, क्योंकि बुडिकी पहूँच वहाँतक है ही नहीं। आत्मा सबका आश्रय है, किंतु वह आश्रय-आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी किस्पत ही है। आत्मा एक सर्वविलक्षण वस्तु है। मेद-अभेद, विभक्त अविभक्त किसी भी लक्षणद्वारा उसे यथार्थतः व्यक्त नहीं किया जा सकता । श्रीगुरुके मुखसे आत्मतत्त्वका इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर शिप्य चकित हो उठता है और पूछता है--- भगवन् । यदि सर्वत्र वित्यमान होनेपर भी आत्माकी उपलिध सम्भव नहीं है, तव तो वह परमाणु आदिकी भाँति जडरूप ही हो जायगा ११ इस शङ्काका समाधान करते हुए श्रीगुरुदेव कहते हं-

ज्योतिपामि तज्ज्योतिम्तमसः परमुच्यते । ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् ॥ (गीता १३ । १७)

बुद्धि अथवा दिन्द्रयोद्वाग उपलब्ध न होनेसे ही आत्माको 'जह' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह उन बुद्धि आदिक्षी पहुंचमे परे हैं। इन्द्रियोद्वारा जिन रूप आदि विपयोक्ता ग्रहण होता है, उन सक्ते रहित होनेके कारण ही आत्माकी उनके द्वाग उपलिव नहीं होती। अतः उसका इन्द्रियाग्राह्मत्व उचित ही है। 'तत्' वह शेय ग्रह्म 'ज्योतिपामिष ज्योति.' प्रकाशकोंकों भी प्रकाश देनेवाला है। सूर्व आदि वाह्म प्योति ह और बुद्धि आदि आन्तरिक प्योति है—इन सक्ता वह प्रकाशक है। चेतन्य प्योति ही जट-प्योतिकी मकाशिका है—चेतन्यमे ही जडका प्रकाश होता है। यदि ऐसा न हो तो जड नि साक्षिक होकर अपकाशित ही रह जाय।

🔭 'थेन मूर्यम्नपति तेजमेद्ध ''तम्य भामा मर्यमिट विभाति'

— इत्यादि भृतियोमे तथा—

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यचनदमसि यचाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्॥

(गीता १५। १२)

—इत्यादि भगवद्वाक्योंसे भी यही बात मिद्र होती है। यदि कहे, आत्मा खरूपतः चैतन्य होते हुए भी जहमें ममर्ग-युक्त तो है ही, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह 'नमम परम्' है—अविद्याकित्पत जडवर्गसे परे है। जह अविद्याका कार्य होनेसे असत् है और आत्मा नित्य मत् है, अतः उमम उसका ससर्ग नहीं है। तात्किक हिथसे मत् और अमत्का सम्बन्ध हो ही नहीं मकता। मम्बन्धकी प्रतीति भी अजानके ही कारण होती है। 'उच्यते'—यह बात श्रुतियं। और स्मृतियोद्वारा वर्णित है। यथा—

'अक्षरात् परत पर ' ( मुण्टक॰ २। १। २ ) नि सद्गस्य मसद्गेन कृटस्थस्य विकारिणा । आत्मनोऽनारमना योगो वास्त्रजो नोपपद्यते ॥३

'आदित्यवर्णं तमस परम्नात्' (श्वेनाश्वतरोपनिपद् ३ 1 ८ )

अर्थात् आत्मा आदित्यवर्ण और तमने परे है। यहाँ 'आदित्यवर्ण'का अर्थ है---आदित्य ( सूर्य ) जिस प्रकार अपने प्रकाशके लिये अन्य किमीजी भी अपेना नहीं करता, उमी प्रकार बहा भी अपने प्रकाशके लिये किमीजी अपेना नहीं रतता अर्थात् वह मर्गप्रकाशक तथा न्ययप्रकाश है। वह आत्मा 'म्ययप्योति' अर्थात् जड्रवर्गंक माथ अमस्पृष्ट होनेसे 'ज्ञानम्'—ज्ञानम्बरूप है। तात्पर्य यह कि प्रमाणनन्य जो चित्तवृत्ति है अर्थात् वेदान्त अरणादि रूप शब्द प्रमाणन नो चित्तवृत्ति विशेष उत्पन्न होती है, उस अविद्या राष्ट्रपरित चित्तवृत्ति में जो महित् ( चेनना या ज्ञान ) अभिज्ञक्त होती है यह आत्मा ( बदा ) की ही एक झल्ड है, वह आत्मा मिन्त् स्वरूप है और इमीलिय वह चेतन ही 'जेयम'—जेय है, वयोजि वही अविधान आहत रहनेके रारण अज्ञान है। जड़ वस्तुजी अज्ञानता न रहनेसे वह शेष नहीं जरी ना सहनी। वि

अब प्रस्न होता है यदि वह ज्ञानके योग्य है तो सभी लोग टरे क्यो नहीं जन सक्ते ! इतके उत्तरमें कहते हैं-'ज्ञानगरनम्'- यह शानगम्य है अर्थात् 'समानित्व'से लेकर 'तत्वज्ञानार्थदर्शनम्' ( गीला १३ । ७—११ ) पर्यन्त जिल साधन-क्लापको ज्ञानका हेत कहा है। ज्ञानशब्दवाच्य उन साधन-तमूर्होसे ही आतमा गम्य ( प्राप्य ) है, अन्यथा उसे न्हीं प्राप्त किया जा तकता । फिर प्रक्त होता है कि यदि आत्मा नाधनोंते ही गम्य होता है तो क्या वह किसी दूर स्थानमे मिलेगा १ इसका उत्तर है—नहीं 'हृदि सर्वस्य विष्ठितम्'—वह ताने हदयमें अर्थात् निखिल प्राणियोंकी बुद्धिरूप हृदय-गुहा-में ही स्थित है। सूर्यके प्रकाशके सर्वत्र सामान्यभावसे रहने-पर भी जैमे वह दर्पण किंवा सूर्यकान्तमणि आदिमें विशेष रूपते अभिन्यक होता है, उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वत्र सामान्यमानते रहनेपर भी उत हृदयकन्दरारूप बुद्धि-गृहामे विशेष रूपते प्रकाशित होता है। वह वस्तुतः व्यवधानरहित है. परन्तु भ्रान्ति ( अविद्या )के कारण व्यवहित प्रतीत होता है तथा सर प्रकारके भ्रमका कारण जो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति होनेपर प्राप्त हुआ-चा शात होता है। शानिकयाका वर्म, जो शेय बस्तुका जानना है, उस प्रकार शानके फलरूप-से हेय न होनेपर मी वह आतमा सबके हृदयमें अधिष्ठित है तथा खय साञ्चात् जानलरूप है। अमानित्वादि साधनोंसे प्रतिवन्ध दूर होकर इसका प्रकाश होनेके कारण इसे 'जेय' न्हा गया है । आत्मा खप्रनाशस्त्ररूप खयसिद्ध है, अतएव वह आबरण-मङ्गरूप वृत्तिन्याप्तिका ही विषय है, उसमें फ्ल-व्याप्ति कैने हो सक्ती है **१** 

> स्वप्रकाशस्त्रस्थलात् सिद्धत्वाच चिद्रात्मन । वृत्तिन्याप्यत्वनेवास्तु फलन्याप्ति कयं भवेत् ॥ (सराचारा० ५)

अर्थात् उसमे फल न्याप्ति नहीं हो सक्ती । अस्तुः लागदादि सभी अवस्थाओं मे एक अद्वितीय निर्मल ज्ञान (स्ता) ही सदा भास रहा है, परतु उस सर्वन्यापक निरविषक, केवल शुद्ध विज्ञानयनखरूपको मन्द भाग्यवाले नहीं जान समने—

ज्ञानमेक सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मेलम्। मन्द्रभाग्या न जानिन्त स्वरूप केवलं बृहत्॥ (सदावारानुसन्धानन् ३१)

जो सरस्यका साली शानलक्ष्म है, जो सब चराचर प्रणियोंना जीवनरूप है 'चेतनश्चेतनानाम्' है, वही आत्मा

है और वही 'में हूँ' इस प्रकार जो जानता है और अनुभव करता है, वह मुक्त और कृतकृत्य है—इसमे कुछ भी सशय नहीं । प्रमाता ( अन्त.करणविनिष्ट जीवात्मा ), प्रमाण ( प्रत्यज्ञादि ), प्रमेय ( षट-पट आदि ) तथा ( वृत्तिज्ञान ) प्रमा जिस चैतन्य-प्रकाशसे प्रतीत होते हैं, उस चैतन्य-जानके लिये कौन प्रमाण चाहिये अर्थात् वह चैतन्य वस्तु स्वतः-सिद्ध स्वयंप्रकाश है. प्रमाणान्तरसे उसका ज्ञान नहीं हो सकता । क्योंकि वही तो प्रमाणोंका भी प्रमाण है अर्थात् प्रमाण भी उत चैतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते हैं।

इसी आत्नाको--

एको देव. सर्वभूतेषु गृहः सर्वन्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवळो निर्गुणश्च ॥ ( व्वेताश्वत्० ६ । ११ )

'समत्त प्राणियोंमे एक ही देव स्थित है। वह सर्वन्यापक, समस्त भूतोंका अन्तरात्मा, कर्मोंका अधिशता, समस्त प्राणियों-मे वसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने-वाला, शुद्ध और निर्शुण है।' इस अतिमे 'साक्षी' कहा गया है। शीगीताजीमें भी 'उपद्रष्टानुसन्ता च' (१३। २२) कहा गया है अर्थात देह, चक्ष, मन और बुद्धिरूप दृश्य-पदार्थोंमें रहकर भी उन देह, चक्ष, मन और बुद्धि आदिके समस्त च्यापारोंको एव दृश्योंको अविकियरूपसे वह देखता है। इसलिये 'उपद्रष्टा' है और उन देह, इन्द्रिय प्रभृतिको अपने-अपने न्यापारमें अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रश्च होनेपर उन्हे रोकता भी नहीं—वह केवल साक्षीरूपसे सब कुछ देखता है—अतः आत्मा स्वभावसे ही साक्षी एवं द्रष्टा है । इसिलये द्रधमाव आत्माका स्वरूप है। इसकी गांद अवसामें सविकल्प समाधि लगती है। अत. सव काल्में विराजमान सम्बदानन्द-धन निर्गुण निर्विकार निराकार आत्माका द्रष्टाभाव रखना ब्रह्माम्यास ही है तथा यह उच्चकोटिकी साधना है।

चित्तगत काम, सकल्प प्रश्ति वृत्तियाँ दृश्य हैं, आतम् चैतन्य उनका द्रष्टा है, इस मावसे आत्मचैतन्यका ध्यान करना चाहिये अर्थात् उन काम-संकल्पादि वृत्तियोंमेसे प्रत्येक वृत्तिको द्रष्टाका दृश्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन वृत्तियोंका साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीको ही अपना यथार्य खरूप जानना चाहिये। में असङ्क, सिचदानन्द स्वयंप्रकाश् हूं तथा सब प्रकारके काम-सकल्पादि द्वैतसे वर्जित हूँ, स्वगत, सजातीय तथा विजातीय मेदसे शून्य अन्तरात्मखरूप साक्षी हूँ—इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मैं अन्तरात्माखरूप चैतन्य-मात्र, द्रष्टा, साक्षी हूँ—इस चिन्तन-धाराको ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न टूटने पाने। इस प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर स्वरूपभृत ज्ञानानन्दका आविर्भाव होकर आत्मस्थितिपूर्वक जीव कृतकृत्य हो जाता है।

यस देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ ( श्वेताश्वतर ६ । २३ )

'जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त मिक्त है और जैसी परमात्मा-मे है वैसी ही श्रीगुरुदेवमें भी है, उमीके अन्तःकरणमे इन तत्त्वोंका प्रकाश होता है।'

### निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

मनुष्य-जीवनका चरम और परम उद्देश्य है—अखण्ड
पूर्ण आनन्द तथा सनातन ग्रान्तिरूप मगवान्को प्राप्त करना ।
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम रुक्ष्यकी सिद्धिके
छिये किये जाने चाहिये । हमारे उपनिपद् इसी परम रुक्ष्यके
खरूप तथा उसकी प्राप्तिके विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका
उपदेश करते हैं । हम भारतीय आज इस अपने घरके
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशको छोड़कर अज्ञानान्धकारके नाशके
छिये दूसरोंकी टिमटिमाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे हैं !
हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिपदोका किसी अशमें
यिकञ्चित् परिचय प्राप्त कर सके, इसी उद्देश्यसे 'उपनिषद्अङ्काके प्रकाशनका हमारा यह श्रद्ध प्रयास है ।

उपनिषदें ज्ञानकी खानें हैं। जीवनकी सभी दिशाओं में प्रकार देनेवाली अखण्ड परम ज्योति हैं। परमात्माके पुनीत मार्गकी पथप्रदिश्चिका हैं और परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न रूपोंके निर्मान्त और समन्त्रयात्मक खरूपका साक्षात्कार करानेवाली हैं। उपनिपदोंकी महिमा इसिलये नहीं है कि दाराशिकोहने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या शोपेनहर, मैक्समूलर एव अन्यान्य पाश्चात्त्य विद्वानोंने इनकी प्रशसा की है। यह उनका सौमाग्य है, जो उन्हें उपनिषदोंका कुछ आमास प्राप्त हुआ। वे उपनिषदोंको न जान पाते, जानकर भी प्रशसा न करते या कोई इन्हें व्यर्थ वताकर निन्दा भी करता तो इससे उपनिषदोंका महत्त्व तो अक्षुण्ण ही रहता। क्योंकि उनकी महिमाका आधार उनका निर्मल मङ्गलमय प्रकाशमयस्वरूप ही है।

आजकल काल-निर्णयकी पद्धति चली है, और पाश्चात्त्य विद्वानोंके मतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान् भी उसी पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं। इसीसे उपनिषदोंका निर्माण- काल ईसासे सात-आठ सो वर्ष पूर्व बतलाते हैं। पर उन्हें यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसूत्रमे उपनिषदोंकी व्याख्या है और ब्रह्मसूत्रका श्रीमद्भगवद्गीतामे उल्लेख है, इससे यह सिद्ध है कि मगवद्गीतासे पूर्व उपनिषदोंका अखित्व था। श्रीमद्भगवद्गीताका प्रादुर्भाव ईसासे ३१०० वर्ष पूर्व महाभारत-युद्धमें हुआ था—यह प्रायः निणींत हो चुका है। ऐसी अवस्थामें दूसरोंके अन्धेरेमें काल टटोलनेकी यह पद्धित कहाँतक समीचीन है, इसपर विद्धान् सजन विचार करें। बस्तुतः उपनिषदोंकी महत्ता काल्पर नहीं है, वह तो उनकी महान् शानराशिको छेकर है, जो वेदोंके सारके रूपमें ऋषियोच्ह्यारा श्रुत और संग्रहीत है एव जो नित्य, सत्य और सनातन है।

उपनिषदोंमे तत्त्वज्ञान या ज्ञानके परम साध्य तत्त्वके स्वरूपका साक्षात्कार ही नहीं है, वहाँतक पहुँचनेके विभिन्न रुचिके अधिकारियोंके अनुकूल विविध साधनोंका भी वर्णन है, और साथ ही मनुष्यको ऊँचे उठानेवाले उस सदाचारका भी महत्त्वपूर्ण उल्लेख है, जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेको ऊँचा उठानेका प्रयत्न कर सकता है। यह भारतीयोकी परम निधि है और किसी दिन इन्हींके प्रकाशसे विश्वमे यथार्थ सुख-शान्तिका प्रसार होगा।

उपनिषद् सैकड़ों हैं । उनमे वारह प्रधान मानी जाती है । इन वारहमेंसे—ईरा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्रक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर इन नौ उपनिपदोंको तो मूल, पदच्छेद, अन्त्रय तथा न्याख्यासहित प्रकाशित किया जा रहा है । समय सकोचसे शेप तीन—छान्दोग्य, वृहदारण्यक और कौपीतिक-ब्राह्मणपर व्याख्या नहीं लिखी जा सकी । श्रीहरि

# भगवान् ही सब कुछ हैं

स ब्रह्मा स ज्ञिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः खराट् । स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ स एव सर्वे यद्भृतं यच मन्यं सनातनम् । ज्ञात्वा तं घृत्युमत्येति नान्यः पन्था विम्रक्तये ॥ सर्वभृतस्यमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि । सम्पञ्चन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥

(कैवल्योपनिषद् ८—१०)

वे (परात्पर परब्रह्म परमेश्वर ही) चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, वे ही पञ्चमुख शिव हैं, वे ही देवराज इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परमात्मा हैं, वे ही चतुर्भुज विष्णु हैं, वे प्राण हैं, वे काल हैं, वे अप्ति हैं, वे चन्द्रमा हैं। जो कुछ हो चुका और जो कुछ आगे होनेवाला है, सब वे ही हैं। उन सनातन भगवान्को जानकर जीव मृत्युके परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है। जो इन परमात्माको सब चराचर भूत-प्राणियोंमें देखता है और सब भूतप्राणियोंको परमात्मामें देखता है अर्थात सब प्रकारसे एक भगवान्को ही सदा सर्वत्र देखता है, वह उन पर- ब्रह्मको प्राप्त करता है। दूसरे किसी उपायसे उनकी प्राप्ति नहीं होती।